#### प्रकाशकीय

पुराण भारत की ग्रतीत कालिक हिन्दू सस्कृति के मूर्तमान गीरब प्रतीक हैं। भारतीय वाल्मय में उनकी ापनता एव महत्ता वेजोड़ है। भारतीय साहित्य शी पृष्ठमूमि पर उनकी श्रमर कथाओं की अजस प्रवाहिनी ाज प्रातिशीत सहित्य में युग में भी अपाधकर से बहती है। इसका मूल भारण यह है कि भारतीय संस्कृति का रूभव एवं विकास जिस श्राध्यातिमक एवं धार्मिक तत्त्वों के मिश्रण में हुआ है जन्हें सहसा दूर रर देना दुष्कर ्नाव एव विकास । प्राप्तिया या 'पुरवस्तिय भारतमूमि का एक ख्रीसत हिन्दू धर्मभीर होता है। यहाँ की ा प्रचान आज ना रण कार्य के प्रचान के अपने कार्य के अपने कार्य के अपने कार्य के जा पूर्व की की परम्परा जिनीति, विश्वान, कला, इतिहास, श्रवंशाख सब कुछ उसी पार्मिक भावना से श्रनुस्यूत हैं, जो पूर्वजी की परम्परा

ने यहाँ की पवित्र 'घरोहर' वन सकी हैं। विशाल संस्कृत साहित्य में से यदि श्राप्यात्मिक एव पार्मिक विषयों को छोट कर श्रलम किया जाय तो उसनी महत्ता एव विपुलता यहुत कुछ जीण हा जायगी। उस निश्वविख्यात समुजत सस्कृत साहित्य मे पौराणिक उत्तर । नहसा कुन अपना किपनात विश्वपात विश्वपात कि महान् है वसन् उत्तकी विपुलता भी महान् है। साहित्य की महनीयता न वेवल अपनी विपयगत विश्वपात कि महान् है। जार का जा कर कि जा जिल्हा की सहापुराणों की सहया अठारह एवं उपपुराणों की सहया तीव से भी अधिक उसमें लायों श्लोकों में उपनियद महापुराणों की सहया अठारह एवं उपपुराणों की सहया तीव से भी अधिक है। इन सब पुराणों ने एक्सान रचियता या सक्लियता सत्यवतीसुत कृष्ण है पायन व्यास कहे जाते हैं, जिनके ा २० ०० ७ ५० वर्ष । १० वर्ष १० वर् ामाध्य राज्या ३ अल्याच २२ त्या स्व अवस्था । अवस्था स्व अवस्था स्व अवस्था स्व अवस्था स्व अवस्था स्व अवस्था स्व म ो पाता । पर इतना तो निश्चित हो है कि इन पुरायों में समय समय पर तात्कालिक परिडतों एवं स्तों ने परि-। भाषा । पर रूपमा आस्त्राम् परिवर्तन-किए हैं । उन विगतस्वृह लोकोपकारी परिडतीं की पवित्र भावना का जितना त्यातमा न अवता विकास है, जो अपने नाम की कोई चिन्ता न कर अपने व्यक्तिगत विन्तु समाजोपकारी धार्मिक नावों को इस रूप में एक दूसरे के नाम के पीछे जोड कर छोड़ गए हैं।

पुराणों की न्यापक प्रतिष्ठा हिन्दू समाज में त्राज भी खदितीय है । इस मशीन सुग में भी इनका गाँव अर्था का कार्या के प्रकार के क्षेत्र है कि एक बार तो श्रवश्य ही पारायण होता है। इनकी मनोरजक, वाय म रा परा पर कर का का का कि है। इस महिच्यूर्य, तरल एव शिक्षाप्रद कितनी कथाएँ वास्यावस्था ही से हिन्दू समाज में श्रतिशय प्रिय बन जाती हैं। इस

उपार्क महिमान्वित है। दिशा में इनकी जनप्रियता 'पवित्र' वेदों से भी श्रथिक महिमान्वित है।

ह्या जिल्हा साम अपने जा रही है । उसमें राजनीतिक, व्यार्थिक, वैद्यानिक एव मनोरजक श्रादि जीवनोवियोगी सिहित्य की तरह धार्मिक साहित्य की भी बड़ी जरूरत है क्योंकि सामान्य पडी लिखी जनता से बीच उता का अपना अपना करते के लिए बहुत दिनों से यलशील थे। उन्हीं की प्रेरणा से लगमग आठ वर्ष हुए हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए बहुत दिनों से यलशील थे। उन्हीं की प्रेरणा से लगमग आठ वर्ष हुए ाहरूपा अञ्चाद वा सम्मेलन द्वारा प्रकाशित करने के लिये संस्कृतज्ञ पण्डितों को आमिति किया गया था, पुराणों के दिन्दी अनुवाद का सम्मेलन द्वारा प्रकाशित करने के लिये संस्कृतज्ञ पण्डितों को आमिति किया गया था, पुराणा कार कर कर का प्राप्त के हिन्दी अनुवाद का कार्य प्रारम्भ भी किया था । पर यह प्रयोग सक्त श्रीर दान्तीन परिष्ठतों ने दो महापुराणों के हिन्दी अनुवाद का कार्य प्रारम्भ भी किया था । पर यह प्रयोग सक्त आर पातान कार्य हतना महान् श्रीर अमसाध्य था कि श्राज तक उनके श्रतुवाद पूरे नहीं है। सके। श्रन्त में नहीं हुया। यह कार्य नहा छुआ। सम्मेलन ह्वारा पुराणों के प्रामाणिक अनुवाद के लिए प्रस्तुत मस्स्य महापुराण के अनुवादक श्री रामप्रवाप त्रिपाठी सम्मलन कार उपार्थ से नियुक्ति की गई। उन्होंने इस कार्य को प्रत्याशित रूप में आगे बढाया। उनका यह शाक्षा का रचाना रहा है। स्वभावतया अपने कार्यकाल में उसे प्रकाशित करते हुए आज इमें अनुवाद सभी हिट्यों से महत्त्वपूर्ण रहा है। स्वभावतया अपने कार्यकाल में उसे प्रकाशित करते हुए आज इमें श्चरुवाद चना कार्या । स्वरं के सम्मेलन की चिरवाञ्जा इतने दिनों बाद पूर्ण होने जा रही है । शीम ही शास्त्री बहुत प्रवन्नता इंग्लिए हो रही है कि सम्मेलन की चिरवाञ्जा इतने दिनों बाद पूर्ण होने जा रही है । शीम ही शास्त्री बहा अजनवा रहा पर पर पर मिल्य पुराण के अनुवादों को भी हम मकाशित करेंगे। श्राता है, हिन्दी र भा कार स्वर्धन की इस श्रमिनय प्रवृत्ति का समुचित समादर करेगी । रामचद्र टंडन

साहित्य मती.

#### प्राक्कथन

मानव स्वमावतः अपने अतीत ने प्रति आस्या राउता है क्वोंकि उसकेद्वारा वर्तमान एव भविष्य में उसे त्रविक लाभ की सम्भावना रहती है। श्रवने ही जीवन की श्रतीसकालिक स्पृतियों को यह परम सम्मान एव स्नेह की दृष्टि से देवता है। यसे ही उनमें एक्ट के करटर श्रयवा सुद के सुमन ही ; पर कालान्तर में ये दोनी समान सुखदायिनी हो जाती हैं। जब श्रवने ही जोपन का श्रवीत स्मरण एवं चिन्तन श्रानन्ददायक होता है तो श्रवने पूर्वजी के अतीत को जानने की उरकट अभिलापा किस सहदय को न होगा। प्राचीन वाल में जन कि आज की तरह सब प्रकार के साधन ही नहीं प्रत्युत विचारों को मूर्त रूप देनेवाली लिवि या भी श्रस्तित्व नहीं था, तब लोग वधासम्भव सभी बातों को स्मरण रखते थे. जपने गुरुवनों से सुनते ये और अपने से छाटा को सुनाते थे। आज भी दस-पारह वर्ष तक की श्रवस्था के यालकों को नानी की कहानी में प्रेमचन्द श्रौर श्रवचन्द्र का कहानियों से अधिक श्रानन्द मिलता है। कहानियों एव उपन्यासों की सहस्तों पुस्तकों क प्रकाशित हो जाने पर भी घूम-घूम कर किस्सा-प्रहानी सुनाने वालों की त्राज भी त्रव्ही सख्या है। बीर गांधात्मक खाल्हा ब्रादि की पुस्तकों ये सैकडों संस्करण प्रकाशित होने पर भी भाज वर्षा भात में उसका गायक एक-एक दिन में चार-चार स्थानों पर बुलाया जाता है। साराश यह कि उस पुरानी प्रया का अवशेष आज भी भारत मे जीवित है। पुराण इस देश की इसी परम्परा के अतीतकालिक चित्र है, यह दूसरी बात है कि उनमे श्रावश्यकता से बहुत श्रविक चढ़ाव उतार श्रीर रगीनी श्रा गई है। ब्वासी श्रीर वतों की परम्परा ने उनके मूल स्वरूप को श्रावृत कर दिया है। हमारी ग्रन्थश्रदा, मिक श्रीर रुदिपूजा ने श्रवृत, जल, श्रीर पुष्प चढा कर उन (चित्रों) को श्रीर श्रविक विकृत कर दिया है। परिणामत: उनके उद्देश ब्राज दूसरे हो गये हैं, वे सर्वमाघारण की दृष्टि में इतिहास न रहकर पूजा की वस्तु वन गये हैं। पुराणों की यह सामान्य प्रतिष्ठा उनकी दुर्दशा का कारण बनी है। आज का बुद्धिवादी विचारशील नवसुवक तिवा उपेद्धा एव घुणा के उस और अपना एक च्या भी देना नहीं चाहता । पारचात्य शित-रस्म एव वहीं की श्रन्थपरम्परा के विषय में वह चाहे पचार्था प्रत्य पढ ले, किन्तु ग्रपने यहाँ के पुराणादि का एक पृष्ठ भी नहीं देखना चाहता। उसके मन में इस ग्रीर में घोर प्रतिकिया ने भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मनोरजक जुटकुले, तिलिस्मी उपन्यास श्रादि सारहीन विषयों से भी वह पुराणों को गया जीता समभ वैठता है। हम कोसते हैं कि यह सब पश्चिमी सम्यता का कफल है। बात तत्य है; पर श्राशिक । हमें विचारपूर्वक यह सीचना चाहिये कि उनके मन मे इस भीर तितिचा का बीज कहाँ से पड़ा । पश्चिमी सम्यता तो केवल जल-यायु का काम करती है । यह बीज पड़ता है, हमारे समाज की प्रचलित श्चन्धपरम्परामुलक विश्वसनीय रूडियों से। जो श्चांख छोलनेवालों की ग्रांख बन्द कराती हैं, विचार करने को पाप बतलाती हैं, सब्चे जिजास को अविश्वासी एव नारकीय की उपाधि देती हैं, और मूँदकर चलनेवालों को स्वर्ग-साम्राज्य, इन्द्र का महान् पद, सैकड़ों प्रश्वमेध का श्रवसूध स्नान करने का प्रमाण-पत्र बाँदती हैं। ऐसी भितिहीन श्रद्धालिकात्रों पर विहार करने के लिए कोई विचारशील नवयुवक कैस तैयार हा सकता है।

'पुराण्' शब्द का सामान्यतया प्राचीनवाल की पस्तुओं प्रयया कथाओं से तास्यर्थ है। 'पुरा मनम् अथवा 'पुरा नीयते' इव विग्रह से इसकी निष्पत्ति हाती है, दोनों विग्रहों से उक्त अर्थ निष्पत्त होता है। प्राचीन आख्याधिकादि के एकत सकला का नाम 'पुराण्' है। स्वय पुराणा में ही 'पुराण्' के कई लज्ज दिये गये हैं। कोशकारों ने उनक इस मत को अपनाया है। जिनम सर्वाधिक प्रचलित लज्ज्ण यह है—

सर्गरच प्रतिसगरच वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितन्वेव पुराण पद्मजचणम्॥

जिसमें सर्ग ईश्वर कृत सृष्टि (कारण सृष्टि), प्रतिसर्ग पुनः (कार्य) सृष्टि श्रीर लय, देवताश्री एवं पितरी की यंशावली, समस्त मन्दन्तर (किस मनु का कव तक श्रविकार रहता है) तथा यंशानुचरित (त्यं-चन्द्र प्रश्नुति राजवंशों में उत्पन्न होने वाले राजाओं के संस्थित वर्षान) पुराण के ये ही पीच लक्षण हैं। इस लक्षण से सर्वारातः घटित होनेवाले प्रायः ऋषिकांश महापुराख हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें सब लक्त्य नहीं पटित होते। पुतास्य शन्द का व्यवहार स्त्रथवेद, शतपय ब्राहास, छान्दीग्य, यृहदारस्यक, तैत्तिरीपारस्यक, स्त्राश्यलायन यहा सूत्र, श्रायस्तम्त्र धर्मसूत्र, मतु संहिता, रामायण्, महाभारत प्रश्ति हिन्दू जाति के प्राचीनतम एवं सम्मान्य ग्रन्थों में क्ष्या गया है। पर यह विवादास्पद है कि उस समय भी 'पुराया' की यही परिभाषा थी। श्रमर्थ संहिता के 'ऋसः कथा गया है। यर पह विवादाराय है। उठ राजन या उत्तर का का का वारणाया था। अपने चारणा के कटन सामानि हन्दांति हुमार्च सञ्चमाः सहः, (श्रायर्च ११७१२४) इस मत का क्ष्मक्, साम, छन्द श्रीर पुराण ने साय उत्पन्न हुए। यह स्कृट श्रयं है। इहदारस्यक श्रीर शतप्य ब्राह्मण में एक स्थान पर यह यसन किया गया है कि कीस प्रकार हुए पर प्यत्न अपन १। इर्था हुए महास्त पुत्र हुए निकलता है, उसी प्रकार इस महान् भूत के निःश्वास से मृत्येद यञ्जैद, सामवेद, अववंद्विरस, इतिहास, पुराख, विद्या, उपनिपत्, श्लोक, स्त्र, न्यास्थान श्लीर अनुन्यास्थान विश्व हो। ये सभी इसके निःश्वास है ।' इसमें भी 'पुराख' का इतिहासादि में पुषक् कथन किया गया है। छान्दीस्थी त्तकथा १ । प्रत्या २०४ त्याराज्य । रूपा १० अपूर्व १ राज्याचात् । ट्राप्ट्राच्या क्याण्या १ । छात्याचा पनिपत् के 'स होवाच ऋग्वेदं मगवोऽध्येमि षञ्चेदमाधर्वेशं चतुर्थमितिहासपुराशं पद्ममं वेदानां वेदम् । (ह्यान्दोम्म उ०७।१।१) इस वचन द्वारा इतिहास और 'पुराण' भी वेद समूह में पाँचरें थेद माने गये हैं। इसी प्रकार स्थाना जन्मात्र रूपा वार्य सन्द का अनेक स्थलो पर प्रयोग हुआ है । स्थामी शहराचार्य ने युद्धारस्थक के भाष्य में 'पुरास्तृ' शब्द की न्याख्या की है। उनका कहना है कि 'वेदों में ऊर्वशी और पुरुरवा के कथोपकथन प्राप्ति ब्राह्मण मात्र का नाम इतिहास ग्रीर सबसे पहले एक मात्र श्रसत् या इत्यादि सुष्टि के प्रक्रिया पटित हचान्त का नाम पुराख है। हती प्रकार आचार्य सायण ने भी वेदों में श्राये हुए 'पुराख' शब्द की निकक्ति करते हुए सिंध प्रतिया पटित हत्तान्त को 'पुराया' माना है। इन उदरयों से स्पष्ट है कि श्रांत प्राचीन काल में भी पुरायों का श्रास्तित्व या । वह बहुत बाद की रचना नहीं हैं । यह श्रास्य यात है कि कोलान्तर में चलकर उनमें श्रास्य प्रपय की श्रपेत्ता श्रपिक परिवर्तन हुन्ना । उन प्राचीन पुराणों में क्या-क्या विषय थे, क्या-क्या विषय याह में जोड़े गये, इसका निर्णय थान दिन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य एवं सायण की परिभाषा के श्वतिरिक्त महाभारत एवं रामायण में पुराणों का जो परिचय दिया गया है, उसमें सुष्टि-प्रक्रिया-घटित बतान्तों के श्रांतिरिक्त श्रम्य विषयों का भी उल्लेख किया गया है। महामारत के श्रादि पर्वे में महर्पि शीनक ने कहा है—

## पुराणे हि क्या दिव्याः चादिवंशारच धीमताम् ।

(श्राप के पिता जी से) द्वन चुका हूँ । यही नहीं महामारत के ब्रादि पर्व में उन समस्त राजाओं की नामावित्त वि जिनके वंशवर्धन पुराखी में हैं। इसी प्रकार रामायण के बालकाएड के नवम सर्ग से लेकर ब्वारहर्वे सर्ग तक वर्षिर क्षांत्रों को मी 'पुराया' संजा दी गई है। इन बातों पर विचार करने से पता लगता है कि वेद काल से लेकर रामा-कथाला चाना उपच पण चान है। इस है। उनमें स्टिट-प्रक्रिया धटित इसान्तों, दिव्य कथाओं एवं परम वर्ष पर नवानाका कार्य के हादि वंशों का कर्णन या। 'पुराख' के श्रप्तना प्रचलित 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च' इस उपर्यंक

हर प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि मुरायों का श्रास्ताय बेरों से भी प्राचीन है । उसकी यह परम्परा मनुष्य ्रियम् । १९८८ वर्षा वर्षा है। समय के यनुसार उनमें परिवर्तन होते आये हैं। इपर बहुत पीछे श्रावर इस परिवर्तन-पद्मति का क्या तुष्परियाम हुआ, इने हम आगे वित्तार्थेगे । किन्दु वृदिक सुगे में 'पुराया' का अवार रहने पर भी इस बात का कोई साद संकेत नहीं मिलता कि पुराख के रचिता अपना संकलियता कीन पे र वेद मंत्रों की मांति उनके ऋषियों या प्रवकाओं की काई खची या विनियोग नहीं है । येयल इहदारयक उपनियद

के उपर्युक्त उद्धरण में इतिहासदि के साथ 'महान् भूत' के निःश्वास से केवल उत्पत्ति होने की चर्चा मात्र श्राती है। पर मनुसंहिता, श्राश्वलायन रहायुत्र एवं महामारत में 'पुराय' के श्रानेक होने वा प्रमाण भी उपलन्ध होता है।

स्वाध्यायं धावयेत् पित्रे धर्मशास्त्राखि चैव हि । प्राप्यानानीतिहासांश्च पुरायानि सिजानि च ॥

( मनुसंदिता ३, २३३ )

श्राद्वादि पितरों के उद्देश से सम्पन्न होनेवाले कार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, पुषय श्राख्यान, इतिहास, पुराख एवं खिल का पाठ पितरों को सुनाना चाहिये। इसमें 'पुराख' का वहुवचन मयोग किया गया है। इसी प्रकार— श्रायकातां कथाः कीर्वयन्तो माउल्यानीतिहासपुराखानीत्वास्याप्याप्याप्यापानाः

(श्रारवलायन गृह्मसूत्र ४।६)

उपर्युक्त उदरण में भी 'पुराला' के बहुवचन प्रयोग से उसके श्रानेकल की विद्विहोती है। श्रांत के उपलब्ध पुरालों में उनके विपय के सम्यन्थ में जो कुछ भात होता है, उसका सारांश यह है कि पुराण सर्वप्रमा एक या। उसी एक से धीरे-धीरे श्राठारह पुराला हुए। सत्यवतीनन्दन (कृष्ण हैपायन) व्यास उन श्राठारहीं पुरालों के सर्वप्रमा एक मा। प्रायक्त से । इस सम्यन्थ में विष्णुपुराला का यह उदरण समीचीन होगा। प्रायक्त इसी श्राणय के वचन श्रानेक पुरालों में कुछ परिवर्तन के साथ श्राय है।

बारवानैश्वाञ्जुपारमानैतांवाभिः कर्नशुद्धिमः। पुराणसंदिता चक्रे पुराणार्थविद्यारदः ॥ प्रस्वातो व्यासशिष्योऽभूत् सृतो वै कोमहर्षणः। पुराणसंदिता तस्मै द्वी व्यासो महामुनिः॥ सुमतिश्वाधिवस्योश्व मित्राषुः गांशपावनः। प्रमुत्तमत्वोऽभसावर्षिः पद् शिर्यास्तस्य चामवतः। काश्यपः संद्वितकत्तं सावर्षिः ग्रांशपावनः। काश्यपः संद्वितकत्तं सावर्षिः ग्रांशपावनः। काश्यपः संद्वितकत्तं सावर्षिः ग्रांशपावनः। चामवत्वा तिस्त्रणं मृत्वसंदिता॥ चानवा तिस्त्रणं मृत्वसंदिता॥ चानवा तिस्त्रणं मृत्वसंदिता॥

(विष्णु पुराण, ३ श्रंश, ६ श्र० श्लोल १६-१३)

'पुराखों के अर्थ को भली भीति जाननेवाले सत्यवती सुत (इंग्ल है पायन) ज्यात ने ग्राख्यान , उपाख्यान । मार्थ और कत्यशुद्धियों "हारा पुराख सहिता की रचना की, और उसे अपने सुपिस्द शिष्य सत- कुलीत्यत्र लोमहर्षण की प्रदान किया। सुमित, अन्तिवर्ज्यों, मित्रासु, शांशपायन, अकृतवर्ष्ण और सार्वार्ण—ये कुलीत्यत्र लोमहर्षण के शिष्य थे। हनमें से काश्यप (कर्यपर्वशीय अक्रतवर्षण), सार्वार्ण और शांशपायन ने लोमहर्षण से प्राप्त मूल संहिता के आधार पर एक-एक पुराख्यंहिता की रचना की। उक्त चारों संहिताओं का (सार्राश) संगद कर (प्रस्तुत) पुराख-सहिता की रचना हुई। इस उद्धरल से सर्वप्रथम एक पुराख के श्रास्तिल का पता लगता है। उसका स्वरण समी शास्त्रों के निर्माण के पूर्व ब्रह्मा ने किया, तदनन्तर उनके सुल से वेद निकले—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् । धनन्तरं च बक्षेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥

(मरस्य पुराग घ० ४३ रखोक ३)

<sup>े</sup>श्रष्टादरण्डरायानां वक्ता सरमवती सुतः (पश्चराण रेवालयङ ।) \*स्वयं देखे गये विषयों का वर्णन । \*कर्णपरम्परा द्वारा सुने गये विषयों का वर्णन, \*पितरराण, परलोक चयवा चन्यान्य विभिन्न विषयों के तीत वा ऋतुश्रुसियों । \*शादकरप श्रादि के निर्णय ।

ऐसा वर्शन नेवल मत्स्य में ही नहीं ब्रह्मायट प्रश्नति कई पुराखों में किया गया है। जो हो, चाहे ब्रह्मा ने समरण किया हो श्रथवा उस महान् मृत के निःश्वास ने वह श्राविमृत हुआ हो पर श्रति प्राचीन काल में उसका श्रतिलव या और वह संस्था में पहले एक था।

कई पुराणों में कृष्णद्वेपावन व्यास को चेद का भी चार विभाग करनेवाला बतलाया गया है, श्लीर हुसी कारण से उनका नाम भी वेदव्यास श्रर्थात् वेदों का फैशाव करनेवाला कहा गया है। इस कमन से गदि यह श्रनुमान किया जाय कि वेदों की तरह व्यास जी ने श्रपने समय में उपलब्ध पीराशिक सामग्रियों का भी एकत्र महत्त्वन किया था तो कोई आपत्ति न होनी चाहिए । पर यह मान सेना कि सभी पुराखों के एकमात्र कर्चा सत्यवती सन व्यास पे. कई दृष्टियों से उचित नहीं प्रतीत होता । पुराणों की शैलियों के ब्रातिरिक्त साम्प्रदायिक दृष्टियों से भी यदि विचार किया जाय तो इसकी निःभारता मालूम हो जाती है। शैव पुराण में शिव को सभी देवताश्री एवं शक्तियों का स्वामी भाननेवाला वेष्णव श्रादि पुराणों में शिव से भी श्रपिक महत्त्रशाली विष्णु श्रादि को किस प्रकार मानेगा । अधवा इस प्रकार उसकी इस बात में कौन मान्य है, कीन अमान्य है, इसका निर्णय किस प्रकार हो सकेगा है इसके अतिरिक्त एक ही क्यानक, एक ही विषय, एक ही वर्षान कई पुराणों में समान रूप से मिलते हों सो तो है ही ऋक्षरशः श्रद्याय के ऋष्याय कई पुरागों में समान रूप से मितते चलते हैं। एक ही यानों को सभी प्रत्यों में अविकल रूप में रख देना स्वामाविक नहीं प्रतीत होता है। इन वातों से यह अनुमान श्रीर पृष्ट हो जाना है कि कुम्बद्ध पायन व्यास ने ग्राटारहीं पराणों का प्रचार स्वयं नहीं किया होगा, उन्होंने संहिता के नाम से श्रापने समय तक उपलब्ध पौराखिक सामित्रवों का संकलन किया होता त्रीर उसका ऋषिकार सुनवंशीय श्रपने शिष्य लोमहर्पस को दिया होगा । श्रीर बाद में चलकर लोमहर्पण की शिष्यपरम्परा ने लोक में उसका इतना बहुल प्रचार एवं प्रसार किया होगा । यहाँ पर एक बात श्रीर भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्णद्वैपायन व्यास ने पुराणों के प्रचारादि का कार्य स्तवंशीय लोमहर्पण को क्यों सींपा ? वायु श्रीर पाझपुराण के कथन से इसका समाधान इस रूप में मिलता है कि 'सुतों का पुराण कहने (याँचने) का अधिकार जन्म से ही है।' इस कथन का मूल कारण यह समक पड़ता है कि जिस समय ब्राह्मकों का प्यान विविध प्रकार की वैदिक संहिताओं, उपनिपदों, ब्रास्पयकों ब्रादि प्रशस्त ब्राप्धारिमक एवं घामिक प्रन्यों के प्रचारादि की छोर था, उस समय उन्हें राजवंशादि के कीर्तन, पर्व, तीर्य, त्यौहार, दानादि सांसारिक विषयों की स्रोर प्रवृत्त करना उचित नहीं समस्ता भया, पर इन सब विषयों की लोक के लिए परम स्त्रावस्थकता थी, खतः 'जन्मना' ब्राह्मण् न होने पर भी खतों को यह कार्य सींपा गया। खाल भी यदी संख्या में बन्दी, मागध एदं चारण लोग सुतों की इस जीविका पथ के पथिक हैं और उनका भी समाज में काफी सम्मान है। ऐसा अनुमान होता है कि इन्हीं सुतों की परम्परा से सत्यवती नन्दन कृष्णाद्वैपायन न्यास द्वारा संकलित पुराण-संद्विता का लोक वाज राज राज प्रकार हुआ होगा और नामान्य जनता ने, जिसे वैदिक संहिताछो एव त्यारएयको के समक्षते का समय पर्य साधन कम या, सुतों की इस देन का पर्वात सम्मान किया होगा। उन्हीं सुतों ने ही इसके अटारह मेद भी किये होंगे और इन झडारही के शद भी परिशिष्ट रूप में बहुत से उपपुराखी की सुष्टि हुई होगी। इस अनुमान का आधार पुराणों की वर्षान शैली की विविधता के आतिरिक्त उनमें कुछ परिवर्तन के साथ पाई जानेवाली प्रचुर का जानार उत्तरन का निवस को विविध व्याख्याता अपनी व्यक्तिगत विदेशताओं से कुछ मिन-भिन्न कर देते हैं। सभी पुरायों के लिए एक ही लच्चा एव 'तुरायमेकमेवासीनदा क्लान्तरेऽन्छ।' (श्र० १३ रखोक ४) मत्स्प महापुराण के इस कथन से भी इमारे श्रमुमान को पुष्टि मिलती है।

जनता में वृतों द्वारा प्रचलित पुराखों पर इतिहास के पार्मिक ब्रान्दोतनों का विशेष प्रभाव पना । समय-समय पर भारतभूमि में प्रचलित होनेवाले सम्प्रदायों की उस पर इतनी श्रिषक छाप पन्नी कि एक सम्प्रदाय वालों ने तीन तीन चार-चार पुराखों तक की प्रभावित किया । माहा, श्रैव, वैष्ण्य, भागवत ब्राह्त पुराखों के नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उस विशेष सम्प्रदायों के धार्मिक प्रस्य हैं। सम्प्रदायिक विषयों को छोड़कर उत्तर कहे भये पुराखों के पौचों लक्ष्य प्राय: सभी पुराखों में कुछ हेर-केर के साथ पाये जाते हैं। इससे यह बात स्पष्ट-सी है कि एक-एक सम्प्रदाय के अनुवायी पिएडतों ने अपने अपने सम्प्रदाय के अनुकृत विचारों एवं भावों का उनमें सम्प्रदाय के अनुकृत विचारों एवं भावों का उनमें सम्प्रदाय के अनुकृत विचारों एवं भावों का उनमें सम्प्रदाय के विचा कि वास्तविक और प्रचित्त विपयों में मेद बहुत कम मालूम पड़ता है। यद शर्द्वा हतनी अधिक वट गई कि प्रराण के सर्वमान्य उपर्युक्त 'वगरेच प्रतिवर्गरच' इत्यादि लक्षण के अतिरिक्त वहत्ववर्त पुराण में महापुराण के दूबरे सक्षण भी बनाये गये। और उस सर्वमान्य लक्षण को उपपुराणों का लक्षण यतलाया गया।

स्टिश्चापि विस्टिश्च स्थितिस्तैपाद्यपालनम् । कर्मणे वासना वार्ता मन्नाञ्च क्रमेख च ॥ वर्षेनं मलयानाञ्च मोषस्य च निरूपकम् । उदकीर्षत्त हरेदेव टेवानाञ्च एथक्-एथक् । दशाधिकं स्वस्त्राञ्च महतां परिकीर्तितम् ॥

(ब्रह्मवैवर्तंपुराण १३२ श्रध्याय । रुलोक ३४-३७)

इस प्रकार यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण का मत माना जाय तो महापुराण में उध्य क दस लक्षण होने चाहियें ग्रीर उपपुराणों में पाँच । किन्तु इससे भी ग्रमरतीय में वर्णित उक्त सर्वसमत लक्त्य की ही मान्यता सिद्ध होती है। क्योंकि उपपुराणों में उक्त पाँच लक्षण भी नहीं मिलते। जो हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सतों ने एवं परिहत समाज ने श्रपनी-श्रपनी देश-काल जनित परिस्थितियों से बाध्य होकर पुराखों में यथेच्छ परिवर्तन किया श्रीर कथा श्री की श्रलंकार के रुग में इतना गहरा रँग दिया कि उन पर श्राज के श्रुग में विश्वास करना ही कठिन हो गया । एक-एक राजाओं केराज्य काल लाख लाख वर्षों के हो गये, पुत्रों की संख्या करीड़ोतक पहुँच गई,सामान्य पिरहदान का पुरुष अरवमेघ यह ने अवसूध स्तान में भी बढ़ गया। एक बात और भी मालूम पड़ती है कि सतों से अपने-अपने चेत्रों (यजमानी) का भी विभाग कर लिया था । यदि किसी पुराण में मध्यभारत के तीथों, नदियों, देवालयों एवं पुरविद्यों का माहात्म्य है तो किसी में उत्तर भारत के। कहीं पर गगा यदि सौ योजन दूर से ही नाम लेने वाले को भवसागर से पार उतारती है तो कहीं विषा, नर्मदा एवं फल्ग, जैसी नदियाँ उन से भी अधिक पुरुष एक पल प्रदान करती हैं। मत्त्य महापुराण में नर्मदा का विस्तृत माहारम्य एव उसके समीपस्य छोटे-छोटे ग्रामी एवं देवालयों की, जिनमें से अधिकाश का अस्तित्व भी अब लक्ष हो गया हागा, विस्तृत नामाविल के देखने से यह स्पन्ट प्रतीत होता है कि इसके मूलप्रवक्ता सूत का वहाँ से विशेष सम्बन्ध था। इस प्रकार छानवीन करने के उपरान्त इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि पुराणों मे सामयिक एवं देशिक परिवर्तनों की भी श्रिधिकता है। एक ही पुराण की विभिन्न प्रतियों तक मे महान भेद पाये जाते हैं, वे केवल लेखकों एवं सतों के कारण ही नहीं हैं। समय-समय पर भिन्न भिन्न देशों मे होनेवाले परिवर्तन भी इसके बारण हैं । प्रायः साम्प्रदायिक पुराण इस दृष्टि से कुछ सुधरे हुए हैं क्यों कि सम्प्रदायाचायों ने उनकी एकवाक्यता पर पर्याप्त ध्यान रखा है और वेद वाक्यों की तरह उनकी व्याख्या एव भाष्य में 'वदकृत्य' शैली का ग्रापना कर परिवर्तन को कुछ ग्रासम्भव बना दिया है ।

सूतों द्वारा पुराणों का यह प्रधार कय हुआ ? एक मूलसहिता के अठारह मेद कय यने ? उनका कम कैंधा रहा ? इन प्रकृतों पर कुछ निर्वयपूर्वक नहीं वहा जा धरता । कई पुराणों में अठारहों महापुराणों एवं उपपुराणों वा क्रमानुगत वर्णन किया गया है, रलोंकों की सख्या बतलाई गई है । इनमें से किसी पुराण में एक को प्रथम कहा गया है तो किसी में दूसरे को । ऐसी स्थित में निम्नांन्त रूप से क्या कहा जा सकता है ? कहना न होगा कि सभी पुराणों में इस नामायित का प्रचेव भी चूर्तों द्वारा ही हुआ । 'इस पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराण भी हैं, उनके सुनने का भी परम अंग्र हैं, उनकी श्लोक सख्या इतनी हैं, इस सचित परिचय से श्रीताओं के मन में अन्य पुराणों के प्रांत भी आस्था वढ़े—यही उनका मूल उद्देश या । मस्य महापुराण की उपलब्ध प्रतियों में महापुराणों के साय-साथ उपपुराणों को नामायित दो गई है, इस से उसकी परम नवीनता सिद्ध होती है । पर इससे यह न मान लेना चाहिये कि उसकी सारी कथाएँ नयीन हैं, जहाँ तक स्थिट-प्रक्रिया परित स्थान्त, मन्यन्तर, देव-पितृ

वंश एवं राजवंशादि के वर्णनी का सम्बन्ध है, यह सब प्राचीन हैं। मारांग यह कि कुछ पुराणों में यहुत श्रिषक पित्रतंन हुए श्रीर कुछ में कम। पर साम्प्रदाशिक पुराणों में हर प्रकार के परिवर्तन जा कुछ किये गये वे इतनी नियुणता से हुए कि द्वीर नीर के समान उनका पार्यक्ष करना यहुत कठिन कार्य हो गया। इस परिवर्तन के कुचक ने भविष्य पुराण को भानमती का पिशारा कर दिया। ऐसा लगना है कि पिछलो शतान्दी तक के परिवर्तों ने श्रपनी नियुणता उससे दिखाई। दुर्भाग्यवश इस परिवर्तन पदित ने पारीपिक माहित्य के महत्त्व को जनता की दृष्ट में कम करिया। वेदों, उपनिप्दी एवं श्रार्थकों की स्वरह उनकी विशुद्धता किस नहीं रह सकी। पर इन परिवर्तों एवं परिवर्तों के कारण यह मान लेना कि सभी पुराण श्राप्तिक हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है, नितानत श्रद्धित दें। पुराण का एक मूल क्स हो नहीं परम प्राचीन है, उसके श्रद्धार होय प्राचीनकाल के हैं। श्रास्काय एस सूप में सम्बद्ध कर से मविष्य पुराण का नामोक्लेख किया गया है श्रीर किसी पुराण का निर्देश न कर उसमें यह उदरण दिया गया है—

धट्याशीतिसहस्रायि ये प्रभामीपिर्पयः । द्विच्येनायम्यः पन्यानं वे रस्यानानि भेतिरे ॥ चट्याशीतिसहस्रायि ये प्रमा नेपिरप्यः । इत्तरेयार्थम्यः पन्यानं नेऽमृतस्यं हि क्रप्ते ॥

(श्रापस्तम्य ग्रह्मस्य २।२३।३-४) 'जिन ब्राटारी सहस्र क्राधियों ने सन्तान की कामना की ने ब्रायमा के दिल्ल पर में रमशान की प्राप्त हुए श्रीर जिन श्राठां सहस श्रापियों ने सन्तान विषयक कामना नहीं पकट की वे श्रायमा के उत्तर प्रयावलम्बी होकर श्रमस्य के श्राधकारी बने । इसी से एकदम मिलते-जुनते एलोक ब्रह्मायड पुरास, पद्मपुरास, मत्त्वपुरास श्रादि में भी मिलते हैं। भविष्य पुराण के स्वष्ट नामोब्लेख से मूल संहिता का विमाग भी श्रीत प्राचीनकाल में सिद्ध होता है, क्योंकि आपस्तम्य प्रज्ञासून का रचना काल अनेक विद्वानों ने ईस्थी पूर्व ३ री शतान्दी के आसपास माना है। इघर विश्ता पुरास के कम के अनुसार भविष्यत पुरास का नवम स्थान है। जो हो, पर इतना सिद्ध हो जाता है कि पुराणों की मूल संहिता के मेद भी नवीन नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी है। अनेक पुराणों के अनुसार दी गई कम संख्या से ब्रह्माएड पुराण का ग्रहारहर्या स्थान है। ऐतिहासिकों का श्रतुमान है कि ईसा की प्र थीं शती में भारतीयों ने यबद्वीप में पदार्पण किया था। उसी समय वे लोग स्वमायतया ग्रपने साथ रामायण महाभारत एवं पुराणादि धार्मिक बन्यों को भी साथ से गये होंगे। उसी के परिणामस्त्ररूप वहाँ के शैव ब्राह्मणी के घर आज भी ब्रह्माएड पराण का बेदों की तरह आदर होता है। वहां के ब्रह्माएड पराण एवं हमारे देश में उपलब्ध ब्रह्मायङ पुराय में बहुत कम ग्रन्तर मिलता है। इससे यह ग्रानुमान होता है कि ईसा की ५ वीं शताब्दी के पर्व ही पराणों के अनेक मेद हो चके पे। इन प्रमाणों के अतिहिक्त आठवीं शताब्दी में उत्पन्त होने वाले स्वामी शहराचार्य ने मार्करहेय पुराण से उदरण दिया है, सातवी शतान्दी में होने वाले वाण मह ने हर्प-चरित में मार्कपडेय पुराण के देवी माहात्म्य से विषयों का चयन किया है, वायु पुराण की चर्चा की है। मयूर मह ने, जो कि वाल्भह के समक्षामायक ही थे, और पुराल से मुरशतक का विवरण उपस्थित किया है। उसी समय के ब्रह्मगृत ने विष्णुधर्मीचर पुराण के ब्राधार पर ब्रह्मिखान्त की रचना की है। न्यारहर्यी शताब्दी में त्राने वाले विदेशी यात्री श्रलवेदनी ने त्रादित्य, वायु, मत्त्य, विष्णुपर्मोत्तर श्रादि पुराखों की चर्चा की है। इन सब प्रमाणों से यह मानने में किसी को भी श्रापित न होनी चाहिये कि श्राज से डेड़ दो हजार वर्ष पूर्व ही पुराणों के मेदोपमेद हो जुके थे। पर पीछे चलकर समय-समय पर उनमें परिवर्तन होते रहे । उनमें क्या मीलिक है, क्या प्रजित, यद्यपि यह कहना तरल नहीं है पर पुराखों के उक्त लत्त्वण से इस विषय में सहायता मिलती है । उपयु क पाँचों विषयों के श्रतिरिक्त धार्मिक क्रियाएँ, धामान्य धमुदाचार, देवी-देवताओं के माहास्य, देवार्चना, देवीत्छव, ब्रत, निवम, विविध प्रकार के दान, प्रावश्चित्त, राजनीति, मूगोल, खगोल, नदी, तीर्य एवं दीवी के माहारम्यादि लौकिक विषय पुराणों में पीछे से आवश्यक समभ कर सन्निनिष्ट किये गये हैं। जब जब विरुद्ध धर्मातुवायियों ने हिन्दश्रों की 'सनातन्धर्म' से विचलित करना चाहा है, तब तब पिड़तों एवं सुतों ने पुराखों में 'श्रावश्यक' संशोधन किये हैं। उनके वह संशोधन उस परिश्यित में उपकारक भी हुए हैं। सामान्य जनता गृहस्याश्रम के बखेड़ों में पहकर धार्मिक विद्यान्तों एवं तत्त्वों के फेर में फँवना पवन्द नहीं करती, उसे इतना क्तण नहीं है कि वह हुत, श्राह्वेत, विशिष्टाहैत. जीव बहा श्रादि के विषय में श्राचार्यों के निर्णीत मतों को पकड़ सके, उसे कोई सरल, सधी बस्त चाहिये. जो सनने में सवोध्य और करने में सकार्य हो । इसी उद्देश से कहर पिएडतों ने बौद, जैन खादि 'सनातन धर्म' विरोधी मतों के बहकावे से बचने के लिए पुराणों में उपासना तथा कर्मकाएड के विषयों को आवश्यकता से श्रविक भरा श्रीर सतों ने उनका ग्राम-ग्राम में धम धम कर प्रचार किया। जनता की रुचि के श्रमकन उसमें विविध कान्य रसों एवं श्रतंकारों की भरमार कर दी गई। श्राज भी श्राव्हा गानेवाले, श्रभी छ-छात सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न होने वाले आल्हा कदल आदि की वीरता में अतिश्योंकि का दिवाला निकाल देते हैं, और वह अंश जनता में चमत्कारी होने से सर्वाधिक पसन्द किया जाता है। इस खदाहरण का प्रयोग हम किसी बरे मंशा से नहीं कर रहे हैं। मेरे कचन का तारपर्य केवल इतना ही है कि सामयिक परिस्थितियों के कारण पराणों में इतने श्राधिक परिवर्तन हुए हैं। समय-समय पर जितने भी धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सब से मोर्चा लेने का काम परोच्च रूप में पुराणों से भी लिया गया। यह बात दूसरी है कि उनमें आज कितने ऐसे अंश मिलते हैं जो एकदम अविश्वसनीय ही नहीं सर्वथा घृएय, दुष्ट एवं उपहास्य भी हैं। 'विष्युदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते' श्रथमा 'धिक् धिक् कपालम्' की कोई उम्र वैष्णुव भते ही युक्त ठहराये पर वह धर्वमान्य नैविकता के स्तर से भी बहुत नीचे है। ऐसे दिवत परिवर्तन परिवर्तनकारियों के व्यक्तिगत अवगुण के परिचायक हैं। ऐसी निन्दा कोटि की बातों का सम्मिश्रण उन्होंने अन्न में विष की भौति कर दिया है जिसको अपवास्ति करने के सिवा कोई दसरा चारा नहीं दिखाई पड़ता । पर वास्तव में क्या प्रांश एकदम भ्रष्ट हो गये हैं, उनमें लोक-कल्याण की भावना चर्चया हीन कोट की हो गई है ! नहीं । यदि वे ऐसे ही होते तो पंचम वेद की उपाधि उन्हें कैसे मिलती ! वेदों के साथ पुरुषकायों में उनके पारायण का उपक्रम किस प्रकार चलता । श्राज भी उनमें वह गुण वर्तमान हैं। जीवन के सभी दोत्रों में श्रानेवाली श्रावश्यकताश्रों का सहम रीति से उनमें विश्लेपण किया गया है। दया, समा, सुजनता, करटसहिष्णाता, वीरता, घीरता, गम्भीरता, पवित्रता, सत्य, ज्यादि पारमार्थिक गुर्णों का सीध-सादे ढाँग में विशद स्वरूप चित्रित किया गया है। दानव से मानव ही नहीं राजधि तक बनने का श्रादर्श उपस्थित किया गया है।पारिवारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को सरलता से पार करने के उपाय बतलाये गये हैं। इस लोक की नश्वरता को प्रतिष्ठापित करते हुए भी मानव जीवन को उच्चाति उच्च उठाने का विस्तृत कर्मक्रेत्र उपस्थित किया गया है। सामान्य कल में उत्पन्न होक्द महान से भी महत्तम बनने का जहाहरण रखा गया है। जीव क्या है ! ईश्वर क्या है ! सुष्टि क्या है ! परलोक क्या है ! जीव की गति किस प्रकार होती ! इंस लोक एवं परलोक के कर्त्तव्य क्या है। ऐसे गृढ प्रश्नों का युक्तियुक्त एवं सरल समाधान किया गया है। दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे ऐसे विषयों को भी उनमें स्थान दिया गया है, जिनकी परम आव-श्यम्ता है। ज्योतिप, राजनीति, अर्थनीति, वास्तुकला, मूर्तिकला, श्रायुर्वेद, धतुर्वेद, कर्मकाएड श्रादिका भी संविध किन्तु उपयोगी वर्णन उनमें किया गया है । हिन्दू संस्कृति को संयल देनेवाले ऐसे ग्रानेक शत चरित्रों का उनमें वर्णन है, जिनका स्मरण श्राज भी उत्साह एवं गौरव का कारण है। श्रवतारवाद का इतना वहुन प्रचार पुराणो द्वारा ही हुन्ना। सभी पुराणों में किसी न किसी देवता के त्रवतार की चर्चा की गई है। शैव मतानुवायों पुराणा में जिस प्रकार शिव के नाना अवतार धारण करने की चर्चा है उसी प्रकार वैष्णव मतातुवारी पुराणी में विषण के। श्रवतारबाद की यह कल्पना इन्हीं पुराणों के कारण ही चली ऐसा कहना तो उचित नहीं है। अनकी संवित मुलक्याएँ उपनिपदी एवं बाह्यए प्रन्यों में ही थीं, पुराखों ने उनको वहुत विस्तृत और प्रचारित किया । एक-एक मत के श्चवलम्बन करनेवालों ने द्याने इष्टदेव का श्चातार पुष्ट किया। इस पुष्टि में उन्होंने एक दूसरे मत की स्पष्ट तिन्न वक की । इस श्रम्य साम्प्रदायिकता के कारण पुराणों की मर्यादा हानि भी हुई । इस प्रकार हम देखते हैं

पुरागों में एक खोर विश्वबन्धुत्व की भावना निहित है, जीवन के परम उपनेगी तस्वों का संकलन किया गया है, वहीं पर खन्य साम्प्रशिवकता के पुनारियों ने उमे खपने छंकुचित चेत्र में ताला वन्द कर के रखने की चेष्टा भी की है. पणा द्वेपादि के बीज बोने में खपनी सारी विवा सुद्धि लगा दी है।

सदम रीति से पर्यालोचन करने पर इसमें सन्देह-नहीं रह जाता कि प्रत्येक प्रराणकार ने परमात्मा के उपर्यक्त भिल-भिन्न सगुण रूपों को स्वीकार किया है। सृष्टि में इनके कार्यों का विभाजन किया है। श्रापने इष्ट प्रति-पाद्य की महिमा के सामने श्रन्य की श्रवच दिखाया है। दूसरे देवगणों को उसका सहायक श्रयवा साधन बनाया है। देवताओं और ग्रसरों के भीपण युद्धों का रोमांचकारी वर्णन कर उसमें उसे मुख्य सहायक बनाया है। इस प्रकार कोई ऐसा पराण न होगा, जिसमें उसके इष्ट प्रतिपाद को महान 'श्रासरों ने डटकर लोहा न लेना पड़ा हो । देवताओं की अप से ही वर प्राप्त कर असुरों की शक्ति की वृद्धि होती है; वे आगे चलकर ऐश्वर्य के मद से उन्मच होकर लोकपीडन में निरत हो बाते हैं। उनके मारने की चिन्ता सभी देवताओं को होती है, क्योंकि उनके पूर्व श्रिषिकारी इन्द्र, यस्य, कुबेर, श्राम्न एवं वासु प्रश्ति श्रिषकार से च्युत कर दियें जाते हैं। लोक में विशेष विद्रोह की भावना बढ़ती है, तब वे मिलकर उन महान् असुरों के बध का उपाय निश्चित करते हैं, बध में प्रमुख भाग उस पराख के इच्ट प्रतिपाय विभृति का ही होता है। शैव पुराखों में शिव, शाक्त पुराखों में देवी, वैष्युव पुराखों में विष्णा एवं ग्रन्य पुराणों में उसका मुख्य प्रतिपाद देव उस महान ग्रासुर संकट से लोक की रत्ता करता हुग्रा दिखाया जाता है। देवतात्रों और असरों के युद्ध का वर्णन पुराणों में ऋषिकतर आये हैं, उनमें मधुकैटम, हिरएव कशिप. तारक, शम्म, निशम्म, मय, बलि, प्रहाद, रावणादि की चर्चा तो अनेक पुरालों में एक ही प्रकार से आई है। रामाथ्य एवं महामारत की क्याओं का भी श्रविकांश पुराखों में वर्णन श्राया है । सुप्रतिद्ध दम्पति की क्याएँ जैसे-साविधी-स्थवान, नल-दमयन्ती, दुष्यन्त शकुन्तला-प्रमृति की कयाश्री का भी प्राय: सभी पुराखों में एक सावर्णन है। राजाओं की वंशावित का वर्षान करते हुए सूर्य, चन्द्र, यहु, कुरु स्त्रादि वंशों के सुप्रसिद्ध राजास्त्रों की ललित कयास्त्रों का भी सभी पुराखों ने समान रूप से ब्राहर किया है। उनमें बहुत ही समानता रखी गई है। ब्रानेक स्थलों पर तो कई पराणों में एक ही शन्दाविल भी पाई जाती है। सभी पुराणों में किसी न किसी सुप्रसिद्ध नदी, तीय, चेत्र, पर्वत स्त्रादि के बिस्तृत माहात्म्य का वर्णन किया जाता है। उसकी सर्वश्रेष्टता सिद्ध करने में स्तों ने रीतिकालीन कवियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन सुप्रिट व्यक्तियों के साथ जिस सुप्रसिद घटना का संयोग कर्यापरम्परा से बिदित है. उसका उस्लेख प्रायः सभी पुराशों में एक रूप से किया गया है। तीयों के श्रांतिरिक्त बतों श्रीर दानों का जितना माहात्म्य पुराणों में श्राया है, उसे देखते हुए श्रतीतकालिक भारत की समृद्धि का सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है। यह मानते हुए भी कि स्तों ने अथवा प्रतिग्रहीता ब्राह्मण पिष्डतों ने अपने लाभ के लोभ से दानों को बहुत बड़ा चड़ा कर कह दिया है; इतना तो मानना हो पड़ेगा कि उस प्रकार की दान पद्धति उन दिनों में वर्तमान थी। मत्स्य महापुराण में त्रतों एवं दानों के महान् माहात्म्यों से प्रायः पचातों ऋष्यायों की पूर्ति की गयी है। सुवर्ण, चौदी, तीवें आदि घातुओं के पहाड़, इपम अधवा धेतु दान करने की अनेक विभिन्नी वतलाई गई है। उनमें से किसी एक विधि को साझोपान पूर्ण करने की सामर्प्य श्राज दिन करोड़पतियों में भी नहीं दिखाई पहता। प्रत्येक ग्रतो, नियमी एयं यही का पर्यवसान दान में ही किया गया है। विना प्रमुख दिल्ला को दिये हुए इन सब का कोई कहा नहीं होता। तीमों एयं चेत्री के माधास्य। में भी दान का विस्तृत वर्णन किया जाता है। ंकितने भी तीर्थ होते हैं, उन सब के छोटे-से लेकर बड़े स्थानी तक का माहात्म्य रहता है और सर्वत्र दान देने की विधि विहित है। त्य प्रकार दान पदांत की ऋतिचर्चा से वालव में पुराणों की महिमा हानि भी हुई है। अलवारी विज्ञापनी थी तरह सामान्य जनता मी मुत्ती की इस करागी में दान के बास्तविक मदस्य की देव समक्षकर उसकी योर से श्रसि मेंद सेता है।

र्पण कि कार कह गुके हैं, मायः सभी पुरावों में श्राटारही महापुरावों की नामावति तथा उनकी श्लोक संख्या दी गई है। जिनमें परसर निप्रता पाई जाती है। भिष्तता का कारण यहाँ की श्राव्यवस्थित वर्णना शैली ही है। वास्तव में कीन पुराण प्रथम बना, कीन बाद में बना-इसका कोई प्रमाण उन लोगों के पास भी नहीं था। जो जिसको जिस कम से स्मरणपप में मिला उसको उसने उसी कम से रख दिया । मत्स्य महाप्रराण में विभिन्न प्राणी का जो कम दिया गया है, उसके साथ अनेक प्राणों की एकवाक्यता नहीं होती। इस दिन्य से विष्णा प्राण की सुची कुछ प्रामाणिक लगती है, क्योंकि उसका कम खने ह पुराणों के कमों से कुछ मिलता-बलता है। उसमें खठारहों पराणों के जो नाम आये हैं, उन्हें यथाकम दे रहा हूँ । प्रथम बाह्म, द्वितीय पात्रा, तृतीय वैष्णव (विष्मुपुराण), चतर्ष शैव. पत्रचम भागवत, पष्ड नारदीय, सप्तम् मार्कण्डेय, श्रष्टम् श्राग्नेय, नवम् भविष्य, दशम् ब्रक्षयेवर्तं, एकादश सैङ्क, द्वादश बाराह, त्रयोदश स्कान्द, चतुर्दश वामन, पञ्चदश कीर्म, पोडश मास्य, सप्तदश गारुड श्रीर श्रष्टादश ब्रह्माएड । इस क्रम से व्यापाततः यह भावित होता है कि सभी पुराण एक साथ नहीं बने थे; पर इस कथन से भी कई श्रापित्तयाँ उठेंगी। यदि सभी पुराण वास्तव में कमशः निर्मित हुए होते तो पूर्ववर्ती पुराणों में परवर्ती पुराणों का नामोल्लेख कैसे सम्भव होता ! एक पुरास् किसी को प्रथम और इसरा किसी श्रन्य की प्रथम कैसे मानता ! आदि । जो हो, पराणों की उपर के नामावित में ग्रहीत कई प्राणों के विषय में यह भी विवाद प्रचलित है कि वह महा-पुराण हैं या नहीं । यह विषय स्वयं इतना महत्वपूर्ण और विस्तृत है कि इसके लिए कभी खलग से कुछ लिखा जायगा । श्राज प्रकृत स्थल में हम चेचल इस दिशा की छोर संचेत मान कर देते हैं कि कम श्रीर नामावित में पुराणों के निर्माण काल आदि का कोई सूक्ष्म ध्यान नहीं रखा गया है। एक ही विषय की बात घूम-फिर कर सभी पुराणों में आती गई है। कुछ ऐमे विशेष विषय अवस्य है, जिन पर भिन्न-भिन्न पुराणों में विस्तृत प्रकाश हाला गया है, उन-उन विषयों को छोड़कर यदि सब के उक्त पंचलक्षणयक पौराणिक विषयों की एकत्र करें तो पाठक श्राश्चर्यचिकत रह जायेंगे कि सब में एक सी ही बातें हैं। महापुराणों के श्रतिरिक्त उपपुराणों की भी नामाविल देवी भागवत एवं मात्स्य भ्रादि महापुराणों में दो गई है। यहाँ यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि उपपुराणों की रचना बहुत बाद में हुई है। प्रायः पौराणिक महान पात्रों को लेकर इनमें उन्हीं का विस्तृत माहात्म्य वर्णन किया गया है। शैली श्रीर उद्देश भी प्रायः वही है। इनमें प्रमुख उपपुराख यह है, सनत्कुमार, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वावा, कपिल, मानव, श्रीशनत, वरुण, कालिका, साम्ब, नन्दी, सीर, पराशर, ग्रादित्य, महेश्वर, देवी भागवत श्रीर विषष्ठ । स्कान्द पुराण के रेवालएड शिवधर्म में ब्रह्माएड, कुर्म श्रीर भविष्य को उपपुराण बतलायो गया है, साथ ही नारदीय, शिव, ब्रादित्य श्रीर विसन्त का नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन उपपराखों में से श्रीध-कांश में पुराणों के उक्त पनलक्यों का पालन नहीं किया गया है। वर्णना शैली में इतनी अधिक चमरकति लाने की चेष्टा की गई है जिसे देखने से यह स्पष्ट जात हो जाता है कि वे बहुत आधानक हैं। यही कारण है कि उनकी 'चर्चा अधिकांश महापुराणां में कहीं नहीं आहे है।

करूँ गा । इठी प्रशार वाराइ वामन श्रीर ब्रह्माएड में भी शिव की श्रमन्त शक्ति का वर्षान किया गया है, जिसके सम्मुख विप्यु, ब्रह्मा प्रमृति सभी देवों एव शक्तियों को कई बार प्रमावहीन होते दिखाया गया है। शैव मत की प्राचीनता एवं उठके उटाच विचारों का ही यह परियाम है कि श्रविकांश पुरायों में उसकी चर्चा की गई है। ऋक, यज्ञ, साम, श्रीर श्रवर्व चारों विदिक्त संहितात्रों में रुद्र की स्तुति मिलती है। इनमें यजुर्वेदान्तर्गत रुद्राप्टाप्याया का श्राक भी बहुत प्रचार है। वचित इस बात में विवाद उठाया गया है कि थैदिक रुद्र ही पारीणिक शिव श्रमवा रुद्र हैं, पर यह परम्परा इतनी प्रचलित हो गई है कि वह तर्फ नहीं स्वीकार करती। वाबस्नेय वहिता में शतस्त्री के बीच-बीच में शिय, गिरिश, पशुपति, नीलमीव, सितिकरठ, भव, शर्व, महादेव इत्यादि नामों को देखने से रद्र श्रीर शिव के एकत्व में श्रविश्वात नहीं रह जाता ! श्रयर्व संहिता में भी महादेव, भव, पशुपति श्रादि नामों का उल्लेख हुआ है । श्रस्तु श्रीव पुराखों में प्रायः इन्हीं उपयुक्त नामों की चिरितायेंता मनोहर कथाओं के रूप में की गई है। इनके अतिरिक्त मान्त्रिक, राजछ एवं तामछ—इन तीन गुणों के ब्राघार पर भी पुराणों का वर्ग विमाग किया गया है। मैं यह कहने में संक्षेच नहीं करूँ गा कि इस अभिनव विभाग में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। किन्हीं सूत महादेव ने तीन का अठारह में भाग देकर ६-६ का वर्ग बना दिया है। वस्तुतः सभी पुरायों की शैली देखने से स्वष्ट मालूम पड़ता है कि सब में उक्त तीनो गुर्णो एवं स्वभावों का यथास्थल प्रयोग किया गया है।इन सभी महापुराणों एवं उपपुराणों का यथि। एक व्यक्तित उद्देश्य भी है, पर सब का समस्टि रूप में जो स्पूल उद्देश्य पाया जाता है वह यह है। पुराणों में कोई न कोई अवतार स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेरवर, सूर्य, गरीश श्रीर शक्ति इनमें से किछी एक की उपाछना का लोक में प्रचार हो, इस हिन्ट से इनमें से किसी एक को प्रधान और अन्य की गीए माना गया है। परिवर्ती ने देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार अपने अपने मत की प्रचारित करने के लिए एक एक पुराग में एक एक भवाजा प्याचार का है। पुरासों में इन सब बातों के होते हुए भी ऋनेक लोकोपकारियों ने, जिन्हें वास्तव में देश श्रीर जाति के

करुवाण वरने की सभी अनुपम लगन थी, पुराणों को सर्वेषा त्याज्य माना है, उनकी मरपेट निन्दा की है, मार्मिक दुष्ट स्पलों को तर्क के चाकू से चीर-काइकर जनता के सामने खालकर रख दिया है। क्या उनके यह कार्य किसी द्वेप के कारण हुए हैं, कदापि नहीं ! बास्त्र में उन्होंने 'खाउथः दुष्टः वियोज्यासीदह बीबोस्पलता' अर्थात् सीप की काटी हुई अँगुली की तरह दुष्ट (दोगपूर्ण यस्तु) ब्रायन्त पिय होने पर भी सर्वया स्थाप्य है, इस लोकोंकि को चितार्य किया है। उनकी यह घारणा थी कि ये पुराण सार्वजनिक उपयोग के योग्य नहीं रह गये हैं, सामान्य जनता इनमें बर्चित ब्रादशों पर चलकर मुखी नहीं रह सकेगी, ब्रयना बास्विक कत्त्रेय भून नायगी। उनकी धारणा कुञ्ज श्रंय में सत्य है; पर यदि श्रापिध करने से सर्प का विष उत्तर जाय तो श्रंगुजी को काट कर फेंक देना समीचीन नहीं लगता। मनी श्रीपिथों के श्रमाव एवं विशेष परिस्थिति में श्रमुजी का कारना भी एक रोप कर्त्तव्य है पर विस श्रंगुली ने इतने जीवन तक अनेक दुःलों एवं सुलों में साव दिया है ययामम्भव उसकी रत्ता करनी ही चाहिये। पुराखों ने निरकाल में हिन्दू समाज का बहुत उपकार किया है। हमारी वशापरम्परागत पवित्र भावनाएँ उनके साथ खड़ी हुई है, हन सब बातों को देखते दुए उनको एकदम बहिष्कृत कर देना निवानन अनुचित है, जब कि योड़ी-सी वायभानी ही उन्हें पूर्ववत् पवित्र कर देती है। निनान्त अनुगंत क्याओं एवं स्वार्णपूर्ण उपदेशों को पुरायों से अनग करके उनकी उपादेयता से आप इनकार नहीं कर सकते। स्रोतारों की दूकान की मिट्टी की बटोर कर घोने वालों नो भी जीवन-वापन के लिए पर्यात होना चौडी मिल बाता है, पुराण तो छनेक स्त्रों के ्रश्चाकर हैं, इंटिट फैलाइबे, बिबेक के जल से मृत्तिकामिश्चित उनके अनपेनित प्रसंगों को, जिनमें निन्दा आदि के सिवा दूसरी चीज नहीं है, स्वच्छ की जिये, सहातुमूर्ति एवं विश्वास का सम्बल रिलये, उनसे आपको अनुमाल रक्त मिलेंगे। प्राणों में पाठान्तरों की कठिनाइयाँ

पाटों की मिन्नता से यद्यपि सभी प्रचीन प्रत्य भरे पड़े हैं; पर पुराणों में तो यह सब से अधिक हैं। एक एक पद वा शन्द के दल-दूर पाठान्तर पाये जाते हैं। पाठों की इस अनेकता के कारण समय, देश एवं व्यक्ति रहे

हैं। जिस अन्य या जितने अधिक देशों, काली एव व्यक्तियों में स्थान रहेगा, उसमें उतना ही श्रधिक पाठान्तर पाया जायगा। प्रश्न यह होगा कि क्या वेद, उपनिषद् अध्या श्रन्यान्य स्ट्इत के धार्मिक, ऐतिहासिक एव शास्त्रीय अन्यों का प्रराणों की श्रपेता कम देश, समय वा व्यक्तियों में पचार या। नहीं। इन अन्यों का भी इस दिशा में उनसे कम मश्स्व नहीं था, पर वेदों की तरह पुराणादि के पाठों में कोई उन्धन नहीं रहता। हर के चिह्नों एव उचारणों में समानता राजे के कारण उनमें पाठ-मेद की समावता ही कैसे की जा सकती है। उनके उच्चारण एव प्रजीन के लिए शिक्ताओं में नियम बतलाए गये हैं, श्रशुद्ध उच्चारण के धोर प्रत्यवाय एव प्रजिन्ध होने की समावता दिखाई गई है।

मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्यात्रयुक्तोन तमर्थमाह । स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति वधेन्द्रशत्रः स्वरतोपराधात् ॥

स्वर श्रमवा वर्ण से हीन उच्चापित मा श्रपने वास्तविक श्रम को नहीं प्रकट करता, यह मिथ्या हो जाता है। यही नहीं, वह वचन रूपी वज्र वेचारे यजमान का बृतासुर की तरह विनाश भी कर देता है। कहा जाता है कि प्रचीनकाल में मनप्रयोक्ता ऋषियों द्वारा स्वर में गडनडी कर देने के कारण यह का यजमान हुनासर तो पराजित हो गया स्त्रीर उन्हें इन्द्र ही विजयी हुए । जो हो, परम प्राचीन काल से वेदों ने उच्चारणादि के प्रति जैसी सावधानी रत्यी गई वैसो समस्त विश्व में किसी भी धार्मिक ग्रन्थ की नहीं रत्यो गई। सुदूर दिल्ला प्रान्त के भट्ट, बगान के भट्टाचार्य, वश्मीर एवं काशी ने शास्त्रियों के वैदिक मंत्रों के उच्चारणों में ग्रानेक भौगानिक विषमतात्रों के रहने पर भी आज अद्भुत समानता पाई जाती है। यह सन उसी सावधानी का परिणाम है। इसी तरह अन्यान्य धार्मिक प्रन्यों में भी पर्यात सावधानी रखी गई है। न्याय, साख्य, वेदान्तादि शास्त्रीय प्रन्यों में भी समय समय पर होने वाले उनके तिस्तृत भाष्यों एव डिप्पणों सेपाठान्तर की सम्मायना नहीं रही। ग्राचायों एव शिष्यों की परम्परा ने श्रनन्तकाल से लेरर त्राज तक उनको कएउस्य करने की श्रपनी प्राचीन पद्धति नहीं छोडी । उसी का परियाम है कि इस निपरीत परिस्थिति में भी एक-एक शास्त्र के सैकड़ों ऐसे विद्वान् मिलेंगे, जिन्हें सम्पूर्ण विषय यदि कएठस्य नहीं हैं तो स्पष्ट अवश्य हैं। ऐसी अवस्था में उनमें पाठान्तरों की कल्पना कैमे की जा सकती है। यही दशा श्रायुर्वेदादि त्रान्य सस्कृत अन्यों की भी रही है। पुराशों का परिडत समाज ने उपयुक्त सम्मान नहीं किया। पुराणों की पवित्रता में ब्रास्था रखते हुए भी वे इधर से प्रायः उदागीन ही रहे। बहुत प्रचीन कान से पुराणों के उपदेशादि का अधिकार निम्नवाधि सतों में रहने के कारण उच वर्गीय मुवियों ने उनकी श्रीर पर्यात ध्यान नहीं दिया। पाछे चलकर जब हैत, ब्रह्मैत, विशिष्टाह्मैत, स्त्रादि सम्प्रदायों के अध्वायों को जनता तक अपने विद्धानों के पैनाने की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने एकाधिक पुराणों की विस्तृत टीकाएँ लिखीं। अपने मत का पुष्ट करनेवाली युक्तियों का उनमें खुलकर प्रयोग किया। पाठ की एक रपता को स्पिर रखने के लिए 'पदकुरव' की शैली अपनायी। उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ साप्रदायिक पुराण यथा श्री मद्भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण ग्राधिक पाठान्तरों से बचाये जा सके। उत्तर भारत से लेकर दिक्तिण भारत तक उनि रे एकरूप रेखने की उन्छ चेष्टा भी की गई। पर वे पुराख, जिनमें स्मार्त धर्म का सामान्यतया प्रतिपादन किया गया था, श्रनेक उपयोगी विषयों की जिनमें चर्चा की गई थी, उन साम्प्रदायिक श्राचार्यों के कुपाभाजन नहीं हुए। एक ही साथ शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गर्णेशादि का माहात्म्य जिसमें वर्णन किया गया है उसने द्वारा एक ही सम्प्रदाय की पुष्टि किस प्रकार हो सकती है ? फनतः ऐसे पुराणों के ऊपर न तो साम्प्रदा-यिक प्राचायों ने कभी कृपाद्दिष्ट फेरी श्रीर न श्रपने को स्मार्त कहने वाले पढितों ने। परिणाम यह हुश्रा कि वह सूतों की ही सम्पत्ति बने रहे। उन लोगों ने जिस प्रकार चाहा उनका प्रचार किया। जनता ने मनोरजन एव कल्याण र निए जिस वस्तु एव जिस प्रकार के वर्णन उन्हें उपयोगी लगे सब को उनमें मिलाया। ब्राज कल की तरह मुद्रण को सुविघा तो यी नहीं, लिपिकारों की तनिक-सी श्रसावघानी ने भी पुराणों के इन पाठान्तरों में योगदान किया। यथा किसी पुराल की मतिलिपि करने के लिये मद्रास प्रान्त का कोई लिपिकची

परिहत श्रामा। मानवसुलम श्रमावधानता से उसने 'शतस्' के स्थान पर 'मनम्' लिख जिया श्रीर श्रयनी प्रति लेकर मदास गया। 'काशी की प्रति से यह पाठ श्राया है, श्रतएय श्रशु न होता'—ऐना मानकर उस प्रति से प्रतिलिधि करनेवाले सभी 'शतम्' के स्थान पर 'मतम्' श्रामानी से यना लेंगे। इसी प्रकार वर्गों की श्राइतिगत समानता के कारण हस्तिलिख प्रतियों के पाठकों को भी कई स्थानों पर भ्रम हो जाना है। वे भ्रान्त पाठक यदि प्रतिलिधि करेंगे तो उसी श्रपने भाव के श्रत्कृत उसका पाठ कर होंगे। हस प्रकार भी एक श्रशुद पाठ की परम्पर फेलेगी। इसी प्रकार मिल-भिन्न प्रदेश वाले श्रपनी लिप में प्रतिलिधि करते समय मूल श्रुद पाठ की परम्पर फेलेगी। इसी प्रकार मिल-भिन्न प्रदेश वाले श्रपनी लिप में प्रतिलिधि करते समय मूल श्रुद पाठ की प्रायः दूर वले जाते हैं। इस सब कारणों से प्रतारों के पाठान्तरों की इतनों श्राधिक मंख्या हो गई है कि डीक-डीक श्रर्य लगाना हिन्द हो जाता है। इसी-कहीं पर ऐसे भ्रामक पाठान्तर आ जाते हैं जो प्रसंग, विषये एसे श्रपनर की कोई जिला नहीं करते। यह तो साधारण-से पात है। इससे भी यह यह वर प्रायों में परिवर्तन हुए हैं। श्रपाय के श्रप्याय नये श्रुह वाते हैं। कथा के तीच में कोई नवीन प्रसंग श्रा जाता है, जितके कारण कथा की श्रीनित तो विग्रहतीं ही है, उसकी संगति लगाना भी कठिन हो जाता है। कई स्थलों पर तो किभी प्रकार भी श्रप्यं नहीं निक्त सकता।

श्रतएव संस्कृत के परिहतों का इस श्रोर प्यान जाना श्रापरयक है । पुरास उनकी प्रतिष्ठा के हीए क श्रंम नहीं है, भारतीय संस्कृति के साथ उनका यहुत काल से मंबंध है। उनमा उदार एक जातीय कार्य है। कम से कम कार्यों में तो, जो संस्कृत विश्वा का संसार में प्रमुख केन्द्र हैं, उसके यथार्य स्वरुतिकार का कार्य होना ही चाहिये। पर मैंने देखा है कि पुरासों की श्रोर प्यान देने का श्रवतर कार्योक्ष परिहानों को भी नहीं मिलता। व्यापरस्प, त्याप, वेदान्त श्रादि की एक ही पंक्ति में वे दम-दस दिन भले लगा दें, पर पुरासों की श्रोर एक पड़ी भी दान उन्हें केवल वासुपुरास का छुद्ध श्रंस जो बहुत स्वष्ट है, पाट्य-क्रम में निर्धारित है, पर इतने से क्या होगा है कम से कम केवल वासुपुरास का छुद्ध श्रंस जो बहुत स्वष्ट है, पाट्य-क्रम में निर्धारित है, पर इतने से क्या होगा है कम से कम भी प्रकाशक गया नहीं करते, जिनका जनता में मचार नहीं है। श्रदार पुरास उन्हें पुरासों का प्रकाशक में प्रकाशक गया नहीं करते, जिनका जनता में मचार नहीं है। श्रदार पुरास तो सभी जानते हैं, पर इन्हें श्रव्या का श्रव्या का श्रव्या का श्रव्या का श्रव्या का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ के हैं, यह नहीं जानते कि वे श्रव्या प्रकाशक स्वर्थ की निर्मा का स्वर्थ का स्वर्य का स्वर्थ का

मूल पुरायों का निर्माण कय हुआ इस विषय पर में पूर्व हो में कुछ मंद्रेत कर चुका हूँ कि इनका मूल स्वरूप वेदकाल में भी पा और वह बहुत हो संनित्त या। पाँछे जलकर क्यासों में इनका फैलाव किया और सहा ने लेता में प्रसार किया। पर इनमें सबेत पािया निव्या का बहुया पालन हुआ है, इससे यह सिद्ध निवास के यह पािया निकास के वह या पात्र ने हैं। पािया निकास समय विक्रम संवर्ग के ७ वीं दार्थी शवान्त्री पूर्व माना जाता है। किन्तु राजवंशों की नामायित में यह भी स्पष्ट होता है कि गुतकाल तक इनमें श्रावस्व करातु समय होता रहा। पुरायों में तो उद्योगवी शवान्त्री तक मनमानी हुई है। कोई नियंत्रण न रहने के कारण जिससे तिश्व विषय को श्राव पर्वेद किया उसने उसी को पुरायों में रल दिया। यकर, रामानुज, माच्य, बक्लाभ, श्रादि के द्वित का समवेश वी प्राय: पुरायों में खलकर किया गया। इस होटे ने श्राव, वाय और मत्य्य प्राय कुछ वचे हुवे हैं; एर इनमें भी स्वत-स्वत पर सामायतिव्या को गंध सिन्ती है।

व्यान श्रीर सुत के बारे में मैं कभी श्रालय से लिखूँगा पर श्रामी तक मेरी घारणा यही है कि यह व्यक्ति-वाचक संशा नहीं हैं। विष्णु पुरापा से इनकी श्रानेकता का पता लतता है, महाभारत के इस कमन पर कि सत्यवती के पुत्र फुल्क्टबेपायन ही श्रालाहीं पुराणों के एकमात्र रचिता में, विश्वास नहीं जमता। यह हो सबसा है कि कृष्णद्वैपायन महोदय ही धर्वममुस व्यास रहे होंगे। इनकी प्रधानता इतनी व्यापक हो गई कि व्यास नाम लेते ही इनका स्मरण हो जाता है। पर जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, शैली की विविधता, विषयों की ख्रानेकता, एम ही विषय पर परस्पर भीर मतमेद, काल दोष खादि ऐसे ख्रानेक कारण हैं जिनसे इन्हीं को सभी पुराणों का कर्ता मानने में पोर ख्रापित उठती है। यदि समय के ऊपर ही ध्यान दिया जाय तो यह महाभारत के समकालिक ये, जो पाणिनि के प्राहुमींम से बहुत पहिले ही किंद्र होता है। तो किर पुराणों में पाणिनि व्याकरण का नियम-पालन किस प्रकार सम्भव हो सकता है। इसी प्रकार एक स्तूत भी स्तूत परम्पर (सात्वम, भाट) के ख्रायणी हैं। इससे यह दिव्ह हो जाता है कि मिल-किन काल के पहिलों ने ख्रपने यश की काई जिन्ता न कर पुराणों में अपनी रचनाओं को समाविष्ट कर अपने हिंदिकों से से सात्र क्षीर सम्भवता की उन्नित करने मे योगदान किया है। उनकी यह निःस्पृद्वता निःसन्देह स्मरणीय है।

### पुराणों की शैली

पुराणों में मान्य के सभी रहीं का स्थान स्थान पर उपयोग किया गया है : पर विशेषतया वीर रस का इनमें बहुल वर्यन है । उसका कार या यही है कि सामान्य जनता इमे बहुल परन्द रस्तो है । इस जनिययता के लिए वैध्णव पुराणों में भी देवासुरयुद्ध का भीषण चित्र श्रविकत किया गया है। इन वर्यानों में श्रवकारों का इतना श्रविक प्रयोग किया गया है कि संख्या श्रादि में भी उसका कोई ध्यान नहीं रप्ता गया । वेदों या उपनिपदों में जिन कथा श्रो का बीज पावा जाता है उसका पुराणों में घटाटोप वर्यान किया गया है, इन्द्र द्वारा इन के निधन ग्रादि की कथा एँ, जो वैदिक सहितायों में बहुत संद्वित रूप में विद्यान हैं, श्रवनेक पुराणों के वीतों श्रायायों में विस्तार पा चुकी हैं । इसी तरह श्रिपुर श्रादि की कस्पान भी वेदों से वह श्रवाई है । इसी तरह श्रिपुर श्रादि की कस्पना भी वेदों से ही श्राई है । इन्द्र तरप, युवेर, रुद्ध, सूर्य, चन्द्रमा श्रादि के स्वरूप की वन्यन भी वेदों से ही श्राई है । उनमें उनके गुणों के श्रवाद स्वरूप की करपना की गई है । तीय, दान, श्राद श्रादि की महिमा में श्रविद्योगिक में नी सीमा पर प्यान नहीं रखा गया है । किय इनका सुक्व उन्हें श्रवासाम्य श्रवक जनता में घानिक प्रतियों को जगाना ही है । इसी विचार से श्रपने सम्प्रदाय के विरोधी मतवाली पर पीर ग्रातिप भी इनमें किया गया है ।

म्गील ख्रीर प्रगोल वर्णन मं भी एक ही प्रकार की पद्धित पुराणों में अपनाई गई है। मत्स्य पुराण में भी जम्मू, शाक, कुश, कीख, शास्मल, गोमेद एवं पुक्तर द्वीपों का विचित्र ट ग से वर्णन किया गया है। इस भौगोलिक करवाना में प्रयेक द्वीप के चारों ख्रीर कोई न कोई रसासक समुद्र है। पृथ्वी के मध्य भाग में लोक लोक नामक पर्वत है। सूर्य उसी पर उदित होता है। सूर्य से ऊपर (१) चन्द्रमा है। मेद पर्वन ती महत्ता प्रायः सभी पुराणों में है। इन द्वीपों, समुद्रों एवं पर्वतों को बिता का विच्तर करों हो वालों को अपना में दिया गया है। योजन के जो प्रमाण पुराणों में है। इन द्वीपों, समुद्रों एवं पर्वतों को का विच्तर परिमाण मालूम पर्वता है। आवान अर्थात च्यार कोस वा एक योजन यदि माना जाय ता साम्प्रतिक भूगोल (भूपरिषि) बहुत ही छाटा पड जानगा। पुग्णों ने क्यानातार सुनेक पर्वत के निम्न प्रदेश में भारतवर्ष की अवसिधत बिज्त है। तर उस सुनेक पर्वत ना कोई नामोनिशान आज नहीं है। उसके स्थान पर आधुनिक पामीर का पठार यदि माना जाय तो कुछ सगति भले ती ही सकती है। द्वापों के साम-साम वाई के निवासियों एक कुछ रीति-समों का भी सित्तत वर्णन पुराणों म किया गया है; पर उनसे आज का मौतिक मित्तक कोई ताल्पर्य नहीं निकाल सकता। द्वीपों एव समुद्रों का वर्णन देशकर यदि कोई यह कहे कि सुतों ने इस प्रकार की करना अपने पर देश कर देश कर ती है, अथवा इनका सम्बन्ध अवान्द्रिय जगत से हैं तो कुछ आधुनित न होगा। मत्स्य पुराण में वर्णित जन्द्र द्वीप में जासन के हुन से टरकने-वाले पक्ते पलों में मुज्य की नही वहती है, इव वर्णन का कोई ताल्पक मत्ते ही कुछ अर्थ लगावे पर भारतन्यवह वाले जन्द्र दिश्व में दिखा से विक्ती है।

देवतात्रों, श्रप्तरी एवं राजांश्रों के राज्य-काल का भी यही हाल है। उनमें जितने वर्षों की सख्या दी गई है, उतने दिन भी जीवन धारण करनेवाले श्राज कम मिलेंगे। एक-एक युद्ध लाखी वर्षों तक चलते हैं, एक-एक सुनि

या तंत्रस्त्री की समाधि में ही महस्ती वर्ष बीत जाते हैं। एक-एक ऐसे शिशु उत्पन्न होते हैं, जो गर्मावस्था में ही यहसों वर्ष रहते हैं—ऐसे वर्षों का क्या प्रमाण माना जाय है इस प्रकार अमेक आश्चर्यजनक पातों से पुराणों की वर्तमान मालि। उपयोगिता में कुछ सन्देह हो जाता है जिसकी चर्चा ऊपर ब्रा चुकी है। पर पुराखों की सीधी-सादी, ब्राडम्बर विद्दीन कथात्रों की शिक्षा हमारे जीवन में बड़े काम की है। उनकी मुक्ति, सरलता और मनोरंजकता की तुलना भारतीय बाट्मय में वेजीड़ है। मत्स्य महापुराण में कच श्रीर देवयानी, इला श्रीर बुध, बृहस्पति श्रीर तारा, दीर्घतमा चीर ममता, सत्यवान चीर सावित्री चादि की क्षयाँ च्रयने पुरातन सीन्दर्य में आज मी जीवित हैं, वे न केवल एक ब्राइर्स ही उनस्थित करती हैं, प्रत्युत उनके वापार्थ्य एवं नाटकीय तक्वों का भी एक महत्त्र है। मस्त्र पुराण में वर्णित त्रिपुर की चन्द्रिका एवं दन में असुर-कन्याओं के पर गार का वर्णन भी एक खरड-काव्य का ज्यानन्द उपस्थित करता है। स्थल-स्थल पर हिमालय की छुटा, किसी बन्य-प्रान्त की शोभा, नदी-तट एवं नागरिक 8मृद्धि का जो चित्र इसमें ग्रंकित किया गया है, वह बहुत ही चिचाउर्पक्र और विशद है। राजाओं के कर्तव्य तथा राज्य-रत्ता के विविध उपायों में वास्कातिक आर्थिक एवं सामाजिक नीति का जो वर्णन श्रावा है वह श्राज मी श्रविस्तरसोय है। श्रमिषेक किया एवं उपद्रवादि के होने पर शान्ति के अनेक उपाय बतलाये गये हैं । सेनापनियों एवं मन्त्रियों के कर्त्तव्यों से लेकर साधारण से साधारण राज-कर्मचारी ना कैना व्यवहार होना चाहिये, इस पर सुक्ष्म रीति से साम्राज्यवादी दृष्टिकोस से विचार किया गया है। राज्य म स्थावी शान्ति रखने के जो विविध उपाय बतनाये गये हैं, उनकी उपयोगिता ब्राज भी शेप है। प्रजाबों को सव प्रकार ने सन्18 रखने के लिए राजाओं के जो कर्त्तव्य निश्चित किये गये हैं, उन्हें देखने से गृह राजनीति का परिचय मितता है। मूर्तिकला एवं वास्तु का वर्षान इस विषय के तास्कालिक विज्ञान का सूचक है, पर इन सब के साथ-राम कटनीति, अभिचार एव वेश्यान्त्रत की कथाएँ कुछ योगत्त चित्रों का भी संकलन करती है। पुराण जैसे धार्मिक उपाल्याना में ऐसे विषयों का समावेश पीछे, चलकर हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता है। अब इस विषय पर विदोष रुहने की ब्रावरवस्ता मुक्ते नहीं है। विषय-सूची में प्राय: सभी क्याब्रों का श्राकलन कर दिया गया है, जिससे पाडकों को मुविधा होगी।

टचें। में मत्स्य महापुराण के क्एवं विषयों में श्राद्ध दान, मूर्तिपूचा वा मूर्तिप्रतिष्टा तथा देवासुर संप्राम पा हा विशेष वर्णन है । मूर्तिपूना, दान एवं श्राद्ध की विधियों में श्राह्मण धर्म की कहरता भी स्तरूट है । पितरों की क बनाजी में भा सुदादि की अवच स्थित में रखा गया है। इस विषय का अद्भुत हर्य तो उस समय उपस्थित होता है जिन समय राजधम के प्रकरण में बहुत सामान्य श्रप्यराध के कारण श्रुद्ध को महान् दरह देने का विधान मस्तुत किया गया है जर कि वैमे अप्रसाध का अप्रसाधी बाहाल और व्यक्तिय सामान्य शिक्षाचार मे वंचित करार दिया गया है। मूर्तिपूजा एवं दान में भा शुद्रादि को सर्वेषा यहिन्स्त किया गया है। बास्तु आदि वैद्यानिक प्रकरियों में भी ब्राह्मणों की महत्ता गाई गई है, इस प्रकार छवंत ब्राह्मण्याद की चर्चा से इसमें इन विषयों का प्रतिप उस काल का हुआ मालूम पहता है जब समात में बाद्मारों की नृतां बोलती यो । इस में बिलत अनेक सुकों में अधिकांश शिव हा विजयी होते हैं। त्रिपुरवामी दानवराज मय के बाखों से घायल होकर मनवान विष्णु एवं इन्द्र युद्ध-मृति से पलायन कर शिव वं। शरण तास्ते हैं, ब्रह्मा का भी उस स्थिति में कुछ नहीं मुक्ताई पहता। कुवेर, वरुव, अरिवनीकुमार --वर्श नहीं मृत्यु के व्यक्तिस्ता यमराज को मा मूँद की खानी पहती है। ऐसे समय में केवल शिव जात की रहा करते | दिनाई पट्टते हैं । शिव की विभिन्न स्तुतियों से श्रप्याय के श्रप्याय मरे पट्टे हैं । काशी एव प्रयाग के विस्तृत मारास्य तथा गर्मेश तटवर्ती सेवड़ां छोटे-छोटे तीथों को चर्चों से यह भी शत होता है कि इन स्थानों में इसके स्तों का ब्यायक प्रत्यार था। वैष्णुव मत का प्रचार या प्रकार इन प्रदेशों में सदा ने ही कम रहा है। काशी, मग्रुरा या पुरमानन वी चर्चा इममें वहीं नहीं बाद है, भगवान इष्ण की कुछ प्रतिद क्याएँ वेयल उनके वेश के प्रति में भा हरनावा पर पान कर कर कर कर है। उन्हें कर के में वेरवाल की प्राप्त एवं पर पुरुष को देख कामानक होने की कवा क से बैप्पन धर्म के प्रांत कुछ श्रनारमा-धा भी इसमें प्रकट होती है। मूर्ति-निर्माण के प्रवरण में भी ग्रिप को विशिष

मृतियों का श्रनेक प्रकार से जितना विराद निर्माण इसमें बताया गया है उतना निष्या, कृष्ण या रामादि की मर्ति वा नहीं। रामायण की क्या तो इसम बहुत ही सिह्तत रूप म श्राई है। इस प्रकार ऐसे विचारों की प्रधानता से इसके वर्ष्य विषयों में इतना अधिक प्रतेर मालूम होता है कि इसी आधार पर हमारा अनुमान है कि रिसी समय जनता मे इसका बहुत अधिक प्रचार रहा होगा और बाद में बैब्लुब पुरालों की महत्ता से इसकी महिमा की हानि हुई हागी। इसके प्राचित विषयों की ऐतिहासिक मूर्मि से प्रचेषकाल की कुरीतियों रा नित्र इसम पहुत श्रविर उभरा हुआ है। इतना तो स्पष्ट ही होता है कि उन समय ब्राह्मण धर्म ती पूरी धूम थी। समान ना सूत्र परिचानन सोलहो भाने उन्हीं के दाय का रिलवाड़ था। राजनीति से लेनर धर्मनीति तक सर्वत उनना ख्रवाध सचरण था। राजाखों को ऋषिकार च्युत करने से लेकर श्राद्धकर्चा को स्वर्ग या ऋपन्न देने की शक्ति उन्हें परम्परा ने प्राप्त हो चुकी थी। बौद वा जैन सम्प्रदाय की श्रोर से विसी भी सम्भावित विपत्तिकी उन्हें निलमात्र ही श्राशका उस समय में नहीं रह गई थी। देश मूर्ति पूजा में मस्त हो रहा था, छर्चन बादाण ही 'भू-सर' यन कर जगन्नय हो रहे ये। उस समय इन ब्राह्मणों को सिवा अनुशासन, शान्ति और व्यास्या कायम रतने ने कोई दूनरा मुख्य नाम नहीं था । विनिध प्रकार का दान लेने, श्राद करने वा मदिर निर्माण श्रादि कराने की ही उन्ह चिन्ता थी। श्राभिचारिक प्रशेगों का प्रक्तेर नाथ परिषयों के तान्त्रिक जमाने का मालूम बहुता है पर उसमें भी कुछ विशेषता है। श्रीर वह है यहादि के विविधल्पों में ही उन श्रभिचारों को श्रग लप में स्वीकार करना । वेश्यावत वा श्रशूर्य स्थनवत की उद्भावना भी इन्हीं तात्रिकों के प्रभाव से निद्धित मालूम पड़ती है । इसमें वर्णित युद्ध ने वर्णनों म ग्रहीन शैली ने युद्धकला के विविध रूपों का चित्र उपस्थित होता है। युदार्थ सुसब्जित देवासुरों की सेना म घाड़े, रथ, पदाति श्रीर श्राकाशमामी रयों की क्लपनाएँ यथार्थ रूप में कुछ श्रस्तित्व की साथ लेक्र ही हुई होंगी। निन प्रद्भुत वाणों श्रीर पाशादि श्रस्तों की कलाना इसमें की गई है वह 'ऐटम यम' से कम महत्त्रशाली नहीं है। तीमा प्रान्तीय दस्युत्रों की वृत्ति श्रीर उनके रहन सहन का जो विकृत चित्र इसमें श्राया है उसमें भी सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देश की राजनैतिक सीमा सुदूर विस्तृत एक महान् साम्राज्य की ही रही है। उसम गंगा, यसना, सिंघ, नर्मदा, खन, बन, कलिंग एव गुर्जर की सीमाएँ अन्तर्भृत थी। इसी प्रकार जिस प्रकार ने आदर्श राजा और सके योग्य भवन, कोश, मित्रपरपद श्रादि का इसमें वर्शन किया गया है वह सब भी एर महान् साम्राज्य के ाधिकारी सम्राट् के ही अनुरूप है। दराड और कर रूप में मुद्राएँ लो जाती थी। इसका आदर्श राजा बहुधा सर्व ामित पर ही चलता है, वह श्रिनेला ही मूपति नहीं है, वरन् स्वामी, सचिव, सुहुद्, वर्ग, कोप, राष्ट्र, तल, दुर्ग गैर प्रजानायक सात राज्य के छम होते हैं। राज्य की रज्ञा में हुमों का अनुषम महत्त्र है। मय द्वारा रिजत त्रिपुर हमें की करूपना एक अत्यन्त सुदृढ एव दुर्गम दुर्ग की यथार्यता से प्रसूत है। त्रिपुर की दुर्गमता जितनी प्रशसनीय रे उतनी ही उसके भीतर का दृश्य भी मनोरम एव आकर्षक है। कानून बनाने का श्रधिकार राजा को नहीं है वरन् वह शिष्ट लोगों की समित से ही सदा चलता है। युद्ध में केउल धनुविधा ना ही कौशल नहीं प्रदर्शित किया गया है, वरन् श्रवि, गदा, परिष, मुसल, वज्र, पाश, तेग, पावड़ा, दएड श्रादि के साथ साथ मन्त्रयुद्ध एव र्र के वको छादि से भी युद्ध की चर्चा है। इत प्रकार इसमें विशित तथ्यों का उपजीव्य एक परम सुरामय, समृद्ध, शान्त एव निववै र साम्राज्य या, जिसमें ब्राह्मण धर्म का बोल बाला था। वह जा कुछ चाहते ये करते थे। समाज उनका श्रनुगामी था श्रीर वह चारों श्रार से जीवन का शान्त, सुखी श्रीर समुन्नत बनाने व साथ साथ श्रपनी मर्यादा की चिरस्यायी बनाने में भी जागरूक थे, श्रपने से निम्नस्थिति वालों के प्रति उनमें वहीं तक सहानुभूति श्रथवा स्तेह-भावना थी जहाँ तक उनसे किसी अपकार की आशका नहीं हा सकती था। ऐसी तथा शिवत घार हिन्दू सभ्यता श्रयवा बाहाए वाद की श्रति चर्चा में ही इस पुराण का जीवन बहुत दिनों तक बीता है। इतना कहकर इस विषय को अब मैं समाप्त करता हू।

श्रपनी कठिनाहुँची के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ ! किसी प्रचलित भाषा च श्रामुवाद का काम भी बहुत सरल नदी होता। मैं एक ऐसी (श्र) मृत (श्रपमवित्त) भाषा का श्रमुवाद करने बैठा था जिसका स्वसामान्य उपयाग सदियों से नहीं हो रहा है, जिसमें प्रमुक्त धनेक शन्दों का पता बड़े-पड़े स्यूलकाय बहुव्यय-सम्पन्न कोपों में भी नहीं है। पुराणों में जितने विषय आये हैं, में उन मव का जानकार नहीं हूं, कैवल संस्कृत व्याकरण, साहित्य और हिन्दी धान के वल से उन सब का ठीक अर्थ निकालना कितना अनविकारपूर्ण और उपहस्तीय है, यह सब में जानता रहा, पर लव एक काम मींप दिया गया या तो उसे तो पूरा करना ही था। बीच-बीच में जो कठिनाइयाँ ख्रीर जो उलकर्ने खाई हैं. उन्हें में ही जानना हूं । जिन विशेषनों से बड़ी बड़ी सहायना मिलने की खाशा थी, उनसे भी कोई काम नहीं स्थाः पर इससे मुक्ते कुछ ज्ञारमिवश्वान अवस्य मिना । अनुवाद में मैंने अपनी खोर से कोई चीज बडायी नहीं है, विषय की अधिक स्पष्ट करने या अनुवाद में प्रवाह तथा अब्छी हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए भी कुछ यडाने या घटाने का कोई उपक्रम मैंने नहीं किया है। पर इतना अवस्य हुआ है कि कुछ माचीन अर्थों में रूट शब्दों को नवीन उद्भावनायों में मैंने अन्यित किया दै और यह केवल हिन्दी पाठकों की सुविधा के लिए ही किया है, क्वींक में जानता हूं कि मेरा यह प्रयत्न केवल उन्हीं के लिए है। संस्कृत के विद्वद्वयों को मेरी इस अनुकृति में कोई विशेष आकर्षण नहीं होगा। संभवतः मूल में कितने ऐसे शब्द उन्हें मिलेंगे जिनका श्रर्य उनकी दृष्टि में दृष्टा होगा श्रीर मेरी हिट से दूसरा रहा, क्योंकि उनका अर्थज्ञान केवल अपने या अपने ही समान विद्या-बुद्धि-सम्पन्न के लिए है; जब कि मेरा यह प्रयन्न एक ऐसे समाज के निए है जिसे उक्त श्रायय समझाने के लिए कोई दूसरा उपयुक्त श्रर्थ मेरे समीप नहीं था । खाशा है, संस्कृतन परिवतन इसके लिए मुक्ते चमा करेंगे । खनुवाद में सरलता खीर प्रवाह लाने की मैंने वहीं तर चेध्या की है, जहाँ तक मून पाठ के सन्दों की नहायता मिलती रही है श्रीर उनकी अर्य-शक्ति का श्रपकर्ष नहीं हुआ है। प्रवाह और रोचकता के लिए श्लोकों की संख्या एक अल्प प्रसंग की समाप्ति पर दी गई है। मुल को छोड़ कर बाहर जाने की सुविधा न तो मुफे पछन्द यी श्रीर न सम्मेलन ने ही दी पी। श्रमुवाद के लिए मुक्ते जो एक प्रति मिली थी, यह यो आनन्दाशम पूना की । उसके सम्पादन के विषय में केवल इतना ही कहूँगा कि सम्प्रति उपलब्ध मत्त्य महापुराण की प्रतियों में वही सर्वश्रेष्ठ है; पर इतना होते हुए भी यह दोपरहित नहीं है। जिन परिडतों के हाथों में उसके सम्पादन का काम दिया गया था उन्होंने कतिपय प्रतियों के पाठान्तरों का संकलन करने के अतिरिक्त अपनी विद्याया दुद्धि का सदुपनीग उसमें बहुत कम किया है। अनेक स्पलों पर या तो उनकी अनवधानता से अथवा मुक्त देखनेवालों की अष्ठावधानी से बहुत कुछ गढ़वड़ी हुई है, ऐसे स्थलों का संकेत इमारे पाठकों को उन्हीं शब्दों के आगे आये हुए कोटकों से मिलेगा, जिनमें मेरी आर से दूसरा अर्थ दिया गया है। किन्त इस प्रति में संकृतित विभिन्न प्रतियां के पाठान्तरों ने मुक्ते विशेष सदायता मिली है। संदिग्य श्यलों पर मैंने उक्त पुरुषक के मूल पाठ को छोड़ कर फुटनीट में दिए गए पाठान्तरों की शरण ली है। क्योंकि ऐसे स्पलों पर उन्ह के द्वारा अर्थ में कुछ जीवन आ सरता था। बास्तु और मृति निर्माण के प्रकरण में पारिमाधिक शब्दों के अर्थ सुके विष्वकोष तक में नहीं मिले। उन-उन विषयों के प्रतिद कतियय विशेषत्तों ने भी श्रयनी असमर्थता प्रकट की अवस्य पाठकतृत्द इतके लिये मुक्ते द्धमा करेंगे। ऐसे समी शब्दों के आगे (१) चिह्न दिया गया है। इसी प्रकार कुछ स्पर्ली पर गलप्रति की श्रश्चिद में श्रभवा विषय के श्रहपन्ट एवं श्रविराय गृह होने के कारण मुक्ते कुछ पदों या रहीकों का ठीक श्रम नहीं लगा, श्राशय मी नहीं प्रकट हुआ, यही नहीं सुप्रित परिवर्ती एवं उन विषयों के विशेषतों की भी उक्त स्थलों पर वहीं भ्रम हुया, जो मुक्ते या तो विषय होकर ऐसे स्थलों पर या तो फ़ुट नोट में अपनी अवसंपता व्यक्त कर दी है अथवा उक्त स्वलों पर " " विद्व एस दिया है। पर ऐसे स्वल दो ही चार है अधिक नहीं। पर इन सब दोपों के नावजूद भी मुक्ते अपने इस प्रयास पर कुछ, सन्तोप है, वह इसलिए नहीं कि मैं इसे अब्हा समसता हूँ, वरन इसलिए कि इसे मैंने यथाशक्य सभी दृष्टियों से सफल बनाने का यत किया है, अपनी और से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहाँ कहीं कुछ भी सन्देह हुआ है उनके समाधान के लिए भरसक प्रयक्ष किया है। किर भी मानव अपूर्ण है, उसकी कृति कभी दोपरहित हो ही नहीं सकती। यह तो अनुकृति उहरी इसके लिए में विनतमाव में अपने विद्वान एवं सहृदय पाठकों से प्रार्थी हूँ कि अपनी बहुकता का लाम यह मुक्ते अपनी संस्करण के लिए अवस्य दें। बढ़ी कहीं उन्हें कोई मृदि या न्युति दिखाई पड़े तुरन्त मुक्के मुचित करें में उन्हें मुघारने और

जानने की सहर्प तैयार हैं।

इस श्रमुंबाद के श्रमेक श्रसंग्ट स्थलों मे त्राप्ते बहुमूस्य समय श्रीर श्रम की कोई चिन्ता न कर जिन महानुभावों ने मुक्ते सहयोग निया है, रत्तभाजवा उनने प्रांत इत्तरता प्रकट करना में त्रपना पुनीत कर्त्तन्य समक्षता हूँ। व्वावस्णाचार्य विद्वर्य पिहत जनन्त शास्त्री फहुने पुराणाचार्य, रामभीय सरहत महाविद्यालय नाशी; व्योतिपाचार्य पर रामभ्यात पाएडेय, श्रथ्यत्त स्थातिपावित्राग हिन्दू विश्वविद्यालय नाशी; श्रायचेंदप चानन पर जानता प्रमाद पुत्र प्रयाग; व्यासरण वेदान्ताचार्य पर कमाला हान्त मिश्र, प्रिनेतपल गोयन हा महाविद्यालय काशी; व्याकरण-साहित्याचार्य पर रामशवर द्वियेती, सरहत श्रव्यापक ल पनक विश्वविद्यालय, वानू सम्पूर्णानन्द शिक्तामत्री युक्तान्त काशी, टार वानूराम सन्दोना, एमर एर हीर निट्र, विश्वविद्यालय प्रयाग, श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव वीर एस्मीर एल्ट्रीर प्रयाग से कृतिप्य महिन्य स्थली पर विचार-विमर्श विया है।

पुस्तक प्रकाशन में मेरे छत्नेक देवी विषदाश्री म ग्रस्त होने ने बारण श्रतमैचित बिलम्य हुत्रा है। प्रायः डेड वर्ष तक यह प्रेस म ही पही रह गई। पूज्य वित्तृत्वरण की असामर्थिक मृत्यु ने मेरे हृदय ने हर्ष और उल्लास को बहुत दिनों न लिए दूर कर दिया है, उस समय तो छाताघ विषक्ति सामर म निमन्नित में -एकाघ बार यही सोच रहा या नि न जाने किर कव यह प्रेस से बाहर निक्तोपी; पर श्रान इनके इन रूप में याहर निक्तने पर, जिसे मुक्तसे भी बढ़ सर खुशी होती उनने सम प्रायम म, मुक्ते कोई विशेष प्रस्तात नहीं हो रही है।

सौर मार्गशीर्ष २३,२००३ ) हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग

रामप्रताप त्रिपाठी

## विषय सूची

| ग्रध्या | य विषय                                                  | पृष्ठ संख्या | ग्रध | ।।य विषय                                                       | पृष्ठ संख्या    |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | संग्लाच(ण                                               | 1            | Ł    | दत्त द्वारा साठ कन्यार्थी की उत्प                              |                 |
| ,,      | शौनक थादि का स्त से मत्स्यावतार कं                      | ीकथा         | "    | सरपत के बन में कुमार की उत्प                                   |                 |
|         | प्छना                                                   | 9            | ,,   | दच कन्यायों द्वारा सभी देवयो                                   |                 |
| ,,      | स्त का उत्तर                                            | 9            |      | शहु भाव                                                        | 1777            |
| "       | मस्य रूप धारण की कथा                                    | 9            | Ę    | कश्यप के बंश का विस्तृत वर्णन                                  |                 |
| "       | मनु श्रीर विष्णु का संवाद                               | 3            | v    | दिति के पुत्र मस्तों की उत्पत्ति                               | 14              |
| ₹       | सत्स्य की प्राज्ञा से मनुका नाव पर वैद                  | इना ३        | ,,   | पुत्रों की मृत्यु से उदान दिति व                               |                 |
| ,,      | संपंकारस्तीसे नावको सत्स्य की ।                         | सींग में     |      | तद पर तपस्या करना                                              | ११              |
|         | . बोंघना                                                | g            | ,,   | मदन द्वादशी बत का वर्णन                                        | 14<br>9 E       |
| ,,      | मनुकी दान धर्मादिकी जिज्ञासा                            | 8            | ,,   | क्श्यप द्वारा दिति को वरदान                                    |                 |
| "       | सृष्टिकी उत्पत्ति कथा                                   | Ł            |      | चित उपःश                                                       | ગાર સમયા-<br>૧૭ |
| **      | मह्मायङ का घर्णन                                        | ¥            | ,,   | इन्द्र की व्ययता श्रीर दिति को                                 | १७<br>हालाने की |
| ٦<br>   | पितामह को चार मुख क्यों ?                               | ¥            |      | योजना                                                          | 904 47          |
| "       | सरस्य का उत्तर                                          | Ę            | ,,   | इन्द्र द्वारा दिति के गर्भस्थ शिशु                             |                 |
| ,       | महा से चेदादि की उलक्ति                                 | Ę            | ,,   | इन्द्र की श्रमा याचना श्रीर मरते                               | को देवस्य       |
| ,,      | सरस्वती की उरवित                                        | Ę            |      | प्रदान करने की प्रतिज्ञा                                       | 9.8             |
| ,,      | महा। के पाँच मुख की उत्पत्ति                            | ৩            | =    | वर्गं के स्वामियों का ग्राभिषेचन                               | 98              |
| 8       | स्वायमभुव प्रादि मनु की उत्पत्ति कथा                    | 1 =          | "    | पृथुका राज्याभिषेक                                             | 9 8             |
| q       | बहा पुत्री गमन से दोषी क्यों नहीं हु                    | ए, मनु       | ŧ    | मन्वन्तरीं का वर्णंन                                           | २०              |
| ٠,      | का प्रश्न<br>श्रादिस्टिकी कथा                           | =            | ,,   | मत्येक सन्यन्तर के देवतायों तथा                                | ऋषियों का       |
| 29      | त्राप्तराच्यका क्या<br>ब्रह्म द्वाराकाम को शाप-प्राप्ति | 4            |      | वर्णन                                                          | २१              |
| ,,      | नभा द्वारा काम का शाप-प्राप्त<br>काम का शाप-निरोध       | \$           | 30   | पृथ्वी नाम पड़ने का कारण                                       | २२              |
| 11      | मतु श्रीर शतरूपा से वाम वश्रादि की                      | 3            | ,,   | पृथुका चरित्र                                                  | २२              |
| >>      | वामर्थ से बाह्यणादि की उत्पत्ति                         |              | "    | सय वर्गी के श्रधिपतियों द्वारा पृथ्वी                          | कादोइन २२       |
| "       | गतु से नियमत श्रीर उत्तानपाद की उत्प                    | १०<br>ति १०  | 11   | सूर्येयशातथाचन्द्रयंशाकाचर्णन                                  | २४              |
| 33      | भुव को यचल स्थान की मासि                                | 10 10        | "    | रेवत श्रीर प्रभात की उत्पत्ति                                  | २४              |
| **      | दश मजापति की उत्पत्ति                                   | 99           | 1)   | यम श्रीर अमुना की उत्पत्ति                                     | २४              |
| 13      | दश द्वास गृष्टि-विस्तार की कथा                          | 9.5          | ,,   | स्वाष्ट्री संज्ञा का पलायन<br>द्याया द्वारा यस को शाप प्राप्ति | 48              |
| ŧ       | देव दानवादि की सृष्टि केमें हुई, स                      | रृतसे        | ,,   | भारकर द्वारा यस को ध्रश्यासन                                   | ₹ 8             |
| 17      | म्हापमी या प्रश्न                                       | 11           | "    | भारका वा खप्ता के पास जाना                                     | 34              |
| "       | हर्मरच थादि वस पुत्रों का प्रयास                        | 1 >          | ,,   | द्वाया का पता यतलाना                                           | ? <i>१</i>      |
| .,      | दश द्वारा शबल नामक पुत्रों की उर                        | पत्ति १२     | ,,   | धरियनी सुमारी की उस्तत्ति                                      | २१<br>२१        |
|         |                                                         |              |      |                                                                | 75              |

| ग्रध्या  |                                                                            | पृष्ट संख्या   | श्रद्ध                                | सय विपन                                     | 4                     | पृष्ट संख्या   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 11       | छावा पुत्र सावर्षि मनु का वर्षेन                                           | 34             | 94                                    | मानस लोकवासी                                | विवस वा चर्चन         | <b>૨</b> ৬     |
| **       | इल की दिग्तिजय याश्रा                                                      | २६             | ,,                                    | धाद की विधि                                 | र धीर उपकी            | धाउरयक         |
| ,,       | शरवण में इल की खी रूप की प्राप्ति                                          | २६             |                                       | नामग्रियो                                   |                       | <b>ξ</b> 9     |
| ,,       | खी रूप इल से बुध की काम प्रायंना                                           | 70             | **                                    | धाडीपयोगी सह                                | वपूर्ण वस्तुयाँ की    |                |
| 99       | बुध का इला को बहुका वर अपने घर                                             | लाना २७        | ,,                                    | धाद में निषिद्व                             | यस्तुद्यी की सूची     | 3#             |
| "        | बुध ग्रीर इला का सहवास                                                     | २≔             | 14                                    | श्राद्वों के विविध                          | भेद शीर उनके व        |                |
| 92       | इच्याकु द्वारा इल को टुँडना                                                | ₹⊏             |                                       | समय की जिल्ला                               |                       | १६ र           |
| ,,       | विशिष्ट होरा इल का पत्नी बतलाना                                            | २६             | ,,                                    |                                             | ा<br>। स्थीर उनकी वि  |                |
| 2,       | इल को कियर योनि की प्राप्ति                                                | २≒             | "                                     |                                             | हार्थे की बोग्यना     | 3 \$           |
| ,,       | पुरुखा की उत्पनि                                                           | २=             | ,,                                    | श्राद्ध में निविद्ध ह                       | गहायादिकी तालि        | का ३६          |
| "        | इल द्वारा गय श्रीर हरितास्य की उत्प                                        | ते १८          | *7                                    | श्राद्ध कर्ता के प्राव                      | रियक नियम             | · 74           |
| "        | इच्याकु वंश वर्णन                                                          | २=             | 5,                                    | श्राद्व विधि वर्णन                          |                       | 80             |
| 19       | मगर की उत्पत्ति                                                            | २६             | **                                    | धाद में निसंत्रित                           | मासर्पी को दि         |                |
| 17       | सूर्यवंशी राजाश्री का वर्षंन                                               | २१-३०          |                                       | विधि                                        | person in te          | ·*··· ~·<br>89 |
| 93       | पितरों का वंश वर्खन                                                        | ર ૧            | 14                                    | श्राद्ध के समय का                           | ( विरुपण              | ั ชา           |
| ,,       | मेना और मेनाक की उत्पत्ति                                                  | ₹9             | 15                                    | श्राद्ध के विभिध्न स                        |                       | 89             |
| 7,7      | ऋषियों की सुत से सती कथा                                                   | की             | 10                                    | श्राद्धवर्त्ता के कत्त                      | च्यात्र तींच्य        | 23             |
|          | जिल्ला <b>सा</b>                                                           | રે ૧           | 30                                    | साधारण श्राह् व                             |                       | ¥2             |
| **       | सती का शरीर स्थाम                                                          | ३२             | 90                                    | श्राद्ध के विविध :                          |                       | 5.5            |
| ,,       | सती से दच की प्रार्थना                                                     | ३२             | 80                                    | पार्वेष श्राहकी ।                           | विधि                  | 84             |
| 37       | सतीकी शसस्त्रता और ध्रपने स्था                                             | नों को         | 1=                                    | प्रोडिप्ट धाद इ                             | विधि                  | ४६             |
|          | वर्णन करना                                                                 | ३्२            | ş=                                    | एकोहिन्ट के विवि                            | ৰ মূৰ                 | ٠<br>٢         |
| ,,       | गौरी (सती) के एक सौ बाट नामों                                              |                | 3=                                    | संदियडीकरण की                               |                       | 88             |
|          | उनके सिद्ध पीठों की तालिका                                                 | 12.28          | § 8                                   | हत्य एवं क्व्य की                           |                       | 85             |
| "        | सोम पथ दासी पितरी का वर्णन                                                 | रे ४           | 3 £                                   | पिनरी को श्राद्य                            | दि किय प्रकार         | फन्रदायी       |
| ,,       | श्रद्भोदाका पितृलोकसे पतन                                                  | 34             |                                       | होते हैं ?                                  |                       | 8म             |
| 12       | च्यमावास्या तिथि नाम पड़ने का कारर<br>चन्द्रोदा की प्रार्थना चीर छाप निरोध |                | २०                                    | विश्वामित्र के पुत्र                        |                       | 88             |
| 18<br>18 |                                                                            | <b>1</b> +     | ₹•                                    | कामु≆ कीट की व                              |                       | ŧ٥             |
| **       |                                                                            | <b>३६</b>      | २०                                    | पिपीलिका का उ                               |                       | . 40           |
|          | यर प्राप्ति                                                                | . उसका<br>देइ  | 35                                    | महाद्व की वधा                               |                       | 43             |
| ,,       |                                                                            | . ૧૧<br>1 ફેદ્ | ₹1                                    | वहादत्त का पूर्व :                          | जन्म का समस्य         | **             |
| 91       |                                                                            | । स्व<br>देव   | २१<br>२२                              | विनरों का साहात                             | म्य                   | ধঽ             |
| ٠,       | विश्वों के पितरों का वर्णन                                                 | ₹0             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | श्राद कव करना<br>श्राद के स                 | चाहिए ?               | <b>*</b> ₹     |
| 3        | चौथे पितरों का चर्छन                                                       | 2.9            | 33                                    | श्राद्ध के सहस्वप्र<br>श्राद्ध के दुख़ विशे | <i>ा</i> स्थान<br>` € | ₹8.            |
|          |                                                                            | •              | `;                                    | - अ म् धु धु ।वर्                           | । नयस                 | そっ             |

|            | •                                          |             |            |                                               |            |
|------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| श्रेष्या   | य विषय ह                                   | ष्ट संख्या  | ऋध्या      | =                                             | संख्य      |
| २३         | चन्द्रमा का दत्त प्रजापति की कन्याओं से वि | वेवाह ४८    | २=         | देवयानीका प्रस्युत्तर                         | 9          |
| २३         | चन्द्रमा का तारा पर श्रासक होना            | <b>५</b> ६  | २६         | शुक्र श्रोर दृपपर्वा का संवाद                 | જ છ        |
| २३         | चन्द्रमा श्रीर बृहस्पति का संवाद           | 48          | 35         | वृपपर्वाकी क्षमायाचना                         | હય         |
| २३         | चन्द्रभा श्रीर शंकर ना शुद्ध               | * 8         | 3.5        | शमिष्ठा का दासीत्व श्रेगीकार करना             | હફ         |
| २३         | चन्द्रमा और शंकर के युद्ध में ब्रह्मा का   | वीच-        | ३०         | देववानी की ययाति पर श्रासक्ति                 | ७ ६        |
|            | बचाव                                       | ६०          | ,,         | ययाति की श्रसमर्थंता                          | ७७         |
| २३         | चन्द्रमा का लिजित होना                     | ₹.          | ***        | शुक्रका संवाद                                 | ৩=         |
| २४         | तारा के गर्भ से बुध की उस्तत्ति            | ६०          | ,,         | देवयानी का दासियों समेत ययाति के सा           | थ          |
| 8 8        | ताराका स्पष्टीकरण                          | مع          | -,         | विदा होना                                     | 30         |
| 85         | पुरूरवा का जन्म                            | Ęo          | <b>3</b> 9 | देवयानी को सन्तानोत्पत्ति                     | છક         |
| २४         | पुरूरवा ग्रीर ऊर्वशी की कथा                | Ę٩          | ₹ 9        | शमिष्टा धीर ययाति की भेंट                     | ७४         |
| २४         | ऊर्वशी वी श्रासक्ति श्रीर भरत का शाप       | ₹           | 3,9        | शमिष्ठा की कास-प्राथेनी                       | ত ই        |
| २४         | नहुप श्रीर रिज की कथा                      | ६२          | 3,9        | शमिष्ठा को पुत्र-माप्ति                       | 50         |
| २४         | नहुप के पुत्रों का वर्णन                   | ६३          | 3.3        | देवयानी का कोप                                | 50         |
| २४         | ययाति की कथा                               | ६३          | <b>३</b> २ | ययाति की प्रार्थना                            | =3         |
| २४         | ययाति की पुत्रों से यौवन-याचना             | ६३          | 3,2        | शुक्त का शाप                                  | <b>=</b> 3 |
| २४         | प्रुक्ती यौवन दान की प्रतिज्ञा             | ६३          | ३२         | ययाति को श्रमस्याशित दृद्धस्य की प्राप्ति     | 드릭         |
| २१         | प्रुक की कथा                               | ६३          | 44         | ययाति की पुत्रों से यौवन-याचना                | द३         |
| २४         | ययाति की कथा                               | ६४          | 33         | यदुका कोरा उत्तर                              | <b>48</b>  |
| ₹₹         | कचकाशुक्र के पास गमन                       | ६५          | 33         | तुर्वसु से ययाति की याचना                     | <b>48</b>  |
| २५         | शुक्र ग्रीर कच की वातचीत                   | ६६          | ३३         | द्र्य से यगाति की याचना                       | <b>48</b>  |
| २४         | घसुरी द्वारा कच का निधन                    | ६६          | <b>₹</b> ₹ | धनु से वेयाति की याचना                        | 54         |
| २४         | शक द्वारा कच को जीवन-दान                   | ६६          | ३३         | पूरु से ययाति की याचना                        | =+         |
| २१         | देवयानी की चिन्ता                          | ६७          | ६३         | पुरुवा यौवने दान                              | <b>5</b> * |
| 3.8        | शुक्र श्रीर देवयानी का संवाद               | ६७          | इध         | पुरुका योवन प्राप्त कर ययाति की प्रसन्नता     | <b>5</b> { |
| २४         | कच का पुनः जीतित होना                      | Ęc          | ३४         | पुरु के श्राधिपस्य से प्रजावर्ग में श्रसन्तीप | ⊏হ         |
| २४         | मदिरापायियों को शुक्र का शाप               | <b>ৰ্</b> দ | રે ૪       | ययाति का समुचित समाधान                        | 50         |
| २६         | कच का संजीवनी विद्या प्राप्त कर देवपुर     | समन ३=      | 3.4        | ययातिकी रोप कथा                               | 55         |
| ₹ ६        | देवयानी श्रीर कच का सवाद                   | ६⊏          | ३६         | ययातिका स्वर्गप्रयाण                          | ⊏₹         |
| २६         | देवयानी श्रीर कच का परस्पर शाप देना        | 90          | ર દ્       | इन्द्र से ययाति का स्वामिमानपूर्यंकथन         | <b>⊏8</b>  |
| २७         | इन्द्र का शमिष्टा चोर द्वयानी है           | पूर         | ३७         | इन्द्रका संवाद                                | <b>6</b> o |
| _          | ्डालना .                                   | 9           | રૂ ૭       | थयाति का स्वर्गं से पतन                       | ٤1         |
| २७         | देवयानी का मारकर कुएँ में डालना            | 9           |            | चीच-मार्गं में ययाति से श्रष्टक की भेंट       | <b>₹</b> २ |
| ₹ <b>७</b> | शुक्र का यसुरी पर काप                      | 9           |            | थप्टक धीर ययाति का सपाद                       | ₹३         |
| २≒         | शुक्त की नीति श्रीर देववानी का श्रमचं      | ৬ই          | 4 8        | ययाति की राजनीति घीर धर्मनीति                 | ٤Ę         |

| ग्रह    | सम विषय पट्ट                                                                | र्<br>चंख्या |      | ,<br>                                                           |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 80      | ाः २५५ १<br>इ.स्टककी जिल्लामा                                               |              | श्चर | ****                                                            | ष्ट्रपट संख्या |
| 80      | अध्यक्ष का अज्ञाना<br>ययाति वा सुनि धर्म निरुष्ण                            | શ ક          | 8 9  | शुक्र का देवों को मापदान                                        | 1 र ४          |
| 88      | ययाति यो सान वमानव्यक्त<br>ययाति धौर प्रतर्दन का प्रश्नोत्तर                | \$ 3         | 82   | शण्डामके द्वारा सुरवत्त की श्रमियन्थि                           | 125            |
| धर      | ययाति और मसुमान् का संवाद                                                   | \$ \$        | 80   | 'सुर्गे की सफलता                                                | 128            |
| 85      | स्थात आर पसुमान् का सवाद<br>शिवि श्रीर ययाति का संवाद                       | 100          | 8.9  | प्रति सन्वन्तरीं में होनेवाले श्रवतार                           | 194            |
| ४२      | वर्षात थात का सवाद<br>वर्ष्ट्य और शिवि का बनानि से प्रश्नोत्तर              | 100          | 8=   | मुर्वे मुका वैश्र धर्यान                                        | 195            |
| કર      | संपद्ध थार ।शाव का यंत्राति सं प्रश्तात्तर<br>संयाति का पुतः स्वर्गं प्रयाश | 303          | នដ   | ≇स्कार्यश चर्णन                                                 | 97=            |
| કર      | सवात के पुत्रों का वंश वर्णन                                                | 105          | នដ   | विचिकी कथा                                                      | १२५            |
| કર<br>ક | यदान के पुत्रा का दश दश त्या न<br>यदु वंश का वर्णन                          | १०३          | 5=   | उणित की कथा                                                     | 121            |
| ४३      | भद्र परा का वरान<br>कार्चवीर्य अर्जुन की कथा                                | १०३          | ខដ   | ममना पर ग्रहस्ति की कामामिक                                     |                |
| ४४      | कार्यवाय अजुनका कथा<br>कार्यवीय स्त्रीर साहित्य की मेंट                     | 308          | 3=   | गर्भस्य शिशु द्वारा वृहस्पति की सत्येना                         | 578            |
| 88      | कार्तवीर्य की शादश्य का मट                                                  | 105          | 8=   | बृहरपति का शाप देना                                             | 198            |
| 8.8     | यत्तवाय का शाय •<br>वृदिग्रदेश का वर्णन                                     | 300          | ¥=.  | र र र र र र र । वा प्रज कथा                                     |                |
| , 88    | शुरुष्वरा का वर्णन<br>विदर्भ श्रीर ऋष छैशिक की क्या                         | <b>१</b> 00  | 8=   | गौतम परनी के साथ दीर्घंतमा का प                                 | य्यम           |
| 8.5     | भून्यक वंश के शेष राजा गुल्                                                 | \$05         |      | पानन                                                            | 9 हे 9         |
| 84      | खुदिया की दो प्रतियों के पुत्रमण                                            | 308          | ध्य  | दीर्घतमा से बिखासी की प्रवंचना                                  | 131            |
| 88      | प्रसेन की कथा                                                               | 160          | 84   | सुरम्णा श्रीर दीर्घतमा की बानचीत                                |                |
| धर      | गाम्बवान् श्रीर कृष्ण का युद्धि                                             | 330          | ម្ត  | सुरेष्या में धंग, वंग, विता पुराह धौ                            | सुद्ध          |
| ४६      | वृद्धि दंश का वर्णन                                                         | 959          |      | का उत्पास                                                       | 122            |
| 80      | शृह्या का जनस                                                               | 332<br>315   | 82   | दीघतमा का गौतम होना                                             | <b>૧</b> ૩૨    |
| 80      | वसुरेव, देवकी, नन्द श्रीर बशोदा का वर्णन                                    | 112          | 8 C  | श्रंग बंगादि का वंश विवस्य                                      | 133            |
| ४७      | कृष्य की खियों वा वर्शन                                                     | 322          | 8.6  | कर्णकी कथा                                                      | ३३३            |
| 80      | कृष्ण के पुत्रों का घर्णन                                                   | 114          | 81   | पुरु के पुत्रों का वर्षान                                       | 14.            |
| 80      | श्रन्धक वंश की क्या /                                                       | 338          | 8.5  | सरत बंध की कथा                                                  | 138            |
| 89      | रुप्ण की श्रमेक संभृतियों का वर्णन                                          | 115          | 84   | भरद्वाज का विचित्र उरपत्तिश्रीर पाजन पो<br>भरद्वात का वंश वर्णन | पिए १३१        |
| 80      | विभिन्न भवतारी में होनेवाले युद्ध                                           | 315          | 88   | निधान का वस विणान<br>नीय वंस का वर्णन                           | 188            |
| 84      | र्दस्य वश का इतिहास                                                         | 110          | 8.6  | पुरु वंशियों का इतिहास                                          | 336            |
| 8 4     | 1                                                                           | 11=          | ŧ.   | पीरबॉ का विस्तृत इतिहास<br>पीरबॉ का विस्तृत इतिहास              | 250            |
| 80      | सुरी का देखीं पर चाक्रमण और शुक्रमाता हा                                    | ŢŢ.          | ŧ١   | राजा कुरु श्रीर कुरुचेत्रकी कथा                                 | 124            |
|         | रक्ष                                                                        | 3 2 E        | *•   | राजा देवापिकी कथा                                               | 122            |
| 84      | at a mileta-20 an all d                                                     | 388          | ¥0   | शान्तनुकी कथा                                                   | 180            |
| 84      | San at at and                                                               | 9 7 9        | to   | धनराष्ट्र श्रीर पायह की कथा                                     | 180            |
| 80      | and die total an falled                                                     | 383          | *•   | कीरवीं भीर पाराध्वों की कथा                                     | 38.            |
| 80      |                                                                             | 155          | to   | पांचीं पागडबीं के पुत्रों का इतिहास                             | 350            |
| **      | वृद्दस्यति द्वारा ईरवीं का । चन                                             | 158          | ŧ٥   | जनमञ्जय की कथा                                                  | 380            |
|         | . `                                                                         |              |      |                                                                 | 180            |

| श्रध्याः   |                                                            | पृष्ठ संख्या    | श्रध       | ाय विषय पृष                                    | उ तंख्या   |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| १०         | श्रथिसीमष्ट्रच्या (पुराया के रचना काल                      | का              | ६४         | थाई।नन्दकरी हुतीया बत की विधि धीर              | •          |
|            | शासक) वी क्था                                              | 883             |            | साहारम्य                                       |            |
| ŧ۰         | भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजाश्री                      | का              | દ્દપૂ      | श्रचय नृतीया घत की महिमा धीर विधि              | รอธ        |
|            | इतिहास                                                     | 181             | ६६         | सारस्यत व्रत की विधि श्रीर साहात्स्य           | 900        |
| ¥0         | हस्तिनापुर छोडकर कौशास्यी की शारग                          | में १४२         | <b>হ</b> ৩ | चन्द्र-सूर्यं प्रहण स्नान विधि श्रीर माहाप्रय  |            |
| ŧ۰         | उर्यन श्रीर बहीनर का इतिहास                                | 385             | ξ¤         | याकरिमक विवत्ति श्रीर ब्याक्षवता में बत        |            |
| ¥٥         | चैमक —पुरु वंश का श्रन्तिम प्ररोह                          | १४२             |            | का विधान                                       | 308        |
| ধ্য        | श्रमित्वशकावर्गन                                           | 185             | ξ¤         | राजा कृतवीर्यं की सपस्या                       | 150        |
| ধ্য        | विविध श्राग्नियों के भेदोपभेद                              | 9 8 2           | ξĘ         | सप्तमी व्रत की विधि शौर माहात्व्य              | 150        |
| ሂያ         | वर्मयोग की महत्ता                                          | 184             | ĘĘ         | द्वारावती श्रीर कुगस्थली                       | 153        |
| ४२         | पाची दिशाएँ श्रीर उनके प्रतीकारोपाय                        | 186             | <b>Ę</b> Ę | भीमसेन को बत का उपदेश                          | 1=3        |
| ₹३         | गृहस्यों के श्रन्य धर्माचरण                                | 180             | 33         | <ul> <li>भीम द्वारा द्वादशी वत पालन</li> </ul> | าะะ        |
| ४३         | पुराणों की नामायलि श्रीर उनके संहि                         | <b>ग</b> प्त    | 90         | वेरयाथों का बत श्रीर उसकी विधि                 | १८१        |
|            | परिचय                                                      | 180             | ٥٠         | श्रमहृदान मत का विधान                          | १८१        |
| પ્ર        | पुराणों के दान का साहात्म्य                                | 182             | 9 9        | चाशून्य शयन वत की विधि चौर साहारस्य            |            |
| ५३         | पुराणों के खचणचीर उपपुराणों का बाह्                        | भाव १५०         | 95         | सुविध्टर श्रीर विष्णलाद वा संवाद               | 183        |
| 48         | नचापुरप बतका विधान छोर उस                                  | -<br><b>∌</b> ĭ | ७२         | श्रतारक बत की विधि शौर साहारम्य                | 188        |
|            | माहात्म्य                                                  | 141             | ৩३         | विपरीत शुक्र की शान्ति के उपाय                 | 983        |
| **         | च्यादित्यशयन झत का विधान चौर उस                            | <b>ा</b> का     | ૭ ર        | गुरु धौर शुक्र की शान्ति विधि                  | 988        |
|            | साहात्म्य                                                  | १४३             | ૭ છ        | क्ल्याण सप्तमी वत की विधि प्रीर                |            |
| १६         | कृष्णाध्मीशयन ब्रत का विधान <sup>.</sup>                   | श्रीर           |            | माहारम्य                                       | 148        |
|            | उसरा साहातम                                                | १२६             | ७१         | विशोक सप्तमी बत की विधि धौर                    |            |
| २७         | रोहिस्ती चन्द्र शयन व्रत का विधान                          | यीर             |            | साहान्स्य                                      | 984        |
| ŧ۵         | उसका माहात्म्य                                             | १२७             | ७६         | फुल सप्तमी वत की विधि और माहासय                | 984        |
| **         | तालाब वाटिका कृपादि के निर्माण की<br>युक्षारोपण की विधि    |                 | 33         | शकरा सप्तमी वत की विधि श्रीर माहास्म्य         | 380        |
| ٦٩<br>٩٥   |                                                            | \$ 4 2          | 24         | कमन सप्तमी वृत की विधि श्रीर मादारम्य          | 3 8 🗁      |
| <b>ξ</b> 1 | सीभाग्यशयन वतः की महिमा श्रीरः ।<br>ऊर्पशी की दिव्य उसक्ति |                 | 91         | मन्दार सप्तमी वत की विधि श्रीर माहात्व्य       | 338        |
| 49         | भित्र श्रीर वर्ण की श्रासक्ति                              | १६६             | Ξ.0        | शुभ सप्तमी बत की विधि और माहात्म्य             | २००        |
| Ęŋ         | धगस्य श्रीर वांसण्ड की दिव्य उरवांस                        | 150             | ~ 3        | विशोकद्वादशीनत                                 | 501        |
| Ęg         | निमि ग्रोर विभिन्द का मगङ्ग                                | 95=             | <b>=</b> 2 | गुडधेनु के दान नी विधि श्रोर उसनी              |            |
| ६६         | धरास्य की महिमा श्रीर शध्येदान की                          | भवम<br>तिथि ००० | 드릭         | महिमा<br>दान के दस प्रकार चार उनकी महिमा       | २०३        |
| <b>६</b> ९ | श्रनम्न तृतीया यत की विधि और उ                             | भाष १९६<br>सङ्  | بء<br>دءِ  | प्रत्येक दान का विधियन माहास्वय                | २०१<br>२०६ |
|            | साहारम्य                                                   | 300             | = 4        |                                                | २०६<br>२०= |
| ξą         | रसक्याणिनी वत की विधि धौर माह                              | तस्य १७१        | =+         | गुद पर्वत के दान की विधि ग्रार साहारम्य        | २०५        |
|            |                                                            |                 | •          | di time i titi titi titi tili tili tili tili t | ,          |

| क्रम्याय    | विषय                                                                         | पृष्ठ मंखा             | द्यपा | य त्रिपय                                                                    | पृष्ड संख्या  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 드           | शिवचतुर्देशी प्रत का विधान                                                   | २०५                    | 905   | प्रवास की धपार सिद्धिमा                                                     | áñ#           |
| <b>=</b> 6  | सुवर्ण पर्दन के दान की विधि शीर सा                                           | हातव २०६               | 140   | प्रयाग के विविध संर्थ                                                       | 988           |
| E'9         | तिल पर्वत के दान की विधि श्रीर मा                                            | हासय २०६               | 105   | प्रयाग में प्रयादि पाखन की महिला                                            | 283           |
| ==          | क्पात पर्वत के दान की विधि और म                                              | प्राराय २१०            | 300   | प्रयाग में एक माम स्नान करने वा म                                           |               |
| <b>¤</b> &  | पृत पर्वत के दान की विवि चीर नाह                                             | हारस्य २११             | 108   | श्चन्य तीयों सं प्रवास धेष्ठ है!                                            | 243           |
| 40          | रहा पर्वत के दान की विधि चौर साह                                             | १४व २३३                | 308   | प्रयाग की इननी सहचा कवी ?                                                   | 848           |
| 83          | रीप्य पर्वत के मात की विधि चीर गाह                                           | तस्य ५१२               | 110   | संसार के समस्य पवित्र सीधों का प्र                                          | याम           |
| 43          | शकर के पर्वत के दान की विविधीर भी                                            | हालय ५१२               |       | में यास                                                                     | २४४           |
| <b>₹</b> २  | धर्ममृति राजावी वथा                                                          | * 312                  | 333   | प्रयाग का चाविमुक्त नामकरण                                                  | 344           |
| 42          | लीलायता येश्या की कथा                                                        | २ १३                   | 952   | सुधिष्टर की भगवान माधव का दर्शन                                             |               |
| 12          | शान्तिक कर्मी की विधि                                                        | 218                    |       | भगवान वामुदेव द्वारा प्रवाग का माह                                          |               |
| 13          | पीष्टिक कर्मी बी विधि -                                                      | ₹14                    |       | वर्षंग                                                                      | ₹₹⊏           |
| 13          | वसी के शनुष्टान से विशेष कर्तीस                                              | २१६                    | 111   | संमार के द्वीवों की संवता श्रीर उ                                           | नदी           |
| (3          | नवग्रह शान्ति की विधि                                                        | 218                    |       | प्रवस्थिति •                                                                | 248           |
| £ 8         | प्रहों के विविध स्पर्प                                                       | <b>२</b> २३            | 333   | मूगोस था विन्तृत वर्णन                                                      | २६०.          |
| ६५          | माहैरवर वत की विधि श्रीर माहासम्य                                            | 455                    |       | सुमेर की भवस्थिति                                                           | 253           |
| 4 6         | सर्वेफन ध्याग व्रत का विधान चौर र                                            |                        | 993   | विविध वयाँ एवं हीवें का वर्षन                                               | २६२           |
| 80          | च्यादित्य बार करून का विवान चौर स                                            | सहारम्य २२७            | 118   | भारतवर्ष की धवस्यिति                                                        | २६३           |
| ŧ۶          | झर्तो के उद्यापन                                                             | २२६                    | 994   | भारतवर्षे नाम पड्ने का कारण                                                 | २६३           |
| \$ <b>8</b> | विष्णु प्रत का विधान धीर माहास्य                                             | २३०                    |       | भारतयर्पं की विविध निदयाँ                                                   | २६४           |
|             | राजा पुष्पवाहन की कथा                                                        | २३१                    |       | भारतवर्ष के विभिन्न बांश                                                    | 244           |
|             | प्रचेता भीर पुष्पवाइन् की यात चीत                                            | २३२                    |       | निम्युरपवर्ष तथा इरिवर्ष का वर्शन                                           | २६६           |
|             | सारवर्ती के विधान श्रीर माहासम                                               | १३४                    |       | जरम्द्वीय भीर उसका नासकरण                                                   | २६६           |
|             | स्तान विदि                                                                   | २३६                    |       | पुरुरवा के चत्रुन योभाग का कारण                                             | २६७           |
|             | सामान्य जल में गगा का शावाइन                                                 | े २४०                  |       | माह्मण पुरुत्वा की वधा                                                      | २६⊏           |
|             | . प्रयागकी महिना                                                             | . १४२                  |       | ऐरावनी तट का मनोइर वर्णन                                                    | २६ ५          |
|             | . युधिष्टर का वैसाय कीर माकेपडेय रे<br>सार्कपडेय सीर युधिष्टर से यात चीर     |                        |       | डिमालय वर्णन                                                                | . २७०         |
|             | ः सार्वयदेव कार युष्यप्तर सं यात चार<br>। सार्वयदेव द्वारा प्रयाग का सहिमा व |                        | 31=   | हिमानय को ग्रद्भुत ह्ररा                                                    | २७२           |
|             | ≀ सावयङ्य द्वारा प्रवास का साहसाय<br>३ प्रयास के विविध तीर्थ स्थान           | .પન <b>૨</b> ૪૨<br>૨૪૨ |       | सद्घे श्रीत्र का श्राक्षम                                                   | २७४           |
|             | र प्रयाग में प्राणस्याग की महिमा                                             | २४ <i>२</i>            | 115   | यति के श्राधन में पुरुत्वा का प्रांश                                        | २७१           |
|             | १ प्रवास साहारम्य ,                                                          | २४६                    | 110   | क्राधमस्य विवर में पुरूरवा का प्रवेश<br>संपर्वो खोर ऋष्त्रशधों की कामकेलि व | २७६           |
|             | र प्रयाग स्नान की विधि                                                       | २४६                    | .,,   | भवन थार अप्तराधा का कामकाल व<br>विचरण                                       |               |
|             | ६ भूतल के समस्त तीयों का प्रया                                               |                        | 970   | चप्तराधों की सञ्ज्ञाना                                                      | २७=<br>२७१    |
|             | समावेश्                                                                      | रध७                    |       | युरुत्वा द्वारा भगवान की पूजा                                               | , <b>२</b> ८० |

| श्रम्याय | । विषय पृष                                                                      | उ संख्या  | ग्रध्या | य विषय                        | वृष्ट              | संख्या          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 920      | पुरू (वा को बरप्राप्ति                                                          | >=0       | १२५     | सूर्यं की विविध रशिमयाँ       | श्रोर उनके स्थापार | ३०म             |
| 353      | है जास पर्वत का चणग                                                             | 523       |         | सूर्य के प्रादिश्य प्रादि     |                    |                 |
| 123      | सुबेल पर्वत की श्रवस्थिति                                                       | २ = १     |         | कारण                          |                    | 30€             |
| 121      | कैलाश पारर्ववर्ती शन्यान्य पर्वत शिग्ररी                                        | i         | ९२=     | स्य चन्द्रादि की स्थानग       | स विशेषताएँ        | ३१०             |
|          | का चर्णन                                                                        | रद्ध      | १२=     | विविध उपोतिश्चमी              | की श्रवस्थिति      |                 |
| १२१      | जम्यूद्वीप वा विविध वर्णन                                                       | र⊏३       |         | धौर गति                       |                    | 399             |
| 123      | शाकद्वीप की श्रवस्थिति                                                          | र=४       | 178     | त्रिपुर की क्था               |                    | ३३२             |
| 922      | शाम्द्वीव के विविध पर्वत श्रीर निद्धा                                           | २८१       | 928     | मय, विश्वन्माली श्रोर         | तारक की तपस्या     | ३१२             |
| 122      | बुराद्वीय की अवस्थिति                                                           | २⊏६       | 378     | ब्रह्मा की प्रसस्तता थीर व    | <b>रदान</b>        | ३१२             |
| 922      | दुशद्वीप के विविध पर्दत ग्रीर नदिया                                             | २८७       | १२६     | कव्पित दुर्गम त्रिपुर की      | याचना              | इ४३             |
| 122      | नोञ्च द्वीप की श्रवस्थिति                                                       | २८८       | 3 = 6   | ब्रह्मा द्वारा उक्त यर की प्र | गप्ति              | ३१३             |
| १२२      | काञ द्वीप के विजिध पर्वत श्रीर नदियाँ                                           | २८८       | 930     | सय द्वारा त्रिपुर की विश      | चेत्र रचना         | ₹88             |
| 122      | शासमज द्वीप की प्रवस्थिति                                                       | २८६       | १३०     | त्रिपुर की छटा                |                    | 308             |
| 155      | शारमञ्ज द्वीप के पर्वंत श्रीर नदियाँ                                            | २८६       | 3 🗟 8   | त्रिपुर की विशेषताएँ          |                    | 338             |
| १२३      | गोमरेक द्वीप की ध्ववस्थिति                                                      | २६०       | 121     | त्रिपुर में श्रमुरी का ऐरव    | य                  | ₹18             |
| १२३      | गोम क द्वीप के पर्वत श्रीर नदियाँ                                               | २१०       | 333     | त्रिपुर में दारिझ्यादि क      | र प्रदेश           | ३१६             |
| ३२३      | पुष्कर द्वीप की श्रवस्थिति                                                      | २ह०       |         | त्रिपुर में पूट के बीज        |                    | ३१७             |
|          | पुष्कर द्वीप के विविध पर्वत श्रीर नदियाँ                                        | 280       |         | त्रिपुर का दुर्भाग्य          |                    | ३१७             |
|          | संसुद्ध वी विचित्र निरक्ति श्रीर उतार-चढ़                                       | ाव २६१    | 3 2 9   | मय वा तथोक स्वग्रदर्श         | त्योरशान्ति के     |                 |
|          | द्वीपों के नामकरण के कारण                                                       | २६२       |         | <b>भ</b> यरन                  |                    | ३१७             |
|          | चन्द्रमा श्रार सूर्व की श्रवस्थिति तथा र                                        |           |         | त्रिपुरवासी दानवीं का श्रे    |                    | ३१८             |
|          | चन्द्रमा ग्रौर सूर्य की विविध गतियाँ                                            | २६६       |         | देवताश्री द्वारा शिव की       | -                  | 3 . 8           |
|          | ः दिन ग्रीर रात के घुण्न बढ़ने का कारण                                          |           | 124     | शिव की प्रसन्तता फ्रोर        | उदसाधीकी दीन       |                 |
|          | पन्द्रतोक ग्रार सुक्लोक वा विस्तार                                              | २६८       |         | साथा                          | •                  | ३२०             |
|          | र नच्त्री का सचरए                                                               | 335       |         | त्रिपुर विध्वस की तैयारी      |                    | ३२०             |
|          | : भ्रुव की श्रवस्थिति<br>: सुर्वकारथ श्राप्त प्रयाण                             | 288       | १२२     | शिव काविचित्रस्थण<br>तैयारी   | ।।र शस्त्रशद् का   | ६२१             |
|          | त् सुर्वको स्थाशास्त्र प्रयोख<br>६ सुर्वको स्थापत् प्रस्थेक साल में भिन्न भिन्न | ३०१       | 633     | विचित्र शिवस्थ का प्रया       | int                | ३२२             |
| 17,      | रेवतार्थी का प्रधिरोहरा                                                         | .'<br>३०२ |         | सुरी समेत शिव का नि           |                    | <b>३२३</b>      |
| 921      | ्याः विचित्र सचाण                                                               | 308       |         | त्रिपुर में नारद का धार       |                    | ***             |
|          | ० ताराजी प्रही तथा स्वर्भात की गति                                              | 301       |         | को खपशकुन                     | -                  | <b>३२</b> ४     |
|          | । ध्रव की प्रशमा                                                                | ३०७       | 138     | धमुरों की तैवारी              |                    | ३२४             |
|          | द्वप्रही का वर्णन                                                               | ३०७       |         | उभय पच की सेनाओं का           |                    | ३२४             |
| 15       | = श्रीम श्रादि महाभूतों की उत्पत्ति विश                                         | 9         |         | दवी प्यार दानवी में भीवर      | ग युद्ध            | ३२६             |
|          | प्रकार हुई ?                                                                    | ३०म       | 134     | सुरपक्ष में खबबबी             |                    | <del>१</del> ३८ |
|          |                                                                                 |           |         |                               |                    |                 |

| पराक्रम पराक्रम देश प्रशास माया पराक्रम माया माया माया माया माया माया माया मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रध्या | प विषय                                                  | पृष्ठ संख्या     | ग्रध्य | ाप विषय <b>उ</b>                        | एउ संख्या     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| पराक्रम १२६ अथ पार्री सुनों के प्रवाण व पर्यंत १४२ १४३ वार्रो सुनों के प्रवाण व पर्यंत १४२ १४६ मय ह्वागु जयसुत वावकों का निर्माण १२० भगव का शिवुर में प्रशास का मामक होना १२० भगवान की प्रवास का मामक होना १२६६ मिय हो मा प्रिक्त मोय प्रवास का मामक होना १२६ विद्युप्त को प्रवास का मामक होना १२६० मा प्रवास का मा प्रवास का मामक होना १२६० मा प्रवास का मा प्रवास का मामक होना १२६० मा प्रवास का मामक होना १२६० मा प्रवास का मा प्रवस  | 934     | विद्युग्ताली की मृत्यु और सया                           | न भीषण           | 883    |                                         |               |
| ३२६ सम की विन्तानुकता  ३६६ सम हागु णद्भुत वावली का निर्माण  ३६६ उसव पल में किर भीपए युद्ध  ३६१ निर्मेश्वर घोर तार का प्रकासकारी युद्ध  ३६१ निर्मेश्वर घोर तार का प्रकासकारी युद्ध  ३६१ तमम ही की शिव से प्रार्थमा  ३६१ तिक के प्रार्थमा वार प्रकास वार स्थाप स्था  |         | ,                                                       |                  |        |                                         |               |
| ३६६ मय हारा णद्भुत वावली का निर्माण १६० असर पर में कि भीपण युद्ध १६० अथ पर में कि भीपण युद्ध १६० अथ सार्थों की शिव से प्रार्थमा कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124     | सय की चिन्ताउलता                                        | <b>1</b> 28      | 985    | श्रीना की सक्ति और जमहे ज्याना का का    | ۹۲۹<br>ماد ست |
| १२६ उसय पढ़ में किर भीपए युद्ध १३६ निह्नेदेश्वर और तारक यो प्रवासकारी युद्ध १३६ प्रमर्थी की शिव से प्रार्थमा १३६ शिक वा त्रिपुर-प्रनेश और सुर्धों में प्रसायता १३८ असुर्धों वा प्रवासक १३८ असुर्धों वो शिव वा श्राप्तासक १३८ १३४ भन्यकर्सों की स्थितियों का सर्वाक १३८ असुर्धों वो शिव वा श्राप्तासक १३८ १३४ भन्यकर्सों की स्थितियों का सर्वाक १३८ असुर्धों वो शिव वा श्राप्तासक १३८ १३४ भन्यकर्सों की स्थितियों का सर्वाक १३८ असुर्धों वो शिव वा श्राप्ताक स्थाद १३८ १३४ भन्यकर्सों की स्थितियों का सर्वाक १३८ शिव वा तारकासुर पर प्राप्ताक स्थाद १३८ शिव वा तारकासुर पर प्राप्ताक स्थाद १३८ शिव वा तारकासुर पर प्राप्ताक होना १३८ शिवुर के रहस राज्ञियों पर प्राप्ताक १३८ शिवुर के रहस राज्ञियों पर प्राप्ताक १३८ शिवुर के स्थाद शिव और उनकीरोना वा त्रिपुर पर प्राप्ताक स्थात १३८ शिव स्थाद स्थाद स्थाद स्थाद स्थाद स्थाद स्थाव   | १३६     | मय द्वारा श्रद्भुत बावली का वि                          | ৰমণি ইহ৹         | 165    | त्रेत में यूनी की प्रवृत्ति का वर्णन    |               |
| इहेह निन्देश्वर और तारक वा प्रत्यकारी शुद्ध हैहे।  इहेह प्राप्त की शिव से प्रापंता  इहेह प्राप्त वा शिवुर-प्रतेश चौर सुरों में प्रस्रायता  इहेह प्राप्त वा शिवुर-प्रतेश चौर सुरों में प्रस्रायता  इहेह प्राप्त वा शिवुर-प्रतेश चौर सुरों में प्रस्रायता  इहेह आव वा शिवुर-प्रतेश चौर सुरों में प्रस्रायता  इहेश आवली-योपक में मब की व्यानुकता  इहेश आवली-योपक में मब की व्यानुकता  इहेश शुर को शिव का आप्रवासन  इहेश शिवुर वा वार्यन  इहेश शिवुर को रहम के लिए असुरों को  इस्सावित कम्मा  इहेश शिवुर के रहम साचिम्यों पर बामन्य  इहेश शिवुर के सुन्दिसी वा कामामक होना  इहेश शिवुर के सुन्दिसी को बा कामामक होना  इहेश शिवुर को सुन्दिसी को बा कामामक होना  इहेश शिवुर के सुन्दिसी के सुन्दिसी के सुन्दिसी के बुन्दिसी के सुन्दिसी के बुन्दिसी के हुन्दिसी के बुन्दिसी के बुन्  |         |                                                         |                  | 193    | यज्ञी की विधियों का बर्गन               |               |
| १३६ ध्रमधी की शिव से प्रार्थना १३६ ध्रिय वा त्रिपुर-प्रनेश कों स्मुन्त में प्रस्ताता १३० अनुर्ते का प्रवासन १३० आनुर्ते का प्रवासन १३० आनुर्ते का प्रवासन १३० आनुर्ते का प्रवासन १३० सावली-शोपक में मय की क्वाइलता १३० अनुर्ते का प्रवासन १३० सावली-शोपक में मय की क्वाइलता १३० अनुर्ते का प्रवासन १३० सावली-शोपक में मय की क्वाइलता १३० सावली-शोपक में मय की क्वाइलता १३० सुर्ते के सिर्वे का समय १३० सुर्वे का साव मानुर्वे के स्थान सुर्वे के   | १३६     | नन्दिकेश्वर श्रीर तारक का द्रख                          | यकारी श्रद्ध ३३१ |        |                                         |               |
| इस् शिक वा तिपुर-प्रनेश कीर सुर्गे में प्रसाता । इस् १९४ विल्युगा में क्रनेत प्रकार के करों वा वर्णा १६६ १९४ वावली-शोपक में मय की क्यांजला १६६ १९४ अंग मन्यन्तों की स्थितियों का वर्णा १६६ १९४ वावली-शोपक में मय की क्यांजला १६६ १९४ अंग मन्यन्तों की स्थितियों का वर्णा १६६ १९४ वावली-शोपक में साथार प्राप्त १६६ १९४ वावली-शोपक मान्यों कीर हंव ताओं के क्यों का वर्णा १६६ १९४ वावलाया मान्यों कीर वर्णा १६६ १९४ वाललाया में साथार मान्यों कीर हंव ताओं के क्यों का वर्णा १६६ १९४ वाललाया वर्णा १६६ वर्णा १९४ वर्णा वर्णा १९४ वर्णा वर्णा १६६ वर्णा १९४ वर्णा वर्णा १९६ वर्णा वर्णा १९६ वर्णा वर्णा १९६ वर्णा   |         |                                                         | -                |        |                                         |               |
| १६० अनुर्से का पखायन १६० मुर्से को रिव का आरवासन १६० मुर्से को रिव का सामुद्र में निपतन १६६ मुर्से को रिव का सामुद्र में निपतन १६६ मुर्से को रिव का आरवासन १६६ मुर्से को रिव का सामुद्र में निपतन १६६ मुर्से को रिव का सामुद्र में निपतन १६६ मुर्से को रिव का सामुद्र में निपतन १६६ मुर्से को प्रमुद्ध को रिव का सामुद्र में स्थान का वर्णन १६६ मुर्से को प्रमुद्ध को रिव का सामुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को प्रमुद्ध को रिव का सामुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को प्रमुद्ध को रिव का सामुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से को मुर्से को प्रमुद्ध के सक्य १६० १६६ मुर्से के प्रमुद्ध के स्व १६० १६६ मुर्से के प्रमुद्ध के स्व १६० १६० मुर्से के प्रमुद्ध के स्व १६० १६० मुर्से के प्रमुद्ध के सक्य १६० १६० मुर्से के प्रमुद्ध के स्व १६० १६० मुर्से के प्रमुद्ध   | १३६     | शिव वा त्रिप्त-प्रयोग चौर स्रॉ                          |                  | 388    | क्लिया में प्रतेत प्रकार के क्या कर करी |               |
| १३० मावली-शोपल से मय की व्याह्रलता १३० मुर्गो को शिव का श्राह्रवासन १३० मुर्गो को शिव का श्राह्रवासन १३० मुर्गो को शिव का श्राह्मवासन १३० मावा से बोरों का समुद्र में निपतन १३६ तिपुर का वार्षेत समुद्र में निपतन १३६ तिपुर का वार्षेत समुद्र में निपतन १३६ तिपुर का तारकामुर पर श्राह्मवा १३६ तिपुर को रहा के लिए श्रमुर्गों को १३६ तारवासुर का लावण्य १३६ त्राह्मवास का लावण्य १३६ व्याह्मवास का लावण्य १३६ व्या  |         |                                                         |                  | 188    | र सत् प्रवित्त का सम्म                  |               |
| १३० मुनों को शिव का श्राह्मासन १३१ १४१ विज्ञा में साधारण मानतों श्रीर देव- १३६ फिर से मीपए युद्ध १३६ १३६ ताओं के शरीर वी स्थिति का वर्णन १६६ १३६ त्रिपुर वा वर्णन १३६ १४१ वर्णश्रम व्यवस्था का वर्णन १६६ १३६ त्रिपुर वा वर्णन १३६ १४१ वर्णश्रम व्यवस्था का वर्णन १६६ १३६ त्रिपुर वा वर्णन १३६ तारवासुर वर श्राक्षमण १३६ तारवासुर वर श्राह्ममण १३६ तारवासुर वर श्राह्ममण १३६ तारवासुर वर श्राहमण १३६ तारवासुर वर श्राह्ममण १३६ तारवासुर वर श्राह्ममण १३६ त्रिपुर की रश्त के लिए श्रासुरों को १४९ व्याह्म सार्थास, विष्क्रना तथा ज्ञानों के १६६ त्रिपुर के रश्त सारवासियों पर वामत्रथ १४० व्याह्म सार्यास, विष्क्रना तथा ज्ञानों के १६६ त्रिपुर के रश्त सारवासियों पर वामत्रथ १४० व्याह्म सारवास, विष्क्रना तथा ज्ञानों के १६६ त्रिपुर के रश्त सारवासियों पर वामत्रथ १४० व्याह्म सारवास, विष्क्रना तथा ज्ञानों के १६६ व्याह्म सारवास संग्वास, विष्क्रना तथा ज्ञानों के १६६ व्याह्म सारवास, विष्क्रना तथा ज्ञानों ३६६ व्याह्म सारवास संग्वास, विष्क्रना तथा ज्ञानों ३६६ व्याह्म सारवास सारवास, विष्क्रना तथा ज्ञानों ३६६ व्याह्म सारवास श्राह्म विद्या १६६ व्याह्म सारवास सारवास व्यवस्थ १६६ व्याह्म सारवास व्यवस्थ १६६ व्याह्म सारवास व्यवस्थ १६६ व्याह्म सारवास व्यवस्थ १६६ व्याह्म सारवास वा १६६ व्याह्म का १६६ व्याह्म सारवास वा १  |         |                                                         |                  |        |                                         |               |
| श्वेद किर से भीपए युद्ध १३६ ताओं के शरीर ही स्थित का वर्णन १३६ श्वेद व्याकाश मार्ग से वीरों का समुद्र में निपनन १३६ शेथर स्वाल्या मार्ग से वीरों का समुद्र में निपनन १३६ शेथर स्वाल्या मार्ग से विरों का समुद्र में निपनन १३६ शेथर स्वाल्या मार्ग के लच्च १६० शेथर तारवासुर का लच्च १६० शेथर तारवासुर तारवासुर का लच्च १६० शेथर तारवासुर तारवासुर वारवासुर वारवासुर तारवासुर तारवासुर वारवासुर वारवासुर तारवासुर तारवासुर वारवासुर वारवास  |         |                                                         |                  | 187    | क्ष्मिया में माधारण सान्नी की देन       | - વધ⊀         |
| १३६ प्रिपुर वा वर्णन १३६ १४६ तं तथा माधु स्नेमी का सर्णन १३६ १३६ प्रिपुर वा वर्णन १३६ १३६ प्रिपुर वा वर्णन १३६ १३६ विव वा तारकामुर पर प्राक्रमण १३६ १३६ तोरवासुर वघ १३६ १३६ तोरवासुर वघ १३६ १३६ तोरवासुर वघ १३६ १३६ तोरवासुर वघ १३६ १३६ तारवासुर वघ १३६ १३६ त्राच का प्राप्त १३६ १३६ तारवासुर वघ १३६ १३६ तारवासुर वघ १३६ १३६ त्राच का त्राच १६० १३६ त्रिपुर के राज्य राज्यमा प्राप्त वा त्राच वा व्याप्त १३६ १३६ विद्वा वा व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                         |                  |        | नार्थों के गरीर भी क्रिक्ट कर कर्       |               |
| १३६ त्रिपुर वा वर्णन ३३६ १११ वर्णक्षम व्यवस्था का वर्णन ३६६ १३६ विच वा तारकामुर वर आक्रमण ३३६ १११ श्रीत तथा हर्मात धर्म के तावण ३६० १३६ तारवापुर वध १६० १३६ तारवापुर वध १६० १३६ त्रिय का त्रापुर वी रहा के लिए असुरों को १११ व्या श्राम और दम का लिए असुरों को १११ व्या श्राम और दम का लए ३६० १३६ त्रियुर के रहास रावसियों पर वामत्रेष वश्य श्रीत तथा हर्मा के स्वाप्य हर्मा ३६६ त्रियुर के साम शिव विचा वर्णन ३६६ त्रियुर के साम शिव और उनकी तथा वर्णन ३६६ त्रियुर के साम शिव और उनकी तथा वर्णन ३६६ त्रियुर के नित्र साम शिव और उनकी तथा वर्णन ३६६ त्रियुर के नित्र साम शिव और उनकी तथा वर्णन ३६६ त्रियुर विचा वर्णन ३६६ त्रियों के पंत्रों का वर्णन ३६६ त्रियुर विचा वर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६६ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन वर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६६ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन ३६५ त्रियुर वृद्ध वा गर्णन वर्णन ३६५ त्रियुर वर्णन वर्णन ३६६ त्रियुर वर्णन वर्णन ३६५ त्रियुर वर्णन वर्णन ३६५ त्रियुर वर्णन वर्णन ३६५ वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६६ वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६६   |         |                                                         |                  | 124    |                                         |               |
| १३६ शिव वा तारकामुर पर आक्रमण १३६ श्रीत तथा स्मांत धर्म के तपण १६० १३६ तारवापुत वघ १३० १३६ तारवापुत वघ १३० १३६ तपणा और यश के सवण १६० १६० १३६ तियुर की रस्त के लिए असुरों को १३४ त्यार या और यश के सवण १६० १३६ तियुर के रायस राविसमें पर वामध्य १६० १३४ तियाराम और दम का लए १६० १३४ तियाराम स्वेर दम का लए १६० १६० विद्या श्रीत के साम स्वाप्त विद्या १३४ श्रीत की प्रमें का वर्णन १६० १३६ तियुर से मिम्मूरी विद्या १३४ श्रीत की प्रमें का वर्णन १६० १३६ तियुर पर प्रमियात १३६ १३३ श्रीत की प्रमें का वर्णन १६० १३० विद्यामां भी स्वाप्त स्वाप्त विद्या व्याप्त स्वाप्त स्वप्त स्व  |         |                                                         |                  | 184    | वर्णाक्षम व्यवस्था का वर्णाच            |               |
| ३६६ तारवासुर वच १६० १६० तरहा के तरहा के तरहा हित करना १६० १६० वस्ता हित करना १६० १६० १६० वस्ताहित करना १६० १६० १६० वस्ताहित करना १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,8    | शिव का तारकासर पर श्राक्रमण                             |                  | 188    | श्रीत तथा स्मीत धर्म के जनत             |               |
| श्र स्व का विश्वर की रहा के किए असुरों को रस्ता कि का ना रस्ता के किए असुरों को रस्ता कि काना १९०० का प्रकार के किए असुरों को १९०० का प्रकार के स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                         |                  | 384    | त्तप्या श्रीर यज्ञ के सम्रत             |               |
| उस्सीहित काना  \$2 कियु के राज्य सार्वसियों पर बासनंत्र  हा प्रशेष  हा प्रशेष | 338     | सय का त्रिपुर की रक्षा के लिए                           | श्रप्तुरों को    | 185    | च्या राम फ्रीर दम का लच्या              |               |
| हा प्रशेष के राचस राचिसायों पर बासनेय वज्य स्थान का प्रशेष के प्रशिष्ठ के साम प्रशेष का कामामक होना स्थान के प्रशेष के प्रशेष का बर्णन स्थान करने स्थान करने स्थान करने साम के महान को जाप देना स्थान कर हा प्रशेष का कामामक होना स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान कर होने के साम कि महान को जाप देना स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान स्  |         |                                                         |                  | 388    | जितासमा संस्थास, विश्वता स्था कारी है   | - <b>२</b> ६७ |
| हा प्रहार   १६ प्रहार हो सुन्दरियों का कामामक होना   १६८   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६   १६६     | 53.8    | विपुर के राचस राचिसयों पर                               | वासः व           |        |                                         |               |
| ३३६ त्रिपुर की सुन्दरियों का कामामक होना ३४४ " द्यापियों के धर्म का वर्णन ३६८ १६२ त्रिपुर में के माथ विव वर्णन ३६८ श्रुर शादि के माथ विव वर्णन ३६८ श्रुर शादि के माथ विव वर्णन ३६६ श्रुर शादि के माथ विव वर्णन ३६६ श्रुर शादि के माथ विव वर्णन ३६६ श्रुर श्रुर वर्णन की श्रुर शादि के माथ विव वर्णन ३६६ श्रुर श्रुर की विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० विद्युम्माची वा युद्ध ३४४ " व्यापनों के वर्णन ३६० वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन वर्णन ३६० वर्णन   |         | का प्रकोप                                               | રૂષ્ટ્ર૧         | 184    | चातुर्होत्र का विधान वर्णन              |               |
| १३६ त्रिपुत में कीमुदी बी दुटा १४० इन्द्र श्रादि के माथ शिव श्रीर उनकी तेना श विद्युत पर श्रीनिका १३३ " श्रीयती की पीच श्रातिश्री का सर्युत २६६ १४० रंव तेना भीर श्रमुती सेना का युद्ध २४३ " श्रीयती की पीच श्रातिश्री का सर्युत २०० १४० विद्युत्तमाली का युद्ध २४३ "श्रीयती के पीच श्रातिश्री का सर्युत २०० १४० विद्युत्तमाली का युद्ध २४४ " पडानन क्षातिक्षेत्र को उत्स्वित हा सर्युत २०० १४० मतावान शंकर का त्रिपुर पर श्रित श्री कच्यामी तथा उनसे उत्पत्ति हुई १८६ का वर्युत १८६ महावनवान पुत्र १८६ स्था का श्रिपुर से प्रस्थान करना १४४ " श्रिति की कच्यामी तथा उनसे उत्पत्ति हुई १८६ का वर्युत से पुत्र महावनवान पुत्र १८६ से स्था से सहन को श्राप नेता १४५ " श्रिति की कच्यामी तथा उनसे अस्ति हुई १८६ का वर्युत से पुत्र महावनवान पुत्र १८६ से स्था से सहन को श्राप नेता १४६ " श्रिति की क्ष्यमी करनी के हारूप १८०२ श्रीत हुई १८६ का नामस्थान में प्रमेश १८०२ १४६ " वनवाम महरूता हों को उत्पत्ति १८०२ १८०२ १४६ " श्रिति की वर्युत स्था के सहत्त्व को श्रीप नेता १४६ " श्रीति की स्था में प्रमेश १८०२ १८०२ १८०२ १८०२ १८०२ १८०२ १८०२ १८०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.     | ्त्रिपुर की सुन्द्रियों का कामान                        | क होना ३४२       |        |                                         |               |
| १४० हन्त्र श्रादि के माथ शिव श्रीर उनकी सेना " प्रेत्रज्ञ का वर्णन १६६ वा त्रिपुर पर श्रमियान १४३ " श्राप्यों ने शेष श्राप्ति का वर्णन १५० विद्युन्माली का युद्ध १४४ "श्राप्यों ने श्रेषों का वर्णन १५० विद्युन्माली का युद्ध १४४ "श्राप्यों ने श्रेषों का वर्णन १५० विद्युन्माली का युद्ध १४४ "श्राप्यों ने श्रेषों का वर्णन १५० १५० विद्युन्माली का युद्ध १४४ "१५० मावान श्रेष्ठर का निपुर पर बि.समय सिष्ट का वर्णन १५० मावान श्रेष्ठर का निपुर पर बि.समय १५६ का वर्णन १५० मय का त्रिपुर मे प्ररथान करना १५६ सी साथना १५० भय का त्रिपुर मे प्ररथान करना १५६ सी साथना १५० भय का त्रिपुर मे प्ररथान करना १५६ सी साथना भाग के महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथ के सहन को श्राप ने साथ भाग करने १५६ सी साथना में प्रवेश १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथ के सहन को श्राप ने साथना १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथ के सहन को श्राप ने साथना १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथ के स्वर्णन स्वर्णन १५० भ्या साथना में प्रवेश १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथ के सहन को श्राप ने साथना स्वर्णन १५० भय का त्रिपुर में प्रवेश साथना साथना साथना साथना १५० भय का त्रिपुर महावनवान १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथना साथना साथना साथना साथना १५० भय का त्रिपुर महावनवान १५० भय का त्रिपुर महावनवान १५० भय का त्रिपुर महावनवान प्रच श्रेष्ठ साथना साथना साथना साथना १५० भय का त्रिपुर महावनवान साथना १५० भय का त्रिपुर मावान साथना साथ  | 13.     | ि त्रिपुर में कौ मुदी की छटा                            | ર્ જર            | ,,     |                                         |               |
| वा त्रिपुर पर स्विमान २४३ " व्यक्तियों को पर्यंच सर्वा २६६<br>१४० रेव मेना भीर स्वाद्या सेवा का युद्ध २४४ " व्यक्ति के वर्षों का वर्षन २००<br>१४० नित्रकेश्वर भीर विद्युम्माखी वा युद्ध २४४ " व्यक्ति के वर्षों का वर्षन २००<br>१४० विद्युम्माझी का वभ २४४ " देश की वर्षामाणे तथा उनसे उर्द्यात हुई<br>१४० मतावान शंहर का त्रिपुर पर विश्वमय<br>याद्य क्षोंवन परित्र पर विश्वमय<br>याद्य क्षोंवन परित्र पर विश्वमय<br>श्वर्थ में प्रत्यान करना २४४ " दिति के विद्यमीय व्यक्ति १००<br>१४० मत्र का त्रिपुर में प्रत्यान करना २४५ " दिति के विद्यमीय व्यक्ति २००<br>१४० त्रिपुर बाह वा वर्षोंन २४६ " दिति के विद्यमीय व्यक्ति १००<br>१४० एवं का सर्व के सहज को द्याप देना २४० " व्यक्ति में प्रत्या विद्यन विद्यन १००<br>१४५ उद्धा वा विद्यन १४६ " व्यक्ति स्वर्थ १००<br>१४५ पर्व मंत्रिप का वर्षोंन १४० " दिति विद्यन व्यक्ति हत्त्र-थ४ वर्गवाळे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380     | > इन्द्र चादि के साथ शिव चौर र                          | उनकी सेना        | ,,     |                                         |               |
| १४० रेव सेना भीर जासुरी सेना का सुद १४४ " ऋषियों के बंगों का वर्णन १०० १४० विसुन्साखी वा सुद १४४ " १४ पडानन क्षांतिकेन की उरशित का वर्णन १०० १४० विसुन्साखी वा सुद १४४ " १६ की बन्यामी तथा उनसे उरशित का वर्णन १०० भगवान शंकर का जिसुर पर त्रितंवमय थारा होइना चौर परणाताप करना १४४ " दिति की बन्यप से एक महावनवान पुर की यासता १४५ की सुर से प्रका करने १४५ की स्वार्ण पुर महावनवान पुर श्रीत की बन्यप से एक महावनवान पुर की यासता १५५ की सुर से प्रका करने के बारण १५० भितुर बाह वा वर्णन १५६ " दिति के नियमीवर्त्वम करने के बारण १५० एन का सब के सहज को जाप नेता १५० जैनर द्वारा विसुर-वितन १५६ " उनवाम सद्याणों की उर्श्वत १५० १५० विसुर बा वा विस्तन्त्व १५६ " दिति की पुरा करवप से इन्द्र-वेश स्तेवाले १५० विसुर बा वा विस्तन्त्व १५६ " दिति की पुरा करवप से इन्द्र-वेश स्तेवाले १५० विसुर विसुर विस्तन्त्व १५० विसुर विसुर विसुर विस्तन्त्व १५० विसुर विद्वा विसुर विद्या विसुर वि  |         |                                                         |                  | ,,     | ऋषियों की पोंच जातियों का वर्णन         |               |
| १४० विनुक्टेश्वर और विद्युन्माची ना युद्ध १४४ १४ पडानन क्षांतिकेय को उरशित का वर्णन १०१ १४० विद्युन्माची ना युद्ध १४४ "देश की बन्यामाँ तथा उनसे उरशित हुई १८७ भगवान शंहर का श्रिप्त परिचात्तप करना १४४ अहे विद्यामा वर्णन १४४ विद्युन से एक महावनचान पुर श्रीपत करना १४४ और वाह ना वर्णन १४४ अहे पहार प्राप्त करना १४४ अहे विद्युन करने के हारण १४० १९५ वह ना वर्णन १४४ "दिति के नियमीवर्ज्यन करने के हारण १४० एन्द्र का ना के महज को जाव देना १४४ "उनवाम महद्यामाँ की उरशित १४० १४५ वह ना ना वर्णन १४४ "उनवाम महद्यामाँ की उरशित १४० १४५ वह ना वर्णन १४४ "दिति की प्राप्त स्वर्धन के हन्द्र का ना वर्णन १४५ "उनवाम महद्यामाँ की उरशित १४० १४५ वह ना वर्णन १४५ "दिति की प्राप्त स्वर्धन के हन्द्र व्याप्त स्वर्धन के हन्द्य स्वर्धन के हन्द्र व्याप्त स्वर्धन स  |         |                                                         |                  |        | ऋषियों के बंग्रों का वर्णन              |               |
| १४० विद्युत्तात्ती का वध १४४ "दश की करवामी तथा उतसे उत्पति हुई १४० भगवान शंकर का नियुत्त पर विश्वसमय स्थित वर्णन १०० वर्णन शंकर का नियुत्त पर विश्वसमय स्थित वर्णन १०० नियम का नियम करना १४६ की वरवप से एक महावनवान पुर की वाचना १०० नियम वर्णन वर्णन १४६ "दिति के नियमोर्ख्यम करने के हार्य १४० त्रुत वाह वा वर्णन १४६ "दिति के नियमोर्ख्यम करने के हार्य १४० त्रुत का मय के महाज को शप देना १४० त्रुत का मय के महाज को शप देना १४० त्रुत का मय के महाज को शप देना १४० त्रुत का मय के महाज को शप देना १४० त्रुत का मय सहसार्यों की उत्पत्ति १४० त्रुत वर्णन १४० त्रुत वर्णन सहस्य के हर्य-४४ इत्वेवाले १४० त्रुत वर्णन वर्णन १४० त्रुत वर्णन स्थान स्याम स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स  |         |                                                         | युद्ध ३४४        | 18.    | पडानन कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन    | 302           |
| वाद्य क्षेत्रका भीर रश्चाताप करना ३७४ " दिनि की क्ष्यप से एक महावनवान पुत्र १४० सव का त्रिपुर से प्रस्थान करना ३७६ की वाधाना ३७२ १४० त्रिपुर बाह वा वर्षन ३५६ " दिनि के नियमीक्संभ्रम करने के हारण १४० एन हा साथ के सहज को छाप देना ३५० एन्ट्र का नामस्थान में प्रवेश ३७२ १४० अंकर द्वारा त्रिपुर-विज्ञव ३५६ " जनवाम सस्द्रा की उत्पत्ति ३७२ १४५ पुरुरवा वा पिनृतर्वण ३५६ " दिनि की पुत्रन करवप से हन्द्र-वथ करनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | •                                                       |                  |        | दश की बन्याओं तथा उनसे उत्पत्ति हुई     |               |
| १४० सब का त्रिपुर में प्रत्यान करता १४६ की बाचता १०२<br>१४० त्रिपुर बाह वा बर्चन १४६ " दिति के नियमीवर्त्वाम करने के बारण<br>१४० एन्द्र का सम के सहज को जाप देना १४० एन्द्र का गर्भरणान में प्रवेश १७२<br>१४० जैकर द्वारा त्रिपुर-विजय १४६ " उनवाम सस्द्रगर्कों की उत्पत्ति १७२<br>१४९ पर्व सींप का वर्णेत १४० (प्रार्ट-विजय १४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18      |                                                         |                  |        | स्ष्टिका वर्णन                          | 303           |
| १४० शितुर बाह वा वर्णन १४६ " दिति के नियमीवर्लाघन करने के हारण<br>१४० रृत्य का मय के महत्त को शाप देना १४० हुन्य का गर्मस्थान में प्रचेश १७२<br>१४० श्रीकर द्वारा शितुर-विजय १४६ " उनवाम सस्दराखों की उत्पत्ति १७२<br>१४१ पूर्व सींध का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                         |                  | ,,     | दिति की वश्यप से एक सहावनदान पुत        |               |
| १४० इन्द्र का सब के सहज को शाप देना १४० इन्द्र का गामेरवान में प्रवेश १७२<br>१४० शंकर द्वारा विद्युर-विजय १४म " वनचाम सरदायाँ की उत्पत्ति १७२<br>१४१ पुरुरता वा विद्युर्व १४म " दिति की पुनः करवप से इन्द्र-वथ करनेवाले<br>१४१ पूर्व संपि का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                         | -                |        |                                         | ३७२           |
| १४० गंदर द्वारा त्रिपुर-विजय १४८ " जनवाम सरदरा हों की उत्पत्ति १७२<br>१४१ पुरुत्ता वा वितृतर्रेश १४८ " दिति थी पुनः करवप से इन्द्र-वथ करनेवा हे<br>१४१ वर्ष संपि का वर्णन १४६० (सहस्रोतिक स्वास्त्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                         |                  | "      | दिति के नियमीएलीयन करने के कारण         |               |
| १४१ पुरुरता वा विश्वतरण १४८ " दिति थी पुनः करवप से इन्द्र-चथ करनेवाले<br>१४१ वर्ष संघि का वर्णन १४० (पुन की पुनः करवप से इन्द्र-चथ करनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97      | - १७५ का सब क सहज का शाप<br>९ जीवर काम किया-किय-        |                  |        |                                         | ३७२           |
| १४) पर्व सिंध का वर्णत ३१० / एत भी भारतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18      | - चन्द्र द्वारा १४५१ गवस्य<br>१ प्रस्तवा का विश्ववर्षेण | -                | "      |                                         | ३७२           |
| ५९० पुत्र का बाचना ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18      | १ पर्व संधिका सर्वत                                     |                  | ,,     |                                         | ř             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |                                                         | 350              | ٠.     | पुत्र का बाधना                          | ३७२           |

| श्रध्याय गिएय 9६८                                | संख्या | ग्रध्याय      | ा विषय प्र                                              | ष्ठ सल्या            |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| १४६ दञ्जांत की उत्पत्ति                          | ३७३    | 382           | तारकासुर की सेना का वरान                                | ३७६                  |
| " दिति की धाज्ञा से इन्द्र को परहने के लिए       |        |               | ताचलीं की तैयार का हाल सुनकर इन्द्र                     |                      |
| बज्ञाग का भस्थान                                 | ३७३    |               | का चिन्तित हो तर गुर । से मञ्जा                         | ३८०                  |
| '' बद्धा और करवण का इन्द्र को छोड़ने के          | 1-1    | 11            | गृहस्पति द्वारा नीति के चार ग्रंगीय                     | -                    |
| लिए बच्चांग को सममाना                            | ३७३    |               | ध्यस्याः<br>इयास्या                                     | ,50                  |
| " बत्रांग को ब्रह्मा द्वारा निमित्त चरागी नाम    | ५७५    | ,, ,          | ्रवारका<br>शौरुपका द्याध्यय स्तेने के लिए बृहस्प        |                      |
| की कन्या प्राप्त होता वस्ता नाम                  | 33     |               | का ग्राहेश                                              | ર=•                  |
|                                                  | ३७३    | ,,            | का आद्या<br>देवसेना की तैयारी                           | रूपण<br>३ <b>८</b> ० |
| 130.1 ml 10.0 11 md 30 01/ 140                   | ३७४    |               | त्यसनाकातपास<br>वियोजनाकी विशाजनाका वर्णन               | ₹ <b>5</b> 9         |
| attent on cettar at S.M. det lette etfeldt       | ३७४    |               | यम्ता का वशासता पा वर्णन<br>यामूमि में रखयोजना का वर्णन |                      |
| नराना न द्वानरा शांत नर इन्द्र का कररात          | _      |               |                                                         | ३८२                  |
| का पर्वत द्वारा रहस्थोद्धाटन                     | ३७४    | 188 :         | इवतायाँ एवं राचलों दोनों की रणभेरियं                    |                      |
| " बद्राग की तपस्या में बह्याजी का सतुष्ट होन     |        |               | का यजना                                                 | ३८२                  |
| " बज्राग को घरदान की प्राप्ति                    | इ७४    |               | वासुर् समाम                                             | ३८३                  |
| १४७ रोती हुई घरागी का बद्रांग से सिलाप           | ३०१    |               | यम श्रीर प्रयन का घोरयुद्ध                              | ३८४                  |
| " वरांगी द्वारा इन्द्र की करत्त् प्रकट करना      | ३७१    |               | कुवेर श्रीर जम्मासुर का युद्ध                           | ₹=६                  |
| " दैवराज का बदला लेने के लिए बच्चाग का           | •      |               | कुतस्म श्रीर कुपेर का युद्ध                             | ३⊏७                  |
| तप का विचार करना                                 | ३७१    |               | निकृति ग्रीर कुजस्भ का युद्ध                            | ३≒⊏                  |
| " यद्राग के सक्लप का विचार करके ब्रह्मा जी       |        |               | नेकृति की माया                                          | ३⊏६                  |
| का श्रवस्मात् प्रकट होना                         | ३७४    | <b>የ</b> ጳዕ ፣ | ारण का सुद्ध                                            | ३६०                  |
| " बच्चाग को तारक नामक पुत्र के लिए वट्या         |        |               | वन्द्रमा की माथा धीर श्रसुरी की पराजय                   |                      |
| का बरदान                                         | ३७४    | 920           | सूर्यं काभीपण शुद्ध                                     | ३११                  |
| " तारकासुर की उत्पत्ति और त्रैलोक्य में          |        |               | कालनेमि ग्रोर त्वतार्थीका लोमहर्पक ट्                   |                      |
| कोलाइल                                           | ३७६    |               | ग्रश्चिनीकुमारी की चीरता                                | ३६३                  |
| " सारकामुर का कुजभ घोर महिप घादि                 |        |               | विष्णुकायुद्धभूमि में प्रयाण                            | 548                  |
| रात्तसों द्वारा श्रमिषेक                         | ३०६    |               | कालनिम की पराजय                                         | ३६६                  |
| <sup>18⊏ सारकासुर का राचसी की सभार्में घोर</sup> |        |               | प्रसुरों का साम् इक श्राक्रमण                           | ३१६                  |
| सपस्याकासंकरूप                                   | ३७६    |               | भगवान् विष्णु का श्रद्भुत् युद्ध कौशल                   | 98€                  |
| १४८ तारवासुर का पारियान गिरि की उत्तम            |        |               | प्र⁻न की मृत्यु श्रीर श्रमुरों की निराशा                | ३६⊏                  |
| कन्दरा में तप करने के लिए जाना                   | ३७७    |               | विष्णुका माया युद्ध                                     | 33.€                 |
| '' तारकासुर की घोर तपश्चर्या                     | ३७७    |               | मधन श्रीर विष्णुका भीषण संशास                           | ३३१                  |
| " तारवासुर को ब्रह्मा का चरदान देना              | ३७७    |               | प्रसुरों का विष्णु से सामूहिक यद                        | 800                  |
| " देखीं का तारकामुर से बरदान का समाचा            |        |               | पुद्ध भूमि से विंग्णुका पत्नायन                         | 800                  |
| पुछना                                            | ইতল    |               | इन्द्र द्वारा विष्णु को प्रोरमाहन                       | 804                  |
| " तारकासुर का दवताओं से बदला लेने के लिए         | •      |               | वताची की पुन तैयारी                                     | 805                  |
| श्रमुरी को सगडन करने का श्रा-श                   | ३७८    | 143 0         | शवत का पत्तायन                                          | 808                  |

١

| श्रध्याय | विषय                                                            | पृष्ठ संख्य                    | ग्रद्धा         | ৰ বিশ্ব                           | वृष्ट संख्या         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
|          | * * * *                                                         | y o s                          | 148             | पार्वती शीर शंकर थी यानची         | ત ૧૬૬                |
| ११३ इ    | न्द्र भीर धमुरी का भीषण युद                                     | 80.                            | . ,,            | पार्वती में पुत्र-प्राप्ति की काम | ता का                |
| 1:31     | प्रपुर की दुवंशा                                                | 80                             | .,              | जागरण                             | 885                  |
| 143 7    | तारक का भीषण सुद<br>(यताची को निराशा चौर बसा र                  |                                | _               | वीरक की पुत्र स्व में स्वीकार     | क(ना ४४१             |
| 144      | यताद्या का निराशा धार मध्या र                                   | # 2015<br># 2015               | - 11            | धीरक में प्रत्र की मायगा          | ***                  |
| 148      | ब्रह्मा की प्रसस्तता स्त्रीर तार€षध                             | વતા હવાન<br>ક્રાણાંસ ૪૧        |                 | बीरक की बालखील। धार प             | ।। र्यंगीकी          |
|          |                                                                 | રવાન કર<br>કર્                 |                 |                                   | प्रयक्षता ५४७        |
| 358      | विभावरी से ब्रह्मा का निवेदन                                    |                                |                 | शिव श्रीर पार्वती में प्रेम-क्लाइ | 889                  |
|          | विभावती का हिसवान के भवन व                                      | 4 M 4-0                        | 2 922           | पुनः नपस्थार्थं पार्वती का प्रस्थ | ति श्रीर दीरक        |
| 348      | पार्वती का जन्म                                                 | <br>18                         |                 |                                   | रगवानी ४४८           |
| ,,       | नारद चीर इन्द्र की बातचीत                                       |                                |                 | कुमुसासोदिनी चीर पार्यंती द       | गित्रसंत्रणा ४४६     |
| 11       | नारद का दिमबान से वार्चा लाप                                    | . • ।<br>ता ४३                 |                 | मादिकी दुर्भावना                  | uto                  |
| "        | मेना द्वारा पार्वती का माग्य पूछ                                | गा ०°<br>केर नेचाडी            |                 | चाडिको घोर तपस्या चौर म           | ड्याकी प्रसम्रता ४५३ |
| 11       | पार्वती के दुर्भाग्य पर हिमवान र                                | शास्त्रसम्बद्धाः<br>चिन्ताः ४० |                 | पानंती रूप घारी चाहि की स         |                      |
|          |                                                                 |                                |                 | वीस्क को शापदान                   | . 241                |
| *1       | नारत् का भारवायन ग्रीर प्रस्थ                                   | 14 A                           |                 | पार्वतीकी सपस्मापर सङ्गक          | तसम्बद्ध होता ४५३    |
| **       | इन्द्र श्रीर कामन्त्र की मंत्रला<br>कामन्त्र का शिव को उत्तेजित |                                |                 | » पार्वती द्वारा सीन्दर्य की याच  |                      |
| 37       | कासदहन ग्रीर रति की प्रार्थना                                   | y 2                            |                 | ७ पुदार्शाका दिन्याचल में :       |                      |
| 31       | कासदृहत श्रीर रात का भागना<br>रति को शिव का घरदान               |                                |                 | ७ सन्दरी पाव सी का ग्राममन        |                      |
| ,,       | रात का शब का बरवान<br>हिमचान की रित से भेट चीर                  |                                | 25              | सार्वावरोध                        | ४५२                  |
| 17       | हिमबान की राव से मेंट प्रार<br>हिमबान कीर पार्वती की बानर       | ਜੀਸ <b>ਬ</b>                   | ₹E 94           | द चीरक द्वारा पार्वती की स्नुति   | ४२३                  |
| 13       | तपस्या के लिए पार्वती का प्रवा                                  | स्ता ४                         |                 | व पार्वती श्रीर शंकर का पुतः स    |                      |
| 17       | तपस्या के लिए पायला पा नन                                       | 8                              |                 | ८ उतादले मुरी द्वारा शिव चाथ      |                      |
| ,,       | सुनियों द्वारा पावती की परीक्ष                                  | r 1                            |                 | = श्रक्षिको शापदान                | ४५४                  |
| 11       | कारिकी की समाराता प्राप्ति पार्थित                              | तीको वस्दान                    |                 | म कृत्तिकाओं की प्रतिज्ञा         | ४११                  |
| 3        | Alder as words are                                              | श्रप्ति ५                      | 23 94           | १ स्कन्द की उत्पत्ति ग्रीर उनके   | धनेक नामी का         |
|          | , सहादेव और मुनियों का संवा                                     | <b>a</b> '                     | :24             |                                   | कारण ४४६             |
|          | ਨੇ ਹਰ ਜੀਤ ਹੁਣਿਸੀ ਕੀ ਗੁਰਦੀ।                                      | त '                            | 9 <b>3</b> € 93 | १६ देवताची की मार्थना             | 840                  |
|          | र्भाजन विकास का समारोह                                          |                                | 8 <b>3.0</b> 93 | ८६ तारक के पास देवदूत द्वारा र    | सन्देश ४६८           |
|          | ,, शिवकी विचित्र मूपा श्रीर स                                   | रात की तैयारी                  | इद्द १३         | (६ सिद्धें द्वारा कुमार की स्तुति | . 8≮⊏                |
|          | ,, बरात का धद्भुत दश्य                                          |                                | 83E 11          | ६० तारक की व्याकुलता घोर यु       | द्वीतैयारी ४१=       |
|          | हिस्तान के मवन की विचित्र                                       | शोभा                           |                 | ६० तारक ग्रीर कुमार का भीपछ       | युद्ध ४६०            |
|          | , पार्वती की विदाई और हिमा                                      | ।(न् की उदासी                  | 6 688           | ६० तास्क की मृत्यु                | ४६०                  |
|          | , शिव धीर पार्वती की कामकी                                      |                                | ४४२ 1           | ६१ हिरयपक्षियुका जन्म             | . ४६१                |
|          | ,, प्रमर्थें की विचित्र भाकृति                                  | •                              | 885 1           | ६९ ब्रह्मा द्वारा दिरस्यवकशिपु को | वर-प्राप्ति ४६२      |

| हारयाय वि                             | १य                    | पृष्ट भंग्ना | ग्रप्या | य विषय               | , ,                      | ष्ठ संख्या      |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| १६१ हिरम्यकशिपु का                    | चस्याचार श्रीर देवता  | धी मे        | 308     | चन्द्रमा की सहायत    | ॥ से वरण द्वारा च        | तेसाया          |
|                                       | चातंत्र               |              |         |                      | को शान्त क               | रता ४६६         |
| १६१ विष्णु वा धमवद                    | ान                    | ४६३          | ३७६     | र्दस्यों की दुवेशा   |                          | 400             |
| १६१ द्विरययक्षिषु वी                  | विचित्र समा           | 848          | 100     | कालनेमि का भीपए      | पुद                      | २०२             |
| १६२ विष्णु वा ग्रसिंह                 |                       | ताद की       |         |                      | और देवों की पराज         | य १०४           |
|                                       | प्रार्थना             | . ४६४        | 905     | कालनेसि का श्रमपं    |                          | **              |
| १६२ नरसिंह और दान                     | वी का भीषण युद्ध      | ४६६          | 305     | विष्णु श्रीर कालनेति | न का भीषण सुद्ध          | ¥०६             |
| १६३ नरसिंह चौर हि।                    | ष्टक्षिय वासुर        | 850          |         | कालनेसि की मृत्यु    | -                        | 400             |
| १६३ हिरसपरशिषु व                      | त निधन ग्रीर जाग      | त्की         | 305     | देवताथीं की पुनः वि  | तम पद्र भाष्ति           | <b>۲</b> ۰5     |
| _                                     | ग्रमञ्जता             | เขอจ         | 308     | धन्धकासुर का युद     |                          | 408             |
| १६४ पतोद्मन की कथ                     | ıt                    | યકર          | 108     | भातुकाओं की सृष्टि   | :                        | ५०६             |
| १६५ चार्ने युगों को प्र               | सियो भीर श्रवधि       | 808          | 308     | धन्धक की मृख्य ध     | ीर राखेशस्य की भाग       | 410             |
| १६६ सृध्टिका मलय व                    | र्योन                 | 804          | 306     | मातृराभों की विष     | <b>ां</b> सनीदा          | <b>₹11</b>      |
| १६७ वित्सुका शयन                      |                       | ४७६          | 101     | विष्णु निर्मित देवि  | र्वे द्वारा मातृकार्थी क | τ               |
| १६७ स्थि वा प्रादुर्भाः               | 3                     | ४७७          |         | श्रवरोध              |                          | 498             |
| १६७ मार्वच्छेय को श्रा                | रचर्य                 | ४७⊏          | 150     | काशी साहारम्य प्रस   | ग में हरिकेशयल की क      | था ५१३          |
| १६७ विष्णु ग्रीर मार्क्               | छिय का संघाद          | 808          | 350     | ग्रविमुक्त की शोमा   |                          | 418             |
| १६= वांची महामृती व                   | विद्या उत्पत्ति       | 820          | 820     | काशी की धद्भुत       | महिमा                    | प्रद            |
| १६६ वहा वा प्राटुर्भा                 | τ                     | ४म१          | 3=3     | यच को वरमाति         |                          | 488             |
| १७० मधु ग्रीर केटम व                  | ही दिग्ध उरपित        | ४८३          | ।द२     | नन्दिकेश्वर द्वारा   | सनस्कुमार को काशी        | -               |
| १७० मधु कैरम का नि                    | धन                    | <b>४</b> ८३  |         | साहातम्य बतवाना      |                          | ११६             |
| १७१ वहार को सावस                      | पुत्रीं की भाशि       | # <i>⊏</i> 8 | १५२     | काशी के विविध ती     | ਬੰ                       | 420             |
| १७१ दक्ष की बारह कर                   | यार्थीका वृत्तान्त    | धम्          |         | स्कन्द द्वारा काशी व |                          | *23             |
| १७१ वसा द्वारा सृद्ध                  |                       | 8=5          | १८२     | थविमुक्त द्वारा महा  | न पापी के विनाश का       | •               |
| १७१ विविध देवयोतिः                    |                       | ४म६          |         | माहारम्य             |                          | ***             |
| १७२ विष्णु के विविध                   |                       | ४८७          | 3=3     |                      | हारम्य के प्रसंग में दे  | वी              |
| १७२ विष्णु के विहाट                   | शरीर में चरावर जगत    | वी           |         | श्रीर सहारेव का सं   |                          | 458             |
|                                       | श्रवस्थिति            |              |         | काशी की श्रवौकिक     |                          | ४२६             |
|                                       | ारों से देवताओं को कः | 3=8          | 3=4     | व्यास को श्रमपे श्री | र काशी का विचिष्         | 4               |
| १७२ देवताओं की कर                     |                       | 850          |         | माहारस्य             |                          | 438             |
| ९७३ देखों छौर दानव                    | •                     | 889          |         | नर्मदायाध्यद्भुतम    |                          | <del>१</del> ३६ |
| १७४ देवताची का शुह                    |                       | ४६३          | १८७     |                      | । में बाख और श्रनीपर     | या              |
|                                       | ।सुरीका लोमहर्पक सह   |              |         | से नारद का संवाद     |                          | 480             |
| १०५ सय की खिन्नसम्<br>६०५ थीर्वकी कथा | पा                    | ४६६          | 955     | •                    | खेन और नर्मदाक           |                 |
| ક∗≮ ચાવ લક લગ્યા                      |                       | ४६६          |         | माहारम्य             |                          | १४३             |

| श्चेष्या |                                                      | : संस्थ       | - ग्रह्मार विशय कर जेल्ला                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 328      | त्रिपुर में सुन्दरियों का दहन                        | 288           | יייי עוד מוסד מוסד ווייי                                                      |
| 155      | ब्रिपुर की सुन्द्रियों का ग्रामिदेव को कोयर          | संबंध         | र र दारा अन्य ताथ म स्नानाह करने                                              |
| ,        | श्रानिर्य का मक्द होना श्रीर खपनी सफाई               |               |                                                                               |
|          | दंना                                                 | 484           | १६६ धनरक नीर्ध का माहास्त्र वर्णन १६७                                         |
| ٠,       | याणामुर का भगवान शंकर से जिस रहा                     |               | े भारता काल का माहारक चरान <u>१</u> ००                                        |
|          | मार्थना                                              | **<br>***     | 170121101 11 11/200 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0                     |
| "        | यायासुर द्वारा शिव की स्तुति                         | रवर<br>१४६    | गाना का रेन्द्रायलार ।शंद की व्यक्त क्रिय                                     |
| ,,       | बायामुर को शंकर का सरदान                             | १४६           | नारक करना आर नृतु का तपस्या संग                                               |
| "        | शिव का शिपुर दाइ को शेवना                            | सम्ब<br>सम्बद | **************************************                                        |
| 1,       | त्रिपुर के एक पुर का ऋमरकण्टक पर                     | 404           | રામ ૧૯૩૬ જામ કરાય કરક                                                         |
|          | गिरना                                                | <b>१४</b> ६   | ाराय का चुंध के सामन प्रकट होता ५५०                                           |
| ,,       | धमाकण्टक साहात्त्व वर्णन                             | रधर<br>१४६    | ्य का कार का स्थात करना करून कर का        |
| 1=1      | साईवडेव से शावियों का कारेश संगम का                  | 464           | स्ता का प्रमुख द्वाना छोर भूग हो                                              |
|          | साहातम पूदना                                         | 440           | धरवान हैना १६०                                                                |
| ų        | माईण्डेय जो का कायेरी और नर्मश के                    | 449           | 'देप पाय का <b>माहास्य-मू</b> र्णन                                            |
|          | संगम का साहाग्य पहला                                 | १४७           | " वन्तरल, इंस, वाराइ घीर कन्या तीर्थ का<br>पर्यन                              |
| 23       | पुरेर की सपस्या                                      | 480           |                                                                               |
| "        | गंदर द्वारा कुयेर की बरश्राति                        | <b>₹</b> 8=   | १६४ थेंदुरीरपर, मनोहर, पैतामह चीर साविधी                                      |
| ,,       | नमंश माहास्य का वर्णन                                | 485           | चादि तीथें वा पर्यंत १६६                                                      |
| 980      | वंत्रेरया और पास चाहि सीथें वा पर्णन                 | ₹¥#           | " धापाद, जामद्रान्य श्रीर विवटन सीधं<br>का वर्षन                              |
| ,,       | मसापर्त, कपिला, कांज, पुरावलेश्यर                    |               |                                                                               |
|          | भादि धनेक सीधी का पर्यंत                             | 431           | " नमंत्रा तट पर स्थित नमी सीथी के माहारूय<br>वा वर्षन                         |
|          | मर्मशास्त्रीप                                        | ₹88           |                                                                               |
| 141      | युजभेद नामक सीधै का पणन                              | 44.           | १६१ सनुका मन्द्रय सरावान से श्वदियों हा                                       |
| "        | राषयोग्यर चीर शिंगक्षेत्यर चाहि तींधी                | •••           | यसान्त पूदना १६४                                                              |
|          | का वर्णन                                             | ***           | " मिनियों को उसिन चीर उनके नामों<br>नावयन                                     |
| "        | प्रयंत्री, रक्ष्ण्य, बटेरपर, कोटि कादि तांथीं        |               | " भूग की धंश पानपता का वर्णन १६१                                              |
|          | का साहाराज्य कारत                                    | * * ?         | १६६ चीतर की वेश-परम्परा का वर्णन १६६<br>१६६ चीतरा की वेश-परम्परा का वर्णन १६६ |
| 31       | गाँरवर, संगमेरवर कादि होथे। का                       |               | ्राप्ति है होती की काम <u> </u>                                               |
| 7,       | साहास्य स्थान                                        | ***           | TITULE COLUMN                                                                 |
| .,       | मध्याखय, मीम, सारमेशवर चादि शीवी                     |               | १६७ च्यात्र वेश वर्णा वर्णात                                                  |
|          | का बद्ध                                              | ***           | 14H willy it wifeller war einertt au                                          |
| 313      | इतुमेरपर छोधे का चर्यत्त<br>भागविद्या तीथे का बस्तेत | ***           | 1"" " 1913 41 42 GYRDY #1"                                                    |
| **       | Anna mite men erri in men er                         | ***           | वृद्ध वृद्ध देग में शहर क्रांतियों कर mail                                    |
|          | ईरपर द्वारा द्वारत होर्थ की राहणा का बरीन            | 444           | The state of the second                                                       |
|          |                                                      |               | tee !                                                                         |

|      |                                                                                | ष्ट संख्या              | श्चभ्याय विषय g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ष्ट संख्य                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| २०१  | निमि का चसिष्ठ के पास जाकर यज्ञ कर                                             | मे                      | २९४ सास श्रीर ससुर के साथ सावित्री की प्रसद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|      | की प्रार्थना करना                                                              | ५७१                     | २१४ राज्याभिषेक के पश्चात् राजा के कर्तांब्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *87                                     |
| २०१  | वशिष्ट का यज्ञ करने की इच्छा न प्रकट क                                         | रना ५०१                 | २१४ विविध राज कर्मचारियों की तियुक्ति कैसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | को ५००                                  |
| २०१  | निमि और वशिष्ठ का परस्पर विदेह होने                                            | ₹                       | २१४ राजा की शिचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 484                                     |
|      | का शाप देना                                                                    | 409                     | २१४ राजा को जीवन चर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०२<br>११६                              |
| 1)   | दोनों का विदेह होकर महा के पास पहुँच                                           | ता १७२                  | २१४ राजा को सब श्रोर देखि रखनी चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५०५<br>५६७                              |
| "    | ब्रह्मा का निमि की पलकों में प्राध्य दे                                        |                         | २१६ राजा के साथ अनुचरों के कत्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹8 <b>≒</b>                             |
| 33   | वशिष्ट का मित्रावरुण के वीर्थ से पुनर्जन्म                                     |                         | २१६ श्रमुचरों के साथ राजा का कर्त्तरय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 468                                     |
|      | होना                                                                           | १७२                     | २१६ राजा का निवास कैसे और कहाँ हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                                     |
| 17   | पराशर के धंश का वर्णन                                                          | ४७२                     | २१६ दुर्ग कहें बनवाना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६०१                                     |
| २०२  | यगस्य के दंश का वर्णन                                                          | ४७३                     | २१६ हुर्ग में कियकी स्थान देना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६०१                                     |
| **   | पुलह पुलस्य भीर कतु के वंशघरों का वर्ष                                         |                         | २१६ हुम में संग्रहणीय वस्तुष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 603                                     |
| ₹0   | धर्म वंश का वर्णन                                                              | २७४                     | २१६ हुर्गं में संग्रहणीय श्रीपधियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹0₹                                     |
| १०४  | श्राद्ध श्रमितापी पितरी का वर्णन                                               | 408                     | २ १० विपोंको शान्त करनेवाकी संग्रहणीय ग्रीपधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ที่ธอม                                  |
| 13   | श्राद्ध श्रमिलापी पितरों दी इच्छाश्रों का                                      | ı                       | २१७ विष शान्ति के विविध उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०४                                     |
|      | वर्णन                                                                          | ২৩২                     | २ १८ राजा के रत्तार्थ संप्रहृशीय श्रन्यान्य साधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €0+                                     |
| २०४  | व्यामी हुई गौ के दान का साहातम्य                                               | ४७६                     | २१६ विष पहचानने की धनेक युक्तियों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६०६                                     |
| २०६  | कृप्ण मृत चर्म की दान विधि और                                                  |                         | २१६ विषयुक्त भोजन की पहचान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६०६                                     |
|      | उसका माहात्मय                                                                  | ५७६                     | २२० राजपुत्र को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ę 0 0                                   |
| २०७  | उत्तम धृपभों के शुभ सन्ध्                                                      | ¥0=                     | २२० राजात्री के मित्र कितने बकार के होते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०५                                     |
| २०७  | निहृष्ट वृषभी के नत्त्र                                                        | ४७६                     | २२० मित्रों के साथ राजा के कत्तंब्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६०६                                     |
| २०७  | ष्ट्रपभदान की विधि धौर इसका महारम्य                                            | <b>∻</b> =∘             | २२० राज्य के कितने द्यग होते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०६                                     |
| २०५  | राजा ध्यरवंपति की तपस्या                                                       | <b>१</b> =१             | २२० राज्योगों में राजा के कर्तत्र्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$08                                    |
|      | सावित्री हेवी का चरतान                                                         | १८३                     | २२० राजा को इन्द्रियजित होना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 303                                     |
|      | स्त्यवान से सावित्री का विवाह                                                  | ヤニシ                     | २२९ भाग्य छोर पौरप—दोनों में श्रेष्ठ कौन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ξ <b>9</b> ο                            |
|      | धन में साविधी के साथ संख्यान का विचर                                           |                         | २२२ साम ग्रादि सात उपायों की विधियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६११                                     |
|      | यन का प्राकृतिक दृश्य                                                          | श्म३                    | २२३ साम द्यादि का प्रयोग किन पर हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹93                                     |
| २९०  | सरयवान के शिर में पीड़ा चीर समराज का                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१३                                     |
|      | श्रामन                                                                         | <b>₹</b> ⊏8             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१३                                     |
|      | सावित्री का श्रनुगमन श्रीर यम से संवाद<br>सावित्री को बावस करने की यम की कोशिय | <del>१</del> 5 <b>२</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१३                                     |
|      | सावित्री की पतिभक्ति की पराकाटरा शौर दो                                        |                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>६</b> १३                             |
| 333  | सावत्रा का पातमाक्त का पराकान्द्रा शार दा<br>चरदानों की प्राप्ति               | <b>২</b> দ७             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>६३४</b>                              |
| 202  | सावित्री को तृतीय वर प्राप्ति                                                  | *==                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६९४<br>६९४                              |
|      | सावत्रा को छीवन लाम                                                            | 480                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५४२<br>६११                              |
| 7 .4 | Control of state see.                                                          | ,                       | The state of the s | 115                                     |

| ग्रघ्याय         | विषय                                                     | १८३ हैं         | प्या         | ग्रधाय | विषय                                                | <b>पृ</b> ष्ठ <b>सं</b> ख्या |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| २२७ ग्रद्धाः     | व को स्वीकार करने वाला                                   | ग्रधं दएड का    |              | २४५    | ग्रदिनि की प्रार्थना                                | ६४६                          |
|                  |                                                          | मागी            | ६११          | २४१    | मगदान का भारवसन                                     | 580                          |
| २२७ द्यपरा       | र्घो में कुछ भगवाद                                       |                 | ६२१          | २४५    | यति की चिन्ता                                       | ६४=                          |
| २२७ व्यमि        | चारियों को दयड                                           |                 | ६२३          | २४५    | प्रदुाद का विभाद                                    | €४म                          |
| २२७ माता         | पिता चादि पतिन होने प                                    | र भी स्थाप्य    |              | ૨૪૪    | विति सीर प्रहाद की मंत्रणा                          | ६४६                          |
|                  |                                                          | नदी             | इ२३          | ર ૪૪   | महार्वाकोष घीरवनिकी बस                              | प्रार्थना ६५६                |
| २२० झाहा         | ए को देश निर्वासित किया                                  | ज्ञाय ?         | ६२१          |        | बहा द्वार विष्णु को स्तरि                           | ६१३                          |
| २२७ विविध        | व प्रकार के शुद्ध श्रपरावीं प                            | र भीषण द्यद     | ६२६          | 388    | भगवान का धारदालन                                    | <b>६</b> १३                  |
|                  | । श्रद्भुत दैनिक टपदवी प                                 |                 |              | २१६    | शुकाचार्य और यति की बातचीत                          | Ę4Ę                          |
|                  |                                                          | का विधान        | ६२७          | २४६    | पछि की श्रद्धा और शुक्त की कृतनी                    | नि ६१४                       |
| २२३ धद्ध         | हुत उपद्रवीं से फताफन                                    |                 | ६२१          | २४६    | वित की समा में वामन का प्रागम                       | न ६१५                        |
| २३० विवि         | घ धद्भुत टपद्दव चौर उन                                   | के परियाम       | ६३०          |        | यनि श्रीर वासन का सवाद                              | ६१६                          |
| २३१ मूर्ति       | चादि में विविध चद्गुन र                                  | त्पद्रव श्रीर   |              |        | वामन द्वारा ग्रैनोक्य का श्रतिक्रमर                 | त ६१६                        |
|                  | वः                                                       | नके परिखास      | ६३-1         | २४६    | यांत की याचना श्रीर वामन का वा                      | রোল হ্ধড                     |
| २३२ दृषीं        | में विविध उपदव श्रीर उन                                  | के परिणाम       | ६३२          |        | बाराह शबनार की कथा                                  | ĘŁ#                          |
| २३३ श्रति        | : युष्टि चीर चनावृष्टि के फ                              | ল্রাদ্ধশ        | ६३३          | २४८    | ब्रह्मायड का वर्षन                                  | ६६१                          |
| २३४ नदि          | यों चादि में उपदव का भय                                  | चौर शान्त       |              | 585    | पृष्त्री की प्रार्थना                               | 441                          |
|                  |                                                          | टपाय            | £33          | २४१    | भगवान द्वारा शुक्र रूप घारण कर                      | ते का                        |
| २३५ क्रियं       | ों की श्रकाल सन्तानीसिंचि                                |                 |              |        | निरचय .                                             | ६६४                          |
|                  |                                                          | दुर्भाग्य सूचनः |              | २४१    | पृथ्वी का उद्धार                                    | ६६४                          |
|                  | दि में श्रद्भुत ठपद्रच और र                              |                 | ६३४          |        | देवनाश्रीको श्र <b>मान्य को</b> प्राप्ति            | ६६५                          |
|                  | यों चादिका <b>टप</b> दव थीर फ                            |                 | ६३१          |        | ममुद्र संथन की संत्रका                              | ६६६                          |
|                  | भिषनादि द्वारा उपद्रव के                                 | चरण घार         |              |        | <b>पृ</b> में की सहायना                             | ६६७                          |
|                  | नकी शान्ति के उपाय                                       |                 | ६३६          |        | देवी नथा दानकी द्वारा समुद्र था।                    | मंथन ६६≈                     |
|                  | यझ का विधान चीर उसका                                     |                 | ६३७          |        | समुद्र ये चन्द्रमा की उत्पत्ति                      | ६६३                          |
|                  | ताश्रों की दिग्विजय यात्रा वे                            | शुम मुहूत       | ६३ इ         |        | यन्य रत्नां की टस्त्रस्ति                           | ६६६                          |
| २४० शुर          |                                                          |                 | ६४०          |        | समुद्र में का बक्ट की उत्पत्ति                      | Ęso                          |
|                  | नय यात्रा किस सरद्दकी जा<br>                             | [य              | ६४०          |        | कालकृद ग्रास . दामुरी का सवाह                       | ६७०                          |
| २४३ चर<br>२०० को | •                                                        | ۸               | £ 8 9        |        | शिवद्वास कालकृट जा पान                              | ६७२                          |
|                  | ों के फदकने से शुभाशुम वं<br>या पूर्व स्वस के शुमाशुभ दर | -               | ₹¥9<br>587   | 441    | धन्वन्तरि ही अपृत्ति                                | <b>६७</b> ३                  |
|                  | त्रा पुत्र स्वस के शुकाशक दर<br>हाभ स्वसींकी शान्ति कैसे |                 | 483          | 524    | यमृत की उत्पत्ति थीर राहु का जिस<br>यमुरी वा सद्दार |                              |
|                  | ध्यम् रूपमा का शान्य क्या<br>भ्यमद् शुभ स्वस             | •               | 4 4 <b>4</b> |        | अनुराया सहार<br>सन्दर की पुनः स्थापना               | ६७४                          |
|                  | न्यन र छन स्पन<br>प्रय यात्रा में शुमराकुन               | •               | ६४१          |        | भारत का धुनः स्थापना<br>वास्तुविज्ञान के शाचार्य    | ६७५                          |
|                  | मनावदार की कथा                                           | ٠.              | ६४१          |        | बास्तु की उरवित                                     | 404                          |
|                  |                                                          |                 |              |        | ***************************************             | ६७६                          |

|        |                                                                             | `                   |             |          |                                     |                            |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|        | विषय                                                                        | पृष्ठ संख           | या          | श्रध्याय | विषय                                | •                          | e <sup>‡</sup> ख्या |
| प्रधाय | ह-निर्माण के शुभ सहूते                                                      | ٠<br>•              | vv          | २६६ व    | एक ही श्रायतन में ध                 | निकमृतियों की प्रतिष्ट     | 1                   |
| 444 4  | हरानमध्य के आरम्भिक विधि                                                    | Ę                   | ৬৬          |          |                                     | की विधि                    | ७१२                 |
| ***    | शस्तु में इक्यासी पर का चक                                                  | ξ                   | 20          | २६६ :    | शान्ति के उपाय                      | ٠                          | ७१३                 |
| 444    | प्राप्तादी का निर्माण                                                       | ξ                   | 30          | २६७      | प्रतिमा के स्तान की                 | विधि                       | 218                 |
| 228    | प्रासादा का निमाण<br>दिशाधी के धनुसार भवनी की संज्ञ                         | र छोर               |             | 385      | बाहत बोप की शान्ति                  | । के उपाय                  | ७१६                 |
| २१४    | ादशाद्या के अनुसार नवता पर तन्न<br>फलाफल                                    |                     | E0          | २६६      | वास्तु के सोलइ विभ                  | भाग चौर उनके विविध         | a                   |
|        | भारतकादि चारों धर्यों के मिल-भिन्न                                          |                     | ६८४         |          | <b>নি</b> মাত                       | प्रकार                     | ७१८                 |
| 248    | माह्यकात् चारा वया या पर स्वा गान<br>स्तम्भ निर्माण की विधि                 |                     | ĘEĘ         | २७०      | स्वडवीं के विविध ज                  | च्य धीर निर्मीय प्रकार     | ७२०                 |
|        | देश और उसकी शानित                                                           |                     | ६८७         | २७१      | राजवंदों का वर्णन                   |                            | ७२२                 |
|        |                                                                             |                     | € ८,७       | 2193     | राजवंशी का घर्णन                    | _                          | ७२३                 |
| **     | गृह निर्माण की सामान्य विधि                                                 |                     | •           | € 19 3   | भविषय कालिक राज                     | ार्थों के वंश वर्णन        | ७२४                 |
| २१६    | गृह निर्माण पूर्व गृह प्रवेश के समय<br>प्रशिचा                              | 33                  | ६८८         | २७४      | सहा दान की विधि                     | । चौर साहारम्य             | ७२६                 |
|        |                                                                             |                     | ६८७         | コッシ      | जोजों के मेद घीर वि                 | वेधि                       | ७३०                 |
| 220    | काष्ठ कारने की विधि<br>तृतीं द्वारा गृह के शुमाशुम की सूच                   | 77                  | ६६०         | 3199     | मला परप दान की                      | विधि श्रीर साहारम्य        | ०३१                 |
|        |                                                                             | 1-11                | 441         | 5 19 3   | हिरम्यसम्भेदान की                   | विधि श्रीर माहात्म्य       | ७३४                 |
|        | ं देवप्रतिमाना निर्माण<br>: प्रतिमाके मान एवं गठन के प्रकार                 |                     | <b>Ę</b> Ę? | ∃ er €   | द्यद्वाग्रह दान की वि               | ।धि श्रीर माहास्थ          | ७३१                 |
| 240    | : प्रातमा के मान एवं गठन के प्रनार<br>: प्रतिमा के विभिन्न श्रंगों के गटन व | ीर सार              | <b>443</b>  | 21010    | कल्पपातप दान की                     | विधि श्रीर साहास्य         | ७३७                 |
|        |                                                                             | aic viii            | E E S       | 2197     | स्टब्स्य सो-सान की                  | विधि धीर माहारम्य          | ७३⊏                 |
| २२ः    | ः प्रतिमाका प्रमाण<br>२ दुछ विशेष देवतार्थोको प्रतिमा                       | क्ष वर्ष            |             | 2 10 2   | <i>िरशय</i> कामधेन वान              | की विधिश्रीर माहारम्य      | 3,50                |
| 28     | २ बुद्धावशप दयसध्य का आसमा<br>० श्वर्धनारीस्वर शिचकी प्रतिमा का             | का प्रश्ना<br>सक्ता | ĘŁĘ         | 350      | रिकास कारव दान की                   | विधि श्रीर माहारम्य        | 980                 |
|        | ० प्रार्थतास्थर । श्रेष का भारतमा पर<br>० पार्वतो की प्रतिमाका निर्माख      | 4410                | Ęŝu         | . >=9    | प्राप्ताथ तान की वि                 | वधि श्रीर साहारस्य         | 180                 |
|        | ॰ पावता का मातमा का निमाल<br>॰ शिवनारायण की प्रतिमा का निमा                 | im                  | <b>६६</b> व |          | ल्डिनाध नात की हि                   | वेधि धीर साहास्म्य         | ७४२                 |
|        | ० शिवनारायण का आतमा पा गिम<br>१९ इन्द्रादि देवतात्रों की प्रतिमा का         |                     | 900         | . >=:    | । वेंचलांगलक दान व                  | की विधि भ्रोर साहास्य      | ७४३                 |
|        | , १ इन्द्राद द्वतात्रा का प्रायमा का ।<br>११ दिवाहर की प्रतिमा              |                     | 90          | . 5-     | ्रधातात की विधि                     | र और साहासय                | <i>હ</i> કર્યુ      |
|        | ता । विवासस्या नाताना<br>६९ छुनेर छादि स्नोकपाली की प्रति                   | मा                  | 90          | . >=:    | ⊳ <sub>विश्</sub> वचक्र तान की      | विधि श्रीर साहात्स्य       | <b>૭</b> ૪૬         |
|        | (१ देवी की प्रतिमा                                                          |                     | 90          | 5 PE     | ६ महाऋत्पता दाने व                  | ही विधि घोर साहारस्य       | 983                 |
|        | ६२ पीडिवाके भेद थीर निर्माण प्र                                             | <b>*17</b>          | IJε         | 3 25     |                                     | ी विधि घोर साहारस्य        | ७४८                 |
| •      | ६३ लिंग के भेद ग्रांर ""                                                    |                     | 90          | v 5=     | = रक्ष धेन दान की                   | विधि स्रोर माहारम्य        | 380                 |
| •      | ६४ प्रतिमा के स्थापन की विधि श्रीर                                          | माहातम्य            | 90          | s 2=     | : महाभन घर दान                      | की विधि श्रीर माहातम्य     | । ७ <b>१</b> ०      |
|        | ६ ६ मृतिं की आणप्रतिष्ठा                                                    | •                   | 50          |          | ्र बच्चों के भेद शीर                | उनकी घटनी प्               | હત્ર ક              |
|        | ६५ प्रतिष्ठापको की योग्यता                                                  |                     | 90          | = 78     | <ul> <li>मस्य महापुराण व</li> </ul> | शिंत विषयों की संचिप       | 3                   |
|        | १६५ श्रधिवासन समागेह                                                        |                     | 40          | \$       |                                     | सूची<br>क्रिक्ट सौर जिल्हे | ७ <b>१</b> २<br>०५२ |
| 1      | २६६ देवायतन का निर्माण किस प्रका                                            | र हो।               | 9           | ० २६     | १ पुराणों के सुनने व                | ह विधान और निपेध           | ७५४                 |
|        |                                                                             |                     |             |          |                                     |                            |                     |

### पहला श्रध्याय

# नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत्र नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं चेत्रततो जयमुदीरयेत्।

प्रच्यह ताएडव नृत्य के वेग में (श्रपने श्रसद्ध भार से) दिगाओं को श्रपने श्रपने स्थान से विचलित कर देने वाले भगवान् शंकर के चरण्कमल संसार के विधों का नाश करें ॥१॥

मत्त्यावतार के समय पाताल लोक से उत्पर उद्यक्तते हुए जिस विन्ताु भगवान् की पूछ की चपेट से सारे समुद्र विद्धुव्य होकर उत्पर की च्योर उद्यक्त पड़े, च्योर ग्रह्मागड के स्वरडों के पारस्परिक संघर्ष से इघर-उधर हो जाने के कारण समस्त पृथ्वीमएडल पर छा गये, उस (भगवान् मत्स्य) के मुल से निकली हुई वेदों की ध्वनि तुम लोगों के श्रमहत्त को दूर करे।।२॥

नारायण, नरोत्तम नर श्रीर सरस्वती देवी को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तव जय (महाभारत

एव पुरागादि) का उच्चारग करना चाहिये । ॥३॥

श्रजन्मा (जन्म रहित) होकर भी जो श्रपने कार्य के लिए नारायण नाम से स्मरण किया जाता है उस त्रिगुण्मय, (सत्त्व, रजस्, तमस् स्वरूप) त्रिवेद स्वरूप, (ऋक् यजुः श्रौर सामवेद स्वरूप) एवं स्वयम्मू (स्वयम् उत्पन्न होनेवाले) भगवान् को हमारा नमस्कार है ॥३॥

एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ की समाप्ति के बाद, नैिमपारएय में रहनवाले शौनक आदि ऋषियों ने एकाय चित्त होकर बैठे हुए सूत जी का बारम्बार आभिनन्दन करके, श्रानेक पुरानी पापों को दूर करने बाली लिलित कथाओं के प्रसंग में (मस्स्य पुरागा की) इस लम्बी कथा को पूछा । ॥४-५॥

घरियों ने कहा — निष्पाप सूत जी ! कथा के प्रसंग में आपने हम लोगों को अनेक पुरानी . कथाएँ सुनाई है । उनहीं अमृत के समान मथुर एवं आनन्द देनेवाली कथाओं को हम लोग पुनः सुनना चाहते हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान् लोकनाथ विष्णु ने इस चर-अवरमय जगत की सृष्टि किस प्रकार की ? और उन्हें किन कारणों से मत्स्य का अवतार धारण करना पड़ा ? और भगवान् वृपमध्वज को भैरव (अत्यन्त भयकर) पुरारि एव कपाली (सुग्डमाला धारण करने वाला) की उपाधि धारण करने का यया कारण है ? सूत जी ! इन सभी धातों को हमें कमशः विस्तारपूर्वक समम्माइये, क्योंकि अमृत के समान आनन्द देनेवाली आपभी इन वार्तो से हम लोगों की वृष्ति नहीं होती । ॥५-८॥

सृत जी वोरिं — विश्वन्द ! इस पुष्य को बढ़ानेवाले, दीर्घाष्ठ प्रदान करनेवाले, श्रात्यन्त पवित्र-जिले भगवान् गदाधर ने स्वयम् कहा है — सम्पूर्ण मत्स्य पुराण् को श्राप लोग सुनिये । प्राचीन काल में सूर्य का पुत्र मनु दुःख-सुल में समान व्यवहार करनेवाला एवं संसार के सभी जीवों के उत्पर द्या भाव रसनेवाला एक इतमाशील राजा था । उसने अपने रारे राज-पाट को अपने पुत्र को साँप कर कोर तपस्या की और मलयांचल के एक भाग में सब प्रकार के आत्मगुर्गों से संयुक्त होकर योगाभ्यास प्रारम्भ किया । इस प्रकार योग और तपस्या में कई लाख वर्ष व्यतित हो जाने के उपरान्त कमलासन ब्रह्मा जी प्रसन्त हुये और मनु से यथाभिलपित वरदान माँगने का उन्होंने अनुरोध किया। ब्रह्म की आजा पाने पर मनु ने उन्हें प्रशाम किया और कहा न ब्रह्म । आप से मैं केवल एक उत्तम वरदान माँगने की अभिलापा करता है। वह यह कि प्रलेशकाल के आ जाने पर में इस स्थावर जंगगात्मक सम्पूर्ण जगत् की स्हा कर सकूँ। मनु की प्रार्थना गुनकर विश्वारमा भगवान ब्रह्मा 'ऐमा ही हो' कह कर अन्तर्शन हो गये। और उपर (मनु पर प्रसन्त) देवताओं हारा आकार से पुष्पों की विगुल वर्ग हुई। ॥१० –१६॥

तदनन्तर कहा समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन मनु जी जिस समय प्रापने व्यायम में पितरों की अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय उनके दोनों हायों में होकर कमएडलु के जल के साथ एक राफरी (मछली) नीचे गिर पड़ी । दयानु स्वभाव राजा ने पृथ्वी पर दयनीय दरा में छटपटाती हुई उस छोटी मछली को उठाकर उसी फमएडलु के जल में शाएरचा के लिए घोड़ दिया । फगएडलु में छोड़ने पर एक दिन श्रीर एक रात व्यतीत हो जाने के बाद वह छोटी मदली सीलह श्रींगुल लम्बे मतस्य के श्राकार में परिएत हो गई और स्थान की संकीर्णता से उसे जब उस छोटे-से कमग्टल में इधर-उधर तैरने का कप्ट होने लगा तो त्रार्च होकर पुकारने लगी कि 'हे राजन ! मेरी रचा कीजिये !' 'मेरी रचा कीजिये !' राजा ने उसे कष्ट ' में देखकर मिट्टी के एक बड़े घड़े में छोड़ दिया; पर वहाँ भी वह मत्स्य एक ही रात में तीन हाथ लम्बे श्राकार का हो गया श्रीर पुनः स्थान की संकीर्णता के कारण श्रत्यन्त श्रातुर होकर सूर्यपुत्र राजा मनु से कहने लगा- 'हे राजन ! में आपकी शरण में हूँ, मेरी रचा कीजिये । मेरी रचा कीजिये । राजा ने पुनः उसे कष्ट में देखकर एक वर्षे में छोड़ दिया, पर वहाँ भी उसकी वही दशा हुई । कुएँ में भी न समाता देख राजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया; परन्तु तालाव में छोड़ने पर भी वह श्रत्यन्त मोटा श्रीर एक योजन लम्बे श्राकार में परिश्त हो गया श्रीर उसमें से भी श्रार्च होकर कहने लगा कि 'हे नृपतिवर'! मेरी रक्ता कीजिये. मेरी रत्ता कीजिये ।' तदुपरान्त मनु जी ने उसे गंगा के प्रवाह में खोड़ दिया; पर थोड़े ही अवसर में वह वहाँ पर भी इतना विशाल श्राकारवाला हो गया कि इधर-उधर धूमने का कप्ट होने लगा श्रीर पुनः राजा से दूसरे विस्तृत स्थान की पार्थना करने लगा। अन्ततः राजा ने अनन्योपाय होकर उसे समुद्र में टाल दिया: परन्तु थोड़े ही दिनों में उस ने ऋपने विशाल शरीर से सारे समुद्र को भी छेंक लिया. तब राजा निपट घवराये और भयभीत होकर मतस्य से कहने लगे कि तुम श्रवश्य कोई महाराज्ञस हो, श्रथवा स्वयम भगवान विष्णु हो, क्योंकि तुम्हारे सिया श्रीर कीन ऐसा है जो इस प्रकार का विस्मयजनक कार्य कर सके। मार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बीस अयुत योजन का शरीर धारण कर सके। हे केशव ! हे

मन की इस विनीत प्रार्थना को सुन कर मत्स्य रूप धारण करनेवाले भगवान् विप्णु ने कहा-निष्पाप मनु ! सचमुच तुमने हमें भली भांति जान लिया है, तुम घन्य हो, धन्य हो । हे सत्कर्मपरायए। राजन् ! थोडे ही दिनों के अनन्तर पर्वत जगल आदि के साथ साथ यह सारी पृथ्वी जल में डूब जायगी । श्रतः यह नीका, (लो) जिमे ससार के बडे बडे जीवों की रक्ता के लिए सब देवताश्रों ने मिलकर बनाई है। इसमें ससार के सभी स्वेदन, शरहन, उड़िद् और जरायुन नीवों को, जो उस समय श्रनाथ-से हो नायँगे, बेठाकर उनकी रहा करना । प्रतयकाल की प्रचगह बायु के चपेटों से जब यह नौका डगमगाने लगे तो इसे एक बन्धन लेकर मेरी इस सींग में बांध देना । मर्वज ! धेर्यशाली नृपने ! इस प्रकार प्रलय बीत जाने के श्रनन्तर जब पुन. सृष्टि का निर्माण् होगा तत्र सन्युग के प्रारम्म में तुम इस सभी चराचर जगत् के प्रजापति होगे और गन्वन्तरों के श्रधिपति होकर देवताओं के भी पूच्य बनोगे । ॥२८ ---३ ४॥ श्री मात्स्य महापुरारण में मनु-विद्गु सवाद नामक पहला श्रध्याय समाप्त ॥१॥

## दूसरा ऋध्याय

भगवन् ! कितनों वर्षों के अनन्तर यह प्रतयकारह होने वाला हे ? हे नाथ ! मै (अकेला) ससार भर के इन चराचर जीवों की रत्ता केसे कर सकूँगा ? श्रीर मेरी मेंट श्राप से पुन. किस प्रकार हो सकेगी ?'॥१-२॥

मत्स्य भगगान् गोले--राजन् । श्राज से सौ वर्ष तक इस पृथ्वी मरहल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके कारण श्रत्यन्त भयानक दुर्भिन्त पडेगा । इसके बाद तपाये हुए श्रगारे बरसाने वाली श्रतिराय भयानक सूर्य दी सात किरणों का (खाकाश मगडल में) उदय होगा, जिससे ससार के सभी छोटे-मोटे जीव-जतु जल कर नष्ट हो जायॅंगे । यही नहीं, प्रलय का श्रारम्भ होने पर समुद्र की बाडवाग्नि भी दृषित होकर अत्यन्त प्रथर हो उठेगी, पाताल लोक में रहने वाले शेपनाग के मुख से निकलने वाली विपाग्नि भी विकराल रूप धारण कर लेगी और त्रिनेत भगवान् रुद्ध के मस्तक में प्रकट होने वाली तीसरे नेत्र की अगिन भी श्रपनी पूरी शक्ति के साथ भभक उटेगी। महर्षि स्वरूप परम तपस्विन ! इस प्रकार श्रानियों के श्रत्यन्त उम रूप धारण करने पर तीनों लोक जलकर भस्मावशेप हो जायँगे, भीषण गर्मी से सारा गगन-मण्डल जलने लगेगा श्रीर देवताश्रों, नन्तत्रों श्रादि के समेत सारा ससार नष्ट हो जायगा। (१) सवर्च, (२) भीमनाद, (३) द्रोस, (४) चगड, (५) चलाहर (६) विद्युत्पताक स्त्रीर शोस नामक (७) सात जो प्रलयकालीन मेष है, वे भी त्राग्नि के समान जलानेवाले जल भी विपुत्त वृष्टि कर के सारा पृथ्वीमएडल जलमग्न कर देंगे, जिससे सातों समुद्र उमड कर सारी पृथ्वी को अपने में समेट कर एकाकार हो जायेंगे, और तीनों लोक एक महा समुद्र के रूप में दिराई देने लगेंगे। उस समय हे राजन् ! तुम इस (मेरी दी हुई) नाव को पकड़कर उसी पर वेदों, ससार के सभी जीवों, ख्रौर बीजों को लादकर मेरे द्वारा दी जाने वाली रस्ती से मेरी सींग में बांघ देना। मेरे प्रभाव के कारण प्रलय काल की उस मयानक स्थिति में भी-जब कि सारे देवगाण जलकर नष्ट हो आयेंगे—तुम श्रकेले उस नाथ पर बैठे रहना। इस प्रकार इस प्रलय काण्ड में चन्द्रमा, स्थ्री, में, श्रीर चारों लोकों समेत ब्रह्मा, प्रयसिलला नर्मद्रा नदी, महिंपे मार्कर डेय, रांकर, तीनों वेद, सम्पूर्ण विद्याश्चों समेत सभी पुराण श्रीर दुग्हारे साथ यह संसार (सामिथ्यों)—ये ही श्रवरोप रह आयेंगे। इसी प्रकार चार्ल्य-मन्वन्तर के श्रवसान होने पर भी जब सारी प्रथ्यी जल से श्रामित होकर समुद्र रूप में परिणत हो जायगी, तब भी यही सब कार्य होगा। श्रीर हे राजत् ! प्रलय के श्रवन्तर जब पुनः तुग्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारम्भ होगा तब में श्रवतीर्ण होकर येदां का प्रवर्तन करूँगा। इतनी वातें मनु जी को सुनाकर भगवान् मत्स्य वहीं पर श्रन्तिहित हो गये श्रीर मनु जी भी भगवान् विष्णु की कृषा से प्राप्त किये हुए योग का श्रम्यास तब तक करते रहे जब तक पूर्व मृत्वित शलयकास का श्रागमन नहीं हो गया। ॥३—१६॥

भगवान् विष्णु, जैसा कि मनु जी से कहा गया था, वैसा समय था जाने पर ठीक उसी प्रकार सीगवाले मत्स्य का रूप धारण कर मनु के समीप प्रादुर्मत हुए श्रीर रस्सी के रूप में एक सर्प भी (जल में बहता हुआ) मनु के समीप श्रा पहुँचा । धर्मज राजा मनु ने अपने योगवल द्वारा संसार के सभी जीवों को श्राह्म्प्ट कर उसी नाव पर विद्या लिया श्रीर उक्त साँप रूपी रस्सी रे मत्स्य की सीग में उसे बाँध दिया तथा मगवान् जनार्दन (विष्णु) को प्रणाम कर ये स्वयम् नाव पर वैठ गये । ऋषिगण । इस प्रकार श्रातीत म्लयकाल के श्रवसर पर योगान्यासी मनुजी के श्रादुर्सेथ पर भगवान् विद्यु ने जिस पुराण को उनसे कहा था उसी पुराण को मै श्राप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान मूंक सुनिये । श्राप लोगों ने सृष्टि श्रादि के विषय में जिन जातव्य बातों को मुक्तसे पृद्धा है, ठीक उन्हीं बातों को उस महामलय के श्रवसर पर मनु जी ने भी भगवान् मत्स्य से पृद्धी थीं । ॥१०-२१॥

मनु जी ने पूछा—मगवन् ! इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है ? इन सबका विनाश कैसे होगा ? सर्व प्रथम मनुष्यों का वंश कैसे प्रारम्भ हुआ ? मन्वन्तरों का प्रादुर्मीय कब श्रीर कैसे हुआ ? उन यंशों में उत्पत्त होनेवालों का चरित कैसा था ? इन सुवनों का विस्तार कैसे हुआ ? दान देने श्रीर धर्म करने की विधियों क्या हैं ? श्राद्धादि कमीं का विधान क्या है ? श्राक्षण, न्तित्रय, वैश्स और शहों का यह वर्णिविभाग क्या है ? वापी कृप तड़ाग श्रादि के निर्माण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ? देवालयों में देवम्ितयों की प्रतिष्ठा श्रादि के क्या नियम हैं ? श्रीर भी श्रानेक सांसारिक उपयोगी वार्त, जो जानने योग्य हैं, मैं जानना चाहता हैं । श्राप हमें विस्तारपूर्विक बताइये । ॥२२-२शा

मत्स्य भगवान् बोर्छ—राजन् ! महामलय व्यवीत होने के श्रानन्तर यह सारा जगत् श्रान्थकार में सोये हुये की माँति घने तम से श्रालत्र था, न तो कहीं पर किसी चर वा श्राचर वस्तु का पता लग सकता था, न तो ये पहचानी ही जा सकती थीं ! श्रीर न कहीं कोई वस्तु ज्ञात ही होती थी ! इसके श्रानन्तर संसार में पृथ्य कम के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले निराकार स्वयम् उत्पन्न होने वाले मगवान्, जो नारायण नाम से जगत् में प्रसिद्ध है, इन्द्रियों से भी परे है, सूक्ष्म से भी श्राति सूक्ष्म एव महान् से भी महत्तम है, जिनकी सचा का विनाश कभी नहीं होता, उस घोर श्रम्थकार का विनाश करते हुये, सारे चराचर जगत् को उत्पन्न करने के लिये स्वयम् प्रादुर्भृत हुए । ॥२५-२७॥

भगवान् ने अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से भलीभाँति पूर्व सृष्टि का चिन्तन कर सर्व प्रथम जल की सृष्टि की श्रीर उसमें श्रपने वीर्य का नि त्तेप किया। जल में पडकर वह वीर्य दस सहस्र सूर्य के समान देदीप्यमान हो कर सुवर्ण एव रूप्यमय महान् श्रमडे के श्राकार में परिएत हो गया । स्वयम्मू भगवान् ने स्रयम् उस धृहत् ऋगडे के भीतर प्रवेश करके एक सहस्र वर्ष तक इतना तेजस्वी रूप धारण किया था अत: उन्हीं के व्याप्त होने के कारण उस में विष्णु का तेन आविष्ट हो गया था। तदनन्तर उसी के गर्भ से इस सूर्य की उत्पत्ति हुई श्रीर सबसे श्रादि में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम श्रादित्य पड़ा । ब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्पत्ति हुई थी श्रात. ब्रह्मा नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई । उस तेजोमय बृहत् अपडे को दो भागों में विभक्त करके स्वर्गलोक और मर्त्यलोक की रचना की और सभी दिराध्यों का निर्माण किया श्रीर उनके मध्य में शाश्वत (कभी नष्ट न होनेवाले) याकाश की रचना हुई । उसी समय उस बृहत् ऋगडे के जरायु भाग से सुमेरु आदि प्रमुख पर्वत, उल्व से (जरायु का एक भाग) विद्युनगएडल समेत मेव, श्रीर त्रगडे के श्रवशिष्ट भाग से पिनर समस्त मनुगण श्रीर निर्देशों की उत्पत्ति हुई । त्रगडे के मध्य में रहने वाले जल भाग से श्रनेक प्रकार के बहुमूल्य रहीं से प्रपूर्ण लवण इन्न ख़रा त्रादि सार्ती समुद्री की उत्पत्ति हुई। रात्रुत्री के विनास करने वाले मनु जी! इसके अनन्तर सृष्टि रचने की इच्छा से पजापति भगवान् प्रक्षा का त्राविर्मीव हुआ श्रीर उन्हीं के तेज से सूर्य इतने परम तेजस्वी हुए । मृत श्रगरे से उनकी उत्पत्ति हुई थी श्रत. लोक में वे मार्तगड के नाम से विख्यात हुए । उनका यह प्रखर रूप, जो इतना श्रमख प्रतीत होता है, रजोगुण से युक्त है । चतुर्मु ख लोक पिनामह ब्रह्मा जी को, जिन्होंने समस्त देवताओं तथा रात्त्सों समेत इस निखिल जगत् की सृष्टि की है, महत्सत्त्व स्वरूप एव रजोगुरणमय जानना चाहिये । ॥२८-३७॥

श्री मात्त्य महापुराण के ऋादि सर्ग में ब्रह्मागड वर्णन नामक दूसरा श्रभ्याय समाप्त ॥२॥

#### तीसरा ऋध्याय

मनुत्री ने पूछा—भगवन् ! ब्रब्बज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्माओ को चार मुख किस प्रकार प्राप्त हुये ? श्रीर उन्होंने इन समहन लोकों की रचना किस प्रकार की शाशा

मतस्य भगवान् ने कहा—मनुजी ! सृष्टि उत्पन्न करने के पहिले ही देवतार्श्वों के पितामह ब्रक्षा जी ने तपस्या की थी । जिसके प्रभाव से श्रक्तों एव (शिक्ता, करूप,ज्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रीर ज्योतिप) उपाङ्गों (साहित्य, न्याय, वैशेपिक, मीमांसा श्रादि) के पदकाम समेत वेदों का प्रादुर्भाव हुश्चा । इन सम्पूर्ण शाखों के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्माजी ने कभी नष्ट न होने वाले परम पुनीत शत कोटि संख्यक विस्तृत पुराण का स्तरण किया। तदुपरांत उनके मुखों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। तदनन्तर आठों प्रमाणों सहित मीमांसा श्वीर न्याय शाख का भी उन्हीं से आविर्माव हुआ। ॥२-४॥

वेदाग्यास में निरस रहनेवाले बना ने पुत्र उस्पन्न करने की इच्छा से सर्वत्रथम व्यपने मन से दस मानस पुत्रों को उस्पन्न किया । मन की इच्छा से उस्पन्न होने के कारण वे मानस पुत्रों के नाम से विख्यात हुये । इनमें सबसे प्रथम मरीचि उस्पन्न हुए, सर्वतन्तर च्यपियर व्यित्र भगवान् उस्पन्न हुए, परचान् झीमरा उस्पन्न हुए । इसके परचात् पुलस्य की उस्पित हुई । तर्रुपरान्त पुलह, कत्न, प्रचेता, विश्वप्र, भृगु और नारद का कमशः जन्म हुआ । इन्हीं दस मानसपुत्रों को, जो भिन के नाम से विष्यात हैं, प्रधा जी ने अपने मन से उसन्न किया था । राजन् ! अब में इसके अनन्तर क्याजी के शरीर से उस्पन होने वाले मानुविहीन शारिर पुत्रों को बतला रहा हूँ । प्रजापित बन्ना के बाहिने खँग्छे से दल प्रजापित, स्त्रनान्त मान से धर्मराज, हुद्य से युसुमायुष, मीहीं के मध्य से क्रोध, हींठ से लोग, बुद्धि से मोह, अहंकार से मद, कण्ड से प्रमीद, खालों से मृत्यु और हथेली से मरत उसन्न हुए, जो सब के सब बन्ना के पुत्र कहलाये । राजन् ! क्रवाजी के ये नव पुत्र तथा दस्वी खँगजा नाम की एक कन्या भी उस्पन हुई थी । ।।५-१२ ॥

मसुजी ने पूछा — भगवन् ! व्यापने जो यह कहा कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, श्रीर उसी प्रसंग में श्रहंकार, कोध श्रीर बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या हैं ? मैं इन सबको जानना चाहता हूँ! ॥१३॥

मत्स्य भगवान् ने कहा—हे राजन् ! सत्य, रजन् और तनस्—ये तीन प्रकार के जो गुण गिनाये गये हैं; इन तीनों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । कुछ लोग इस प्रकृति को प्रधान मानते हैं और कुछ लोग इसी को अव्यक्त कहते हैं । यही प्रकृति इस सांसारिक सृष्टि को बनाती और विगाइती है । और इन्हीं सीनों गुणों के ज़्क्तर्प से तीनों प्रमुख देवों की उत्पत्ति होती है । इन त्रिदेवों की मूर्ति तो एक ही है; पर उसके तीन भाग प्रका, विन्णु और महादेव के नाम से विज्ञात हैं । तीनों गुणों के विकाश के प्रमुख अंश से, महत्तत्व की उत्पत्ति होती है । इसी तत्त्व से लोक की सर्वेदा महान् स्थाति कही जाती है । उसी महत्तत्व से मान को बढ़ाने बाले अहहार की उत्पत्ति होती है । ११९-१७।

उस श्रहद्वार से दसों इन्द्रियों की उरंपित होती है। जिनमें युद्धि के वरा में रहनेवाली पाँच इन्द्रियों को (जानेन्द्रियों) वतलाता हूँ, इन पाँचों के श्रतिरिक्त श्रन्य इन्द्रियों कमें के श्रवीन रहती हैं। कान, त्ववा (चमझी,) श्रांस, जिहा श्रीर नासिका—ये पाँच जानेन्द्रियों हें श्रीर गुदा, मुत्रेन्द्रिय, हस्त, पाद श्रीर

<sup>ै</sup>यविष साभारताया नितने में पूत्रों की संस्या दश होती है; पर सभी पुस्तकों में 'पने नव सुना राजन्!' यही 'पाठ उपलब्ध होता है। कतः हमारे विचार से यहाँ यह मान लेगा सुन्तिसंगत प्रतीत होता है कि मजा के हन सामीर पुत्रों की मंपया वास्तव में नव हो हुई, बचीकि 'दृद्धि से मोह की करासि दूई' ऐसा कहा गया है। तुद्धि श्रीरी हो है नहीं सतः उसने प्रताह होनेवाने पुत्र को सारीर नहीं कर सकी।

वाणी—ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं । इन दसीं इन्द्रियां के कर्म कमराः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, उत्सर्ग (मल, श्रपानवायु श्रादि का त्याम) श्रानन्द, श्रादान (अहण् करना, लेना), गमन श्रीर श्रालाप हैं। इन दसीं कर्म तथा जान इन्द्रियों के श्रतिरिक्त मन नामक एक म्यारहवीं इन्द्रिय है, जिसमें कर्म श्रीर बृद्धि दोनीं इन्द्रियों के गुण पाये जाते हैं। जो सृक्ष्म इन्द्रियों (इन्द्रियों के सृक्ष्म अवयव) मनीपी की मूर्ति का आश्रय लेती हैं उन्हें तन्मात्रा कहते हैं । जिससे तन्मात्राच्यों का आश्रय लिया जाता है उसे ग्ररीर कहते हैं, चौर इसी शरीर में निवास करने के कारण परिडत लोग जीव को शरीरी कहते हैं । छि करने की इच्छा से प्रेरित होकर मन (इन्ट्रिय) ही सृष्टि का प्रारम्भ करता है । राज्य रूप तन्मात्र से राज्य गुर्णात्मक श्राकाश का प्रादुर्भीव हुन्ना । इसी श्राकाश के विकार से वायु की उत्पत्ति हुई श्रीर यह शब्द तथा स्पर्श दो गुर्ली वाली हुई । इसके ऋनन्तर वायु और स्पर्शतन्मात्रं के ऋाश्रय से तेज की उत्पत्ति हुई श्रीर राज्द, स्पर्श तथा रूप इन तीन विकारों का संयोग होने के कारण यह तेज त्रिगुफात्मक हुआ। हे राजन्। इसी त्रिगुफात्मक तेज के विकार एवं रस तन्मात्र के त्राक्षयण से चार गुर्णों वाले जल की उत्पत्ति हुई जो प्रायः रस गरा-प्रधान रहता है । गन्य तन्मात्र के आश्रयण से पंच गुणात्मिका पृथ्वी का अविभीव हुआ पर वह भी प्रायः गन्य गुए। युक्त रहती है। यही (इन्हीं सबक्ता वास्तविक ज्ञान रखना ही) श्रेष्ठ गुद्धि है। इन्हीं चौबीस (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ महामृत, ५ सन्मात्रा १ मन, १ वुद्धि, १ अन्यक्त, १ अहङ्कार) तत्त्वों से सम्पादित सुखरु:सात्मक कर्म को पचीसवाँ पुरुप भोग करता है। त्रस्रज्ञानी लोग इस पुरुप को भी ईरवरेच्छा के त्राधीन मानकर 'जीवादमा' नाम से पुकारते हैं । इस प्रकार जीवादमा को मिलाकर छड़्त्रीस प्रकार के भेद शरीर के कहे गये हैं। कपिल ऋदि सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने ऋपने अन्यों में इन्हीं सत्र तत्त्वों की परिगणना करके विवेचन किया है। श्रीर इन्हीं सत्र तत्त्वों के श्राश्रय से ब्रह्मा ने सारे जगत् की सृष्टि की है। ॥१८-२२॥

त्रक्षा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपत्या करनी भारम की, जप करते समय उनके निष्पाप शरीर के दो भाग हो। गये, जिनमें एक अर्घ भाग का स्त्री रूप और दूसरे अर्द्ध भाग का पुरुप रूप हो। गया। जितेन्द्रिय मनु जी! उसी स्त्री रूप का शतरूपा नाम पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात है। इस मकार अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। किन्तु सावित्री के अतिराय मनोहारी रूप को देखकर काम वाएा से व्यथित होकर वे कहने लगे कि 'अहा। कितना मनोहर रूप है, कितनी अपूर्व सुन्दरता है।' ब्रह्मा की इस तरह कामुक चेपा देखकर विराध आदि अप्रियों ने गोर मचाया कि 'अरे! हमारी बहिन को तुम क्या कह रहे हो।' किन्तु ब्रह्मा इतने कामवश हो चले थे कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के अतिरिक्त उस समय कुछ भी नहीं सुन्दर आग्रित था। और वे वार-शर यही कह रहे थे कि 'अहा कैसा मनोहार रूप है, कैसी सुन्दर आग्रित है।' ॥३०-३५॥

त्रवा ने विनम्र सावित्री की श्रोर पुनः देखा, उस समय वह प्राणाम कर रही थी । तदुपरान्त उस

मुन्द्र्रा ने अपने रूप को देखने के लिए लालायित अपने पिता की प्रदिक्तणा की, जो विराष्ट आदि अधियों के गोर मचाने से लिजत हो चले थे । सावित्री को प्रदिक्तणा करते देखकर झमा और भी लिजत हो गये और उनके मुख की दाहिनी और पीले कपोलों वाला एक नया मुख आविर्मृत हो गया । किर आइचर्य से फड़कते हुए होंठोवाले एक तीसरे मुख का अविर्माव पीछे की और हो गया । थोड़ी देर बाद अत्यन्त कामलोलुप होने के कारण एकदम कामातुरों की भाँति चीथे मुख का आविर्माव वाई आरे हो गया । अपनी इस कामचेशा से आरे इस प्रकार सायित्री के परम मनोरम रूप को देखने की उत्कंड झमा किर भी नहीं रोक सके । और इस प्रकार स्थि के लिये अर्जित झमा थी परम दारुण तपस्या पुत्री के साथ अभिगमन करने की इच्छा रखने के कारण एकदम व्यर्थ हो गई और इसी पाप के कारण उनके उमर की और एक अन्य पाँचवें मस्तक का आविष्माव हुआ, जो चारों और से जडाओं से आख़त था । प्रमु ने उसे भी स्वीकार किया । अनन्तर उन्होंने अपने पुत्रों से कहर, कि तुम लोग इस पृथ्वी मगडल पर सब और आकर देव दानव और मनुष्यों की सृष्टि करो । इस प्रकार अक्षा के कहने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की सृष्टि रचना प्रारम्भ की । ॥११-१२।।

सृष्टि के लिए श्रपने पुत्रों के बले जाने के उपरान्त ब्रह्मा ने उस परम सुन्दरी शतरूपा का पाणि-महण किया। श्रीर सामान्य कामातुर मनुष्यों की मौति लज्जा से श्रवनतपुत्ती शतरूपा के साथ विशेष कामातुर होकर समुद्र में देवताओं के सी वर्ष पर्यन्त ये विहार करते रहे। बहुत दिन बीत जाने के बाद शतरूपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो विराट स्वायम्मुव मनु के माम से विख्यात हुआ श्रीर श्रपने पिता ब्रह्मा के रूप श्रीर गुण्य की समानता के कारण श्रिषिपुरुष के माम से भी भिसद हुआ — ऐसा हमने सुना है। उस वंश में श्रन्य जो सात-सात श्रपने नियमों का पालन करनेवाले, महाभाग्यशाली स्वारोचिय तथा श्रीचिमि श्रमुख स्वायम्भुव मनुगण् हुए वे भी ब्रह्मा ही के समान स्वरूप एवं तेशवाले थे। उनमें से तुम सातर्य मनु हो॥ १००-४०॥

श्री मास्त्य महापुराण के त्रादि सर्ग में मुखोत्पत्ति नामक तीसरा त्राध्याय समाप्त ॥३॥

## चौथा ऋध्याय

मनु ती ने पुछा—हे भगवन् ! यह श्रात्यन्त कष्ट का विषय है कि श्रापनी पुत्री के साथ व्यमितार किया जाय; पर ऐसा निन्य कार्य करने पर भी बला इस दुष्कर्म के दोषी क्यों नहीं हुए ? श्रीर इस प्रकार समीत्र का परस्पर विवाह संस्कार कैसे होता था ? हे प्रमो ! हमारे इस संदेह को दूर कीजिये । ॥१—२॥

मत्स्य भगवान् ने कहा---मनुजी ! इस वर्तमान जगत् की आदिसृष्टि रजीगुणमयी थी, उसमें इन्द्रिय तथा गरीर आदि का सम्बन्ध अगोचर रहता था। हे राजन् । इस प्रकार यह सारी आदि सृष्टि दिव्य तेजोमयी, एव दिन्यज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली है। मांस के पिगृड से उत्पन्न होने वाला मानव समाज श्रपनी आंखों से इसे सब श्रोर से मली भाँति नहीं समभ्त सकता। जिस प्रकार सर्पों के मार्ग को सर्प, श्राकारा के मार्ग को श्राकारागामी पत्तीगए। जान सकते हैं उसी प्रकार दिव्य मार्ग को दिव्य गुएावाले ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं। हे नुपेन्द्र। देवताओं के कार्य (करने योग्य, उचित) श्रोर श्रकार्य (न करने योग्य, श्रनुचित) श्रुम श्रीर श्रश्नुम फलों के देनेवाले नहीं होते। इसलिये मनुष्य को इसका विचार करना श्रेमकर नहीं। ॥३-६॥

ब्रह्माजी के दोपी न होने का कारण यह भी है कि जिस तरह ब्रह्माजी सभी वेदों के अध्यक्त हैं, उसी तरह गायत्री भी उनकी छंग स्वरूप कही जाती हैं । इस स्टस्य को जानने वाले परिडत लोग उनके इम मिथुन (जोड़े) को श्रमूर्त एवं मूर्तिमान दोनों कहते हैं । उनका यह पारस्परिक सम्बन्ध इतना श्रविच्छेद्य है कि जहाँ पर भगवान् ब्रह्मा निवास करते हैं, वहाँ पर सरस्वती जी भी विद्यमान रहती हैं श्रीर जहाँ जहाँ सरस्वती निवास करती हैं, वहाँ वहाँ त्रह्मा भी विद्यमान रहते हैं । जिस प्रकार छाया विना धूप के कहीं पर् नहीं दिलाई देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा का सामीप्य कभी नहीं छोड़तीं । हे राजन ! ब्रह्माजी वेदों के श्रिधिकारी मान गये है और सावित्री पर उनका पूर्ण श्राधिपत्य है श्रतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें कोई त्रपराध नहीं लगा । परन्तु इस प्रकार निर्दोप होते हुए भी त्रपनी त्राँगजा सावित्री के साथ गमन करने से ब्रह्मा त्रतिराय लिजित हुए श्रीर त्रापने इस दुष्कार्य का उत्तरदायी कामदेव को सममक्तर उसे उन्होंने शाप दिया। काम से कहा कि ंतू ने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने वार्गों से चुट्य कर दिया है त्रतः शीप्र ही तुम्हारे इस शरीर को महादेव रुद्र जला डालेंगे। त्रह्मा के इस कठोर शापको सुनकर कामदेव ने बड़ी प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया श्रीर कहा कि 'हे मानियों को मान देनेवाले ! त्रापको इस प्रकार निष्प्रयोजन ही मुफ्ते शाप नहीं देना चाहिये था, क्योंकि आप ही ने मुफ्ते संसार में इस कार्य को करने के लिए उत्पन्न किया है। त्रीर त्राप ही ने प्राचीनकाल में मुम्ते यह त्राज्ञा दी थी कि मै जाकर संसार में सर्वदा स्त्री-पुरुप का कोई भी विचार न कर उनके चित्त को श्रापने उपायों से चुट्य किया करूँ ! इसलिये इस कार्य में तो मै निरमराध हूँ; पर श्रापने इसका विचार न कर मुभ्ने इतना भीष्या शाप दिया । हे प्रभो ! जिस श्रकार सुभ्ते पुनः दूसरा शरीर मिले उसके लिये त्राप सुभ्त पर कृपा करें ॥७-१६॥

ग्रह्मा ने फहा— 'कामदेव ! वेवस्वत मन्वन्तर में यद विषयों के वंश में मेरे ही तेज श्रीर पराक्रम के श्रंशभूत बलराम की उत्पत्ति होगी, जो राज्ञसों का विनाश कर द्वारकापुरी में श्रपना निवासस्थान वागोंगे । उस समय बलराम ही के समान पराक्रमी श्रीर तेजस्वी उनके भाई के पुत्र रूप में तुम उत्पत्न होंगे । इस प्रकार द्वारका में जन्म लेकर सम्पूर्ण भोग विज्ञासों को भोगकर, दूसरे जन्म में तुम भरत के वंश में राजा वस्स के पुत्र होंगे । श्रीर फिर प्रत्यकाल तक विवाधरों के श्रध्यन्न हो धर्मपूर्वक सभी मुखों को भोगकर मेरे सभीप फिर श्रावोगे ।' त्रह्मा के इस प्रकार शाप श्रीर वरदान को पाकर काम दुःखी श्रीर श्रानन्दित दोनों हुआ और जैसे श्राया था वैसे ही चला गया ।१०-२१।

मनु ने पृछा--भगवन् ! जिनकेवंश में कामदेव की उत्पत्ति हुई वह यदु कीन हैं ? महादेव जी ने काम को वयों और कैसे जलाया ? भरत के वंश में पहले किसकी सृष्टि हुई ? इन सब वार्तों को लेकर भेरे मन में बड़ा सन्देह हैं खतः आप प्रारम्भ से इस कथा को सुभ्ते बताइये ॥२२-२२॥

मतस्य भगवान् ने कहा—राजन् ! ज्ञवा के श्रापे शरीर भाग से उत्पत्त होनेवाली ज्ञव्यादिनी मनु की माता गायत्री देवी के संयोग से, जो शतस्या तथा रातेन्द्रिया के नाम से भी विख्यात थीं, त्रवाजी ने रित, मन, तप, बुद्धि, महान् , दिक् श्रीर संज्ञम नामक सात सन्तानों की उत्पत्ति की । प्राचीनकाल में ब्रह्माजी के मरीचि श्रादि जो दस मानस पुत्र थे, यह सर्वज्ञान मय संसार सर्वव्रथम उन्हीं का लीलाल्थल था । श्रनन्तर ब्रह्मा ने त्रिश्ल धारण करनेवाले वामदेव का श्राविभीव किया किर पूर्वजों के भी पूर्वज परम शिक्तमान् सनत्व्रमार को उत्पत्त किया । भगवान् वामदेव ने श्रपने मुख से ब्राह्मणों की, वाहु से क्षित्रयों की, उरु भाग से वैश्वों की तथा पैर से शहों की उत्पत्ति की । इसके उपरांत उन्होंने क्षमणः विजली, वज्ञ, मेघ, इन्द्रघनुष श्रीर श्रन्दों की रचना की श्रीर बाद में जल वरसाने वाले बादलों की सृष्टि की । किर सीन नेत्रवाले चीरासी करोड़ साध्य गर्णों को बनाया, जो जरा श्रीर गृत्यु के भय से निर्भय थे। इस प्रकार जरा मरण विवर्तित सृष्टि करते हुये वामदेव को प्रकारी ने यह कहकर मना कर दिया कि इस प्रकार उन्होंने मनुत्यों का सजन नहीं किया । ब्रह्मा के निषेष करने पर सृष्टि कार्य से विरत हो वामदेव सृष्टि के स्थागु नाम से प्रसिद्ध हुए ॥२२२२३२।

बुद्धिशाली राजा स्वायम्थ्रय मनु ने श्रातिराय उम्र तपस्या करके परम सुन्दरी श्रानन्ता नाम की पत्नी शास की, जिससे प्रियन्त तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र उत्पन हुए । धर्म की सुन्दरी तथा चतुर कन्या सुनृत्ता ने उत्तानपाद प्रजापति के संयोग से श्राप्त्यित, श्राप्त्यन्त, कीर्तिमान् श्रीर धृव नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । जिनमें से धृव ने प्राचीनकाल में तीन सहस वर्ष तक धोर तपस्या करके ब्रह्मा के यरदान से निश्चल एव दित्य स्थान की प्राप्ति की ! उन्हीं ध्रुव को श्राप्त करके सातों न्यरिष श्रव भी श्रावस्थित हैं । मनु की धन्या नामक पुत्री ने ध्रुव के संयोग से शिष्ट नामक पुत्र को उत्पन्न किया, श्रीर श्राम्त की कन्या सुच्छाया ने रिष्ट के संयोग से कृप, स्पित्रय हुव, कृत, कृततेजस् श्रीर चतु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें से सिपुत्रय ने ब्रह्मा की दौहिशी वीरिसी में चतु नामक पुत्र उत्पन्न किया । चतु द्वारा चीरस्मानन्तिनी के गर्भ से चालुप मनुकी उत्पन्ति हुई । चालुप मनु ने राजकन्या नद्यत्वा के संयोग से श्रव्यन्त पराजनी निष्पाप यरास्वी उत्पन्न किया । श्राम्त्यक्, हिव, श्रीमनन्द्रत्, श्रीरसात्र, सुबुन, श्रपराजित श्रीर श्रीमनन्य नामक दत्र पुत्रों को उत्पन्न किया । श्राम्त्यी ने उत्पन्न किया । स्थानेयी ने उत्पन्न किया । पितरों की केन्यां सुनीया ने श्रपने पति श्रंग के संयोग से नेन नामक पुत्र उत्पन्न किया । हाक्षरों ने श्रम्व किया । पितरों की केन्यां सुनीया ने श्रपने पति श्रंग के संयोग से नेन नामक पुत्र उत्पन्न किया । हाक्षरों ने श्रम्वयीयों येन को राग देकर मार शला श्रीर उसके शरीर का मन्यन किया । जिससे उसके हाथ से महातेजस्वी प्रसु नामक एक पुत्र निकला, उसके श्रम्वर्शन श्रीर हार्विधान नामक दो पुत्र उत्पन्न हाथ से महातेजस्वी प्रसु नामक एक पुत्र निकला, उसके श्रम्वर्शन श्रीर हार्विधान नामक दो पुत्र उत्पन

हुए । श्रन्तर्धान ने शिखंडिनी नामक पन्नी में मारीच नामक पुत्र उत्पन्न किया और श्रम्नि की पुत्री िषपणा ने हविधान के संयोग से प्राचीनवर्हि, सौंग, यम, शुक्र, वल श्रोर शुभ नामक छः पुत्रों को उत्पन्न किया । जिनमें से परमतेजस्वी प्राचीनवर्धि प्रजापति थे, उन्होंने हर्विधान नाम से विख्यात प्रजायों के विस्तृत वंश का विस्तार किया। उन्होंने समुद्र पुत्री सवर्णा में दस पुत्रों को उत्पन्न किया जो सब के सब धनुर्विद्या में निष्णात थे त्र्योर जिनका समुदाय प्रचेता नाम से विख्यात था । हे रविनन्दन ! इन्ही प्रचेतात्र्यों के तपोवल के प्रभाव से संसार में बृज्ञ शोभा देते थे, पर देवतात्र्यों की ऋज्ञा से ऋगिन ने उन्हें जला दिया। चन्द्रमा की मारीया नामक कन्या इन प्रचेतात्रों की पत्नी हुई, जिसने इन सर्वों के संयोग से सर्वेश्रथम दत्त् नामक पुत्र को उत्पत्न किया। दत्त् की उत्पत्ति के बाद मारीपा ने सुध्यि के सभी बृत्तीं, श्रीपियों तथा चन्द्रावती नामक नदी को उत्पन्नकिया । चन्द्रमा के ग्रंश से उत्पन्न होनेवाले इस दत्त् प्रजा-पति की अस्ती करोड़ सन्तानें हुईं, जिनका विस्तार सुन्टि भर में फैला हुआ है और जिन्हें में आगे चल-कर कहूँगा। दल की इन विस्तीर्ण सन्तानों में कोई दो पेर का है तो कोई अनेक पेरा वाला है, कोई टेडे मुख का है तो कोई खूँटे के समान कानों व.ला है, और किसी का कान इतना चौड़ा है कि कर्णाबिद्र की - ढॅंके जा रहा है। किसी का मुख घोड़े के समान है तो कोई रीख, सिंह, कुत्ता, सुद्रार ग्रीर कॅंट ग्रादि चौपायों जैसे मुख वाले हैं । इस प्रकार धर्मारमा दक्त ने प्रथमत अनेक प्रकार के कुरूप स्त्रीर ग्लेच्छ पुरुषों की उत्पत्ति मानसिक इच्छा से की खौर बाद में उसी प्रकार कन्याख्यों का सजन किया । जिनमें से दस धर्म को, तेरह करवप को, नत्त्वत्र नाम से विख्यात श्रश्विनी भरगी त्रादि सत्ताइस चन्द्रमा को समर्पित की। इन्हीं कन्यात्रों द्वारा जातत् में देवता, राज्ञस सथा मनुष्यों की सृष्टि का विपुल विस्तार 夏羽(1)133-441

श्री मात्स्य महापुराण् के त्रादि सर्ग में चतुर्थ त्राध्याय समाप्त ॥४॥

#### पाँचवाँ अध्याय

भ्रष्टियों ने पूछा—सूत जी ! देवता, दानव, गन्धर्व, नाग तथा रात्तस-इन सब की सृष्टि किस प्रकार हुई १ हमें विस्तारपूर्वक सुराहवे ॥१॥

सृत ने कहा — हे ऋषिनाए ! प्राचेतस दत्त प्रजापित के अनन्तर सृष्टि का विस्तार मेथुन कर्म द्वारा होने लगा; किन्तु इनके पहले पूर्वजों में संकरण, दर्शन अथवा स्पर्शमात्र से ही सृष्टि होती थी। पूर्वकाल में ब्रह्मा से दत्त प्रजापित ने सृष्टि करने की आजा पास कर प्रारम्भ में जिस प्रकार सृष्टि रचना की उसे आप लोग सृतिये ! जब उपर्युक्त तीनों प्रकारों से देवता, ऋषि तथा नागों के सृष्टि विस्तार करते हुए जीवों की संख्या में विशेष युद्धि न हुई तो दत्त ने मेथुन कर्म द्वारा पाँचजनी नामक पत्नी में एक सहस ह्येश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । दत्त के इन ह्येश्व नामक पुत्रों को सृष्टि कर्म के लिए उत्पुक्त देखकर अनेक प्रकार की सन्तान उत्पक्ष करने की इच्छा से महाभाग्यशाली नास्त जी ने उनसे कहा — हे ऋषिगण ! .

त्राप लोग इस पृथ्वी के विस्तृत सगडों को उगर-नीचे भली भौति जान-पृक्त फर, भिन-भिन्न स्थानों में जा-जाकर सन्तानोत्पत्ति कीजिए । नारद की वार्त मुनकर उन लोगों ने विभिन्न दिशायों की छोर प्रस्थान किया छोर जिस प्रकार निर्देशों की छोर प्रस्थान किया छोर जिस प्रकार निर्देशों की छोर प्रस्थान किया छोर जिस प्रकार निर्देशों की छार प्रवास के बाद किर नहीं लीटती ये खाज तक उन प्रपने- अपने स्थानों से नहीं लीटे । खपने हर्षद्रय नामक पुत्रों के इस प्रकार खहरय हो जाने पर दल प्रजयित में पुनः पनी विरित्ती में एक सहस ग्रवल नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सबके सब स्वष्टि विस्तार के लिए पुनः नारद के साथ हो लिये। नारद ने अपने पीछे छाने वाले इन नकार्षयों को किर पहले की भौति वाले बतलाई और कहा कि हे च्छिपयो ! खाप लोग जा-जाकर इस निक्षिल त्रक्षागढ़ के सभी खगडों में घूम खाइए और अहा कि है च्छिपयो ! खाप लोग जा-जाकर इस निक्षिल त्रक्षागढ़ के सभी खगडों में घूम खाइए और अहा किये भाइयों का पता लगाइये, किर यहाँ लीटकर स्विध विरोध विस्तार कीजिए ! दल्ह प्रजापित के इन पिछले पुत्रों ने भी खपने बड़े भाइयों के जानेवाले मार्ग से बात्रा प्रसम्भ की, श्रीर ज्येष्ट भाइयों की सी उनकी भी गति हुई, तब से यह नियम प्रचलित हो गया कि छोटा माई खपने बड़े माई के मार्ग को नहीं अहस्य करता, क्योंकि ब्रह्म करने से दु:स पाता है । इसलिए बड़े भाई का मार्ग छोटे भाइयों के लिए वर्डित किया गया है ॥२—११॥

श्रपने पिञ्चले पुत्रों के भी नष्ट हो जाने पर प्राचेतस दक्त प्रजापित ने वैरिगी। में फिर साठ कन्याएँ ्टरपत्र कीं, जिनमें से दस धर्मराज को, तेरह करवप को, सत्ताहस चन्द्रमा को, चार श्रारिष्टनेमि को, दो भूगुनन्दन को, दो विद्वान् कृताहव को और दो श्रिहरा को समर्पित किया । इन उपर्युक्त साठ देवमाता श्री के नाम तथा इनकी सन्तानों का विस्तार पारम्भ से जिस प्रकार हुन्ना उसे विस्तारपूर्वक न्नाप लोग सुनिये। इनमें से धर्मराज की वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरत्वती, ऋरूथती, संफल्पा, मुहुत्ती, साध्या, श्रीर विदेवा, नामक दस क्षियों थीं । उनके पुत्रों का भी नाम सुनिये ! धर्मराज की इन सब खियों में विश्वा ने दस देवें. साध्या ने बारह साध्यों; महतों ने उनचास महतों, बसु ने त्राठ वसुत्रों, मानु ने बारह भानुत्रों, मुहुर्चा ने महत्त्रेक, लम्बा ने घीप, यामी ने नामबीधी तथा संकल्पा ने संकल्प नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्रातन्यती से इस पृथ्वी पर रहनेवाले समस्त जीवजन्तुःश्रों की उत्पत्ति हुई । श्रव इसके श्रानन्तर वसुर्श्यों की मृष्टि मुनिये । दसों दिशार्थ्यों में सभी श्रीर से प्रकाशमान तथा सर्वत्र व्याप्त जो देवगए। हैं उन्हें वसु फहते है. उनकी सृष्टि-विस्तार की कथा सुनिये ! त्राप, ध्रुव, सोम, धर, श्र्यनिल, श्रनल, प्रत्यूप तथा प्रमास—ये श्राट वसुत्रों के नाम हैं। प्रथम वसु स्नाप के शान्त, दगड, शान्य श्रीर मिश्वका नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो चारों यज-रत्ता के श्राधिकारी हैं। शेष बसुओं में से घ्रुय के काल, तथा सीम के वर्चनामक पुत्र उत्पन्न हुए । धर की कल्यागिगी नामक पत्नी में द्रियेण त्रीर ह्रव्यवाह नामक, दो पुत्र उत्पन्न हुए । श्रीर हिर की कन्या मनोहरा ने धर के संयोग से पाए, शिशिर तथा रमण नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। शिवा नामक अनल की पन्नी ने अपने पति के संयोग से अग्नि के समान गुर्गोवाले मनोजय और अविज्ञातगति नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया। अभि के अन्य पुत्र कुमार की उत्पत्ति तो शर (सरपतों) के स्तम्ब (गुच्छों) में हुई थी। उनके गास, विग्रास तथा नैगमेय नामक तीन छोटे भाई थे।

कृतिका की सन्तिति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हुए । प्रत्यूपस् वसु के विमु श्रीर देवल नामक पुत्र हुए । प्रभास के विश्वकर्मा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या जो शिल्प विधा में श्रातिशय निपुण प्रजापित था । देवताश्रों के राजभवन, उद्यान, मृति, श्राम्पण, वापी, तड़ाग, वाटिका श्रादि के निर्माण एवं श्रलंकरण में वह श्रमरवर्द्धिक (देवताश्रों के वर्ड्ड, या कारीगर) के नाम से विख्यात था । श्रजैकपाद, श्रिहंबुध्न्य, विख्यात, रेवत, हर, बहुद्ध्य, श्र्यम्वक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी श्रीर श्रपराजित—ये एकादश कद्र गर्योश्वर के नाम से विख्यात हैं । इन सब त्रिशृह्ण धारण करनेवाले मानस ख्टों के चौरासी करोड़ पुत्र हुए, जो सब के सब श्रम्य माने जाते हैं श्रयांत् जिनका कभी नाश नहीं होता । सुरभी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले एकादश रुट्टों के ये पुत्र पौत्रादि, जो गर्योश्वर कहे जाते हैं, इस चराचर जगत् की रक्ता करंते हैं । ॥१ र-३ र॥ ं

श्री मत्स्य महापुराण के श्रादि सर्ग में वसु एवं रुद्रगणों का वंश विस्तार वर्णन नामक -पाँचवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

## बठाँ ऋध्याय

स्रत ने कहा-मर्रापगण् ! त्रव में कश्यप ऋषि की स्रियों से उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादि का वर्णन करूँगा। महर्षि कश्यप की श्रदिति, दिति, दनु, श्ररिष्टा, सुरपा, सुरभि, विनता, ताम्रा, कोधवराा, इरा, कद्रू, विश्वा श्रीर मुनि नामक तेरह क्षियाँ थीं । उनके पुत्रों का वर्णन सुनिये । चात्तुप मनु के समय में तुषित नामक जो देवगाए थे वे वैवस्वत मनु के समय में बारह आदित्यों के नाम से विख्यात हुए । इन्ट्र, धाता, भग, त्वप्टा, भित्र, विवस्तान् , वरुण, यम, सविता, पूपा, श्रंशुमान श्रीर विप्ताु नामक सहस्र किरणों वाले ये बारह श्रादित्य कहे जाते हैं, इन्हें ऋदिति ने मरीचिनन्दन करयप के संयोग से उरपत्र किया था । महर्षि कृराास्व के पुत्र देवप्रहरणं के नाम से विस्यात हैं, जो प्रत्येक मन्वन्तर एवं करुपों में उत्पन श्रीर विलीन होते हैं। हमने ऐसा सुना है कि करयप की स्त्री दिति ने उनके संयोग से हिरएयकरिपु श्रीर हिरमयान्त नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । हिरमयकशिपु के उसी के समान तेजस्वी एव पराक्रभी श्रह्लाद, त्र्यनुह्लाट, संह्लाद तथा ह्लाद नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें से श्रह्लाद के श्रायुप्मान्, शिवि, बाष्कल श्रीर विरोचन भामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें से चतुर्थ पुत्र विरोचन से महापराकमी विल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्या । ऋषिगण् ! विल के सी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से वाए। सबसे ज्येष्ठ था । उसके श्रातिरिक्त धृतराप्ट्, सूर्य, चन्द्र, चन्द्रांशुतायन, निकुम्मनाम, गुर्वेच, वृत्तिमीम, विभीषण्, तथा इसी प्रकार के व्यन्यान्य पराक्रमी पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई, जो सब ही श्रेष्ठ गुर्खोवाले थे । किन्तु इन सब में ज्येष्ठ तथा सहस्रवाह बाण सत्र प्रकार की श्राल-शल विधाओं में नियुगा था, उसकी घीर तपस्या से संतर होक्त महादेव सर्वदा उसी नगरी में निवास करते थे, जहाँ वह रहता था । वाण ने श्रपनी उम्र तपन्या के

प्रभाव से महाकाल पद की प्राप्ति कर ली थी, जो रांकर की बरावरी के समान है ॥१-१२॥

दिति के द्वितीय पुत्र हिर्गयात्त् से उन्क, राकुनि, मृत्मतापन श्रीर महानाम नामक पुत्रों की उत्पचि हुई । इन सर्वो के पुत्र पौत्रादिकों की संस्था बढ़कर सतहत्तर करोड़ तक पहुँच गई, जिनमें से सबके सब बलवान् , तेत्रस्वी, रूप गुण् संपन्न एवं विद्याल व्याकारवाले थे । फरवप की तीरसी पन्नी वनु ने अपने पति के संयोग से व्यत्यन्त बलराली सी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से विनिचित्त नामक पुत्र सर्वे। का प्रधान था । यान्य रोप पुत्रों में से द्विम्धी, राकुनि, रांदुरिग्रोधर, व्ययोग्रस, राग्नर, क्षिय, वामन मारीच, मेघवान, इरागर्मशिसा, विद्वावसा, केतु,केतुवीर्य, गतहद्र, इन्द्रजित्, सप्तजित्, वज्रनाम, एकचक, महाबाहु, बजान्त, तारक, श्रासिलोमा, पुलोमा, विन्दु, महारान्तस वास्स, स्वर्मानु श्रीर यूपपर्यो श्रादि के नाम विरोपतः उल्लेखनीय हैं। स्वर्भानु की प्रमा, मय की उपदानवी, मन्दोदरी तथा कुहू, स्पपनी की राग्मिया, सुन्दरी श्रीर चन्द्रा, वैश्वानर की पुलोमा तथा कालका नामक कन्याएँ थीं । महान् चलगालिनी तथा स्रनेक पुत्रो वाली पुलोमा और कालका मारीच की स्त्रियाँ थीं, प्राचीनकाल में इनके द्वारा उत्पन्न दानवों की संस्या साठ सहस हो गई । इन वैश्वानर की कन्यात्रों से मारीच ने पौलीम श्रीर कालक्रेय उपाधिभारी हिरएयपुर निवासी दानवों को उत्पन्न किया, जिनका विनाश विजय (यार्जुन) ने किया था, वर्योकि वे ब्रह्मा के वरदान के माहास्थ से देवतार्क्यों द्वारा नहीं मारे जा सकते थे । दनु के सर्वश्रेष्ठ पुत्र विश्वचिचि ने सिंहिका के संयोग से सैंहिकेय नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सुपिसद्ध हिरएयकचिपु के भानजे थे श्रीर जिनकी संस्था तेरह थी। उनके नाम व्यस, करप, राजेन्द्र, नल, वातापि, इस्वल, नमुचि, इयस्प, प्रजन, नरक, कालनाभ, सरमाण तथा कालवीर्य थे, ये सब ही दनु वंग्र के विस्तार करनेवाले थे। हिरएयकशिपु के पुत्र संह्वाद नामक दैत्य के नियातकवच महे जाने वाले श्रतिशय बलगाली पुत्र हुए, उनका भी संहार शिव की सहायता प्राप्त कर तेजस्वी ऋर्जुन ने किया था, बर्योकि वे सबके सब देवताओं, गन्धर्वों , नागों, एवं राज्ञसों द्वारा नहीं मारे जा सकते थे । ताम्रा ने अपने पति मरीचिनन्दन कश्यप के संयोग से शुक्ती, रहेनी, भासी, सुमीवी, पृथिका तथा शुचि नामक छः कन्यात्रों की उत्पत्ति की। जिनमें से शुकी ने धर्म के संयोग से शुकों तथा उल्कों को, रयेनी ने इयेनों ( याजपत्ती ) को, मासी ने कुरसें ( एक प्रकार का बाज पत्ती ) को, गृधिका ने गृध, कपोत. पारावत, हंस, सारस श्रीर कींच श्रादि पचियों को, सुमीबी ने श्रज (बाग) श्रश्व, गेव (मेंडें), उप्टू (केंट) श्रीर खरों को उत्पन्न किया। तामा के इस वंश विस्तार को मै कह चुका श्रव विनता के वंशवरों का वृतान्त सुनिये । ॥१३-३३॥

विनता के दो पुत्र गरुड़ तथा खरुण खाकारामामी छोटे-भड़े सभी पत्तियों के स्वामी हैं, उसकी तीसरी सन्तान सीदामिनी (विधुत) है,जो नम में किस्यात है। विनता के इन पुत्रों में खरुण के सम्पाति छोर जटायु नामक दो पुत्र थे। जिनमें से सम्पाति के पुत्र वसु खोर शीवम के नाम से विल्यात हुए। दूसरे पुत्र जटायु के करिएकार खोर रात्मामी नाम से विल्यात दो पुत्र उसल हुए। इन दोनों के खातिरिक्त सारस, रज्जुवाल खीर मेरुगड़ नामक जटायु के खन्य पुत्र भी थे। इन सवों के पुत्र पीत्रादि की संस्या अगिएत है।

हे शत्रुस्दन ! महींप कश्यप की श्रान्य पत्नी सुरसा से सहल फर्मावाले एक सहस्र समों की उत्पित्त हुई । इस सवों में से जो इक्सीस प्रमुख माने गये हैं उनके नाम ये हैं —(१) ग्रेप (२) वासुिक (३) कर्कोट (४) ग्रंख (५) ऐरावत (६) कम्बल (७)धनझय (८) महानील (२) पद्म (१०) श्रवतत -(११) तक्क (१२) एलापत्र (१३) महापन्न (१४) धृतराष्ट्र (१५) बलाहक (१६) रांखपाल (१०) महाराख (१८) पुप्परंप्ट्र (१५) शुभानन (२०) ग्रंक्सोम (२१) वहुल (२२) वामन (२३) पासििन (२४) किएल (२५) दुर्मुल तथा (२६) पतंजिल । इस सभी समें के पुत्र-पौत्रादि की संख्या श्रमिणित थी; पर उनमें से प्रायः सभी ऋषियों द्वारा जन्मेजय के नागयज्ञ में जला डाले गये । कश्यप की श्रम्य की क्रोधवरा ने श्रपने ही नामों वाले (क्रोधवरा नामक) राज्यस-समूहों को उत्पत्न किया । कश्यप की श्रम्य की क्रोधवरा ने श्रपने ही नामों वाले (क्रोधवरा नामक) राज्यस-समूहों को उत्पत्न किया । कश्यप की श्रम्य पत्नी मुनि ने सुनियों तथा श्रम्यराखों के समूहों को तथा महिंपी श्रादि को भी उत्पत्न किया । श्रम्य पत्नी सुनि ने सुनियों तथा श्रम्य पत्नी ने इस जगव के सभी प्रकार के तृण, वृत्त, लता गुल्म श्रादि की उत्पत्न किया । इस नामक श्रम्य पत्नी ने करोड़ों यत्त तथा राज्यसे को श्रीर देखों की माता दिति ने उनचास मरुनों को उत्पत्न किया, जो सब के सब बड़े धर्मारमा राज्यसे को श्रीर देखों की माता दिति ने उनचास मरुनों को उत्पत्न किया, जो सब के सब बड़े धर्मारमा

श्री मात्स्य महापुराग के आदि सर्ग में कश्यपवंश वर्णन नामक छठाँ अध्याय समाप्त ॥६॥

तथा देवतात्रों के प्रेमपात्र हुए । ॥३४–४७॥

#### सातवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पूछा—सूत जी ! दैत्यों की माता दिति के पुत्र उनचास मध्त गएा भला -देवताओं के प्रेमपात्र कैसे बन गये ? श्रीर उन मस्तों की श्रपने सौतेले भाई देवताओं से ऐसी प्रगाद मैत्री कैसे हो गई ? ॥२॥

स्त ने कदा — ऋषिगण ! प्राचीनकाल में देखों की माता दिति ने भगवान् विप्णु द्वारा देवासुर संप्राम में अपने पुत्र पौत्रादिकों के नारा होजाने पर शोक से विद्वल होकर ऋषियों की भाँति पवित्र नियमों से युक्त हो फलाहार आदि कर सरस्वती नदी के किनारे स्यमन्त पश्चक होत्र में अपने आराध्य पति महिंप क्र्यप की सेवा में निरत रह घोर तपस्या की थी । उस समय उसने चान्द्रायण आदि बतों का भी नियमपूर्वक पालन किया था । इस प्रकार इद्धावस्था में शोकाञ्चल होने पर भी दिति ने सी वर्षों तक अपनी यह उम्र तपस्या चालू रही । इसके उपरान्त वितिष्ठ आदि ऋषियों से उसने पृक्षा कि है महिंपेगण् ! आप लोग पुत्र-पीत्रादि के शोक को नारा करनेवाले तथा ऐहिक पारलीकिंक —दोनों प्रकार के कल्याणों को देनेवाले किसी मत का विधान मुक्ते वतताइये । दिति के अनुरोध पर विसिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदनद्वाद्शी अत का

विधान वतलाया, जिसके त्रमीप प्रभाव से दिति स्रापने पुत्र-पीत्रादि के शोक से उन्मुक्त हो गई ॥२-०॥ ऋषियों ने पूछा---स्त जी ! हम लोग भी उस मदनद्वादशी व्रत के विधान को सुनना चाहते हैं, जिसके भगव से दिति ने फिर उनवास पुत्रों को उत्पन्न किया ॥८॥

. स्नुत ने कहा —ऋषिगण ! बसिष्ठ व्यादि ऋषियों ने जिस मदनद्वादशी व्रत का विधान दिति को बताया था, उसी को में व्यापलोगों से कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिये ! इस वत के विधान का पालन करने वाला सर्व प्रथम संयतेन्द्रिय होकर चैत्र महीनेके शुक्लपद्य की द्वांदरी तिथि को देवेत चावलों से भरे हुए एक बिना फूटे हुए कलश की स्थापना करे, जो अनेक प्रकार के मुस्याद फलों से युक्त हो ।ईख के टकडे जिसमें रखे गये हो तथा दो दवेत-यम्त्रों से जो विधिवत् श्रालंकृत हो । श्रपनी शक्ति के श्रानुकृत उसमें सुवर्ण छोड़ दे श्रीर ताम के पात्र में गुड़ रखकर उसकी ऊपर से डॅंक दे। फिर उसके ऊपर केले के पत्तों में काम का तथा शर्करा में रित का आवाहन करके स्थापना करे। इसके उपरान्त उस घट की गन्ध, घूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करके नाच गान आदि का प्रयन्ध करें । यदि सामर्थ्य के अभाव से नाच गान आर्दि का प्रबन्ध न करा सके तो कामदेव तथा विद्या भगवान की कथा कराये। भिर काम के नाम से विष्णु भगवान की मृति को सुगन्धित जल से स्नान कराकर द्वेत पुरूप, अन्तत तथा तिल से मधुसूद्त की विधिवत् पूजा करे । इसके परचात् "पैरो' में कामदेव, जँवायों में सीमान्य देने वाले. उरु भाग में स्मर, कटि प्रदेश में मन्मथ, उदर में स्वच्छ उदर बाले, हिर के उरुखों में अनंग, मुख में पद्ममुख, बाहुत्र्यों में पंचरार, श्रीर भस्तक में सर्वात्मा कामदेव को हमारा नमस्कार है!"—ऐसा कहकर कैराव की पूजा करे श्रीर प्रातःकाल होने पर उस कलश को बाबएा को दान कर दे। फिर यथाशक्ति बाह्मणों को भोजन कराये श्रीर स्वयम् विना नमक का भोजन करके बाह्मणों को यथाशक्ति दंत्तिणा दे श्रीर इस मंत्र का उच्चारण करे। "संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में श्रानन्द स्वरूप होकर निवास - करनेवाले जो कामरूपी भगवान् जनार्दन है, श्रर्थात् जिनसे लोग श्रपनी इच्छा पृर्ति किया करते हैं, वे हमारे इस त्रानुष्ठान में पसन्न हों ।" इस प्रकार चैत्र शुक्त द्वादशी से प्रारम्भ कर के प्रत्येक मास की शुक्त चतुर्दरी को नत रस कर त्रयोदशी को कभी नाश न होनेवाले भगवान् विप्शु की पूजा करे । जिस द्वादशी तिथि को वत रहे उस दिन केवल एक फल खाकर पृथ्वी पर ही शयन करे। इसके परचान् फिर तेरहवें मास के त्राने पर चृत, धेनु, सन प्रकार की सुन्दर सामग्रियों के साथ एक सुन्दर शब्या, स्वर्णमयी कामदेव की प्रतिमा, दूध देनेवाली 'एक क्वेत रंग की गाय कामदेव को दे, ( कामदेव के उद्देश से बाह्मण को दान फरें) फिर त्राक्षाण दग्पति की अपनी शक्ति के अनुकूल श्राभूपण तथा वस्त्र त्रादि से अलहत कर विधिवन् पूजा करे श्रीर शय्या तथा सुगन्धित द्रव्य इत्र श्रादि समर्पित कर उनसे कहे कि 'श्राप प्रसन्न हों ।' इसके पश्चात् धर्म में चित्त लगाकर गाय के छत सीर आदि श्रमेक प्रकार की आहुतियों तथा स्वेत तिलों से कामदेव के विविध नामों का उच्चारण करके हवन करे । फिर कंजूसी छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराये श्रीर उन्हें ईस के दुकड़ों तथा फ़्लों की मालाओं से सूब सन्तुष्ट करें । जो कोई मनुष्य इन उपर्युक्त

विधि विधानों से मदनद्वादरी व्रत का नियम रखता है वह श्रपने सम्पूर्ण श्रविंत पापों से छुटकारा पाकर विष्णुत्व की प्राप्ति करता है । जो कोई प्राप्ती श्रानन्दनेय, समस्त संसार के श्रधीश्वर, विष्णुत्वरूप भगवान् कामदेव का विधिवत् स्मरण करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्तकर सीमाग्य का सम्पूर्ण फल भोगता है । इमलिए हे दिते ! सुख की इच्छा करनेवाले प्राणियों को सर्व समर्थ भगवान् का कामरूप से श्रवश्य स्मरण करना चाहिए । वर्योकि जो स्मर हैं, वही विष्णु तथा श्रानन्दस्वरूप महेश्वर हैं । इस प्रकार चरिष्ठ श्रादि ऋषियों की वार्ते सुनकर दिति ने विधानपूर्वक मदनद्वादरी व्रत का पालन किया । ॥र--२ र॥

दिति के इस मदनद्वादरी व्रत-पालन के माहात्म्य से प्रमावित होकर महर्षि कश्यप सहर्षे श्राकर उसे इन्साङ्गिनी से रूप एवं यौवनवती बनाकर वरदान माँगने का चनुरोध करने लगे । दिति ने पित की चाजा पाकर इन्द्र का वध करने के लिए ऋस्यन्त पराक्रमी तथा राक्तिसम्पन पुत्र को प्राप्त करने का वरदान माँगते हुए कहा 🗠 ं'हे स्वामिन् ! में सन्पूर्ण देवतार्क्यों का श्रकेले ही नाश कर देनेवाले महान् पराक्रमी एक पुत्र का वरदान स्त्राप से चाहती हूँ । महर्षि कर्यप ने दिनि की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा—'हे कल्यािए। सत्कर्म-परायऐं ! में अवश्य तुम्हारे इस वरदान को पूर्ण करूँगा पर इसके लिए हे सुन्नते ! तुम त्राज ही आपस्तम्य ऋषि द्वारा एक पुत्रेष्टियज्ञ करात्र्यो । यज्ञान्त में मै तुम्हारे पुत्रों के परम रात्रु इन्द्र ऋषि देवगर्णों का नारा करने वाले राक्तिमान् पुत्र का गर्भाधान तुम में कल्हँगा। पति की श्राज्ञा प्राप्तकर दिति ने प्रचुर धन लगाकर आपस्तम्य द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और हवन में 'इन्द्र-शत्रु उत्पन्न होंग्ऐसा कहते हुए आहुति छोड़ी । किन्तु देवताओं को जब यह विदित होगया कि इसके सत्परिणाम से दानव तथा राज्यसगण विद्युल होंगे त्र्यर्थात् उनका कल्याण नहीं होगा, तो वे विरोप प्रसन्त हुए । यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि कर्वप ने दिति में गर्भाधान सस्कार किया श्रीर उससे कहा—हे बरानने ! इस गर्भ की रक्ता के लिए तुम्हें सी वर्ष तक इस तपोवन में विरोप सावधान रहने की त्र्यावश्यकता है। गर्भावस्था में तुम्हें संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए; वृत्तों की जड़ों पर न बैठना चाहिए न तो उनके पास ही जाना चाहिए, घरेलू सामिप्रयों-जैसे मूसल, उललल, त्रादि पर नहीं बैठना चाहिए । तालाब, नदी त्रादि के जल में प्रयेश नहीं करना चाहिये ; सुनसान घर में नहीं रहना चाहिये । साँप ऋादि विषेत्ते जानवरों की वितों पर नहीं वैठना चाहिये । चित्त को खिल या उदास नहीं करना चाहिये । नखों, तकड़ी के श्रवजले टुकड़ों तथा राखों से पृथ्वी पर चिद्व नहीं बनाना चाहिये । श्रालस्यवरा होकर सदा निदालु मत बनी रहना ; विरोपराारीरिक श्रम भी मत करना ; राख हड्डी तथा कपाल श्रादि पर न बैठना । लोगों से बाद विवाद न करना; श्रंगोंको सोहना-मरोड़मा नहीं, शिर के वालों को खोलकर मत बैठना, कभी श्रपवित्र न रहना, शिर को नीचे की श्रोर करके रायन न करना । उत्तर दिसा की श्रोर शिर करके न सोना । खिन्न मन, भीगे पैसे तथा नग्न होकर भी कभी रायन न करना । श्रमांगलिक राब्द, शाप श्रथवा गाली-गलीज की धार्ते भी गुँह पर न लाना. अधिक हास्य भी मत करना । सर्वदा मांगलिक कार्यों में दचचित्त हो पति सेवा में तत्प रहना । गर्भवर्य िक्यों के लिए जो लाभदायक श्रीषियां बतलाई गई हैं, उनको जल में छोड़कर गर्म करके हनन

करना । ययने रारीर की रहा में विशेष ध्यान देना, सर्वश्च स्थच्छ वस्त्र श्वादि से मुरोभित होकर प्रसन्न मुर्सी बनी रहना । यास्तु की पूजा में मन लगाना, पित को मुख पहुंचानेवाले कार्यों का ध्यान रखना, प्रत्येक हृतीया को दान देना श्वीर पार्वर्य तथा नक्ते नतों का पालन करना । सभी गर्मिणी क्रियों को इन उपर्युक्त नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिये, इस प्रकार नियम श्वादि के पालन करने पर गर्मिणी का भाषी शिद्यु विशेष श्वायुवाला तथा शीलवान होगा । श्वन्यथा इन नियमों के व्यतिक्रम करने से निश्चय ही गर्मपात होने की सम्भावना बनी रहती है । हे थिये । तुम्हें इन नियमों का पालन गर्मास्थ शिद्यु के कल्लाण के लिए श्वयद्वय विधिपूर्वक करना चाहिये । तुम्हारा कल्लाण हो 'श्वव में जा रहा हूँ।' दिति ने कहा—'श्वायंपुत्र ] में श्वाद्यय इन नियमों का पालन करना। । तदनन्तर महर्षि कश्चय वही सब प्राणियों के देखते-देखते श्वन्तार्थान होगये । दिति भी कश्यप के बताये गये इन नियमों का क्रहोरता से पालन करते हुए दिन बिताने लगी। ॥३०—४१॥

दिति की इन कार्यवाहियों की सूचना पाकर इन्द्र बहुत भयभीत होगये । श्रीर कपट से उसके छिद्रमार्ग द्वारा उदर में प्रवेश पाने की इच्छा से ऊपर से कपट सेवा करने का भाव प्रकट करते हुए वे श्रमरावती पुरी छोड़कर दिति के समीप में ही श्राकर निवास करने लगे। प्रकट रूप में दिखाने के लिए ये श्रत्यन्त शान्त, विनोत तथा धेर्य सम्पन्न धने रहते थे श्रीर बेचारी दिति के स्वार्य की कोई चिन्ता न कर श्रपने ही कल्यांगा साधन में सदा दत्तचित रहते थे। इस मकार इन्द्र के साथ विश्वास एवं सुलपूर्वक दिति का समय बीतने लगा । श्रन्त में जब सी वर्ष में केवल तीन दिन शेप रह गये तब दिति श्रपने को संकल मनोरंथ समक वैठी । हर्ष से पुलकित हो श्रासावधानी से विना पैरों को धोये, केयों के वन्धन को छोड़कर वह निद्रा से विह्नल हो, शिर को नीचे किये हुए दिन में ही रायन करने लगी। इसी समय उपयुक्त अवसर त्राया देल इन्द्र ने उसके छिद्र द्वारा उदर में प्रवेश किया श्रीर श्रपने वज्र से गर्भस्थ शिशु को काटकर सात डुकड़ों में परिस्तृत कर दिया । पर काटे जाने के बाद भी सूर्य के समान चमकनेवाले तेजोमय ये शिशुक्षण्ड सात बालकों के रूप में परिण्त होगये श्रीर रोने लगे। बच्चों को रोता देख इन्द्र ने उन्हें रुदन करने से मना किया, पर वे फिर भी चुप न हुए । श्रीर इस प्रकार रोते देख इन्द्र ने उन एक-एक को फिर सात-सात हुकड़ों में काट ढाला। इस प्रकार उनकी संख्या सात से बढ़कर उनचास हो गयी और वे सबके सव मिलकर श्रीर श्रधिक रुदन करने लगे । इन्द्र ने उन सब रिशुओं को बार-बार ज़ुप रहने का श्रादेश दिया पर वे फिर भी चुप नहीं हुए । तन इन्द्र सोचने लगे कि यह बात क्या है ? किस पुराय कर्म के माहात्म्य से ये मेरे वज्ञ द्वारा कार्ट जाने पर भी फिर से जीवित हो उठते हैं ? कुछ देर बाद योगदृष्टि से मदनद्वादरी त्रत के पुराय फल को जानकर इन्द्र ने सोचा 'निस्चय ही सगवान कृष्णा की पूजा के प्रभाव से इन्हें यह

<sup>े</sup>पूर्चिमा आदि विक्षेत-विज्ञेष पर्वे। पर क्षेत्रेन्याल वे स्वीहार, जो मत के लिए विज्ञेष प्रकल्त माने गये हैं।

२ एक मकार वा झत, निसमें सारा दिन नत रहकर रात में चार पड़ी रात बीतने पर पारणा की जाती है।

असोध शिक्त प्राप्त हुई है, जिस से वज द्वारा कार्ट जाने पर भी ये नष्ट नहीं हुए । श्रीर इस प्रकार गर्म दशा में होने पर भी एक से उनवास हो गये । निरचय ही ये सब के सब अवध्य है । मेरी इच्छा है कि इन्हें अमरत्व की प्राप्ति हो । श्रीर भी, यतः मैंने गर्म में इन्हें भा रुदतः मा रुदतः, (मत रोओ, मत रोओ) यह कहकर चुप कराया है, अतः इनका नाम मरुत् पड़े और यजादि देव कार्यों में इन्हें भी उचित स्थान मिले । ऐसा निश्चय कर इन्द्र उदर के वाहर आये और दिति से अपने इस महान् अपराध को चमा कराने के लिए बड़ी पार्थना की । उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा 'हे जनिन ! मैंने कुतिसत स्वार्थवश होकर ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है, मुक्ते च्ना करो ।' दयाल दिति से च्ना प्राप्त हो जाने पर देवराज इन्द्र ने मरुतों को देवताओं की समानता का पद प्रदान किया । और सब पुत्रों समेत दिति को अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले गये । उद्योगणा ! इसके उपरान्त वे मरुत्गण यज्ञों में भाग प्राप्त करने के अधिकारी हुए और इसी कारण देवताओं के भेमपात्र होने से असुरों के साथ माई होने पर भी उन लोगों ने एकता का नाता नहीं जोड़ा । ।। ५० – ६५।।

श्री मास्य पुराण के ऋादिसर्ग में मरुत् गणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदनद्वादशी वत वर्णन नामक सात्वों ऋध्याय समाप्त ॥७॥

#### ञ्राठवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा — स्त जी ! श्राप श्रादिसर्ग तथा प्रतिसर्ग की वार्ते तो हम लोगों को विस्तारपूर्वक बता चुके । श्रव जो जिन वगों के स्वामी हुए उन्हें हमें बतलाहए । ॥१॥

सूत ने फ्रह्वा—च्राधिगाण ! जिस समय जगत् पितामह ब्रह्मा ने इस सम्पूर्ण पृथ्वी मगदल के अधिनायक्त पर राजा पृथु को अभिषिक्त किया, उसी समय जोपि, यज्ञ, वत, तपस्या, नज़ब्र, तारागण, द्विज, वृत्त तथा तताओं के अध्यन्त पर पर चन्द्रमा को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार उस समय जल की अध्यन्तता वरुण को, धन की कुवेर को, द्वादरा आदित्यों की विन्तुए को, आठ उनुओं की अधि को, प्रजापतियों की दत्त प्रजापति को, मरुतों की इन्द्र को, दैखों और दानवों की पह्वाद को, पितरों की वमराज को, पिराच, रात्तस, मृत, मेत, बेताल और यत्त आदि की शृत्याणि को, पर्वनों की हिमालय को, नदी और नदीं की समुद्र को, गन्यों, विद्यापरों और कितरों की वित्रस्थ को, नागों की अत्यन्त वैज्ञस्वी वाधुक्ति को, सर्पों की तत्तक को, पदियों को गरुड को, अदवीं की उन्चेश्चवा को, मृगों (जगली जानवरों) की सिह को, गीयों की वैत को, सम्रूप वनस्पतियों की पाकड़ को दी। दसों दिशाओं के दिश्यलों को भी पूर्व आदि

१. देशबर इन सर्वयवम सृष्टि कार्य ।

<sup>॰,</sup> भादि सृष्टि के भनन्तर देख प्रमृति प्रनापतियों द्वारा विस्तारित सृष्टि वार्य ।

दिराज्यों की अध्यक्ता पर अभिषिक किया । इनमें से सुधर्मा अरातिकेंद्र को पूर्व दिशा का स्वामी बनाया, इसके उपरान्त दिक्तिए दिशा का आधिपत्य शंखपर सर्वेश्वर को दिया । इसी प्रकार समस्त ब्रह्माएट को अपने में अन्तर्मृत करनेवाले भगवान ब्रह्मा ने केन्द्रमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्त बनाया, फिर्हिरग्वरोमा देवसुत को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया । ये उपर्युक्त दिशाओं के दिवपालगण आज भी चारों और से इस भूमगडल की रक्ता करते हैं । इस प्रकार इन चारों दिकपालों से सुरिन्ति इस पृथ्यों मगडल पर सर्वप्रथम उस पृथु नामक राजा का राज्याभिषेक किया गया । चानुप मन्यन्तर के समाप्त होने पर वैवस्वत मनु के प्रारम्भ काल में सूर्य वंश का प्रतापी राजा वह पृथु ही इस चराचर जगत् का प्रजापित था । ॥२—१२॥

श्री मात्त्य महापुरागा में द्याधिपत्य-श्रभिपेचन नामक त्याठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८॥ .

#### नवाँ ऋध्याय

सत ने कहा--प्रधिपाण । इस प्रकार स्वष्टि सम्बन्धी मत्स्य भगवान् की वार्ते सुनने के उपरान्त मनु जी ने पुनः जनार्टन से पृक्षा---मधुस्दन । श्रवं पृर्वकाल में उत्पन्न होनेवाले पूर्वजों के पुग्य चरितों को हमें बतलाइये ॥१॥

मत्स्य भगवान् ने कहा—मार्वण्डनस्वन न्यतियर मनु जी ! श्रव में मन्वन्तरों को, तुमसे पहले उत्पन्न होनेवाल मनुश्रों के जीवन चिंत को, प्रत्वेक के शासन काल के प्रमाण को तथा उनके द्वारा विस्तारित की गई इस सृष्टि के ब्रुचान्त को संस्पेप में बतला रहा हूँ, राग्निवपूर्वक दचिच होकर सुनिये ! प्राचीनकाल में स्वायम्प्रव नामक मन्वन्तर में यामा नामक देवगण हुए थे और मरीचि श्रादि सप्तिर्प भी उसी समय में हुए सुने जाते हैं । उस स्यायम्प्रव मनु के श्राधोध्र, श्रिमवाह, सह, सबन, ज्योतियमान्, श्रुतिमान्, ह्व्य, मेपा, भेषातिथि श्रीर वयु नांसक दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वारा उनके वंश का विस्तार हुआ था । ये सभी प्रतिसर्ग के विधान करने के बाद परमपद को चले गये । यह स्वायम्भुव मनु का वंश में सुना चुका श्रव स्वारीचिप नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ । स्वारीचिप मनु के देवता के समान तेजोमय नम, नसस्य, प्रसृति श्रीर मानु नामक चार यशस्यी पुत्र हुए । इस मन्वन्तर में दल, निश्च्यवन, स्तन्त, प्राण, कश्यप, श्रीवं श्रीर बृहस्पति—ये सात व्यर्थि हुए सुने वाते हैं । इस म्वरिपिय मन्वन्तर में सुप्ति श्रीर कामक स्वार विषय हुए सुने वाते हैं । इस म्वरिपिय मन्वन्तर में सुप्ति नामक देवता तथा हस्तीन्द्र, मुख्त, मृति, श्राप, ज्योति, श्रय श्रीर स्वय नामक सात विसष्ट के पुत्र प्रज्ञापति हुए—एसा सुना जाता है । वृसरे मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हुँ श्रीर समय नामक सात विषय के श्रीत्त-मीय नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हुँ, नितम श्रीति नामक मनु के ईप, र्कज, तर्ज, श्रुचि, श्रक, मुसु, माप्य, नामस्य, नाम और सब से कनिन्ड सह नामक उदार श्रीर यशस्वी दस पुत्र उत्पन्न हुए । इस मन्वन्तर में मावना नामक देवगण हुए तथा श्रीतग्रीय तेजस्वी कीकुरुगिह, दालन्य, ग्रंस, ग्रवहण, रिव, रित,

ौर सस्मित नामक सात योग रास्त्रि के परम पारगामी ऋषि हुए । त्र्यव तामस नामक चतुर्थ मन्वन्तर का र्गणन कर रहा हैं, जिसमें कवि, प्रथु, श्रमि, अकिप, किप, जल्प श्रीर धीमान् नामक सात प्रसिद्ध मुनि ्ए । इस मन्बन्तर के देवता साध्य नाम से विख्यात थे । तामस मनु के श्रक्टमप, धन्बी, तपोमूल, तपोधन, . तपोरत्नि, तपन्य, तपोद्युति, परन्तप, तपोमागी त्र्रीर तपोयोगी नामक सटाचार परायण दस पुत्र थे, जिनसे उनके वश का विषुल विस्तार हुआ। इसके उपरान्त पॉचर्वे रैवत नामक मन्वन्तर का वर्णन सुनिये। उस समय टेनवाहु, सुत्राहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरएयरोमा श्रीर सप्तास्व नामक सात ऋषि हुए। देवतागरा श्रमूतरज के नाम से विक्यात थे। पजाएँ शुमकर्म युक्त थीं। रैवन मनु के श्ररुण, तत्वदर्शी, वित्तवान् हब्यप, कपि, युक्त, निरुत्युक, सत्त्व, निर्मीह तथा प्रकाशक नामक दस धर्मपरायण नलवान् तथा पराक्रभी पुत्र थे । वर्ठे चातुष मन्वन्तर में भृगु, सुधामा, विरजा, सिहप्त्यु, नाद, विवस्वान् त्र्योर स्रतिनामा नामक सात मृति हुए तथा लेखा, मृश्मव, ऋभाव, वारिमूल श्रोर दिवीकस इन पाच उपाधियों से विमृपित देवताश्रों की योनिया थी । न्यायन्भुव मनु के वश में जिस प्रकार दस पुत्रों का वर्षीम-उपर किया गया हे, उसी प्रकार रुरु आदि दस पुत्र चालुप मनु के भी हुए। इस प्रकार चालुप मन्वन्तर का वर्णन में सुना चुका अत्र इसके उपरान्त सातवें मन्यन्तर का वर्णन कर रहा हूँ, जो वैयम्यत नाम से लोक में कहा जाता है। इस मन्यन्तर में ऋत्रि, वशिष्ठ, करवप, गौतम, योगनिरत भारहाज, प्रतापी विश्वामित्र तथा जमदिश नामक सात ऋषि ये, जो इस समय भी विख्यात है । ये सातों महर्षिगए। धर्म की विधिवत् व्यवस्था बोध कर परम पद की प्राप्ति करते हैं । वेवन्वन मन्यन्तर के समय साध्य, विदेनेरेव, रुद्र, मरुत् , वसु, ऋदियनीऱुमार श्रीर श्रादित्य---ये सात देवगण थे। इक्ष्याकु आदि दस पुत्र वैवन्वत मनु के थे, जो भूमगडल भर में अपने पुग्य कर्म से यश प्राप्ति कर चुके हैं । इस प्रकार उपर्युक्त सातों मन्वन्तरों के समय में सात-सात महर्षि हो गये है । ये सन श्रपने श्रपने समय में धर्म की विधित्त न्वतस्था वॉधकर परम पद की प्राप्त करते हैं। अप इसके बाद में सर्वर्ण नागन भावी मन्युन्तर का वर्णन कर रहा हु, जिसमें श्रव्यत्थामा, शरहान्, कोशिक, गालव, शतानन्द, क द्वप खोर राम (परशुराम) नामक सात महर्षि प्रादुर्भृत होंगे । सावर्षा मनु के धृति, वरीयान्, यमस्, सुर्वणः, वृष्टिः, चरिन्णुः, ईङ्ग, सुमति, वसु श्रोर परात्रमशाली शुत्र नामक दस सुनसिद्ध पुत्र होते । इसी प्रकार भिष्य में रौच्य थादि थानेक थान्य मन्यन्तरों का वर्णन किया गया 🖰 । रचि नामक प्रजापति के पुत्र का नाम रोच्य मनु तथा मृति नामक प्रजापति के पुत्र का नाम मोत्य मनु पड़ेगा । इसके उपरान्त बन्ना के पुत्र मेरमावर्गि मनु नाम से विख्यात होंग । श्रोर उनके श्रतिरिक्त कत, कतथामा श्रीर विष्यक्षेत नामक तीन मनु भी उत्पन्न होंगे । राजन् ! इस प्रकार श्रतीन स्त्रोर भविष्य में होनेवाले मनुर्यों को में व्याप से बतला चुका। ये सन लोग मिलकर १९४ युगों तक इस मूमण्डल को व्याप्त किये रहेंगे। व्यर्थात् इन १४ मनुव्यों में से एक मनुका व्यथिकार काल ७१ युगों तरुका रहेगा। ये सभी गनुगण अपने अपने समय में इस सम्पूर्ण चराचर अगन् का निर्माण घरके करपान्त के अवसर पर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं । ऋषिगछ । एक सहस्र युग की समाप्ति होने पर ये मनुगण पुन

प्रादुर्मुत होकर विनष्ट होते हैं श्रीर ब्रह्मा श्रादि देवगण भी विष्णु का साँगुज्य प्राप्त करते हैं श्रीर भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे । ॥२-३ र॥ े ।

श्री मात्स्य महापुराख में मन्वन्तर वर्णन नामक नवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ ह॥

## दसवाँ अध्याय

ऋषियों ने पूछा — सूतजी ! प्राचीनकाल में श्रानेक राजाश्रों द्वारा यह पृथ्वी शासित हो चुकी है — ऐसा सुना जाता है। प्रथ्वी से सम्बन्ध रखने के कारण राजाश्रों का नाम भी पार्थिय कहा जाता है। पर इसका 'पृथ्वी' यह नाम किसके सम्बन्ध से पढ़ा है श्रातथा इसका 'पृथ्वी' नाम पड़ने का क्या कारण है श्रितथा इसकी 'गों' नाम से ज्वाति क्यों हुई ? इन सब वातों को ऋषापूर्वक हमें बतलाइये। ॥१ — २॥

स्रत ने कहा -- ऋषिगसा ! पाचीनकाल में स्वायम्भुव मनु के बंस में श्रंग नामक एक प्रजापति हुन्ना, जिसने मृत्यु की श्रत्यन्त भयानक मुखवाली सुनीया नामक कन्या से श्रपना विवाह संस्कार किया। उसके संयोग से ऋत्यन्त पराक्रमी देन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पीछे चलकर बड़ा विधर्मी शासके हुआ। अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को अधीन कर वह अधर्म में तत्पर होगया, दूसरों की स्त्री चुराकर पंजा के साथ भी श्रात्याचार करने लगा । इस प्रकार संसार के धर्मकार्यों में स्वच्छन्दता की प्राप्ति के लिए महर्षियों के श्रात्यन्त श्रनुनय-विनय-करने पर भी जब उसने श्राज्ञा नहीं दी तो उन्होंने शाप देकर उसे मार डाला. पर राजाहीन पृथ्वी में अराजकता फैल जाने के भय से उन निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक उसके सारे शरीर का मन्थन किया । जिससे उसके रारीर के मातृ श्रंश से काले कजाल के समान शरीरवाले म्लेच्छों की जातियाँ तथा उसके रारीर के धर्मपरायगा पिता के श्रांरावाले दाहने हाथ से धनुप-वाण श्रीर गदा हाथ में लिये हुए, रजजटित करन कुंडल से अलंकृत, देवताओं के समान तेजीम्य शरीरवाले, अतिराय धार्मिक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । यतः यलपूर्वक मधे जाने से पूछु (मोटी मुजा) से उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी श्रतः उसकानाम भी पृथु ही रखागया। यद्यपि त्राह्मर्याने उसे पिता के पद का उत्तराधिकारी त्रनाकर राज्यामिषिक्त कर दिया था, पर फिर भी उसने ऋतिराय दारुए तपस्या करके विष्णु मगवान के बरदान से सारे चराचर जगत् को जीतकर स्वयं भी अध्यक्ता प्राप्त की । अपने पिता के कुरवन्य के कारण सारे म्मगरदल में श्रनध्यायियों द्वारा यज होता देख एवं श्रधर्म को बढ़ता जान वह महाबलरााली पृथु पर्म कृद्ध हो याणों से सारे मूमगडल को जला देने के लिए उधत हुआ। उसे कुद्ध देख पृथ्वी 'गाय का रूप धारण कर भागने लगी श्रीर प्रचण्ड धनुर्घारी पृथु उसके पीछे-पीछे दीड़ने लगा । पृथु को श्रपने पीछे लगा देखकर धवने की कोई आशा न जान पृथ्वी एक जगह हतारा होकर सड़ी हो गई और कहने लगी-'हे नाथ ! में क्या करूँ १' प्र्यु ने कहा--'हे सुत्रते ! तुम शीघ ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत् को मनोवांद्वित पतों की सिद्धि दो ।' प्रमु की त्राजा सुनकर पृथ्वी ने कहा-- 'श्रच्छा, ऐसा ही होगा ।' प्रमु ने उसकी

अनुमति जान स्वायम्भुव मनु को बछड़ा बनाया श्रीर श्रपने ही हाथों से उस गी रूप धारिगी पृथ्वी का दोहन किया । इस प्रकार दुहा गया पदार्थ शुद्ध श्रन हुन्ना, जिससे संसार के सभी प्राणियों का पालन होता है। फिर ऋषियों ने चन्द्रमा को बञ्जड़ा बनाकर उसको दुहा. जिसमें दुहने वाले बहर्स्पति, पात्र वेद तथा दुहा गया पदार्थ तप था। देवतास्रों ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाले सूर्य, वछड़ा इन्द्र श्रीर दुहा गया पदार्थ तेजोमय बल था । देवतास्त्रों का पात्र स्वर्णमय था । स्नन्तक ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें यम बळड़ा तथा स्वधा रस था । पितरों का पात्र रजतमय था । नागों ने पृथ्वी का दोहन किया, उनका पात्र तुम्बी, बद्धड़ा तत्त्वक नागराज, दुहनेवाला धृतराष्ट्र नामक नागराज तथा दुहा हुन्ना पदार्थ विष था। श्रपुरों ने भी पृथ्वी से लौहमय पात्र में इन्द्र को पीड़ा देनेवाली माया का दोहन किया । उनके इस व्यापार में प्रह्मादपुत्र विरोचन दैत्य वञ्जड़ा तथा माया का प्रवर्त्तन करनेवाला द्विमूर्धा दुहनेवाला बना था। फिर हे राजन् ! अन्तर्हित हो जाने की इच्छा से यहाँ ने भी कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में बसुधा का दोहन किया । प्रेतों श्रीर राक्सों ने पृथ्वी से रक्त धारा का दोहन किया, जिसमें रीप्यनाम नामक प्रेत दुहनेवाला तथा सुमाली नामक पेत बळड़ा बना था । श्राप्सराश्चीं समेत गन्धवीं ने चैत्रस्थ को बळड़ा बनाकर कमल के पत्तों में सुगन्धि का दोहन किया, जिसमें दहनेवाला नाट्यशास्त्र का पारगामी बररुचि नामक गन्धर्व था । पर्वर्तो ने पृथ्वी से श्रनेक प्रकार के रहीं तथा दिव्य तेजीमयी श्रीपिधर्यों का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाला महागिरि सुमेरु, बछड़ा हिमवान तथा पात्र शैलमय था । वृत्तों ने पृथ्वी से त्रांकुर त्रादि के टूटने पर निकलनेवाले दूध को पलाश के पत्तों में दुहा, जिसमें दुहनेवाला शाल वृत्त था। वह पुष्प ऋौर लताओं से लदा था। वृद्धों के इस दोहन व्यापार में ऋत्यन्त समृद्धिरााली सर्ववृद्धमय पीपल चळड़ा बना था । इसी प्रकार संसार के श्रान्य जीवधारियों ने भी उस समय मनमाने ढंग से पृथ्वी का दोहन किया । पृथु के राज्य काल में सारी पृथ्वी पर लोग दीर्घायु धन-धान्य सुख समृद्धि से सस्पन थे। कोई मनुष्य न तो दरिद था, न रोगी था श्रीर न पापी । प्रजा में किसी भी आधिदैविक या आधिमौतिक उपदव का श्रातंक नहीं था। सर्वदा लोग दुःख गोकादि से विवर्जित तथा त्रानन्दित रहते थे। महा पराकभी राजा पृथु ने प्रजा की कल्याया भावना से प्रेरित हो बड़े-बड़े पर्वतों को श्रपनी धनुप कोटि से उखाड़कर प्रथ्वीतल को समतल कर दिया था। उसके ग्रासनकाल में कोई पुर, आम श्रथवा दुर्ग नहीं था श्रीर न श्रात्म रत्ता श्रादि के लिए श्रक्ष-ग्रस्न धारण करनेवाले मनुष्य ही थे। त्त्व श्रादि श्रतिराय दुःख देनेवाले श्रसाध्य रोगों का तो एकदम श्रमाव था । श्रर्थशास्त्र का कोई भी श्रादर नहीं करता था । प्रजा धार्मिक कार्यों में निरत थी। ॥२-३३॥

जिन-जिन दुहनेवाले वर्ग विशेष के लिए जिस-जिस पात्र तथा जिस-जिस दुष्य (दुहै गये) पदार्थ का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उसमें जिस वर्ग विशेष की जिस विशेष पदार्थ में प्रधिक रुचि है ? उसने उसी का दोहन किया है। यज्ञ तथा श्राद्ध श्रादि कार्यों में लोगों को जानकर वे ही पदार्थ उन्हें देने चाहिये। इस प्रकार में वह कथा श्राप लोगों को सुना चुका, जिस कारण यह मही (प्रध्वी) धर्म परायग्र

राजा पृथु की पुत्री के पद को आप्त हुई थी । उसके श्रतिराय श्रमुखग के कारण ही पण्डित लोग उसे 'पृथ्वी' के नाम से पुकारते हैं ॥३४-३५॥

श्री मात्स्य महापुराण में येनपुत्र पृथु वर्णन नामक दसवों श्रध्याय समाप्त ॥१०॥

# ग्यारहवाँ ऋध्याय

मृष्यिगण योक्तं —तत्वदर्शः सूत् जी । श्राप भ्रमानुसार सम्पूर्ण सूर्यवंश तथा चन्द्रवंश का विस्तार जैसे हुत्र्या है, हमें वताइवे ॥१॥

सन ने कहा - ऋषिगणः ! प्राचीन काल में सर्वनथम महर्षि करवप की श्रदिति नामक पत्नी में विवस्वान् नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसकी परम तेजस्विनी संज्ञा, राजी तथा प्रमा नाम की तीन कियाँ थीं। जिनमें से सर्व प्रथम रेवत की पुत्री राजी ने रेवत नामक पुत्र को उत्पन्न किया । इसरी स्त्री प्रभा ने पमात नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । तीसरी स्त्री त्वाप्ट्री ने, जिसका एक नाम संज्ञा भी था, मन् श्रीर यम नामक दो पुत्रों को तथा यमुना नामक एक पुत्री को उत्पन्न किया । इनमें यम श्रीर यमुना-ये दोनों जहवा उत्पन्न हुए थे। बहुत दिनों बाद एक बार विवस्त्राम् के श्रतिराय तेजीमय रूप की न सहन कर सकते के कारण त्वाप्ट्री ने श्रपने ही समान श्रविग्रय सुन्दरी छाया नामक एक स्त्री को श्रपने गरीर से उत्पन्न कियाँ श्रीर उसे श्रपने सामने खड़ी देखकर कहा--'हे बरानने ! तुम हमारे पतिदेव विवस्वान, फी सेवाँ करो श्रीर मेरें बालकों का माता के समान स्तेह से पालन-पोपए करों l' छाया द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर वतपरायणा त्वाप्ट्री अन्यत्र चली गयी । इंधर देव विवस्तान् भी छाया को संज्ञा (त्वाप्ट्री) ही समक्त कर आदर पूर्वक पूर्ववन् व्यवहार करते रहे । श्रीर उसमें उन्होंने यथासमय मनु के समान तेजस्वी श्रीर पराक्रमी एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वैवन्वन् मनु के सवर्ण (समान रूप रंग) होने के कारण सावर्शि नाम से विख्यात हुआ। इसके उपरान्त शनि नामक एक पुत्र तथा विष्टि श्रीर तपती नाम की दो कन्याओं को भी सूर्य ने खाया को संज्ञा ही समभ्यते हुए उत्पन्न किया । खाया श्रपने पुत्र मनुको सभी सन्तानों से श्रिधिक प्यार करती थी । उसके इस व्यवहार को संजामुत मनु तो सहन कर लेते थे पर फ्रोध से श्रमिमृत यम नहीं सहन कर सकते थे। एक दिन इसी प्रकार के व्यवहार से उनकर यम श्रापने ,दाहने पैर को उठाकर हाया को मारने के लिए दीड़ पड़े 1 छाया ने यम की यह सुदा देख उसे शाप दे दिया कि 'यह तुम्हारा एक पर, जिससे मुक्ते मारने दीड़े हो, सर्वदा क्रिमियों से युक्त, पूय चौर दूपित रक्त से विनीना तथा क्तपूर्ण रहा करेगा ।' यम छाया का ऐसा शाप सुनकर खिल हो गये । श्रीर उदास मन हो श्रपने पिता से उन्होंने निवेदन किया कि 'हे तात ! परम कोधी स्वाभाववाली मेरी माता ने बिना किसी व्यपराध के ही मुक्ते ऐसा शाप दे दिया है। लड़कपन की चंचलता के कारण मैंने केवल एक बार श्रपना पैर उठा लिया था, इस होटे-से अपराध पर, भाई मनुके निषेध करने पर भी उसने मुक्ते येसा भीषण शाप दे दिया ।

श्रतः मुफे विदित होता है कि वह मेरी सच्ची माता नहीं, श्रिपेतु बनावटी माता है। यम की विषाद पूर्ण बातों को मुनकर दिवाकर ने यम से कहा—महाबुद्धिमान् ! मैं क्या कहूँ ? श्रपनी मूर्वता के लिए किसे दुःख नहीं मेलना पड़ता, श्रथवा संचित कर्म के बन्धन को कीन विना मोगे छुटी पा सकता है ? महादेव को भी श्रपने शुमाशुभ कर्मों का फलाफल भोगना पड़ता है तो श्रन्य प्राणियों के लिए क्या कहा जाय ? बेटा ! लो, मैं एक मुर्गा तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारे इस पैर में उत्पन्न होनेवाले कृमियों को तुरन्त सा जायगा श्रीर दृषित मज्जा तथा रक्त श्रादि के विकारों को भी दूर करेगा ॥२—१७॥

पिता की इस प्रकार की निराशा भरी बातें सुन यशस्वी यम ने विरक्त हो गोकर्ण तीर्थ में जाकर भीषण तपस्या की । श्रीर बीस सहस्र वर्षों को फल, पन्ने श्रीर वायु का ब्याहार फरके महादेव जी की श्रासाधना में व्यतीत कर दिये । इस भीषण तपश्चर्या पर सन्तुष्ट होकर त्रिश्लाशी महादेव ने यम को लोकपाल, पितरों का श्राय्यत्त तथा जगत् के धर्म तथा व्यथम का निर्णायक पद प्राप्त करने का वरदान दिया । निप्पाय राजन् । इस प्रकार महादेव के बरदान से यम को लोकपाल, पिनरों की श्राय्यत्तता एवं समस्त संसार के धर्माधर्म के निर्णायक का पद प्राप्त हुआ ॥१८—२१॥

इघर भगवान् भास्कर त्वाप्ट्री संज्ञा की सब करतूर्ते जान गये । वे श्रत्यन्त कुपित हुए श्रीर त्वष्टा (विश्वकर्मा) के पास जाकर सारी वार्ते वंतलायीं । ऋषिगरण 1 विवस्तान की रोप तथा श्रमर्प से मरी . बांतें सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी सान्त्वना दी श्रीर कहा- भगवन् ! श्रापके इस प्रगाद श्रन्यकार के नाश करने वाले श्रतिशय प्रचएड तेज को न सहन कर सकने के कारण मेरी पुत्री त्वाप्ट्री, बडवा (धोड़ी) का रूप धारण कर मेरे पास श्रवस्य त्राई थी : पर मैने उसे ऋपने पास रहने की श्रनुमति नहीं दी । मैने कहा था---क्योंकि तुम विना श्रपने पति की त्राज्ञा के छुपकर मेरे पास श्राई हो, श्रतः मेरे घर में तुन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए ।' इस प्रकार श्रापके श्रीर मेरे-दोनों स्थानों से निरारा होकर उस निप्पापा ने दुःखी चित्त से उसी बडवा रूप में महदेश का मार्ग प्रहुण किया श्रीर मूलोक को चली गई । इसलिए भगवन् ! मेरे उपर कृपा की जिए । यदि सचमुच श्रापका कोई भी श्रपकार न कर मै श्रनुमह का भाजन हूँ, तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए । दिवाकर । मै ऋपने यन्त्र द्वारा आपके इस श्रमग्र एव दाहक तेज को, जिसे सर्वसाधारण नहीं सहन कर सकते, दुख हल्का कर दूँगा । प्रभो ! इस प्रकार श्रापका रूप लोक में श्रात्यन्त श्रानन्दकारी हो जायगा । सूर्य ने इस प्रस्ताव को जब श्रंगीकार कर लिया तो विश्वकर्मा ने अपने भृमियन्त्र के चक्के पर विठाकर उनके असद्य सेज को हल्का कर दिया और उस पूर्व भचपढ तेज द्वारा उसने भगवान् विच्या का सुदर्शन चक, शिव का त्रिशृल, तथा दैत्य श्रीर दानवीं का विनाश फरने वाले इन्द्र का विशाल वज्र निर्मित किया । इस प्रकार विश्वकर्मा ने भगवान् मास्कर के दोनों पैरों को छोड़कर श्रन्य सभी श्रंगों को परम मनोहर एव श्राकर्षक बना दिया; उनके पैर के तेज को श्रपेताइत अत्यन्त असब होने के कारण वह नहीं देख सका, जिससे पेरों में पूर्ववत् तेज बना ही रह गया । इसी कारण पूजा श्रादि कार्यों में कहीं पर सूर्य के पेर नहीं बनाये जाते । यदि कोई पैरों वाले सूर्य का

त्राकार बनाकर पूजा आदि करता है तो वह निन्दित पाषियों की गति प्राप्त करता है तथा संसार में अनेक भकार के कहाँ को भोलकर दृष्टी होता है। इसलिए धर्मारमा जनों को मन्दिरों में अथवा चित्रों में देवाधिदेव भगवान सूर्य की प्रतिमा का पैर नहीं बनाना चाहिए। ॥२२–३३॥

इधर विश्वकर्मा द्वारा श्रास्यन्त सुन्दर स्वरूप पाकर देवताश्चों के श्राधिपति. भगवान् भास्कर, श्रातिस्य तेजस्वी घोड़े का रूप धारण कर पृथ्वी लोक को गये। श्रीर वहाँ श्राति कामुक हो बढ़वा रूपधारिगी खाप्ट्री के मुख को श्राप्त मुख से लगाकर श्रापनी कामवासना प्रकट की । सूर्य के उस महान् एवं तेजस्वी श्रश्वकर्म को देखकर त्वाप्ट्री संज्ञा 'यह कोई श्रान्य पुरुष है' इस श्राप्रंका से भयभीत हो, श्रापने मन में श्राति खुठ्य हुई श्रीर श्रापने नासापुटों (श्र्यक्षें) से उसके वीर्य को बाहर गिरा दिया । श्रश्वकरपारी भगवान सास्कर के उस वीर्य से दोनों श्राश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई. । नासिका के श्राप्त माग से निकलने के कारण वे नासत्य तथा दक्ष नाम से विख्यात हुए । कुछ दिनों बाद श्रश्वकरपारी मगवान् विवस्तान् को पहचान कर त्वाप्ट्री बहुत ही सन्तुष्ट हुई श्रीर श्रतिस्य श्रानन्दित हो पति के साथ विमान पर चड़कर स्वर्ग लोक को गई । ॥३४–३०॥

छाया पुत्र सार्वाण् मनु आज भी सुमेरु गिरि पर तपस्या में निरत हैं। द्वितीय पुत्र शनि ने अपनी उम्र तपस्या के प्रभाव से महाँ की पदवी प्राप्त की। यसुना और तपती नामक दोनों कृत्याएँ नदी के रूप में परिएत हो गई और तीसरी कृत्या विष्टि (भद्रा) समय (सुह्चों) में अत्यन्त घोर रूप धारण कर कर व्यवस्थित हुई। धैवस्वत मनु के अत्यन्त पराक्रमी और तेजाची दस पुत्र हुए। जिनमें सर्वप्रधम इल, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उत्पन्न हुआ था। अन्य छोटे नव पुत्र इस्वाकु, कुरानाम, आरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करप, महावली शर्याति, प्रपन्न और नाभाग नाम से विख्यात थे, जो सब के सब दिव्य गुणों से सम्पन्न थे।।।१८-४१॥

बहुत दिनों बाद धर्म परायण वैवस्वत मनु ने ज्येष्ठ पुत्र इस का राज्याभिषेक कर तपस्या करने के लिए महेन्द्रवन का मार्ग महण्य किया । पिता द्वारा राज पद मास हो जाने के बाद इस ने दिपिन्नय करने की इच्छा से इस सारे भूमगृङ्क का अमग्र किया । सभी द्वीपों में जा-जाकर उसने वहीं के राजाओं को गर्नरित किया । इसी प्रसंग में एक बार उसने करपदुम की लताव्यों से सबन शरवण नामक एक बड़े उपवन में घोड़ा दौड़ाते हुए प्रवेश किया, जिसमें सोमार्थरीयर महादेव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे । उस शरवण नामक महान उपवन में 'किसी परकीय पुरुष के छा जाने से लजिजत होना पड़ेगा' इसिलिए पार्वती जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'यदि कोई पुरुष जीव द्वाश्वारे इस उपवन के दस योजन मगुडल में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जामगा ।' राजा इस को शरवण उपवन प्रवेश के विषय में पार्वती जी की यह प्रतिज्ञा ज्ञात नहीं थी, अतः उन्होंने बे-रोक श्रेष्ठ किया । परिणामतः प्रवेश करते ही की रूप में परिवर्तित हो गये । इस प्रकार की इस प्री में स्त्र गया । इस के शरीर से पुरुषक के सभी जिह तुस हो गये । इस प्रकार की रूप हो जाने पर राजा बड़ा विस्मित हुआ। सी

होकर वह इला के नाम से ख्यात हुआ । खी होते ही उसके पीन एवं उत्तत स्तन हो गये। वह मनोहर किट प्रदेश और स्थूल जपन मण्डलों से समन्वित हो गये। मनोहर कमल के दलों के समान नेत्र, कृष्ण रारार, एवं पूर्धिमा के चन्द्रमा की माँति आकर्षणशील मुख से उसकी एक आपूर्व शोभा हो गई। विलास के लिये लालायित चंचल नेत्रों एवं गोल मोटे बाहुओं से उसका सौन्वर्य बहुत बढ़ गया। छुशोभित काले और पुँचराले बालों, सूक्ष्म और मनोहारिणी रोमावली, सुन्दर, स्वच्छ और आकर्षक दाँतों की सुपमा, मीठी और गर्भार शब्दावली से बह परम छुशोभित हो गई। शरीर की गौर कान्ति, हंस और हाथी के समान मतवाली और लुमावनी चाल, दो घनुप की कोटि के समान टेड़े नेत्रपक्ष्म, पतले और लाल नलों से सुशोभित इला उस उपवन में अकेली चूमती हुई सोचने लगी कि 'इस महान उपवन में मेरा कीन पिता है ? कौन माता है ? कौन भाई है ? और किस की मै पत्नी हूँ ? आभी न जाने कितने दिनों तक अकेली इस मृतल में गुम्ते रहना पड़ेगा ?—इस प्रकार चिन्ता में निमान इला को उपवन में घूमते हुए चन्द्रमा के पुत्र बुध ने देखा और उसके आकर्षक सौन्दर्य एवं बीवन पर मुश्य होकर उसे स्ववश करने का उपाय सोचा। ॥१२ - पर श॥

इला को श्रपने वरा में करने के लिए कामपीड़ित बुध ने बड़ा यह किया। अपने हाथों में कमण्डलु श्रीर पुस्तक ले ब्रह्मचारियों की भाँति उसने ऋपना एक विशेष वेश बनाया। हाथ में दराड धारएा किया। श्रीर बाँस के दराड में श्रानेक पवित्र बस्तुंत्रों को बाँधकर श्रापने को विप प्रकट करने के लिए मोटी शिखा बाँभकर, पुष्प, जल समिया श्रीर कुश लिये हुए श्रनेक विद्यार्थियों को साथ लिया। कानों में कुएडल धारगाकर वेद का उच्चारण करते हुए वह ऐसी मुद्रा व्यजित करने लगा मानों निश्चय ही कुछ ढूँढ रहा हो । इस भकार उस महान् उपवन की सीमा से थोड़ी दूर बाहर ही वृत्तों की अरगुट में वह बैठ गया श्रीर वहीं से वन में घूमती हुई इला को बुलाने लगा । श्रकस्मात् भय से श्रचकचाये हुए की तरह उसने उलाहना देते हुए इला से कहा---- 'सुन्दरि ! घर से श्रामित्रोत्र श्रादि श्रीर मेरी सेवा-शृश्रुपा छोड़कर सुम यहाँ कहाँ चली श्राई हो ? तुग्हारे साथ विहार करने की यह सुन्दर बेला बीतती जा रही है छौर तुम पागलों की भाँति निरु-देश्य कैसी घूम रही हो ? यह सायंकाल की बेला विहार करने योग्य है, ऋतः पुष्प आदि सुगंघित द्रव्यों से श्रंगों को श्रलकृत कर सुनसान घर को चलकर श्रलंकृत करो ।' इला ने बुध की ऐसी उलाहना भरी वार्ते सुनकर कहा-'तपस्विन् ! श्रापने जो ये सब वार्ते वृताई हैं, उन्हें मै एक दम मल-सी गई हूं । इसलिए हे निप्पाप ! मुक्ते स्वयम् मेरा, अपना तथा मेरे कुल का परिचय दीजिये ।' इला के अनुरोध पर बुध ने उस मनोहर श्रंगींवाली से कहा---'मुन्दरि ! तुम्हारा नाम इला है, श्रीर मै कामुकला में भवीगा श्रनेक विद्यात्रों का जानने वाला बुध हूँ । मे श्रात्यन्त तेजस्वी कुल में उत्पन हुआ हूँ, मेरा पिता ब्राह्मणीं का श्राधिपति है। मुध की इस प्रकार की वातों में श्राकर इला उस के घर चली गई। श्रीर रलजटित लम्भों से विमिशिडत माया द्वारा रचित बुध के दिन्य भवन में स्थित होकर उसने ऋपने को कृतकृत्य समम्प्र लिया । सोचने लगी 'श्रहा कितना श्रच्छा है, जो में तथा मेरा पित--दोनों इतने पुनी, इतने रूपवान्

इतने उच्च कुरतवाले श्रीर इतने साम्यराली हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के श्रामोद-प्रमोद के साधनों से सुसम्पत्न इन्द्र के भवन की माँति बुध के भवन में इला ने बहुत दिनों तक उसके साथ मोग-विलास पूर्ण जीवन व्यतीत किया। ५५--६६॥

श्री मात्स्य महापुराया में इंला-बुध समागम नामक स्यारहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥११॥

### ्र वारहवाँ ऋध्याय

स्तजी बोले-मरपिगए । इस प्रकार वहे माई इल के स्त्री होजाने के कारण बहुत दिनी तक राजधानी न लीटने पर छोटे भाई इक्ष्वाकु श्रादि हुँदते हुए उसी शरवण नामक महान् अपदन के समीप पहेंचे । श्रीर बन में प्रवेश करनेवाले मार्ग के पूर्व में ही श्रागे खड़ी हुई सुन्दर बड़वा (घोड़ी) को उन सर्वे ने देखा, जिसका शरीर रहों से जड़े गये जीन के कारण खूब चमक रहा था । सभी बुन्तु जीन को पहचान कर बड़े विस्मय में पड़ गये श्रीर परस्पर कहने तमे कि 'श्ररे 1 यह तो चन्द्रपम नामक श्रेष्ठ छोड़ा हमारे अप्रज महाराज इल का है। यह घोड़ी के रूप में कैसे परिएात हो गया !' अपने सन्देह का निवारग् करने के लिए उन्होंने सारा भृजान्त अपने कुल पुरोहित वसिष्ठजी को कह सुनाया और पृक्षा-पीगियाँ में श्रेष्ठ ! यह ऐसी विचित्र बात कैसे घटित होगयी ? इसका कारण हमें बताइये !' वसिष्ठ ने व्यपनी योगदृष्टि से सभी वार्ते जानकर इक्ष्वाकु श्रादि से कहा-'राज्युत्र बृन्द । बहुत दिन हुए शरवण नामक महान् उपवन में पार्वतीजी ने विहार में कोई बाघा-विम न पड़े इस विचार से प्रतिज्ञा की थी कि इस में जो कोई भी पुरुष जीव प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायगा । यह श्रापका श्रवन मी राजा इल के साथ उसी उपवन में . प्रवेश करने के कारण स्त्री योनि में परिएत हो गया है । कुबेर की मौंति यरास्त्री वह राजा इल जिस प्रकार पुरुपत्व की प्राप्ति करे, आप लोग पिनाकधारी शिव की आराधना कर वैसा प्रयत्न कीजिये।' वसिष्ठ की वार्ते सुनकर दे सभी मनुपुत्र शिवजी के पास गये श्रीर श्रनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा शिव तथा पार्वती की श्चाराधना कर् उन्हें प्रसन्न किया । उन लोगों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव तथा पार्वती ने कहा-'यद्यपि यह हमारी प्रतिज्ञा श्रलंघनीय है, पर इसकी शान्ति के लिए हम एक श्रन्य उपाय वतला रहे हैं। वह यह कि राजा इक्वाकु को एक चार्यमेध यज करने का जो फल प्राप्त हो उसे यदि वे हमें समर्पित कर दें तो यह बीर इल निरुचय ही किंपुरुप हो सकता है ।' शिव-पार्वती के उक्त प्रस्ताव को इक्ष्वाकु स्पादि वैवस्वत मनु के पुत्रों ने 'ऐसा ही करूँगा' कहकर स्वीकार किया श्रीर वहाँ से श्रपने नगर को बापस लौटे । इक्ष्वाक ने घर त्राकर एक अश्वमेधयज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न किया । श्रीर उसके पुरुष को शिव पार्वती को समर्पित कर दिया । फलतः इस किन्नर योनि में परिएत हो गया । इस किन्नर योनि में एक मास तक पुरुष तथा एक मास तक की रूप में उसे रहना पढ़ता था-। बुध के गृह में इल ने गर्भ धारण किया, जिससे यथासमय सर्वगुगासम्पन्न एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । बुध ने स्वी रूपचारिग्री इल में पुत्र की उत्पत्ति कर मूलोक से

स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया । १--१३॥

स्री योनि में बुध के गृह निवास, करने के कारण वह देश इल के नाम के श्रानुरूप इलावृत्त के नाम से विख्यात हुआ, जहाँ बुध का भवन था । इस प्रकार सूर्य तथा चन्द्र — इन दोनों वंशों के प्रारम्भ में सर्व प्रथम मनुका पुत्र इल ही राजा हुन्ना। ऋषिगए। जिस प्रकार इल की पुरुपावस्था में चन्द्र वंश का विस्तार करनेवाला राजा पुरुरवा उत्पन्न हुन्ना, उसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश का विस्तार करनेवाला विल्यात हुआ। इल किंपुरुप योनि में सुधूम के नाम से विल्यात था। कुछ समय के ऋनन्तर पुरुरवा के श्रतिरिक्त सुद्युझ के अत्यन्त वलशाली उत्कल, गय श्रीर हरिताइव नामक तीन पुत्र श्रीर उत्पन्न हुए । इल ने अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल नामक पुत्र को उत्कल (उड़ीसा) देश, गय को गया नामक नगरी, हरिताइव को कुरुदेरा की समीपस्थ पूर्व दिशा, और पुरुरवा को मुख्य राजधानी प्रतिष्ठानपुर में राज्याभि-पिक्त कर, इलावृत्त की स्त्रोर दिव्य फल स्त्रीर स्त्रल के उपमोग के लिए प्रस्थान किया । मनु के सर्वेश्रेष्ठ उत्तराधिकारी इक्ष्त्राकु ने मध्यदेश को प्राप्त किया । सूर्य के श्रम्य पुत्रों में से निरियन्त का महा बलशाली शुच नामक पुत्र हुआ तथा नामाग को अम्बरीप नामक पुत्र हुआ । धृष्ट के धृतकेतु, चित्रनाथ तथा पराजनी रएएप्ट्र नामक तीन पुत्र हुए । शर्याति को न्नानर्त नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामक एक पुत्री हुई । इसी त्र्यानर्त को एक महान् प्रतापी रोचमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । त्र्यानर्त का वसाया हुत्र्या आनर्त नामक देश तथा कुरास्थली नामक नगरी थी । रोचमान को रेव नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जो श्रापन सी माइयों में सब से ज्येष्ठ था। उसके श्रन्य नाम करून्द्री तथा रैवत भी थे, उसकी पुत्री रेवती बलराम की स्त्री हुई । करुप के कारुप नाम से पृथ्वी भूर में विख्यात त्र्यनेक पुत्र हुए । गोहत्या करने के कारण गुरु के शाप दे देने से प्रपन्न शुद्ध योनि में परिण्त हो गया ॥१४-२५॥

ऋषिगए। ! अब मै इसके अनन्तर इक्ष्वानु के वंश का वर्णन कहँगा, श्राप लोग सावधान होकर सुनिये । राजा इक्ष्वानु के विकृत्ति नामक एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पत्न हुआ, जो अपने सी भाइयों में ज्येष्ठ था, उसके पन्द्रह पुत्र थे, जो सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए । इसके अतिरिक्त हमने सुना है कि उसके एक सी चौदह श्रीर पुत्र उत्पत्न हुए, जो सुमेरु गिरि की दिल्या दिशा की श्रीर शासन करते थे । विदुत्ति के पुत्रों में सब से ज्येष्ठ पुत्र ककुत्स्थ के नाम से विख्यात था, उसका पुत्र सुयोधन हुआ । सुयोधन का पुत्र पुशु और एधु के पुत्र का नाम विश्वा था । उसका पुत्र इन्दु हुआ । जिससे युवनाश्य की उत्पत्ति हुई । युवनाश्य के श्रायस्त अथवा वस्तक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । युवनाश्य के श्रायस्त स्थान वस्तक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । अवनाश्य के श्रायस्त से युद्दश्य और उससे कुवलाश्य हुआ, धुन्धु से मारे जाने के कारण जिसका नाम धुन्धुमार भी था । युन्धुमार के तीन महाभताणी पुत्र दखाइन, दश्य और कपिलाश्य नामक हुए, जिनमें भताणो कपिलाश्य धीन्धुमारि के नाम सेभी विरुत्रात था । इदाइय का पुत्र प्रमोद तथा उससे हर्यश्य नामक पुत्र उसक हुआ । हर्यश्य का पुत्र निरुग्म था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संहताश्य के दो पुत्र श्रम्युताश्य तथा एस हुए, जिनमें स्थार्य का पुत्र निरुग्म था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संहताश्य के देश पुत्र श्रम्युताश्य तथा एस हुए, जिनमें रामाश्यात हुल, जिनमें रामाश्यात का पुत्र विरुग्म अपन्ताश्य हुला, जिससे मान्धाता की उत्पत्ति हुई । मान्धाता

के पुरुदुरस, राजा धर्मसेन, महाप्रतापी तथा रात्रुक्षों का विनाश करने में विख्यात मुचुकुन्द नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । पुरुवुत्स के नर्मदापति वसुद नामक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा, जिसका पुत्र सम्मृति हुन्त्रा । जिससे निधन्ता की उत्पत्ति हुई। त्रिथन्ता का पुत्र त्रय्यारुण नाम से विख्यात या, जिससे सत्यत्रत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । सत्यत्रत के सत्यस्य नामक पुत्र हुन्ना, जिसका पुत्र हरिश्चन्द्र था, हरिश्चन्द्र से रोहित श्रीर रोहित से कृक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । कृक से बाहु नामक पुत्र उत्पत्त हुन्या, जिसका पुत्र परम धार्मिक राजा सगर था। राजा सगर की प्रभा तथा भानुमती नामक दो रानियाँ थीं। सगर की हम दोनों रानियों ने पत्र-पासि की ऋभिलापा से पाचीनकाल में श्रीवीम की श्राराधना की, जिससे सन्तुष्ट होकर श्रीर्व ने उन दोनों को यथाभितापित श्रेष्ठ वरदान देते हुए कहा—'तुम दोनों में से एक को साठ सहस्र, तथा दूसरी को केवल एक पुत्र पास करने का चरदान में दूँगा, जो अकेला ही वंग्र का विस्तार करनेवाला होगा । जिसे जो वरदान स्वीकार हो, वह ले ले ।' प्रमा ने श्रीर्व से श्रापनी इच्छा से साठ हजार पुत्रों को पास करने की तथा भागुमती ने केवल एक पुत्र की याचना की, जो बाद में चलकर व्यसमंजस के नाम से विष्यात हुआ। वरदान प्राप्ति के कुछ ही दिनों के बाद यर्दुवंश में उत्पन्न होनेवाली प्रभा ने साठ सहस्र पत्र तथा मानुमती ने श्वसमंजस नामक एक पुत्र की उत्पत्र किया । प्रमा के वे साठ सहस्र पुत्रमण अद्यमेष यज्ञ का अद्य हुँद्रते हुए जिस समय पृथिवी को सन रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु (कपिल रूपधारी) ने मस्म कर दिया । सगर की दूसरी रानी के असमंजस नामक पुत्र से श्रंशमान नामक पुत्र हुत्रा, उससे दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । दिलीप से मगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को स्वर्ग से मृत्युलोक में व्यवतरित किया । भगीरथ का पुत्र नाभाग नाम से विख्यात हुन्ना, जिसका पुत्र अम्बरीप था । अम्बरीप का पुत्र सिन्धुद्वीप हुँचा, जिसका पुत्र अयुतायु था । अयुतायु से अस्तपूर्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका कल्मापपाद नामक पुत्र था । उससे सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई । सर्वकर्मा का पुत्र श्रनरएय नाम से विख्यात था, जिसका पुत्र निम्न हुन्या । इसी निम्न से श्रनमित्र श्रीर राजा रघ इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें अनिमित्र बन को चला गया, जो इत्तपुरा में राजा होगा। रध से दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई श्रीर दिलीप का पुत्र श्रग हुत्रा । श्रज से दीर्घवाहु श्रीर दीर्घवाह से श्रजपाल नामक पुत्र हुन्ना, श्रजपाल के पुत्र दशस्य हुए, जिनके चार पुत्र थे। दशस्य के ये चारो पुत्र विप्ता भगवान के अश से उत्पन्न हुए थे । जिनमें राम सबसे बड़े थे, उन्होंने रावण के दंश का समूल नाश करके रह बंश का विस्तार किया था । भृगुवंशपवर वाख्मीकि ने रामचन्द्र के चरित का गुए। गान किया । राम के कुरा तथा लव नामक दो पुत्र थे, जिनके द्वारा इक्ष्याकु के बंग का विपुल विस्तार हुआ। कुरा से श्रातिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जिसका पुत्र निषध नाम से विख्यात था । निषध का पुत्र नख हुन्ना और नल से नम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । नम का पुत्र पुराडरीक नाम से विख्यात हुत्रा, जिससे च्लेमधन्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसका पुत्र ऋतिराय बलराली श्रीर प्रतापी देवानीक हुआ । उसका पुत्र ऋहीनगु था, जिससे सहसारव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । सहसारव का पुत्र चन्द्रावलोक नाम से विख्यात था, जिसका

पुत्र तारापीड हुआ। सारापीड का पुत्र चन्द्रगिरि था, जिससे भानुचृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके अनन्तर श्रुतायु हुआ, जो भारत के युद्ध में मारा गया। करूपप की इस वंद्यावली में नल नाम के दो विख्यात राजा हुए जिसमें एक वीरसेन का तथा दूसरा निषध का पुत्र था। पूर्व काल में वैवस्वत वंदीय राजा इक्ष्वाकु के वंद्य में ये उपर्युक्त श्रुतिशय दानशील राजागया हो गये हैं, जिनका मुख्य रूप से मैं वर्षान कर चुका ॥२५, ५५।।

श्री मात्स्य महापुराण में सूर्यवंशवर्णन नामक बारहवाँ ऋध्याय समाप्त ॥१२॥

# तेरहवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — भगवन् ! अब मै पितरों के श्रेष्ठ वश का वर्श्यन सुनना चाहता हूँ और विरोपतया यह जानना चाहता हूँ कि श्राद्ध के देवताओं में सूर्य तथा चन्द्रमा का स्थान क्यों है ? ॥१॥

मत्स्य भगवान ने कहा—मनु जी ! अत्यन्त प्रसन्तता के साथ इस कथा को में आपको धुना रहा हूँ । स्वर्ग लोक में पितरों की संख्या सात है, जिनमें से तीन अमूर्च और चार मूर्तिमान् हैं, वे सब महान् तेजस्वी है । तीन अमूर्च पितर गए। वैराज नामक प्रजापित के हैं । इन अमूर्त पितरों की वैराज नामक देवगए पूजा किया करते हैं, ये पितर गए। सनातन लोक की प्राप्ति हो जाने के उपरान्त योग मार्ग से ज्युत हो जाते हैं । और पुनः ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने के उपरान्त ब्रह्मवादी रूप में जन्म ब्रह्मा कर पूर्व जन्म की स्पृति के शेष रहने के कारण। योग और सांख्य राम्ल की आराधनों में निरत रह पुनः पूर्ववत् सिद्धि प्राप्त करते है, जिससे संसार के आवागमन से एक हो जाते है । अतएव आदादि कार्यों में पितरों के उद्देय से दिये जाने वाले पदार्थों को दातागए। योगियों को ही समर्पित करें । ॥२—६॥

इन उपर्युक्त पितराणों की मानसी कन्या मेना नाम से विख्यात थी, वह पर्वतराज हिमवान् की पत्नी थी। उसका पुत्र मेनाक हुआ । मेनाक का बड़ा माई कीच था, इसी कीच के नाम पर चारों श्रीर से घृत समुद्र से परिवेष्टित कीश्च द्वीप की प्रसिद्धि है। मेना ने उम तपस्या करनेवाली, योगाम्यास में निरत उमा, एकपणीं श्रीर श्रमणीं नाम की तीन कन्याश्रों को भी उत्पत्न किया। हिमवान् ने लोक प्रसिद्ध इन तपस्विनी कन्याश्रों में से एक महादेव की, एक सित को श्रीर एक जैगीपत्र्य को दी ॥७-१॥

ऋषियों ने पूछा — स्त जी ! प्राचीन काल में दत्त की पुत्री दात्तायणी सती ने अपने गरीर को अपने आप क्यों जलाया था ? और वे फिर उसी प्रकार का ग्रीर धारण कर हिमवान् की पुत्री के रूप में प्रध्वीतल पर किस प्रकार अवतीर्ण हुई ? प्रका के पुत्र दत्त ने जगज्जननी सती को कीन ऐसी वात कह दी थी, जिससे वे अपने मरण पर उतारू हो गई ? इन सब कथाओं को विस्तारपूर्विक आप हम लोगों को सुनाइये ! ॥१० –११॥

सत ने कहा-- महिपग्ण ! प्राचीन काल में प्रजापति दत्त ने विपुत्त दिल्ला सम्पन्न एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। निमंत्रित देवगर्णों ने ज्या-त्राकर उस महान् यद्य में भाग लिया । सती ने पिता के इतने बड़े विशाल यद्य में श्रापने पति का कोई भाग न देलकर पूछा--- 'तात । श्रापने श्रपने इस महान् यज्ञ में मेरे पति को क्यों नहीं निमंत्रित किया ? दत्त ने कहा-- 'पुत्रि ! तुंग्हारा पति श्रमंगल रूप त्रिशूल्यारी रूद यज्ञादि श्रम कार्यों में सारे संसार का विनाश करने के कारण निमंत्रण के योग्य नहीं है। पिता की इन अपमानजनक वातों से सती बड़ी विद्युद्ध हुई और बोलीं--'हे तात ! तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न, में अपने इस शरीर को छोड़ दूँगी । तुम दस पितरों के केंबल एक पुत्र होगे श्रीर बाद में चत्रिय योनि में उत्पन्न होने पर श्राइवमेघ यज्ञ के श्रावसर पर रुद्र के द्वारा तुम्हारा विनास होगा । यह कहकर सती ने श्रापना योगासन लगाया और श्रपने शरीर से उत्पन्न होनेवाले श्राम्न के समान दाहक तेज से श्रपने शरीर को स्वयम् जलाना शारम्म किया। इस प्रकार सती को यज्ञ भवन में जलती देख देवता, श्रासुर, किलर, गन्धर्य तथा गुरुकों ने 'ग्ररे यह क्या श्रनर्थ हो रहा है।' कह कहकर शोर मचाना मारम्म किया। दक्त भी श्रातिशय दिखत होकर दोनों हाथ जोड़ सती के पास गया श्रीर प्रार्थना करने लगा- 'है देवि ! तुम इस सारे चराचर जगत को सीमाग्य प्रदान करनेवाली जगन्माता हो । मेरे उपर श्रतिशय श्रानुग्रह करने की इच्छा से ही तम मेरी पुत्रों के रूप में श्रवतरित हुई थी, तुम धर्म के गृढ़ मर्मी को जाननेवाली हो । देवि ! इस निखिल ब्रह्मायुद्ध में जितनी भी चराचर पस्तुएँ विद्यमान् हैं, उन सब में तुग्हारी ही सत्ता व्याप्त है, तुग्हारे विना किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं रह सकती । देवि ! मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे अवसर पर तुमको सुन्ने नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रकार दक्त के व्यतिराय अनुनय-विनय करने पर सती ने कहा-- 'मैंने जो कार्य प्रारम्भ कर दिया है उसे तो श्रव श्रवश्य ही करूँगी; किन्तु रुद्र द्वारा यज्ञ विष्यंस हो जाने के उपरान्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलोक में मेरे पास लोक सृष्टि की इच्छा से तपस्या करना । उसके माहात्म्य से दस पितरों के मध्य में तुम अकेले पजापति होगे । और मेरे अंशों से तुम्हें साठ पत्रियाँ उत्पन्न होंगी, मेरे समीप तपस्या करते हुए तुन्हें योग की सिद्धि पाष्ठ होगी !' सती की इस प्रकार व्यादवा सन मरी बातें सुन दत्त ने पूछा--'हे निप्पापे ! इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुक्ते किन-किन तीर्थस्थानों में तुम्हारा दर्शन करना होगा ? श्रीर वहाँ फिन-किन नामों से तुम्हारी स्तुति करनी पड़ेगी ? ॥१२--२३॥

देवी ने कहा—दल! यद्यपि सुक्ते पृथ्वी पर सभी जीवों में, सब स्थानों में सर्वदा विद्यमान देखना चाहिये, इस निखिल ब्रह्माएड में जो कुछ भी चर अचर पदार्थ है, उन सब में मेरी सक्ता विद्यमान है, मेरे अंग्र के विना किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता; तथापि सिद्धि प्राप्त करने की कामना करनेवालों तथा धन, ऐइवर्य, सम्पत्ति आदि के अमिलापियों को विशेष रूप से जिन-जिन स्थानों में मेरा दर्शन अथवा स्मरण करना चाहिये, उन सबकों में मुख्य रूप से तुमको बतला रही हूँ ॥२४-२५॥

याराण्यसी में विरालाची, नैमिपारस्य में लिंगघारिखी, प्रयाग में ललिता देवी, गन्धमादन पर्वत पर

कामांची देवी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा देवी, श्रम्बर में विश्वकाया देवी, गोमन्त में गोमती देवी, मन्दरगिरि में कामचारिगी देवी, चैत्ररथ में मदोत्कटा देवी, हस्तिनापुर में जयन्ती देवी, कान्यकुञ्ज में गौरी देवी, मलय पर्वत पर रग्भा देवो, एकाम्भक तीर्थ में कीर्तिमती देवी, विश्वेश्वर में विश्वा देवी, पुष्कर चेत्र में पुरुहृता देवी. केदारतीर्थ में मार्गदायिनी देवी, हिमवान् के पृष्ठ प्रदेश पर नन्दादेवी, गोकर्ण तीर्थ में मदकर्णिका देवी, स्थानेश्वर <sup>'</sup>में भवानी, विल्वल तीर्थ में विल्वपत्रिका देवी, श्रीरौल गिरि पर माधवी देवी, मद्रेश्वर तीर्थ में मद्रादेवी, बराहरील नामक गिरि पर जयादेवी, कमलालय तीर्थ में कामलादेवी, रुद्रकोटि नामक तीर्थ में रुद्राणी देवी, कालझर नामक गिरि पर काली देवी, महालिंग नामक तीर्थ में कपिलादेवी, मकींट में मुकुटेश्वरी देवी, शालमाम नामक तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग तीर्थ में जलमिया देवी, मायापुरी तीर्थ में कुमारी देवी, सन्तान नामक तीर्थ में लिलता देवी, सहस्राद्ध तीर्थ में उत्पलाची देवी, कमलाद्ध तीर्थ में महोत्मला देवी, गंगा में मंगला देवी, पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र में विमला देवी, विपाशा में श्रमोघाची देवी, पुरुड्चर्घन तीर्थ में पाटला देवी, सपार्श्व तीर्थ में नारायणी देवी, विकूट तीर्थ में भद्रसुन्दरी देवी, विपुलतीर्थ में विपुला देवी, मलयाचल में कल्याणी देवी, कोटितीर्थ में कोटवी देवी, माधववन में सुगन्या देवी, गोदाश्रम तीर्थ में त्रिसन्ध्या देवी, गंगाद्वार में रतिशिया देवी, शिवकुएड नामक तीर्थ में शिवानन्दा देवी, देविका तट पर नन्दिनी देवी, द्वारावती पुरी में रुक्मिणी देवी, वृन्दावन में राघादेवी, मधुरापुरी में देवकी देवी, पाताल में परमेश्वरी देवी, चित्रकूट में सीतादेवी, विन्ध्याचल पर विनध्यवासिनी देवी, सद्यादि गिरि पर एकवीरा देवी, हरिश्चन्द्र में चन्द्रिका देवी, रामतीर्थ में रमणा देवी, यमुना में मृगावती देवी, करवीर तीर्थ में महालक्ष्मी देवी, विनायक तीर्थ में रुमा देवी, वैद्यनाथ घाम में श्रारोगा देवी, महाकाल नामक तीर्थ में महेरवरी देवी, उप्णतीर्थों में श्रभया देवी, विन्ध्य कन्दरा में श्रमृता देवी, मारख्य तीर्थ में मारख्यी देवी, माहेरवरपुर में स्वाहा देवी, छागलाएड तीर्थ में प्रचएडा देवी, मकरन्दक तीर्थ में चरिडका देवी, सोमेरवर तीर्थ में-बरारोहा देवी, प्रभास चेत्र में पुष्करावती देवी, सरस्वती में देवमाता देवी, समुद्रतटवर्ती महालय नामक तीर्थ में महाभागा देवी, प्योप्णी में पिंगलेरवरी देवी, कृतशीच तीर्थ में सिंहिका देवी, कार्तिकेय तीर्थ में यसन्तरी देवी, उत्कलावर्तक क्षेत्र में लोला देवी, शोगा संगम में सुमदा देवी, सिद्धपुर में माता, भरताश्रम में आगना लक्ष्मी देवी, जालन्धर तीर्थ में विश्वमुखी देवी, किष्किन्धा पर्वत पर तारा देवी, देवदारु वन में तुष्टि देवी, कारमीर देश में मेथा देवी, हिमालय पर भीमा देवी, विश्वेश्वर तीर्थ में पुष्टि देवी, कपालमीचन तीर्थ में राद्धि देवी, कायावरोहण तीर्थ में माता देवी, राखोद्धार तीर्थ में घ्विन देवी, पिएडारक तीर्थ में धृति देवी, चन्द्रभागा में काली देवी, अच्छीद तीर्थ में शिवकारिएी देवी, वेएए में अमृता देवी, बदरी तीर्थ में उर्वेग्री देवी, उत्तर कुरुषदेश में श्रीपथी देवी, कुशद्वीप में कुशोदका देवी, हेमकूट गिरि पर मन्मथा देवी, सुकुट तीर्थ में सत्यवादिनी देवी, श्वरवत्य में वन्दनीया देवी, वैश्ववणालय तीर्थ में निधि देवी, वेद्वदन तीर्थ में गायत्री देवी, शिव जी के समीप पार्वती देवी, देवलोक में इन्द्राणी देवी, ब्रह्म के सुनों में सरस्वती देवी, सूर्यविन्व में प्रभा देवी, मातात्रों में वैन्यावी देवी, सतियों में श्ररूपती देवी,

िख्यों में तिलोचमा देवी, चित्त में ब्रह्मकला देवी और निखिल शरीर धारियों के मध्य में शुक्ति देवी के नाम से मेरा निवास रहता है। मैंने संचेप में इन एक सी आठ तीओं तथा अपने उत्तम नामों को बुतलाया है । इन मेरे उत्तम एक सी श्राठ नामी का जो कोई मनुष्य स्मरण करेगा श्रथवा दूसरे के मुख द्वारा केवल श्रवण करेगा वह श्रपने सम्दर्ण संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जायगा । श्रीर जो इन उपर्युक्त पवित्र तीर्यों में जाकर स्नान कर मेरा दर्शन करेगा, वह अपने सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो करूप पर्यन्त शिव के लोक में निवास करेगा । और जो कोई मनुष्य इन तीर्थों में मेरे इस अन्तिम समय का स्मरण करेगा वह इस निखिल ब्रह्मायड का भेदन कर शंकर के परम पद की प्राप्ति करेगा । जो कोई मनुष्य मेरे इन नामों को ठुतीया श्रथवा श्रष्टमी तिथि को शिव के समीप जाकर सुनायेगा वह श्रनेक पुत्रीवाला होगा । गोदान, श्राद्धदान, श्रथवा श्रतिदिन के, देवपूजन तथा दान स्त्रादि के उत्सवों पर जो कोई विद्वान मेरे इन नामों का पाठ करेगा वह ब्रह्मपद की प्राप्ति करेगा । इस प्रकार दत्त को शिव भक्ति का उपदेश देते हुए सती ने अपने ही से अपने रारीर को जला कर भरम कर दिया । इसके उपरान्त निर्दिष्ट श्रवधि व्यतीत होने पर ब्रह्मा के प्रत्र दत्त प्रजापति पाचेतस रे प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध हुए । श्रीर सती जी शिव जी की श्रद्धांद्विनी पार्वती (हिमबान् पर्वत की पुत्री) के रूप में मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर श्रवतीर्ण हुईं, जो मुक्ति तथा मुक्ति की देनेवाली हैं । इन उपर्युक्त नामाँ का जप करती हुई श्ररुपती ने सर्व श्रेप्ट योग की सिद्धिप्राप्त की, राजिप पुरुत्वा ने इन्ही नामों का जपकर अजेयता प्राप्त की, यथाति ने पुत्र की पासि की, भूगुनन्दन ने धन लाभ किया । -इसी फ़्कार श्रन्यान्य बहुतेरे देव, दैत्य, ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य तथा शहीं ने पूर्वकाल में इसके माहारम्य से मन-चाही सिद्धियों की प्राप्ति की । जिस स्थान पर किसी देवता के समीप में यह नामावली लिखकर रखी रहती है और पूजा की जाती है, वहाँ पर कभी शोक तथा दुगर्ति का प्रसार नहीं होता । ॥२६-६॥।

श्री मास्त्य महापुराए में पितरों के वंशवर्शन प्रसग में गौरी के एक सी आठ नामों का कथन नामक तैरहवाँ अध्याय समाप्त ॥१३॥

## चौदहवाँ ऋध्याय

सत यो हे—च्छिपाण ! जहाँ पर मारीच के पुत्र देवताओं के पितर गण नियास करते हैं, वे लोक सोमपथ के नाम से विख्यात हैं । देवगण निरत्तर इनका ध्यान करते हैं । ये यजपरायण देव पितरगण अध्यान नाम से विख्यात हैं । उन लोगों की मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी वहाँ पर अवस्थित हैं । शाचीन काल में पितरों ने एक अच्छोद नामक सरोवर का भी वहाँ पर निर्माण किया था । देव पितरों की मानसी कन्या अच्छोदा ने एक यार देवताओं के एक सहस्र वर्ष पर्यन्त थोर तपस्या की । उसकी इस पोर तपस्या से मालाओं लोग किया था से समान हुन्दर पितरगण दिव्य पुत्यों की मालाओं लोग

<sup>ै</sup>श्रवेशामी के पुत्र रूप में उलक्ष होकर।

सुगन्धित पदार्थों से सुसज्जित होकर वरदान देने के लिए उसके पास खाये । इनमें सभी पितरगण बलराली तथा युवावस्था के थे खौर सभी का रूप कामदेव के समान मनोसुम्बकारी था । पितरों के इस समूह में अमावसु नामक एक खरयन्त सुन्दर पितर को देखकर ख्रच्छोदा ख्रतिशय कामानुर हो गयी खौर उसी के साथ समागम करने की याचना करने लगी । ख्रपने इस मानसिक व्यभिचार के कारण वह योगश्रप्र हो गयी खौर रवर्ग लोक से च्युत होकर पृथ्वीतल पर गिर पड़ी, इससे पूर्व पृथ्वी का स्पर्श उसने नहीं किया था । जिस तिथि को अमावसु ने ख्रच्छोदा की इस काम-पार्थना को दुकराकर उसके साथ समागम की ख्रनिच्छा प्रकट की थी, वह तिथि उसके श्रमुपम पैर्य रत्त्वण के कारण ख्रमावस्था नाम से लोक में पिसद हुई, खौर इसी करण से कि उसमें देवितर ख्रमावसु का धर्म ख्रनुएए रहा, वह तिथि (ख्रमावस्था) इन (मितरों) की ख्रत्यन्त निय तिथि हुई। इस तिथि को पितरों के उद्देश्य से किया गया कार्य ख्रन्यकलदायी होता है। ॥१ –८॥

इस प्रकार अपने इतने दिनों की घोर तपस्या के विनष्ट हो जाने से अञ्ब्बोदां अतिशय लजित हुई । अत्यन्त दीन होकर नीचे मुख किये हुए देवतात्रों के पुर में अपनी प्रसिद्धि के लिए वह पितरों से पुनः प्रार्थना करने लगो । तब उस तपस्विनी को विलाप करते देखकर महाभाग्यशाली पितरगए। देवतात्र्यों के भविष्य में घटित होनेवाले कार्यों का विचारका प्रसन्नता एवं कल्याण से युक्त वाणी में सान्त्वना देते हुए बोले—'हे सुन्दरि ! स्वर्ग में दिव्य शरीर धारण कर बुद्धिमान लोग जो कुछ भी शुभाशुम कर्म करते हैं, उसका फल वे उसी शरीर से भोगते हैं क्योंकि देवयोनि में कर्मों का फल तुरन्त भोगना पड़ता है। इसके विपरीत मनुष्य योनि में कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है । इसलिए हे पुत्रि ! तपस्या द्वारा त्राजित पुर्खों को तुम जन्मान्तर में भोगोगी । श्रष्टाईसर्वे द्वापर में तुम मत्स्य की थोनि में उत्पन्न होगी । पितृकुल के साथ इस ऋसद् व्यवहार के कारण ही तुम कप्ट भोगनेवाली मत्स्य योनि को प्राप्त वरोगी। इसके ऋनन्तर तुम राजा वसु की कन्या होगी । उसकी कन्या होकर तुम फिर अपने इस दुर्तम लोक को अवश्य प्राप्त करोगी और महर्षि पराश्रर के संयोग से बदरी छुतों से संकुलित किसी द्वीप में बादरायण (वेदव्यास) नामक एक श्रच्युत (कभी न डिगनेवाले) पुत्र को श्राप्त करोगी, तुम्हारा वह पुत्र एक वेद का अनेक विभाग करनेवाला होगा'। तदनन्तर समुद्र के श्वरामृत पुरुवंशीय परम बुद्धिमान राजा शान्तमु के संयोग से विचित्रवीर्य तथा चित्राहर नामक दो त्तेत्रज पुत्रों को उत्पन्न कर प्रोष्टपद नन्तन्न में श्रष्टका के रूप में तुम पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी । मनुष्य लोक में सत्यवती श्रीर भितृलोक में श्रायु श्रीर श्रारोग्य को प्रदान करनेवाली तथा सर्वदा सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली श्रप्टका के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । उसके श्रगन्तर लोक में निद्यों में श्रेष्ठ पुग्यसिलला श्रच्छोदा रूप में तुम जन्म धारण करोगी । इतना कह चुकने के बाद पितरों का वह समृह उहीं पर श्रान्तहिंत हो गया श्रीर श्रच्छोदा ने पितरों के कथनानुसार श्रपने समस्त कर्म फलों को प्राप्त किया, जो पहले कहे जा चुके हैं। ॥६-२१॥

श्री मात्स्य महापुराण् में पितरों का वरा वर्णन नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१४॥

#### पन्द्रहवाँ ऋध्याय

सूत जो बोले-स्वर्ग में दूसरे विश्राज नामक परम ज्योतिर्मय लोक हैं, जिनमें श्रास्यन्त तेजस्वी सुत्रतपरायण वर्हिपद् नामक पितरगण निवास करते हैं । वहाँ मयूरों से युक्त सहसों विमान सुशीभित रहते हैं ! संकल्प के लिए काम में लाया हुआ विहं (कुरा) वहाँ फल देने के लिए उपस्थित रहता है । वहीं की श्रम्युदयशाला में पितरों को श्राद्ध देनेवाले विराजमान रहते हैं । देवता श्रीर श्रमुरों के समृह, रान्धर्व श्रीर श्रप्सरात्रों के वृन्द तथा यन् श्रीर रान्सों के गए। स्वर्ग में उन पितरों के उद्देश्य से यज का विधान करते हैं। पुत्तत्त्व के सैकड़ों तपस्वी श्रीर योगी पुत्रगण, जो परम महात्मा महान् भाग्यशाली तथा श्रपने मक्तों को अभय प्रदान करनेवाले हैं, अतिराय आनन्द के साथ वहाँ निवास करते हैं। स्वर्ग में पीवरी नाम से विख्यात उन पितरों की एक मानसी कन्या थी ! योग साधना में लीन पीवरी ने व्यत्यन्त उन्न तपस्या की, जिससे भगवान् विप्तुः प्रसन्न हुए । उसने भगवान् से वरदान माँगा—'हे देव । यदि श्राप मेरे उपर प्रसन्न हैं तो योगाभ्यासपरायण, परम रूपवान् , जितेन्द्रिय, परम् प्रवक्ता (वाग्मी) पति का वरदान सुंमे दीजिये ! भगवान् ने कहा-'व्रतपरायस् । वेदन्यास के पुत्र योगशास्त्र में पारंगत शुक्टरेव का व्याविभाव इस पृथ्वी तल पर जब होगा तब तुम उन्हीं की सी होकर अवतीर्ण होओगी । शुक्देव के संयोग से तुम्हारे इत्वी नाम की एक योगाभ्यासपरायण कन्या उत्पन्न होगी । उसे तुम पाञ्चाल देश के\_राजा को समर्पित करना । वह तुम्हारी पुत्री योग में पारंगत, ब्रह्मदत्त की माता भी के नाम से प्रसिद्ध होगी । इसके अनन्तर कृप्ण, गीर, प्रमु श्रीर राम्यु नामक तुम्हारे चार पुत्र होंगे, वे सब भी श्रात्यन्त भाग्यशाली श्रीर महात्मा होंगे श्रीर श्रन्त में परमपद को प्राप्त करेंगे । उन्हें उत्पन्न करने के श्रनन्तर श्रपने योगवल से तुन पनः श्रपने पति के साथ वर प्राप्त कर के मोद्य प्राप्त करोगी । । ११-११॥

महीं बिसिष्ठ के पुत्र सुन्दर स्वरूपवाले पितरगण, जो सब मानस नाम से विस्थात हैं, साजान् धर्म की मृति हैं और वे स्वर्ग का श्राविक्रम कर ज्योतिमास नामक लोक में निवास करते हैं । वहाँ पर श्राद्ध देनेवाले दा्द भी सम्पूर्ण मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करनेवाले रखें। पर विराजमान होकर की हा करते हैं तो श्राद्ध देनेवाले कियानिष्ठ भिक्तिमान् ब्राक्षणों के लिए फिर क्या कहना है ? इन पितरों की गो नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की श्रिय पत्नी तथा साध्यगणों की की ति का विस्तार करनेवाली है । सूर्यमण्डल में मरीविगामी नाम से विस्वात श्रान्य लोक श्राविश्वत हैं, उनमें श्रीमा के पुत्र हविष्मान् नामक पितरगण निवास करते हैं । ये राजाश्वों (कृतियों) के पितरमण स्वर्ग एवं सुक्ति का फल देनेवाले हैं । जो श्रीष्ठ क्षित्र पति पति पति पति हैं हिंग स्थान को श्राप्त करते हैं । इन चृत्रिय पितरों की यरोवा नाम से लोक प्रसिद्ध एक मानसी कन्या थी, जो राजा पंचजन की पुत्रवस्त, राजा श्रीगुमान की की, राजा दिलीप की माता तथा राजा भगीरथ की पितामही थी । कामदुष नामक सव प्रकार के मनोरस श्रीर मोगों को प्रदान करनेवाले श्रन्य पितरलोक हैं,

उनमें मुस्वधा नामक व्रतपरायण पितरमण निवास करते हैं। कर्दम नामक प्रजापित के लोक में वि पितरमण आज्यप नाम से विख्यात है। महिंपि पुलह के वंशज वैदयमण उनकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले (वैदयमण) इस लोक में पहुँचकर दस सहस्र जन्मान्तरों तक के देखे तथा अनुभव किये हुए अपने सहस्रों माता, पिता, माई, बहन, मित्र तथा सम्बन्धियों को एक साथ में विराजमान देखते है। इन पितरमणों की मानसी कन्या विरजा नाम से मुविख्यात थी, जो राजा नहुप की धर्मपत्नी तथा राजा ययाति की माता थी। तदनन्तर वह सती (पितपरायणा) ब्रह्मलोकको चली गई और वहाँ अष्टका के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन तीन स्वर्गीय देव पितरमणों को मै बतला चुका अब इसके उपरान्त चौथे पितरमणों का वर्णन कर रहा हूँ, मुनिये ॥१२—२४॥

ब्रह्माएड के ऊपर श्रवस्थित मानस नामक लोक हैं, जिन में सोमपा नामक पितरगए निरन्तर

निवास करते हैं । उनकी नर्मदा नामक सुअसिद्ध मानसी कन्या है । ये सभी पितरगए धर्ममूर्ति है
श्रीर ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं । ये योगाभ्यासी पितरगण स्वधा से उत्पत्त हुए हैं श्रीर श्रपने योगवल
इारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति करके सृष्टि श्रादि सांसारिक कर्मों को निवृत्तकर इस समय उपर्युक्त मानस लोक
में निवास करते हैं । इनकी कन्या नर्मदा भारत के दिन्तिणापथ के देशों में बहती हुई सभी जीवों को पवित्र करती
है । इन्हीं पितरगणों की दुष्टि के लिए मनुगण सृष्टि के श्रादि काल में प्रजाशों का निर्माण करते हैं । लोग इस
रहस्य को जानकर धर्म के श्रमाव में भी श्राद्ध श्रादि कर्मों को करते हैं । उन्हीं की प्रसन्नता से पुनः योग
परम्परा की प्राप्ति के लिए प्रथम सृष्टि के श्रवसर पर पितरों के श्राद्ध स्त्रमों का विधान प्रसन्तत किया
गया था । पितरों के उद्देश्य से स्वधा के साथ चाँदी का श्रथवा चाँदी के सिहत जो पात्र पुरोहित को दिया
जाता है, उससे पितरगण बहुत पसल होते हैं । पिरहत लोग श्राद्ध में श्राप्ति, चन्द्रमा श्रीर यमराज का प्रथमतः
तर्पण करते हैं । पितरों के उद्देश्य से दिया गया श्रवादि श्रिप्त में जोड़ देना चाहिये । श्राप्ति के श्रमाय में ब्राह्मण
की हथेली पर, जल में, श्रजाकर्ण , श्रश्वकर्ण, गोशाला, जलाशय के समीप श्रथवा श्राक्तरा में पितरों
का स्थान जानना चाहिये । उनके लिए दिन्ति हिरा प्रशस्त मानी गई है । प्राचीनावीत जल के सहि
तिल, विपरीत श्रम, "दर्म, " मांस, पाठीन (एक प्रकार की मह्नली), गाय का दूध, सुमधुर रस, सह्ग

<sup>े</sup> प्राचीन वाल में पिता के ब्राइशिंद कमें में, जैसा कि आगे भी वहा गया है, मास वा विधान था। उनी प्रसं में भ्रमाभादि वा वय होता दहा होगा और सरीर के सभी क्या हवन वर देने के पदचाद वान दीव रहा रहा होगा, में निन्माय के लिये पवित्र माना जाता था। उसी मवार भदववरों वा भी विधान होता रहा होगा र पिता को सप्य करते समय कुछ वार्य वार्य भग से किये जाने हैं। यहोपकीत बाई और से टाई भीर पर निव जाता है, को भ्रामीनाचीत महा जाता है। यह विधान केवल पिता के दी कार्यों में है। देव कार्यों में इसक विधान नहीं है।

इस दान्द्र समित साथारखनया द्वार का ही बोथ कराना है, परन्त कुदा सन्दर्भ कन्य महत्य विये जाने से का ए: प्रशार के दभीं मे से सोई एक सेना चाहिये। वे ख कुदा ये हैं—मुसा, वास, वन्यत, तीहत्य रोमवाने कुत मूझ और साइन्हरता.

काटा गया मांत, मधु, कुरा, स्थामाक (साँवा), शालि (साठी नामक एक धान विशेष), लव, नीयार (वीनी), मूँग, ईस, बनेत पुप्प श्रीर धृत—ये सच पदार्थ पिनरों को सन्दैव शिय श्रीर प्रशस्त कहे गये हैं। श्रव इसके बाद में श्राद्धादि कार्यों में वाँजत उन पदार्थों को बतला रहा हैं, जो पितरों को श्रिय नहीं हैं। मसूर, ग्राय (पटुत्रा के बीज), पतुष्पा ध्रवन, काला उड़द, कुसुग्मा (एक प्रकार का श्रव), कमल, बेल, मन्दार, धनूरा, पारिजात श्रीर श्रह्मा के पुष्प श्रीर वकरी का दूध—ये पितरों के कार्य में नहीं देने चाहिये। कोदो, चना, कपित्थ, (कैंथा) महुष्पा श्रीर श्रवसी—इन सब पिन्न कार्य में दूपित पदार्थों को भी पितरों के कल्याए। की दिष्ट से नहीं देन चाहिये। जो कोई अपने पितरों को भक्ति सहित श्राद्धादि द्वारा गृष्ठि करता है, पितरागए भी उसका विधिवत् पालन करते. हैं। पितर गए प्रसन्न होकर श्राद्धादि कार्यों के करनेवाले को श्रनेक प्रकार की समृद्धि, श्रारोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग श्रादि प्रदान करते हैं। देवताश्रों के करार्थों से भी बढ़कर पितरों के कार्यों का माहाल्य है, देवताश्रों से पूर्व पितरों के तर्पए श्रादि का विधान कहा जाता है। पितर गए सर्वेश ग्रीप प्रसन्त होनेवाले, सान्तिचल, पितरां के तर्पए श्रादि का निवार प्रपन कहा जाता है। पितर गए सर्वेश ग्रीप प्रसन्त होनेवाले, सान्तिचल, पितरों के वर्ग का गृतान्त मेंने सव कह सुनाया, यह परम प्राव पित्रता तथा दीर्घ श्रायु को देनेवाला है, मनुप्यों को सर्वदा इसका कीर्यन करना चाहिये। ॥२५-४॥

थी मात्स्य महापुराण में पितरों का वंश वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥१५॥

### सोलहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—ऋषिगण् ! मगदान् मत्स्य के मुख से इन सब वातों को मुनकर मनुत्री ने पृद्धा— 'मगवन् ! श्राद्धमेंद, कालभेद, किन द्विजातियों को भोजन कराना चाहिये ? किन्हें नहीं निमन्त्रित करना चाहिये ? दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिये ? किस पात्र में देने से किस रूप में पितरों को फल भिलता है ? ममुस्दन ! किस पकार के विधान से यह श्राद्ध करना चाहिये ? श्रोर यह श्राद्ध पितरों को किस प्रकार तृष्ठ करता है ? इन सभी बातों को कृपया श्राप हमें बताइये । ॥१—३॥

गाहुर्यपत्य स्त्रादि पाँच प्रकार की ऋगिनयों की नित्य उपासना करनेवाला हो, स्नातक हो, त्रिसुपर्णा हो, वेद के छहों श्रंगों का श्रिभकारी हो, श्रोत्रिय हो श्रथवा श्रीत्रिय का पुत्र हो, विधि वाक्य (कर्म काग्रड के समस्त विधानों) का विज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, वेदों का जाननेवाला हो, उचित सम्मति का दाता हो, जिसका वंश तथा कुल सुअसिद्ध तथा प्रशस्त हो, पुराखों का जाननेवाला हो. धर्मिष्ठ हो, स्वाध्याथी तथा तपश्चर्या में निरत रहनेवाला हो, शिव का भक्त हो अथवा वैप्एव हो, पितृभक्त तथा सूर्य का उपासक हो, ब्रह्मएय (ब्राह्मए। अथवा वेदों की रचा करनेवाला) तथा योगाभ्यासी हो, शान्त तथा जितेन्द्रिय हो, शीलवान हो – ऐसे पुरोहित को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिये । इस पुनीत श्राद्ध कर्म में श्रपने नाती, मित्र, गुरु (कुलगुरु), जामाता. मामा. परिवार के लोग, पुरोहित, त्र्याचार्य (विधापुरु) त्रीर यज्ञ में सोमरस पीनेवालों की यलपूर्वक बुलाकर श्रवस्य भोजन करवाना चाहिये । श्राद्धादि कार्यों में विधि वाक्यों की व्याख्या करनेवाले, यज्ञ की मीमांसा करनेवाले, सामवेद के स्वर श्रीर विधि की मलीभाँति जाननेवाले, पवित्र पंक्तिपावन , पूर्ण सामवेद के पारगामी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मजानी तथा चेदन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । जिस श्राद्धकर्म में ऐसे पवित्र बाह्मण भीवन करते हैं, वह परमार्थ के समान पुख्यदाया होता है । श्रातः श्राद्धकर्ता को प्रयत्पूर्वक श्राद्धादि कार्यों में ऐसे ही ब्राक्षणों को भोजन कराना चाहिये । ख्रव श्राद्धादि कार्यों में जो लोग वर्जित किये गये हैं, उन्हें वतला रहा हूँ, सुनो । पतित (जो अपने आश्रमधर्म से च्युत हो गया हो), मिथ्यावादी, परस्रीरत, नप्सक. धूर्त, विक्रत श्रंगोवाला, रोगी, बुरे नलीवाला, काले पीले दाँती वाला, छिनाले से उत्पन्न, कुत्ती का पालनेवाला, परिवित्ति , नौकर अथवा जिसका चित्त कहीं अन्यत्र लगा हो, पागल, उन्मादी, कूर, विड़ाल तथा बगले की तरह चोरी से जीविका उपार्जन करनेवाला, दम्मी, देवमन्दिर में पृजा कर वेतन लेनेवाला---ये सब श्राद्ध कार्य में विजत किये गये हैं। इसी प्रकार कृतन्न, नास्तिक (परलोक को न माननेवाला) त्रिरांदु , वर्वर, द्राव, वीत, द्रविड त्रीर कोंकड त्रादि ग्लेच्छ देश में रहनेवालों तथा सब प्रकार के संन्यासियों —िगिरि, पुरी, भारती आदि दरानामियों—को भी श्राद्धकाल में विशेषतया विजेत करना चाहिये । श्राद्ध कर्म के एक दिन अथवा दो दिन पूर्व ही श्राद्धकर्त्ता विनीतभाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के गरीर में पितरगण वायुरूप होकर स्थित रहते हैं, उनके पीछे-पीछे वे गमन करते हैं और उनके बैठने पर वे भी उन्हीं में आविष्ट होकर वा उन्हीं के पास बैठते हैं । उस समय श्राद्धकर्त्ता ऋपने दाहने घुटने को टेककर कहें — 'श्रापको मै निमंत्रित करता हूँ ।' इस प्रकार निमंत्रित करके पिता के परिवार वालों को अपना निश्चय सुनावे श्रीर उनसे कहे— 'मैं श्रमुक दिन श्राद्ध करूँगा त्राप लोग उस दिन निष्कोध, पित्वत्र तथा ब्रह्मचर्य वत रलकर हमारे श्राद्ध में सम्मिलित हों, मै भी वैसा ही रहूँगा । पितृयज्ञ से निवृत्त होकर पितृगर्खों का तर्पण करना चाहिये। श्रिमिमान् त्र्यर्थात् यज्ञकर्ता को श्रम्बाहार्यक नामक श्राद्ध सर्वदा श्रमावस्या तिथि को करना चाहिये।

<sup>े</sup>श्राद्धारि कर्मों में भीजन वराने योग्य वे ब्राष्टण जो लिख धवारिनयों के उपासक तथा सदाचार निरत हो। व्यदे भारे के क्षतिवादित रहने पर भी जी छोटा भार्व क्षपना विवाह पर लेता है।

दक्तिए। दिशा की श्रोर कुछ कुके हुवे स्थान को, जो गोशाला वा जलाशय के समीप में हो, गोवर से मली-माँति लीपकर वहीं पर मिक के साथ श्राद्ध का विधान करना चाहिये । श्राद्धकर्चा श्रपनी मुद्रियों में पितरों को दी जाने वाली. चरु को सम संख्या (२, ४, ६ श्रादि) में लेकर "पितराँ के लिये इसका निर्वाप कर रहा हूँ"—ऐसा कहकर सब को श्रापने बैठने के स्थान से दिल्ला दिखा की श्रीर कर ले। इसके परचात् अधि में धी की धारा छोड़कर, फिर तीन माग करके चरु को अपने आगे की और रखे । और उसे चार श्रंगुल के श्राकार में विस्तृत करके फैला दे। तीन देवीं (करछुल, जिससे हवन के समय हवनीय पदार्थ श्रिप्ति,में छोड़े जाते हैं।), जो खदिर की वनी हों श्रथवा चाँदी से युक्त हों, एकत्र करनी चाहिये । वे त्राकार में मुद्दी वेंधे हुये हाथ जितनी वड़ी, चिकनी, उत्तम तथा हथेली की माँति बनी हुई श्रीर सुडील हों । फिर्र श्रपसम्य होकर (जनेक को वाई श्रोर से दाहिनी श्रोर करके) कोंसे का जलपात्र. मेचारा (यज्ञ के काम में आने वाला पात्रविशेष), समिधा, धुरा, तिल, श्रान्यान्य पात्र, सुन्दर वस्त्र, गन्ध, घप और त्रांगराग त्रादि पदार्थों को, जो आद्धकर्म के लिये त्रावश्यक हैं, लाकर वहीं पर धीरे से रखे। इस प्रकार सभी वस्तुओं को इकटा करके अपने घर के आगे (सामने) गोवर से स्वच्छ की हुई मृमि पर, गो मूत्र से पवित्र किये हुये मएडल में ऋपसच्य होकर फूल तथा श्राह्मतों से पूजा करें । निमन्त्रित आहार्यों का बारम्यार श्राभिनन्दन करके पैर धोये श्रीर कुश के बने हुए श्रासनों पर विधानपूर्वक जल से आचमन कराकर उन्हें बैठाये और इसके अनन्तर उनसे सम्मति ले। परिडतों को देवकार्य में दो पितर कार्य में तीन श्रथवा दोनों में एक ही एक बाह्मए को भोजन कराना चाहिये । इस पार्वण श्राद्ध में बहत बड़े समर्थ को भी विस्तार नहीं करना चाहिये । प्रथमतः परमारमा को समर्पित करके फिर निमंत्रित ब्राह्मणीं को श्रव्य श्रादि से पूजित करे श्रीर उनकी श्राज्ञा से श्रपने गृहसूक्त तथा वश परम्परा के श्रनुकृत, विधिपूर्वक काँसे के पात्र में हवनीय पदार्थ को लेकर श्राम में छोड़े । परिडतों को चाहिये कि वे पहले श्रामन, चन्द्रमा तथा यमराज का तर्पण करें । एकाम्नि (केवल एक बार श्राम्ति की पूजा करनेवाला) यज्ञोपवीती (जिसका जनेऊ किया गया हो) ब्राह्मण दिल्लिण नामक व्यन्ति में पञ्चलित हो जाने पर श्राद्ध सम्पन्न करे । इसके श्रमन्तर पर्युत्तरण श्रादि से निवृत्त होकर उपर्युक्त विधियों को मलीमाँति समम्कर प्राचीनावीती होकर समस्त क्रियाएँ संपन्न करे। फिर बचे हुए हिंव से छः पिग्रह बनाकर, उसके उपर श्रपने बाएँ हाथ से पानीवाले पात्र द्वारा तिल के सहित जल छोड़े श्रीर बाएँ घुटने को मोड़कर, ईर्प्या तथा कोघ से रहित होकर, बुश्य लेकर उन्हीं पिएडों पर यलपूर्वक चिह्न बनाने और दक्षिण दिशा की और मुख करके चरु (हविष्याल में) के ऊपर अयनेजन (पिएडों के ऊपर बुरा लेकर जल बिड़कने की किया) करे । फिर हाथ में करछुल लेकर एक एक पिएडे को कमशः सभी (बिद्धाये गये) कुशों पर पितरों का नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके रखे और चाद में हाथ में लगे हुए हविप्यान को भी उन्हीं कुशों में पींछ दे। फिर उसी प्रकार प्रत्यवनेजन (पिएडों

<sup>ै</sup>क्योंकि स्थोक्त विशेषणों से युक्त माद्ययों का अधिक स्रव्या में मिलना दुष्कर है।

के ऊपर जल छोड़ना) की किया भी करें । इसके उपरान्त गन्य, घूप त्र्यादि पूजा की सामियों द्वारा छहीं पितरों को नमस्कार करके वेद में कहें गये मंत्रों द्वारा उनका त्र्यावाहन करें । प्रकािन त्राक्षण के लिए केवल एक निर्वाद सथा करछुल का विधान है । इसके सम्पन्न कर लेने के उपरान्त वह छुरों पर . पितरों की खिवों को त्रान्न दान दे । पिएडादि कार्यों का विधान, त्र्यावाहन तथा विसर्जन त्र्यादि की विधियाँ पितरकार्य में जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार इसमें भी करना चाहिये । फिर श्राद्धकर्चा सभी पिएडा में से कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर उन्हीं त्राह्मणों को यक्षपूर्वक सबसे पहले मोजन कराये । ॥४—४२॥

यत: पिएड के श्रत्न से हरण किये गये (लिये गये) श्रंश को बाह्मण श्रमाग्स्या को खाते हैं, श्रतः इस श्राद्ध का नाम श्रम्याहार्यक पड़ा । श्राद्धकर्णा पहले तिल सहित जल को भोजन करनेवाले ब्राह्मण् के हाथ में देकर, 'इन हमारे पितरों के लिए 'स्वधा' हो'—ऐसा कहकर उस पियडों के श्रंश कों दे दे। भोजन करनेवाले बाह्मण को चाहिये कि वह विद्या भगवान् का स्मरण करते हुए निष्कोध भाव से, 'खून मीठा है', 'बड़ा पवित्र है'-ऐसा कहते हुए उस पदार्थ का मोजन नकरे । इस प्रकार ब्राक्षणों को सृत जानकर सब वर्ण वालों के लिए विकिरण करे और जल के सहित अब को उठाकर पृथ्वी पर जल छोड़े । फिर त्र्याचमन करके, फूल, श्रन्तत श्रीर जल लेकर स्वस्तियाचन करते हुए सत्र को पिएडों के उत्पर छोड़े। श्रांद्ध की इन क्रियाश्रों को परमात्मा के लिए समर्पित करना चाहिए, -श्रन्यथा श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है । ब्राह्मणों को प्रदिच्छा। करके विसर्जित करे और दिच्छा दिरा। की श्रीर मुख करके हार्दिक श्रेमिलापाओं की पूर्ति के लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए कहे—'हे पितरगएा! हमारे दातात्रों की त्राभिष्टद्धि हो, हमारा वेदज्ञान बढ़े, हमारी सन्तति बढ़े, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, हमारे पास देने के लिए विपुल सम्पत्ति हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न हो, हमारे घर पर अधिक अतिथि आर्वे । हमसे दूसरे याचना करनेवाले हों, हम किसी से याचना न करें । यजमान की इस प्रार्थना के उत्तर में त्राह्मण् लोग कहें--- पेसा ही होगा । इस प्रकार श्रन्याहार्यक पार्वग् श्राद्ध का विधान कहा जा चुका । जिस प्रकार श्रमावास्या तिथि को इस श्राद्ध का विधान वताया गया है, वैसे ही श्रान्य तिथियों को भी इसका विधान है। श्राद्ध कर्म हो जाने के उपरान्त पिएडों को गाय, श्रजा श्रथवा आक्सर्पों को दे देना चाहिये वा श्रमि अथवा जल में छोड़ देना चाहिये, अथवा ब्राह्मणों के आगे पत्तियों को खिला दे-ऐसी · भी विधि है । पत्नी 'पितृगण् वंशवृद्धि करने वाली सन्तान का मुभूमें गर्भाधान करें?---इस भावना से बीच वाले पिएड को विनयपूर्वक स्वय साय । जब तक ब्राह्मण स्रोग विसर्जित किये जाते हैं तब तक यह पिएड उच्छिप्ट रहता है। पितर कर्म की समाप्ति के अनन्तर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिये। इसके उपरान्त श्रपने इष्ट मित्रों समेत पितरों से उच्छिप्ट भोजन को स्वयम् करना चाहिये । ॥४३-५५॥

श्राद्धकर्ता तथा श्राद्धान्न के सानेवालों के लिए फिर से मोजन, मार्ग (यात्रा), सवारी (श्रव्या-रोहरण श्रादि) परिश्रम, मेथुन, स्वाध्याय, कलह, दिन में रायन त्रादि कार्य सर्वेदा वर्जित माने गये हैं—इस उपर्युक्त विधान से जमुत्राई श्रादि भी न लेकर श्राद्धकर्म तथा पिराडदान त्रादि करना चाहिये। कन्या, कुम्भ तथा दृष राशि पर सूर्य होने के समय कृष्ण पत्त में जब-जब सिष्गडीकरण के पश्चात् पिग्रह दान दे, तब-तब त्राक्रिमान् ब्राहाणों को उपर्युक्त नियम के त्रानुसार ही श्राद्ध करना चाहिये । ॥५६–॥८॥ श्री मातस्य महापुराण में श्राद्धकाल नामक सोलहवाँ श्रष्ट्याय समाप्त ॥१६॥

# सत्रहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-न्द्रिपगण ! श्रव इसके उपरान्त में मोग एवं मोद्ध देनेवाले साधारण श्राद्ध वी विधि बतलाऊँगा, जिसे स्वयं विप्णु मगवान् ने कहा है । सूर्य की मकर, फर्क, तुला श्रीर मेप की संकान्ति के अवसर पर, अमावास्या, अष्टका तथा पूर्णिमा तिथि को, आर्दा, मधा और रोहिस्सी नज्ञन में, धन और बाह्मण के समागम में, गजच्छाया श्रीर व्यतीपात नामक योग के श्रवसर पर, विष्टि नामक करणा तथा वैधृति नामक योगवाले दिन में, एक साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशास मास की ग्राहर नृतीया (श्रव्य तृतीया, जिस तिथि को त्रेता युग का प्रारम्भ हुश्रा था ।) कार्तिक की शुक्त नवभी (श्रव्यय नवभी. जो सतयुग की त्रादि तिथि है।), माध की पूर्णमासी (जो द्वापर की सुगादि तिथि है) तथा श्रावण की त्रयोदशी (जो कलियुग की आदि तिथि है।)-ये तिथियाँ युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः इन में किया गया श्राद्ध पितरों को श्राज्ञयफलवायी होता है । इसी प्रकार मन्यन्तर की श्रादि तिथियों में भी श्राद्धकर्ता को श्राद्ध कर्म करना चाहिये । श्रादिवन मास की शुक्त नवमी, कार्तिक की शुक्त हादशी, चैत्र की शुक्त तृतीया, भादों की शुक्त तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पूस की शुक्त एकादरी, आपाद की शुक्त दश्मी, माघ की शुक्त सप्तमी, श्रावण की कृष्ण श्रप्टमी, श्रापाद की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्ग्न, चैत्र तथा ज्येष्ठ की पूर्विमा-ये उपर्युक्त चीदह तिथियाँ चौदह मन्वन्तरों भी स्नादि तिथियाँ हैं, इनमें किया गया श्राद्ध ऋक्तपक्तदायक होता है । जिस मन्यन्तर की आदि तिथि को भगवान सूर्य रख पर समासीन होते हैं, वह माप मास की शुक्त सप्तमी रथसप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को श्राद्धकर्त्ता यदि नियमपूर्वक तिल से मिला हुआ जल भी अपने पितरों को भदान करता है तो वह सहस्र वर्षों के आद्ध के समान पुरुष प्राप्त करता है । इस रहस्य को पितरगए स्वयं कहते हैं । वैशास के महीने में जब कभी कोई ग्रहण लगे प्रयया पितृपत्त में वा किसी विशेष उत्सव के प्रावसर पर इसे करना चाहिये। पिहत जन फिसी तीर्थ व्यूयवा गोशाला, दीपगृह वा वाटिका में एकान्त स्थान देसकर खूब लीप-पोतकर श्राद्ध करें । श्राद्ध के एक दिन पूर्व तथा वाद में विनीत माव से शील-सदाचार निष्ठ, गुणी, रूपवान, एवं श्राधिक श्रवस्था वाले बाह्मणों को निमन्त्रित करे । देव कार्य में दो, पितर कार्य में तीन श्रथवा दोनों में एक ही एक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिये। किसी श्रिपिक समृद्धिशाली को भी इस संख्या में विस्तार नहीं करना चाहिये । विश्वेदेवों को जब तथा पुष्पों द्वारा विधिवन् पृजित करके उनके लिए दो श्रासन रखे । थार दो पात्र स्थापित करके उनमें कुरा का पांचलक (मीटक, जो तीन कुरों से बनाया 'जाता है) हाले।

फिर "शन्तो देवी....." इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके उनमें जल तथा "यवोऽसि यवया" इत्यादि मन्त्र से जब छोड़े । तदनन्तर गन्ध, धूप, पुष्प श्रादि उपचारों से विधिवत् पूजा करे वैदवदेवी के उद्देश्य से उसे रख दे। इसके उपरान्त 'विश्नेदेवा स .......', इत्यादि दो मंत्रों से ऋावाहन करके नीचे जब बिलेर दे। फिर सुगन्धित द्रव्यों तथा पुत्यों से श्रलंकृत कर के 'या दिव्या..........' इत्यादि मंत्र से व्यर्घ प्रदान करे । इस प्रकार उनकी विधिवत् पूजा करने के व्यनन्तर पितरों की पूजा का विधान प्रारम्भ करे । पहले पितरों के लिए कुराासन देकर तीन पात्रों में कुश के पवित्रक (मीटक) के साथ 'रालो देवी...........' इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल छोड़े श्रीर पात्र को पूरा पूरा भर दे । फिर 'तिलोऽसि.......' इत्यादि मंत्रों से तिल छोड़े श्रीर पुनः विना मंत्रोच्चाररा के सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्प चड़ाये। वे तीनों पात्र वनस्पति के पत्तों के बने हों, श्रथवा जल से या समुद्र से उत्पन्न होनेवाले पत्तों के बने हों। ऋथवा सुवर्षामय वा चाँदीमय पात्र हों। यदि इन सुवर्षा वा रजत पात्रों के देने की सामर्थ्य न हो तो चाँदी का वर्णन या दर्शन श्रथवा श्ररूप परिमाण में दान कर देने से भी कार्य चल सकता है । पितरों को श्रद्धापूर्वक चाँदी के बने हुए अथवा चाँदी मढ़े हुए पात्रों, में दिया हुत्रा जल श्रात्तय तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार उनके श्रार्थ्य, पिगड तथा भोज्य पदार्थों के रखने के पत्र भी चाँदी ही के प्रशस्त माने गये हैं। चाँदी शिव जी के नेत्रों से निकली है, अतः पितरों की यह यतिराय प्रिय वस्तु है। किन्तु देव कार्यों में इसे अमांगलिक माना गया है, यता देवकार्य में यत पूर्वक इसे वर्जित रखना चाहिये । इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुकूल पात्रों का संजीव (विचार) कर ईप्यों और अहंकार से रहित हो, कुरा। हाथ में लेकर 'या दिन्ये....' इत्यादि मत्र का उच्चारण कर अपने पितरों का नाम श्रीर गोत्र का उच्चारण वरे श्रीर पात्र को मृमि पर रख दे। फिर बाह्मणों की श्रीर देख कर यह कहे 'में त्रपने पितरों का त्राबाहन कर रहा हूँ' इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें —'करो' फिर 'उरान्तस्वा…' श्रीर 'तथायन्तु....' इत्यादि दो मंत्रों से पितरों का श्रावाहन करे । इसके उपरान्त 'या दिव्या...' इत्यादि मंत्र से पितरों के लिए अर्ध्य देकर सुगन्धित द्रश्य तथा पुष्य आदि समर्पित करे। फिर हाथ में उसी जल की लेकर पहले उन्हीं पितरों के पात्रों में छोड़े श्रीर उसे श्रोधा करके उत्तर की श्रोर रख दे श्रीर यह कहे-—'यह पितरों के लिए स्थान हो, श्रीर फिर जल से उसका सेचन करें। इस श्राद्ध में भी पूर्व कही गयी श्राद्ध की विधियों के अनुसार मत्सर रहित होकर अग्नि का कार्य सम्पादिन करे। इसके उपरान्त अपने हाथों में कुशा लेकर शान्त चित्त से सभी खाद पदार्थों को, जो अनेक प्रकार के गुणदायक दाल और शाकादि व्यजनों से युक्त हो, अपने दोनों हाथों से उठाकर परोसे। मगवान ने कहा है कि दही, दूध के साथ शक्कर से मिश्रित श्रत्न, गाय का घी श्रीर मांस—ये खाद्य पदार्थ सभी पितरों को प्रसन्त श्रीर तृप्त करते हैं । पितर गर्ण मळली के मांस से दो मास, हरिए के मांस से तीन मास, भेंड़ के मांस से चार मास, पची के मांस से पाँच मास, बकरे के मांस से झ.मास, सफ़ेद चकत्ते वाले मृग के मांस से सात मास, काले रंग वाले मृग के मांस से ब्राट मास, सुब्रर तथा भेंसां के मांस से दस मांस, खरगोश श्रीर कछुए के मांस से

ग्यारह मास, गाय के दूध में चुराई हुई खीर से एक वर्ष, रुठ नामक एक विशेष मृग के मांस से पन्द्रह मास, तथा वार्द्धांणस के मांस से बारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं । कालराक तथा खड्ग मांस से उनकी अनन्तकाल तक तृष्ति होती है । इसके अतिरिक्त जो मधुमिश्रित, गाय का दूध, घृत तथा सीर ऋदि पदार्थ पितरोंको दिये जाते हैं, वे भी उनके ऋचय तृप्तिकारक कहे गये हैं। श्राद्ध के समय पितरों को यथाराक्ति सभी पुराखों, ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के श्रानेक प्रकार के स्तोत्रों, परम पवित्र इन्ट्र, श्रमि तथा चन्द्रमा के ,स्कों, बृहद्रस्थन्तर, सरौहिया ज्येष्टसाम, शान्तिकाध्याय, मधु ब्राह्मसा मण्डल न्त्रादि सूक्तों तथा त्रान्य प्रीतिवर्षक सूक्तों वा स्तोत्रों को बाहागों के द्वारा त्र्यथवा स्वयं सुनाना चाहिये । हे राजन् । ब्राह्मर्सों के भोजन कर लेने के उपरान्त उनके भोजन के समीप में ही सब प्रकार के अन्न स्रादि पदार्थों को लेकर श्रीर उस स्थान को जल द्वारा शुद्धकर मोजन कर लेनेवाली के श्रागे स्लकर विखेर दे श्रीर कहे--भेरे परिवार में जो लोग श्रमि में जलकर श्रथवा विना जलाये (जिनका शनदहन संस्कार न हुआ हो) मृत्यु को शाप्त हुए हैं, वे इस भृमि पर दिये हुए अन्न से परम गृति प्राप्त करें । मेरे परिवार में जिनकी न माता हो, न पिता हो, न माई हो, जिनकी न गोत्रशद्धि हुई हो अथवा पिएडदान के लिए जिनके परिवार वालों के पास अन्न न हो — उन सब की तिरि के निमित्त मैंने मृमि पर यह ऋत विलेर दिया है, वे इसे बहुए कर के उसी प्रकार (मेरे पितरों की माँति) स्वर्ग को प्राप्त करें । जो विना किसी संस्कार के हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गये हों तथा वे कुल-वयुएँ, जिनको लांबन लगा कर परिवारवालों ने छोड़ दिया हो, उन सबके लिए मी कुरा तथा विकीरित (बीटे गये) पदार्थ में जुठा हिस्सा रोप है। तदनन्तर तृष्ठ जान कर ब्रांक्षणों के हाथ में एक बार जल छोड़ दे तथा गाय के गोवर, गोम्ब श्रीर जल से मली भाँति लीपे गये मृमि के प्रष्ठ भाग पर विधिपूर्वक दुशा को दिल्लामिसुल रखे। श्रीर सर्वे प्रकार के श्रन्न से बने हुए पिएडों को पितरों के यज्ञ की माँति रख श्रीर नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके व्यवनेजन करे । फिर सुगन्धित द्रव्य तथा पूप त्रादि देकर प्रत्यवनेजन करके वाएँ घुटने को टेककर वाएँ हाथ से प्रदक्तिए। करें और हाथ में कुरा लेकर पितरों का ब्राद्ध कार्य करे। पहले कहे गये विधानों के अनुकूल परिडत आद्यकर्ज दीपक जलाये श्रीर फूलों से पूजा करे फिर आवमन करे श्रीर श्राचमन के बाद एक-एक बार जल प्रदान किया करें । इसके उपरान्त पुष्प, श्रत्तत तथा श्रत्य जल (जो जलपात्र में धाद्ध कार्य के लिए पहले ही से रखा गया हो) को तिल के साथ, नाम श्रीर गीत्र का उच्चारण कर के दे श्रीर फिर पुरोहित को यथाग्रक्ति दक्तिए। प्रदान करें । श्रपने तथा श्रपने पिता की 'सामर्थ्य के अनुरूप कृपणता को छोड़कर पितरों के उपर भीति करके ब्राह्मणों को गाय, मूमि, सोगा, वस तथा सुन्दर विस्तरा त्र्यादि का दान करे । फिर स्वषा का उच्चारण करके विद्वान श्राद्धकर्ता पूर्वाभिमुख होकर विश्वेदेवों को जल दे श्रीर ब्राह्मणों से श्राशीबोद अहण करे । उनसे कहे—'हमारे पितरगण शान्त हों। फिर बाद्माणों के यह कहने पर कि 'श्रापके पितरगगा तृष्ठ हों। प्रार्थना करे---'हमारे गोत्र की अभिवृद्धि हो। ब्राह्मण् फिर कहें — 'हो । तदनन्तर फिर प्रार्थना करे 'हमारे दाताओं की श्रमिवृद्धि हो।, ब्राह्मण्

लोग फिर फहें— 'आपके दाताओं की अभियृद्धि हो।' फिर कहें— 'आप के दिये हुए ये आशीर्वाद सत्य हों' बाह्मण लोग कहें— 'अवस्य सत्य हों ।' फिर बाह्मणों द्वारा पाठ कराये और भिक्तपूर्वक पिएडों को उठाकर महवलि करें । यही पितरों के धर्म की मर्यादा है । जा तक निगनियन आक्रमण विसर्जित किये जाते है तन तक सभी चस्तुण उन्हिंग्छ रहती है । सरल स्वभाव आस्तिक ब्राह्मण जनों के उन्हिंग्छ तथा मृमि में गिरे हुए श्राद्ध के अलादि पदार्थों को अपने सेवक चर्मों को टे टेना चाहिये । हे राजन् ! पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण कार्य विना पुत्रवाले, पुत्रवाले, पुरुष तथा स्त्री—सन के लिए हे । तदनन्तर आहमणों को आगे सड़ा कर, जलपात्र को लेकर 'ब्रावे-वाजे.....' इत्यादि मत्र को जपते हुए छुरा के अप भाग से पितरों को विसर्जित करे और वाहर लाकर अपने परिवार वर्ग, स्त्री तथा पुत्रादि को सथा लेकर आठ पा उनके पीछे चलकर पदिल्या करे और वाहर लाकर अपने परिवार वर्ग, स्त्री तथा पुत्रादि को स्था लेकर आठ पा उनके पीछे चलकर पदिल्या करे । इस कार्य को निवृत्त कर लेने के वाद अग्नि को प्रणाम करे और मन्त्र आदि का उच्चारण कर विधियुर्वक उसका पर्युक्तण कर वैश्वदेव विल और नित्य विल प्रदान करे । वैश्ववेव विल की समाधि के उपरान्त अपने नीकर, पुत्र, परिवार तथा अतिथियों के साथ पितरों से सेवित (जिसे पहले पितरों को समर्पित किया जा चुका है) लाघ परार्थों को खाय । यह साधारण नामक पार्वण श्राद्ध, जो सम प्रकार के मानसिक फलों का देनेवाला है, बिना यज्ञोपपीत सस्कार वाला व्यक्ति भी प्रत्येक पर्वे पर कर सकता है । स्वार मी उपर्युक्त विधियों से बिना मन्नोच्चारण किये इस को कर सकते हैं । ॥२-६॥

श्रव तीसरे पार्वण श्राद्ध को, जो श्राम्युदियिक बृद्धि श्राद्ध के नाम से विख्यात है, वतला रहा हूँ । किसी उत्सव, मागलिक यज्ञ श्रयथा विवाहादि के ग्रुम श्रवसर पर यह सम्पन्न किया जाता है । हे राजन ! इस श्राद्ध में पश्ले माताश्रों (माता, मातामही, प्रमातामही) की पूजा कर फिर पितरों की पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर मातामह तथा विश्येदवाँ की पूजा का विधान हे । सर्वथा श्राद्ध कर्षा पूर्विमिग्नल हो श्रद्ध कर्स दिष, श्रव्यत, तथा जल त्रादि पूजा की सामप्रियों द्वारा पिएडों को दूर्वा श्रीर पुरा के साथ समर्थित करे । इस श्रम्थुदय नामक श्राद्ध कर्म में 'सम्पन्नम् ' इत्यादि मत्र का उच्चारण करके दो दो (पितरों को) को श्रव्यं दे । फिर चल्न तथा स्वर्ण श्रादि से ग्रुगल ब्रह्मण की पूजा करे । इस श्राद्ध कर्म में तिल के स्थान पर 'नान्दी मुख श्राद्ध' इस विशेषण का उच्चारण करके जब से सब कार्य करना चाहिये । ज्ञाह्मणों से मगलदायक सूक्त तथा स्नोत्र श्रादि का पाठ करवाना चाहिये । इसी प्रकार इस समान्य वृद्धि श्राद्ध में सुद्ध भी नगस्कार रूपी मत्र से (मत्र के स्थान पर केवल प्रणाम का प्रयोग कर) तथा कच्चे श्रवों से (भोजन के स्थान पर श्राटा चावल दाल श्रादि देकर) सिमिलित हो सक्ता हे । क्रप्ति गण्डा ने स्वय उनके लिए यह कहा है कि दान से ही उनके सभी मनोर्थों की पूर्ति होती हे ॥६५-७१॥

श्री मात्म्य महापुराण में साधारण तथा श्रम्युदय श्राद्ध वर्णन नामक सत्रहवाँ श्रध्याय समात ॥१०॥

#### श्रठारहवाँ श्रध्याय

सत ने कहा-- ऋषिगण ! श्रव इसके श्रनन्तर में एकोहिए नामक श्राद्ध का विधान वतता रहा है, जिसे मगवान् विप्ता ने स्वयं कहा है। पितां की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों को किस प्रकार इस का विश्वान करना चाहिये ? इसे सुनिये । ब्राह्मण को मरण का व्यशीच दस दिनों तक स्विय को यारह दिनों तक वैश्य की एक पद्म तक तथा शूद को एक मास तक समीत्र में भानना चाहिये । जिसका चुडा कर्म (भुगडन) सल्कार न हुन्या हो ऐसे बच्चों के मरण का प्रशीच केवल एक रात्रि तक तथा उससे वडी श्रवस्थावाले वालकों के मरण का श्रशीच तीन रात तक सुना गया है । इसी प्रकार वच्चों की उत्पत्ति काल का अशीच भी सभी जातिवालों में सर्वदा होता है। मरण काल के अशीच में अस्थिसंचय (मृतक को जलाने के बाद हिंदुयों को एकत्र कर पिगडदान श्रादि का विधान, जो प्रायः तीसरे दिन किया जाता है) के उपरान्त (परिवार चालों का) शरीर स्पर्ध करना चाहिये । प्रेतात्मा के लिए बारह दिनों तक पिग्डदान करना चाहिये। क्योंकि मृतक के लिए दिये गये वे पिगड पाधेय रूप में श्रतिशय मुखदायी कहे गये हैं। इसीलिए मृत्यु के उपरान्त बारह दिनों तक प्रेतांतमा प्रेतपुरी (यमपुरी) को नहीं जाता खीर अपने घर पर पुत्र स्त्री त्यादि को बारह दिनों तक देखता रहता है । मृतक के परिवार वालों को उस मेतारमा की तुष्टि के लिए दस रात तक श्राकाश में (ऊपर रखकर) दाह की शान्ति तथा इतने वहें मार्ग के परिश्रम को दूर करने के लिए जल रखना चाहिये । म्यारहर्षे दिन म्यारह त्राक्षणों को मोजन कराना चाहिये । चत्रिय द्यादि जाति वाले भी श्रपने सूनकों की सभाप्ति पर एक, दो, तीन, पाँच, सात आदि विषम संख्यक श्राह्मणों को यथा शक्ति मोजन करायें । फिर उसके दूसरे दिन उसी अकार विधिपूर्वक एकीदिए श्राद्ध करें, जिसमें श्रावाहन, श्रिम में पिएड दान तथा विश्वेदेवों को भाग-यह सब कार्य विजित माने गये हैं। इस एकोहिए श्राद्ध में केवल एक पवित्रक (जो कुरा में गाँठ बाँधकर बनाया जाता है) एक ऋर्ष्य तथा एक पिगड का विधान प्रशस्त माना गया है । इसके उपरान्त 'उपतिष्ठताम्'''' इस मत्र का उच्चारण करके तिल सहित जल प्रदान करे श्रीर 'स्वदितम'''' इस मंत्र का उच्चारण कर श्रन्न को पृथ्वी पर विक्षेर दे श्रीर विसर्जन करते समय 'श्रमिर-यताम्' कहे । पुत्र इस प्रकार गेद को विधियों द्वारा श्रपने पिता का रीप श्रान्य श्राद्ध कार्य पूर्ववन करे । इसी उपर्युक्त विधान द्वारा श्रान्य-सब कार्यों को प्रत्येक मास के श्रान्त में करना चाहिये । सुतक बीत जाने के व्यवन्तर दूसरे दिन एक सीने का बना हुआ। पुरुष तथा उसी के व्यवकृत वस्त्र, फल श्रादि सहित एक विलक्त् गुरुया दान दे। ब्राह्मण के दम्पत्ति को विधिर्मुक श्रानेक प्रकार के त्रालकारों से मुसज्जित करके पूजा करे और फिर वृषोत्सर्ग कर उसे एक मुन्दर कपिला गाय दे । हे राजन ! फिर श्रनेक प्रकार के मह्त्य भीज्य पदार्थी समेत एक जलपात्र, जो तिल मिश्रित जल से मरा हो, दान करें। इसी पकार वर्ष भर तक तिल मिश्रित जल दान करता रहे । वर्ष बीत जाने के बाद सपिग्डीकरण नामक श्राद्ध का विधान कहा गया है । इस संपिएडीकरण पिगडदान के बाद भेतात्मा पार्वेण श्राद्ध का श्राधिकारी

होता है । इन उपर्युक्त विधानों द्वारा जब गृद्ध पिता, पितामह, प्रपितामह त्रादि का श्राद्ध पुत्र सम्पन्न कर लेता है तब योग्य गृहस्य होता है। सपिगडीकरण श्राद्ध में प्रथमतः विश्वेदेवों को सिमिलित करना चाहिये -तत्र पितरों को । उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठने के लिए स्थान निर्दिष्ट कर पेतारमा के लिए श्रालग स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये । सुगन्धित द्रव्य, जल तथा तिल से युक्त चार पात्र स्त्रवं के लिए बनाये, श्रीर पितरों के पात्रों में प्रेत के पात्र का जल-सिंचन करे। फिर पिएडदान करनेवाला उसी प्रकार संकल्प करके चार पिएडों को उनके उनके स्थानों पर रखे श्रीर 'येसमाना''' इन दो मंत्रों से (इस मंत्र के दो भाग हैं।) चतुर्थ पिएड को तीन मागों में विमक्त करे, श्रीर उसे उन्हीं तीन पिएडों में मिला दे । इसके श्रतिरिक्त उस चतुर्थ पिएड की श्रान्य कोई उपयोगिता नहीं है । इस पिएडदान के बाद सब श्रीर से संजुष्ट होकर पेतात्मा पितरों की योनि में चला जाता है श्रीर श्रेष्ठ श्रानिप्यात श्रादि देव पितरों के बीच में वह श्रपना एक स्थान प्राप्त करता है । श्रतः सिपएडीकरण के श्रमन्तर उसे बुख नहीं देना चाहिये । जिन तीन पितरों, (पेत का पिता, पितामह श्रीर प्रपितामह) के मध्य में प्रेतात्मा (इस एकोद्दिष्ट श्राद्ध में) अवस्थित है, उन्हीं के पिएडों में इसके पिएड के तीनों भागों को मिला देना चाहिये ! इसके बाद संक्रान्ति अथवा ग्रहण आदि के अवसरीं पर तीन पिएडोवाले श्राद्ध को देना चाहिए । मेतात्मा के मृत्यु के दिन एकोहिए श्राद्ध किया जाता है. इस एकोहिए श्राद्ध को छोड़कर जो मनुष्य मृत्यु के दिन ग्रान्य पार्वण श्रादि श्राद्ध करता है, वह प्रत्येक योनि में पिता का विनाशक होता है श्रीर माता, भाई श्रादि का भी विनाश करता है। मृतक की मृत्यु के दिन एकोहिप्ट श्राद्ध को बिना किये अन्य पार्वेण श्रादि श्राद्ध करने से मनुष्य पतित हो जाता है । इस पिगड-दान के बिना सभी पितरगए। व्याकल हो जाते हैं श्रतः प्रति वर्ष यह एकोदिए नामक श्राद्ध श्रवस्य करना चाहिए । जो कोई मनुष्य मत्सर रहित होकर वर्ष भर तक मृतारमा के लिए श्रव त्रादि पदार्थों से संयुक्त जलपात्र का दान करता है, वह श्रद्यमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है । विधियों का जाननेवाला श्राद्धकर्ता जब श्राम श्राद्ध (जिसमें ब्राह्मएों को भोजन के स्थान पर कच्चा श्रन्न दिया जाता है) करे तो विधिपूर्वक श्राग्निकरण् भी करे श्रीर उसी समय पिएडदान दें । श्रापने पिता, पितामह तथा पपितामह श्रादि के साथ जब समय श्राने पर सिपएडीकरण श्राद्ध को श्रेतारमा प्राप्त कर लेता है तब वह पेत योनि के बन्धन से मंक्त हो जाता है 1 श्रीर मुक्त होकर कुश के मार्जन से हाथ में लिपटे हुए पिगड के अन्नादि को वह प्राप्त करता ्है, क्योंकि मुक्त पितरगण भी उसे प्राप्त करते हैं । इस लेप के भागी चौथे, पाँचवे त्र्यादि स्वर्गीय तीन पितरगण हैं श्रीर पिता श्रादि तीन पिंतरगण पिगृहभागी हैं, पिएडदान कर्चा उन पितरों की सातवीं सन्तान है, यह सपिएडता सात पूर्व पुरुषों तक मानी जाती है ॥१-२ ६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सपिएडीकरण् श्राद्ध विधि नामक त्राठारहवाँ त्राध्याय समाप्त ॥१८॥

### उन्नीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा - स्त जी ! मनुष्यों को हृत्य एवं क्रव्य दिस प्रकार देना चाहिये ? इस मर्त्यलोक में मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए दिये हुए ये हृत्य कृत्य पदार्थ पितरों के लोक में कैसे प्राप्त होजाते हैं ? इन सनको वहां तक पहुँचानेवाला कीन कहा जाता है ? यदि इसे मृत्युलोकवासी ब्राह्मण क्यादि साते हैं अथवा वह ऋष्मि में छोड़ा जाता है तो शुभ व्यथवा व्यशुभ फलों के भोगनेवाले मेतनण इस दिये गये पदार्थ का उपमोग किस प्रकार करते हैं ? ॥१ - २॥

सत ने कहा — ऋषिवृन्द ! पितरों को वसुगरण, पितामरों को रुद्रगरण तथा प्रपितामहीं को श्रादित्यगण कहा जाता है—इन सबकी यह संजा केंद्रों द्वारा सुनी जाती है । पितरों का नाम तथा गीत्र ही उनके उद्देश से दिये गये हव्य कव्य श्रादि पदार्थों का (उनके पास तक) ले जानेवाला है । श्रतिशय श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मन्त्रों का प्रयोग करके श्राद्ध कार्य में जो त्रान्नादि पदार्थ, त्रानिप्यात्त स्नादि देव पितरों के त्र्याधिपत्य में व्यवस्थित रूप से नाम, गोत्र, काल, देश श्रादि का उच्चारण कर दिये जाते हैं. वे सब उनके आहार के रूप में परिएत हो जाते हैं। श्रीर श्रन्यलोक में उत्पन्न होनेवाले जीवों को वे प्राप्त होते हैं । यदि श्रपने शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देवयोनि में उत्पन्न होगया है तो उसके उद्देश्य से दिया गया श्रन्नादि पदार्थ श्रमृत होकर देवयोनि में भी मिलता है । इसी मकार दैत्ययोनि में भोगरूप तथा पशयोनि में तगुरूप में वह परिणुत हो जाता है। श्राद्ध में दिया हुआ श्रन वायुरूप होकर सर्पयोनि में भी मिलता है । यत्त्योनि में वह पीनेवाली वस्तु के रूप में, रात्त्वस योनि में मांस के रूप में, दत्त्व योनि में माया रूप में, प्रेतयोनि में रक्त तथा जेल के रूप में तथा मनुष्ययोनि में अनेक प्रकार के मनोहर खाद्य पदार्थ तथा मधुर रसों के रूप में वह प्राप्त होता है। रित रुक्ति, मनोहर खी, अनेक प्रकार के सुन्दर खाद्य पदार्थ. भोजन पनाने की सामर्थ्य, विपुल सम्पत्ति के साथ दान देने की निष्ठा, सुन्दर स्वरूप तथा स्वास्थ्य — ये सब श्राद्धरूपी तरु के पुष्प हैं, श्रीर श्रन्त में परवस की श्रप्ति ही उसका मनोहर फल है। पितरगरा प्रसन्न होकर धन, स्वर्ग, मोद्ग, सातों सुख श्रीर राज्य मनुष्यों को पदान करते हैं । ऐसा सुना जाता है कि भ्वीनकाल में विश्वामित्र के पुत्रों ने इसी श्राद्धकर्म के माहात्त्य से मोद्दा को प्राप्त किया था श्रीर पाँच जन्मों में कर्मों से मुक्ति प्राप्तकर विष्णु भगवान् के परमपद वैकुगठलोक को प्राप्त किया था । ॥३-१२॥

श्री मात्स्य महापुराख के श्राद्ध विधान में फलागांति नामक उन्नीसवीं त्राच्याय समाप्त ॥११॥

### वीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पूछा---सूत जी ! महर्षि विश्वामित्र के पुत्रों ने किस प्रकार उत्तम योग प्राप्त किया ? श्रीर पाँच जन्मों में उनके बुरे कर्मी का नारा किस प्रकार हुआ ? ॥१॥

सृत ने ऋदा —ऋषिगरा ! सुरुद्धेत्र में विश्वामित्र नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे; उनके सात

पुत्र थे, उनके नाम श्रीर काम बतला रहा हूं, सुनिये ! उनके नाम स्वसूप, क्रोधन, हिंस, पिशुन, कवि, वाग्दुष्ट तथा पितृवर्ती थे । वे सभी पुत्रगण महर्षि गर्ग के शिप्य थे । पिता की मृत्यु हो जाने पर वहीं एक बार महान् दुभित्त पड़ा श्रीर सारेससार में परम भीपण व्यापक श्रनावृष्टि हुई। इसी बीच एक बार महर्षि गर्ग के ऋदिश से बन में गाय चराते समय दे तपस्वी पुत्रगण मूख से ऋत्यन्त व्याकुल हो गये तो परस्पर विचार किया कि श्रव चुधा की शान्ति के लिए कोई श्रन्य उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। श्रतः हम लोग इसी गुरु की कपिला गत्य को भारकर श्रापनी ज्ञापारान्ति करें । ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सबसे छोटा सानवा पितृवर्ती नामक पुत्र बोला-∸'यदि इस गाय को मारने का निरुचय श्राप लोगों ने श्रवस्य कर लिया है तो इसे श्राद्ध में नियुक्त कीजिये । श्राद्ध में नियुक्त हो जाने पर यह हम लोगों को पाप से निरुचय ही बचायेगी। अन्य सभी भाइयों की ऋनुमति प्राप्त हो जाने पर पितृवर्ती ने एकामचित्त होकर उस गाय का श्राद्धकर्म में उपयोग करना प्रारम्भ किया । इस प्रसंग में उसने श्रपने दो भाइयों को देवकार्य में, तीन भाइयों को पितृकार्य में तथा एक को श्रातिथि रूप में नियुक्त कर स्वयं श्राद्धकर्त्ता का पद महण् किया । श्रीर इस प्रकार विधिपूर्वक मंत्रादि समेत उसने पितरीं का श्राद्धकर्म सम्पन्न किया । तदनन्तर बछड़े को ले जाकर सब भाइयों ने गुरु से नियेदन किया—'गुरुदेव l छापकी गाय को बाघ ने मार डाला, बछड़ा बच-गया है, इसे लीजिये । इस प्रकार उने तपस्वी विश्वामित्र के भूरकर्मा सात पुत्रों ने येद की राक्ति प्राप्त कर इतने निन्दित कर्म के त्राशुभ फल से निडर होकर गुरु की गाय को ला डाला । कालकमानुसार मृत्यु के उपरान्त वे सुत्र श्रान्य जन्म में दाशपुर नामक नगर में बहैलिया योनि में उत्पन्न हुए, किन्तु ि पतरों के अपर विशेष श्रद्धा रखने के कारण उन्हें श्रापने पूर्वजन्म के बृत्तान्तों का पूर्ण स्मरण तब भी बना था । ऋरूकर्मा होकर भी उन्होंने इस विगर्हित कार्य को श्राद्धरूप में किया था श्रातः क्रूर कर्म फरनेवाले बहेलियों के घर में उनका पुनर्जन्म तो हुन्ना किन्तु पितरों की श्रद्धा के माहात्म्य से पूर्वजन्म के वृत्तान्त का उन्हें स्मरण वना रहा । इस जन्म में पूर्व जन्म के निन्दित कमों का स्मरण करके उन सर्वों ने जीवन से वैराग्य महण कर लिया और अनशन करके अपने शरीर को त्याग दिया । तदनन्तर उन सर्वो ने पितरों के ऊपर विशेष श्रद्धा रखने के कारण नीलकरूठ के सामने कालजर नामक गिरि पर मृग का शरीर धारण किया । पूर्वजन्म का स्मर्ग्य इस जन्म में भी उनका पूर्ववत् बना रहा । इस योनि में भी उन योगाभ्यासी सृगरूपधारी ऋपियों ने समस्त तीर्थ स्थानों में जा-जाकर ज्ञान एव वैराग्य से श्रानशन कर करके लोगों के देखते-देखते श्रापन प्राण त्याग दिये श्रीर फिर मानसक्षरोवर में चक्रवाक ग्रीनि में उत्पन्न हुए। ऋषिगण ! उन सर्वों के इस योनि के नाम श्रीर कर्म सम्बन्धी सभी वृत्तान्त सुनिये । इस योनि में वे सुमन, उसुद, शुद्ध, बिद्रदर्शी सुनेत्रक, सुनेत्र तथा त्रशुमान् नाम से प्रसिद्ध हुए । इस योनि में भी उनका योग च्युत नहीं हुन्ना था, किन्तु इसी बीच में इनमें से तीन श्रारपबुद्धि श्रापने योगमार्ग से पतित होगये श्रीर श्रापना स्थान छोड़कर इधर-उघर भ्रमण करने लगे । उनमें से सबसे छोटे पितृवर्ती ने, जो पूर्व जन्म में श्राद्धकर्ता श्रीर श्रपेनाकृत पितरों का परम भक्त था, एक बार क्रीडा उपवन में महाबलगाली ऋपार सेना श्रीर बाहनों से संयुक्त, सुन्दरी

वियों के साथ अनेक प्रकार की कामकेलि करते हुए पाँचाल देश के राजा को देखकर मन में राजा बनने की अमिकांदा प्रकट की । इसी प्रकार अन्य दो ने उसके दोनों मंत्रियों को प्रचुर सेना एवं वाहनों से समिन्यत सुखपूर्वक यूमते देखकर मन्नो होने की इच्छा की । उनमें से चार जो निष्काम योगाभ्यासी थे, वे अन्य जन्म में श्रेष्ठ बाह्मण योगि में उरमल हुए । उन तीनों में से एक ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात राजा विभाज का पुत्र हुआ, रोप दो कग्रहरीक और सुवालक नाम से विख्यात उसके मंत्री के पुत्र हुए । यथासमय विद्वान पुरोहितों ने राज्यामिषेक करके ब्रह्मदत्त को पांचाल देश का राजा बनाया । वह अत्यन्त ऐक्वर्यरााली, सब राक्षों में पारंक्रत, योगाभ्यासी तथा सभी जीव जन्तुओं की बोली समक्तनेवाला था । उसकी स्त्री, देवल की कल्याणी पुत्री सबति नाम से विख्यात थी । और पूर्वजन्म में चही 'कपिला' (महर्षि गर्म की गाय) के नाम से विख्यात थी । सबति पितरों के कार्य में करारण ब्रह्म का पूर्ण जान रखती थी । राजपुत्र ब्रह्मक साथ अपना राज्यकार्य करने तुंगा । ॥२—२७॥

एक समय व्यवनी पत्नी सकति के साथ व्यनने के लिए राजा प्रकारत बगीचे में गया हुआ था, वहाँ उसने कामकलाह से क्याकुलित एक कीट दग्पति (चीट-चीटी) को देखा । कामुक कीट, जिसके प्रत्येक अंग काम के बाए से जल रहे थे, चीटीं को चारों और से घेरकर गट्गद स्वर में कह रहा था— 'कल्पािए! इस लोक में कहीं भी चुन्हारे समान कोई छुन्दरी नहीं है । किट प्रदेश में दुवेल, मोटे जंगोंवाली, ऊँचे और कठीर स्तर्नों के भार से नम्र होकर चलनेवाली, सोने के समान गीरवर्ण, छुन्दर कमरवाली, मुद्रमापिएी, सुन्दर हँसनेवाली, लक्ष्य पर जानेवाले बाएगों की तरह तीक्ष्ण नेत्रींवाली, मन को विग्रुप्य करनेवाली बात करनेवाली, गुड़ और एकर को पसन्द करनेवाली छुन्हारे समान दूसरी छुन्दरी कीन है ? हाम मेरे मोजन करने के बाद मोजन करती हो, मेरे स्नान करने के बाद नहाती हो । मेरी इतनी गुप्तभूग करने पर भी सर्वदा नम्न बनी रहती हो और मेरे कुछ होने पर दर से विचलित हो जाती हो । बताओ । तुम किस लिए इस समय अपना छुँह कुछ की मौति बनाये हुए हो !' (कीट की इन चाटुकारिला पूर्ण बातों को मुनकर) कोघ प्रकट करते हुए चीटी ने कहा—'दुष्ट । कामुक ! क्यों मुठ सुठ वक रहे ही ? अमी तुनकर) कोच प्रकट करते हुए चीटी ने कहा—'दुष्ट । कामुक ! क्यों मुठ सुठ वक रहे ही ? अमी तुनने करते लहु का चूर्ण ले जाकर ग्रुक्त हिसर चीटी को दे दिया था। ॥२०-३ था।

चीट ने कहा—मुन्दरि ! तुम्हारे ही समान उसकी भी आकृति थी, मैंने अमवरा लड्डू का चूर्ण उमे दे दिया होगा, इसलिए विना जाने हुए मेरे इस एक अपराप को तुम्हें चूना करना चाहिये। अनुप्रस्थायों ! में सचसच कह रहा हूं किर कभी ऐमा अपराध नहीं करूँगा, तुम्हारे पैसे पड़ रहा हूं, सुम्म विनीत के उमर तुम प्रसन्न हो । ॥३५-३६॥

सूत जी ने कहा — भरूपिगण ! चीटे की ऐसी वार्ते सुनकर चीटी प्रसन्न हो गई और उसने रिन के लिए अपने रारीर को चीटे के लिए अर्पिन कर दिया ! भगवान विन्तु के दरदान से सभी जन्तुओं को बोली सममने के कारण राजा बद्धदुष्ट हस सम्पूर्ण वृत्तान्त को जानकर अति विभिन्नत हुआ ! ॥३०॥

श्रीमास्य महापुराम के श्राद्धविधान में श्राद्ध माहास्य के प्रधंग में विपीलिका का उपहास नामक बीगर्यो अध्याय समाप्त ॥२०॥

### इक्षीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पूछा—स्त जी ! इस मृत्युलोक में उत्पन्न होकर श्रर्थात् मनुष्य होकर ब्रक्षदत्त किस प्रकार सभी जीवों की बोली सममने लगा ? श्रीर वेशेष चार चक्रवाक फिर श्रन्य जन्म में कहाँ उत्पन्न हुए ? ॥१॥

सत ने कहा—ऋपिगण ! उसी राजा त्रक्षदा के आम में वे चारों चकवाक भी एक युद्ध वाक्षण के पुत्र रूप में उस्पत हुए और इस जन्म में भी उन्हें पितरों के श्रर्शीवाद से पूर्व जन्म का स्मरण पूर्ववत् बना था। इस योनि में वे धृतिमान, तत्वदर्शी, विधाचयह तथा त्रपोत्त्रक— ये चार सुदिरद्र नामक पिता के यथा नाम तथा गुण वाले पुत्र हुए । वचपन में ही इन लामण पुत्रों की मनोष्टित तपस्या भी श्रोर हुई और वे श्रपने पिता से पार्थना करने लगे कि हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि की माप्ति करना चाहते हैं। श्रपने पुत्रों की ऐसी वार्ते सुनकर महा तपस्यी सुदिरद्र श्रतिश्य करूपाजनक स्वर में मना करते हुए बोला— 'पुत्रों ! यह क्या कर रहे हो । में दुग लोगों का पिता होकर इस कार्य के लिए मना कर रहा हुँ, श्रतः दुम लोगों का घर छोड़कर जाना श्रथमपूर्ण है। मुक्त श्रतिशय दिद्द श्रीर युद्ध पिता को छोड़कर तुम लोग बन को जा रहे हो, यह कौन-सा धर्म होगा ? मुक्ते छोड़ देने से तुग्हें क्या गति मिलेगी ?' पुत्रों ने पिता की इस दीन वाणी को सुनकर कहा—'तात ! श्राप को जीविका के लिए क्या चाहिये, उसे कहिये, हम लोगों ने तो श्राप के लिए जीविकोपार्जन का पर्याप्त प्रवस्थ कर रखा है। इस माम का राजा प्रातःकाल इस क्लोक के पाठ करने पर तुग्हें विपुत्त धन-सम्पत्ति तथा सहलों माम देगा। तुम जाकर इसको उसे सुनना। '।।२-८।।

"जो कुरुत्तेत्र के जंगल में श्रेष्ठ ब्राह्मण् थे, दारापुर में बहेलिया थे, कालंजर पर्वत पर मृग थे ृतथा मानससरोवर में चक्रवाक थे, वे लोग यहाँ सिद्धि प्राप्त कर चुके !" ॥२-६॥

श्रपने पिता से ऐसी बार्ते कहकर वे चारो भाई तप करने के लिए जगल को चले गये। प्रात काल बृद्ध ब्राम्मण ने श्रपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए राजा के घर की श्रोर प्रस्थान किया। १-१०॥

श्रीला पृष्ठ श्रीला न अपने मनार्थ का पूछ करने के राज प्रिया के साजा थे। पुत्र प्राप्ति की प्राचीन काल में विश्राट् के पुत्र श्रमच नमक एक पाँचाल देश के राजा थे। पुत्र प्राप्ति की श्रमिलापा से उन्होंने देवापिदेव सर्वशक्तिमान नारायण मनवान की श्राराधना की। बहुत दिनों तक राजा को पोर तपत्या में लीन देखकर मनवान जनीदन विशेष प्रसन्न हुए श्रीर बोले—'राजन्! श्रपने मनोवांखित वरदान को समसे माँगो।' मनवान के इस प्रकार कहने पर राजा ने श्रपने श्रेष्ठ वरदान की याचना करते हुए कहा—'देवेश! सुम्मे एक महावलशाली, उद्यमशील, सब शाखों में पारंगत, धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ बोगी तथा सभी बीवों की बोली समम्मनेवाला एक पुत्र प्रदान की जिये।' राजा की इस पार्थना को सुनकर भगवान विश्वालग पर्मेश्वर 'ऐसा ही होगा' कहकर सभी देवताओं के देखते देखते वहीं पर श्रम्तंथान हो गये। वरदान के फल स्वरूप वही प्रतापी ब्रह्मदत्व उस राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वह सभी जीवों पर दया करनेवाला, ससार में सब से बढ़कर बलशाली, सभी जीवों की बोली समम्मनेवाला

तभा सभी जीवों के स्वामियों का भी श्रिधिपति था । ॥११-१७॥

श्रमन्तर जहाँ पर वे कीट दम्पति श्रयस्थित थे वहाँ चीटे की इस काम चेप्टा को देखकर संगी प्रकारच को हैंसी श्रा गई। उसे इस मकार निष्कारण हैंमते हुये देखकर सक्ति श्राहचर्य में पड़ गईं श्रीर मन में किसी वात का सन्देह करके राजा से पूछने लगी। ॥१८-१२॥

मन्नति ने पूछा—राजन् ! श्रकम्मात् श्राप का यह श्रतिहास किस हिए हुआः ? मै श्रापके इस श्रसामयिक हास के कारण को न जान सकी । ॥२०॥

सत ने कहा— म्हिपाया । सतित के इस प्रकार पूछते पर राजपुत्र श्रवरत ने चीट और चीटी का वह मारा वार्तालाप मुना दिया और कहा— वरानने । इनके इन कामानुर वचनों को मोचकर मुक्त इति हैंसी या गई । मुन्दर हास्य करनेवाली । मेरी हैंसी का श्रान्य कोई कारण नहीं हैं। राजी सत्रिति ने राजा के इस क्यम पर विश्वास नहीं किया और कहा— 'राजत । यह वात नहीं हैं। तुमने मेरे उत्तर ही यह हास्य किया है, ऐसे श्रवमान पर में नहीं जी सकती । मला देवताओं को छोड़ कीन ऐमा मनुष्य है जो चीटे चीटी की वार्तों को समक्त सके ? इसलिए मुक्ते निरुच्य है कि तुमने यहाँ मुक्ति ही हैंसी का विषय बलाया है, इससे बदकर मेरा श्रवमान दूसरा क्या हो सकता है ? राजी को इन श्रवमंत्र में बातों को सुनकर राजा निरुद्ध हो गया श्रीर राजी की ऐसी हरपूर्ण वार्तों का श्राज क्या करए है— इसे जानने की इच्छा से वह मगवान श्री हरि की श्रासवा करने लगा । सात रात तक नियमपूर्वक राजत चिव हो वह एक ही स्थान पर स्थित रहा । मगवान हपीकेंग्र ने स्वम में कहा — 'राजन ! मातःकाल सुन्हारें ही प्राप्त में पूसता हुआ एक वह बासए जो सुन्न कहेगा उसी से तुन्हें ये सब बार्ते श्रवनत होंगी । स्वम में ऐसा कहकर मगवान विष्णु श्रव्यक्ति हो गये। तदनन्तर प्रातःकाल राजा श्रवनी की श्रीर मन्त्रियों के साथ जब श्रवने पुर से वाहर निरुत्त रहा था, उसी समय श्राये श्रात हुए एक हा सहस्य की से हा सह रहा था। तर १०० रहा हिन्त हो यह एक रहा स्थान पुर से वाहर निरुत्त रहा था, उसी समय श्राये श्रात हुए एक हा सहस्य की से हा सह वार्ते कर रहा था। तर १०० रहा

श्राक्षास कह रहा था — "जो कुरु देश के जंगलों में श्रेष्ठ ब्राक्षस के रूप में, दारापुर में बहेलियों के रूप में, कालंजर गिरि में मृग के रूप में तथा मानससरोवर में चक्रवाक के रूप में थे, वे यहाँ सिद्धि प्राप्त कर लुके। ॥२१-२८॥

सृत ने कहा — महिपगण ! ब्राझण की इस बात को सुनकर राजा शांका कुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्यों कि पूर्व जन्म की सभी बातों का उसे उस समय स्मरण हो आया। दोनों मंत्रियों की भी वही दशा हुई । इन दोनों मंत्रियों में से अभम वाअच्य सुवालक, पाञ्चाल नाम से विश्यात था, वह कामशास का अपता तथा सभी शाखों का परिहत था। दूसरा मंत्री करवरीक भी परम धर्मिष्ठ तथा वेद-शाखों के सिदालों का श्रिषकारी था। ये दोनों मंत्री भी शोक से व्यथित होकर उसी ब्राझण के श्रामे गिर पड़ें। 'हाय! कम के बंधन में मूँत काम लोजुप होकर हम लोग योग मार्ग से पतित हो गये।' इस तरह श्रानेक अकार विजाय करके उन तीनों योगियों ने विस्मयमुक्क श्राद के माहाल्य का बारम्बार श्रमिनन्दन किया। राजा ब्राबद ने स्रानेक मार्गों हे साथ-साथ विपुल धन देकर, युद्ध ब्राझण को धन और हर्ष मे युक्त विद्या

किया और समस्त राजलत्त्वाों से धुरोभित विष्वक्तेन नामक पुत्र का अपने स्थान पर राज्याभिपेक किया। तदनन्तर योगियों में श्रेष्ठ पितृमक्त ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों अन्य माई मत्सर रहित होकर मानस में अपने रोप माइयों से जाकर मिले। सन्नति यह सोचकर कि यह सब अनर्थ मैंने ही किया है, नड़ी टु:खी हुई और राजा से निवेदन किया कि 'में ही आप के राज्य-त्याग का कारण हुई, आप जो अमिलापा कर रहे हैं वह सब एज्य त्याग का हो परिणाम है। राजा ने उसकी बातों को स्वीकार किया और उसका अमिनन्दन करते हुए कहा—'यह सब महान् फल सुमें दुम्हारी ही छपा से मिले हैं। वद्यपान्त इस प्रकार उन सभी वनवासी तपित्वयों ने योग की साधना करके अपने अजित तपीयल से ब्रह्मरूम झारा परम पद को प्राप्त किया। मनुष्यों के पितामह आदि पितरगण इसी प्रकार प्रसन्न होकर श्राद्ध कर्वाओं को दीर्घायु, धन, विद्या, स्वर्म, भोत्त, सुख, पुत्र-पीतादि तथा राज्य प्रदान करते हैं। ऋपिगण्य। व्रह्मदत्त के इस पितृमाहात्य्य को जो ब्राह्मर्थों की सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है वा पाठ करता है वह रात कोटि कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ॥२२-४१॥

श्री मात्त्य महापुराण के श्राद्धकल्प में पितृमाहात्म्य नामक इक्कीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२१॥

### वाईसवाँ ऋध्याय

ध्रिपियों ने कहा—सूत जी ! श्राद्धकर्ता को दिन के किस माग में श्राद्ध करना चाहिये ? किस काल में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ? श्रीर फिन तीर्थ स्थानों में श्राद्ध करने से श्रांति श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है ? ॥१॥

सन बोरें— ऋषिगण ! दिन के तीसरे पहर, श्रमिजिन् मुह्त तथा रोहिणी के उदयकाल में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सम श्राह्मय फलदायक सिद्ध होता है । द्विजोतमञ्ज्द ! पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सम श्राह्मय फलदायक सिद्ध होता है । द्विजोतमञ्जद ! पितरों के अतिश्य निय जो तीर्थ स्थान है, उन्हें में आप लोगों से संलेप में वतला रहा हूं । गया नामक पितरों का तीर्थ स्थान सभी तीर्थों से वदकर मगलकारी है, वहाँ पर देवदेव भगवान पितामह स्वयम् विराजमान है । वहाँ के लिए आद्ध का माग पानेवाले पितरगण यह गाथा गाया करते हैं कि 'मनुष्य को अनेक पुत्रों की अभिलाप करनी चाहिये न्योंकि यदि उनमें से एक पुत्र भी गया तीर्थ में चला जायगा वा अश्वमेष यज्ञ कर देगा अथवा नीले रंग का ष्योत्सर्ग कर देगा तो (हमारा सर्वोत्तम काम वन जायगा) । इसी प्रकार पुण्यदायिनी वाराण्यां नगरी भी पितरों को अतिश्चय प्रिय है । वहाँ अविस्तुक के समीप विमलदेवर तीर्थ में दिया गया पितरों का दान भुक्ति तथा मुक्ति दोनों कलों को प्रदान करता है । उसी प्रकार परम प्रयान तीर्थ तो सब प्रकार के मनोर्थों का देनैवाला है, वहाँ पर माथव के साथ भगवान अन्तयवट विराजमान है । योग निद्धा में शयन करनेवाले आदिकराव वहाँ सर्वद्धा निवास करते है । वहाँ का दराशवयेष नामक स्थान अतिश्चय पुण्यवद्ध है । गंगाद्धार, नन्दा, लितिता, करव्याणदायिनी मायापशी

श्रादि तीर्थ स्थान भी पूर्वोक्त तीर्थ स्थानों के समान ही पितरों के श्रातिग्रय दिय हैं । इसी प्रशार मित्रपद, केदारतीर्थ तथा सर्वतीर्थ स्वरूप कल्याम दायक गंगासागर नामक तीर्थ स्थान को भी पिनरीं का पिय तीर्थ कहा जाता है। उसी प्रकार रातद्व नामक नदी के प्रवाह में स्थित प्रमानर नामक सरोवर भी पिनरों का परम त्रिय तीर्थ है। सभी तीर्थों के फल को देनेवाला नैमिय नामक तीर्थ हथान पितरों को व्यतिराय त्रिय है । गोमती नरी के तट पर गडोट्मेर नामक स्थान में देवाधिदेव त्रिग्रलचारी, सनातन यज्ञवाराह भगवान श्रवतीर्ण हुए थे 1 जहाँ पर श्रवारह भुजा धारण करनेवाले भगवान शंकर स्वयं विराज्ञमान हैं. वह काछनद्वार नामक तीर्थ भी पितरों को शिय है। जहाँ पर भगवान विच्ए के रूप की नेमि ( हाल ) गीर्ण हो गई थी, सब तीर्थ स्थानों द्वारा सेवित वह नैमिपारणय नामक तीर्थ परम पुगयत्रद है । वहाँ पितृकार्य फे लिए जाने वालों को भगवान बाराह का दर्शन मिलता है । जो व्यक्ति इस एरम पुगय पद तीर्थ का दर्शन फरता है वह पवित्रारमा होकर नारायण पद को पास करता है। इसी मकार कुनशीच नामक महान पुरस्पाद तथा सभी पापों को दूर करनेवाला तीर्थ है, यहाँ नरसिंह स्वरूप घारी भगवान जनाईन स्वयं विराजमान हैं। इसी प्रकार इन्त्रमती नामक तीर्थ स्थान पिनरों को सर्वत्रा पिय है, इस इन्त्रमती के साथ गंगा जी के संगम पर पिनरगण सर्वज्ञ निवास करते हैं । सर्वतीर्थमय वुरुत्तेत्र व्यत्तपपुरवकारक तीर्य स्थानीं में से है । सब देवताओं द्वारा नमन्द्रत सरपू नदी भी पितरों के लिए परमपुरायदायिनी है। उसी प्रकार इरावती नामक नदी भी पितरों के तीर्थ स्थानों की व्यधिवासिनी है । ब्राह्म कार्य में कोटि गुना फल प्रदान करनेवाली. पितरों की श्रतिराय शिय यमुना, देविका, काली, चन्द्रभागा, दपद्वती, वेरापुमती तथा पुरवदायिनी वेत्रवती नामक निदयों भी पितरों की भिय हैं । है द्विजीचम वृन्द ! जम्बू मार्ग नामक तीर्थ महा पुन्यदायक एवं पितरों का परम प्रिय तीर्थ है, आज भी सब प्रकार के मनोर्थों को प्रदान करने वाले इस तीर्थ का मार्ग दिखाई पड़ता है । पितरों के श्रान्यान्य बहुतरे तीर्थ हैं, जिनमें नीलकुराह नाम से विख्यात पितरों का तीर्थ है । इसी प्रकार पुगयदायक स्ट्रमर तथा विख्यात मानससर भी पितरों के प्रिय तीर्थ कहे गये हैं । मन्दाकिनी, ऋच्छोदा, विपाशा तथा सरस्वती नामक नदियाँ, पूर्वमित्रपद नामक तीर्थ, महाफलदायक वैद्यनाथ घाम, निप्पा नदी, महाकाल तीर्थ, कल्याणदायक कालंतर नामक तीर्थ, महाफलदायक वंशोद्धेद, गंगोद्धेद, मदेश्वर, विप्णुफ्द तथा नर्मवाद्वार नामक तीर्थ स्थान भी उसी श्रद्धार पित्रं। को श्रतिराय प्रिय हैं । महर्षि गए। इन उपर्कुक्त स्थानों पर पितरों के उद्देश से किये गये पिगडदान श्रादि कर्म को गया के पिगड वानादि के समान फल देनेवाला वतलाते हैं ! ये फ्तिरों के तीर्थ स्थान स्मरण मात्र से मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाले हैं तो वहाँ जाकर श्राद्ध करनेवालों के लिए क्या कहना है ? पितरों के श्रान्य विय तीर्थों में श्रोंकार, कावेरी नदी, कपिलोदक तीर्थ, चरडवेगा का संगम तथा श्रमरकरटक भी हैं। इन सब तीर्थ र्स्थानों में, स्नान श्रादि कार्य कुरुत्तेत्र से सी गुने श्रधिक फल दायी होते हैं । विख्यात हाक तथा सोमेश्वर नामक पर्म पवित्र तीर्थ श्राद्ध , दान, स्नान, हवन, स्वाध्याय आदि कार्यों में रात कोटि गुना अधिक फल देनेनेनीले तथा सभी व्याधियों को दूर करनेनाले हैं। इसी

प्रकार कायावरोहरण नामक तीर्थ, चर्मगवती, गोमती ख्रीर वरणा नामक निवर्या, जीरानस, भेरव, मृगुतुङ्ग सर्वेक्षेप्ठ गौरी तीर्थ, बैनायक तीर्थ, भद्रेक्बर, परम पापहर तीर्थ, युग्यटायिनी तपती, मूलतापी, पयोप्णी नामक नदियाँ, पर्योप्णी का सगम स्थान, महावोधि, पाटला, नागतीर्थ, पुरयसलिला व्यवन्तिका तथा वेणा नामक नदिया, महाराल, महारुद्र, महालिंग नामक तीर्थ स्थान, कल्याण्यायिनी दशाण्री, शतरुद्रा, शताह्वा नामक नदिया, विश्वपद नामक तीर्थ, अगारवाहिका नामक नदी, शोगा तथा घर्घर नामक नद, पुरायदायिनी कालिका और वितस्ता नामक तदिया—ये सन पितरों के तीर्थ स्थान स्नान और दान के लिए परम प्रशसनीय माने गये हे । इनमें जो वुद्ध भी पितरों के उद्देश्य से दिया जाता है उसका अनन्त फल होता है । द्रोएी, बाटमती, धारा नदी तथा चीरनदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, द्वारमपुरी, श्रद्धुंद, सरस्वती, मिण्मती गिरिकर्शिका नामक नदियाँ, धृतपाप नामक तीर्थ तथा दिल्ला समुद्र—इन तीर्थ स्थानों में किया हुआ पितरों का श्राद्ध अनन्त काल तक तृप्ति करनेवाला होता है । मेघकर नामक तीर्थ स्वयम् भगवान विप्ताु के तुल्य है, वहाँ पर धनुष्धारी मगवान् विप्णु मेखला में अवस्थित हें । मन्दोन्दरी नामक तीर्थ, चम्पा नामक नदी, सामलनाथ नामक तीर्थ, महाशाल नामक नदी, चकवाक, चर्मकोट, महाजन्मेश्वर, ऋर्जुन तीर्थ, त्रिपुर, परम श्रेष्ठ सिद्धेदवर नामक तीर्थ, श्री रील, शाकर तथा नारसिंह नामक तीथ, पवित्र महेन्द्र त्यीर श्रीरग नामक तीर्थ- इन सर्वों में पितरों के उद्देश्य से किये गये श्राद्धादि कार्य श्रानन्त फलदायक होते है। इन के दर्शन ही शीष्ट्र पापों को दूर कर देनेवाले है । पवित्रसलिला तुँगमद्रा, भीमरथी, कृष्णवेख्या, कावेरी तथा गोदावरी नामक नदियाँ, भीमेश्वर तथा त्रिसन्ध्य नामक पवित्र तीर्थस्थान, त्रैयम्यक नामक तीर्थ स्थान, जिसे सभी तीर्थ गए। नमस्कार करते हैं, श्रीर जहाँ पर भगवान् त्रिलीचन महादेव स्वय निवास करते हैं। ये सब भी पितरों के भिय तीर्थ है। ऋषिगए ! इन सब तीर्थ स्थानों के स्मरए मात्र से ही पाप सैकडों टुकड़ों में चूर-चूर होकर मष्ट हो जाते हैं। श्रत. इन में श्राद्ध करने से कोटि-कोटि गुना फल होता है। श्रीपर्गी, ताम्रपर्णी तथा सर्वश्रेप्ठ जया नामक उत्तम तीर्थ, पुरुयसलिला महानदी, तथा शिक्धार नामक तीर्थ, विख्यात भद्रतीर्थ तथा कभी नप्ट न होने वाला पग्पा तीर्थ, पुरायदायक रामेश्वर तीर्थ, उसी प्रकार एलापुर तथा श्रलम्पुर नामक तीर्थ, श्रगमृत, विख्यात श्रामर्दक, श्रलम्तुप नामक तीर्थ तथा उसी तरह पुरवदायक श्राघातकेश्वर और उससे भी बदकर एकाम्भक नामक तीर्थ, गोवर्द्धन, हरिश्चन्द्र, ह्रपुचन्द्र, पृथ्दक, सहस्रास्त, हिर्रायात्त नामक तीर्य, कदली नामक नदी, रामचन्द्र जी के वनवास स्थान, सौमित्रि सगम नामक तीर्थः इन्द्रकील, महानन्द तथा पियमेलक नामक तीर्थ स्थान—इन उपर्युक्त तीर्थ स्थानों में पितरों को देवतात्र्यों का सान्निध्य प्राप्त होता है, त्र्यतः ये पितरों के क्राद्ध कार्य में परम अग्रसनीय माने गये हैं। इन सभी तीर्थ स्थानों में दिया हुन्ना दान कोटि गुना श्रिधिक पुराय देता है। पुरायसिलला वाहुदा नामक नटी तथा मगलदायक सिद्धयन, पाशुपत नामक तीर्थ स्थान तथा करयागादायिनी पार्वतिका नामक नदी—इन सत्र पवित्र स्थानों में भी किया हुआ श्राद्ध कार्य् शत कोटि गुने से श्राधिक पुरुष प्रदान करता है। उसी प्रकार वे भी पितृतीर्थ हैं, जहा पर सहसों शिव लिगों से श्राविष्ट, श्रन्तर में सभी निद्यों

के परम पवित्र जल को धारणा करने वाली गोदावरी नामक नदी है। वहाँ पर जामद्रम्य का परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान त्याकर सम्मिलित होता है। प्रतीक के मय से वह श्रलम हो गया था। जिन स्थानों में गोदावरी नदी बहती है, वे स्थान हज्य कृत्व स्थादि प्राप्त करनेवाले पितरों के परम त्रिय तीर्थ अप्राप्तरोयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी तीर्थ श्राद्ध तथा श्रामि कार्यों में सी कोटि गुने से भी श्राधिक फल देने वाले हैं । महम्रलिंग, सर्वत्रेष्ठ राववेश्वर नामक तीर्थ तथा पुरुयसलिला सेन्द्रफेना नदी, जहां प्राचीनकाल में देवराज इन्द्र गिर गये थे । नमुचि राज्ञस को मारकर उन्होंने यहीं श्रपने तपोयल द्वारा म्हार्ग प्राप्ति की थीं । इस परम पवित्र तीर्थ में दिया हुआ। श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है । पुष्कर, शालप्राम, तथा विख्यात सोमपान नामक तीर्थ स्थान वैश्वानरों के निवास स्थान कहे जाते हैं । सारस्वत तीर्थ, स्वामि तीर्घ, पुरायसलिला मलन्दरा, कौशिकी, चन्द्रिका, वैदर्भा श्रायवा वैरा, पयोप्सी, प्राडमुखा, कावेरी, उत्तरा तथा पुरुषा नामक नदियाँ श्रीर जालन्यर नामक गिरि— इन सब तीर्थ स्थानों में दिये हुए श्राद्ध को पितरगण श्रनन्त काल तक मोगते हैं । लौहदराड तथा चित्रकृष्ट नामक तीर्थ स्थान, गंगा-विन्ध्य संयोग, कल्याणुदायक नदीतट नामक तीर्थ, कुञ्जाध, उर्वशीपुलिन, संसारमोचन तथा ऋगामोचन नामक पवित्र तीर्थ इन तीर्थ म्यानों में भी दिये हुए श्राद्ध का उपभोग पितरगण श्रनन्त काल तक करते हैं। श्रद्वहास, गीतमेश्वर, वसिष्ठ, परम पवित्र हारीत नामक तीर्थ, ब्रह्मावर्च, कुरावर्च, ह्यतीर्थ, विख्यात पिगडारक, रांलोद्धार, घटेश्वर, विलवक, नील पर्वत, धरणी तीर्थ, रामतीर्थ तथा ऋश्व तीर्थ-ये सव तीर्थ स्थान भी श्राद्ध श्रीर दानादि कार्यों के लिए श्रनन्त पुरवनद रूप में विख्यात हैं । वेदशिरा नामक तीर्य, श्रीधवती नामक नदी, वसुनद तथा छामलाग्ड नामक तीर्थ-इन सब तीर्थों में श्राद्ध के देनेवाले परम पद की प्राप्ति करते हैं। बदरी तीर्थ, गए। तीर्थ, जयन्त, विजय, शकतीर्थ, श्रीपति तीर्थ, रैवतक तीर्थ, शारदा तीर्थ, मदकालेश्वर तीर्थ, परम श्रेष्ठ वैकृष्ठ तीर्थ श्रीर भीमञ्चर तीर्थ-इन सब तीर्थ स्थानों में श्राद्ध करने वाले परम पद की प्राप्ति करते हैं । मातागृह तीर्थ, करवीरपुर, विख्यात कुरोशय तीर्थ, गाँशीशिखर, तीर्घ, नकुलेश तीर्घ, कर्दमाल तीर्घ, दिशिडपुगयाकर, पुगडरीकपुर तथा सभी तीर्घो का ऋधीरवर सप्त गोदावरी नामक तीर्थ--इन तीर्थ स्थानों में श्रनन्त फल की प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को श्राद्ध करना च हिये । मैंने पिनृतीर्थों का यह संग्रह संन्तेप में वतलाया है, इनके विस्तार का वर्णन वृहस्पति भी नहीं कर सकते तो मनुष्यों की क्या गएना ? वर्णाश्रमधर्म माननेवालीं के घर सत्य, दया तथा इन्द्रियनिष्रह तीर्थ स्थान कहे गये हैं, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध कोटि गुना फल दायक सिद्ध होता है, इसलिए मनुष्याँ को प्रयत्नपूर्वक इन तीथों में ब्राद्ध करना चाहिये । प्रातःकाल के तीन मुहूर्त तथा तदुपरान्त के तीन मुहूर्त संगव नाम से असिद्ध हैं । मध्याह काल में ठीन मुहूर्च, अपराह काल में तीन मुहूर्त तथा सायंकाल में तीन मुहूर्त होते हैं, उनमें भी श्राद्ध नहीं करना नाहिये । सायंकाल की वेला का नाम राज्ञसी बेला है, वह तो सभी कार्यों में निन्द्नीय मानी गयी है। दिन के सन्पूर्ण माग में सर्वदा पन्ट्रह मुहुर्त विख्यात हैं, उनमें से जो म्याठवाँ मुहूर्त है यह 'कुतप' कहा जाता है । सर्वदा मध्याद काल में जब कि सूर्य मन्द्रगति हो

जाते है, अनन्त फल देनेवाले इस मुहूर्त का तव आरम्भ होता है । मध्याह की बेला, खह्ग पात्र, नेपालमम्बल, चौदी, कुग, तिल, गाय तथा नाती—ये आठ पदार्थ कुतप कहे जाते हैं (इन सब की उपस्थित पितृकार्य में आवश्यक है।) यतः पाप को कुत अर्थात् कुत्सित कहा गया है श्रीर उसको सन्ताप देनेवाली ये उपर्युक्त आठ वस्तुएँ है, अतः इन आठों वस्तुओं का नाम 'कुत्तप' कहा जाता है। इस आठयें कुतप मुहूर्त के उपरान्त अन्य जो चार वा पाँच मुहूर्त हैं, उन्हें मुहूर्तपश्चक कहा जाता है—वे स्वधा (पितरों के उदेश से उच्चित्त शब्द) के आगार स्वरूप हैं। देवगण कहते है कि कुश तथा काला तिल—ये दोनों पदार्थ भगवान् विष्णु के शरीर से निकले हुए है, अतः ये दोनों वस्तुएँ आई की रत्ता में महान् उपयोगी हैं। तीर्थ स्थानों के निवासियों को अपने पितरों के लिए एक हाथ में कुश लेकर जल में खड़े होकर तिल के सहित् जलांजित देनी चाहिए। इस प्रकार आद की बहुत अधिक विशेषता हो जाती है। आद करते समय पिएड आदि को एक हाथ से देना चाहिये, परन्तु तर्पण दोनों हाथों से करना चाहिये, यह विधान सर्वह के लिए कहा गया है।।।२-११॥

स्त ने कहा — ऋषिगण ! इस पुरायोत्पादक, पित्र , दीर्घायु देने वाले, सब पापों का विनास करनेवाले तीर्घ श्रीर श्राद्धों के वर्णन को, जिसे प्राचीनकाल में मत्त्य भगवान ने स्वयं कहा है, जो कोई सुनेगा श्राथवा पड़ेगा वह श्रीसम्पन्न होगा । तीर्घवासियों को इस माहात्म्य का श्राद्धकाल में सब पापों की सान्ति तथा दरिद्रता त्र्यादि को दूर करने के लिए श्रावस्य पाठ करना चाहिये । इस श्राद्ध माहात्म्य को पिछत लोग परम पित्रत्र, यरोवर्द्धक, घोर से घोर पापों को दूर करनेवाला तथा त्रक्षा, विन्यु श्रीर महादेव द्वारा पृज्ति वतलाते हैं । ॥१२-१॥।

श्री मात्स्य महापुराण के श्राद्धकल्प में बाईसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२२॥

### तेईसवाँ अध्याय

ऋषियों ने ऋहा—शास्त्रिशारद सूत जी। पितरों के ऋषीश्वर चन्द्रमा किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उनके वरा में जो परम यसस्वी राजागस्स हो गये हैं, उन सन्न के वृत्तान्त को भी हम लोग सुनना चाहते हैं। ॥१॥

सूत ने कहा— ऋषिगण् । त्रक्षा की आज्ञा प्राप्तकर महिषे श्रति ने प्राचीन काल में सिष्ट के विस्तार के लिए सम्पूर्ण विधियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ तप किया । महिष् श्रति के इस उम तप के माहास्प्य से ससार के चलेशों के विनाश करनेवाले, परम आनन्ददायक, मक्त जनों को शान्ति प्रदान करनेवाले ब्रह्म ही, जो अगोचर रूप से ब्रह्म, विप्णु, शकर तथा सूर्य के श्रन्तर में निवास करनेवाले हैं, उनके नेत्रों के श्रन्तर प्रदेश में श्रवस्थित हुए । उसा के साथ शंकर जी अत्रि के समीप उपस्थित हुए, उन्हें सम्प्रस देखकर श्राठवें अश से उन्हीं महिष् श्रति से सालक रूप में चन्द्रमा की उत्पत्ति नहीं । महिष् श्रति के दोनों नेत्रों से जल

रूप में परिशात होकर वह ब्रह्मतेन अपनी किरणों ने सारे चराचर जगत् को प्रकाशित करता हुंआ नीचे चूं पड़ा। दिशाओं ने स्त्री रूप धारण कर पुत्र की कामना से उस तेन को बहुग कर लिया। इस प्रकार दिशाओं के उदर में गर्म रूप में परिग्त होकर वह तीन सी वर्षों तक पड़ा रहा। इसके उपरान्त बहुत अधिक दिनों तक गर्म रूप में धारण करने में असमर्थ होकर दिशाओं ने उसको बाहर गिरा दिया। इस प्रकार दिशाओं हारा छोड़े गये उस गर्म को चतुर्जुल ब्रह्मा ने एकाकार कर सभी प्रकार के शक्ताकों को धारण करनेवाले एक सुन्दर युवा पुरुप के रूप में परिणत कर दिया। और वेद शक्ति से सम्पन्न एक सहस्र घोड़ोंवाले रथ पर बिठाकर उसे अपने लोक को ले गये। वहाँ जाने पर चन्द्रमा को देख सभी ब्रह्मियों ने फहा—'यह हमारे स्वाभी हों।' तदनन्तर ब्रह्मियों के साथ पितरगण, देव, गन्धवं श्रीर श्रीपधियों ने एक साथ सोमदैदन मंत्रों से चन्द्रमा की स्त्रुति की। उन सबों की स्त्रुति करने से चन्द्रमा की तेजस्विता श्रीर भी अधिक हो गयी श्रीर उस तेज पुज्ज से पृथ्वी पर श्रमेक दिव्य गुणवाली श्रीपधियाँ उत्पन्न हुई। चन्द्रमा से उत्पन्न होने के कारण ही श्रीपधियों की दीति सर्वदा रात्रि में दिन की श्रमेचा अधिक हुआ। करती है। इसी कारण से चन्द्रमा श्रीपधियों तथा द्विज्ञ (ब्राह्मणों के स्वामी) नाम से मी पुकारे जाते हैं। वेद-धाम रस-रूप शुम्न प्रकार होता है। ॥२-१ श्री।

प्राचेतस दत्त प्रजापित ने श्रपनी श्रदयन्त तेजस्विनी रूप तथा सौन्दर्य सम्पन्न सचाईस कन्यार्श्वो को चन्द्रमा के साथ व्याह दिया । तदनन्तर चन्द्रमा ने ब्रह्मा के ग्यारह सहस्र वर्ष पर्यन्त विष्णु भगवान के ध्यान में एकचित्त हो धोर तपस्या की । जिससे सन्तुष्ट होकर विप्शा भगवान ने, जो जनार्दन (दुष्टों के विनाराक) परमातमा (स्वयं प्रकारामान् त्रक्ष) एवं नारायरा ( जलराशि में शयन करनेवाले) की उपाधियों से विम्पित हैं, चन्द्रमा से कहा-'वरदान माँगो ।' भगवान् विष्णु की आजा प्राप्तकर चन्द्रमा ने वरदान माँगते हुए कहा--'हे भगवन् ! मै चाहता हूँ कि इन्द्र को जीत कर इन्द्र लोक पर श्राधिकार प्राप्त कहाँ, जिससे देवगण प्रत्यन रूप में हमारे घर त्या-त्याकर त्याहार प्रहण करें । मरे घर पर राजसूय यज के महोत्सव में सातात ब्रह्मा श्रादि देवगण यज्ञ के सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मए वर्ने । यज्ञ में राज्ञसीं द्वारा होने वाले विमों को नारा करने के लिए त्रिशूल धारण कर शिव जी स्वयं उपस्थित रहें ।' विप्ताु मगवान् द्वारा वरदानों के स्वीकार करने के उपरान्त चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ का समारम्म किया । जिसमें होता ब्रह्मीय अत्रि, श्रष्ट्युर्य, मृगु तथा उद्गाता स्वयम् ब्रह्मा जी बने । स्वय भगवान् विप्णु ब्रह्मा का पद ब्रह्मा कर उस यहाँ में उपद्रष्टा वने । सनक, सनन्दन त्यादि ऋषिगण् भी उक्त राजस्य यज्ञ के विधान में सदस्य बने । ऐसा सुना जाता है कि दुनों विश्वेदेवगण चममाध्वर्षु ( यज में सीमरस पीनेवाले ) वन । चन्द्रमा ने ऋपने इस महान् राजसूय यज की दक्तिए। में तीनों लोकों को पुरोहितों को दान कर दिया । यज्ञान्त स्नान कर लेने के उपरान्त चन्द्रमा के परम मनोरम रूप को देखन की श्रतिग्रय इच्छुक कामनागा से व्यथित निग्नलिखित नव देवियों ने उमभी त्यारापना की । लक्ष्मी ने नारायण को, सिनीवाली ने कईम को, दिति ने विभावसु को, तुष्टि ने कमी

न च्युत होनेवाले ब्रह्मा को, प्रभा ने सूर्य को, ब्रह्म ने हविष्मान् को, कीर्ति ने जयन्त को, वहा ने मरीचि नन्दन कश्यप को तथा धृति ने अपने आराध्य पित नन्दि को छोड़कर सोम की ही सेवा करने का निश्चय प्रकट किया । सोम ने भी उन नव देवियों को अपनी की की भीति सादर महराए कर उनके साथ भोग विलास किया । उन नव देवियों के पितमण, इस प्रकार की लेकर हानि पहुंचाने वाले चन्द्रमा को साप अथवा युद्ध में राखादि द्वारा, बोई भी हानि नहीं पहुंचा सके । उन लोगों के अनेक प्रकार की हानि चेष्टा करने पर भी चन्द्रमा वसों दिशाओं में विराजमान होकर सुशोभिन ही रहे और अपने उम्र तप के प्रभाव से ऋषि कियन दुष्णाप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करके भू आदि सातों लोकों पर उसने एकच्छत्र आधिपत्य प्रपत्त किया । ॥१५-२८॥

एक बार ताराधिपति चन्द्रमा ने वाटिका में यूमती हुई, श्रनेक प्रकार के पुष्प से बने हुए श्रनकारों से सुरोभित, बृहत् नितम्ब तथा उन्नत स्तनों के दुर्बह भार के खेद से पुष्प तोड़ने में भी श्रातिशय श्रशक्त श्रगोंबाली, देवगुरु, बहस्पति की पत्नी तारा को देखा । कामदेव के कुसुगमय वार्गों के समान हृदय को बींधनेवाले, श्रतिराय सुन्दर तथा बड़े-बड़े नेत्रीवाली उस तारा की देख चन्द्रमा श्रतिराय कामातुर होकर अपने को संभाल न सके श्रीर एक एकान्त स्थान में जाकर उसके केरापारा को पकड़ लिया । मनोहर रूप की कान्ति से त्राकरिंत हृदयवाले चन्द्रमा के साथ कामातुर तारा ने भी पर्याप्त भोग विलास किया। बहुत समय तक भोग विलास करने के बाद भी चन्द्रमा तारा को वहाँ से श्रपने साथ घर लिवा से गये । विन्तु तारा के न्त्रपार सौन्दर्य पर लट्टू सोम की कामवासना की तृप्ति घर में भी नहीं हो सकी। इधर तारा के विरहा-नल में दश्य बृहस्पति सर्वदा उसी के ध्यान में निमग्न रहने लगे किन्तु श्रापने महान् श्रापकारी चन्द्रमा को शाप देने में भी वे समर्थ नहीं हो सके, श्रीर न मंत्र, शुक्ष, श्रिव्र, विप श्रादि अनेक प्रकार के उपायों श्रथवा श्रमिचारों से ही उसका कुछ श्रपकार कर सके । श्रन्ततः जब निराश हो गये तब श्रतिशय कामातुर हो दीनअपूर्वक त्रपनी पत्नी तारा को प्राप्त करने के लिए वे चन्द्रमा से याचना करने लगे । परन्तु तारा के श्रनुपम रूप एव योवन के सुख रूपी पाश में निवद्ध चन्द्रमा ने तारा को फिर भी नहीं लौटाया । श्रन्त में महादेव, ब्रह्मा, साध्यगण, मरुत गण तथा दिग्पालों के कहने पर भी जब चन्द्रमा ने तारा को नहीं लौटाया तन श्रतिराय हठ देख श्रताब्य रुद्रगएों के स्वामी वामदेव शिव जी उस पर श्रत्यन्त कुद्ध हो गये । इस प्रकार बृहस्पति के स्नेह में वॅथकर पिनाकधारी भतनाथ शकर. जिनकी सिद्धगण सर्वदा सेवा करते है. श्रपने सब शिप्यों को साथ ले श्रजगब नामक प्रसिद्ध पिनाक को धारगाकर चन्द्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थिन हुए । उस समय उनका तीसरा नेत्र विशेष उद्दीप्त हो रहा था श्रीर उससे श्रत्यन्त मयानक न्नाग को लपटें निकल रही थीं जिससे उनका मुख भी परम भयानक ही गया था । उन्हीं के साथ चौरासी रुद्रगण भी अनेक शस्त्रास्त्र धारणकर प्रस्थित हुए । यन्तों के स्वामी कुनेर ने अपने साथ अनेक रात करोड़ सेनाओं के साथ-साथ एक पद्म वेताल, एक श्ररूव यत, तीन लाख नाग तथा बारह लाख किन्नरीं को लेकर शिवजी का त्रानुसरण किया । उधर चन्द्रमा ने भी त्रातिशय कुद्ध होकर नक्तत्रगण, दैत्य

अधर आदि की अन्यान्य विपुल सेनाओं तथा अतिशय तेजस्वी रानैश्वर तथा मंगल को साथ ले ररणमूनि में प्रस्थान किया । इस प्रकार दोनों श्रीर से भीपण युद्ध की तैयारी देख सातों लोक बहुन ही मयभीत हो गये तथा द्वीपों श्रीर समुद्रों के साथ सारी पृथ्वी विचलित हो गयी। महादेव जी एक श्रतिराय प्रचएड श्रमिवर्षक विराल श्रख लेकर चन्द्रमा की श्रीर दीड़ पड़े। तदनन्तर दोनों महान सेनाओं में सन्पूर्ण जीवों के नारा करनेवाले, अतिराय प्रचएड तीक्ष्ण श्रीर उम्र हथियारों की चमक से युक्त भीपंगु संप्राम होने लगा । श्रतिराय तीक्ष्ण श्रीर उप राखों से दोनों पत्तों की सेनाएँ नष्ट होने लगी । दोनों श्रीर से स्वर्ग, भृमि श्रीर पाताल लोक की जलानेवाले, श्रतिराय जाज्यल्यमान, महान् भीवण श्रस्तास्त्री की विपुल वर्षा होने लगी । शिव ने कुपित होकर सोम का विनाश करने के लिए ब्रम्सशिस नामक एक वाण चलाया. उसके प्रतिकार में सीम ने भी कभी न चूकनेवाले अपने सीमास्त्र की संचालित किया । इन दोनों श्रसों के छुटने से समुद्र, मृप्ति श्रीर श्राकाश में सभी स्थानों पर हाहाकार मच गया। ब्रह्मा ने जब उन दोनों श्रसों से सारे संसार को विनष्ट होता देखा तो देनतार्थों को साथ लेकर दोनों के बीच में खडे हो गये श्रीर जैसे भी सम्भव हो सका, उन्हें शान्त किया । फिर सोम से कहा—'हे सोम ! तुमने ऐसा निन्दा कार्य किया है, जिससे विना किसी कारण के सब का बिनाय हो रहा है। दूसरे की की को जुराकर श्रातमसात करने के लिए तुमने ऐसा श्रत्यन्त भयानक युद्ध किया है, श्रतः पर्याप्त गान्त एवं श्रमकारी होने पर भी तुम जनता में निश्चय ही कृष्ण पद्म में पापमह हुआ करोगे । बृहस्पति की स्त्री तारा को उन्हें सीप दो. दसरों की वस्तु लेकर दे देने में तुन्हारा कोई अपमान नहीं है। 117 र-४ ६॥

सत ने कहा—ऋषिगण ! त्रहा की बातें सुन चन्द्रमा हतप्रम हो गया श्रीर 'श्र्वे वात हे ऐसा ही कहँगा'— कह कर शान्तिचित हो युद्ध से विस्त हो गया । उधर बृहस्पति भी प्रसन्न मन से श्रापनी स्ती तारा को साथ ले महादेव जी के साथ श्रापने गृह को वापस चले गये । ॥४७॥ श्री मास्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में चन्द्रमा का दुराचार नामक तेईसगाँ श्राध्याय समाप्त ॥२३॥

### चौवीसवाँ श्रध्याय

सत ने कहा—शर्मिगण ! तरुपरान्त एक वर्ष बीत जाने पर बारह स्वाँ की भाँति श्रति-राय तेजस्वी, दिव्य पीताम्यर घारण किये, दिव्य श्राम्पणों से विम्धित, चन्द्रमा के समान सुन्दर एक कुमार तारा की कुच्चि से उत्पन्न हुन्था, जो पीछे चलकर सब प्रकार के सास्त्रों का ज्ञाता तथा उस हस्तीविज्ञान का प्रवर्षक हुन्था, जिसके हारा हाथियों के गुण दोप, रोग व्यादि जाने जाते हैं । उसका एक प्रसिद्ध नाम गजवैय भी पढ़ा । राजा चन्द्रमा का पुत्र होने के कारण राजपुत्र तुध नाम से उसकी प्रसिद्ध हुई । उस महावलवान कुमार ने व्यपने उत्पत्ति काल के साथ ही संसार के सभी तेजस्वी पदार्थों को परागृत कर दिया । उस समय जब कि वह उत्पन्न हुन्या प्रका श्रादि देवगण श्रद्धियों तथा देवताओं को साथ लेकर उसके जातकर्म के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बृहस्पित के ग्रह गये। वहाँ देवतार्श्वों ने तारा से पूछा---'तुमने किसके संयोग से इस पुत्र को उत्पत्र किया है ?' देवताओं के इस प्रकार पूछने पर पहले तारा ने कुछ भी प्रस्युत्तर नहीं दिया । परन्तु बारम्वार श्रनुरोध करने पर लजाती हुई उस मुन्दरी ने बहुतन्देर वाद कहा-'चन्द्रमा के संयोग से ।' तारा के कथनानुसार चन्द्रमा ने उस पुत्र को गृहस्पति से ले लिया श्रीर उसका नाम वुध रखकर उसे भूतल में राज्य प्रदान किया'। ब्रह्मा ने राज्याभिषेक कर उसे सर्व ब्रह्मों में प्रधान बनाया और ब्रह्मर्पियों के साथ उसे वहीं की समकत्त्वता प्रदान की । तदनन्तर सभी देवतात्र्यों के देखते-देखते ब्रह्मा वहीं पर अन्तर्हित हो गये। बुध ने इला के गर्म से एक धर्मिष्ठ पुत्र उत्पन किया, जो अपने पराक्रम तथा तेज से सौ अद्यमेध यज्ञों का करनेवाला, सर्वलोकनमस्कृत पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ । उस राजा पुरूरवा ने हिमवान पर्वत के मनोहर शिखर पर भगवान जनार्दन विप्ता की श्राराधना कर सारे संसार का ऐवर्वय एव सातों द्वीपों का त्र्याधिपत्य आप्त किया था। उसने केशि श्रादि करोड़ों दैस्यों का संपाम भूमि में संहार किया था । उसके परम व्याकर्षक रूप पर मुख्य होकर उर्वशी ने उसे पति रूप में स्वीकार किया था । सभी लोकों के कल्याण की कामना से पुरूरवा ने सातों द्वीपों तथा शैल, वनश्रोर काननों समेत इस निखिल वसुमती का धर्मपूर्वक पालन-किया था । कीर्ति तो सदा चमर डुलानेवाली की भाँति उसकी अगवाहिका बनी रहती थी । विप्णु की मसलता से देवाधिदेव इन्द्र ने ऋपना आधा आसन उसे प्रदान किया था । वह सर्वदा धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से पालन करता था। एक बार कुलूहल वरा धर्म, अर्थ तथा काम उसके चरित को जानने की इच्छा से यह देखने के लिए कि 'देखें ! किस प्रकार हम लोगों को यह समान दृष्टि से देखता हैं , उसके यहाँ प्रत्यन्त रूप धारणकर आये । राजा ने भक्तिपूर्वक उन तीनों को आर्य्य, पाद्य आदि से सम्मानित किया । दिश्य तीन\_कनकमय आसनों को विलाकर उन पर उन्हें बिठाया और पहले सर्वो की सामान्यतया एक भाव से पूजा की, किन्तु धर्म की उसने फिर से विशेष रूप में पूजा की । उसके इस व्यवहार से काम और अर्थ ऋत्यन्त कुपित हुए । ऋर्थ ने उसे शाप देते हुए कहा---'तुम शोक के कारण नष्ट हो जाओगे ।' काम ने कहा- 'वुम्हें गन्धमादन' पर्वत पर अवस्थित कुमारवन में उर्वशी के वियोग के कारगा प्रमाद हो जायगा । किन्तु धर्म ने कहा — 'राजेन्द्र ! तुम चिरजीवी श्रीर परम धार्मिक होगे । तुःहारे पुत्र-पीत्रादि सन्ततिगण् सेकड़ों की संख्या में बढ़े गे, उनका पृथ्वी मगडल पर तब तक निवास रहेगा जब तक चन्द्र, सूर्य तथा तारागण विद्यमान है, वे कभी नष्ट नहीं होंगे । यह कहकर वे सब के सब अन्तिहिंत हो गये । राजा ने उसी प्रकार राज्य सुख का अनुभव किया । वह राजाधिराज प्रतिदिन देवेन्द्र को देखने के लिए श्रमरावतीपुरी को जाता था । एक बार कभी दिल्ए त्राकारा की श्रोर जानेवाले रथ पर चढ़वर सूर्य के साथ श्राकारा मार्ग में धूमते हुए उसने दानवराज केशि को, चित्रलेखा श्रीर उर्वशी नामक श्रप्सराश्रों को ले जाते हुए देखा । वुधपुत्र पुरूरवा ने श्रनेक प्रकार के गुस्त्राहर्त्रों को घारणकर थरा प्राप्ति के लिए सन्नाम में उस महा बलवान् केरि को पराजित कर दिया, जिसने इन्द्र को भी समर भूमि में पराजित किया था। श्रीर इस प्रकार प्राप्त उर्वशी को ले जाकर उसने इन्द्र को सींप दिया। जिससे देवताश्रों के साथ उसकी

मैत्री श्रीर भी दढ़ वन गई श्रीर इन्द्र भी तब से उसके परम मित्र हो गये श्रीर सन्तुष्ट होकर उसे सप्पूर्ण संसार में सबसे ऋधिक बल, पराक्रम, यश तथा सम्पत्ति प्रदान की । इसी सम्मान के उपलक्ष्य में भरत मिन द्वारा उसके यहा का गान भी कराया गया । उर्वही ने पुरुत्या के प्रेम से भरत विरचित लक्ष्मीस्वयम्बर नामक महान् नाटक में श्रामिनय किया। उस श्रामिनय में मेनका, उर्वशी, श्रीर रम्भा नामक श्रप्सराओं को भी इन्द्र ने नृत्य करने का आदेश दिया था। उर्वेशी ने लक्ष्मी का रूप धारणकर सुन्दर लय के साथ नृत्य तो किया किन्तु नाचते समय पुरूरवा के अतिराय मनोहर रूप को देखकर वह कामातुर हो गई। श्रीर इस प्रकार भरत सुनि ने जो क़छ अभिनय के विषय में उसको नियम आदि बतलाये थे, उन्हें वह मूल गई। भरत यह देखकर अतिशय कुद्ध हो गये श्रीर उर्वशी को उन्होंने शाप दे दिया कि 'इसी के वियोग से पृथ्वीतल में जाकर तुम पचपन वर्ष तक सूक्ष्मलता रूप में उत्पन्न होगी श्रीर वहीं पर पुरुरवा भी पिशाचयोनि का अनुभव करेगा।' श्रनन्तर उर्वशी ने जाकर पुरूरवां को पति रूप में वरण किया श्रीर भरत मुनि की शापिनवृत्ति हो जाने पर बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन ब्यतीत करते हुए उसके सयोग से त्राठ पुत्रों को उत्पत्र किया। उनके नाम हैं ऋायु, स्द्रायु, ऋश्वायु, धनायु, धृतिमान्, वसु, शुचिविद्य ऋीर शतायु। ये सभी पुत्र दिव्य पराक्रम श्रीर तेज सम्पन्न थे । श्रायु के नहुप, वृद्धरामी,रजि, दम्म तथा विपापमा नामक पाँच महारथी पुत्र उत्पन्न हुए । रजि के राजेयं नामक सी पुत्र उत्पन्न हुए । रजि ने निखिल पार्पो से रहित मगवान् विद्यु की घोर श्राराघना की थी। उम्र तपस्या से सन्तुष्ट होकर् मगवान् विष्णु ने राजा रजि को श्रानेक वरदान दिया, जिसके प्रभाव से रजि श्रवने समय में समस्त देवता, श्रमुर तथा मनुष्यों का विजेता हुत्या । एक वार कमी देवता श्रीर रात्त्रसों में तीन सी वर्षों तक भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें प्रद्वाद तथा इन्द्र लड़ रहे थे। किन्तु इतने दिनों के बाद भी कोई विजयी नहीं हो सका था। अन्तु में देवता श्रीर रात्त्व दोनों पत्तवालों के यह पुछने पर कि 'इन दोनों पत्तों में से कीन पत्त विजेता होगा' भगवान ब्रह्म ने कहा—'जिस पत्त में राजा रजि होगा वही विजेता होगा ।' ब्रह्मा की इस बात को सुनकर राज्यसों ने श्रपने पन्न की विजय के लिये राजा रीज से प्रार्थना की कि 'त्राप हमारे सहायक हो जायें।' राजा ने कहा —'यदि में त्राप लोगों का राजा हो जाऊँ तभी पर्याप्त सहायता कर सकता हूँ ।' राक्सों ने उसके इस प्रस्ताय को स्वीकार नहीं किया । देवताओं ने स्वीकार कर लिया और फहा---'तुम हम लोगों के अवीर्वर हो जायो और युद्धमें ग्रन् थों का विनाग करो।' इस प्रकार रिज के देव पन्न के सहायक हो जाने पर वे राज्यस मारे गये, जो श्रव तक इन्ट्र द्वारा नहीं मारे जा सके थे। रजि के इस कार्य से सन्तुष्ट होकर प्रमु इन्ट्र ने स्वय उसका पुत्र होना स्वीकार किया। इन्ट्र के पुत्र हो जाने पर रजि ने सारा राज्य कार्य फिर इन्द्र को लीटा दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। इधर रजि के तपस्त्री श्रीर बलवान् पुत्रों ने बलपूर्वक इन्द्र के साम्राज्य, धन, सम्पत्ति तथा यज्ञ श्रादि हाम फार्यों में उनके भाग को भी धीन लिया । रिन पुत्रों हारा श्वपरस्थ इन्द्र श्वपने राज्य भार से निकाले जाने पर ऋति दीन तथा दुःसी हो बृहस्पति के पास गये श्रीर कहा — 'गुरूदेव ! रिज के पुत्रों ने मुक्ते बहुत सनाया । मेरा साम्राज्य धीन लिया, यज्ञ शादि कार्यों से भी मेरा व्यथिकार ले लिया, में एक दम पराजित हो

गया हूं । हे बृहस्पते ! मेरी राज्य प्राप्ति के लिए तुळ उपाय भीजिये, इन्द्र भी इस विनीत प्रार्थना से देवगुरु वृहस्पति ने अह शान्ति आर्थि पुट्ट उत्पादक कार्यों से इन्द्र को आतिशय वलवान् तथा साहसी किया, जिससे इन्द्र ने रिज के उन पुत्रों के पास जाकर उन्हें भीहित कर लिया । श्रीर वेट की श्रमोघ शक्ति को जानकर उन्हें विनाश के पथ पर ले जाने के लिए जैन धर्मायलम्बी बनाकर तीनों वेदों द्वारा प्रशस्त सनातन धर्म से अस्ट करा दिया । और तब उन सर्भों को वेदोक्त धर्म से बहिष्कृत हेतुवादी मानकर श्रपने बज्ञ द्वारा मार हाला । ॥१-४६॥

इसके उपरान्त मै नहुप के सात धार्मिक पुत्रों का वर्षान कर रहा हूं । नहुप के वांत, यवाति, सवति, उद्धव, पाचि, रायोति स्रोर मेघजाति नामक सात वरा का विस्तार करने गाले पुत्र थे। प्रथम पुत्र यति श्रपनी कुमारावस्था में ही राज्य भार से विरक्त हो वैखानस का वेरा धारणकर योगी हो गया । उसके बाद दूसरे पुत्र ययाति ने धर्म दी शरण ले राज्य का भार सँभाला । उसकी धर्म पत्रियों में एक वृषपर्वी की कन्या श्मिंप्डा तथा दूसरी उसी की भाति रूपनती भागव की त्रतपरायण कन्या देवयानी थी। ययाति के पाँच उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनका नाम बता रहा हूं । देवयानी ने ययाति के सयोग से यदु और तुर्वेसु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये, तथा शार्मिन्ठा ने दुख्, अनु तथा पूरू नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । इन पाची पुत्रों में से यदु श्रीर पुरु—हन दो पुत्रों के द्वारा वरा का विपुत्त विस्तार हुश्रा । नहुप का पुत्र ययाति एक सत्यवादी तथा पराक्रमी शासक था। वह सदा नियमपूर्वक रहता था, उसने विधिपूर्वक श्रनेक यज्ञों का श्रनुष्ठान किया। श्रपने राज्य काल में उसने पृथ्वी का विधिवत् शासन एव पालन किया । भक्तिपूर्वक पितरा तथा देवताश्रों की वह पूजा करता था, ऋपने व्यवहार से प्रजा को सर्वदा प्रसन्न रखता था । कभी रात्रुओं द्वारा वह पराजित नहीं हुआ। इसी प्रकार सहस्रों वर्षों तक उस राजा ने धर्मपूर्वक श्रपनी प्रजा का विधिवत् पालन किया । इसके बाद नहुप के पुत्र उस राजा ययाति को रूप सौन्दर्य नृष्ट् करनेवाली घोर बृद्धावस्था प्राप्त हुई । बृद्धा-वस्था से श्रतिराय दु ली हो राजा ने श्रापने यदु, पृरु, तुर्वेखु, द्रुखु श्रीर श्रनु नामक पानों पुत्रों से कर्हा — 'पुत्रो ! यद्यपि मै वृद्ध हो गया हूँ, पर इस स्रवस्था में भी मुक्ते युवाबस्था प्राप्तकर युवती क्षियों के साथ काम क्रीडा करने की बड़ी अभिलापा है, इस विषय में हुम लोग मेरी सहायता करो !' पिता की ऐसी बार्ते सुन देव-यानी के ज्येष्ठ पुत्र यदने कहा---'हम लोग त्र्याप की सहायता करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत है, यौवन की तो बात ही क्या है ? यथाति ने श्रपने पुत्रों से कहा-- 'इस मेरी वृद्धावस्था को तुम लोग महरा करो । तुम लोगों की बीवनावस्था प्राप्तकर मै अनेक विषय सुखों का सेवन करूँगा। मै पूर्व काल में अनेक दीर्घकाल ब्यापी यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा था, उसी प्रसग में अधुरों के गुरु शुक्राचार्य के शाप के कारए। मेरे काम तथा अर्थ-दोनों पदार्थ नष्ट हो गये, अत इस अवस्था में भी मेरी काम वासना की नृप्ति नहीं हो सफी, इसी कारण में अब भी अनुष्ठ हूं। अत अपने रारीर द्वारा तुम लोगों में से कोई मेरी बृद्धावस्था का वहन करें और मैं तुम लोगों की इस नथी युवास्था को लेकर युवा बनकर अपनी काम पिपासा शान्त करूँ। ययाति की ऐसी बात सुनकर यदु द्यादि चार पुत्रों ने बृद्धावस्था लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे दुपित होकर राजिंप यथाति ने उन चारों को शाप दे दिया—ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार चारों पुत्रों को शाप देकर जब पिता ने पाँचवे पुत्र पुरु से अपनी आकांचा प्रकट की तब सत्यवादी तथा परम पराक्रमी किन्छ पुत्र पुरु ने पिता से कहा—'तात! आप अपनी इस दुःखदाबिनी मुद्धावस्था को सुन्ते दे दीजिये और मेरी इस नथी युवावस्था से योवन प्राप्तकर विषय सुख भोग कीजिये। आपके आजानुसार मैं इस मुद्धावस्था को लेकर राज्य प्रकच्च करूँगा। किनछ पुत्र पुरु के ऐसा कहने पर राजिंप यथाति ने अपने उम तथ एवं योग के बल से अपने उस धर्मातमा पुत्र के शरीर में मुद्धावस्था को आविष्ट कर दिया और उस की नथी युवावस्था से वह स्वयं युवा हो गया। इस प्रकार ययाति की मुद्ध व्यवस्था को प्राप्तकर पुरु ने राज्य का कार्य संचालन किया। तदुपरान्त एक सहस्र वर्ष ज्यतीत हो जाने पर भी पराक्रमी यथाति कामादि विषयों में अगुप्त ही से रहे तब अन्त में अपने पुत्र पुरु से उन्होंने कहा—'पुत्र! अकेले एक मात्र तुन्ही से मैं अगुप्त ही से रहे तब अन्त में अपने पुत्र पुरु से उन्होंने कहा—'पुत्र! अकेले एक मात्र तुन्ही से मैं अगुक्त अब हमारा यह वंश पीरव नाम से संसार में विख्यात होगा।' इस प्रकार राजा यथाति ने अपने राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक कर बहुत दिनों के ब्यतीत होगा।' इस प्रकार राजा यथाति ने अपने राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक कर बहुत दिनों के ब्यतीत होने पर इहलोक लीला समाप्त की। क्षिपिय गण। अय इसके उपरान्त में पुरु के वंग का वर्णन कर रहीं हूं, सुनिये! इसी वंग में मरत के वंग का विस्तार करनेवाले भारत नामक नृपति गण उत्यन हुए।।॥५०-७१॥

श्री मात्त्य पुराण के चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित नामक चीवीसर्वा श्रध्याय समाप्त ॥२०॥

#### पचीसवाँ अध्याय

भ्रमियों ने कहा — सूत जी। क्या पेसा कारण है कि पूरु के बंग में उत्पन्न होनेवाले पीरव > इस प्रस्वीतल पर श्रति श्रेष्ठ माने गये श्रीर ज्येष्ठ होने पर भी यदु के वंग्रज श्रीरहित हो गये ? इसके श्रतिरिक्त महर्षि ययाति के जीवन चरित को हमें विन्तारपूर्वक सुनाइये, क्योंकि उनका चरित पुण्य तथा दीर्घायु को प्रदान करनेवाला तथा देवताओं द्वारा श्रमिनन्दनीय है। ॥१-२॥

सत ने कहा--श्रापिगण ! इसी परम पुरायमय, श्रातिराय निर्मल, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, राजींप ययाति के महान् जीवन चरित को पाचीनकाल में रातानीक ने शीनक जी से पूछा था । ॥२॥

शतानीक ने पूछा था—तपस्त्री ग्रीनक जी ! हम लोगों के पूर्व पुरुप दसवें प्रजापित महाराज ययाति ने किस प्रकार परम दुर्सम शुक्त की पुत्री देवयानी के साथ अपना विवाह संस्कार किया था ? इस कथा को हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं ! इसके श्रतिरिक्त पूरु के यंग्र में उत्पन्न होने वाले ग्राजाओं को भी कमानुसार हमें बतलाइये ! ॥४-४॥

ग्रीनक ने कहा —नृपतिवर ! राजिष स्थाति देवराज इन्द्र के समान पराकसी एवं वरास्वी थे, उन्हें शुक्त तथा वृषपर्यों ने प्राचीनकल में जिस प्रकार अपनी-अपनी कन्याएँ वराग की थीं, और जिस प्रकार मार्गव

पुत्री देवयानी श्रीर नहुष पुत्र महाराज ययाति का परस्पर संयोग हुआ था, उस कथा को आपके पूछने पर हम छुना रहे हैं, सुनिये। प्राचीनकाल में एक बार देवतान्त्रीं श्रीर राज्ञसों में परस्पर चराचर जगत् में स्वामित्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष मचा था । उस समय विजय प्राप्त करने की कामना से देवताओं न श्रपने यज्ञादि कार्यों के सम्पन्न करने के लिए महर्षि श्रंगिरा के पुत्र ऋपि वृहस्पति को श्रीर दूसरे पद्म वालों — राह्मसों — ने महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र को पुरोहित रूप में वरण किया थां। इस कारण वे दोनों ऋषि भी सर्वदा एक दूसरे की ऋति प्रतिस्पर्द्धा से यज्ञ का विधान करते थे । उस युद्ध में देवगण् जिन-जिन दानवों का संहार करते थे, उन्हें शुक्र ऋपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनंः जीवित कर देते थे, जिससे वे फिर उठ-उठकर देवतार्थ्यों के साथ युद्ध करने लगते थे l उघर राज्ञसगण समरम्**मि** में जिन देवतार्श्रों का संहार करते थे, उन्हें उदारवृद्धि बृहस्पति पुनः जीवित नहीं कर सक्ते थे, क्योंकि वे उस संजीवनी-विद्या को नहीं जानते थे, जिसे परम पराक्रमी एवं विद्वान् शुक्र जानते थे । इस कारण देवगण श्रतिशय विपएसा हुए श्रीर शुक्र से परम भयभीत होकर बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर निवेदन किया--- 'कच ! हम लोग त्रापकी शरण में हैं, हमारे कल्याणार्च कुछ सहायता श्राप भी कीजिये । इस युद्ध में श्राप हमारी यह सहायता कीजिये कि उस उत्तम संजीवनी नामक विद्या को, जिसे ऋमित तेजस्वी शुक्त जानता है, ऋाप शीघ जाकर उससे प्राप्त कीजिये । इस महान् उपकार के बदले आप हम लोगों के यज्ञादि कार्यों में भाग प्राप्त करने के ऋषिकारी होंगे । द्विजश्रेष्ठ शुक्त को आप वृषपर्वा के सन्निकट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वह दानवों की रत्ता करता है । दानवों के त्रातिरिक्त त्रान्य किसी की रत्ता वह नहीं करता । त्रापको छोड़कर कोई ग्रन्थ ऐसा साहसी नहीं है, जो शुक्त की ग्राराधना कर उक्त विद्या को प्राप्त कर सके। त्रापने शील, सदाचार, सहनशीलता, माधुर्य, चतुरता श्रादि सद्गुणों से देवयानी को सन्तुष्ट करने पर निश्चय ही शुक्र आपको वह विद्या दे देगा । उस समय इस प्रकार निवेदन कर देवताओं ने कच को दृषपर्वा के समीप जाने के लिए सहमत कर लिया । राजन् ! देवताओं द्वारा श्रमिनन्दित कच ने तुरन्त ही दानवों की पुरी में अवस्थित शुक्र के पास जाकर भगाम किया और कहा — 'गुरुदेव ! मै महर्षि श्रंगिरा का पीत्र तथा द्विजश्रेष्ठ वृहस्पति का पुत्र हूं, मेरा नाम कच है। मुक्ते शिष्य रूप में श्राप स्वीकार कीजिये, श्रापकी सेवा में तत्पर रह कर में ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ट ब्राव्यनियमों का पालन करूँगा । इसके लिए सुम्मे अपनी सेवा में एक सहस्र वर्ष पर्यन्त रहने की श्रानुमति प्रदान कीजिये । । । ६-२३॥

शुक्र ने कहा-कन ! तुम्हास आगमन कल्याण्मिय हो, तुम्हारी प्रार्थना मे स्वीकार करता हूँ, तुम सम्माननीय हो, में तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, हमारे इस सम्मान करने से बृहस्पति जी सम्मानित हों ॥२॥।

शीनक ने कहा — भरतकुलश्रेष्ठ । कच ने शुक्त की आज्ञा स्वीकार कर उस खात्रत्रत को श्रंगी-कार किया, जिसके लिए स्वयम् किव पुत्र शुक्त ने उसे आदेश किया । खात्र जीवन का नियम तथा उस नियम की अविध आदि विपर्यों को लेकर शुक्त ने जैसा बुख आदेश किया उसे कच ने सम्पूर्णतया स्वीकार किया । श्रीर इस मकार उपाध्याय मृगु की आराधना में तत्पर रहते हुए यह गुरुपुत्री देवयानी की सेवा में भी सर्वेदा तस्तर रहता था। युवावस्था होने पर भी कच प्रतिदिन उस देवपानी को, जिमके ग्ररीर में यीवन के जिह प्रकट हो रहे थे, पित्र भाव से, गा-गाकर, नाच-गाकर, विविध प्रकार के बाजे बजा-बजाकर प्रसल करता था। इसी प्रकार उस मृगुपुत्री देवपानी के लिए, जो पूर्णस्य से युवती हो चली थी, पुप्प फल व्यादि आवश्यक पदार्थों को ला-काकर वह प्रसल रखता था। देवपानी भी इस प्रकार नियम तथा वत में पटु, असगढ़ ब्रह्मचारी बहुं कच को देखकर अपने मन में उसकी प्रति सेवा की भावना रसकर प्रत्येक कार्यों के पश्चात उसकी परांसा किया करती थी। एकान्त में उसकी सेवा भी किया करती थी। इस प्रकार कटोर खात्रजीवन व्यतित करते हुए कच के पाँच सी वर्ष बीत गये। कच के ऐसे-परम कटोर खात्रजीं को दानवगण नहीं सह सके। एक बार बृहस्पित की ईप्यों के कारण अपनी जाति के रलार्थ उन सर्वों ने प्रकान्त वन में अकेले गाय वराते हुए कच को गार टाला। ब्रीर मारने के बाद उसके शरीर को तिल-तिल काट करके पालत् भीड़ियों और गीदड़ों को खिला दिया। इस प्रकार कच के मर जाने के बाद गीएँ विना चरवाहे के अपने स्थान को लीट व्यायों। सायंकाल हो जाने पर कच के विना व्याई हुई गीखों को देखकर देवयानी ने मार्गव से कहा— 'तात। व्यापने व्यवना अपित्रों कर समाध कर दिया, मगवान् भाकर भी व्यतावल गामी हो गये, विना चरवाहे की गीएँ भी वन से वायस ब्रा गई, पर कच व्यपी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। इससे प्रकट होता है कि वह या तो मार हाला गया अथवा किसी ने उसे पकड़ लिया। में सच-सच कह रही हैं कि विना कच के में नहीं जी सकती । शार-र-३ था।

शुक्र ने कहा—'यहाँ थावी, यहाँ आयोग इन राडदों का उच्चारण कर में मृत को जीवित कर देता हूँ तुम मत धयराओं, इतना कह कर शुक्र ने संजीवनी विधा का प्रयोग कर कब को 'यहाँ आओ, यहाँ आओ, कहकर बुलाया । बुलाये जाने पर दूर से दीइता हुआ कब उपस्थित हो गया और शुक्र को प्रणाम करते हुए कहा—'गुरुदेव ! सन्तर्सों ने सुक्ते मार डाला आ ।'इस भकार एक बार मारे जाने तथा भृगु झारा जीवित किये जाने पर देवयानी ने दूसरी बार पुनः अपनी इच्छा से कब को वन से पुप्प तोड़ लाने की आजा थी । कब भी शाइवत् ब्रह्म का घ्यान करता हुआ पुप्प तोड़ने के लिए वन में गया । दानवों ने वन में पुप्प तोड़ते हुए उसे पुनः देसा, और अब दूसरी बार उन्होंने उसको मारकर बलाकर एक दम चूर्णवत् कर मिद्रा में मिला दिया और उसे स्वयं शुक्राचार्य को पिला दिया । उस दिन भी बहुत देर तक कब को न आया देल देवयानी ने पिता से कहा—'तात ! मैने कब को बन से फूल तोड़ लाने के लिए कहा था, पर बहु अभी तक लीड कर नहीं आया, निश्चय है कि या तो वह मार डाला गया अथवा स्वयं मर गया । आपसे सच कह रही है कि उसके विना मैं नहीं जी सकती।' ॥३६-४१॥-

द्युक्त ने कहा--वेदी ! वृहस्पित का पुत्र कन प्रेत योनि में नला गया है। अब उक्त विदा द्वारा जीवित कर देने पर भी वह इसी प्रकार फिर मारा जायगा, तो अब में क्या कहूँ ? देववानि ! उसके लिए तुम अब व्यर्थ में श्रोक मत करो और मत रोखो ! तुम्हारे सथान सर्वशक्तिसम्पत्र वालिका को एक मरण्यमी मनुष्य के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिये ! मेरे तप के प्रमाद से स्वयं ब्रह्म, बाह्यए समृह, इन्द्र, सभी देनगण्, श्राठं वसु, दोनों श्रश्चिनी कुमार, सभी दानवगण्, यही क्यों सारा ससार तुम्हारे श्राधीन हे । श्रीर सर्वदा सेवा में उपस्थित हो सकते हैं । ब्राह्मण् कच अन पुनः जीवित करने योग्य नहीं हे, क्योंकि इस प्रकार जीवित होने पर भी वह पुन रात्त्रसाँ द्वारा मारा जायगा ।॥४२-४४॥

देवयानी ने कहा—तात ! जिसके अभी अतिराय वयोग्रद्ध पितामह महिष् अपिरा तथा पिता तपोनिधि गृहस्पिति विद्यमान है, उन के सुपुत्र तथा पोत्र कच के मरने पर मैं वर्षों न रोक करूँ और केंसे न रोजें ? वह अक्षरह महाचारी था, अतिराय तपोनिष्ठ था, मेरे प्रत्येक कार्यों के लिए सदा सबद्ध रहता था और छोटे-बड़े सभी कार्यों में निपुण था। यदि वह जीवित न होगा तो उसी कच के मार्ग को मैं भी अह्ए करूँगी। वह मनोरम रूपराली कच मुक्ते परम त्रिय था। अब उसको विना देशे में भोजन नहीं करूँगी। 184-8 है।

शौनक ने कहा—राजन ! देवयानी के इस प्रकार कहनें पर शुक्त ने श्रतिशय कुपित होकर कहा—'मुक्ते निरुचय हो गया कि असुरगण मेरे साथ द्वेप करते हैं। जो यहाँ श्राये हुए मेरे शिष्यों को भी मार डालते हैं। ये लोग श्राप्ते इन भयानक कभें द्वारा पृथ्मी को निरुचय ही बाह्मण रहित कर देना चाहते हैं। ये दानवगण व्यर्थ ही मेरी इतनी स्तुति करते हैं। इस महानिन्य कर्म से ही इनका श्रान्त यहा हो जायगा, वर्षोंकि ब्रह्महत्या जब इन्द्र को भी भरम कर सकती है तो किसे नहीं जला सकती।' ऐसा कह कर श्राक्ष ने सजीवनी विधा द्वारा कच का श्रावाहन किया। इस बार उन्हीं के उदर से ही कच की श्रावाज सुनाई पड़ी। श्राक ने उनसे पृष्टा—'बत्स! कहो किसने तुम्हें इस श्रवस्था में मेरी उदरस्थली में ला दिया।'।।४०-४६॥

कर ने कहा—गुरदेर ! आपकी रूपा से मुक्ते अभी स्मृति ने नहीं छोडा है आर्थात् जिस प्रमार ये सब घटनाएँ घटित हुई वह सन हमें स्मरण् है । इस अवस्था में भी हमारे तप का पुरायफल नष्ट नहीं हुआ है । मै अपने उस घोर कष्ट को अन्न भी स्मरण् कर रहा हू । आचार्य । रास्तों ने मुक्ते भार कर का जलाकर फिर चूर्ण बनाकर मिदरा में मिला दिया और उसे आपको पीने के लिए दे दिया । इस प्रकार में यहाँ आपके उदर में आ गया हूं । हे महाराज ! आपके रहते हुए भी ब्राह्मी माया को यह आपुरी माया (रास्त्रों की खल-कपट पूर्ण माया) किस प्रकार अभिमृत कर लेती है, अर्थात् आपके प्रयक्षरील होने पर भी मुक्ते बारम्नार देत्यों द्वारा ऐसी यातनाएँ क्यों भोगनी पड रही हूं ? ॥५०-५१॥

शुक्र ने (देवयानी से) फ्रह्म--पुत्र ! याज में तुम्हारा श्रिय कार्य किस शकार कर सकता हू क्योंकि मेरे न रहने से ही कच पुन जीवित हो सफता है । हे देवयानि ! यह कहीं अन्यत्र नहीं है, मेरे ही उदर में है, मेरी कुन्ति के फाइने से ही वह दिखाई पड़ेगा । ॥५२॥

देवयानी ने ऋहा—तात ! श्रिप्त के समान हु खदायी ये दोनों रोक—कच का विनारा तथा उसे पुन जीवित करने के लिए श्रापमा विनारा—मुम्से जला रहे है, क्योंकि कच के नष्ट हो जाने पर मुम्से कहा सुख है ? श्रीर तुम्हारी ग्रन्थ हो जाने से में केसे जी सकती हूं ? ॥५३॥ शुक्त ने (कच से) कहा — धृहस्पित पुत्र कच ! तुम स्वसुच स्वभाव से ही सिद्ध हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त को देवयानी इतना प्यार करती हैं। यदि तुम कपट से कच रूप धारण कर सचमुच इन्द्र नहीं हो तो मेरी इस संजीवनी नामक विद्या को ग्रहण करो । मेरे उदर से ब्राव्मण को छोड़कर यदि कोई अन्य छ्वयवेगी होगा तो वह पुनः जीवित होकर नहीं निकल सकेगा, अतः मेरी इस विद्या को तुम प्राप्त करो । मेरे उदर से पुत्र की माँति इस कुक्तियदेश को भाड़कर बाहर निकल प्राप्त्रो और उसी विद्या के प्रभाव से पुनः मुमें जीवित करो । गुरु से इस परम मननीय धर्म सम्पन्न विद्या को प्राप्त कर पुनः उस विद्या ही रन्ना के लिए यथोचित घ्यान देना । ॥५४-५६॥

शीनक ने कहा — राजन् ! शुक्र की अनुमित प्राप्त कर कच शुक्र द्वारा उस संजीवनी विया की प्रह्मा कर इस प्रकार उदर फाइकर बाहर निकला जैसे पूर्णमासी की रात्रि आने पर हिमालय गिरि के द्वेत शिखर को भेद कर चन्द्रमा बाहर निकलता है । बाहर आने पर वेद राशि अपने गुरु को प्रव्यी पर निर्जीव गिरा देख उसने उठाया और उक्त सिद्ध सजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उपलक्त में प्रणाम करते हुए कहा— 'निधियों के भी निधि, श्रेष्ठों को वरदान देनेवाले, हिमवान् पर्वत के समान ककाशमान शिखर (मस्तक) बाले नित्य बन्दनीय गुरु का जो आदर नहीं करते वे लोग इह लोक में निन्दित होकर परलोक में भी पायियों के लोक की जाते हैं। ॥ ५ ५ ५ ६ ।।

शौनक ने कहा—राजन् ! राज्तमां की प्रयंचना से मदिरा पानकर शुक्त बहुत श्रिषिक संज्ञा हीन हो गये थे । श्रीर श्रत्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले कच को देसकर भी ये मदिरा के मोह से पान कर गये थे । इसी कारणवरा उन्हें मदापान के उत्तर महान् कोष एवं घृणा हो गई । श्रुतः भविष्य के लिए सर्शकित होकर ब्राह्मण जाति के कल्याणार्थ सुरापान के प्रति उन्होंने स्वयं निम्न वार्ते कहीं । ॥६०-६१॥

शुक्ष ने कहा—जो कोई मन्दबुद्धि ब्राक्षण खाज से विवेक रहित हो मदिरा पान करेगा, वह इस लोक में धर्मच्युत हो ब्रह्महत्या के समान पाप का मागी होगा तथा परलोक में भी निन्दित होगा। मैंने सम्पूर्ण लोकों में कही गई ब्राह्मण धर्म की प्रशस्त सीमा के भीतर हो इस मर्यादा को स्थापित किया है, इसे सभी गुरू की सेवा करने की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण देव दैत्य ख्रादि खाज से मुन लें।

ग्रीनक ने कहा — राजन् 1 तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ महा प्रभावसाली शुक्त ने, जिनकी शक्ति का कोई स्त्रोर स्त्रीर नहीं, उपर्युक्त यार्वे कह कर उन कपट बुद्धि राज्यों को बुलाकर कहा । ॥६४॥

शुक्त ने कहा—दानवराए ! तुम लोग यड़े ही निवृद्धि हो, तुग्हीं लोगों से मैं यह कह रहा हूँ कि यह हमारा शिष्य कच मुक्तसे संबीवनी नामक विद्या सीलकर श्रव मेरे ही समान प्रमावगाली एवं ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मए रूप में हमारे समीप निवास करता है । ॥६५॥

र्यानक ने यहा-राजन् ! इस प्रकार गुरु के पास एक सहस्र वर्ष तक निवास कर श्रीर श्रंत में उनकी त्याता शासकर कच देवतार्थों की पुरी में जाने के लिए इच्छुक हुआ। ।। ६६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक पचीसवौं ऋष्याय समाप्त ॥२५॥

#### छव्वीसवाँ ऋध्याय

शीनक ने कहा --राजन् ! इस प्रकार छात्रमत समाप्त कर गुरु से त्राज्ञा प्राप्त कर देवपुर जाने के लिए उद्यत कच से देवपानी ने ये वार्ते कहीं ॥१॥

देवयानी ने कहा — महिषि श्रिगित के पीत्र ! तुम उच्च एवं प्रशंसित हुल, सद्व्यवहार, कार्य पदुता, विद्या, तप, सहनशीलता त्यादि सद्गुणों से विभूषित हो । जिस प्रकार पर्म यशस्त्री महिष् श्रंगिरा हमारे पूज्यिता जी के मान्य हैं, उसी प्रकार मेरे लिए परम माननीय तथा पूज्य तुम्हारे पिता धृहस्पित जी भी हैं । हे तपस्तिन् । यही जानकर में तुमसे जो छुछ कह रही हूँ, उसे सच मानो ! तुम्हारे छात्र जीवन के कडोर क्रतों तथा नियमों में निवद्ध रहने पर मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया है, उसे ध्यान में रख कर, त्राव गुरु द्वारा सम्पूर्ण विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर भुभ को मत छोड़ों । में तुम्हारी परम मक्त हें । त्रातः विधिपूर्वक मंत्रोच्वरस्य करके मेरा पाणिग्रह्य करो । ॥२-५॥

कच ने कहा — मदे ! जिस प्रकार मेरे लिए प्रमप्जनीय तथा मान्य द्वम्हारे पिता शुक्त भगवान् हैं, हे निर्दोष श्रंगीवाली ! उसी प्रकार मेरे लिए तुम भी परम प्जनीय मानी गई हो ! महात्मा शुक्र जी को तुम प्राणों से भी परम प्रिय हो और मेरी गुरुपुत्री हो ! मेरे लिए तुम सर्वदा धर्मभाव से पूजनीय हो ! देव-यानि ! जिस प्रकार तुम्हारे श्रादरणीय पिता जी सर्वदा मेरे मान्य है, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो, इस प्रकार के सम्बन्ध की वार्ते गुक्तसे मत कहो ! ॥७-८॥

देवयानी ने कहा— कव ! तुम हमारे गुरुपुत्र बृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के पुत्र नहीं हो । द्विजोचन ! इस कारण तुम भी मेरे परम माननीय तथा पुत्र्य हो । असुरों द्वारा फिर-फिर से तुम्हारे मारे जाने पर, मैने तुम्हारे लिए जैसी ग्रीति प्रदर्शित की है श्रीर तब से लेकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो स्थान है, उसे तुम ही स्मरण करो । तुम धर्म के मर्म को जाननेवाले हो । उस सीहार्द तथा अनुराग में मेरी जैसी सेवा की भावना थी उसे तुम मली भाँति जानते हो । निर्पराध इस प्रकार ग्रुम्फ परिचारिकां को तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिये । ॥ द-११॥

कच ने कहा— गुभवते । कल्याणि । तुम गुभे न करने योग्य एक अति अनुचित कार्य के लिए आदेश कर रही हो । सुष्ठु ! मेरे उपर कृपा करो । शुभे ! तुम तो मेरे लिए गुरु से भी बडकर पृज्य हो । चन्द्रमुखि ! विशालनेत्रॉवाली ! भामिनि ! शुक्र जी की जिस पवित्र कुक्ति में तुमने निवास किया हे, उसी में मैं भी रह चुका हूँ । शुभानने ! अतः धर्म से तुम हमारी भिगनी हो । इस प्रकार की वार्ते सुमसे मत कहो । मद्दे ! इतने दिनों तक छात्र जीवन में मैं तुम्हारे सभीप सुसपूर्वक रहा हूँ, मेरे छद्द में तुम्हारे प्रति कोई भी द्भित भाव नहीं हैं । तुमसे आजा पास करने के लिए ही भे तुम्हारे पास आया था । अब सुभे आजा दो कि ने अपने गृह जाऊँ और मार्ग में मेरा कल्याए हो । भविष्य में कभी प्रसंग आने पर मेरा भी धर्म भाव से स्मरण क्रिया करना, और मेरे गुरुदेव की सावधानी तथा उत्साह के साथ प्रतिदिन सेवा किया करना।॥१२-१६॥

देवयानी ने कहा—कच ! दैस्यों द्वारा वारम्यार मारे जाने पर पति की भावना से मैंने अपने पिता द्वारा तुम्हारी रचा करायी है, और अब तुम धर्म की दुहाई देकर, धर्म एवं काम के लिए सहयोग की प्रार्थना करनेवाली सुमको पाणिप्रहण के अयोग्य ठहरा रहे हो, अतः इस अपराष्ट्र से तुम्हारी यह विद्या सफल नहीं हो सकेगी। ॥१९॥

कच ने कहा—देवपार्नि! तुम मेरे गुरु की कन्या हो, अतः तुम्हारे साथ मेरा पारिष्यहण् संस्कार अयुक्त है—इसी भावना से में तुम्हारा पारिष्यहण इनकार रहा हैं, किन्हीं अन्य दोषों के कारण नहीं! गुरुनी ने भी मुक्ते जाने की आजा प्रदान कर दी है, ऐसी द्या में तुम मुक्ते म नहें राग दो, मेने धर्म बुद्धि से अध्िपों द्वारा निर्वारित धर्मनर्यादा की चर्चा करते हुए तुम्हारा निराकरण किया है। हे कल्याणि! तुम्हें धर्म एवं काम के वरा होकर मुक्ते राग नहीं देना चाहिये था। अतः जिस कामबुद्धि से तुम मुक्ते रागित कर रही हो वह काम तुम्हारे मनोतुकूल कभी नहीं फलीमृत होगा। ब्राह्मणी होने पर भी कभी तुम्हारा पारिष्यहण् कोई ऋषिपुत्र नहीं करेगा। तुम्हारे कथनानुसार मेरी यह संजीवनी विद्या मने ही सफल न हो पर में उसे जिसको पढ़ा हुंगा, उसके पास अवश्य सफल होगी। ।।१८-२१॥

श्रीनक ने कहा — नृपतिवर ! त्राक्षसम्ब्रेष्ट कच ने देवयानी से इस प्रकार की वार्त कह कर शीमतापूर्वक इन्द्रपुरी की श्रोर प्रस्थान किया। शुक्त के आश्रम से उसे श्राता देख इन्द्र को प्रमुख बनाकर सब देवताओं ने बृहस्पति का श्रामिनन्दन कर कच से प्रसन्न होकर कहा ॥२२-२३॥

देवगण गोले-कच ! तुमने हम लोगों का श्रद्सत तथा महान् उपकार किया है, तुम्हारा यश कमी नष्ट नहीं होगा, तुम हम लोगों के साथ यज्ञ श्रादि कार्यों में भाग के श्रधिकारी होगे॥२॥।

श्री मात्स्य महापुराण् में चन्द्रवंग्र वर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक छन्नीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६॥

### सत्ताईसवाँ श्रध्याय

ग्रीनक ने कहा—मरतवुललेज ! राजन ! इस प्रकार सजीवनी विद्या प्राप्तकर त्यानन्दर्वक आये हुए कच से देवतागण श्राविग्रय हर्प के साथ उक्त विद्या को प्राप्तकर हितार्थ हो गये ! श्रीर सभी एकप्र होकर इन्द्र के पाम जाकर योले—'पुरन्दर! श्राज श्राप के ऐस्वर्य एवं प्रग्तम के दिखाने का श्रच्छा समय श्रा गया है, चिलए श्रीर शृतुओं का संहार की जिये ।' देवताओं के इस प्रकार कहने पर इन्द्र ने 'श्रच्छा ऐमा ही होगा'—यह कहकर गुद्ध का उपक्रम भारम किया। इसी प्रसंग में इन्द्र ने एक वन में एख कन्याओं को देखा, जो चैत्ररथ के समान उस सुन्दर वन में जलविहार कर रही थी। वहीं वासु रूप भारण कर इन्द्र ने उन सभी कन्याओं का वल उड़ाकर परस्पर मिला दिया। स्नान के उपसन्त ये कन्याएँ जंज से जब वाहर निकली, तब श्रनेक स्यतों में उड़कर एक्ष्त्र हुए उन वहों में श्रपन-श्रपना पहचान कर

भारत्म करने लगीं, उसी समय वृपपवी की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से श्रपना वस्न समझ कर देवयानी का वस्न पहन लिया । राजेन्द्र ! जिससे उन दोनों में परस्पर विरोध उरपन्न होगया । ॥७॥

देवयानी ने कहा — अधुरपुत्रि ! मेरी शिष्या होकर छुमने क्यों मेरा यक्ष पहन लिया ? शिष्टाचार न जाननेवाली ! तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । ॥८॥

शिर्मिष्ठा ने कहा—भिज्ञिक ! श्रासन पर बैठे हुए, पलँग पर सोये हुए, मेरे पिता के सामने श्रितिदन सर्वदा तुम्हारा पिता नीचे खड़ा होकर विनीतों की भाँति प्रार्थना करता है, श्राज्ञा, प्राप्त करता है। तुम एक याचक, प्रार्थी और दान लेनेवाले निर्धन ब्राह्मए की कन्या हो। में एक दाता की कन्या हूँ, जिसकी प्रतिदिन तुम्हारा पिता प्रार्थना करता है। तुम्हारी तरह में दान लेनेवाले की पुत्री नहीं हूं। तुम स्वयं निराद्यथ (विना किसी राक्ति की श्रश्रीत् श्रश्रक) होकर सायुध (श्रानेक प्रकार की श्राक्तियों से युक्त) ग्रुमे क्यों श्रापना कोष दिला रही हो। किसी म्हणड़ालू से यदि तुम्हारी भेंट हो जायगी तो उचित फल पा जाश्रोगी, मैं तम्हें कुछ नहीं गिनती ?।।६-११॥

शीनक ने कहा—राजन्! शिमंष्ठा की इन आवेशपूर्ण वार्तो से देवयानी तो विस्मय में पड़ गई। श्रीर उघर पाप-कर्म के लिए उतारू शिमंष्ठा ने वस्नयुक्त देवयानी को, एक कुएँ में ढकेल दिया श्रीर स्वयं अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया। शिमंष्ठा ने उसे कूप में ढकेल कर यह सोचा कि वह अवश्य मर गई होती, अतः विना उसे देले ही कोघ से वेगपूर्वक अपने गृह की ओर प्रस्थित हुई। तत्पश्चात् उसी वन-प्रदेश में शिकार खेलते हुए श्रातराय थके-माँदे, प्यास से व्याकुल नहुष पुत्र राजा ययाति आप पहुँचे। उनका अश्य मी एकदम आन्त हो चला था। उस निर्जल कृप में जल देखने की इच्छा से राजा ययाति ने जब माँका तो उसमें अग्रि-शिला के समान तेजोमयी सुन्दरी देवयानी को देखा। देववाला के समान सुन्दरी देवयानी को देखता राजा ययाति ने परम शान्तिश्व मीठी वाणी से सान्त्वना देते हुए पूछा—'सुन्दरी रेवयानी को देखता राजा ययाति ने परम शान्तिश्व मीठी वाणी से सान्त्वना देते हुए पूछा—'सुन्दरी रेवयानी को श्रातर हो कर विचार में निमम्न हो ? क्यों आतुर हो कर इतना हॉक रही हो ? किस प्रकार सता और तृणों से आश्रत इस भयानक कूप में तुम गिर पड़ी हो ? तुम किसकी कन्या हो ? हे सुन्दरकिटवाली ! इन सब बातों को हमें वताओं। ॥१२-१८॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! जो देवताश्रों द्वारा मारे जानेवाले समस्त रान्तों को, श्रमनी श्रमोष सजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देता है, उस श्रुक की मैं कन्या हूँ । ग्रभो विदित होता है कि तुम ग्रमें नहीं पहचान रहे हो । इस मेरे लाल नख्युक श्रॅमुलियों वाले दाहिने हाथ को पकड़ कर मेरा उद्धार करों । मैं सममती हूँ कि तुम श्रतिशय कुलीन एव धार्मिक हो । मैं तुमको श्रतिशय शान्त, पराक्रमी तथा प्रतापी जानती हूँ; श्रतः इस कूष में गिरी हुई मुमको उनारों । ॥११ —२१॥

श्रीनक ने कहा—राजन् । देवयानी के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर राजा ययाति ने उसे एक ब्राह्मणी—विशेषकर खी —समभक्तर दाहिना हाथ प्रकड़कर शीघतापूर्वक कृप से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस सुन्दरी से कुछ बातें कर

अपने पुर की ओर प्रस्थान किया । नहुष पुत्र राजा ययाति के अपने पुर की ओर प्रस्थान करने के उपरान्त देवयानी की दूती वहीँ पहुंची । उसे देखकर शर्मिष्ठा द्वारा अपनानित देवजानी ने ऋति शोकायुक्त होकर सब वार्ते सुनाकर उससे कही । ॥२२~२४॥

देवयानी ने फहा---रूति ! तुम यहाँ से तुरस्त हो जाकर मेरे पृत्य पिताजी को यह सब वृत्तानत छुनाको, में तो अब वृषपर्या के नगर में अपना पैर नहीं रख़्ंगी । ॥२५॥

शौनक ने कहा—राजन् ! दूती तुरत ही असुरराज एपरवी के पुर की गई और वहाँ शुक्र जी से अतिस्य व्याकुल एवं विचेत-सी होकर कॉपते हुए बोली—'महाराज ! महामाम्परालिनी आपकी पुत्री देवपानी को राल्सराज रूपपर्यो की पुत्री रार्मिष्ठा ने वन-प्रदेश में मार डाला (?)' अपनी कन्या देवपानी को रार्मिष्ठा द्वारा मारी गई क्षन, मार्गव शुक्र अतिस्य दुःशी हो गये और तुरन्त ही उसे हुँहते हुए वन-प्रदेश की ओर दोड़ पड़ । वहाँ तपोवन में कन्या देवपानी को इस दशा में देख शुक्रजी अतिस्य दुःशी हुए, और उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर बोले—'बेटी ! सभी मनुष्य अपने दोषों तथा गुर्गों द्वारा ही दुःख अयवा मुख की प्राप्ति करते हैं, में सममता हूँ कि तुमने भी कोई अनुचित्र कार्य किया था, उसी से निस्तार पाने के लिए तुम्हें यह फल मोगना पड़ा है । ॥२६—३०॥

देवयानी ने सहा — ताल् ! निस्तार हो या न हो, चूपपर्वा की कन्या शिंधा ने मुझे जो वालें कही हैं, उन्हें सावधान होकर सुनिये ! मैं सच-सच कह रही हूँ, उसने मुझे ऐसी वालें कही हैं कि 'मैं देंल्यों की गायिका (गा-गाकर जीविका उपार्वन करने वाली) हूँ। चूपपर्वा की पुत्री शिंधा ने इसी मकार के व्यपमानजनक राज्दों में कोध से अपने नेत्रों को लाल किये हुए, व्रांतिग्रय कठोर राज्दों में आगे भी कहा है कि "तुम मार्थना करने वाले, याचक, दान व्यादि लेनेवाले एक बाह्मए की कन्या हो, मैं एक दान चेनेवाले राजा की पुत्री हूँ, जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं । मेरा पिता किसी से कभी कुछ भी दान नहीं लेता।" पिताची ! मैं अच-सच कह रही हूँ चूपपर्वा की पुत्री शिंधा ने व्यत्यन्त कोध से दोनों नेत्रों को लाल किये हुए व्यतिग्य गर्व में मरकर सुझको इतनी व्यपमानपूर्ण वालें कही हैं । यदि में प्रार्थना करनेवाले, याचक तथा दान व्यादि लेने वाले एक निर्धन की पुत्री हूं तो श्रीमंष्ठा को व्यपनी सेवा से प्रसन्न करूँगी—ऐसा मैंने भी उससे कहा है । ॥३१-३५॥

शुक्त ने कहा—मद्रे ! देवर्यान ! तुन स्तुति करनेवाले, दान आदि न्यहण करनेवाले एक आर्कियन ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो, प्रत्युत तुम एक ऐसे परम शक्तिमान् ब्राह्मण की कन्या हो, जिसकी बड़े-बड़े लोग प्रार्थना करते हैं । वेशे ! मेरे इस परम प्रभावपूर्ण ब्रक्तित्र को, जिसका पार कोई नहीं पा सकता, दृपपत्रों ही जानता है अथवा इन्द्र तथा नहुपपुत्र राजा ययाति जानते हैं ! ॥३६—३७॥

श्री मात्म्य महापुरारा में चन्द्रवंश वर्शन प्रसंग में ययातिचरित नामक सत्ताईसवाँ श्रध्याय समाक्ष ॥२७॥

## ऋहाईसवाँ ऋध्याय

शुक्त ने कहा—देवयानि ! जो मनुष्य सर्वदा दूसरों की कह वार्तों को सहन कर लेता है, ऐसा समफ लो कि उसने सभी संसार को जीत लिया । जो मनुष्य उत्पन्न होनेवाले कोध को, श्रद्ध की तरह लगाम का सहारा लिये विना केवल इशारे से श्रपने वरा में रखता है, उसी को ससुरुप लोग श्रच्छा यन्ता (सारथी, तथा श्रपने को वरा में रखनेवाला) वतलाते हैं । वह श्रच्छा यन्ता नहीं कहा जाता जो केवल लगाम पर श्रवलिवत रहता है । देवयानि ! जो मनुष्य श्रपने उत्पन्न हुए कोध को शान्त जित्त होकर दूर कर देता है यह जान लो कि संसार में उसने सब कुछ श्रपने वरा में कर लिया । जो मनुष्य श्रपने उत्पन्न कोध को लाग द्वारा सर्प की पुरानी केंजुली की माँति श्रासानी से निराकृत कर देता है वही सच्चा पुरुप कहा जाता है । जो श्रव्यन्त श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करता है, जो शान्ति एव चन्मा द्वारा दूसरों के कहवादों को सहन कर लेता है तथा जो दूसरों द्वारा श्रयन्त तस होने पर भी श्रम्य को नहीं तस करता, वही पुरुप संसार में परम परमार्थ एवं श्रेय का पात्र है । एक मनुष्य जो सी वर्षों तक प्रत्येक महीने में एक-एक श्रवनेष यज का श्रमुग्नान करता है, तथा दूसरा मनुष्य जो सभी प्रायिणों के साथ कोध नहीं करता, उन दोनों में से सही श्रकोधी (चामाशील) पुरुप श्रेष्ठ माना गया है । पुत्र ! छोटी श्रवस्थावाले कुमार श्रथवा कुमारियां श्रापस में वेर माव कर लेती हैं, क्योंकि वे श्रपने वल श्रवल को नहीं जानतीं, निर्मुद्धि हैं ; किन्तु बलावल को जाननेवाले बुद्धिमान् ऐसा नहीं करते । ॥१ –७॥

देवपानी ने कहा—तात ! छोटी श्रवस्था वाली ब्रालिका होते हुए भी में कार्यों के श्रीनित्य श्रथवा श्रनीचित्य को भली माँति जानती है, यह भी जानती है कि क्रोध श्रथवा श्रमणे की शान्ति के लिए क्या करना उचित है ? क्या श्रमुचित है ? परन्तु शिष्यों का श्रिशट व्यवहार, जो एकदम श्रिष्यों की गाँति हो, श्रपनी मर्यादा भी रच्या करनेवाले गुरु को नहीं सहन करना चाहिये । ऐसे दुर्जन तथा संकीर्ण व्यवहार करनेवाले श्रद्धाों के मध्य में निवास करना श्रम मुमे श्रच्छा नहीं लगता । जो श्रपने पृथ्यों का श्रपने समानपूर्ण व्यवहार तथा छुल हारा समान नहीं करते, उन पापमित वालों के बीच में कल्याए के हच्छुक पिषडतजन को निवास नहीं करना चाहिये । जो लोग श्रपने सद्व्यवहार तथा छुल के पित्र श्राचरण हारा श्रपने पृथ्य को प्रसन्न रखते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ सज्जन लोगों के बीच में निवास करना चाहिये । वहीं निवास श्रेष्ठ माना गया है । वृषपर्वा की पुत्री श्रीमंष्ठा के श्रतिशय क्लेशदायक, निन्दित, श्रान के समान दुःखदायी कुवाच्य मेरे इस हृदय को मथ रहे हैं । जिस प्रकार श्रानि श्ररणी को भस्म कर देती है उसी प्रकार उसके कुवावय मेरे हृदय को जला रहे हैं । होता ! स्वयं दीन हीन एव श्रप्रतिष्ठ होकर श्रपने राजुओं मी ही राज्यश्री की सेवा करने से वहनर कोई भी कठिन कार्य वीनों लोकों में मे नहीं मानती । ॥८—१ २॥ श्री मासस महापुराए में चन्द्रवरा वर्णन मसम में ययातिचरित नामक श्रद्धाईसवाँ श्रप्याय समार ॥२८॥

## उन्तीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा—राजन् ! देवयानी की ऐसी व्यन्पर्यूण यात सुन भूगुवंशबेष्ठ शुक्र श्राव कोष के साथ सिंहासन पर बैठे हुए वृष्पर्व के पास जाकर विना उन्छ विचार किये ही वोल — 'हे राजन् ! व्यध्मीचरण न करने से संचित पुग्य कर्म शीम ही पृष्णी की तरह फल पदान करते हैं, किन्तु पाए कर्म यदि शनैः शनैः व्यल्प परिमाण में भी किये आये तो ये कर्चा का ममूल नाग कर देते हैं । यदि कोई स्वयं व्यप्ते, व्यपने पुत्रों तथा व्रपने नातियाँ द्वारा किये गये पाप कर्म हो नहीं देखता और उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करता तो यह भी एक महान् पाप कर्म हो, जो उसके धर्मार्थकाम त्रियर्ग को निक्कत करता है । इस प्रकार उपेन्ना से किया गया पाप कर्म व्यक्ति मात्रा में मोजन किये गये उदरस्य पदार्थ की तरह निश्चय ही व्यनिष्ट फल देता है । परम धर्मज, निष्पाप, सेवा में संलम, मेरे घर पर व्यवि हुए महिष् व्यग्तिस के पीत्र, मेरे प्रिय शिष्य कच को तुमने वलापूर्वक मरना डाला था, जिसका वघ सर्वया व्यव्याय तथा निन्दित था, किर मेरी प्रायाप्रिय पुत्री देवयानी को इस प्रकार मरना डाला चान दोनों परम घोर पापा की उपेन्ना करने से परिवार के साथ हुन्हें में बोड़ कर जा रहा हूँ । हे वृपपर्य ! व्यव में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । व्याज ही में तुम जैसे निष्याप्रलापी रान्तरों को मलीमाँति जान सका हूँ, तुमसे में पृत्रता हूँ कि व्यप्ती उद्धत स्वमाववाली सवानी कन्या के व्यवस्त्रों के पति तुम वर्गो इतनी उपेन्ना कर रहे हो ? ॥१ —७॥

धृपपर्वा ने कहा — मगुतन्दत । श्राप के साथ मैंने कीन-सा निन्यं व्यवहार किया, श्रयवा श्राप से कीन-सी मूळी वार्ते कहीं — इसे में नहीं जानता । सदैव सत्य एवं धर्म के साथ मेरा व्यवहार श्रापके प्रति होता श्राया है । श्रतः में सर्वेशा श्रापका रूपापात्र हैं । मेरे ऊपर रूपा कीजिये । हे महाराज ! यदि श्राप श्राज हम लोगों को सच्छुच छोड़कर यहाँ से चले जाने का निरुचय कर रहे है तो हमलोग भी समुद्र में प्रवेश करेंगे ; क्योंकि हमारे लिए श्रन्य कोई भी शरण नहीं है । ॥८—१॥

शुर्क ने कहा—शृषपवी ! चाहे हुम लोग समुद्र में प्रवेश करी श्रथवा यहाँ से दसों दिशाओं की भाग जाओ; पर हम श्रामनी प्राग्मिय कन्या का श्राकल्याग्म एवं श्रापमान नहीं सहन कर सकते। यदि तुम लोगों को श्रपने कल्याग्म की चिन्ता है तो मेरी पुत्री देवयानी को जाकर प्रसन्न करो; क्योंकि मेरा जीवन उसी पर निर्मर है। में तुम्हारा उतना ही हितेषी हैं जितना इन्द्र के बृहस्पति।।।१०-११॥

चृपपर्वा ने कहा--भगुकुलश्रेष्ठ ! इस पृथ्वीतल में बड़े-बड़े देखों के पास जितना भी धन, सम्पत्ति तथा हाबी, रथ, श्रश्च श्रादि पदार्थ हैं, उन सबों के साथ तुम मेरे भी श्रयीश्वर हो ॥१२॥

शुक्र ने फहा—देखराज ! जो कुछ भी देखों के स्वामियों का इस संसार में घन है, उन सबका मैं ऋषीदवर तब हूँ, जब तुम देवयानी को जाकर प्रसन्न करो ! ॥१३॥

शीनक ने कहा—राजन् ! तत्परचात् दैत्यराज वृषपर्यो को साथ ले शुक्र तुरन्त ही श्रपनी पुत्री देवयानी के पास पहुंचे श्रीर उससे बोले—'महले ! तुमने जो दुख कहा था वह सब होगया ।' ॥१९॥ देवयानी ने कहा—तात ! तुम दैत्यराज वृषपर्वा के तथा उनके सभी पेश्वयों के श्रधीश्वर हो, किन्तु इसे में हुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहती, राजा स्वयं श्रपने मुँह से मुक्तसे कहें । ॥१५॥

ष्टुपपर्वा ने कदा-सुन्दर हँसनेवाली ! देवयानि ! जिस मनोरथ को तुम श्रपनी इच्छा से बहुत पसन्द करो उसी को में सफल कठँगा । माँगो, मले ही वह श्रति दुर्लम क्यों न हो १ ॥१६॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! में एक सहस्र कुमारी कन्यात्रों के साथ तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा को श्रपनी दासी के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरे पूज्य पिता जी जहाँ कहीं भी मेरा व्याह करेंगे वहाँ उसे भी दासी के रूप में मेरे साथ जाना होगा, में यही चाहती हूँ 1 118 ७॥

घृपपर्वा ने [अपनी धाय से] कहा—धाय ! तुम उठकर ग्रीघ्र जाओ श्रीर गर्मिया को अपने साथ लिवा लाओ, देवयानी की श्रमिलापा तुम जाकर पूरी करो । ॥१२॥

शौनक ने कहा—राजन् ! यूपपर्या की आजा सुनकर धाय ने शिमिष्ठा के पास जाकर कहा— 'भद्रे शिमिन्डे ! उठो, अपनी जाति का कल्याम करो । देवयानी की प्रेरणा से परम कुद्ध होकर महर्षि भागव-अपने शिष्य दानवों को छोड़ कर अन्यत्र चले जा रहे हैं । निष्पापे ! इसलिए इस समय देवयानी का जो कुछ भी मनोरथ हो, उसे तुम पूर्ण करो । सुन्दरि ! देवयानी के अनुरोध पर सुन्हारे पिता ने सुन्हें उस की दासी बनाया है ।' ॥११-२०॥

श्चर्मिष्ठा ने कहा—धाय ! देवयानी जो कुछ भी चाहेगी, उसे मैं करूँगी । मेरे कारण ऋद्ध होकर े शुक्र जी तथा देवयानी कहीं श्रन्यत्र न जायें । ॥२१॥

शौनक ने कहा — राजन् । तत्पश्चात् नालकी में चढ़कर एक सहस्र कन्याश्रों को साथ ले पिता के श्रादेशानुसार शर्मिष्ठा ने दुरन्त श्रपने उत्तम नगर से देवयानी के समीप प्रस्थान किया । ॥२२॥

शर्मिष्ठा ने कहा—देवयानि ! मै निरुचयपूर्वक कह रही हूँ कि श्राज से मैं एक सहस कन्यात्रों के साथ दुम्हारी टहलुनी के रूप में दुम्हारे संग रहूँगी, दुम्हारे पिता बहाँ कहीं दुम्हें देंगे वहीं में भी दुम्हारे साथ चलुँगी । ॥२३॥

देवयानी ने कहा—शर्मिन्छे ! मैं तो तुम्हारे कथनानुसार एक स्तुति करनेवाले, याचक तथा दान श्रादि प्रहर्ण करनेवाले श्राक्तिचन प्राक्षण की कन्या हूँ, तुम एक ऐसे राजा की, जिसकी सभी लोग प्रार्थना करते रहते है, कन्या होकर भेला किस प्रकार मेरी दासी हो सकती हो ? ॥२४॥

श्रमिष्ठा ने कहा—देवयानि ! जिस किसी उपाय से भी सम्मव हो, श्रमेक कष्ट सहन कर के भी श्रपने दुःखित परिवार वर्ग को सुखी बनाने का प्रयक्त करना चाहिये, इसीलिए मै दासी रूप में तुम्हारे साथ वहाँ चलुँगी, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें देंगे । ॥२५॥

शौनक ने कहा—राजन् ! वृपपर्वा की पुत्री शर्मिन्छा द्वारा दासी रूप में रहने की प्रतिज्ञा कर लेने के उपरान्त देवयानी ने अपने पिता शुक्र से कहा। ॥२६॥

देवयानी ने कहा-तात ! ब्राह्मणुकुलब्रेन्ड ! अब मैं पूर्णतया सन्तुप्ट हैं, चलिये, इस श्राप्तुर

नगरी में में श्रम प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारा विज्ञान तथा विद्यानत कभी व्यर्थ होनेवाला नहीं है । ॥२०॥

श्रीनक ने कहा — राजन् । तदनन्तर सभी दानवीं हारा पूजिन महान् यग्रस्वी हिजधेष्ठ सुक्त जी अपनी पुत्री देववानी के साथ अमुतपुर में प्रविष्ट हुए । ॥२८॥

थी मात्स्य महापुराण के चन्द्रवैशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२२॥

## तीसवाँ ऋध्याय

शोनक ने कहा — नृपोरम ! तदुपरान्त बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर एक बार विहार करने की इच्छा से सुन्दरी देवयानी ने बन की श्रोर प्रस्थान किया । उसके साथ एक सहस द्रास्त्रिंग के साथ शर्मिका भी थी । उसी पूर्वपरिचित बनप्रदेश में जाकर उसने स्वेच्छापूर्वक अमण किया । वहाँ पहुँव कर सिल्यों के साथ श्रात श्रानन्दित हो श्रानेक प्रकार की की डाएँ करती हुई बन के श्रानेक प्रकार के सुन्दर फलों एव प्रकवानों को वह लाने लगी । सभी सिल्यों को साथ ले मापवी मधु पान करने लगी । देवयोग से पुनः श्रालेट खेलते हुए श्रातिश्रय पिपासाञ्चलित नहुपपुत्र महाराज यथाति जल पीने की इच्छा से उसी वनप्रदेश में श्रा गये । वहाँ श्राकर उन्होंने की हा करती हुई देवयानी श्रामिक्श तथा श्रान्य द्रासियों को देखा । राजा ने देखा कि वहाँ पर वे श्रानेक परम सुन्दरी लियों दिव्य खामरखों से विम्पित होकर मधुपान कर रही है । उन सर्वों के मध्य में मन्दहास करती हुई श्रानुपम सुन्दरी देवयानी विराजमान है । श्रामिक्श उसके पैरें को दाव रही है । ॥१—७॥

ययाति ने कहा—दो सहस्र कन्यायों द्वारा सुसेवित आप दो सुन्दरी कीन हैं ? आप दोनों के नाम तथा गोत्र को में जानना चाहता हूँ । ॥८॥

देवयानी ने कहा—राजन ! में खपना परिचय स्वयं दे रही हैं, सुनिये । शुक्र नामक देखों के गुरु है, सुम्हे उनकी पुत्री जानिये । यह मेरी सबी तथा दासी है, जहीं कहीं में जाऊँगी वहीं इसे भी जाना पड़ेगा । यह देखराज वृषपर्वा की पुत्री है, इसका नाम शर्मिष्टा है । ॥१-१०॥

ययाति ने कहा - सुन्नु । यह सुन्दरी दानवराज की कन्या किस प्रकार तुम्हारी ससी भी है श्रीर दासी भी है ? यह दैत्यराज्य वृषपर्वा की कन्या है, श्रतः सुमें वड़ा श्राश्चर्य है कि यह किस प्रकार तुम्हारी दासी है ? ॥११॥

देनयानी ने कहा- निष्याप्र ! यह सब मान्य की वात है, विधि का विधान समम्म कर इस विषय पर मन में कोई आरचर्य न कीजिये ! आपका वेश तथा रूप राजाओं जैसा विदित हो रहा है, और संस्कृत वाणी में आप वोल रहे हैं ! आपका नाम क्या है ? कहाँ से आप आ रहे हैं ? किसके पुत्र हैं ? कृपया यह सब सुम्मे बतलाइये ! ॥१२-१३॥

ययाति ने कहा — श्रस्तपट शक्षचर्य धारणकर सम्पूर्ण वेदों को मैं कगठस्य कर चुका हूँ, मैं

राजा का पुत्र है, स्वयं भी राजा हैं, मेरा नाम ययाति है। ॥१४॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! श्राप किस प्रयोजन से इस वनप्रदेश में श्राये हुए हैं ? जलपान करने की इच्छा से श्रथवा सृगया प्रसंग में ? ॥१५॥

यथाति ने महा—मजले ! मृगया खेलते हुए मैं इस समय जल पीने की इच्छा से यहाँ आया है । में सब प्रकार से आपकी सेवा करने के लिये प्रस्तुत हैं । आप आज्ञा दे सकती हैं । ॥१६॥

देवपानी ने कहा — चार्यपुरुष ! दो सहस कन्याओं से युक्त दासी। रार्मिष्टा के साथ में स्वयं आपके अधीन हैं, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति हों, आप का कत्याण हो । ॥१७॥

ययाति ने फद्दा—भागवपुति ! भाभिति ! देवयानि । तुम्हारा कल्याण हो । तुम भली-माँति सोच लो कि मै तुम्हारे पति होने के योग्य नहीं हूँ । तुम्हारे पिता शुक्र ब्राह्मण होकर कभी राजपुत्रों के साथ श्रपनी कत्या का विवाहसंस्कार नहीं करेंगे । ॥१८॥

देवयानी ने कहा—नहुपपुत्र ! त्तित्रय परस्पर व्यवहार में ब्राधम्मों से मिले रहते हैं, श्रीर त्तित्रयों के साथ ब्राधमों का व्यवहार भी मान्य है । श्राप एक राजर्षि के पुत्र हैं, स्वय भी राजर्षि हैं श्रतः श्राज मुक्ते अपनी सेवा में स्वीकार कीजिये । ॥१ ६॥

ययाति ने कहा—सुमुखि ! ब्रह्मा के एँक ही शरीर से उत्पन्न-होनेवाले ब्राह्मण, चित्रय, वैदय तथा शुद्ध-चारों वर्ण हैं ; पर उनके श्राश्रम, धर्म तथा श्राचार-विचार श्रतग-श्रतग है । उन चारों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । ॥२०॥

देवयानी ने कहा — नहुपपुत्र 1 विश्वास मानो, तुम्हारे श्रतिरिक्त कभी किसी श्रन्य पुरुष ने मेरा पार्थिग्रहण नहीं किया है। मे तुम्हें हदय से पति रूप में स्वीकार कर रही हूँ। सर्वप्रथम तुम्ही ने मेरा पार्थिग्रहण भी किया है। मला यह किस प्रकार सम्भव था कि ऋषिपुत्र श्रीर स्वयं भी ऋषितुल्य, तुम निस ग्रुभ मनस्विनी का पार्थिग्रहण कर चुके हो, उसे कोई श्रन्य पुरुष ग्रहण कर लेता! ॥२१-२२॥

ययाित ने कहा — मुन्दरि ! पिंडत जन ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण जाति ; कुद्ध विपैते सर्प तथा चारों श्रीर से जलानेवाली भीषण श्राम से भी बढ़कर मथानक एव दुराराध्य होती है । ॥२३॥

देवपानी ने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! ऐसा आप वर्षों कह रहे हैं कि ब्राव्यण कोधित विपेते सर्प तथा चारों श्रोर से ब्रदीस अग्नि से भी बक्कर दुराराध्य होते हैं । ॥२४॥

ययाति ने कहा — भीरु ! कुद्ध विषेता सर्प तो केवल एक व्यक्ति को इस सकता है तथा हाथ से छूटा हुआ राख भी एक ही का विनारा कर सकता है ; परन्तु ब्राक्सए कुपित होने पर राज्य के साथ-साथ समस्त पुर का विनारा कर सकता है । इसीलिए ब्राह्मए मेरे मत से सबसे गड़कर दुराराध्य है । मद्रे । यही कारण है कि विना आपके पूज्य पिता जी की त्याज्ञा माप्त किये हुए मैं त्यापके साथ विवाहसंस्कार नहीं करूँगा । ॥२५-२६॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! ठीक है, पिता द्वारा दिये जाने पर तथा मेरे द्वारा पित रूप में स्वीकार कर लेने पर त्र्याप मुक्ते अहए। करें । विना याचना किये ही पिता द्वारा दिये जाने पर मुक्ते अहए। करने में आपको किसी का मय नहीं रहेगा । ॥२७॥

शीनक ने कहा—राजन् ! तत्परचात् देवयानी ने श्रपने पिता शुक्त के पास सन्देश ले कर एक . दूती भेजा ! दूती ने जाकर सब—जैसा का तेसा—समाचार शुक्त जी को कह सुनाया । दूती द्वारा सब बृह्मन्त सुन स्पुनन्दन शुक्त जी ने स्वयं वहाँ से श्राकर राजा को दर्शन दिया । शुक्त को श्राते देख, राजा यवाति ने श्रांजिल बाँध विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी बन्दना की ! राजा को इस विनीत वेश एवं मुद्रा में देखकर भागव शुक्त ने भी श्राति मधुर एवं शान्तिपूर्ण शब्दों से राजा का श्रामिवादन स्वीकार किया । ॥२८-३०॥

देवयानी ने कहा—तात । यह राजॉर्ष नहुप के पुत्र राजा बयाति हैं, बहुत दिन पूर्व इन्होंने बड़े संकटमय श्रवसर पर मेरा पाणिमहरा पंसके उद्धार किया था । सुके इन्हों को भदानदीजिये, इन्हें छोड़कर में संसार भर में किसी श्रन्य पुरुष को पतिरूप में नहीं स्वीकार कहेंगी । श्रापको मेरा नमस्कार है । ॥३१॥

शुक्त ने कहा—नहुपपुत्र बीरवर ! ययाति ! में श्रपनी प्राग्णविद्या पुत्री देवयानी को तुन्हें वरण कर ज़का, मेरे द्वारा प्रदत्त इस सकमारी को तम स्वीकार करो । ॥३२॥

ययाति ने फहा— भृगुकुलब्रेष्ट ! श्वाप की श्वामा से देववानी को ब्रह्म करने पर सुक्ते पाप का भागी न होना पड़े तथा इसके द्वारा हमारी भागी सन्तान को वर्णसंकरता का श्वपवरा न लगे । ब्रह्मन् ! इसके लिए में श्वापसे विशेष प्रार्थना कर रहा हैं । ॥३३॥

खुक ने कहा—राजन् ! में इस श्राधर्म से तुन्हें मुक्त कर रहा हूँ, तुम श्रापने ईिस्तत मनोर्थ को प्राप्त करें । इस विवाह कार्य में तुम प्रशंसा के पात्र हो, में तुन्हारे गुरू पाणे को भी नष्ट कर रहा हूँ । इस श्रुचिनिमता देवपानी को धर्मपूर्वक की रूप में तुम श्रंगीकार करों । इसके साथ तुन्हारा संयोग श्रजुल प्रीति वर्दक हो । राजन् ! यह कृपपर्वा की पुत्री कुमारी श्रमिष्टा भी तुन्हारे ही श्रधीन है ; इसकी सुविधाओं की ओर भी सर्वदा तुन्हें ध्यान रखना होगा ; पर इसको कभी श्रम्या पर मत बुलाना, इसका ध्यान रहे । ॥३ छ-३ ६॥

ं शांनक ने कहा — राजन् ! शुक्र की ऐसी वार्ते सुनकर राजा ययाति ने उनकी प्रदित्तिणा की श्रीर विदा होने की श्राज्ञा प्राप्त कर सहर्प श्रपने नगर की श्रोर प्रस्थान किया । ॥३७॥

थी मात्स्य महापुरास्य में चन्द्रवंशवर्धान प्रसंग में ययातिचरित नामक तीसवौँ श्रध्याय समाप्त ॥३०॥

#### एकतोसवाँ ऋध्याय

शीनक ने कहा — राजन् ! तदुपरान्त इन्द्र की अवसावतीपुरी के समान समृद्ध अपने नगर में प्रवेश कर राजा ययाति ने अन्तःपुर में ले जाकर शुकपुत्री देवमानी के निवास का प्रवन्ध किया और उसकी सम्मति लेकर चप्पत्वों की पुत्री शुमिंश और उसकी एक सहस्र दासियों के लिए अशोकवाटिका में नूतन गृह निर्मित कराकर वहीं पर सब के रहने का अलग-अलग प्रवन्ध किया । और वहाँ उन सवों के लिए वस्न तथा अश्व-पान आदि की भी प्रथक-पुत्रक ज्यवस्था वाँच दी । इस प्रकार देववानी के साथ नहुम्पुत्र राजा -

ययाति ने श्रनेक वर्षों तक देवताश्रों के समान मुखपूर्वक विहार किया । मुन्दरी देवयानी ने प्रथम ऋतुकाल के श्रवसर पर गर्भ धारण किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रनन्तर एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर कमलदल के समान मुन्दर एवं श्राकर्षक नेत्रोंवाली पृपपर्वा की पुत्री श्रिष्ण ने भी युवती होकर ऋतुकाल का दर्शन किया । ऋतुकाल श्रा जाने पर धर्मपरायण शर्मिष्ठा ने श्रपने मन में चिन्ता की कि 'मेरा ऋतुकाल तो श्रा गया पर श्राज तक मेने किसी पुरुष का पतिरूप में वरण नहीं किया । यह कैसा संकटमय श्रवसर श्रा गया है, इसमें मुक्ते क्या करना चाहिये ? कीन-सा कार्य करने पर मेरा कल्याण हो सकता है ? मेरी समन्यस्का देवयानी ने तो एक पुत्र भी उत्पन्न किया श्रीर मेरी यह योवनावस्था व्यर्थ ही बीत रही है । उसने जिसको श्रपना पति बनाया है, उसे ही मे भी श्रपना पति बनाऊँगी । मेरा यह सोचना ठीक है कि राजा को मुक्तें भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिये ! किन्तु क्या इस समय धर्मारमा राजा ययाति एकान्त में मुक्तें मिलेंगे ।' ॥१-२॥

शीनक ने कहा—राजन्। शर्मिष्टा यह सोच ही रही थी कि दैवयोग से राजा ययाति उसी समय अन्त पुर से निकल कर अशोकवाटिका में घूमते हुए दिलाई पड़े। वे उस समय शर्मिष्टा के ठीक सामने ही चले आ रहे थे। चारुहासिनी शर्मिष्टा इस प्रकार समुचित अवसर आया देख एकान्त में राजा के पास आगे वदकर गयी और अंजलि वाँषकर विनम्रतापूर्वक वोली। ॥१०-११॥

श्विशा ने कहा—नहुपपुत्र ! चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, यम श्रथवा वरुए—इनमें से कोई देवता भी श्रापके गृह में क्षियों को नहीं देख सकता । राजन् ! श्राप सदा से रूप, कुल, ग्रील, सदाचार श्रादि से सुभो भली मौंति जानते हैं। भे श्रापकी दासी हूँ । श्राज् श्रापको प्रसन्न करके यह विनीत याचना कर रही हूँ कि हे नराभिष ! मेरे साथ रमण करने के लिए श्राप यहाँ मेरे भवन में पदार्पण करें । ॥१२-१३॥

ययाति ने कहा — रार्भिन्टे! में तुन्हें देत्यराज वृषपर्यों की खति सुन्दरी, रील सदाजारपरायण कन्या के रूप में भली भाँति जानता हूं, तुम्हारे रूप एवं सौन्दर्य को मै सुई के ख्रम भाग जितना भी निन्दित नहीं देखता। किन्तु जिस समय में देवयानी का पाशिष्रहण्ण कर रहा था उस समय शुक्त ने सुभासे यह कहा था, कि इस वृषपर्यों की कन्या रार्मिश को तुम कभी ख्रयनी राय्या पर मत बुलाना। ॥१९-१॥

शर्मिं प्रा ने कहा—राजन् । परिहास (हॅसी-मजाक) के श्रवसर पर मोला हुआ मिथ्या वचन वक्ता को हानि नहीं पहुँचाता, इसी प्रकार खियों के विषय में, किसी के विवाह श्रादि कराने में, प्राय संकट उपस्थित होने पर तथा सब सम्पत्ति नष्ट हो जाने के श्रवसर पर भी यदि मिथ्या वात कह दी जाय तो वह श्रमंगलकारक नहीं है । इन उपर्युक्त पाँच श्रवसरों पर कहे गये निश्या वचन पापरिहत माने गये है । केरेन्द्र । साह्मी बना कर पूछे जाने पर जो ब्यक्ति श्रपनी जानकारी के विरुद्ध साक्ष्य (गवाही) देते है, वही यथार्थतः मिथ्यावादी कहे जाते है । किसी विवादी विषय में एक निहिचत सम्मति देने के लिए एकत्र मनुष्यों के समृह में (पवायत श्रादि में) जो ब्यक्ति श्रपनी जानकारी के विरुद्ध वार्ते कहता है, उसे मिथ्या का पाप हानि पहुँचाता है । ॥१६-१७॥

ययाति ने कहा---रार्थिप्टे ! संसार के सभी प्राणियों के कार्यों में श्रीचित्यानौचित्य के निर्ण्य

के लिए राजा ही प्रमाणमृत माना गया है । यदि ऐसा होकर भी वह मिथ्या बोलता है तो उसका विनाग्र हो जाता है । मैं अत्यन्त निर्धन हो जाने पर भी कभी भिथ्या व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी राजा हूँ । ॥१८॥

शिमिष्टा ने कहा— राजन ! जो सखी का पति होता है वह श्रपना भी पति है, क्योंकि वे दोनों ही समान मानी गयी हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि उनका विवाह एक ही साथ हो जाता है। मेरी सखी देवयानी के साथ त्रापका विवाह हो जुका है श्रतः मेरे भी पति धर्मतः श्राप ही हुए। 117 811

ययाति ने कहा - रामिन्डे ! राजा को प्रत्येक याचक का मनोरथ सिद्ध करना चाहिये - इसी अत का पालन इस 'समय में कर रहा हूँ । तुम मुक्तसे काम प्रार्थना कर रही हो । अतः मुक्ते बतलाओं कि मै तुम्हारे लिए क्या कहूँ ? ॥२०॥

शिष्टित ने कहा— राजन् ! इस श्रावमं से मेरी रचा क्रीजिये श्रीर सममें भी पुत्रोत्पित करके धर्मोपार्जन कीजियं । श्रापके द्वारा सन्तित लाभ कर में भी संसार में उत्तम धर्मोपार्जन कर सकूँ— यही मेरी कामना है । हे राजन् ! सी, पुत्र तथा दास—ये तीन संसार में श्राचन (निर्धन) श्रायंत् पन उपार्जन करते हुए भी उपभोग करने में श्रासम्बर्ध माने गर्ये हैं, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, वह उनका नहीं प्रसार उत्तक श्राधकारी का है । जिस प्रकार मार्गवपुत्री देवयानी श्रापकी दासी हैं उसी प्रकार में उनकी दासी हूँ । में श्रीर वह दोनों श्रापकी कृपा का माजन वनें —ऐसी कृपा कीजिये । है नाथ ! में सर्वदा श्रापकी परिचारिका हूँ, मेरी सेवा श्राप महण्य करें । ॥२१-२३॥

द्यीनक ने कहा — हे राजन् ! रार्मिष्टा के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर राजा ययाति ने यह निश्चय किया कि 'यह ठीक कह रही है।' वदनन्तर धर्म का उपार्जन करते हुए उन्होंने रार्मिष्टा का सम्मान किया । श्रीर इस प्रकार रार्मिष्टा के साथ यभेष्मित भोग-विलास किया । श्रार ज्यवहारों से उन होनों ने एक दूसरे को प्रसन्न एवं सम्मानित किया श्रीर तदनन्तर वहीं से श्रपने-श्रपने गन्तन्य की श्रीर प्रस्थान किया । युपपर्वा की पुत्रो रार्मिष्टा ने राजा ययाति के इस प्रथम समागम से ही गर्म धारण किया। श्रीर प्रयासमय उस कमल लोचना रानी ने देव बालकों की तरह परम सुन्दर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एक कुमार को उत्पन्न किया । ॥२४-२६॥

श्री मात्स्य महापुराख में चन्द्रवंशवर्शन यसंग में ययातिचरित नामक एकतीसवाँ श्रध्याय समाप्त 1 ॥३ १॥

#### वत्तीसवाँ ऋध्याय

शानक ने कहा—भरतकुलब्रेप्ड ! रामिष्ठा के गर्भ से पुत्रोत्पत्ति का समाचार मुनकर सुन्दरी देवयानी उसके इस गुप्त व्यवहार से श्रतिराय चिन्तित एवं दुःस्तित हुई । श्रीरं रामिष्ठा के निवास स्थानः पर जाकर उससे पृष्ठा—'सुमु ! तुम ने कामलोतुष होकर यह छलपूर्ण पाप कर्म फिस लिए किया ? ॥१-२॥ शामिष्ठा ने कहा—श्रुचिहिमते ! एक परम धर्मात्मा एवं वेदों में पारक्षत ऋषि यहाँ मेरे स्थान पर आये हुए थे, मैंने उन्हीं से धर्मरता के लिए काम प्रार्थना की । श्रीर उन्हीं ऋषि के संयोग से सुक्ते यह पुत्रप्राप्ति हुई है। में तुमसे यह वात सच-सच कह रही हूँ। मैने श्रधमं श्रथवा श्रन्याय से श्रपनी कामिष्पासा नहीं शान्त की है। ॥३-४॥

देवपानी ने कहा— रार्मिष्ठ ! यदि यही बात है तो इसके लिए मेरे हृदय में कोई द्वेप वा दुःख नहीं है। सभी वर्षों में श्रेष्ठ तथा कुलीन बावाए से ही यदि तुमने पुत्र प्राप्त किया है तो में तुमसे अप्रसन्त नहीं हूं। भीरु ! यदि सचमुच तुमने ऐसा किया तो वड़ा खच्छा किया; किन्तु उक्त पुरुष को तुमने बावाए कैसे समम्त लिया ? मै उक्त बावाए का मोत्र, कुल तथा नाम खादि सुनना चाहती हूं। ॥५-६॥

श्वमिष्ठा ने कहा---शुचिस्मिते ! सच मानो, सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रतिभासम्पन उक्त ऋषि को देखकर, मेरा यह सब पूछने का साहस नहीं हुआ ! ॥७॥

शीनक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार वे दोनों सिखमाँ परस्पर परिहासपूर्ण बातों द्वारा विनोद करती रहीं । रार्निष्ठा की बातों को सब मानकर देवयानी अन्तःपुर को चली गई । राजा ययाति ने देवयानी के संयोग से इन्द्र तथा विप्णु के समान, ऐक्वयंशाली तथा परम पराक्रमी यह और हुर्बें नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । वृपपूर्वा की कन्या शिंधा ने भी राजा ययाति के संयोग से हुब्, अनु तथा पूरु नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । राजन् ! तदुपरान्त कभी एक दित शुचितिमता देवयानी राजा ययाति के साथ यूतती हुई हरी भरी उसी मनोहर अशोकवाटिका में आ पहुंची और उस समय वहाँ परम परिचितों की तरह विश्वस्त भाव से खेलते हुए देवताओं के समान सुन्दर आकृतिवाले बालकों को देखकर उसने विस्मयविद्याल होकर राजा से पूछा । ॥८-१२॥

देवयानी ने कहा—'राजन्! देवताओं के समान परम सुन्दर आकृतिवाले ये मंगल स्वरूप यालक ित्तक हैं ? ये तेज तथा रूप में तो आप के हो समान दिखाई दे रहे हैं !' [ राजा से इस प्रकार पूछकर देवयानी उन वालकों से पूछने लगीं।] 'वत्सकृत्द! तुम लोगों का नाम क्या है ? और तुम्हारा गोत्र कीन सा है ? क्या तुम्हारे पिता बाह्मण हैं ?में इन सब बातों को सच सच सुनना चाहती हूँ इसीलिए तुम लोगों से पूछ रही हूँ !' देवयानी की ऐसी वार्ते सुनकर बालकों ने तर्जनी अगुली के इशारे से राजा ययाति को अपना पिता तथा शर्मिष्ठा को अपनी माता वतलाया। ॥१३-१५॥

शीनक ने कहा— राजन् ! बालक धृन्द देवयानी से ऐसा कहकर राजा की थोर म्नेह से एक ही साथ दौड़ पड़े, किन्तु उस समय देवयानी के सिनकट होने के कारण राजा ने उनका कुछ भी सम्मान महीं किया ! राजा का इस प्रकार रूखा व्यवहार देखकर वे बालक अपनी माता के पास रोते हुए पहुँच गये ! बालकों का राजा के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह देख थीर सारी बातें विना कहे ही जानकर देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा ! ॥१६-१८॥

देवयानी ने कहा---रानिन्छ ! दासी रूप में मेरे अभीन रहकर भी तूने मेरा ऐसा अनुपकार

किस लिए किया ? क्या पुनः इस प्रकार श्रासुरवन् श्राहितकर कार्य करते हुए तुमने मुक्तसे मय नहीं [िकिया ? ॥१२॥

ं शिक्षिष्ठ ने कहा—हे चारहासिनि । मेंने जैसा कि सुमसे कहा था 'ऋषि के संयोग से मैंने पुत्र पाित की है', वह बात निनान्त सत्य है । न्याय तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए में तुमसे नहीं डरती । सुन्दरि । जिस समय तुमने पितिरूप में राजा का यरण किया उसी समय में भी उन्हें वरण कर खुकी, क्योंकि एक सखी का पित श्रन्य सखी का भी धर्मतः पित हो जाता है । तुम ब्राव्यणी हो, मुमसे ज्येष्ठ हो, ब्रेट हो, मेरी पूम्या हो, मान्या हो, सच खुळ हो; किन्तु क्या तुम यह नहीं जानती कि राजिंप तुमसे भी यदकर हमारे श्राराज्य हैं । ॥२०-२२॥

शीनक ने फहा—राजन् । यभिष्ठा की ऐसी तर्कपूर्ण वार्ते सुनकर देवयानी ने राजा ययाति से कहा—'राजन् । यन में यहां पर नहीं रह सकती, यापने मेरा बड़ा ही अनुपकार किया है ।' ऐसा कह यह सहसा उटकररीय ही अपने पिता शुक्र के पास जाने को उचत होगई । श्रांस् बहाते हुए सुन्दरी देवयानी को इस प्रकार रूटकर पिनु-गृह जाते देखकर राजा ययाति बहुत दुःखी हुए श्रीर उसके पीदो-पीछे सान्द्यना देते हुए बिज्जुक्य से ये भी चल पड़े । किन्तु कोप से रक्त नेत्रेंगिली देवयानी राजा के खातिशय विनीत प्रार्थना करने पर भी नहीं लीशी, प्रस्तुत खातिशय श्रीक से रीते हुए यह राजा को बहुत वुख कुवाच्य कहती हुई श्रांति शीप मार्गव शुक्त के समीप जा पहुँची । वहीं पहुँचकर पिता शुक्त को देखते ही वह श्रिभिवादन करके आगे खड़ी हो गई तद्वपरान्त पीछे राजा ययाति ने भी भार्यव को प्रणाम आदि किया । ॥२ २-२०॥

देवयानी ने कहा — तात ! वज़ ही श्रामर्थकारी एवं निन्य कार्य हो गया ! क्योंकि जो श्रथम थे उनकी पूजा की गई, जो पूज्य थे उनका श्रपमान किया गया श्रीर श्रथम ने धर्म को जीत लिया । क्षपवर्ष की पुत्री रामिण्डा ने, जो मेरी दासी के रूप में राजा के यहाँ गई थी, मेरे साथ बड़ा छल किया । उस दुरा-चारिणी एवं दुर्मगा के गर्म से राजा ने तीन पुत्र उत्पन्न किये श्रीर मुफ्ते (केवल) दो पुत्र उत्पन्न किये, यह श्रमर्थपूर्ण व्यवहार में श्राप से निवेदन कर रही हूं । मृगुकुलाग्रेण्ड । काव्य ! यह राजा संसार में परम धर्मज की उपाधि से विख्यात है; पर पैसा होकर भी इसने श्रपनी मर्यादा को इस प्रकार भग किया है— इसे में श्राप से निवेदन कर रही हूँ । ॥२८-३०॥

शुक्र ने कहा— राजाधिराज ! धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमने जो इस परम श्रधमेमय किन्तु प्रिय कार्य को किया है, इसके बदले में तुम्हें सीघ्र ही दुर्जेय बृद्धावस्था द्वारा महान् दुःख मोगना पड़ेगा । ॥३१॥

यपाति ने कहा — प्रकृत् ! ऋतुकाल में समागम की प्रार्थना करनेवाली खी के साथ जो पुरुष समागम नहीं करता, प्रकृतादी लोग उसे इस लोक में भूणहा (गर्भ की हत्या करनेवाला) कहते हैं 1 ऋतु के ऋवसान में रिति की इच्छुक, ऋभिगमन करने योग्य खी द्वारा एकान्त में समागम की प्रार्थना करने पर जो पुरुष धर्म का च्यान रख समागम गहीं करता, परिष्टत लोग उसे ब्राह्मण-धानी के समान पापी बतलाते है । भृगुवराश्रेष्ठ ! इंसी धर्म की मर्यादाश्रों का विचार कर श्रीर वैसा न करने पर महान् श्राधर्म की श्रासका से ही मैने शर्मिश के साथ समागम किया । ॥३ २-३ ४॥

शुक्र ने कहा — राजन् ! बात सब है, किन्तु इस कार्य में तो तुम हमारे घ्राधीन थे । मेरी उपेत्ता तुम किसी प्रकार भी नहीं कर सकते थे । नहुपपुत्र ! इस प्रकार मिध्याचरण धर्म में तुम्हें चोरी करने का पाप लग रहा है । ॥३॥॥

शीनक ने कहा —राजन् ! तदनन्तर शुक्त द्वारा कोयसे इस प्रकार शापित किये जाने पर नहुप-पुत्र राजा यत्राति श्रयनी पूर्व युवायस्था को छोड़कर श्रति शीघ ब्रद्धावस्था में परियात हो गये । ॥३ ६॥

ययाति ने कहा — भृगुक्तश्रेष्ठ ! श्रमी तक मै देववानी में त्रारनी सुवावस्था का पूर्ण विषय भोग कर तृप्त नहीं हो सका । श्रतः हे ब्रक्षत् ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये ! जिससे श्रमी तुरन्त यह दृद्धावस्था सुम्मे स्पर्य न कर सके ! ॥३०॥

ग्रुक ने कहा-राजन् ! मैं मिथ्या सम्भापण नहीं करता, तुम त्रत्र बृद्धावस्था को प्राप्त कर जुके हो । किन्तु यदि तुम यह इच्छा प्रकट कर रहे हो तो इस बृद्धावस्था को दूसरे से बदल सकते हो । ॥३८॥

ययाति ने कहा—प्रवान् ! जो मुभ्ते अपनी परम त्रिय योवनावस्था दे, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी, पुरविभान् तथा यशस्त्री हो —पेसी मेरी इच्छा है । शुक्र ! इसके लिए आप अपनी अनुमति प्रदान करें । ॥३१॥

शुक्र ने कहा— नहुपासन । तुम श्रपनी इच्छा से इस वृद्धावस्था को मेरा स्मरण कर सत्यता-पूर्वक दूसरे से बदल सकते हो । इस कार्य में तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा । जो तुम्हारा पुत्र तुम्हें श्रपनी निय थीवनावस्था का दान देगा, तुम्हारी इच्छानुसार बही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी, दीर्घायु सम्पत्न, यशस्त्री तथा श्रमेक सन्तानोंबाला होगा । ॥४०-४१॥

श्री मात्स्य महापुराण् के चन्द्रवश वर्णन प्रसग में ययातिचरित नामक बत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥३२॥

#### तैंतीसवाँ ऋध्याय

ग्रीनक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार ग्रुक के शाप से बृद्धावस्था को प्राप्त कर राजा ययाति श्रपने नगर को लोट श्राये श्रीर श्रपने ज्येप्ट तथा सर्वश्रेष्ठ पुत्र यह को बुलाकर बोले—॥१॥

यपाति ने कहा—ि भियपुत्र ! भृगपुत्र सुक्त के शाप के कारण सुक्ते बलवती वृद्धावस्था ने धाकान्त कर लिया है, जिससे मेरे बनड़ों में सिकुड़न तथा बालों में स्वेतता द्या गई है। किन्तु में द्यभी तक द्यपनी यौवनावस्था से पूर्णरूपेण तृप्त नहीं हो सका हूं। यदो ! तुम इस मेरी वृद्धावस्था को द्यागीकार कर प्रायदिवत रूप इस पाप दर्शा का द्यमुभव करो तब तक में तुम्हारी युवावस्था को अहण कर द्यपने इंटिसत विषय मोगों को, जिससे द्यभी तक तृक्ष नहीं हो सका हूं, भोग लूँ। एक सहस वर्ष व्यतीत हो

जाने के उपरान्त में तुम्हारी योवनावस्था को तुम्हें लोटा दूँगा श्रीर पुनः श्रपनी बृद्धावस्था को श्रहण कर इस पापदशा का श्रनुभव करूँगा । ॥२-४॥

यह ने कहा— तात । रवेत दादीवाली, अति दीन, शिथिल, असमर्थ अंगोंवाली, देखने में अप, एकदम दुर्वल तथा कार्य करने में अशक्त कर देने वाली इस बृद्धावस्था को में अपने भृत्यों समेत नहीं प्रह्मा कर सकता । राजन् ! सुमते बदकर पिय आप के और भी पुत्र है । धर्मज्ञ ! अतः बृद्धावस्था को स्वीकार करने के लिए आप अपने अन्य पुत्रों से आर्थना करें । ॥५-७॥

ययाति ने कहा—यदो । तुम हमारे छदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था को हमें नहीं दे रहे हो तो इस पापकर्म के कारण तुम्हारी सन्तान मामा के अनुचित सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्पजा कहलायेगी । ऐसा कह कर राजा ययाति ने दूसरे पुत्र तुर्वष्ठ से कहा 'तृर्वसो ! मेरी इस बृद्धावस्था को लेकर तुम तब तक पाप समेत इस का अनुभव करो जब तक मे तुम्हारी युवावस्था के द्वारा अपने अव्हास मन को अनेक विषय भोगों का उपभोग कर राजन न कर लूँ । एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर में तुम्हारी यीवनावस्था यापस कर दूँगा और पुनः अपनी बृद्धावस्था से अपने भायरिचत का अनुभव करूँगा । ॥१-१०॥

सुर्वसु ने कहा — तात ! मैं इस विषय भोगेच्छा को विनष्ट करनेवाली बृद्धावस्था को नहीं चाहता, जो वत्त तथा रूप सौन्दर्य को नष्ट करनेवाली तथा बुद्धि श्रीर सम्मान को भी विगाड़ने वाली है । ॥११॥

ययाति ने कहा- नुर्वसो 1 तुम मेरे इदय से उत्पन्न होकर भी यीवनावस्था को मुक्ते नहीं दे रहे हो तो इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पुत्र-भीत्रादि सभी विनष्ट हो जायँगे । चोरी करनेवाले, वर्णसंकर प्रतिलोमगामी, ( उत्तम जाति की स्वी में नीच जाति के पुरुष द्वारा उत्पन्त, ) मांसाहारी प्रजाश्चों के तुम राजा होगे । यही नहीं गुरु की के साथ भीग करनेवाले, उत्तम जाति के होकर भी श्रथम जाति की स्वी में निरत रहनेवाले श्रीर पशुधर्मी ग्लेटों की जातियों पर तुम्हारा शासन होगा । ये सब बातें निश्चय ही घटित होंगी । ॥१२-१२॥

शीनक ने कहा— राजन् ! इस प्रकार व्यपने पुत्र तुर्वमु को शाप देकर राजा ययाति ने शिमष्टा के ज्येष्ठ पुत्र हुंखु से कहा । !!१५॥

ययाति ने कहा—चेटा दुध् । इस रंग और रूप-सीन्दर्य को विनष्ट करनेवाली मेरी वृद्धा-वस्था को श्रंगीकार करके एक सहस्र वर्षों के लिए श्रपनी यौवनावस्था तुम सुभ्के दे दो । एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त में तुम्हारी यौवनावस्था तुम्हें वापस दे दूँगा श्रीर तब पुनः श्रपनी वृद्धावस्था लेकर पाप समेत इसका श्रतुमन कहरूँगा । ॥१६-१७॥

द्वृह्यु ने कहा—तात ! वृद्ध पुरुष न तो राज्य सुक्ष का श्रानुभव कर सकता है और न रथ श्ररव श्रादि वाहनों का ही ! स्त्रियों के साथ वह मोग भी नहीं कर सकता, वर्योकि उसके गुष्क हृदय में भना राग वर्यों कर उत्पन्न हो सकता है १ श्रतः श्रापकी यह वृद्धावस्था सुम्मे नहीं चाहिये । ॥१८॥ ययाति ने कहा---नीच दुख् ! तुम मेरे श्रीरस पुत्र होकर भी श्रपनी अवावस्था को मुमे नहीं दे रहे हो श्रतः इस घोर पाप कर्म के कारण तुम्हारी काम पिपासा कहीं भी राग्त नहीं हो सकती। जहों पर नित्य नाव पर चढ़कर हो जाया जा सकता है, ऐसे जल प्रदेश में तुम श्रपने सभी वंगधरों के साथ निवास करीगे। वहाँ पर राज्य तथा भोग शुट्टर का भी तुम्हारे लिए सर्वथा श्रभाव रहेगा। ॥११-२०॥

ययाति ने [श्रनु से] कहा--वेश श्रनु ! तुम मेरी बृद्धावस्था लेकर पाप समेत उसका श्रनुमव करो, मैं तुम्हारे यौवन को लेकर एक सहस्र वर्षों तक श्रनेक विषय भोगों का उपभोग कर श्रपने श्रवृप्त मन को शान्त करना चाहता हूं । ॥२१॥

अनु ने कहा—तात ! बृद्ध पुरुष बालकों की मांति मोजन करते समय अन आदि पदार्थों को प्रहण करता है अर्थात् बालकों की तरह उसे नियमित, परिमित एवं पवित्रता का कोई स्थाल न रखकर मोजन करना पड़ता है। वह जवानों की तरह जो ही मन में आया वहीं नहीं खा सकता। और अपवित्र मनुष्यों की मांति वह कभी ठीक समय पर यज्ञ आदि कार्य भी नहीं कर सकता, अतः ऐसी दुःखदायिनी बृद्धावस्था को में नहीं लेना चाहता। ॥१२॥

ययाति ने कहा—दुष्ट अनु ! तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था को मेरे लिए नहीं दे रहे हो अतः इस पापकर्म के फलस्वरूप तुम स्वयं जिन वृद्धावस्था के दोषों को बतला रहे हो, उन्हें प्राप्त करोगे और तुस्हारी सन्तितियाँ योवनावस्था में हो विनष्ट हो आयेंगी। अन्त में तुम्हारा विनाग्र अधि में गिरकर जल जाने से होगा। ॥२३-२४॥

ययाति ने [प्रु. से] ऋहा—ि प्रिय पुत्र प्रो ! तुम मेरी इस बृद्धावस्था को महण कर पाप समेत इसका अनुभव करो, तुम मुक्ते सन पुत्रों से वड़कर प्रिय हो श्रीर तुग्हीं इन सर्वों में सन से श्रेष्ठ भी होंगे । तात ! अगुपुत्र शुक्त के शाप से बलवती बृद्धावस्था द्वारा श्राममृत होने के कारण मेरे शरीर में नारों श्रोर सिकुड़न एव स्वेतता तो दिखाई दे रही है, पर मेरा मन श्रभी तक विषय-भोगों से तृष्ठ नहीं हो पाया है, श्रत: तुग्हारे योवन को लेकर मे विषयमोग करूँ गा श्रीर एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसे खुम्हें वापस कर दूँ गा । श्रीर तब पुनः तुमसे श्रपनी वृद्धावस्था लेकर श्रपने पापकर्मों के प्रायहिचत का श्रमुमन करूँ गा । ।।२५-२ आ

श्रीनक ने कहा—राजन ! अपने पिता ययाति के इस प्रकार कहने पर सब से किनिष्ठ पुत्र पूरु ने पिता से तुरन्त कहा—'महाराज ! आप जो छुछ भी सुक्ते आजा कर रहे हैं, सब मै पूर्ण करूँ गा। राजन ! आपकी चुद्धावस्था लेकर मे आपके पापकर्म के फल का अनुभव करने की सलद्ध हूँ । सुक्तसे यौवन लेकर आप यथेप्सित विषय-भोगों का अनुभव कर अपने को पूर्ण तृष्ठ कर लें । आपके चुद्धाप में छिपकर आपके ही समान चुद्ध तथा रूपवान होकर मै अपना यौवन आपको दे दूँ गा और स्वयं स्वेच्छापूर्वक विचरण करूँ गा। ॥२८-२०॥

ययाति ने फहा--परम भियपूरी 1 में तुरहारे उत्तर श्रति प्रसन्त है, में यह वरदान तुर्म्हें दे रहा हैं कि तुरहारी प्रजाएँ सब प्रकार की कामनाध्यों से सफल सथा समृद्ध हों । ॥३१॥ श्री माल्य महापुरास्त में चन्द्रबंधवर्शन प्रसंग में ययातिचरित नामक तैतीसर्वो अध्याप समाप्त ॥३३॥

# चोंतीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा-सजेन्द्र ! उस श्रवसर पर इस प्रकार कनिन्छ पुत्र पूरु द्वारा श्रपना प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर राजिं ययाति ने महातपस्त्री शुरू का स्मरण कर श्रपने महारमा पुत्र पूरु से बृद्धावस्था को परिवर्तित कर लिया । पुरु की योवनायस्या द्वारा मनुष्यों में संबंधेन्द्र उस नह्षपुत्र राजा ययाति ने श्रपने श्रभिलिपित विषय-मुखों का सेवन किया । धर्म को मर्यादा के श्रमुकूल रहकर उसने श्रपने यथेष्ट व्यवहारी द्वारा उत्साह न्त्रीर मुखपूर्वक समय-समय पर सभी लोगों को मुख पहुंचाया । यज्ञों से देवताओं को परम छप्त किया। इसी प्रकार श्राद्धादि कार्यों से पितरों को, इष्ट वस्तुत्र्यों का श्रनुप्रहर्प्वक दान देने से निर्धनों को, चाञ्चित वस्तर्ज्ञों के पर्याप्त दान से ब्राह्मणों को, यथेष्ट श्रव-पानादि से श्रातिथियों को. मेमपूर्वक पालन से वैश्वों को दया श्रीर उपकार से शहों को, तिरस्कार तथा समुचित दगढ़ श्रादि से चीरों को श्रीर धर्म से प्रजावर्ग को पूर्ण सन्तुष्ट रखा । संत्रेष में सब को प्रसन्न रखनेवाली नीति से उसने दूसरे इन्द्र की मॉनि सब का पालन किया । सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवायस्था प्राप्त कर, विषय मोगों के उपमोग में भी धर्म की मर्यादा पर ध्यान रखा श्रीर उत्तन विषय-सुखों का उपमोग भी किया । इस प्रकार यथेप्सित विषय भोगों को प्राप्तकर एक सहस्र वर्ष में व्यतीत हो जानेवाले उस प्रतिज्ञात समय का उसने लिन्न होकर स्मरण किया। काल की महिमा आननेवाले पराक्रमी राजा ने समय की गरणना तथा उसके बीतने की अवधि का जब स्मरण किया तो गिनने पर उसे पता लगा कि श्रविध समाप्त होने पर है, तव उसने श्रपने कनिष्ठ पुत्र पूरु से कहा—'भेरे शत्रसूदन पुत्र ! पुरुष के हृदय में उत्पन्न होनेवाली विषय वासना की तृष्टि, कभी उसके उपभोग से नहीं हो सकती, प्रखुत जिस प्रकार श्रिप्ति में घृत श्रादि हवनीय पदार्थ रालने से श्रिप्ति की ज्वाला उचरोचर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विषय भोगों के निरन्तर उपभोग से विषय की श्रमिलाया भी उत्तरोत्तर बदती जाती हैं। पृथ्वी भर में जितना कुछ श्रान्न, जय, स्वर्ण, परा तथा खियाँ श्रादि भोग्य पदार्थ हैं. वे सव एक पुरुष के भोग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, श्रर्थात् उन सब का उपभोग यदि एक ही मनुष्य करे तत्र भी वह तप्त नहीं हो सकता । यही सोचकर मनुष्य को मन में ग्रान्ति धारण करनी चाहिये । तुम्हारे यीवन को प्राप्त कर में यथेप्ट विषय सुखों का श्रपने साहस भर सुखपूर्वक सेवन कर चुका । पूरो ! तुम्हारे इस उपकार से में बहुत ही संतुष्टहूँ, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो । लो, यह श्रपनी युवावस्था महरा/करो । यह मेरा राज्य भी तुम स्वीकार करो, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ख करनेवाले मेरे परम विव पुत्र हो ।॥१-१३॥ शौनक ने कहा--राजन् ! तत्परचात् नहुपपुत्र राजा ययाति ने पृरु से श्रयनी वृद्धावस्था वापस

लेकर स्वय प्रहण की जोर पूरु ने श्रपनी युवावस्था पुन प्राप्त भी। उस समय राजा ययाति की सब से किनिन्छ पुत्र पूरु के राज्याभिषेक करने की इच्छा को जानकर ब्राह्मण चित्रय श्रादि प्रजावगीवालों ने कहा—'प्रभो! कौनसा ऐसा कारण है, जो आप महाराज शुक्त के नाती तथा देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यह को छोडकर राज्य-भार पूरु को सोप रहे हैं। उनके बाद भी आपके सब से बड़े पुत्र शुक्य हैं, तब शर्मिश्रा से उत्पन्न दुख, उसके पश्चात् अनु तम पूरु है। बड़े पुत्रों को छोडकर सब से छोटे पुत्र को राज्यभार किस प्रकार दिया जा सकता है ? इस न्यायसगत बात की ओर आपका ध्यान हम लोग आकृष्ट कर रहे है। इस अवसर पर आप अपने राजधर्म की मर्यादा का पालन कीजिये। ॥१४-१८॥

ययाति ने कहा — नाक्षण खादि प्रमुख जातिर्येवाले हमारे प्रजावर्ग ! खाप लोग हमारी बातें सुनिये, जिस कारण से हम अपने ज्येष्ठ पुत्रों को किसी प्रकार भी राज्यभार नहीं सौप सकते । सर्वप्रथम मेरे पांचीं पुत्रों में सब से ज्येष्ठ यह ने मेरी आजा का पालन नहीं किया । विद्वानों का कहना है कि जो पुत्र अपने पिता की आजा के प्रतिकृत आचरण करता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है । माता और पिता की आजा को माननेवाला, जपकारी एव सुमार्ग पर चलनेवाला जो पुत्र अपने पूज्य माता-पिता का समावर करता है, वहीं सच्चा पुत्र है । किन्तु हमारे इन पुत्रों में ज्येष्ठ यह ने हमारी अवजा की, तुर्वषु ने की, रामिष्ठा के पुत्र दुखु तथा अनु ने भी की, किन्तु सबसे छोटे पुत्र पूर्व ने हमारी आजा का पूर्णतया पालन करके हमारा विरोप सम्मान किया है, अत हमारा वहीं सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र है । उसने हमारी पायगुक्त बृद्धावस्था स्वीकार की हे । इस प्रकार मेरे उस योग्य एव त्रिय पुत्र पूर्व ने मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया है । उराना तथा काव्य के नाम से सुविख्यात नीतिज्ञ मुगुपुत्र शुक्त ने सुमे स्वय यह यरदान दिया था कि 'तुग्हारे पुत्रों में से जो कोई तुम्हारी आजा का पालन करेगा, वहीं राजा होगा ।' आप लोग इस बात को मलोगाँति जान लें और पूर्व का राज्याभिषेक करें । ॥१९ १ - २॥।

मासाण आदि प्रजावन वालों ने कहा — तानत् ! आपका कथन नितान्त सत्य है, जो गुरणवान् पुत्र सर्वदा अपने पूजनीय माता पिता के हित के लिए सचेष्ट रहता है, वहीं सब कृष्याणों को भोगता है। छोटा होने पर भी वहीं पिना की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। सञ्ज्ञच पूरु के ही योग्य आपका यह राज्यभार हे, जो आपके परम हितकारी एव प्रिय पुत्र है। महाराज शुक्त के वरदान के कारण भी हम लोग इस विषय में उन्न हहत्त्वतेप महीं कर सकते। ॥२६-२०॥

ग्रीन के कहा —राजन् । उस समय ब्राह्मण् आदि प्रजावर्ग तथा सभी नागरिकों के यह स्वीकार कर लेने पर कि हम सन लोग आपके इस प्रस्ताव से सहमत एव सन्तुष्ट है, महाराज ययाति ने अपने सन्त्रे छोटे पुत्र पूरु का राज्याभिषेक किया । राज्य का समस्त भार सीपकर, स्वय वनवास के लिए दीन्ता ग्रहण् की (वानप्रस्य का तत धारण् किया)। श्रोर श्रपनी राजधानी से तपन्वी ब्राह्मणों के साथ वे वनवास के लिए प्रस्थित हो गये । ययाति के अन्य पुत्रों में यदु से यादय, तुर्वेषु से यवन, दुह्यु से भोज तथा श्रमु से स्तेष्टों की जातियां उत्पन हुई । शतानीक । श्रोर उसी कनिन्छ पुत्र पूरु से विन्यात पीरव राज्य वस्त्र का

प्रादुर्भाव हुया, जिस कुल में त्राप उत्पन्न हुए हैं, यह पीरव राज्य वंग्र इधर एक सहस वर्षों से कुरुकुल में सम्मिलित हो गया है (श्रर्थात कुरुवंग्र के नाम से प्रसिद्ध होगया है।)। ॥२८-२१॥

श्री मात्स्य महापुराग् के चन्द्रवंग्रवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक चैंतीसवां श्रध्याय रामाष्ठ ॥३४॥

### पैंतीसवाँ ऋध्याय

द्यौनक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार महाराज ययाति, अपने प्रियपुत्र प्रकृ का राज्यामियेक कर अति हिर्पित हो वानप्रस्थाश्रम में मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे ! वहाँ वन में वे सपस्थी शायाणों के साथ निवास करते थे, फल मूल आदि का नियमित आहार करते थे ! जितेन्द्रिय रहकर. नियमित जीवन व्यतीत करते थे । वन में भी उन्हें स्वर्ग की मौति मुख था । इस प्रकार आनन्द्रमय जीवन व्यतीत कर इहलोक की लीला समाप्त कर वे स्वर्गलोक को गये और वहाँ भी श्रांत प्रमुद्धित एवं सुकी हो निवास करने लगे । किन्तु वहाँ गये बहुत दिन नहीं बीता था कि इन्द्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से पदच्युत कर दिये गये । मेंने पेसा मुना है कि इन्द्र द्वारा पदच्युत किये जाने पर राजा ययाति विवरा कर स्वर्ग से गिरा दिये गये थे, किन्तु पृथ्वीतल पर उस समय न आकर वे मध्यमार्ग आकारा में ही श्रवस्थित रह गये ! ऐसी किन्यदन्ति है कि उसी श्रन्तिरत्त स्थल से राजा वसुमान्, श्रप्टक तथा शिवि आदि सत्पुरुषों के साथ पराक्रमी राजा ययाति पुनः स्वर्ग को चले गये । ॥१—६॥

श्वानीक ने पूछा—भगवन् ! किस कारण से इन्द्र ने महाराज यथाति को स्वर्ग से पदच्युत करके पृथ्वीतल पर गिरा दिया था ? और किस पुण्यकर्म के माहात्म्य से ये पुनः स्वर्ग को पहुँच गये ? महर्षे ! देवता तथा ऋषियों के समूह में श्राप द्वारा कहे गये महाराज यथाति के इस सम्पूर्ण जीवन-चरित को हम ठीक-ठीक छुना चाहते हैं ! ऋषिवयें ! महाराज यथाति इन्द्र के समान पराजमी, श्राम्त एवं सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुप्रसिद्ध कुरुवंग्र के विस्तार करनेवाले थे ; ऐसे सत्यकीित, महान् यगस्वी तथा महाराम के इह लोक तथा स्वर्ग लोक के सभी धृतान्तों को हमें पूर्णतया सुनने की इच्छा है ! ॥०-६॥

- शौनक ने कहा—राजन् ! श्राति मसजता के साथ में महाराज यथाति की इह तथा स्वर्ग लोक की उन उत्तम कथाओं को श्रापको छुना रहा हूं, जो पुष्य को मदान करनेवाली तथा समस्त पारों को दूर करनेवालो हैं । उस श्रवसर पर नहुपपुत्र महाराज यथाति श्राचर्ग करनेवालो तथा समस्त पारों को श्रुप पूर्व को पृथ्वी का राज्य मार तथा यह श्रादि ज्वेष्ठ चारों पुत्रों को पृथ्वी के सुदूर्श्य जयन्य प्रदेशों का श्रापका एवं राज्य मार सौंप, सहर्ष चान परथाश्रम को स्वीकार कर वन को चले गये श्रीर वहाँ पर फल मूल श्रादि का तियमित श्राहार कर चिरकाल तक उन्होंने निवास किया । यहाँ बानमस्थाश्रम के विधानानुकृत राजा ययाति जितेन्द्रिय तथा जितकोष होकर पितरों तथा देवताश्रों का नित्य तर्पण करते थे । विधिपूर्वक हवन करते थे, जंगली फल मूल श्रादि महत्य पदार्थों द्वारा श्रागत श्रातिथों का समादर करते

थे। नित्य शिलोब्ज्ब्ब विच द्वारा खेतों में छूटे हुए श्रजों से मोजन करते थे। इसी मकार एक सहस्र वर्षों तक काल यापन करने के पश्चात् वागी तथा मन को स्ववरा कर तीन वर्षों को केवल जल पीकर उन्होंने विता दिया। तत्पश्चात् निरालस रह कर एक वर्ष को केवल वायु पान कर व्यतीत किया। तद्गनन्तर एक वर्ष तक प्रचामि के मध्य में तपस्या करते रहे, उसके उपरान्त व्य महीने तक वायु पान कर एक पेर पर श्रवलियत हो उम तपस्या में लीन रहे। तदुपरान्त पुण्यकीर्ति महाराज ययाति ने इस् प्रकार पृथ्वी एव श्राकाश को अपने पुण्य यश से ब्यास कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। ॥१०-१७॥

श्री मात्स्य महापुराण के चन्द्रवरा वर्णन प्रसग में ययातिचरित नामक पैतीसवो श्रध्याय समाप्त । ॥३५॥

### इत्तीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा—राजन् ! स्वर्गलोक में पहुंचकर महाराज ययाति वेवतात्रों, बारह साध्यों, उनचास महनों तथा आठों वसुत्रों द्वारा पृजित तथा सम्मानित हो एक देवगृह में निवास करने लगे । ऐसी जनश्रुति है कि पृथ्वीपति महान् पुएयक्तां तथा जितीन्द्रय महाराज ययाति त्र्यपने श्रक्तय प्रुपय के प्रभाव से देवलोक से ब्रह्मलोक को जाया करते थे । इस प्रकार दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में उन्होंने निवास किया था । एक बार कभी नुपवर्ष ययाति देवराज इन्द्र के पास गये थे, वहा किसी कथान्यसग के श्रन्त में इन्द्र ने राजा से पूछा । ॥१-३॥

इन्द्र बोले-राजन् ! जिस समय आपका किनाग्र पुत्र पूरु आपके रूप में ब्रह्माबस्था को धारण कर ससार में अपनी जीवन यात्रा पर चल रहा था, उस समय आपने समस्त राज्य भार<sup>गु</sup>को सौप कर उससे क्या कहा ? हमें यथार्थत बतलाइये । ॥श॥

पयाित ने कहा—देवराज ! प्रजावर्ग की अनुमति प्राप्त कर लेने पर पूरु को राज्याधिकारी बना कर हमने उससे यह कहा था। 'गगा तथा यमुना—इन निदयों के मध्य देश में सम्पूर्ण स्वस्व मुम्हारा हे, पृथ्वी के समस्त मध्यमाग के तुम राजा हो, श्रीर सीमान्त के प्रान्तों के श्राधित तुम्हारे ज्येष्ठ वन्यु गण है। कोषी स्वभाव वाले मनुष्यों से श्रकोषी ल्माशील मनुष्य श्रेष्ठ है, असहनशील मनुष्य से सहन-शील श्रेष्ठ है, मनुष्येतर जातियों से मनुष्य श्रेष्ठ है श्रीर श्रविद्वान् पुरुषों से विद्वान् पुरुष श्रेष्ठ है। किसी अन्य पुरुष द्वारा निन्दा, शाप वा कुवाच्य कह देने पर उसकी निन्दा आदि नहीं करनी चाहिये, मखुत अपने श्रोष को ही वरा में करना चाहिये। जो वराी पुरुष इस प्रकार का आवरण करता है वह उस श्राकोष्टा को समूल जला देता है श्रोर स्वय श्रपने सुकृत को बढ़ाता है। मनुष्य को व्यययभापी नहीं होना चाहिये। ऐसी बातें कभी न कहनी चाहियें, जो दूसरों के मर्मस्थल में चुभ जायें, श्रीर न निर्दय एव श्रनुपकार सूचक शरों ही कहनी चाहियें, कभी श्रीत कष्ट सहने पर भी किसी हीन ब्यक्ति से कोई वस्तु ग्रहण् नहीं करनी

<sup>ै</sup>किसानों द्वारा अन्न के बाट लेने पर जो अन्न खेता में गिरा रह जाता है, उसे बटोर बर भोजन बरने की प्रथा।

श्री मात्स्य महापुराण के चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक छत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥३६॥

### सैंतीसवाँ अध्याय

इन्द्र ने कहा—नहुपपुत्र ययाति 1 लोक के सभी कार्यों को विधिवत् समाप्त कर गृहस्थाश्रम को छोड़कर श्राप वानपस्य त्राश्रम में भी निवास कर चुके हैं, इसलिए हे राजन् ! में श्रापसे यह पूछ रहा हूँ कि\_ श्राप तपस्या में किसके तुरुय हैं ? ॥१॥

ययाति ने कहा---वासन ! में अपने तपोवल के समान तपोवल देवता, मनुष्य, गन्धर्व तथा महर्षियों में भी किसी का नहीं देख रहा हूँ । ॥२॥

इन्द्र ने कहा—राजन् ! इस प्रकारंदेवता, महीर्ष यादि के तपोवल के प्रमाव को यथार्थत: न जानकर आप अपने समान एवं अपने से बड़े सभी लोगों को पापी समम्म कर उनके तपोवल को न्यून बतला रहे हैं और सब का अपनान कर रहे हैं । यतः आपके समस्त अर्जित पुर्व तथा ये स्वर्गस्थ लोक इस पाप से नष्ट हो गये ! हे राजन् ! इसके परिणाम स्वरूप आज से आप स्वर्ग से च्युत हो गये ! ॥३॥

ययाति ने कहा- देवराज इन्द्र ! यदि देव, ऋषि, मनुष्य तथा गन्धर्व आदि के अप-मान करने के कारण हमारे ये स्वर्गलीक सचमुच नष्ट हो गये तो भगवन् ! मुख्तिक से च्युत होने पर में यहाँ से सज्जनों के मध्य में गिरने की इच्छा करता हूँ, अर्थात् यहाँ से च्युत होने पर मेरा निवास सत्पुरुषों के मध्य में हो । ॥४॥ इन्द्र ने कहा — राजन् ! श्रपनी इच्छानुसार स्वर्गच्युत हो करके तुम सज्जनों के मध्य में ही निवास करोगे श्रीर पुनः श्रपनी महती प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे । श्रतः हे ययाति ! श्रव से तुम पुनः कभी कल्याया के लिए श्रपने समान तपस्यायालों का भी श्रपमान न करना । ॥५॥

शौनक ने कहा—राजन ! तत्परचात् देवराज इन्द्र द्वारा सेवित पुराव स्वर्ग लोक से महाराज ययाति निपतित हो गये । यहाँ से उन्हें गिरते हुए देखकर राजिं श्रेन्ट सद्धर्मों के विधाता अप्टक ने पृक्षा । ॥६॥

अष्टक ने कहा - इन्द्र के समान श्राकर्पक रूपवाले ! श्रपने श्रसद्य तेज से श्रिम के समान जाञ्चल्यमान । विशाल त्र्याकारवाले । मेघों के समान विस्तृत शरीरवाले युवक ! श्राप कीन 🕻 जो उपर से नीचे चले त्रा रहे हैं ? त्राप त्राकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो श्राकार्श्वमण्डल में अभग करनेवाले प्रकारामय पिरहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य हों। श्रामि तथा सूर्य के समान श्रमित कान्तिमान श्राप को, सूर्य मार्ग से गिरते हुए देखकर हम लोग यह सोच रहे थे कि क्या सूर्य ही तो उत्पर से नीचे नहीं चले त्र्या रहे हैं ? इसी तर्क नितर्क में मन्न होकर हम सब विमोहित-से हो रहे हैं । इन्द्र, विप्णु तथा सूर्य के समान श्रमित प्रभावशाली तथा परम तेजस्वी श्रापको देवमार्ग से श्राज इस प्रकार नीचे गिरता हुश्रा देखकर हम सब सम्मानार्थ खड़े हो गये हैं । श्रापके इस श्राकस्मिक पतन के जानने की हम लोगों को बड़ी उस्कएठा हो रही है। ऋाप जैसे परम तेजस्वी के सम्मुख खड़े होकर पूर्ण वृज्ञन्त पूळ्ने का साहस हम सबों में नहीं है ; और न श्राप ही हम लोगों से यह पूछ रहे हैं कि 'हम लोग कौन हैं ?' श्रतः हे सौम्यमूर्ते ! त्राप से मै यह पूछने का साहस कर रहा हूँ कि आप किसके पुत्र है ? त्रीर किस कारण स्वर्ग से नीचे चले त्र्या रहे हैं ? देवेन्द्र के समान परम सुन्दर एवं तेजस्वी त्राकृतिवाले ! त्र्याप भय छोड़ दें तथा विषाद मुक्त हो जायँ । सत्युरुपों के समीप में विद्यमान श्रापके तपोवल को समर्थी तथा बल के मारनेवाले देवराज इन्द्र भी नहीं सहन कर सकते। देवेन्द्र के समान पराक्रमवाले ! सुख से च्युत होने वाले सत्पुरुपों के लिए सर्वदा सज्जनों का समागम ही सुखप्रद श्राश्रय होता है । स्थावर तथा जगमें के ऋषिपति हम लोग यहाँ श्राप ही के समान सत्पुरुप रूप में एकत्र है, श्रतः श्राप श्रपने को यहाँ पर श्रपने ही समान सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित समिक्तये। जिस प्रकार जलाने की किया को सम्पन्न करने के लिए श्रमि ही सब कुछ है, बीजों को बोने श्रादि के लिए भूमि ही सब कुछ है तथा प्रकाश करने की किया के सर्वस्व सूर्य है ; उसी प्रकार सत्पुरुषों के लिए उसके अभ्यागत ही सब कुछ है। ॥७-१३॥

श्री मातस्य महापुराण् में चन्द्रवशवर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक सैंतीसवाँ ऋष्याय समाप्त । ॥३७॥

### **अड़तीसवाँ** अध्याय

ययाति ने कहा—सीम्य । में राजिंप नहुप का पुत्र तथा पूरु का पिता ययाति हूँ । सिद्धों हारा सेवित स्वर्ग लोक में देवताओं तथा सभी जीवशारियों के अपमान करने के कारण में पुण्यलीण होकर अपने उस स्थान से च्छुत हो गया हूँ, और अब वहाँ से नीचे आ रहा हूँ । मैं अवस्था में आप लोगों से यतः ज्येष्ठ था, अतः आप लोगों को मणाम नहीं किया, क्योंकि द्विजातियों में लो व्यक्ति विद्या, तप तथा अवस्था में बड़ा होता है चह पूज्य मागा जाता है । ॥१-२॥

श्रष्टक ने कहा--राजन् । श्राप जो यह कह रहे हैं कि में श्रवस्था में श्राप लोगों से बड़ा हूँ, श्रतः ज्येष्ठ हूँ; सो इसमें कुछ श्रषिक कह रहे हैं; वस्तुतः जो व्यक्ति विद्वान् तथा तपस्या में वृद्ध (बड़ा) होता है द्विजातियों में वह पूज्य माना जाता है । ॥२॥

ययाति ने कहा-प्राप्त ! शास्त्र सम्मत कर्मों के विषरीत जो कर्म किये जाते हैं उन को पाप कहा जाता है, इस पाप कर्म के करनेवालों के लिए श्रथम पाप लोक बनाये गये हैं ।सज्जन पुरुष कभी इन पापाचारी श्रसज्जनों के श्रनुगामी नहीं होते क्योंकि वे श्रन्तःकरण से ही इनके प्रतिकृतवादी होते हैं , 'मेरे पास विपुत्त धन (ऐरवर्य) था श्रपने उद्योग द्वारा उसी को शाप्त कर रहा हूँ',---ऐसा विचार कर श्रात्म हित के लिए उचत होकर जो व्यवहार करता है वही धीर पुरुप जीवन के तत्त्व को जानता है। इस जीवलोंक में बड़े बिचित्र स्वभाववाले पुरुष होते हैं । विधि (पारव्ध) ही बलवान है, राक्ति श्रीर उद्योग निरर्धक हैं, क्योंकि वे दैव के श्रधीन हैं।श्रतः श्रपनी दुद्धिसे देव को ही प्रधान मानकर धीर पुरुष जो कुछ सुल श्रथमा दुःख श्रा पड़े उसके लिए हर्ष त्राथवा शोक न करे। संसार में ज़ीव जो कुछ भी सुख त्राथवा दुःस का ट्यानुमव प्राप्त करता है, वह दैव के अधीन होकर ही पाष्ठ करता है । अपनी सामर्थ्य से नहीं । अतः भाग्य को ही प्रवल मानकर कभी न तो दु:ख प्राप्त होनेपर दु:खी होना चाहिये श्रीर न सुख प्राप्त होने पर हर्षित होना चाहिये । इस प्रकार धीर पुरुष को दु:ख प्राप्त होने पर न तो दु:खी होना चाहिये श्रीर न सुख में हर्षित ही होना चाहिये ; प्रत्युत उसे दोनों दशास्त्रों में समता का व्यवहार करना चाहिये । समय को बलवान मानकर उसे कमी दुःखी श्रयवा हर्षित न होना चाहिये । श्रप्टक ! यह सोचकर कि विधाता हमे जिस प्रकार रच रहा है, निइचय ही में वैसा ही होऊँगा" में कभी भय का श्रवसर प्राप्त होने पर भी विवेकरहित नहीं होता श्रीर न मेरे मन में किसी प्रकार का सन्ताप ही होता है। स्वेदन, अग्रडज, उद्भिद्, सरीसृष, कीट, पतंग, जल में रहनेवाले भत्स्य त्रादि जीवजन्तु तथा पत्थर, तृएा, काष्ट त्रादि संसार के पदार्थ — ये सभी श्रपना समय (अवधि) व्यतीत होजाने पर पुनः अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं । हे-श्रष्टक । मै जानता हूँ कि सुल श्रीर दु:ख दोनों ही श्रानित्य हैं, श्रतः में उसके लिए क्यों सन्ताप करूँ ? क्या करके तथा क्या करने से, शोक सन्तापादि नहीं होता है--यह बात जानना कठिन है, खातः में सर्वदा सावधान रहकर संताप को छोड़ देता हूँ । ॥४-११॥

ग्रांनिक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार उपदेशपूर्ण वाक्य बोलते हुए सर्वगुण्सम्पन्न श्रपने नाना ययाति से श्रष्टक ने पुनः उस स्वर्गलोक के विषय में पूछा, जहाँ पर वे कुछ काल तक निवास कर चुके थे । ॥१२॥

श्रष्टक ने कहा — महाराज ! जिन-जिन मुख्य स्वर्ग लोकों में श्राप ने जिस प्रकार श्रीर जितने दिनों तक निवास किया है — उन सब कुलान्तों को हमे विस्तारपूर्वक यथार्थतः छुनाइये, क्योंकि हे राजन् ! श्राप एक न्तेत्रज्ञ की भौति पर्म का उपदेश कर रहे हैं । ॥१३॥

ययाति ने कहा-श्रष्टक । इस मर्त्यलोक में मै सार्वभीन त्रर्थात् चक्रवर्ती राजा था इसके उपरान्त मै महत्रलोक को गया श्रीर वहाँ पर सहस्र वर्षों सक निवास किया । फिर वहाँ से परमलोक को प्राप्त कर इन्द्र की परम मनोहर, सहस्र द्वारोंवाली, शतयोजन में विस्तीर्ण नगरी को प्राप्त किया । श्रीर वहाँ से भी सहस्र वर्ष तंक निवास करके परम लोकों को प्राप्त किया । फिर वहाँ से भी दिव्य, त्राजर, प्रजापित के दुष्पाप्य लोक को प्राप्त कर वहाँ भी एक सहस्र वर्ष तक निवास किया, तरुपरान्त वहाँ से भी उत्कृष्ट लोक को प्राप्त किया । श्रीर प्रत्येक देवताश्रों के स्थानों में जा-जाकर उनके लोकों को भी मैने जीत लिया श्रीर उन सर्वों में भी यथेष्ठ निवास किया । उस समय देवताओं के समान परम प्रभाव तथा कान्तिमान होने के कारण समस्त देवगण हमारी पूजा करते थे। इस प्रकार नन्दन वन में इच्छानुकूल रूप धारण कर, श्रातिशय सुगन्धित परम सुन्दर पुष्पित कल्प वृद्धों की भुरसुट में मैने दस लाख वर्षों तक अप्सराओं के साथ विहार करते हुए निवास किया । वहाँ देवताओं के उन सुख सावनों में श्रतिशय अनुरक्त हो जाने पर जब सुक्ते बहुत दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन श्रतिराय स्त्र श्राकारवाले देवताओं के एक दूत ने मेरे समीप श्राकर श्रांत कर्करा उच्च प्लुत स्वर में तीन बार 'ध्वस' (यहाँ से गिर जात्रो) शब्द का उच्चारण किया । राजसिंह ! हमें उस लोक की केवल इतनी ही वातें ज्ञात है , उसके पश्चात् पुरायच्युत होकर मै नन्दन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेन्द्र! वहाँ से गिरते हुए श्राकाश मार्ग में मेरे इस श्राकिस्भक पतन पर दया श्रीर शोक प्रकट करनेवाले देवताओं के शब्दों को भी मैंने सुना था, वे लोग कह रहे थे कि 'यह पुरायातमा तथा यशस्वी ययाति अकस्मात् ही पुरायच्युत हो स्वर्ग से नीचे गिर रहा है! स्वर्ग से नीचे की ओर गिरते हुए भैने ं उनसे पूछा था कि मैं उन सज्जनों के मध्य में कैसे गिरूँगा, जिनके लिए इन्द्र से मैने प्रार्थना की थी। मेरे इस प्रकार पूछे जाने पर उन लोगों ने ऋाप लोगों को इस सुन्नसिद्ध यज्ञ भूमि को बतलाया, जिसमें सुगन्धित हवनीय द्रव्यों से उठे हुए धूम्र ऊपर व्याप्त हो रहे है । इसे भली भाँति देख कर मै यहाँ चला ्या रहा हूं । ॥१४-२२॥

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवरावर्णन प्रसग में यथातिचरित नामक त्राडतीसवॉ श्राध्याय समाप्त । ॥३८॥

<sup>ै</sup>एक प्लुत वर्षे के उचारण में तीन हुस्व वर्षें। के उचारण का भायास तथा समय लगता है।

#### उनतालीसवाँ ऋध्याय

अष्टक ने पूछा— सउयुग में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ राजन् ! नन्दन वन में इच्छा-नुकूल रूप धारण कर दस लाख वर्षों तक निवास करने के उपरान्त आप किस कारण से उसे झोड़ कर पृथ्वीतल पर चले आये । ॥१॥

ययाति ने कहा — श्रष्टक ! जिस अकार इस मर्त्य लोक में घन हीन हो जाने पर श्रपने संगे सम्बन्धी, मित्र तथा परिवार वर्ग के लोग भी श्रीप्र छोड़ देते हैं; उसी प्रकार स्वर्ग लोक में चीगापुर्य मनुष्य को श्राकारागामी इन्द्रादि देवगण भी शीव छोड़ देते हैं। ॥२॥

अप्टर्क ने कहा — महाराज ! भता स्वर्ग लोक में मनुष्य किस प्रकार चीरापुराय हो जाते हैं ? इस विषय को लेकर मेरे मन में पोर विस्मय उत्पन्न हो रहा है । हमें यह बतलाइये कि किस प्रकार के कमों के करनेवाले मनुष्य कीन से स्थान (लोक) को प्राप्त करते हैं ? हमारे मत से श्राप एक नेत्रज विदित हो रहे हैं, श्रतः यह बार्ते स्थाप से पृद्ध रहा हूँ । ॥३॥

ययाति ने कहा—नारदेव ! वे चीर्यपुर्य मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर विलाप करते हुए इस पृथ्वी के नरक में आकर गिरते हैं । श्रीर इस पृथ्वी पर काग, एअ, सियार श्रादि जीव जन्तुओं के मोजन के रूप में ही वे श्रनेक प्रकार से बृद्धिशास करते हैं —श्रयात् उन मांसाहारी जीवों के श्राहार बनते हैं । नेरेन्द्र ! इस कारण लोकनिन्दित, दोपपूर्ण तथा वर्जनीय कार्य को मनुष्य को नहीं करना चाहिये । हे राजन् ! यह सब तो में श्राप से बतला चुका, श्रव पुनः पृक्षिये कि में फिर से श्रापको वया बतलाऊँ ? ॥२-४॥

अष्टक ने कहा—राजन् । जब उस जीव के स्रीर को काग, गृब, सियार, मोर आदि पत्ती तथा पतिंगे काड़ डालते हैं तब स्रीर की क्या दसा होती है ? श्रीर उसे पुनः दूसरा स्रीर किस मकार मिलता है ? आप से इस भीम नरक का रहस्यपूर्ण ब्रचान्त में सुन रहा हूँ । ॥६॥

यसाति ने कहा — अपक ! वे जीव समह माता के गर्म से कर्मप्रात देह पाने पर पृथ्वी पर आकर अपक रूप धारण कर कर्म फल भोगते हैं । इसी कारण इस पृथ्वी को भीम नरक कहा गया है । यहाँ आकर जीव ऐसा मृद्ध हो जाता है कि सारी आयु अपर्थ ही बीत जाती है, वह आयु के वर्ष समृहों को बीतते हुए नहीं जान पाता । स्वर्ग में सुल भोगनेवाले जीव साठ हजार या अस्सी हजार वर्षों तक रहकर वहाँ से गिरते हैं । यहाँ भीम नरक में मयानक भीम राक्त अपनी तीली दावों से उन्हें काट-काट कर खा जाते हैं, तब वे यहाँ नरक की यातना का अनुभव करते हैं । ॥७-८॥

श्रष्टक ने पूछा—राजन् ! जब पाप के कारण स्वर्ग मार्ग से गिरे हुए उनके शरीर को तीक्ष्ण दाँवों बाले मयानक भीम राज्ञसमण् फाड़ डालते हैं, तब वे किस प्रकार विद्यमान रह जाते हैं ? कहाँ निवास करते हैं ? श्रीर फिर कैसे माता के गर्म में श्रवस्थित होते हैं ? ॥१॥

ययाति ने कहा-अष्टक । पुरुष द्वारा गर्मायान की अवस्था में छोड़ा गया वीर्य, जो रक्त

द्वारा बीर्य की श्रवस्था में श्राता है, सीघ़ ही छी छे पुष्प रस रज से मिलकर उदर में जाकर गर्भरूप में परिएात हो जाता है। वनस्पति, श्रीपधि, जल, वायु, पृथ्वी, श्राकारा, चनुष्पद तथा द्विपद श्रादि समी श्रोनियों में जीवारमा इसी प्रकार गर्भरूप में परिएात होता है। ॥१०-११॥

श्रष्टक ने कहा—नरश्रेष्ठ ! मनुष्य योनि को शाप्त जीवात्मा गर्म में कोई दूसरा शरीर धारण करता है श्रथवा श्रपने मनोरथ के श्रमुकूल शरीर प्राप्त करता है । माता के गर्म में जीव का शरीर किस प्रकार विकसित होता है ? उसमें श्रांख कान श्रादि इन्द्रियाँ तथा चेतनता किस प्रकार प्राप्त होती है ? श्रापको हम सभी एक चेत्रज्ञ मानते हैं, श्रतः इस विषय का तात्त्विक ज्ञान बतलाइये । ग्रुक्ते इस विषय पर सन्देह है । ॥१२-१३॥

ययाति ने कहा — हे श्रष्टक ! ऋनुकाल में क्षियों के पुष्प रस रज से युक्त पुरुप द्वारा छोड़े गये वीर्य को वायु गर्भयोगि में चढ़ा देती है। वहाँ पाप्त होकर सर्वप्रथम वह गर्भ रूप में श्रर्थात् श्रित लघुरूप में रहता है, फिर गर्भारय में भी वही वायु क्रमशः उसे वढ़ाती है। पहिले ही से स्क्ष्म वासनामय शरीर भारण करनेवाला जीव गर्भ में क्रमशः श्रक्त-प्रयक्त इन्द्रिय श्रीर चैतन्य से युक्त होकर बाहर निकलता है। तब उसका मनुष्य नाम रखा जाता है। उत्पन्न होने के श्रवन्तर दोनों कानों से वह शब्दों को खुनता-है, श्राँख से स्वरूप देखता है। इसी प्रकार नासिका से गन्थप्रहिण, जीम से रसास्वादन, चमड़े से स्पर्य तथा मन से भावों को जानता है। हे श्रष्टक ! इस सभी जीवधारियों में श्रेष्ट तथा प्रभावशाली पुरुप के शरीर में इन सभी इन्द्रियों को सदा उपाधि रूप से समस्त्री। ॥१४-१६॥

अप्टक ने कहा — राजन् ! जो मृत पुरुष जलाया जाता है, खन कर गाड़ा जाता है अथवा फेंक दिया जाता है, वह इस प्रकार बिनष्ट होकर जब अभाव में परिख्त हो जातां है तब आगे चल कर दूसरे शरीर में किसके द्वारा पुनः चेतना प्राप्त करता है ? ॥१७॥

ययाति ने कहा—राजसिंह ! वह मनुष्य सोये हुए व्यक्ति की तरह स्थूल शरीर की बोड़कर पुरुष तथा पाप को आगे कर उसी पुरुष तथा पाप के अनुसार मिलनेवाली अन्य योनि में जन्म धारण करता है। श्रीर इस प्रकार पुरुष करनेवाले जीव पुरुष उच्च योनि में तथा पाप कर्म करनेवाले अधम पाप योनि में जन्म धारण करते हैं। हे महानुमाव ! इसी प्रकार पापकर्म के प्रमाव से जीवारमा कीट, पतंग आदि निकृष्ट योनियों में उत्पन्न होता है। इस विषय में मुभ्ने अब अधिक कहने की इच्छा नहीं है। संदौष में इसी प्रकार आगो भी समभ लो कि चतुष्पद, द्विपद, पत्ती आदि तिर्यक्ष योनियों में भी अपने-अपने कर्म के अनुसार जीवारमा जन्म धारण करता है। यह सब वृतान्त में आप को सुना चुका। अब इसके उपरान्त श्रीर क्या पूछ रहे हो ? ॥१७—२०॥

श्रष्टक ने कहा — महाराज ! कीन-सा उत्तम कर्म करके, किस तपस्या श्रयवा विद्या के प्रभाव से मनुष्य उत्तम मनुष्य कहलाता है । श्रीर किस कर्म के प्रभाव से जीवारमा क्रमराः उत्तत होकर मंगलमय लोकों को प्रप्त करता है ? इन सब बातों को हमें विधिवत् सुनाइये । ॥२१॥

ययाति ने फहा--- अष्टक ! तपस्या, दान, ग्रान्ति, दमन (इन्दियों को उनके विषयों से निरुद्ध . करना) लज्जा, श्रार्जव (सरलता) तथा सभी जीवों के ऊपर श्रनुकम्पा— इन सात गुर्खों को सज्जन लोग पुरुषों के लिए स्वर्ग के सात महाद्वार मानते हैं। साधु पुरुषों ने यह भी कहा है कि यदि पुरुष इन सबी को प्राप्तकर श्रिमिमान करता है तो उसके ये सब तप श्रादि तमोगुरा से तिरस्कृत होकर नष्ट हो जाते हैं। श्रपने को परिहत मानकर श्रमिमान करनेवाला, जो श्रध्ययनशील मनुष्य श्रपनी विद्या से दूसरों के वश् को नष्ट करता है, उसको श्रद्धावलोक नहीं मिलते तथा उसकी विद्या कभी भी ब्रह्म प्राप्ति का सुफल नहीं प्रदान कर सकती । श्राध्ययन, मीन (मुनिवत् श्राचरण्), श्रामहोत्र श्रीर ्यज्ञ-ये चार कर्म यद्यपि मनुष्य को भय से हुएडानेवाले माने गये हैं : परन्तु ये ही कर्म श्रमिमान के साथ किये जाने पर भय देनेवाले भी हो जाते हैं । अतः मनुष्य को सम्भान प्राप्त होने पर न तो श्रविराय प्रसन्न होना चाहिये श्रीर न श्रपमान होने से द:खी ही होना चाहिये । सज्जन लोग सर्वदा सज्जनों ही की पूजा इस लोक में करते हैं, श्रसज्जन लोग कभी सदबद्धि नहीं प्राप्त कर सकते । ऐसा दान करना चाहिये, ऐसा यज्ञ करना चाहिये, ऐसा श्राध्ययन करना चाहिये-ये सब श्रमय प्रदान करनेवाले विचार हैं, श्रतः इन्हें नित्यगः श्रनिवार्य समझने चाहियें---ऐसा मैने सुना है । विद्वान् साधुजन उस पुराणपुरुष परमक्ष को श्रपंना त्राश्रय मान कर समाधिमग्न हो श्रपने हृदय में उसी का ध्यान श्रथवा कीर्तन करते हैं। यह एक उत्तम श्रज्ञय सुख का साधन है। ऐसा करनेवाले पुरुष इस लोक में शान्ति से जीवन बिताकर पर लोक में मोच प्राप्त करते हैं । ॥२२-२८॥ श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥३ ६॥

#### चालीसवाँ ऋध्याय

श्रष्टक ने कहा—धेरों के जाननेवाले पिएडतजन धर्मों को स्वर्ग-प्राप्ति का कारण नतलाते हैं, श्रतः सन्मार्ग पर रहकर श्रपने श्रपने श्राचार धर्म में लीन रहकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थाश्रमी तथा संन्यासी किस धर्म के पालन करने से देवताश्रों की समानता को श्राप्त करते हैं ? यह हमें वतलाइये । ॥१॥

यगित ने कहा — श्रष्टक ! त्रक्षचारी को नित्य यज्ञादि कार्यों से निवृत्त होकर श्रष्ट्ययन करना चाहिये । श्रपने से श्रेष्ठजनों के कार्य को करने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिये । ग्रुठ से पहले सोकर उठना चाहिये । ग्रुठ के सो जाने के उपरान्त रायन करना चाहिये । ग्रुठ सारी होना चाहिये । इन्द्रियजित, धैर्यपील तथा सर्वदा सावधान होना चाहिये । इस प्रकार स्वाच्याय में निरत रहकर वह एक योग्य ब्रक्षचारी वन सकता है । ग्रुहस्यों को धर्म श्राचरण से मिले हुए धन द्वारा यज्ञ, दान तथा श्रतिधियों को भोजन कराना चाहिये । बिना विये हुए किसी दूसरे की वस्तु न लेनी चाहिये । ग्रुहस्यों के लिए यही परम प्राचीन धर्ममार्ग की शिव्हा देनेवाली उपनिपत् (ब्रह्मविद्या) है । वन में निवासकरनेवाले वानप्रस्थी को श्रंपने पराक्रम से जीविका उपार्थित करनी चाहिये । प्रापकर्मों से दूर रहना चाहिये । दूसरों को दान देना चाहिये । कभी किसी से ईप्यां

द्वेप नहीं रखना चाहिये । इस प्रकार वन में निवास करते हुए नियत श्राहार-व्यवहार करनेवाला वानपस्थी मुनियों के समान सिद्धि प्राप्त करता है । जो शिल्पविया द्वारा जीविका नहीं कमाता, सर्वदा गृहहीन रहता है, जितेन्द्रिय रहकर चारों त्रोर की माया-मोह से मुक्त रहता है, किसी के घर पर शयन नहीं करता, थोड़े — केवल उदर पूर्ति—के लिए याचना करता है, देश में चारों कोर विचरण किया करता है तथा एक वस्न धारण करता है, वही उत्तम भिद्ध (सन्यासी) है। जिस रात्रि में संसार के सामान्य जन कामवरा होकर सुखपूर्वक भोग-विलास करते हैं, उसी रात्रि में जंगल में रहनेवाला विद्वान् पुरुष जितेन्द्रिय होने के लिए यत करे । श्ररूपय में निवास करते हुए जो पुरुष श्रपने शरीरस्थ धातुओं को छोड़ता है श्रयीत् वन में ही श्रपने स्थूल शरीर का त्याग करता है, वह स्वयं अपने को तथा अपनी दस आयो की और दस पीछे की-कुल इनकीस पीड़ियों का उद्धार करता है । ॥२-७॥

ब्रष्टक ने कहा—देव ! मुनि कितने प्रकार के होते हैं ? श्रीर मीनवर्म कितने प्रकार के हैं ?

इसे बतलाइये, हम जानना चाहते हैं । ॥८॥

ययाति ने फहा—राजन् ! वन में निवास करते समय शाम जिसके पीछे ( उपेक्ति ) हो जाता है, अथवा त्राम में निवास करते समय वन जिसके पीछे हो जाता है, वही उत्तम मुनि है । ॥२॥

. अप्रष्टक ने कहा--हे राजन् ! वन में निवास करते समय माम किस प्रकार पीछे हो जाता है ? श्रथवा श्राम में निवास करतें समय वन किस प्रकार पीछे हो जाता है—इसे हम नहीं समक्त सके 1 ॥१०॥

ययाति ने कहा- अष्टक ! जो वन प्रदेश में निवास करनेवाला गुनि है, उसे प्रामीण वस्तुओं एवं प्राप्य साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये, इस प्रकार जंगल में रहकर ग्राम्य वस्तुत्रों की उपेहा करने पर ग्राम उसके पीछे हो जाता है। इसी प्रकार ग्रामों में निवास करते समय मुनियों को श्रामि की उपासना नहीं करनी चाहिये, गृहहीन रहना चाहिये, परिवार् त्रथमा स्नी-पुत्रादि से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये, जितने से गुप्तांग हँके जा सकें उतने ही चीवर की इच्छा करनी चाहिये, जितने भोजन से प्राग्रधारणा शक्ति वनी रहे उतना ही भोजन करना चाहिये-इस प्रकार के नियमों का पालन करने से आम में रहते हुए भी वन उससे पीळे हो जाता है । श्रीर इस प्रकार जो कोई जितेन्द्रिय होकर संसार के सभी सग-द्वेपात्मक स्वार्थ पूर्ण कर्मों का परित्याग कर सभी मनोरथों से विरत हो मुनियों के समान आचरण करेगा वह सभी लौकिक एव पारलीकिक सिद्धियों को प्राप्त करेगा । स्वच्छ दाँतोंवाले, कटे हुए नाखूनोंवाले. सर्वदा स्नान करनेवाले, श्रपनी वेरा मुपा से सुसज्जित, सदा कर्म वन्धनों से स्वतन्त्र रह कर कल्याम दायी स्वर्गिक कामों को करनेवाले मुनि की कौन पुरुष ऐसा है, जो पूजा न करेगा । ऋपनी साधना में लीन रह कर जो मुनि तपस्या करते करते श्रतिन्तीण तथा दुर्बल हो जाता है, रारीर के रक्त मांस तथा हिडुगों तक को सुखा देता है तथा मुनियों के उत्तम कर्तन्यों का आचरण करते हुए चिन्तामुक्त हो जाता है, वह अपने तपोबल द्वारा इस लोक को जीतकर परलोक को भी जीत लेता है। इस प्रकार मुक्त अवस्था में पहुंचा हुआ मुनि जन पराुओं की भांति केवल मुख से त्राहार करता है हाथ पैर नहीं चलाता, त्र्यात् उसके लिए पहिलेही से प्रयत्न नहीं फरता त्रीर रस के स्वाद को भूलकर केवल ग्रीर धारण के लिए भोजन करता है, वह प्राण्यिमात्र का व्यारमस्वरूप है और मोक्तनित का सच्चा व्यक्तिशी है । ॥११-१७॥

श्री मास्त्य महापुराण में चन्द्रवंग्र वर्णन भसंग में यथातिचरित नामक चालीसवां व्यध्याय समास ॥४०॥

### एकतालीसवाँ ऋध्याय

श्रयक ने पूछा—राजन् ! सूर्य श्रीर चन्द्रमा के समान दिन-रात श्रयने कर्षत्र्य पथ पर दौड़ने वाले इन दोगों प्रकार के—योगी श्रीर ज्ञानी—मुनियों में कीन-सा मुनि पहले देवताश्रों की समानता (मोल ) प्राप्त करता है ? ॥१॥

यवाति ने कहा — अप्टक ! विषय भीग करनेवाले मनुष्यों के बीच में रह कर भी जानी मनुष्य इन्दियों को विषयों में फेंसने नहीं देता, वह वहाँ पर रहते हुए भी इन्द्रियों को स्वयर कर समाधि में लीन रहता है, अतः वहीं पहले सिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान बल से जगन के मिश्र्यात्व का उसे निश्चय रहता है और तदनुकूल उसके व्यवहार होते हैं। किन्तु योगी को योगाम्यास के बल से द्वेत का विस्मरण करना पड़ता है अतः उसे ज्ञानी की अपेद्या बाद में सिद्धि प्राप्त होती है। जो योगी इस प्रकार के अभ्यास के लिए आधु की कभी के कारण यथेष्ट समय न पाकर योगसिद्धि के बल से बीच मार्ग में ही दिव्य और लीकिक विषयों का भोग करने लगता है और अपनी तपस्या को चीण कर देता है, वह अन्ततः बहुत परचाताप करता है और मुक्ति के लिए उसे फिर दूसरा तप करना पड़ता है। हे राजन्। जो नृशंस कर्म कहे गये हैं, वे सब अकल्याण्यद हैं। जो अन्धर्य बुद्धिवाला व्यक्ति ऐसे कर्मों का अनुश्चान करता है वह कदापि सराक नहीं हो सकता, उसकी समाधि, सरलता एवं मनोश्चित्त सब उन्हीं कर्मों के अनुकूल हो जाती हैं। ॥२-४॥

अप्टक ने कहा—राजन् ! श्राज यहाँ पर श्राप को किसने भेजा है ? श्राप देखने में श्राति मनी-हर, युवा, सुन्दर, ननमाला से विमृषित तथा तेजस्वी दिलाई पड़ रहे हैं ! श्राप कहाँ से श्रा रहे हैं ? किस दिशा को जायेंगे ? क्या श्राप पृथ्वी पर रहने के लिए श्रा रहे हैं ? ॥॥॥

ययाति ने कहा—स्वर्ग से श्रपना पुंत्यचीण होजाने के कारण इस भीम नरक में प्रवेश करने के लिये में श्राकारा से प्रस्वी पर गिर रहा हूँ । श्राप लोगों को यह सन्देश मुना लेने के उपरान्त श्रव में गिरूँगा । ये जो श्रवपरायण सर्वगुणातीत लोकपाल हैं ये मुभे शीम्रता करने के लिए वाध्य कर रहे हैं । हे राजन् । स्वर्ग से मूमितल पर गिरते समय इन्द्र द्वारा हमें यह वरदान मात हो जुका है कि हमारा यह पतन सत्पुरुषों के समीप में होगा तथा वे सभी सत्पुरुष गुण्यवान एवं मित्रों के समान समादर करनेवाले होंगे। उसी के श्रनुसार में यहाँ उहर सका हूँ । ॥६-७॥

-व्यब्टक ने पृछा—हे राजन् । त्राकाश मार्ग से मूमितल पर गिरते हुए व्याप से मैं यह पूछ रहा हूं कि यहाँ श्रन्तरिक्त में श्रथवा स्वर्गलोक में हमारे तप से श्रिजित कितने लोक हैं ? मे श्रापको उस विषय का परिहत मानता हू श्रत पृछ रहा हूँ । ॥८॥

ययाति ने कहा--राजसिंह ! इस प्रथ्नी मएडल पर जितने पशु-मिलयों तथा जगलों को मिला कर गौ तथा श्ररवादि की स्वनाएँ विधाता ने की है, सख्या में उतने ही तुम्हारे लोक स्वर्ग में हैं:---ऐसा जानिये । ॥ ह॥

श्रान्टक ने कहा—हे राजेन्ट ! यदि हमारे उतने ही लोक श्रान्तरित्त में तथा स्वर्गालोक में हैं, जितने कि श्राप वतला रहे है तो मै श्रापने उन सभी स्वर्गास्थ लोकों को श्रापको समर्पित कर रहा हूँ, श्राप रीग्न ही उन पर श्रपना श्रिधकार प्राप्त करें श्रोर श्राकाशमार्ग से नीचे न गिरें । श्राप श्रुश्चों के विनाश करने वाले हैं । ॥१०॥

ययाति ने कहा—नृषश्चेष्ठ ! दान लेने के लिए हमारे समान श्रत्राक्षण ( त्तित्रय )कभी योम्य नहीं माना जाता, प्रत्युत दान लेने का श्राधिमार ब्रह्मवेता ब्राह्मण को ही है । हे राजेन्द्र ! जिस प्रकार इस समय तुम सुभे दान दे रहे हो ऐसे ही मेने भी पहले ब्राह्मणों को बहुतरा दान दिया है । मेरे समान श्रद्माक्षण त्तित्रय जिसकी वीरअप् ब्राह्मणी पन्नी है, दान माँगने की हीनता को नहीं स्वीकार कर सकता—न्योंकि मेरा यह धर्म नहीं हैं । जो कार्य पहले कभी नहीं किया यह करके क्या में सत्युरुष समभा जा सकूँगा ? ॥११ १२॥

प्रतर्दन' ने पूछा--मनोहर रूपवाले । मेरा नाम प्रतर्वन हे । मै आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यदि मेरे लोक स्वर्ग में अथवा अन्तरित्त में कहीं भी हों तो उन्हें सुम्ते बताइये, क्योंकि मै आपको उस विषय का पिछत मानता हूँ । ॥१३॥

ययाति ने कहा—हे नरेन्द्र ! स्वर्ग में श्रापके श्रनेक लोक है, जो सब ग्रोक दूर करनेवाले, धृत तथा मञ्ज से पूर्ण श्रोर परम भासमान है । उनमें से यदि एक-एक में सात-सात दिनों तक निवास किया जाय तब भी उनका श्रन्त नहीं होगा, वे सभी लोक तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे है । ॥१॥।

प्रतर्दन ने कहा — राजन् ! इस प्रकार स्वर्ग से पुरायच्युत होकर मौमनरक में गिरते हुए श्रापको देखकर मै उन श्रपने मत्र लोकों को श्रापको समर्पित कर रहा हूँ श्रत्र से वे सत्र लोक श्रापके लिए हों । यदि सचगुच मेरे श्राकाश में तथा स्वर्ग में वे लोक विद्यमान है, जैसा कि श्राप कह रहे हैं तो निरचय ही श्रपने वित्रक्त तथा मोहादि को छोडकर श्राप उन लोकों पर श्राधिपत्य प्राप्त करें । ॥१५॥

ययाति ने कहा—राजन् ! मै श्रापके समान एक राजा तथा तेजस्वी होकर श्रापते श्रपने योग त्तेम की कामना नहीं कर सकता । क्योंकि दैव के श्राधीन होकर यदि विपत्ति में निद्वान पुरुष (ब्राह्मसा) कोई श्रमुचित कार्य कर बैठे तो वह त्तम्य माना जा सकता है , पर राजा को दैवाधीन विपत्ति में भी

<sup>ै</sup>उस सपुरुषों की सभा में स्थित दूसरा पर्मा सा राजा।

कभी निन्दित कार्य नहीं करना चाहिये । सर्वदा श्रापनी मर्यादा की चिन्ता रखते हुए राजा को चाहिये कि वह धर्म मार्ग पर बटे रहकर यस देनेवाले धमार्थ कार्यों में लगा रहे । मेरे समान धर्मबृद्धि में निरात रहनेवाला राजा ऐसा कृषणुतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता, जिसके लिए श्राप कह रहे हैं ! में ऐसा कार्य नहीं करूँना जिसे श्राज तक किसी दूसरे राजा ने नहीं किया है, ऐसा श्रयोग्य कार्य करके क्या में साधु कहा सङ्गा ? इस प्रकार बात करते हुये राजा ययाति से नृपतिवर वसुमान ने कहा । ॥१९-१८॥ श्री मात्स्य महापुराग में चन्द्रवरावर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक एकतालीसवाँ श्रप्याय समाप्त । ॥१९॥

#### वयालीसवाँ ऋध्याय

वसुमान ने फहा—नरेन्द्र ययाति ! मेरा नाम वसुमान है श्रीर में उपदरय का पुत्र हूँ । श्रापसे पृद्ध रहा हूँ कि स्वर्ग श्रापमा श्राप्तारा में यदि फोई मेरा लोक हो तो उसे मुम्ते बताइये, क्योंकि मे श्राप को उस विषय का परिदृत एवं प्रमावशाली महात्मा मानता हूँ । ॥१॥

ययाति ने सहा-वनुमान ! श्रन्तरिन, पृथ्वी श्रीर समस्त दिशाश्री में जितने स्थानों को सूर्य श्रपने तेज से प्रकाशित करते हैं, उतने ही श्रात्य लोक स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीन्ता कर रहे हैं । ॥२॥

चसुमान ने कहा—राजन् ! हमारे जितने भी लोंक स्वर्ग में हैं, उन सब को में आपको सम-पिंत कर रहा हूँ, अब से वे सम आपके लिए हैं ! यदि आप दान को राजाओं के लिए विगहिंत बताकर लेने से इमकार कर रहे हैं तो एक दोटे-से तिनके को हमें देकर उसी के मूल्य से उन्हें क्रय कर लीजिये और इस प्रकार आकारा मार्ग से भीम नरक में मत गिरिये 11811

ययाति ने फहा—वसुमान् ! में इस प्रकार के मिष्या श्रयांत् वास्तविक मृत्य न देकर वेवल दिखावटी क्रय-विक्रय का व्यवहार नहीं जानता ! श्रपने लड़कपन में भी मेंने इस प्रकार कोई वस्तु नहीं क्रय की है | ऐसे निन्ध कार्य को में नहीं करना चाहता, जिसे कभी किसी ने नहीं किया है । हे राजन् ! ऐसा श्रानुचित कार्य करके क्या में साधु बंना रह सकूँगा ? ॥॥॥

वसुमान ने कहा—राजन्! यदि इस प्रकार तृगा से क्रय करने को श्राप श्रनुचित बता रहे हैं तो मेरे उन लोकों को श्राप मूँ ही ले जायँ, मैं उनके बदले में कोई श्रन्य वस्तु लेने के लिए कभी इच्छा नहीं करूँगा। नरेन्द्र! वे मेरे सभी लोक श्रव से श्राप के लिए हों। ॥४॥

\*शिवि ने कहा—तात ! मैं उशीनर का पुत्र शिवि हैं। श्राप से यह पूछ रहा हूँ कि वहाँ स्वर्ग में ऋथवा श्रन्तरित्त में मेरे भी कुछ लोक हैं ? यदि हों तो उन्हें मुक्ते चताइये, में श्राप को उस विषय का महापिएडत मानता हूँ। ॥६॥

<sup>#</sup>उम सत्पुरवों के समान में प्रवस्थित एक राजा।

ययाति ने कहा — नरेन्द्र ! तुम ने कभी वचन श्रीर हृदय द्वारा किसी येचिक एवं साधु पुरुष का श्रपमान नहीं किया है । इसी कारण से वहाँ स्वर्ग में श्राति विस्तृत तथा महान, विद्युत् के समान चमकनेवाले तथा स्वर्गीय संगीत की मनीरम ध्वनि से गुंजरित तुम्हारे श्रमन्त लोक विद्यमान हैं । ॥७॥

शिवि ने कहा — महाराज ! मैं उन सब लोकों को श्राप को समर्पित कर रहा हूँ। श्राप उन मेरे लोकों को यूँ ही श्रंगीकार करें। यदि उनका कय श्रमुचित समक्त रहे हैं तो श्राप को सापकर में पुनः कभी उनके प्राप्त करने की चिन्ता भी नहीं करूँगा, यदि सचमुच श्राप मेरे उन लोकों को वापस चले जायँ।।।८॥

ययाति ने कहा--शिवि ! यद्यपि तुम इन्द्र के समान प्रभावशाली तथा तेजस्वी हो श्रीर तदनु-रूप दुम्हारे सभी लोक भी श्रमन्त हैं तथापि मैं दूसरे के दिये गये लोकों में सुख नहीं भोगना चाहता । इसी से मैं दुम्हारे दिये इस दान को स्वीकार नहीं कर सकता । ॥१॥

श्रष्टक ने कहा — राजन् ! इस प्रकार एक-एक करके त्याप हम सभी लोगों के स्वर्गाहियत लोकों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब लोग त्यपने समस्त पुरुवलोकों को देकर स्वयं भीम नरक को चले जाउँगे ! ॥१०॥

ययाति ने कहा— है राजन् ! इस विषय में श्राप लोगों को जो भी उचित जान पड़े किहये, क्योंिक सन्त लोग सत्य श्रादि सद्गुगों के द्रष्टा होते हैं, किन्तु में तो सचगुच श्राप लोगों के उन लोकों को नहीं ब्रह्म करना चाहता हूँ । श्राज तक श्रपने पूर्व जीवन में मैने जिस काम को नहीं किया है उसे भला - श्रव कैसे कर सकता हूँ । नरेन्द्रसिंह ! यहाँ पर श्राप लोगों से मैने निलोंि मर्यों की नी जो गीरस बातें की हैं, उनका परियाम वैसा ही निरारागपूर्ण नहीं होगा । इतने बड़े दान के बदले में श्राप लोगों को जैसा सुफल मिलना चाहिये वैसा ही फल प्राप्त होगा । ॥११-१२॥

अष्ट्रक ने कहा—राजन् । ये स्वर्णरचित पाँच सुन्दर रथ किसके दिखाई पड़ रहे हैं, जो श्राकारा मएडल में वही ऊँचाई पर अवस्थित हैं श्रीर अधि के समान चमक रहे हैं।॥१३॥

ययाति ने कहा—श्रष्टक ! इन्हीं पाँचों सुन्दर खोंपर जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, त्राप लोग चटकर मेरे साथ बखलोक को चलेंगे । ॥१४॥

श्रष्टक ने कहा--राजन् ! श्राप रथ पर वैठकर श्राकाशमार्ग से स्वर्ग को भाष्त करें । हम लोगों का भी जब समय श्रावेगा तो श्रापके पीछे-पीछे वहाँ वहुँच जायँगे । ॥१५॥

ययाति ने कहा — श्रष्टक ! हम सभी लोगों को इसी समय एक साथ चलना चाहिये, क्योंकि सब लोगों ने साथ ही निष्पाप होकर स्वर्ग की अन्त किया है। वह (देखिये) स्वर्गपुरी को जानेवाला चृलि रहित आकारा मार्ग दिखाई पड़ रहा है।॥१६॥

शौनक ने कहा—राजन् ! महाराज ययाति के इतना कहने के बाद वे सभी राजागण उन दिव्य रथों पर सवार होकर स्वर्ग को चले गये । वहाँ धर्म के श्रामित प्रभाव से समस्त स्वर्ग एवं श्राकाश . मग्डल में उनके पुग्य की धाक न्याप्त होगई । ॥१७॥ -

[मार्ग में जाते हुए] अष्टक ने पूछा—महाराज ! मेरा विचार था कि महारमा इन्द्र मेरे मित्र हैं, इसलिए सर्वप्रथम में ही स्वर्गपुरी को पहुँचूँगा किन्तु यहाँ देखता हूँ कि उरीनर का पुत्र शिवि सब लोगों से आगे होकर स्वर्ग को पहुँच रहा है, इसका क्या कारण है ? ॥१८॥

ययाति ने कहा—श्रष्टक ! उरीनर के पुत्र राजा शिवि ने इस ब्रफ्तलोक को पाने के लिए यावकों को श्रपना सर्वस्व दे डालने में भी संकोच नहीं किया है । श्रतः हम सभी लोगों में वह श्रेष्ट है । श्रीर भी हे राजन् ! इस श्रनुपम यशस्त्री राजा शिवि में दान, पवित्रता, सस्य, श्राहिंसा, लज्जा, सहनशीलता समर्यशिता तथा सभी जीवों के प्रति श्रनुकम्पा श्रादि सभी सद्गुरण सर्वदा पाये जाते हैं । इस प्रकार के उचमोचम गुणों को यह लज्जाशील एवं मर्यादावादी राजा शिवि धारण करता है । यही कारण है कि वह हम सभी लोगों से श्रमसर होकर रथ द्वारा ब्रम्रलोक को पहुँच जायगा । ॥११-२०॥

शीनक ने कहा—राजन् ! तत्परवात् इन्द्र के समान सेजस्वी तथा श्रामित पराक्रमी श्रपने नाना राजा ययाति से श्रपक ने पुनः कुत्त्लवरा पृद्धा—'राजन् ! श्राप सचमुच वताइये कि श्राप कीन हैं ? कहाँ से श्रा रहे हैं ? श्रीर किस प्रकार यहाँ चले श्राये ? श्राप ने जैसा श्रापवर्षजनक कार्य किया है उसका करनेवाला संसार में श्रापको बोड़कर श्रम्य कोई बाक्सण श्रथवा चित्रय नहीं है, इसीलिए मेरे मन में वारम्वार कुत्त्ल हो रहा है।' ॥२१॥

पयाति ने कहा— अधक! जैसा कि तुन्हें में पहले ही बता जुका हूँ, में सबधुन महाराज नहुप का पुत्र तथा वर्तमान राजा पृरु का पिता सुमसिद्ध यथाति हूँ। में पद में आप का नाना लगता हूँ। इस मर्त्यव्जोक का मैं नकवती सम्राट् था। अपने परिवार के समान आत्मीय एवं परम हितेथी आप लोगों को मैं अपनी इस रहस्यपूर्ण बात को बतला रहा हूँ। मैन इस निखिल प्रथ्वी मगडल को अपने पराक्रम से जीत लिया था, और धन-वान्यादि समेत बाक्षाणों को दान रूप में दे दिया था। सुन्दर स्वरूपवाले अनेक स्थामकर्ण अपने को यक्ष में देकर मैंने देवताओं को प्रसन्न किया था। क्योंकि ऐसा करने से देवतागण सुप्तस्त्र होते हैं। सब प्रकार के अजादिकों से सुग्रीमित इस सम्पूर्ण प्रथ्वी को मैने दिल्लास्त्र में ब्राक्षणों को समर्पित कर दी थी और उसी के साथ सेकड़ों बेह गाय, मोड़े तथा हाथी भी दिये थे, यही नहीं अरबों का स्वर्ण तथा सम्पत्ति भी दान रूप में दी थी। मेरे ही सत्यवल के अनिट प्रमान से यह आकार मगडल रूका हुआ है, तथा यह प्रथ्वी टिकी हुई है। और तो क्या मनुष्यों में अपने भी मेरे ही सत्य के प्रमाव से जलती है। मैंने कमी मुठ नहीं बोला है। सत्पुरुप लोग सत्य का ही समादर करते हैं। हे अप्टक ! मैं यहाँ पर यह बातें बिल्कुल सत्यता तथा सरलतापूर्वक तुम, प्रवर्दन, यसुमान तथा शिबि—सबसे कह रहा हूँ कि सभी देव, सुनि तथा मनुष्य सत्य के ही बल से पूज्य माने जाते हैं। यह हमादि अपने मनोगत विचार है। जो कोई व्यक्ति ईप्यादि दोशों से सुक्त हो मेरे इस स्वर्ण विजय के शुनान्त को, जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा है, हिजातियों के सामने कहेगा, वह भी हमारे ही लोकों को प्राप्त करेगा।।।२२—२०।।

शौनक ने कहा — राजन् ! इस प्रकार परम उदारचेता महारमा ययाति श्रपने श्रेष्ठ मित्र तथा नातियों द्वारा तारे जाने पर त्रपने श्रेष्ठ कर्मों से सारी पृथ्वी नो तपोमयी बनाकर इस पृथ्वी मण्डल से स्वर्ग को चले गये । हे शतानीक । नहुपपुत्र महाराज ययाति के सम्पूर्ण जीवनचरित को मैं इस प्रकार यथार्यत श्राप को विस्तारपूर्वक सुना चुका, जिसका वश पीछे चलकर पौरव वश के नाम से विख्यात हुआ। उसी वश में श्राप के समान महान् सन्नाट् उत्पन्न हुए हैं । ॥२८-२६॥

श्री मात्त्य महापुराण में चन्द्रवरा वर्णन प्रसग में ययातिचरित नामक बयालीसवों ऋथ्याय समाप्त ॥४२॥

# तैंतालीसवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा—ऋषिगण् ! महाराज ययाति के इस सम्पूर्ण जीवन बृतान्त को शीनक द्वारा सुनकर महाराज शतानीक ऋति भ्रेम से विद्वल होकर पूर्णिमा के चन्द्रमा की भीति खिल उठे । और तदुपरान्त विधिपूर्वक उन्होंने श्रानेक रल, गाय, सुवर्ण तथा विविध प्रकार के सुन्दर वस्त्रों द्वारा शौनक जी की पूजा की । राजा द्वारा प्राप्त इन सभी सामभियां तथा धन को शौनक ने समागत ब्राक्षणों को दानरूप में दे दिया श्रीर स्वय वहीं पर श्रन्तर्हित हो गये।।।१-२॥

ऋषियों ने कहा — स्तजी ! अन हम लोग महाराज ययाति के वश का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब उनके यदु आदि चार पुत्र राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए तब आगे चलकर क्या हुआ ? इसे विस्तारपूर्वक कहिये। ॥॥॥

सत ने कहा— ऋषिगण ! सर्वपथम में ययाति के सन से बडे तया श्रमित तेजस्वी पुत्र यदु के वस का वर्णन कमश विस्तार्प्वक कर रहा हूं, श्राप लोग ध्यान देकर सुनें । यदु के देवता के पुत्रों के समान तेजस्ती, महारथी, एव धनुर्विया में परगत पॉच पुत्र हुए, उनके नाम सुनिये । उनमें सनसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम सहस्रित तथा श्रम्य चार पुत्रों के नाम कोष्ट्र, नील, श्रन्तिक श्रोर लाष्ट्र थे । सहस्रित का पुत्र राजा रातिक हुआ । राति के भी तीन परम यशस्त्री पुत्र हुए, जिनके नाम हेहय, हय तथा वेस्सुह्य थे । इनमें सबसे बडे हेहय के पुत्र का नाम धर्मनेत्र हुआ । धर्मनेत्र के कुन्ति श्रीर कुन्ति के सहत नामक पुत्र हुआ । सहत का पुत्र राजा महिष्मान् हुआ । राजा महिष्मान् का पुत्र प्रतापरााली राजा रुद्रश्रेयय कृष्या । सहत का पुत्र राजा महिष्मान् का पुत्र प्रतापरााली राजा रुद्रश्रेयय का पुत्र ग्राजा पूर्वभाव में वारास्पूर्धी नगरी का राजा था, उसकी कथा पहले ही वही जा चुकी हे । रुद्रश्रेयय का पुत्र राजा दुर्दम हुआ । दुर्दम का पुत्र विद्वान् तथा श्रतिराय पराक्रमी कनक हुआ । इस कनक के चार लोक-विख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम कृतवीर्य, कृतािम, कृतवर्मा तथा कृतीजा थे । प्रथम पुत्र कृतवीर्य से श्रजुन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सहस्र हाथोंवाला तथा सातों द्वीर्यों का श्रधीश्वर था । उस राजा कार्तवीर्य (कृतवीर्य के पुत्र श्रमुन) ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए दस सहस्र वर्षों तक योर तपस्या करते हुए श्रवि के पुत्र भगवान् दत्तात्रेय की श्राराधना की थी । उसकी घोर तपस्या से प्रथन होकर दत्तात्रेय ने उसे चार

बरदान दिये थे । उन चारों बरदानों में से प्रथम बरदान उस मृष्यर्य अर्जुन ने सहस्र बाहुयों को भाव करने के लिए मांगा था । और दूसरे बरदान में साधु पुरुषों को सतानेवाले श्रथभी पुरुषों को दग्छ देने का श्रविकार एवं प्रमुख मांगा था । इसी प्रकार तृतीय बरदान में युद्ध द्वारा समग्र पृथ्वी की विजय तथा चतुर्थ द्वारा संग्राम भूमि में श्रवने से बलवान किसी उत्तम ब्यक्ति के हाथों से श्रवनी मृत्यु की प्रोप्ति मांगी थी। ॥५-१ ॥।

इन वरदानों के प्रमाय से उस महापराक्रमी राजा कार्तवीर्य ने सातों द्वीपों, समस्त पर्वतों तथा सातां समुद्रों से परिवेशित समग्र पृथ्वी को चित्रियोचित युद्ध व्यापार द्वारा जीत लिया था । ऐसा सना जाता है कि उस परम विद्वान एवं विनेकरील राजा के शरीर में इच्छा करते ही एक सहस्र बाहु उत्पन्न हो जाती थीं श्रीर उतने ही रथ, ध्वजा स्रादि साधन भी उसके उपयोग के लिए सदा पस्तुत रहते थे। श्रीर भी, ऐसा सना जाता है कि उस विद्वान कार्चवीर्य ने श्रपने जीवन काल में सभी द्वीपों में जा-जाकर दस सहस्र यजी का निर्विद्य श्रमुद्यान सम्पन्न किया था । उन सभी यज्ञों में उस राजाधिराज ने परिडतों को विपल दक्षियाएँ दी थी । उन सभी यजों में मुवर्ण के खम्मे गाड़े गये थे श्रीर स्वर्णरचित वैदिकाश्रों पर यज्ञ कार्य सम्पन्न हुआ या । उनमें भाग लेने के लिए देववृत्द एक साथ ही अपने-अपने विभानों पर चढ़कर आये हुए थे और ग्रन्थर्न तथा अप्सराएँ भी सम्मिलित होकर सर्वदा उनकी स्रोभ वृद्धिकरती थीं । उस राजर्षि कार्तवीयर्जिन की ऐसी महिमा देखकर गन्धव नारद ने यज्ञ में उसकी प्रशंसा के ये गीत गाते थे कि 'मुक्ते निरुपय हो रहा है कि अब कोई भी स्तिय यज्ञ, दान, तप, पराक्रम अथवा ज्ञान द्वारा राजर्पि कार्चवीर्य के समान गति नहीं पास कर सकेगा । खड्ग, चक्र, तथा धनुष धारण कर रथ पर श्रारूट होकर श्रवने योगाभ्यास के प्रभाव से वह राजा कार्तवीर्य सर्वेदा सातों द्वीपों में चूमा करता था श्रीर प्रत्येक दुएों तथा चोरों के ऊपर दृष्टि रखता था। इस प्रकार पचासी सहस्र वर्षों तक सभी प्रकार के बहुमूल्य रहादिकों का उपमीग करते हुए वह चक्रवर्ती सम्राट्ट बना रहा । त्रपने शासनकाल में योगवल से वह स्वयं पशुत्रों की पालना करता था, क्षेतों की रखवाली करता था तथा समय-समय पर वृष्टि कराके वादलों का भी कार्य करता था । धनुष की डोर खींचते-सींचते कठोर चम-डियों वाले अवने सहस्र हाथों से युक्त वह इस प्रकार तैजस्वी, लोकप्रिय और मुशोसित प्रतीत होता था जिस प्रकार सहस्र किरणों से युक्त शरत्काल का सूर्य । अपनी महिष्मती नामक नगरी में मनुष्यों के मध्य में सर्वा-थिक परमतेजस्यी इस राजा कार्तवीर्य ने क्कीटक नामक नागराज के पुत्र को जीतकर बाँध रखा था। वह परम तेकस्वी राजा जलकीड़ा के समय विना विरोप परिश्रम किये ही ससुद्र के वर्पाकालीन स्रोतोवेग को िक्स देता था। जलकीड़ा के अवसर पर ललितकीड़ायों में निरत इस राजा के साथ इसके कठ से गिरी हुई मालाओं और पुष्पों से सुरोभित हो तथा न्त्रपनी लहर रूप भृकुटि के बहाने से भय प्रकट करती हुई पुएयसितला नर्मदा सर्वदा विहार करती थी । वह पराक्रमी राजा कार्तवीर्य श्रकेला होते हुए भी श्रपनी विराल . सहस्र बाहुन्त्रों से समुद्र की विलोडित फर देता था एव वर्षाकाल में श्रति गम्भीर वेगवाली नर्मदा की धारा को भी ऋति दत वेगवाली बना देता था । विलोडन करते समय उसकी एक सहस्र बादुओं द्वारा समुद्र जब श्रत्यन्त ज्ञुभित हो जाता था तब पाताल लोक में रहनेवाले राज्ञसगण एकदर्म श्रकमण्य हो जाते थे । समुद्र

ां उठनेपाली ऊँची-ऊँची लहरों को श्रपने सहस बाहुश्रों से तोड़फर वह छोटी-छोटी मजलियों, बडे-बड़े मस्त्य तथा वेशाल शरीर वाले जल जनतुर्श्रों को पीसकर चूर्ण बना देता था। बाहुर्श्रों से श्रालोडित किये जाने पर निकलने वाली वायु के वेग द्वारा एकत्र फेर्नों के समृहों से तथा भयानक भैंवरों से उस समय समुद्र एकदम विद्धुन्य हो उठता था । उस भीपण श्रवसर पर राज्ञसगण यह समभक्तर कि 'पुन मन्दराचल द्वारा समुद्रमन्थन हो रहा है श्रीर श्रमृत पुन उत्पन्न होगा,' श्रतिशय चुठ्य तथा चिकत हो उठते थे । उस समय पाताल के बडे-बडे नागराजों के फर्गा इस प्रकार निश्चल रह जाते थे मानो सायकाल की शान्त वेला में, जन वायुका वहना थोडी देर के लिए बन्द हो जाता हे, केले के पत्ते जीरव खडे हों। एक बार लकापुरी में जाकर उसने श्रपने पाच सम्मोहन नागों द्वारा त्रहकारी रावण को सेना सहित मोहित कर लिया था । उसे वलपूर्वक धनुप की डोर में बाँघकर एव उसके समस्त वैभन को खर्वकर माहिप्मती नगरी में लाकर बांधा था । रावण को वहाँ वँघा देख पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसकी बड़ी प्रार्थना की ग्रोर किसी तरह शसन्न किया था। पुलस्त्य के बहुत प्रकार से भविष्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुचाने की सान्त्वना देने पर उसने राज्ञसराज रावण को छोड़ा था। उसकी सहस्र बाहुआं द्वारा धनुप की डोर खींचने पर जन घोर स्वर होता था तो मालूम होता था कि प्रलयकाल के सहस्र गादलों की घटाओं में से बजरात हो रहा है। पर हाय ! विधि का पराक्रम धन्य हे कि ऐसे परम पराक्रमी अर्जुन की सहस्र बाहुओं को भृगुङुक्तिपत्र परशुराम जी ने हेमताल के बन की भाँति काट डाला । उसका कारण यह था कि एक बार अतिराय मुद्ध होकर महर्षि आपव ने अर्जुन को शाप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि 'हे हेहय ! तुमने हमारे विख्यात वन को यत जला दिया हे प्रत तुम्हारे इस दुष्मर कार्य द्वारा उत्पन्न पुगय यश एव गर्व को कोई दूसरा हरण करेगा ! भुगुवश में उत्पन, तपस्वी तथा बलवान एक आक्षम्ण तुम्हारी सहस्रों बाहुन्त्रों की अपने पराक्रम से काटकर तुम्हारा सहार कर देगा । ।।५-४३॥

सत ने कहा— महिपाण ! महिपि श्रापव के इस शाप से कार्चवीर्यार्जुन की मृत्यु के कारण भृगुवरोत्पन परगुराम जी हुए । राजिंप कार्तवीर्य ने एक वरदान प्राचीनकाल में श्रीर भी प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उस के सो पुत्र थे। उनमें से पाँच तो बढ़े महारथी थे। राखाख सम्पन्न, वर्तवान, श्रूर्वीर, धर्मात्मा तथा महाप्राक्रमी उन सब पुत्रों में श्रूर्सेन, श्रूर, घृष्ट, कोण्डु, जयध्वज, वैकर्ता तथा श्रवन्ति नामक पुत्र विरोप ख्यात थे। जयध्वज का पुत्र तालजध था, जिसके सौ पुत्र थे, जो सभी तालजब केनाम से विख्यात हुए। इन महारमा हैह्य वश्वालों का कुल बाद में चलकर पाँच भागों में विख्यात हुश्रा, जिनके नाम वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, श्रवन्ति तथा पराक्रमी वृत्यिक्तेर थे। ये सब तालजध भी कहे जाते थे। वीतिहोत्र का पुत्र बलवान् श्रान्ते था, जिसका पुत्र इजेंच श्रपने शतुश्रों का परम विनाशक था। वह राजाधिराज सहस्त्राहु कार्तवीर्यार्जुन श्रति भेम तथा पर्म से श्रपनी समस्त प्रजाश्रों का पालन करता था। श्रपने धनुष के बल से ही वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का विजेता वना था। जो कोई मनुष्य प्रात काल उठकर उस महाराज कार्तवीर्यार्जुन के नाम का स्मरण करता है, उसका धन कभी नष्ट नहीं होता। यदि नष्ट भी हुआ

रहता है तो नाम कीर्तन के प्रभाव से उसे पुनः प्राप्त हो जाता है 1 महाविद्वान, कार्तवीर्य के इस परम पवित्र जन्म कुचान्त को जो कोई ब्यक्ति पवित्र होकर कहता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है 11188–५२1 .श्री मार्त्स्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक तैतालीसवों श्रध्याय समाप्त 118211

# चौवालीसवाँ श्रध्याय

श्वरियों ने कहा—स्त जी ! महात्मा श्रापव के उस तपोवन को कार्तवीर्यार्जुन ने किस कारण बलपूर्वक जलाया था ! हम लोगों ने श्रमी श्रापसे यह सुना कि वह राजिं कार्तवीर्य श्रपनी प्रजा की सब प्रकार से रत्ता करता था तो फिर प्रजारत्वक होकर उसने ऐसे महर्षि के तपोवन को क्यों जलाया ? श्राप इस एकान्त को यथार्थरूप में हमसे कहिये ! ॥१-२॥

स्त गोले---मरियन्द ! एक बार स्मादित्य ब्राह्मण का वेरा धारण कर कार्चवीर्य के पास गये श्रीर बोले---'हे राजन् ! में श्रादित्य हूँ, मेरी एक बार सुप्ति कर दीजिये !' ॥३॥

राजा ने फहा----भगवन् दिवाकर! वह आपकी तृप्ति किस प्रकार होगी ? तृष्ति के लिए मैं आपको किस प्रकार का मोजन दूँ ? आप जैसा कहेंगे उसे सुनकर ही तो में आपकी तृष्ति का उपाय करुँगा ! ॥॥॥

त्र्यादित्य ने कहा —दानिशिरोमिश ! इस पृथ्वीतल में फैले हुए समस्त वृत्तादि को श्राहार रूप में हमें प्रदान की जिये । निश्चय ही हम उससे तृष्त हो जायेंगे क्योंकि हमारी उसी मोजन के प्राप्त होने से सच्ची तृप्ति होगी । ॥५॥

कार्त्तवीर्य ने कहा—देव त्रादित्य ! में अपने व्यक्तिगत तेजोबल प्रथवा सैन्यादि साधनों द्वारा भी संसार के समस्त वृक्तादि स्थावरों को जलाने में सर्वथा त्रसमर्थ हूँ । श्रतः इसके लिए में अपनी त्रसमर्थता प्रकट करते हुए त्रापको नमस्कार करता हूँ । ॥६॥

श्रादित्य ने कहा—राजन् । में श्राप के इस सद्व्यवहार से श्रापके उत्तर सन्तुष्ट हूँ । इस दुष्कर कार्य को साध्य करने के लिए में श्रापको श्रापने तेजीयल से युक्त, सर्वतीप्तली, श्रपने श्राच्य वार्यों को दे रहा हूँ; जो क्षोड़े जाने पर श्रामि की माँति जलने लगेंगे । मेरे प्रलर तेज से भरे होने के कारण वे संसार के सभी क्ष्तों को सोल लेंगे शर्थात् श्रुष्क बना देंगे । श्रीर श्रुष्क हो जाने के बाद उन्हें जला देंगे, इस प्रकार हमारी तृष्ठि सहज ही में हो जायगी । ॥७-८॥

सूत ने कहा—ऋपिगए ! कार्तवीर्य को अपने प्रस्ताव पर सहमत कर लेने के बाद मगवान् सूर्य ने अपने उन प्रक्षर वार्णों को कार्तवीर्यार्जुन को दे दिया । उन्हें प्राप्त कर कार्तवीर्य ने जगन् के सभी स्थावर बुक्तादि को जला ढाला । प्राम, मुनियों के आश्रम, मामीर्णों की विस्तर्यों, नगर, मुन्दर तपोवन, बड़े-बहे जंगल, और वाटिकाओं में—जहाँ कहीं भी—बृक्तादि मिले सब को उसने जलाना प्रारम्भ किया और इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जलाकर वृत्तों से रहित करने के बाद समूची दिल्एण दिशा को जलाया। सूर्य के उन परम प्रवर एवं तेजस्वी बागों के उम तेज से सारी पृथ्वी तृष्ण तथा वृत्तादि से रहित होकर जलकर साक हो गई। संयोगतः इसी श्रवसर पर महिंप श्रापव दस सहस्र वर्षों के लिए जल में निवास कर रहे थे। जलनिवास-त्रत के पूर्ण हो जाने पर परम तपस्वी महामुनि श्रापव जी जब जल से बाहर निकले तो श्रपने श्राश्रम को उन्होंने कार्तवीर्याजुन हारा जलाया हुश्रा देला। इस पर श्रत्यन्त कोपित होकर राजिंप श्रव्यंत को उन्होंने उक्त श्राप दिया, जिसे श्रमी हम श्राप लोगों को मुना चुके हैं। ॥१-१॥

श्रव इसके उपरान्त श्राप लोग राजिंप क्षेट्ट के बलवान वरा का वर्णन सुनें, जिनके पवित्रवंश में वृष्णिकुलोद्भव भगवान् विष्णु (कृष्ण्) स्वय उत्पन्न हुए थे। राजपि कोष्टु का धृजिनीवान् नामक एक महारथी पुत्र हुन्या । वृजिनीवान् का पुत्र महावलवान् स्वाह हुन्या । राजन् ! स्वाह का उपंगु नामक पुत्र था, जो श्रच्छा धर्मीपदेराक तथा वान्मानी था। सन्तिति की इच्छा करके उपंगु ने श्रति उदार तथा कर्मएय चित्ररथ नामक पुत्र को प्राप्त किया । चित्रस्य का पुत्र शरायिन्दु नामक परम बलवान् तथा विपुल दिलिएए। देने वाला चकवर्ती पुत्र हुआ । इसी प्रसंग में पूर्वकाल का एक वरा की अनुक्रमिणका बतलाने वाला श्लोक गाया जाता है, जिसका त्राशय यह है कि 'शशकिन्दु के एक सी पुत्र थे, उनकेभी सी पुत्र हुए।' वे सभी पुत्रगण परम बुद्धिमान् , सुन्दर त्र्याकृतिवाले, सुसम्पन्न तथा तेजस्वी थे । उन सौ प्रमुख पुत्रों में ये निम्नलिखित नाम से पुकारे जाने वाले पुत्र महावली थे । शराविन्दु के वंश में वे पृथु नामघारी पुत्रगण पृथुश्रव, पृथुयशा प्रथुषमी, प्रथुक्रय, प्रथुक्तीर्ति, त्रौर प्रथुमना नाम से विख्यात राजा हुए । पुराखों के जाननेवाले लोग इन सभी पुत्रों में सर्वत्रेष्ठ प्रथुत्रवा की वड़ी प्रशंसा करते हैं । व्यन्तर का पुत्र सुयज्ञ हुत्रा। इस सुयज्ञ का पुत्र उराना हुआ, जो परम धार्मिक राजा था । उसने विधिवत् पृथ्वी का पालन करते हुए सी अश्यमेष यज्ञी को निर्विच्न सम्पन्न किया था। उराना का पुत्र तितिज्ञु ऋपने रात्रुऋों को परम दुःख देने वाला राजा हुआ, उसका पुत्र मरुच था, जो राजिपियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । मरुच का पुत्र बीर कम्बलवर्हिष् था। कम्बलवर्हिष् का पुत्र विद्वान् रुवमकवच हुआ। इस रुवमकवच नामक प्रतापी राजा ने अपने विविध प्रकार के बार्गों द्वारा कवन तथा धनुर्धारी अपने शत्रुओं का विनाश करके समस्त पृथ्वी को प्राप्त किया था । एक बार श्रश्वनेष यज्ञ में रात्रुपत्त के बीर सैनिकों का सहार करके इसने ब्राइस्पों को प्रचुर दक्षिणा दी थी। इसके महावलरााली, धर्नुधर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुक्मेप, पृशुरुक्म, ज्यामघ, परिघ स्रीर हरि थे। पिता ने ऋपने इन पाँचों पुत्रों में से परिच ऋौर हरि नामक पुत्रों की विदेह देश के राज्य पद पर स्थापित किया। ज्येष्ठ पुत्र रुवनेप स्वय उसके मुख्य स्थान पर राजा हुन्त्रा । प्रथुरुवम उसका श्राशित बना । इन चारों पुत्रों द्वारा राज्यपद से विञ्चत कर खदेड़ा हुन्ना तृतीय पुत्र ज्यामध एक ब्राह्मण के त्राश्रम में बहुत समम्प्राये बुम्हाये जाने पर कुछ दिनों तक शान्त होकर बैठा रहा परचात् धनुष बाण से ध्वजा तथा रथ से विमूषित हो, वह दूसरे देश को चला गया । इसी प्रसंग में जीवकोपार्जन के लिये वह श्रकेला नर्मदा नदी के तट पर गया श्रीर वहाँ ऋत्तवान् नामक पर्वत पर श्रधिशर प्राप्त कर मोजन किया श्रीर वहाँ के मूल निवासियों के समीप

निवास धनाकर रहने लगा । ज्यामघ की भधम व्याही हुई स्त्री का नाम चैत्रा था, जो परम पतित्रता थी; किन्तु उसके संयोग से राजा को कोई सन्तित नहीं थी । राजा ने व्यपुत्र रहकर भी दूसरी की को स्त्रीकार नहीं किया । एक बार एक युद्ध में ज्यामघ की विजय हुई । राजा ने उसे ले जाकर व्यपनी स्त्री से मयपूर्वक कहा—'शुचिस्मिते ! यह सुम्हारी पुत्रवष् (पत्रोह) होगी ।' राजा के इस प्रकार कहने पर न्यी ने कहा—व्यार्युष्त्र ! यह किसकी पुत्रवष् होगी ?' ॥१-३ श॥

राजा ने कहा-'मविष्य में जो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह उसी की पन्नी होगी।' इस घटना के उपरान्त उस कन्या के श्रानुपम एवं उम तपस्या के मभाय से राजा की व्याही पत्री पतित्रता झन्द्री। चैत्रा में श्राधिक श्रवस्था हो जाने पर भी विदर्भ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उस राजपुत्री में विद्वान् राजा विदर्भ ने कथ, कैशिक तथा लोमपाद नामक परम धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया । ये पुत्रमण परम थीर तथा रखविशारद थे। इन पुत्रों में लोमपाद का पुत्र मनु हुआ, जिसका पुत्र जाति था। केशिक का पुत्र चिदि हुन्या, उससे चैद्य नामक नृपतिगण उत्पत्न हुए 1 कथ नामक जो दूसरा विदर्भ पुत्र था, उससे कृति नामक पत्र हुआ । युन्ति से परम प्रतापी तथा रणयुराल धृष्ठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । धृष्ठ का पुत्र निर्दृति या, जो शुत्रु के वीरों को मारने में निपुण पर परम पर्मात्मा था। उस निर्दृति के विदूर नामक एक पुत्र था । उसका पुत्र दशाई हुन्या, जिससे व्योग नामक पुत्र कहा जाता है । दशाई के पुत्र व्योग से जीमूत नामक पुत्र उत्पन्न हुन्या । जीमूत का पुत्र विमल था, उसका पुत्र भीमरथ हुन्या । भीमरथ का पुत्र नवर्थ हुआ-ऐसा कहा जाता है। उसका पुत्र टढ़रथ था, जिसका पुत्र रायुनि हुआ। रायुनि से फरम्भ नामक पुत्र हुन्ना, करम्भ का पुत्र देवरात था । देवरात का महायग्रस्वी देवत्त्र नामक पुत्र था. इस देवनस्त्र १ (देवस्त्र) का देवता के यालक की माँति मुन्दर तथा महातेजस्थी मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से पुरवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरवस से नरशेष्ठ पुरुद्वान् नामक एक पुत्र हुआ । इस पुरुद्वान् के संयोग से विदर्भ देश की कन्या भद्रसेनी में अन्तु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्तु की स्त्री ऐस्वाकी थी, उसमें परम पराक्रमशाली, युद्वंशियों की कीर्चि का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस महारमा ज्यामध के बंदा विस्तार को जानकर बुद्धिमान् मनुष्य द्विजपित चन्द्रमा का लोक प्राप्त करता है तथा पुत्रादि से सम्पन्न होता है। हे नृप ! कौग्रल्या ने सात्वत नामक निन पुत्रों को उत्पन्न फिया, उनमें मजी, भजमान, दिव्य, देवावृध, व्यन्धक, महाभोज, वृष्णि तथा यदुनन्दन —ये सब परम पराक्रमग्रील तथा विप्रामिक्तिपरायण थे। उनके चार विमाग हुए, उन्हें विस्तारपूर्वक सुनिये। मजमान की दो स्त्रियों---सङ्गयी तथा बाह्यका-में बाह्यक नामक पुत्रगणा उत्पन्न हुए । सङ्गय की ये कन्याएँ थीं । ये बाह्यक कहे जाने वाले पुत्रगण उन्हीं ढोनों से उत्पन्न हुए । मजमान् की इन दोनों खियों ने, वो श्रापस में सगी बहनें थी. ूनिमि, कृमिल तथा परपुरंजय वृष्टिण नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । ये पुत्र सञ्जय की पुत्री वासका में मजनान के संयोग से उत्पन्न हुए थे । ऋपने वन्युवर्गों तथा मित्रों का परम सहायक राजा देवावृध सन्तित निर्दीन था । 'मेरे सत्र गुर्गों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हो,' ऐसी श्रमिलापा करके उसने परम घोर तपस्या की

श्रीर यज्ञ में मत्र का उच्चारण करके पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। उसके इस मत्रवत स्पर्श से वशीमृत होकर पर्णाशा ने राजा के प्रिय कार्य को सम्पन्न किया । पर्णाशा ने राजा के कल्यागार्थ यह विचार निश्चय किया कि 'मै ऐसी सुन्दरी तथा गुणवती कोई दूसरी स्त्री नहीं प्राप्त कर सक्ँगी, जिसमें इस राजा के श्रनुरूप पुत्र उत्पन्न हो सके, अत मे स्वय खाज सुन्दर रूप धारण कर इसकी स्त्री बर्नेगा ।' इस प्रकार विवार कर पर्णाशा ने सुन्दरी कुमारी का रारीर धारण कर राजा को सूचित किया । महान् व्रतरााली राजा ने उसे पत्नी रूप में ग्रह्ण किया । तदुपरान्त नवें महीने में नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा देवावृध के सयोग से सर्वगुरा-सम्पत्न बम्रु नामक एक पुत्र को उत्पत्न किया । पुराखों के जाननेत्राले लोग कथाप्रसग में इस राजा देवावृध के गुणों एवं यंगों का कीर्तन करते हुए इस प्रकार गान करते हैं कि 'जिस प्रकार दूर से हम लोग यह सुनते है कि मनुष्यों में राजा वस्रु परमश्रेष्ठ हे तथा उसका पिता राजा देवादृष्ट देवतात्र्यों के समान उदार है, उसी प्रकार सिविकट में जाने पर व्यवहारों में भी हम उन्हें देखते हैं। हे राजन् ! बमु तथा देवावृध के परम पुरायमय कर्मों के प्रभाव से उनके पूर्ववर्ती साठ-सत्तर सहस्र पूर्वजों ने श्रमरत्व की प्राप्ति की । यह वधू, परम यज्ञशील, दानशील, चीर, त्राक्षणरत्तक, रुढ़नित्तन, रूपवान्, महातेजस्वी, विद्वान् तथा वलवान् था । कर की पुत्री ने कुरुर, भजमान, शरी तथा कम्बलगर्हिंग् नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया। कुकुर का पुत्र बृष्णि और बृष्णि का धृति नामक पुत्र था । इसके उपरान्त धृति का पुत्र कपोतरोमा हुआ । जिसका पुत्र तेचिरि था, तैचिरिका पुत्र सर्प था । सर्पका परम विद्वान पुत्र नल हुआ । उस नल का पुत्र दरदुन्दुभि नाम से विरुपात था, उसके यज्ञारम्भ के अवसर पर पुनर्वमु नामक पुत्र उत्पन्न हुम्मा । पुत्र की प्राप्ति के लिए उस राजा ने एक श्रश्यमेध यज्ञ का श्रनुष्ठान किया था । श्रतिरात्र नामक यज्ञ के श्रवसर पर समा के बीच से वह पुत्र उठ सडा हुआ था । इसी कारण से वह पुनर्वेद्ध परम विद्वान् , ग्रुभाग्रुम कर्मी का जाननेवाला, यज्ञकर्ची तथा परम दानी हुआ। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ट । उस पुनर्वसु के शत्रु श्रों द्वारा कभी पराजित न होने वाले श्राहुक नामक एक पुत्र त्र्योर त्र्याहुकी नामक एक कन्या जुड़वें रूप में उत्पन्न हुए। उस पराक्रमी राजा त्र्याहुक के लिए लीग इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि वह राजा सर्वदा उपासक, अनुकर्प, ध्यजा तथा कवच समेत, मेघ के समान भीषण राज्य करनेवाले दस सहस्र रथीं से सयुक्त रहता था। यही नहीं प्रत्युत उस सारे भोजवरा में उत्पन्न होने वालों में से कोई भी राजा असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञादि शुभ कार्यों का न करनेवाला, कम से कम एक सहस्र का दान न देने गला, स्रयवित्र तथा मूर्ल नहीं हुआ। श्राहुक द्वारा वृत्ति प्राप्त करके जीवन विताने गले लोग इसी प्रकार उसरी प्रशसा करतेथे। त्राहुक ने त्रपनी बहन त्राहुकी को स्रानन्त देश के राजा के साथ व्याहा था। आहुक के संयोग से कारय की पुत्री ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम देवक और उन्न-सेन थे। ये दोनों देवताओं के बालकों के समान परम सुन्दर थे। देवक के देवताओं के समान सुन्दर एव पराक्रमशाली चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम देवदान्, उपदेव, सुदेव श्रीर देवरिवत थे। उन भाइयों के बीच में सात बहनें थीं । उन सब बहनों को उन्होंने वसुदेव को समर्पित किया था । उनके नाम देवकी, श्रुतदेवी मित्रदेवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्यदेवी तथा सुतापी था। उमसेन के नव पुत्र हुए, जिनमें कस ज्येष्ट था। रोप पुत्रों के नाम न्योमोध, सुनामा, कंक, यतवान् रांकु, श्रनम्, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्ठि श्रीर सुमुष्टित थे। उन भाइयों के बीच में पाँच वहने भी थीं, जिनके नाम कंसा, कंसावती, सुतन्त्, राष्ट्रपाली तथा कंका थे। वे सब की सब परम सुन्दरी थीं। पुत्रों तथा कन्याश्रों के साथ-साथ उमंसेन कुकुर के वंग्रोद्धव कहे जाते हैं। मनमान का महारथी पुत्र विदूर्य था। विदूर्य का पुत्र रहर राजाधिदेव था। राजाधिदेव के देवताश्रों के समान परम सुन्दर नियम तथा वत के परम पालक ग्रीणावव श्रीर दवेतवाहन नामक दो पुत्र टल्पत हुए। ग्रीणाव के राण्विग्रारद शर्यीर पाँच पुत्र हुए, जिनके नाम ग्रमी, देवग्रमी, निकुन्त, शुक्र तथा शत्र जिल् थे। ग्रमी का पुत्र पतित्वत्र तथा पतित्वत्र का पुत्र पतित्वेत्र हुत्रा। पतित्वेत्र का पुत्र मोज था उसका पुत्र हदीक हुत्रा। हदीक के दस महापराजमी पुत्र हुए, जिनमें सब से बड़ा कृतवर्मी श्रीर मँमक्ता ग्रत-धन्या नाम से विख्यात था। रोप पुत्र देवाई, नाम, भीपण, महावल, श्रजात, वनजात, कनीयक श्रीर करम्मक नाम से विख्यात थे। देवाई के कम्बलवर्धिष् नामक विद्वान् पुत्र हुत्या, जिसका पुत्र समामंज्ञा का पुत्र तमीजा था। परम यरास्त्री तथा बलवान् सुरूप्ट्र, सुनाम श्रीर कृष्ण को कोई पुत्र नहीं थे। ये सब राजागण श्रन्यक नाम से विख्यात हैं। श्रम्थकों के इस यंग्र का कीर्तन जो कोई मनुष्य नित्य करता है वह विभुल वंग्र को प्राप्त करता है।।॥ ३-८५॥।

श्री मात्स्य महापुरागः में चन्द्रवंश वर्णन नामक चौवालीसवाँ अध्याय समास ॥४४॥

## पैंतालीसवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा — म्हिपियुन्द ! मान्धारी श्रीर मादी नामक पृष्टिण की दो क्षियों थी। इनमें से गांधारी ने सुमित्र श्रीर मित्रमृन्दन नामक पुत्रों को उत्सल किया। मादी ने प्रथमतः युधालित को परचात् देवमीद्वप को फिर अनिमत्र श्रीर रिवि को तथा फिर पाँचरे एतलल्लाण नामक पुत्र को उत्पल किया। इनमें अनिमत्र का निम्न नामक पुत्र था, निम्न के भी महाबीर प्रसेन श्रीर राक्तिसेन नामक दो पुत्र थे। इसी प्रसेन के पास संसार की सभी मिष्यों तथा रत्नों में अनुपम स्थमन्तक नामक एक मिण थी, जो इस पृथ्वीमण्डल पर विद्यमान सभी मिष्यों में श्रीष्ठ थी। उसे गोक्निद (सुन्पण) हार्दिक याचना करने पर भी नहीं प्राप्त कर सके। किन्दा इस प्रकार विफल एवं प्रसेन की अपेन्ता बलवान होकर भी उन्होंने प्रसेन से उसे नहीं श्रीम कर सके। किन्दा इस प्रकार विफल एवं प्रसेन की अपेन्ता बलवान होकर भी उन्होंने प्रसेन से उसे नहीं श्रीम । एक वार कभी प्रसेन उस मिष्य को पहन कर शिकार खेलते के लिए वन में गया। वहाँ जाकर उसने एक विल में प्रदेग करके उसने एक रिल देखा। प्रविन्द हो जाने पर रीख ने भी प्रसेन को देखा। तदनन्तर रीख ने प्रसेन को मारकर मिण को छीन लिया। सिल हारा मारे गये प्रसेन को विल के भीतर होने के कारण किसी दूसरे ने नहीं देखा। प्रदेन को मरा हुआ जानकर गोविन्द बहुत ही चिन्तित हुए। क्योंकि उन्हें यह आरांका हुई कि लोग यह कहते होंने कि भरत होने के भरत हान कि प्रसेन को नहीं देखा। प्रसेन को मरा हुआ जानकर गोविन्द बहुत ही चिन्तित हुए। क्योंकि उन्हें यह आरांका हुई कि लोग यह कहते होंने कि मारत हुआ जानकर गोविन्द वहत ही चिन्तित हुए। क्योंकि उन्हें यह आरांका हुई

खधर सचमुच जनता में इस धारणा ने स्थान बना लिया था कि मिण के कारण गोबिन्द ने ही अक्षेत का वथ किया होगा । किसी के पूछे जाने पर गोबिन्द यह प्रत्युचर देते कि 'मिण से बिम्पित होकर प्रसेन जंगल को गया था खता उसी मिण को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए किसी ने उसे लोभवरा मार डाला होगा ? किन्तु यदुविश्यों के बीच में में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि उस परम दुराचारी शत्रु का में संहार कहँगा । इसके उपरान्त बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार श्रीकृष्ण मृगया के लिए घर से बन को गये खीर ईश्वरेच्छा से उसी बिल के समीप ख्रा पहुँचे कहाँ प्रसेन का वथ हुआ था। वहाँ गोविन्द को देखकर बलवान् रीखराज ने घोर शब्द किया। शब्द को सुनकर सलवार हाथ में ले कृष्ण किल में घुस गये, खीर वहाँ पर उन्होंने महाबलशाली रीखराज जाम्यवान् को देखा। तदुपरान्त हपीकेश भगवान् कृष्ण ने, जिनके नेत्र मारे कोघ के रक्त वर्ण हो गये थे, वेगपूर्वक जाम्यवान् को खपने वश में कर लिया। तर रीखराज जाम्यवान् ने विप्तु के मक्तों की माँति भगवान् गोबिन्द कृष्ण की परम स्तुति की, सन्तुष्ट होकर उन्होंने वरदान देकर उसे भी परम प्रसन्न किया। ।।।१-१।।।

जाम्बवान् ने कहा — 'प्रभो ! श्राप के चक्र के प्रहार से में श्रपनी मृत्यु होने की इच्छा करता हैं। यह मेरी सौभाग्यशालिनी कन्या श्राप को पित रूप में प्राप्त करें। हे प्रभो ! जिस श्रेष्ठ मिण् को प्रसेन का वध करके मैने प्राप्त किया था उसे श्राप ही श्रहण कहूं। यही मेरी इच्छाएँ हैं। जाम्बवान् की इस प्रार्थना के पश्चात् श्राजानुवाहु मगवान् कृष्ण ने श्रपने चक्र द्वारा जाम्बवान् का वध किया, श्रीर इस प्रकार कृतकृत्य होकर उसकी कन्या के साथ स्यमन्तक मिण् को भी प्राप्त किया। तदनन्तर सभी यदुवेशियों की मरी सभा में, उस मिथ्या श्रपवाद से श्रति दुःखित जनार्दन ने उस मिण् को सत्राजित को समर्पित कर दिया। उस सभय उन सभी यदुवेशियों ने वासुदेव भगवान् कृष्ण से यह कहा कि 'हम लोगों की मति तो यह हो रही थी कि श्राप ही ने प्रसेन का वध किया था।'।१५-१८।

केकय को सौभाग्यरालिनी दस कन्याएँ सजाजित की कियाँ थीं । उनसे उत्पत्त होनेवाले पुजों में सी परम विख्यात तथा महाजलवान् थे । सबसे बड़े पुत्र का नाम भंगकार था । इसी सबसे बड़े पुत्र मंगकार के संयोग से उसकी प्रतप्तयणा की ने कमल के समान सुन्दर नेत्रांवाली, सुकुमारी कियों में संविष्ठिष्ठ सत्यमामा, इत्कतपरायणा व्रतिनी तथा पद्मावती नामक तीन कन्याओं को उत्पत्त किया । इन प्रपत्ती तीनों कन्याओं को उत्पत्त किया । इन प्रपत्ती तीनों कन्याओं को उत्पत्त किया । विस्ता था । वृष्टिण के किनष्ठ पुत्र प्रनित्त से शिनि नामक पुत्र उत्पत्त हुआ । उसका पुत्र सत्यक हुआ । जिसका पुत्र सात्यिक था । शिनि के नाती मताणी सत्यवान् तथा युगुपान थे । इनमें युगुधान का पुत्र प्रसंग और उसका पुत्र सात्यिक था । शिनि के नाती मताणी सत्यवान् तथा युगुपान थे । इनमें युगुधान का पुत्र प्रसंग और उसका पुत्र सात्यिक श्रा । श्रीक का पुत्र युग्धम हुआ । युकि का पुत्र युग्धम हुआ । युमा से प्रसिद्ध हैं । वृप्पिण वरा में उत्पत्त अनित्र का वंग कह रहा हूँ । जनमित्र की दूसरी पत्नी गृथ्यों में वीर युगाजित नामक पुत्र उत्पत्त हुआ और पुनः दो प्रन्य वीरपुत्र वृपम और सूत्र नामक उत्पत्त हुए । वृपम ने काशिराज को कन्या अयन्ती को की रूप में वरण किया । जयन्ती में अयन्त नामक भाग्यशाली पुत्र उत्पत्त हुआ । जयन्त से अतिथियों के प्रेमी, शाखों के परम मर्मंग्र, सबदा यह में नित्त

रहनेवाले, ब्राक्षणों को वियुत्त बन्तिण देनेवाले स्वकृत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । रैज्य की रखा नामक कन्या को स्वकृत ने की रूप में प्राप्त किया था, जिसके संयोग से उसने महायलवान ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न किया था। उनके नाम उपलग्भ, सदालग्भ, वृक्त, वीर्य, सपीतर, सदापन, रात्रुप्न, वारिमेजय, धर्ममृत, धर्मवर्गा, तथा धृष्ठमान थे। रखा से उत्पन्न होनेवाले ये सभी पुत्रगण यजादि द्युभ कार्यों के करनेवाले थे। स्वकृत को उपसेना नामक दूसरी पत्री के संयोग से यदुकुल की बृद्धि करनेवाले देवताच्यों के समान परम सुन्दर तथा पराक्रमी देववान् स्वीर उपरेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। श्रश्वनी में पृथ्र, विप्रथ्र, स्वश्वरवामा, सुवाह्र, सुपार्यक, गणेश्वर, वृधिनेमि, सुधर्मा, रागीति, श्रम्मि, वर्जम्मि, श्रमिष्ठ तथा श्रवण्य नामक पुत्र उत्पन्न हुप्य थे। जो कोई मुनुष्य मगवान् श्री कृत्या हारा निराष्ट्रत इस मिथ्या श्रपवाद की कथा को जानता है वह कभी किसी के मिथ्यापवाद वा स्वभिराप के द्वारा श्रपमानित या श्रमिरापित नहीं होता।।।१११-२१।

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में पैतालीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥४५॥

# 

स्त बोले-ऐस्वाकी ने विख्यांत एवं श्रद्भुतकर्मा शूर ईंडुप नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । रहा के पौरुप से मोजा में दस पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें सर्वप्रथम महाबाह वसुदेव, जिनकी श्रानकदुन्द्रिम नाम से भी प्रसिद्धि है, उत्पन्न हुए । तदनन्तर देवमार्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुन्या । तत्र फिर देवश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । इसी प्रकार त्रानापृष्टि, शिनि, नन्द, ससज्जय, स्थाम, श्रमीक त्रीर संयूप नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। इन दस भाइयों के बीच में परम धुन्दरी पाच बहनें भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम श्रुतकीर्ति, प्रथा, श्रुतादेवी, श्रुतश्रया तथा राजाधिदेवी थे। ये पाँचों गहिन भी वीर पुत्रों की माताएँ थी। इन्त की पक्षी श्रुतादेवी ने . सुभीव नामक पुत्र उत्पन्न किया । केकय देश की राजमहिषी श्रुतकीर्ति में राजा श्रुतुवर्त ने जन्म लिया । चेदि देश के राजा के साथ ब्याही गई श्रुतश्रवा में सुनीय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जो श्रानेक प्रकार के धर्मकार्यों का करनेवाला तथा रात्रुत्त्रों का सम्रल विनाराक था। इन कन्यात्रों के विवाह के उपरान्त इससेन ने मित्रता वश त्रापनी पृथा नामक कन्या वृद्ध राजा कुन्तिमोज को देदी थी। इसी कारण वश वसुदेव की वहन पृथा कुन्ती के नाम से विख्यात हुई। बसुदेव द्वारा पदच पाएडु की प्रशंसनीय गुर्णोवाली स्त्री इस कुन्ती ने पागडु के वंग की वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रों को उत्पन्न किया। कुन्ती के इन पुत्रों में धर्मराज के श्रंश से युधिष्ठिर, वायु के श्रंश से वृक्तोदर तथा इन्द्र के श्रंश से इन्द्र के तुल्य पराकर्मी पनज़य (ऋर्जुन) उत्पन्न हुए । दोनों श्रादिवनीकुमारों के श्रंश से पागडु की द्वितीय पत्नी मादवनी में परम रूपवान् तथा शील-सदाचार परायण नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुए—ऐसा हम लोगों ने सुना है । पुरु कुलोत्पत्र रोहिएी नामक पत्नी ने श्रपने पति श्रानकरुन्दुमि के संयोग से सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र राम को

तथा दूसरी बार श्रपने परन त्रिय पुत्र सारण को उत्पत्न किया । इसी प्रकार-दुर्दम, दमन, सुश्रु, पिएडारक श्रीर महाहतु नामक पुत्रों को भी उसने प्राप्त किया । रोहिस्सी में ही चित्रा श्रीर श्रव्ही नामक (श्रथवा सुन्दर नेत्रों वाली) दो कन्याएँ भी उत्पलहुई थीं । उसी शौरि बसुदेव के संयोग से देवकी नामक पत्नी में सुपेगा, कीर्तिमान् , उदासी, भद्रसेन, ऋषिवास तथा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। कंस ने इन सभी वालकों का शैशव में ही संहार, कर डाला था । वर्णारम्भ में जो सर्वप्रथम श्रमावस्या होगी, उसी तिथि को श्राजानुवाहु प्रजापति भगवान कृष्ण देवकी के सातवें गर्म से उत्पन्न हुए । कृष्ण के पश्चात् मृदुमोपिणी सुमद्रा ने जन्म लिया । फिर देवकी के गर्भ से महायशस्त्री तथा तेजस्त्री शरी नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा । ताम्रा के गर्भ से शौरि वंश के उद्धारक सहदेव का जम्म हुआ । देवरित्तता ने उपासंगधर नामक पुत्र तथा एक परम सुन्दरी कन्या को, जिसे कंस ने मार डाला, उत्पन्न किया । उपदेवी के गर्भ से विजय, रोचमान, वर्षमान तथा देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो सब के सब परम ऐडवर्षशाली तथा महात्मा थे। वृकदेवी के गर्भ से महात्मा व्यवगाह नामक पुत्र उत्पत्त हुआ था। इसी वृक्तदेवी के गर्भ में नन्दक नामक एक पुत्र श्रीर भी उत्पत्त हुआ था। हे राजन् ! देवनी के सप्तम मदन श्रीर गवेपण नामक महा भाग्यशाली तथा संप्राम मूमि में पीठ न दिखाने वाले अन्य पुत्रों को भी उसने उत्पन्न किया था। प्राचीन काल में शीरि वसुदेव ने श्रद्धादेवी के साथ वन में विहार करते समय वैश्य की पुत्री के गर्भ से कौशिक नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। शीरि की सुननु तथा रथराजी नामक दो अन्य स्त्रियाँ भी थीं । उनमें वसुदेव के बलवान् पुगड़ तथा कपिल नामक दो पुत्र थे । इनका ऋग्रज एक जरा नामक निपाद था, जो धनुर्विद्या में परम प्रवीण था । तदुपरान्त सौमह तथा भव नामक महावलवान दो पुत्र स्त्रीर भी उससे उत्पन्न हुए थे 1 देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसि था । देनश्रम के प्रथम पुत्र को लोग परिडत कहा करते थे । अनाधृष्टि की ऐक्ष्वाकी नामक यशस्विनी पत्नी ने रात्रुत्रों का विनारा करनेवाले नियुत्तसत्त्व नामक पुत्र को प्राप्त किया। उससे श्राद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रीकृष्ण ने सन्तुष्ट होकर सन्ततिहीन करुप को सुचन्द्र नामक एक बलवान् पराक्रमी तथा भाग्यशाली पुत्र को दे दिया था । जाम्बवती के महाबलवान् तथा पराक्रमी चारुदेण्या तथा साम्य नामक दो पुत्र ऋति अब्भुत एवं श्रेष्ठ लक्त्रणों वाले थे। मन्दन के तन्तिपाल और तन्ति नामक दो पुत्र थे। रामीक रे महाजलवान् तथा पराक्रमी विराज, धनु, श्याम श्रीर सङ्खय नामक चार पुत्र थे । इनमें श्याम सन्तिति विहीत था। शमीक ने भोजवंशीयों के आचार एवं व्यवहारों की निन्दा करते हुए ऋषियों के धर्म के श्रंगीकार कर स्वय राजधानी छोड़कर वन का मार्ग ग्रह्सा किया था। जो कोई मनुष्य भगवान् कृष्या र जन्म तथा श्रम्युदय के इस वृतान्त का वर्णन करता श्रथवा सुनता है, वह सभी पापों से सुक्त हो जात है। ॥१-२६॥

श्री मात्त्य पुराण में चन्द्रवंश वर्शन प्रसंग में बृष्णिवशवर्शन नामक व्रियालीसवां ऋध्याय समाप्त ॥४६॥

### सैतालीसवाँ ऋध्याय

धत ने रहा—पूर्वकाल में देवाधिदेव श्रादि प्रजापित भगवान् कृष्ण इस मत्यंलोक में ली करने के लिए मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे। उस समय वयुदेव की तपस्या के प्रमाय से देवकी के हैं से कमल के समान सुन्दर नेत्रांवाले, वर्तुमुज भगवान् दिव्य रूप धारण कर रारीर की श्रामित दीष्ठि से व श्रोर दिशाशों को प्रकाशमान करते हुए उत्पन्न हुए थे। अनेक दिव्य लक्त्यों से युक्त, श्रीवत्स चिह्न से विमूणि भगवान विष्णु को इस रूप में देसकर वनुदेव ने कहा— 'भभो श्राप अपने इस रूप को छोड़ दीजिये। देव में कंस से श्रातिश्य भयभीत होकर श्राप से ऐसी वर्ते कर रहा हूँ। मेरे बड़े ही होनहार वच्चों को, श्राप से श्रवस्था में ज्येष्ठ थे, उतने मार डाला है।' ऐसी वार्ते मुन श्रव्युत भगवान् कृष्णु ने वयुदेव को यह श्राज्ञा देकर कि 'मुक्ते नन्द गोप के पर पहुँचा दो,' श्रपने विप्णु रूप को छोड़ दिया। श्रवन्त वयुदेव ने वालक रूपधारी भगवान् को नन्द गोप के पर ले जाकर उसे सींप दिया श्रीर कहा— मेरे इर वालक की रला करा। इसी पुत्र से यहवेशियों को सभी प्रकार की कल्याया श्राप्ति होगी श्रीर देवकी वं गर्म हारा उत्पन्न यही पुत्र कंस का विनाशक होगा। '।। र-६।।

श्रापियों ने कहा — मृत जी ! ये यमुदेव, जिन्होंने भगवान् कृष्ण को उत्पन्न किया, तथा ये देवनी जिन्होंने भगवान् को गर्म रूप में धारण किया, कीन थे १ इसी प्रकार ये नन्द गोप तथा अतपरायण यरोदा कीन थीं १ जिन्होंने भगवान का शैराव काल में पालन-पोपण किया श्रीर जिन्हें स्वयम् भगवान् तात कहकर पुकारते थे 1 ॥७-८॥

सूत ने कहा— ऋषि वृन्द ! श्रापने जिन दग्पतियों के बारे में ये प्रश्न किये हैं, उनमें, दोनों पुरुप महर्षि करयप तथा खियां सासात् श्रदिति थीं । ऋषि करयप ग्रह्मा के श्रंगमूत तथा श्रदिति धीं । ऋषि करयप ग्रह्मा के श्रंगमूत तथा श्रदिति धीं । अस्मि कामनाओं नो पूर्ण किया था, जिन-जिन के लिए देक्की ने उन से याचना की थीं ! उस श्रवसर पर योगेरवर भगवान विष्णु जगन् के निर्माण करने की श्रयनी श्रनुपप शक्ति से चरावर जगन् के सम्पूर्ण जीवों को मोहित करते हुए मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी तल पर श्रवतीं ए हुए थे । पृथ्वी पर यजादि धर्म कार्यों के सर्वथा विनय हो जाने पर वे मगवान् विष्णु धर्म की स्थापना तथा यजादि कार्यों के विधातक श्रद्धरों के विनारा के लिए युदुक्त में जत्यन हुए थे । उनकी रुक्तिश्री, सर्वभामा, सरवा, नाग्विती, सुभामा, शैन्या, गान्धारी, लहनस्या, मित्र-विन्दा, कालिन्दी, जाम्बवी, सुरीला, माद्री, कीग्रव्या विजया श्रादि सोलह सहस्र देवियाँ थीं । इनमें से स्विनयी ने रुपम्भि में परम श्रर् चास्ट्रेप्ण, महावली प्रयुक्त, मुचार, महचार, सुदेप्ण, मद, परस्र, चास्तुप्त,

क एक बार छाउँ श्रुष्ट हो शृतु भी ने मनवार विद्यु की झाती में सात मार दी थी, जिससे संगृत्ते की रेखाएँ भागवान की खांशी में प्रमिट हो गई थीं, उसी की भीवत्य कहते हैं। श्रीक्स महा पुरवों की छानी पर बनेंद्र रन की टाहिनी और सुदी हुई रोमावना की भी कहते हैं, भी माध्य महाधुरुगी का गुमलक्ष्य है।

चार, सुचारक तथा चारुंहास नामक पुत्रों को उत्पन्न किया था । इनके श्रतिरिक्त चारुमती नामक कन्या को भी उसी ने उत्पन्न किया था। सत्यमामा के गर्म से भानु, अमरतेन्त्रण, रोहित, दीक्षिमान, ताम्र, चक तथा जलंधर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनकी छोटी चार बहर्ने भी उत्पन्न हुई थीं । जाप्त्रवती के गर्भ से सभा में परम निपुण तथा परम सुन्दर साध्य नामक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा था । मित्रविन्दा ने भित्रवान् तथा मित्रविन्द नामक दो पुत्रों को तथा नामजिति ने भित्रवाह छोर सुनीथ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी प्रकार उन समस्त खियों से एक-एक सहस्र पुत्रों को श्रीर भी समक्त लीजिये। परम बुद्धिमान् मम्बान् कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या बद्रकर सैकड़ों सहस्र श्रर्थात कई लाख तक पहुंच गई थी। ऋषिकृत ! कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या दस लाख श्रास्ती हजार तक कही जाती है । उपासंग के पुत्रों का नाम बज़ सथा संस्थित था । गवेपण के दो पुत्रों के नाम भूरीन्द्रसेन तथा भूरि थे । प्रयुक्त के वैर्दभी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम व्यनिरुद्ध था, जो परम बुद्धिमान् तथा रणाङ्गरण में कभी डिगने वाला नहीं था। उसके मृगकेतन नामक एक पुत्र था । सुपादर्व की पुत्री कारया ने तेजस्वी साम्व के संयोग से सत्यवादी पाँच पुत्रों को, जो देवस्त्ररूप तथा परम वीर थे, प्राप्त किया था । महात्मा तथा श्रद्भुत पराक्रम वाले इन यदु के बंग्रधरों की संख्या तीन करोड़ तक थी, जिनमें से साठ लाख तो महाबलवान परम पराक्रमी तथा देवताओं के त्रांश से उत्पन्न हुए थे। पूर्वकाल में जो महाबलशाली त्रासुरगण देवासुर संप्राम में मारे गर्वे थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर मनुष्यों के प्रत्येक शुभकार्यों में बाधा पहुंचाया करते थे, उन्हीं श्रासरीं का विनाश करने के लिए महात्मा यादवां के एक सी कुलों में ये पुत्रगण उत्पन्न हुए थे। उन महात्मा यद वंशियों के ये एक सौ प्रतिष्ठित परिवार विष्णु (कृष्ण्) कुल से सम्बन्ध रखनेवाले थे । इन सभी यदुवंशियों के एकमात्र नेता तथा स्वामी भगवान् विप्णु ( कृप्णु ) थे । ये सभी यदुवशीगण सदा उनकी श्वाज्ञा में रहते थे। ॥१-२१॥

ऋषियों ने कहा—सातों ऋषि, कुवेर यह, माणिजर, शालिक, नारद, सिद्ध, धन्यन्तिर तथा देवसमाज—हन सब के साथ श्रादिदेव भगवान् विन्तु इस पृथ्वीतल पर संपबद्ध होकर किस लिए उत्पन्न होते हैं ? उन मगवान् विन्तु की कितनी सम्मृतियों (श्रवतार) हो चुकी हैं श्रीर भविष्य में श्रीर कितनी होने वाली हैं ? इस मृत्युलोक में बाझए तथा चित्रयों के शान्त हो जाने पर वे किसिलए पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं ? जिस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इस मर्त्युलोक में वे बृध्यि क्या श्रव्यक कुलश्रेष्ठ मगवान् इष्ण उत्पन्न हुए थे तथा जिस विशेष प्रयोजन के लिए वे पुनः पुनः मनुष्य भोनि में जन्म धारए करते हैं, उसे जानने के लिए इम लोग विशेष इच्छुक हैं, ख्रपया यह सब युतान्त हमें बतलाइये। ॥३०-३३॥

सूत ने कहा--भरिषृत्द ! प्रत्येक युग में लोगों के धर्म से पराड्सख हो जाने तथा यज्ञादि शुम कर्मों के एकदम रिभिल हो जाने पर मगवान् विच्या त्र्यपने दिव्य तेजोमय शरीर को छोड़कर मनुष्य का शरीर भारण करते हैं। प्राचीनकाल में जब हिरएयकशिपु नामक दैस्य प्रेलीवय का स्वामी था, तब धोर देवासर

त्रैलोवय का श्रविष्ठाता हुत्या, तत्र देवतार्थ्यों का श्रप्तुरों के साथ श्रति विचित्र मुन्दर मित्रतापूर्ण व्यवहार च रहा था । इस प्रकार का समय एक पूरे युग तक रहा । उस समय श्रमुरा का वल सभी स्थला में बड़ा प्रवर हो गया था, संसार के सभी जीव उनके मय से बहुत ही व्याकुल हो गये थे। देख तथा देवता-सभी उन दोनों के श्रादेशानुसार चलते थे । तदनन्तर बलि का बिनाग्र करने के लिए महान् विनाग्रकारी श्रात घोर महायुद्ध देखों तथा देवताओं के मध्य में हुन्ना । उक्त अवसर पर भी भृगु के ग्राप के कारण देवागुर संप्राम में देत्यों का विनाश कर धर्म की व्यवस्था वॉधने के लिए मगवान् विष्णु मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे। ॥३४-३८॥

मुनियों ने फहा-स्त जी 1 उस समय देवतायों तथा अमुरों के लिए किस प्रकार भगवान श्रपने श्राप उदम्त हो गये थे श्रीर यह देवानुर संमान किस प्रकार हुत्या था ? इंते रूपया हम लोगों को यताइये । ॥४०॥

सत ने फहा--पूर्वकाल में वराह श्रादि बारह महामयहर संमाम देवताश्रों तथा श्रम्लों के मध्य में श्रधिकार प्राप्ति के लिए हुए थे, वे सभी युद्ध शरहामर्क के पौरोहित्य कार्यकाल में हुए कहे जाते हैं। में उन सब युद्धों का बृत्तान्त संत्रेष में वतला रहा हूँ, श्राप लोग सुनिये । प्रथम युद्ध नृसिंहावतार के समय में, दूसरा वामनावतार में, तीसरा वराह श्रवतार में तथा चीथा श्रमृतमन्थन के श्रवसर पर हुआ था। इसी प्रकार उनमें पाँचवाँ सुद्ध तारकामय, छठवाँ श्राडीनक, सातवाँ त्रिपुर, श्राठवाँ श्रन्थक, नवाँ वृत्रासुर के साथ, दसवाँ धात्र, ग्यारहवाँ हालाहल तथा बारहवाँ कोलाहल नाम से विख्यात है। नृसिहावतार धारण करने वाले भमवान ने हिरगयकशिप नामक दैत्यराज का विनास किया था । वामन ने प्राचीन काल में समस्त ब्रैलोक्य पर श्राधिकार शप्त करने वाले विल नामक दैस्य को बाँचा था । वराह श्रवतार धारी प्रभु ने देवताओं को साथ ले श्रपनी दाड़ों से हिरएयात्त नामक दैत्य का द्वन्द्व युद्ध में संहार किया था श्रीर समुद्र को दो मागों में विभक्त किया था । त्रामृत मन्थन के त्रावसर पर इन्द्र ने युद्ध में प्रह्लाद को पराजित कर दिया था, जिससे त्रापमानित होकर पह्नाद पुत्र विरोचन नित्य इन्द्र का यथ करने के लिए उद्यत रहा करता था। इन्द्र ने त्र्यति पराक्रम से उसका तारकामय संप्राप्त में संहार किया था, वयोंकि वह सभी देव गर्णों के साथ तथा उनके व्यवहारों में सहनरीलता का व्यवहार नहीं रखता था 1 श्रान्थक नामक युद्ध में महादेव ने तीनों लोकों के सभी श्रासर, पिराच तथा दानवों का संहार किया था। इस युद्ध में देवता तथा मनुष्य--सभी लोगों ने सहयोग पदान किया था एवं व्यसुरों द्वारा पीड़ित पितरों ने भी सभी शकार की सहायता की थी । तत्परचात होने वाले देवासर संप्राम में दृत्र का निधन हुन्ना था । हालाहल युद्ध में भोर श्रमुरों का संहार हुन्ना था । उसके वाद होने याले युद्ध में विच्छा की सहायता प्राप्त कर महेन्द्र ने श्रप्तुर गर्फों के साथ विपचित्ति नामक दानवराज को मृत्यु संकट में डाला था। उस श्रवसर पर मायावी एवं योग जाननेवाले विभिवित्ति ने ध्वजा का स्वरूप भारता कर लिया था; पर फिर भी इन्द्र के हाथों से भाई समेत उसकी मृत्यु हुई ही । इस प्रकार उन महा-

पराक्रमी, युद्ध के लिए एक सभी देखों तथा दानवों को इन्द्र ने देवताओं के मध्य में, महान् जय जय कार से गूजते हुए 'कोलाहल' के बीच पराजित किया था। युद्ध के श्रवसान में देवताओं ने एक यज्ञ का अनुग्रान किया था। उस यज्ञ के अन्त में म्नान करने के उपरान्त उन्होंने शगड़ामर्क नामक ऋषियों का दर्शन किया था। उस यज्ञ के अन्त में म्नान करने के उपरान्त उन्होंने शगड़ामर्क नामक ऋषियों का दर्शन किया था। देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असुरों के स्वयं स्वय

प्राचीन काल में हिरगयकशिषु एक श्रास्त बहत्तर करोड़ श्रास्ती सहस्र वर्षो तक तीनों लोकों का श्रिथिपति वन राज्य सिंहासन पर सुरोभित था । इसके उपरान्त प्रति नामक देश्य राज एक श्रयुत साठ सहस्र बीस नियुत वर्षों तक राज। वना था । जितने दिनों तक दैत्यराज बलि के हार्थों में राज्याधिकार एव शासन की बागडोर थी उतने दिनों तक प्रह्लाद श्रवने श्रनुचर श्रप्तर गर्हों के साथ निवृत्तिमार्ग पर श्रवलित रहा । इन्हीं तीन महाबलगाली तथा परम पराक्रमी एव तेजस्वी देखों को तत्कालीन श्रप्तरों का 'श्रप्यक्त मानना चाहिये । यह सम्पूर्ण त्रिलोक देखों के हाथों में दस युगों तकथा । पुन देखों के विनाश हो जाने पर दस युगों तक त्रिलोक का शासनाधिकार इन्द्र के हाथों में श्राया । उस समय वे ही सारे जगत का पालन करते थे। उनके शासनकाल में सभी लोग शान्त एव सुखी थे। राज्य में शत्रु ह्यों द्वारा कोई वाधा नहीं थी । काल चक्र के परिवर्तन से इस पिछले महायुद्ध में प्रह्माद के वध हो जाने के उपरान्त जब तीनों त्तों का शासनाधिकार पर्याय कम से इन्द्र के हार्थों में आया तब शुक्र अपने शिष्य दैत्यों की छोडकर देवतार्थों की श्रोर चले श्रापे। इस प्रकार यज के श्रवसर पर शुक्त को देवतार्थों के पास गया हुआ समम्भ कर दिति के पुत्र देखों ने शुरू को उपालम्भ देते हुए कहा—'महाराज ! श्राप इस प्रकार हम लोगों के देखते हुए हमें छोडकर पुन यज में क्यों सम्मिलित हो गये ? श्रव हम लोग इस लोक में नहीं ठहर सकते, रसातल को जा रहे हैं।' दुख तथा श्रमर्प से श्रिति कातर होकर दैत्यों के इस प्रकार कहने पर शुक्त ने मृदु वाणी में सान्त्वना प्रदान करते हुए दैत्यों से वहा-- 'ऋसुरवृन्द | तुम लोग मत बरो, मै अपने तेजीनल से पुन तुम सन को ग्रपनाऊँगा । इस चराचर जगत् में जो युद्ध भी मत्रन्तत्र, श्रीपिघ, रस तथा श्रमृत्य धनसम्पत्ति त्यादि पदार्थ हैं, वे सभी सुफार्ने हें, उनका फेवल चौथाई भाग समस्त देवतात्रों में मिल कर है । तुम्हारे कटयाणार्थ मे उन समस्त साधन एव सामग्रियों को तुम लोगों को दे दूँगा । तुम्ही लोगों के लिए मैंने उन्हें सचिन किया है । इस प्रकार परम बुद्धिमान शुत्र के सान्त्यना देने पर स्थिरमित राह्तसों को पुन श्रविचलित देखकर, सुचतुर देवतात्रों ने हाुक के प्रभाव की निय्फल करने की इच्छा से श्रापस में यह सम्मति की कि 'यह शुक्त अपने पराकष द्वारा हम लोगों के समम्त प्रयोग, विद्या, एव प्रभाव आदि को व्यर्थ कर देगा, यत यह अच्छा होगा कि हम लोग शीघ्र ही जाकर जब तक कि शुक्र उन्हें अपने प्रमाव से प्रभावग्राली नहीं बना पाता तब तक मार डालें श्रीर उनमें से जो ग्रेप रह जाय उन्हें पाताल जाने को विवश कर दें। ऐसी सम्मित निश्चित करके देवताओं ने श्रांत क्रोध से राचलों के पास जाकर उनको मारता प्रारम्भ किया । इस प्रकार देवताच्यों द्वारा पीड़ित होकर असुर गण शुक्र के पास माग चले । इस श्कार देवताच्यों द्वारा मार कर खदेड़े गये रात्त्सों की श्रपने कीशल से शुक्र ने रत्ता की । विरुक्त उनके प्रभाव से श्रयुरों ने ही देवतार्थों को पीड़ित किया । देवतात्र्यों ने देखा कि वहाँ फाल्य शुक्र विराजमान हैं श्रीर श्रमुरवृन्द निःशंक भाव से स्थित हैं । ऐसा देखकर उन्होंने श्रमुरों को छोड़ दिया। देवताश्रों द्वारा श्रपने शिप्य राज्तसों की ऐसी दुईशा देसकर त्राबरण शुक्र ने श्रपने श्रन्तः फरण में पूर्व वृतान्त का स्मरण किया श्रीर राज्ञसों से यह कल्याणदायी वार्ते कहीं—'श्रमुरो ! बुम्हारे द्वारा शासित समस्त श्रैलोक्य को यामन ने श्रपने तीन पर्गो द्वारा से लिया।बलि को वाँघ लिया, अन्म को मार डाला, विरोचन को मार डाला । इस प्रकार जितने चड़े-चड़े महान् श्रासुर थे, वे सभी वारह महायुद्धों में मारे जा चुके । जितने प्रधान-प्रधान सेनापित तथा वीर थे, उन सब को इन देवतात्रों ने श्रपनी चतुराई एवं बल पूर्ण उपायों द्वारा सोज-सोज कर मार दाला। श्रव तुम लोग थोड़ी संख्या में रोंप रह गये ही श्रतः हमारी सम्मति है कि श्रव युद्ध न हो । हम जिस नीति को तुम्हारे हित के लिए बतला रहे हैं. उसके श्रनुसार कुछ दिनों तक श्रंमी तुम लोग कालचक को बलवान् समस्कर प्रतीका करी । विजय प्रदान करनेवाले मंत्र को प्राप्त करने के लिए में महादेव जी की सेवा में जा रहा हूं । देवाधिदेव शंकर से उस श्रमीय मंत्र की प्राप्त करके जब में स्वयं देवताश्रों के साथ युद्ध में सम्मिलित होऊँगा, तब तुम लोग उस युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे ।' शुक्र झारा इस प्रकार युद्ध के स्थिगत कर देने का परामर्श करके रात्तसों ने देवताओं के पास जाकर कहा--'देववृन्द ! 'हम लोगों ने अपने-अपने राखालों को छोड दिया है, न तो हमारे पास कवच हैं श्रीर न स्य हैं, श्रव बल्कल धारण करके हम लोग वन प्रदेश में छिपकर तपस्या करेंगे ।' सदा सत्य बीलने वाले श्रह्णाद की ऐसी सत्य वार्ती को सुन एवं दैत्यों के राखास छोड़ देने पर देवता लोग उन श्रमुरों का पीछा छोड़कर चिन्ता रहित हो लौट गये श्रीर विशेष प्रसन्न होक्र दैत्यों के साथ यद की चिन्ता से निवृत्त हो गये । ॥५६-७८॥

देवताओं के चले जाने के उपरान्त शुक्र ने दैर्स्यों से कहा — देख युन्द ! कुछ समय तक तुम लोग अपने अपने अभिमान तथा कुम्बृचियों को छोड़ टो श्रीर मेरे पिता जी के आश्रम में मन तथा इन्द्रियों को वरा में कर मनोरथ को पूर्ण करने बाले श्रभीष्ट समय के श्राने तक उपासना करतेहुए मेरे लीट श्राने की प्रतीन्ता करों। देखों को इस प्रकार श्रादेश देकर शुक्र महादेव के पास गये श्रीर उनसे निवेदन किया। ॥७१-८०॥

शुक्त ने कहा — देव । देवताओं को पराजित करने के लिए तथा अमुरों की विजय के लिए हम उन मंत्रों को आप द्वारा जानना चाहते हैं, जो देवगुरुं बृहस्पति के पास नहीं हैं। शुक्त की ऐसी प्रार्थना पर महादेव ने कहा — 'मार्गव ! इसके लिए तुम्हें कहोर कर करना पड़ेगा, जिसमें सहस वर्षों तक विना कुछ बोले तथा थिर हिलाये कना के ध्एँ का पान करना पड़ेगा ! तब कहीं तुम्हें वे मंत्र मिलेंगे।' शिव की आजा शिरोधार्य कर मृत्युपत शुक्त ने उनका चरणस्पर्य किया और कहा — 'बहुत अच्छा ! आपके आदेशानुसार में वैसा ही करूँगा। प्रमो ! आप द्वारा चताये गये इस कत का में आज से ही यथावत पालन करूँगा।' शेट १ —८२॥

इस प्रकार बत स्वीकार कर लेने के उपरान्त महादेव से विदा भौंग शुक्र कृपड से घूम की धारा जहाँ से निकलती थी, वहाँ गये श्रीर श्राहुएँ के हितार्थ ब्रह्मच्ये ब्रद धारणकर उक्त मंत्र की माधि के लिए महादेव में चित्त लगाकर व्रताचरण करने लगे। तदनन्तर श्रासुरों के राज्यादि छोड़ने में ऐसी कूट नीति एवं छिद्र की बात जानकर देवता लोग अपर्प से विचलित हो उठे श्रीर वृहस्पति की प्रमुख बना कवच घारण कर ग्रखास्त्र ले व्यमुरों पर उपद्रव करने पर तुल गये। पुनः इस प्रकार देवतार्थ्यों को अपने पास राखाल प्रहर्ण कर युद्ध के लिए समुद्यत देख श्रमुरगण मयभीत होकर सहसा उठ खड़े हुए श्रीर देवताओं से कहने लगे—'देवगण् ! श्राप लोगों द्वारा राखाख छोड़ देने पर हमें श्रमयदान मिल चुका है, हंगारे श्राचार्य शुक्रजी इस समय बत में निरत हैं, ऐसी स्थिति में जब कि श्राप लोग किसी प्रकार का मय न पहुँचाने का संकल्प कर चुके हैं तो फिर से हम लोगों को मारने के लिए यहाँ क्यों ्षकत्र हुए हैं ? इस समय हम लोग विना गुरु के हैं, शस्त्रास्त्र छोड़कर निहत्थे खड़े हैं, तपस्वियों की भाति चीर तथा काले मृगवर्म पहने हुए हैं, निष्किय तथा परिमह रहित हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें मारना आपको शोमा नहीं देता । रण में किसी प्रकार से भी हमलोग आप देवताओं को पराजित करने में समर्थ नहीं हैं । श्रतः विना युद्ध किये ही शुक्र की माता की शरण में जा रहे हैं, इस विषम संकट के समय को तब तक चुपचाप व्यतीत करना चाहिये, जब तक हमारे श्राचार्य नहीं श्रा जाते । शुक्र के तपस्या से निवृत्त हो जाने पर हम कवर्च तथा शक्षालों से सुसिष्जित हो युद्ध करेंगे। इस प्रकार दोनों पत्तवालों ने पासपर श्रपने पत्त की बार्ते कीं, पर श्रन्त में कोई परिएाम न देख दैत्य लोग श्राति भयभीत होकर शुक्र की माता की शरण में भागे । शुक्र की माता ने श्रमय दान देते हुए कहा---'दानवगण !मत डरो, मत डरो, मय छोड़ दो, मेरे पास आकर रहो। यहाँ रहने से तुम लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं हो सकता । इस प्रकार शुक्र की माता द्वारा श्रमय दान तथा सान्त्वना देनेपर भी राद्यतों को यहाँ स्थित देखकर देवताओं ने साहस करके कुछ भी श्रीचित्यानौचित्य का विचार नहीं किया श्रीर उन्हें खदेड़ लिया श्रीर पकड़-पकड़ कर बाँधना प्रारम्म किया । इस प्रकार देवतात्र्यों को रात्त्त्तों को बाँधते देख देवी ने श्रति कुद्ध होकर कहा—'मैं सुम लोगों को इन्द्र≀हित कर रही हूँ।' ऐसा कहने के बाद देवी असुरों की सभी बाघाओं को शान्त करने की इच्छा से इन्द्र की स्रोर दौड़ पड़ी स्त्रीर श्रपने योगाभ्यास तथा तपस्या के स्त्रभिट प्रभाव द्वारा इन्द्र को स्तम्भित कर लिया । जिससे इन्द्र श्रपने स्थान से तनिक हिल भी नहीं सके । देवगए। देवी द्वारा इन्द्र को गूँगों की भाँति स्तम्भित तथा वरीकित जान श्रति भयभीत होकर भागने लगे । देवताओं के भाग जाने पर भगवान् विष्णु ने इन्द्र से कहा—'देवेश ! जुम मेरेशरीर में प्रविष्ट हो जाओ जिससे श्रपनी शक्ति द्वारा मै तुम्हें यहाँ से श्रान्यत्र कर हूँ ।' विष्णु भगवान् की बात सुनकर इन्द्र ने विष्णु के शरीर में श्रवेश किया । इस प्रकार इन्द्र क्रूो विप्ताु द्वारा रित्तित देख श्रिति कृद्ध होकर देवी ने कहा—'हे इन्द्र ! श्रव मै श्रपने श्रमित पराक्रम तथा ऐर्रेंबर्य द्वारा विप्ताु समेत तुन्हें जला रही हूँ, संसार के सभी जीवों के सामने में यह श्रद्भुत कार्य कर रही हूँ । मेरे इस श्रमोघ तपोवल एवं शक्ति को देखो ।' देवी की ऐसी कोप भरी वार्ते सन दोनों देवेश्वर विप्ताु तथा इन्द्र श्रतिराय भवभीत हो गये । उस समय विष्ताु ने इन्द्र से कहा — 'श्रव हम दोनों का कल्याण नहीं है । इस विषम संकट से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा ?' इन्द्र ने कहा — 'प्रमो ! जब तक यह हम दोनों को जलाने जा रही है तब तक इसे ही मार डालिये, में तो श्राप ही से श्राविशय परामृत हो जुका हूँ श्रतः इसे श्राप ही शीघ मारिये, देर तिन ह मी न कीजिए प इन्ट्र की ऐसी वार्ते मुन भगवान् विष्णु ने श्रपने मन में प्रथम विचार किया कि—यह एक ही है। खी- वच में श्रित पोर पाप लगता है—ऐसा सोचते हुए वे बड़ी कठिनाई में पड़ गये, किन्तु इस.मीवण श्रापति से लुटकारा पाने का कोई श्रम्य उपाय उनके सामने नहीं था, श्रतः श्रापित से मुक्ति देनेवाले श्रपने चक्र का उन्होंने मजीमाँति ध्यान किया। श्रीर श्रित भयभीत एवं देवी के इस नृशंसतापूर्ण दुरुवंबहार से श्रितिशय कुद्ध हीकर तिनक भी देर करने में हानि होने की सम्मावना से शीघ ही श्रपने श्रल से उसके श्रिर को काट लिया। तदनन्तर श्रपनी की के इस कठोर वध को देलकर महर्षि मृगु श्राति कुद्ध हुए श्रीर उसी श्री-वध के महान् पाप के कारण उन्होंने भगवान् विष्णु को श्राप देते हुए कहा— यतः धर्म की मयादा को जानते हुए भी हुमने एक श्रमपराधिनी खी का इस प्रकार नृशंसतापूर्ण वध किया है श्रतः इस मर्त्यलोक में तुम्हें सात बार मनुष्य योति में उत्पन्न होना पड़ेगा। सुगु के उसी शाप के कारण धर्म के नारा होने पर पुनः-पुनः लोक कल्याण के लिए भगवान् विष्णु मनुष्य योति में श्रवतीर्ण होते हैं। ॥८३-१०॥।

इस प्रकार विष्णु भगवान को उपर्युक्त शाप देने के उपरान्त महिष भृगु ने शीन ही श्रमनी स्त्री के रिर तथा शरीर भाग को दोनों हाथों में लेकर 'देवि ! तुम्हें विष्णु ने मारा है श्रीर में तुम्हें पुनः जीवित कर रहा हूँ।' कहकर शिर को शरीर भाग में संयुक्त करके 'जी जाओ' ऐसा कहा। श्रीर फिर कहा— 'यदि में सर्वदा सरववादी रहा, सम्पूर्ण धर्मों का जाननेवाला रहा श्रीर सम्पूर्ण धर्म-कार्यों को कर जुका होकें तो मेरे उस सत्य के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हो जाओ।' ऐसा कहकर देवी के शव को शीतल जल से पोंचकर उन्होंने 'जीवित हो जाओ' ऐसा पुनः कहा। भृगु के इन वाक्यों के कहने के उपरान्त ही देवी जीवित हो गई।।।१००-११०।

इस प्रकार मृणु द्वारा जीवित कर देने पर वहाँ स्थित सभी प्राणिष्टन्द सोकर उठी हुई की भाँिति देवी को देलकर अपनी-अपनी वार्षियों से दिशाओं को गुंजरित करते हुए 'यहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहने तो । देवी उस समय भृगु के हारा इस प्रकार पुनः जीवित की गई। देलनेवाले देवताओं के लिए भृगु का यह एक अति अद्मुत कार्य था। व्यवस्थित चिवद्वित वाले भृगु द्वारा पुनः देवी को जीवित देलकर इन्द्र को शुक्र के मय से तिनक भी चैन नहीं मिला और उन्होंने रात को विना रायन किये ही व्यक्ति किया। तदनन्तर भविष्य में घटित होनेवाली दुर्घटनाओं को भली भाँति सोच-विचार कर बुद्धिमान इन्द्र ने अपनी कन्या अपनति से कहा— 'पुत्रि। भृगुपुत्र शुक्र मेरे रात्रु देखों के कल्याण के लिए घोर तप कर रहा है। वह परम बुद्धिमान है, उसके पराक्रम के भय से में अतिराय व्यक्ति है। अतैः तुम वहाँ उसके पास जाओ और वहाँ जाकर मेरे कल्याण के लिए आलस्य तथा तन्त्रा से रहित होकर सावधानी पूर्वक परिश्रम को दूर करनेवाले उसके मन के अनुकूल मधुर उपायों हारा उस की आराधना करो और जिस मकार से भी वह सन्त्रुप्ट हो, उसी प्रकार का अपना व्यवहार रखो। तुम जाओ, अपने कल्याण के लिए मै शाज चुन्हें

शुक्त को समर्पित कर रहा हूं ।' इन्द्र के इस प्रकार कहने के उपरान्त इन्द्रपुत्री जयन्ती ने पिता की सारी बातों को श्रंगीकार किया श्रीर यहाँ प्रस्थित हुई, जहाँ घोर सपस्या में निरत शुक्त समाधि में श्रवस्थित थे । ॥११०-११८॥

जयन्ती ने जाकर देखा कि विजयर्थ शुक्त नीचे शिर किये हुए करण के धूम का पान कर रहे हैं, कोई यन उन्हें उसी प्रकार गिराये हुए हैं, उन्ह से धूम की धारा निकल रही है और शुक्त शान्त मान से समाधि में लीन हैं । उसने वहाँ समीप में जाकर देखा कि शुक्त अपने शरीर में विमृति लगाये हुए हैं और एकदम दुर्चल हो गये हैं । शुक्त को इस प्रकार समाधि में अवस्थित देखकर पिता ने जैसा अपदेश किया था वैसा ही व्यवहार शुक्त की प्रसन्नता के लिए जयन्ती ने करना प्रारम्भ किया । वह शान्त मधुर तथा अनुकूल बचनों द्वारा सर्वद्रा प्रार्थना किया करती थी, समय-समय पर अंगो को दवा दवाकर सुन्दर सुखदाथी अपने कर-स्पर्य से शुक्त को आनन्द पहुंचाती थी । इस प्रकार वत तथा नियम आदि का पालन करते हुए उसने बहुत वर्षो तक वहाँ निवास किया । महान् करोर एवं एक सहस्र वर्षो में समाप्त होनेवाले उस धृक्षपान वत के समाप्त हो जाने पर शुक्त के उत्तर शिव जी प्रसन्न हुए और बरदान देकर उन्होंने शुक्त को उक्त मंत्रशक्त से सम्पन्न कर परम ऐश्वर्यवान बना दिया । ॥१११-१२२॥

[नत समाप्ति के खवसर पर] महादेव ने कहा— 'न्नहान् 1 इस परम कठोर नत का अनुष्ठान खाज तक किसी खन्य ने नहीं किया था। सर्वत्रथम केवल तुमने इसका पालन किया है। ख्रतः अपने इस उम्र तप के प्रभाव, अपनी परम निर्मल बुद्धि, अपने न्नह्मज्ञान, ख्रपने परात्म तथा अपने तेज से तुम अकेले होकर भी सम्पूर्ण देवताओं को पराजित कर सकते हो। भृगुनन्दन । तुम अपने मन को सभी अभिलापाओं को पूर्ण करोगे; किन्तु इस मंत्र को किसी से भी मत बतलाना। द्विजश्रेष्ठ ! इसी से तुम संसार के सभी प्राणियों के विजेता बने रह सकते हो। इस बरदान को देने के बाद शिवजी ने शुक्त को प्रजापति, धनेश तथा ख्रवय्य होने का भी बरदान दिया। इन सारे बरदानों को प्राप्त कर शुक्त मारे ख्रानन्द से पुलिकत हो उठे। उस हर्ष के ख्रवसर पर महादेव के लिए उनके मुख से यह निम्नलिखित दिव्यस्तोत्र बाहर निकाल और ये उसी प्रकार नीचे पड़े हुए विनम्न भाव से महादेव की स्तुति करने लगे। ॥१२२–१२०॥

शुक्र ने कहा—भगवान शितिकण्ड को हमारा नमस्कार है। क्रिक्ट, सुवर्चस, लेलिहान, काव्य, यस्सर, अन्यसःपित, कपर्दी, कराल, हर्यक्ष्ण, वरद, संस्तुत, सुतीर्थ, देवाधिदेव, रहस, उप्पोपी, सुववन, बहुरूप, वेषा, वसुरेता, रुद्र, तप, चित्रवास, हृस्य, गुक्तकेश, सेनानी, रोहित, कवि, राजग्रदा, तद्यक, बीडन, सहस्रिशरा, सहस्राद्य, मीहुप्, वर, भव्यरूप, दवेत, पुरुप तथा गिरिश को हमारा नमस्कार है। अर्क, वली, अञ्चप, सुत्तुस, सुपक्ष, पन्दी, मार्गव, निपन्नी, तार तथा स्वत्त को हमारा नमस्कार है। चपण, ताम, भीन, उम, शिव, महादेव, शर्व, विदयद्वप, शिव, हिर्गय, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, मध्यम, वास्तोप्यति, पिनाक, सुक्ति, केवल, न्माच्याप, दत्त, स्थायु, भीपण, बहुनेत्र, धुर्य, त्रितेत्र, ईश्वर, कपाली, धीर, ग्रस्य, त्र्यन्वक, बसु, पिराङ,

पिंगल, श्रहण, पिनाकी, इपुमान, तथा चित्र की हम नमस्कार करते हैं । रोहित, दुन्दुस्य, एकपाद, श्रज, बुद्धिद, श्वाराय, गृहस्य, यति, ब्रम्नचारी, सांख्य, योग, व्यापी, दीव्तित, श्रनाहत, शुर्व, भन्येश, यम, रोधस, चेकितान, ब्रह्मिष्ठ, महर्षि, चतुप्पद, मेध्य, रची, शीघ्रग, शिखराडी, कराल, दंप्ट्री, विश्ववेधा, मास्यर, प्रतीत, सुरीस, सुमेधा, बर्, श्रविकृत, भीषण, शिव, सीम्य, मुख्य, धार्मिक, शुम, श्रवध्य, श्रमृत, नित्य, राहित, व्याप्त, विशिष्ट, भरत, साची, होम, सहमान, सत्य, श्रामृत, कर्चा, पर्ह्य, शूली, दिव्यवन्तु, सोमपा, आज्यपा, घूमपा, ऊप्मपा, शुचि, परिधान, सबीजात, मृत्यु, पिशिताश, सर्व, मेघ, विद्युत, व्यादृत, वरिष्ठ, भरित, तरज्ञ, त्रिपुरा, तीर्थ, श्रवक, रोमरा, तिग्मायुध, ज्याख्य, सुसिद्ध, पुलिस्त, रोचमान, चएड, स्फीत, ऋपम, ब्रती, युझमान, शुचि, कध्वेरेता, श्रमुरप्त, स्वव्न, गृत्युष्त, यश्चिय, कृशानु, प्रचेता, बह्नि, निर्मल, रत्तोत्र, पशुप्त, त्रावित्र, स्वसित, विभान्त, महान्त, त्रार्युं, दुर्गम, कृप्ण, जयन्त, सम्पूर्ण लोकी के ईस्वर, . श्रनाश्रित, वेध्य एवं समस्त संसार में सम रूप से श्रापिष्ठित रहने वाले प्रभु को हमारा नमस्कार है । हिरएय-थाहु, ब्यास, मह, सुकर्मा, प्रसद्ध, ईशान, सुचजु, चिप्रेषु, सदश्व, शिव, मोत्त देनेवाले, कपिल, पिशंग, महादेव बुद्धिमान, महाकान, दीष्ठ, रोदन, सह, दृद्धन्वी, कवची, स्थी, चरूथी, मृगुनाथ, शुक्त, गहरेष्ठ, वेघा, श्रमीय प्रशान्त, सुमेधा, वृष श्रीर मृगचर्म धारण करनेवाले विश्व स्वरूप दुमको हम प्रणाम करते हैं। हे सगवन् । पशुपति तथा मृतों के स्वामी तुम्हें हमारा नमस्कार है। प्रणव तथा ऋक् यजु सामवेद स्वरूप, स्वाहा, स्वरा एवं वपट्कार स्वरूप तथा मंत्रात्मा तुमको हमारा नगस्कार है। त्वच्टा, धाता. कर्चा, संसार के चतुःश्रोजमय, मृत, मञ्च, मयेश तथा कर्मस्वरूप तुम्हारे लिए हमारा श्रानेक नमस्कार है। वसु, साध्य, रुद्र श्रादिस्यादि देवताश्रों के स्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तुम विष, पवन तथा देवस्वरूप हो । श्रम, सोम श्रादि यहाँ की विधि को जानने वाले, पर्गु, मंत्र तथा श्रीपधि रूप, स्वयं उत्पन्न होनेवाले, श्रज, श्रपूर्वपथम (जिसके पूर्व तथा प्रथम कोई नहीं उत्पन्न हुआ था) प्रजापति तथा ब्रह्मात्मा तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है । तुम खात्मेरा, श्रात्मवस्य, सर्वेरा, श्रातिराय, सर्वमृताङ्गमृत (संसार के सभी जीवों के शरीर रूप) तथा भ्तात्मा हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तुम पृथ्वी, श्रान्तरिज्ञ, विव्यस्यरूप तथा महान् हो, जनस्तप तथा सत्यस्वरूप हो, तुमको हमारा नमस्कार है । श्रव्यक्त, महान्, समी जीवधारियों के इन्द्रिय रूप, त्रात्मज्ञ, विशेष एवं सर्वातमा तुमको हम नमस्कार करते हैं। नित्य, त्रात्मिलिंग, सृक्ष्म, इतर, बुद्ध, विभव तथा मोल्स्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तीनों इहलोकों में तुम्हें नमस्कार है, तीनों परलोकों में तुम्हें नमस्कार है, चारों युगों में महदादि सत्य पर्यन्त निखिल पदार्थ स्वरूप तुमको हम नमस्कार करते हैं। यदि इस स्तोत्र में सुमत्ते कोई त्रुटियाँ वा स्सलन हो गया हो तो हे ब्राह्मणों के रक्क ! आप यह जानकर कि 'यह मेरा भक्त है' मुक्ते च्रमा करेंगे । ॥१२८-१६८॥

सुत ने कहा — इस प्रकार ऊपर कहे गये स्तोत द्वारा नीललोहित भगवान् शंकर की स्तुति कर शुक्र विरोप विनम्न हो हाथ जोड़कर जुप हो गये। भगवान् शिव प्रीतिपूर्वक शुक्र के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श कर यथेष्ट दर्शन देने के उपरान्त वहीं अन्तिहित हो गये। देवाधिदेव शंकर के अन्तिहित हो जाने पर शुक्त ने व्यपने समीप दासी रूप में श्रवस्थित इन्द्रपुती जयन्ती को देसकर यह कहा—'हे सुन्दरि ! क्षुत्र हिम निस्तरी पुत्री हो, जो मेरे साथ इस तपस्या में श्रानेक फठोर दु हो। का श्रानुभन कर रही हो । श्रीरि किस लिए इन घोर तपस्या के नियमों का पालन करती हुई मेरी सेना में दचिचत हो ? सुन्दिरि ! सुश्रीणि ! सुम्हारि इम श्रपूर्व भिक्त, विनय, सयम, कप्टसिहेप्णुता तथा स्नेह से में सुन्हारे उत्पर श्राति प्रसन्त एव सन्तुष्ट हू । वरारोहे ! सुम्हते तुम क्या चाहनी हो ? सुन्हारी क्या इच्छा हे ? उते तुम श्रवश्य प्राप्त करोगी ! सुन्हारे मनोरथ को म श्राज श्रवश्य पूर्ण कन्देगा, भने ही वह श्राति दुष्कर वर्षों न हो । ॥१६२-१०४॥

शुक्त के ऐसा कहते पर जयन्ती ने कहा-- महान् । मेरे सारे मनोरथों को श्राप श्रपने तपोपल से जान सकते हैं, श्राप से इस जगर में कोई भी यस्तु श्रज्ञात नहीं है।' जयन्ती के इस प्रकार कहने पर शुक्र ने श्रपनी दिन्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरथ को जानकर कहा—'मुन्दरि ! मुत्रोसि ! नीले कमल के समान च्यानप्रर्णवाली ! वामलोचने ! मृदुभाषिणि ! सुयोग्य ! देवि ! मेरे साथ दस वर्षो तक समस्त प्राण्यारियों के विना देखे यदि सयोग की इच्छा कर रही हो तो श्रपने मनोवाब्छित को मुफ्तमे तुम प्राप्त करोगी। हे नवोढे ! ऐसा ही होगा, चलो श्रपने घर चर्ने ।' ऐसा कहकर शुक्र श्रपने घर चले श्राये श्रीर वहाँ श्राकर जयन्ती का पाणित्रहण सस्कार किया, फिर श्रवनी माया सेससार के सभी जीवों से श्रदृश्य होकर दस वर्ष तक उसके साथ सहवास किया । शुक्त को श्रपना मनोरथ प्राप्त कर तपीवन से लोटते देख दिति के सभी प्रत्रमण प्रसन्न होकर उन्हें देखने के लिये उनके घर गये, पर वहाँ जाकर माया द्वारा विषे हुए शुक्त को वे नहीं देल सके तो यह सोचकर कि 'वह शुक्त की छाया रही होगी' वे जैसे श्राये थे वैसे लीट गये। उधर वृहस्पति ने शुक्त को जयन्ती के कल्याण की इच्छा से सन्तुष्ट करने के लिए दस वर्षों तक वरदान द्वारा वँधा हुआ जानकर, श्रोर यह सोचकर कि इस श्रविध के भीतर देखों के साथ शुक्र की भेंट तो हो नहीं सकती, इन्द्र की प्रेरणा से शुक्त का रूप धारण किया श्रीर राक्तसों को बुलाया। बुलाने पर श्राये हुए राक्तों को देखकर शृहस्पति ने कहा---'मेरे यजमानों का स्वागत हे । तुम लोगों के कल्याएा के लिये मे तपोवन से श्रा गया । वहाँ जिन विद्यार्यों को मैने पात क्यि। है उन्हें तुम लोगों को पढ़ाऊँगा।' गुरु की ऐसी बार्ते सुन प्रमुदित होकर विद्या प्राप्त करने के लिए सभी टैत्यगण एकत्र हो गये । उधर दस वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त शुक्त ने श्रपने यजमानों को देखने की इच्छा की । यह सुना जाता है कि उक्त श्रयधि की समाप्ति -के उपरान्त शुक्त के सवीग से जयन्ती में देवयानी की उत्पत्ति हुई। तदनन्तर शुक्त ने जयन्ती से कहा---'देवि ! शुचि हिमते ! चचल ताकनेवाली ! विशाल नेते ! पतिवते ! मे स्रव अपने यजमानों की देखमाल के लिए जा रहा हूँ ।' शुक्त के इस प्रकार कहने पर जयन्ती ने कहा — प्रहान् ! महान् वत करनेवाले ! आप अपने भक्त अधुरों की दितकामना अवस्य करें, सज्जनों का यही धर्म है। आपके इस धर्म को मै नप्ट नहीं करना चाहती।' ॥१७५-१८८॥

जयन्ती के इस प्रकार सहमत हो जाने पर शुक्त श्रपने शिष्यों के पास, जो बुद्धिमान् देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्त रूप से बञ्चित किये गये थे, गये थ्यौर बोले—'देल्यवृन्द 1 श्रपनी सेवा द्वारा भगवान् शिव को जिसने प्रसन कर लिया है ऐसा श्राप लोगों का गुरु शुक्त में हैं. मुक्ते ही शक समर्था, सब लोग यह ध्यानपूर्वक सन लो कि तुम सभी मुहस्पति के घल से छले गये हो ।' ऐसी आवक बातें बोलते हुए राम को एकाएक देखहर सभी दैत्यगण किकर्तव्यविमुद्र हो गये और इतने पर भी उन दोनों ही महानुभावों को वहाँ विराजमान देख वे व्यारचर्यचिकत रह गये और एकदम मुद्रों की माँति कुछ भी न जान सके कि बास्तविक स्थिति क्या है ? इस प्रकार श्रपने शिष्यों को किंकर्तव्य-विमृद्र देख ग्राफ पुनः बोले-दिलाइन्द्र ! तुम लोगों का व्याचार्य ग्रुफ में हूँ, श्रीर यह मेरे स्वरूप में दूसरा व्यक्ति देवताओं का गुरु बृहस्पति हैं । इपर आयो, मेरे पीड़े-पीड़े चलो, इस बृहस्पति को छोड़ हो ।' शुक के इस प्रकार कहने पर भी देखगण जब एक ही स्वरूपवाले दोनों महानुमावों का देखकर उन दोनों में से श्रपने गुरु को भती भाँति निश्चित नहीं कर सके कि कीन हैं, तब धर्यपूर्वक तपस्यी बृहस्पति ने सजसों से कहा-- है देखबृन्द ! तुम लोगों का श्राचार्य शुक्र में ही हूं, यह मेरे ही समान रूपधारी बहस्पति है । हे असरगण ! यह तम लोगों को हमारा रूप धारण कर विमोहित कर रहा है ।' बृहस्पति की बातें सन दैत्यों ने एक स्वर से कहा-- 'यह हमारे गुरु श्राज दस वर्षों से निरन्तर हम लोगों को पदाते श्रावे हैं. यही संसार के सभी तत्वों के मूल में प्रवेश करने के इच्छुक, ब्रुवानी महर्षि हमारे गुरु भगवान शुक्र हैं। ऐसा कहकर उन सभी दैरवाँ ने बहुत दिनों के निरन्तर सहवास के श्रभ्यासी होने से मोहित होकर बृहत्पति को ही प्रसाम कर श्रमिनन्दत किया श्रीर उन्हीं के उपदेशों को श्रहीकार भी किया । क्रोध से लाल नेत्रवाले उन सभी श्रमरों ने श्रक से कहा- पही हम लोगों के हितेच्छु हमारे सच्चे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु नहीं हो. श्रदः यहाँ से चले बाब्रो । यह चाहे शुक्र हों श्रयवा पृहस्पति ही वर्षों न हीं, यही हमारे गुरु मगवान् हैं, हम सब लोग इन्हीं की प्राज्ञा में स्थित हैं, हम लोगों के लिए यहां कल्याएपद भी होगा. प्रातः तम यहाँ से शीव्र चले जायो, देर न करो । ॥१८८-२००॥

देखगण द्युक्त को इसे प्रकार की अपमानमूर्ण बातें कहकर बृहस्पित के समीप चले थाये । जब अपने द्वारा बताई गई महाफल्याण की वातें व्यक्षरों ने नहीं मानी तब भुगुनन्दन सुक्त जी उनके इस गर्व से बहुत कुद्ध हुए श्रीर वोले—'देल्यहन्द ! मेरे बार बार के समम्प्राने पर भी तुम लोंग मेरा कहना नहीं मान रहे हो, श्रवः हुम लोंगों की चेतना नष्ट हो जायगी श्रीर इस होनेवाले भावी संप्राम में पराजय प्राप्त करोंगे।' देखों से ऐसा कहकर शुक्त जैसे श्राये थे वैसे वापस चले गये। शुक्त द्वारा राल्सों को शापित जानकर बृहस्पित श्रपना मनोर्थ सफल समम्प्र श्रवित मस्त्र हुए श्रीर तत्त्रण श्रपने वास्त्रविक स्वरूप में प्रकट हो गये। इस प्रकार श्रपनी वृद्धि हारा राल्सों के निश्चय ही मरा जानकर वे स्त्रार्थ हो श्रन्तिहिंत भी हो गये। वहाँ से बृहस्पित के चले जाने पर देखगण विशेष हुखी हुए श्रीर परस्पर कहने लगे—'हाय ! हम लोग दले गये, श्रविरा के पुत्र बृहस्पित ने हमें चारों श्रोर से चीपट कर दिया। उसकी माया हारा हम लोग श्रपने अपने मनोर्थों से बिश्चत कर दिये गये।' इस प्रकार श्रविराय दुखित एवं श्रसंतुष्ट होकर वे सभी प्रहाद को श्रागे कर श्रुक के पीक्षे-पीक्षे पुनः श्रीप्रता-

पूर्वक गये । वहाँ शुत्र के पास पहुंचकर वे एकदम चुप होकर खडे हो गये । श्रपनी शरण में यज मानों को पुत आया देखकर शुक्त ने कहा - मिरे वार-नार के सममतने पर भी तुम लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया श्रत उसी मेरे श्रपमान के कारण तुम पराजित हुए हो।' इस प्रकार श्रावेश में बोलते हुए शुरू से श्चांस् गिराते हुए प्रह्लाद ने कहा-'हे भार्गव! आप हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में न छोड़िये! हम सभी त्राप के त्रधीन है, त्रापके सेवक है, त्रापके भक्त है. हमें त्रपनाइये । वहा त्रापको पहले न देखकर हम लोग छत्ते गये। देवगुरु ने हम सनको विमोहित कर लिया। हम लोग श्रापके कितने सच्चे भक्त हैं---इसे श्राप श्रपनी तपोमयी दिव्यदृष्टि से जान सकते हैं । हे भृगुनन्दन ! यदि श्राप ऐसी भीषण् परिस्थिति में हम लोगों के उपर प्रसन्न नहीं होते, श्रीर हम सनके श्रिनिष्ट चिन्नन में ही निरत रहते हैं तो हम लोग यहाँ न रहकर रसातन को चले जायँगे ।' इस प्रकार ऋति दीन वचना द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भृगुपुत्र शुक्र के हृदय में देखों के प्रति श्रनुकृषा तथा करुणा की उत्पत्ति हुई, श्रीर सभी वृत्तान्तों की यथार्थत सममत्तर प्रपने बड़े हुए कोघ को उन्होंने वरा में किया खोर बोले-- 'श्रच्छी वात है। खन तुन लोग मत डरो श्रोर रसातन को मत जाश्रो । किन्तु मेरे बहुत सचेष्ट रहने पर भी मविष्य में होनेवाले जो श्रनर्थ है वे तो श्रवश्य ही षटित होंगे, उन्हें मै भी श्रान्त्रया नहीं कर सकता। विधि विधान बलागन है। तुम लोगों की चेतना नष्ट हो जाने का जो प्रथम अभिगाप मैने दिया था उसे तो आज ही पास करोगे। एक बार देवताओं को जीतकर भी अपनी बारी त्र्याने पर तुम सब पाताल लोक को प्राप्त करोगे । क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसी ही वार्ते कहीं थीं। मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने इतने दिनों तक इस विग्राल त्रैलोनय का उपभोग किया है। देवताओं के शिर पर शासनाधिरूढ़ होकर तुम लोग दस युग निना चुके हो। इतने ही दिनों के लिए तुम लोगों के राज्य को ब्रह्मा ने कहा भी था । हे पह्लाद ! सार्विंगिक नामक मन्वन्तर में तुम्हें पुन बैलोक्य का राज्य प्राप्त होगा त्रोर तुम्हारा पौत्र बल्ति उस समय समस्त लोकों का स्रधीश्वर होगा । इस प्रकार की बातें स्वय विप्ताु ने तुम्हारे पोत्र बिल के विषय में मुक्तमे कही है। विप्ताु (वामन) द्वारा बिल को वचन बद्ध करके नै लोक्य के ले लेने पर वे सारी बातें निरचय ही घटित होंगी। यत उसकी पृष्टुतियों सत्य से विमिश्रिन है श्रत सुनसन्त होकर स्वयन्त् ने यह राज्य प्रदान किया है। मुभाने ईरवर ने यह पहले ही कह दिया था कि देवनात्रों के राज्य पद पर बलि ऋधिन्ठित होगा, इसी कारणवश उस समय की प्रनीत्ता काला हुआ वह श्रदृश्य भाव से स्थित है। स्पयम्मू ने श्रातिअसन्त होंकर तुन्हें जो श्रन्य वरदान दिया है, उसके लिए इस समय निरुत्सुक होकर सभी श्रम्रुरों के साथ तुम जुपचाप स्थित रहो । हे समर्थ ! उन भविष्य में घटित होनेवाली घरनान्त्रों को जाननेवाले ब्रह्मा द्वारा नियेव किये जाने के कारण में सारी बातें तुमको नहीं बतला सकता, जो भविष्य में घटित होंगी । ये दोनों हमारे शिष्य हे जो बृहस्पति के समान प्रमावशाली है, देवताओं के साथ युद्ध छिडने पर ये तुम लोगों की रत्ना करेंगे। परम उदार शुक्राचार्य के इतना कह चुकने पर समहन श्रमुरगण् श्रति प्रमुदित हो महारमा प्रह्लाद के साथ श्रपने निवास की श्रोर प्रस्थित हो गये । शुक्र के कथनानुसार उन लोगों ने एक बार श्रोर विजय प्राप्त करने की

श्रासा बॉक्कर विविध प्रकार के सलालों से सुसिजित होकर देवताशों को युद्ध के लिए ललकारा । देवताशों ने भी श्रमुरों को संमाम के लिए राणाक्षण में इस प्रकार उपस्थित देखकर सभी राण सामिधों से सुसिजित हो घोर युद्ध किया । उस देवासुर संमाम में इस प्रकार घोर युद्ध होते हुए जब सौ वर्ष व्यतीत हो गये तब श्रमुरों ने देवताशों को जीत लिया । पराजित देवताशों ने परस्पर मन्त्रणा की कि 'यज करके हम लीग उन होनों श्रपने विश्व है साथी शुक्त के शिष्य राण्डामर्क को जब बुलाएँगे तभी श्रमुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार मन्त्रणा कर लेने के उपरान्त यज्ञ का समारम्भ कर उन दोनों को शुलाकर देवताशों ने कहा — 'वित्रपुम ! श्राप लोग श्रमुरों को छोड़ दें, हम सभी देवगण राज्यों को जीतने के बाद श्राप दोनों की शरण एवं श्राज्ञा में रहेंगे।' इस प्रकार राण्डामर्क को पद्यन्त्र द्वारा श्रपनी श्रोर मिला लेने के बाद जब देवताशों ने राज्यों के साथ युद्ध किया तब ये सचमुच विजयी हुए। दानवगण इस बार पराजित हो गये । श्रमुशक द्वारा परित्रक होने एवं प्रमुख सेनापतियों की ग्रस्त हो गुर । दानवगण इस बार पराजित हो गये । श्रमुशक द्वारा श्रपदस्थ किये जाने पर ये सभी श्रोर से निराधार होकर स्तातल को चले गये । इस प्रकार प्रवित्ताशों द्वारा श्रपदस्थ किये जाने पर ये सभी श्रोर से निराधार होकर स्तातल को चले गये । इस प्रकार देवताशों द्वारा श्रव कर्ट देकर श्रमुरगण विवय किये गरे । श्रम्यी पर धर्म के श्राति श्रीधल हो जाने पर भृत के राण्वय भगवान ने पुनः जन्म धारण कर धर्म की व्यवस्था एवं श्रधर्म करनेवाले राज्ञों का इस प्रकार संहार किया था । ॥२०१-२३५॥ .

पूर्वकाल में भगवान् ब्रह्मा ने ऐसा कहा था कि जो ध्यसुर दैत्यराज महाद के प्रमुखासन में नहीं रहेंगे, वे मनुष्यों द्वारा मारे जायेंगे। चाह्यप मन्वन्तर में धर्म से नारायण भगवान् विप्णु का एक घंशा-वितार हुआ था। उनके प्रार्माव के परचात् वैवस्वत नामक मन्वन्तर में देवताओं ने थनों का श्रमुण्ठान किया था। उस यह में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे। चौथे मन्वन्तर में, जब कि देवगण श्रस्थन्त विपिष्ठ में केंसे थे, हिरएयकशिषु के वध के लिए समुद्रान्त में नृतिहावतार हुआ था। इस द्वितीय नृतिहावतार के व्यवसर पर भगवान राष्ट्रर पुरोहित थे। सातवें मन्वन्तर में, जब कि तीनों लोक दैरथराज वित के श्रयीन थे, त्रेतायुग में भगवान का तीसरा चागन नामक श्रवतार हुआ था, जिसमें स्वयं धर्मराज पुरोहित के पद पर श्रासीन थे। हे विवयन्द ! विप्णु भगवान की यह तीन दिव्य उत्पत्तियों कही जाती हैं, मनुष्य योनि में जो श्रन्य सात उत्पत्तियों शुक्त के साप के कारण हुई हैं, श्रव उन्हें दुनिये। सर्ववथम त्रेतायुग में, जब कि धर्म का एक चतुर्य श्रंग नष्ट हो गया था, मार्कप्रदेय को पुरोहित कर मगवान दत्तित्र्य में, जब कि श्रवतीर्ण हुए थे। फिर पन्द्रहवें त्रेता युग में उत्ति को आगे करके मान्याता नामक चक्रवर्ती राजा के रूप में वेपाचवीं बार उत्पन्न हुए थे। फिर उत्तीत्र त्रेता युग में निसिल लित्रय वंग को विनष्ट करनेवाते महर्षि जनदिम के पुत्र के रूप में बद्रार्थ में, महर्षि विरोह के पौरोहित्य में दराय युग से विपणु मगन-सम्बन्द जी रावण के विनाशार्थ सातवीं बार श्रवतीर्ण हुए थे। फिर श्रव्यदीर्थ विष्ठ के पौरोहित्य में दराय युत सम्बन्द जी रावण के विनाशार्थ सातवीं बार श्रवतीर्ण हुए थे। फिर श्रव्यदीय विद्यु के पौरोहित्य में दराय युत सम्बन्द जी रावण के विनाशार्थ सातवीं बार श्रवतीर्ण हुए थे। फिर श्रव्यदीर्थ हिए थे। फिर श्रव्यदीर्थ के पौरोहित्य युग में विपणु मगन

वान, पराशर मुनि के संयोग से, वेदव्यास के रूप में, जातूकार्य के पौरोहित्य में उत्पन्न हुए थे, जो श्राठवाँ अवतार था। धर्म की व्यवस्था तथा राज्ञसों के विनाशार्थ नवीं बार बुद्ध भगवान् , जिनके नेत्र कमल की तरह सुन्दर थे, देवताओं के समान सुन्दर स्वरूप धारण कर हैपायन को पुरोहित बना कर उत्पन्न हुए थे। उसी युग की समाप्ति के त्रावसर पर, जब कि सन्ध्यांश मात्र रोप रह जाता है, भगवान का दशम त्रावतार विप्णुयरा के पुत्र रूप में किल्क के नाम से होगा, जिसमें याज्ञवल्क्य पुरोहित होंगे। यह दसवाँ अवतार, जो भविष्य में होने वाला है, संसार के सभी विधर्मी जीवें को तथा पापएडों को चारों स्रोर से एकदम शान्त करके रात-रात सहस्र-सहस्र शुस्तास्त्र धारण् करनेवाले बासणों के साथ होगा, श्रीर शहर राजाश्रों को इस पृथ्वी से निःशेप कर देगा । बाहाणों से द्वेप करनेवाले शबुद्धों के संहार करने के लिए ही वह किल्क अवतार होगा । उस पच्चीसर्वे कलियुग में अपने सैनिकों के साथ स्वयम समुद्र पर्यन्त तक शूदों को भली भाँति दराड देकर एव उन्हें परिशुद्ध करके ही वह कल्कि श्रवतार विश्राम लाभ करेगा । चक्र को धारगाकर भगवान् का वह अवतार दुष्टों का श्रीर प्रायः उन श्रथार्मिक शूदों का समूल विनाश कर देगा । तदुपरान्त सैनिकों के साथ किलक भगवान् त्रापने उद्देश्यों को चरितार्थ करेंगे जिससे प्रजाएँ त्राति सन्तुष्ट हो उनकी साधना में निरत होंगी। श्रीर तदनन्तर एक बार पुनः विना किन्हीं कारणों के ही प्रजाएँ श्रापस में विधि विधान से प्रेरित होकर श्रज्ञान में फँस कर कोप के वश हो जायँगी । उस समय श्रवधि समाप्त हो जाने के कारण भगवानु किंक भी श्रान्तिहित हो चुके रहेंगे । जिससे सभी लोग संप्राम में एक दूसरे को मार पीट कर श्राति दुखित होंगे । इस प्रकार सभी प्रजावर्ग स्त्री तथा परिवार से विहीन होकर वर्ण तथा त्राश्रम धर्मों से च्युत होकर ऋपने श्रपने पुरों तथा नगरों को भी छोड़ देंगे । उस युग विनाश के अवसर पर देश के लोग अटारियों के वेचनेवाले, चौराहे शिवमूर्ति के बेचने वाले तथा ख्रियाँ केराराशि श्रयवा सतीत्व को बेचनेवाली उत्पन्न होंगी। सभी लोग छोटे छोटे शरीर वाले तथा घ्राल्पायु होंगे, वन में घर वनायेंगे, नदी तथा पर्वतीय प्रान्तों में निवास करेंगे । कन्द, मूल, पत्ते तथा फलों को खाकर जीवन यापन करेंगे। चीर, चमड़े तथा मुगचर्म को पहनने वाले, घोर संकरवर्ण, उत्पात तथा दु:खों से सताये गये, निर्धन तथा अनेक आपिचयों से वे विरे होंगे । किल्युग की समाप्ति तथा सतयुग के प्रारम्भ के उस सिधकाल के आने पर इसी प्रकार के अनेक करों से युक्त वे सारी प्रजाएँ कलियुग के साथ ही विनष्ट हो जायँगी । कलियुग के व्यतीत हो जाने पर सतयुग का प्रारम्भ होगा । इन समस्त देवता तथा राज्ञसों के बृतान्त एव यदुवरा के प्रसंग में कृष्ण भगवान के यशस्त्री वंश के सिन्दिन्त बृतान्त को में मली मॉित कह चुका। श्रव इसके उपरान्त तुर्वेष्ठ, पूरू, दुब्रु तथा श्रनु के वरा ब्तान्त को कह रहा हु। ॥२३५-२६३॥

श्री मातस्य महापुगर्या में श्राप्तुरराप नामक सेतालीसवाँ श्राप्याय समाप्त । ॥४७॥

## ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा--ऋषिवृन्द ! ययातिपुत्र तुर्वमु का पुत्र गर्मे था, जिसका पुत्र गोंभानु हुआ। गोभानु का पुत्र बीर त्रिसारि था, बो कभी रात्रुओं द्वारा पराजित नहीं हुआ । त्रिसारि का पुत्र करंपम या, जिसका पुत्र भरत था । पीरव पुत्र निप्पाप दुष्यन्त था, उसका पुत्र श्रकल्मप था। माचीन काल में वृद्धावस्था के परिवर्तन के प्रावसर पर यथाति के शाप के कारण तुर्वेश का वंश स्वयं असिद्ध न रहकर पौरव (वृरु के वंग्र) बंग्र में सम्मिलित हो गया था। दुप्यन्त का पुत्र राजा वरूथ था। बरूथ से श्राएडीर नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र संधान, पाएड्य, केरल, चोल तथा कर्षी थे । जिनके सुसमृद्ध देश पाग्डब, चील तथा केरल नाम से विख्यात हैं। दुधु के दो शर पुत्र सेतु तथा केतु थे। सेतु का पुत्र रास्त्रान् था, जिसका पुत्र गन्धार हुआ । उसी के नाम से गान्धार नामक महान् देश विख्यात है। गन्धार के श्वारह नामक प्रदेश में उत्पन्न ग्रह्म बहुत ही श्रेष्ठ केटि के होते हैं। गान्धार का पुत्र धर्म था, जिसका पुत्र घृत हुत्र्या, घृत से विदुप नामक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या, उसका पुत्र भवेता हुत्र्या । प्रचेता के सी पुत्र थे जो सबके सब उत्तर दिशा में स्थित म्लेच्छ राष्ट्रों के अधीरथर थे। अनु के तीन परम धार्मिक तथा क्ष्म सभानर, चान्तुप तथा परमेषु नामक पुत्र हुए । सभानर का पुत्र विद्वान् राजा कोलाहल हुन्या । कोलाहल का धर्मीरमा पुत्र संजय नाम से विख्यात या । संजय का चीर पुत्र पुरंजय हुन्त्रा, पुरंजय के पुत्र महाराज जन-मेजय हुए । इन राजिप जनमेजय के महाराख नामक पुत्र हुत्या, जो इन्द्र के समान प्रतिष्ठित तथा यरास्वी राजा था । उस महाराल का परम धार्मिक, सातों द्वीपों का अधिपति चक्रवर्ती महामना नामक पुत्र था । महा-मना ने दो बिख्यात पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम धर्मन्न उशीनर तथा तितिन्त थे। उशीनर की पाँच खियाँ श्रेष्ठ राजवंश में उत्पन्न हुई थीं, उनके नाम भृशा, कृशा, नवा, दशीं तथा देवी दपद्वती थे। इन पाँची लियों के गर्म द्वारा उत्पन्न होनेवाले उशीनर के पुत्रगण श्रपने वंश के नेता तथा उद्घारक थे, जो श्रपने पिता की घोर तपस्या के प्रभाव से परम धार्मिक स्वभाववाले थे। भृष्ठा का पुत्र नृग तथा नृग का पुत्र नव था, कृशा के गर्भ से कृश नामक पुत्र उत्पत्र हुआ, और दर्शों के गर्भ से सुत्रत नामक एक पुत्र हुआ। इपद्वती का पुत्र शिवि हुआ, जी श्रीशीनर राजा शिवि के नाम से विख्यात था। शिवि के लोकविल्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो शिविगए। के नाम से विल्यात थे; उनके नाम पृथुदर्म, सुवीर, केकय तथा भद्रक थे। इन पुत्रों के समृद्ध देश केकय, भद्रक, तथा सीवीर नाम से विख्यात थे। अन्य पुत्र नृग के देश पीर तथा केकय थे । सुत्रत की अम्बष्ठा तथा कृष्ण की दृषला नामक पुरी थी, नव नामक पुत्र का देश नवराष्ट्र नाम से विख्यात था । श्रव तितिज्ञ नामक पुत्र के परिवार का वर्णन सुनो । तितिज्ञ पूर्व दिशा में श्रति विस्यात राजा हुन्या या, उसका पुत्र बृहद्रथ था, जिसका पुत्र सेन हुन्या । सेन के संयोग से सुतपा नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, सुतपा का पुत्र (दैह्यराज) बलि हुन्ना, जो श्रपने वंशपरों के विनष्ट हो जाने पर पुतः सन्तित प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ था । महात्मा (बामन) द्वारा बन्धनों से वॉर्ध

· :: गवे महाशोगी उस विल ने पाँच त्तेत्रज पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सब के सब राजा हुए। बिल के उन पुत्रों के नाम ऋंग, बंग, सुहा, पुगड़ तथा कलिंग थे, जो बिल के चैत्रज पुत्रों के नाम से पुकारे जाते थे। वे पुत्रगण ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होकर बलि के वंशवर्द्धक हुए । ॥१-२५॥

पूर्वकाल में परम सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने बुद्धिमान् बिल को महायोगी तथा कल्पपर्यन्त चिरजीवी होने का वरदान दिया था । इसी के साथ संप्राम में अनेयता, धर्म में उत्तम बुद्धि, त्रिकालज्ञता, प्रसव में प्रधानता, युद्ध में अनुपम विजय तथा धर्म में तत्त्वार्थदर्शन की प्राप्ति का भी वरदान बलि को ब्रह्मा द्वारा मिला था, जिसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य तथा शूट्र-इन चारी वर्णी की व्यवस्था तथा स्थापना करने वाला हुआ । बिल के उन पाँच लेकज पुत्रों के श्रंग, वंग, सुसक, पुराडू तथा कर्लिंग नामक पाँच वंरा मरुयात हुए । श्रव श्रंग के पुत्रों का वर्णन सुनिये । ॥२६-२८॥

म्रुनियों ने कहा—महात्मा विल के वे पाँच द्तेत्रज पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे ? विल की की का क्या नाम था ? श्रीर कीन से ऋषि उनके पुत्रों के जन्मदाता थे ? उन्होंने किस प्रकार बिल की की के गर्भ द्वारा इन पुत्रों को उत्पन्न किया ? उस ऋषि के माहात्म्य तथा प्रभाव को हम लोग विस्तारपूर्विक सुनना चाहते हैं, कृपया वतलाइये । ॥३०-३१॥

सत ने कहा-ऋषिवृन्द ! प्राचीन काल में उशिज नाम से विख्यात एक विद्वान् ऋषि थे । इन महात्मा की पत्नी का नाम ममता था। उशिज के छोटे माई वृहस्पति महान् तेजस्वी थे। एक बार कामवश होकर उन्होंने अपने बड़े भाई की पत्नी ममता के पास जाकर काम प्रार्थना की। सुन्दरी ममता ने अपने देवर वृहस्पति से कहा---'मैं सम्प्रति त्रापके वहें भाई उश्जि के संयोग से गर्भवती हूँ, खतः ऐसा अनुचित प्रस्ताव मत कीजिये, यह विचार छोड़ दीजिये । महाभाग्यरााची बृहस्पते ! त्राप के इस व्यवहार से मेरा गर्मावस्थित रािशु, जो त्र्याप के बड़े भाई उशिज के संयोग से है और सभी श्रंगों से समन्वित हो चुका है, वेदों का उच्चारण करता है, श्वतः वह कुपित हो जायगा। श्रीर भी, हे सुरश्रेष्ठ! श्रापका बीर्य कभी निष्फल होने वाला नहीं है । श्वतः ऐसे श्रवसर पर श्राप मेरे साथ समागम नहीं कर सकते, श्रथवा है प्रमों ! इस श्रवसर के व्यतीत हो जाने के उपरान्त त्र्याप जैसा कुळ उचित समर्फेंगे करेंगे ।' ममता के इस प्रकार मली भाँति समभ्ता कर कहने पर भी परम तेजस्वी बृहस्पति इतने कामासक्त हो गये कि महात्मा होने पर भी श्रपने चंचल मन को वश में नहीं कर सके । श्रीर श्रन्ततः समागम की इच्छा न करनेवाली उस ममता के साथ उन्होंने बलात् समागम किया ही । वीर्य पात करते समय गर्भस्थ शिशु ने बृहस्पति से कहा----'तात बृहस्पते ! इस उदरस्थली में दो पुरुषों द्वारा छोड़े गये बीवों से उत्पन्न होने वाले दो गर्मों की श्रवस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि श्राप भी अप्रमोध बीर्य बाले हैं और भै यहाँ पर पहले ही से आ चुका हूँ ।' गर्भ के ऐसा कहने पर क्रुद्ध होकर भगवान वृहस्हित ने श्रपने च्येष्ठ भाई उशिज के संयोग से होने वाले उस गर्भावस्थित शिशु को शाप

<sup>ै</sup>स्वज वे पुत्र माने गये हैं जो अपनी विवाहिता रती में दूसरे पुरुष के संवोग से उत्पन्त हों। ये भी बारह प्रकार के पुत्री म से एक माने गये हैं।

देते हुए कहा— पिसे व्यानन्द के व्यवसं पर गर्मावस्थित होकर भी जो तुम निपेष कर रहे हो और मुमर्ने ऐसी वार्त कर रहे हो सी इस पाप के कारण तुम दीर्षकाल तक घोर व्यवकार में विलीन रहोंगे !' वृहस्पित के इस घोर रााप के कारण ममता के उस गर्म से दीर्पतमा नामक वालक उत्सव हुआ। उरिज का वह बालक तेजस्विता में वृहस्पित के ही समान था। श्रवकाड ब्रव्यर्थ का पालन करने वाला वह दीर्पतमा व्यवस्थ का पालन करने वाला वह दीर्पतमा व्यवस्थ माई के आश्रम में निवास करता था। उसका भाई उसका पालन पोपण् करता था। वहीं पर निवास करते हुए दीर्पतमा ने एक बार वृपम द्वारा गी धर्म का उपदेश शाव किया। माई के आश्रम में निवास करते समय देवेच्छा वरा एक वृपम श्राया श्रीर यज्ञ कार्य के लिए लाये गये कुरों के उत्तर पूमने लगा। दीर्यतमा ने कुरों के उत्तर चलते हुए वृपम की दोनों सीगों के कर कर पकड़ लिया। सीगों के पकड़ लीने पर वह वृपम एक पा भी इवर-उपर नहीं चल सका श्रीर श्रन्त में विवश् होकर बोला— 'हे बलवानों में सर्वश्रेष्ठ! सुम्से आप खोड़ दें। तात! श्रापके समान बलगाली कोई श्रन्य व्यक्ति सुम्से कहीं नहीं मिला। मेरे ही समान बलगान कोई व्यक्ति श्रन्यत्र वहीं नहीं है। तात! में पुनः श्रापसे प्रार्थना कर रहा है कि सुन्ते छोड़ दीजिय। में श्रापके उत्तर श्री प्रसन्त हैं। सुन्त सक्ते वहने में वरदान मोंग लीजिये। वृपम के ऐसा कहने पर दीर्घतमा ने कहा— 'मेरे जीते जी तुम वहाँ से कहाँ जा सक्तेगे ?' तुम जीसे पराये धन को खाने वाले चतुल्यद को में श्रम नहीं छोड़ूँगा। ॥ ॥३२-४८॥

युपम ने कहा —तात ! ऐसे कार्यों के फरने में हम लोगों के लिए न तो पाप लगता है श्रीर न चोरी लगती है, लाने श्रीर न साने योग्य तथा पीने श्रीर न पीने योग्य वस्तुश्रों में भी हम लोगों के लिए कोई विचार नहीं रखा जाता । ये सभी घर्म द्विपद मनुष्यों के लिए विचारणीय हैं; किन्तु हम चनुष्पदों के लिए बुद्ध भी कार्य श्रथवा श्रकार्य, गम्य श्रयवा श्रयम्य का विचार नहीं किया जाता । ॥११-५०॥

सत ने कहा — उक्त वृपम द्वारा गी (पर्यू) धर्म की ऐसी व्यवस्था सुन वीर्षतमा ने श्रांत श्रादर पूर्वक उसे छोड़ दिया। श्रीर श्रपनी राक्ति के अनुकृत श्रव पान श्रादि देकर उसे प्रसन्न भी किया। प्रसन्न होकर वृपम के बले जाने के उपरान्त वीर्षतमा ने भक्ति एवं निष्ठार्युक उक्त गी धर्म पर श्रपने मन में विचार श्रीर समाधान किया। तथा उसे हृदय से श्रंपीकार कर उसी धर्म के पालन करने का निरुचय भी किया। इस घटना के कितने दिनों बाद दीर्षतमा श्रपने छोटे माई गीतम श्रांपि की पत्नी के पास पहुँचे श्रीर काम प्रार्थना की, किन्तु गीतम पत्नी ने गर्वश्वक दीर्षतमा को घड़ी पटकार बतायी। तिसपर भी वे कामवेग को नहीं रोक सके श्रीर वृगम (सींड़) की भीति उस पुत्र वसू के साथ गीशों का पारमार्थिक धर्म सम्प्रक को नहीं रोक सके श्रीर वृगम (सींड़) की भीति उस पुत्र वसू के साथ गीशों का पारमार्थिक धर्म सम्प्रक को नहीं रोक सके श्रीर वृगम (सींड़) की भीति उस पुत्र वसू के साथ गीशों का पारमार्थिक धर्म सम्प्रक को नहीं रोक सके श्रीर वृगम (सींड) की पत्रक कर मियर के लिए उतारू देखकर गीतम पत्री ने बड़ी मर्साना की श्रीर श्रपने हाथों से राक्तिपूर्वक उसे पकड़कर मियर में होने वाले उस निज्य कार्य के माहात्म्य को समस्त्री हुई श्रविराय कोधर्मक श्रोती—'तुम इस प्रकार विपरीत कर्म करते हुए एक्टम वैशों की मौति मेरे साथ दुन्ववहार कर रहे हो, श्रवनी पुत्री के समान श्रयम्य मेरे साथ काम प्रार्थना करते हुए तुम गान्तागम्य को एक्टम नहीं सोच रहे हो, श्रवन ऐसे दुरावारी तुमको में श्रपने यहाँ से

निकाल रही हूँ । अपने कुकर्म के परिणाम स्वरूप तुम यहाँ से अब चाहे जहाँ चले जायो । अन्ये, वृद्ध एवं दिद्ध थे,— यही समम्प्रकर में तुम्हारा भरण-पोपण करती थी, किन्तु तुम तो पूरे दुष्ट निकले ।' ऐसा कहकर उसने काठ के एक सन्दूक में दीर्घतमा को बन्द कर गगा की घारा में छोड़ दिया। गंगा की घारा के साथ वेग से बहता हुआ वह सन्दूक आगे चलकर एक खोत के समीप में ठहर गया, वहाँ पर उसे विरोचन के धर्मात्मा पुत्र बिल ने पकड़ लिया और साथ ले जाकर अनेक मकार के मध्य तया भोज्य पदार्थों को खिलाकर दीर्घतमा को एप्त कर अपने अन्त-पुर में रखा । इस सद्व्यवहार से परम प्रसन्न होकर दीर्घतमा ने अपने वरदानों द्वारा बिल को भी सन्तुष्ट किया । देखों में श्रेष्ठ बिल ने उस ऋषि दीर्घतमा से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान की प्रार्थना करते हुए कहा—'हे मानियों को मान देने वाले ! महामाग ! सन्तान उत्पन्न करने के लिए में आपसे प्रार्थना कर रहा है, अतः मेरी खी के गर्म द्वारा आप मेरे लिए धर्मार्थ के तत्वों को जाननेवाले पुत्रों को उत्पन्न करें।' बिल के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा—'ऐसा ही होगा!' तदनन्तर देत्यराज बिल ने अमीष्ट सन्तानोत्यित्त के लिए अपनी खी सुदेण्णा को ऋषि के लिए समर्पित किया, किन्तु सुन्दरी सुदेण्णा ऋषि को अन्य और इद्ध समम्त कर उनके पास नहीं गई । और शह्नकुल में उत्पन्न अपनी धाय को सन्तानोत्यित के लिय दीर्घतमा के पास मेज दिया। उस शहरीतान भार में जितेन्द्रिय तथा धर्मात्मा ऋषि दीर्घतमा ने कालीवान आदि कई पुत्रों को उत्पन्न किया। उन कालीवान आपि पुत्रों को देलकर राजा बिल ने दीर्घतमा ने कालीवान आदि कई पुत्रों को उत्पन किया। उन कालीवान आपि पुत्रों को देलकर राजा बिल ने दीर्घतमा से कहा। ॥५१-१-६३॥

राजा ने कहा—क्या ये ऋषियों के धर्म में परम चतुर, परम समर्थ, ब्रह्मवादी, धर्मज, बुद्धिमान् सदाचारी एव सत्कर्मी पुत्रगए मेरे ही हैं ? मुनि ने राजा से कहा—'नहीं वे मेरे पुत्र-गए। है । अपुर-अष्ठ ! ये सभी पुत्र आपकी सम्मति से ही शृद्ध योगि में उत्पन्न हुए है । हे राजन् ! तुम्हारी पत्नी मुद्देण्या ने मुम्मे अन्धा तथा युद्ध समभक्तर अपमानित किया, उसने अपनी शृद्ध कुलोत्पन्न धाय को मेरे पास भेजा ! ऋषि की ऐसी बार्ते मुनकर बिल ने पुनः बड़ी पार्थना की और उनको असन किया। तदनंतर घर जाकर अपनी की मुद्देण्या को बिल ने बहुत बुरा मला कहा और फिर से बखाम्पणों से अलकृत करके उसे ऋषि के लिए समर्पित किया। ऋषि दीर्घतमा ने अपने साथ अपमानपूर्ण ज्यवहार करनेवाली मुद्देण्या से कहा—'अब बुम नमक मिश्रित दिघ तथा मधु लपेटे गये मेरे एँड़ी से लेकर मस्तक पर्यन्त समस्त रारीर को बिना किसी हिचिकचाहट एव मुणा के चाटोगी, तब अपने मनोनुकृत पुत्रों को भाष्त कर सकोगी ।' देवी मुद्देण्या ने इस बार दीर्घतमा की सारी आजाएँ पूरी की । किन्तु चाटते समय इस बार भी अपान (गुदा) मान को उसने मुणाव्य छोड़ दिया। इस पर ऋषि ने मुद्देण्या से कहा—'कल्याणि । चाटते हुए मेरे रारीर के अपान प्रदेश को तुमने मुणाव्य छोड़ दिया है अतः तुम पहले उत्सन्न होनेवाले कुमार को भी बिना अपान मान के ही उत्पन्न करोगी।'। ॥६१-०१॥

सुदेन्छा ने कहा — महामाग्यरालिन् । ऐसे अपानभागरिहत पुत्र को सुमर्ने न उत्पन्न करें। हे प्रभो ! यथाराक्ति हमने अपने व्यवहारों द्वारा आपको पूर्णतः सन्तुष्ट किया है, श्रतः मेरे उपर आप प्रसन्न हों ॥०२॥ दार्धतमा ने कहा—'दिवि! कल्यािष्ण ! तुम्हारी ही मूल के कारण यह सब हुआ है ! मेरे बचन श्रव श्रन्यथा तो नहीं हो सकते । किन्तु यदि ऐसा है तो तुम्हारा पुत्र इसका फल नहीं मोगेगा, उसका पुत्र श्र्यांत् तुम्हारा पीत्र मोगेगा । उसके शरीर में श्रपान मार्ग न रहने पर भी श्रन्य सारी इन्द्रियाँ रहेंगी, और वह एक योग्य पुत्र होगा ।' ऐसा कह कर श्र्यांच वीर्यतमा ने श्रपनी छुन्नि एसं श्रन्यान्य श्राहों का स्पर्य किया श्रीर कहा—'हे श्रुचिस्मिते । तुमने गुद्ध इन्द्रिय को बोड़कर मेरे समस्त शरीर को चारा है श्रतः तुम्हारे गर्म से पूर्णिमा की रात में उदित होनेवाले पूर्ण चन्द्रमा की मीति परम मनोहर वालक होंगे । हे कल्यािष्ण ! वे सभी वालक देवताश्रों के वालकों की भौति परम मुन्दर, तेजस्वी, सरकर्मी, यज्ञ श्रादि गुम कार्य करनेवाले, परम धार्मिक तथा संस्था में चौंच उत्पन्न होंगे । ॥७३-७६॥

सत ने कहा-इस मकार सुदेप्णा के गर्भ से ऋषि दीर्घतमा के श्रंग द्वारा जो ज्येष्ठ पत्र उत्पत्न हुआ, उसका नाम श्रंग था । श्रनन्तर कर्लिंग, पुरडू सुन्न तथा वंगराज नामक पुत्र उत्पन्न हुए-ये पाँची पुत्र विल के त्रेत्रज पुत्र कहे जाते हैं । ये सभी ऋषि दीर्घतमा द्वारा राजा विल को प्राप्त हुए थे । धीरे-धीरे इन पुत्रों के सुभतिष्टित एवं दयस्क हो जाने पर श्राक्षणोचित संस्कार करवाया गर्या। तदनन्तर इन पुत्रों ने मनुष्य योनि में श्रानेक सन्तानें उत्पन्न की । एक दिन कभी एक गाय ने दीर्घतभा से फहा- है प्रमो ! तुमने भत्तीर्मोति विचार कर हमारे गोधर्म का प्रतिपालन किया है, श्रतः तुम्हारी इस श्रनपम मिक से में परम प्रसन्न हूँ, श्रीर तुन्हें सूँच कर इस दीर्घ श्रन्थकार से खुड़ा रही हूँ । तुन्हारे इस गरीर में यह तम वहस्पति के पापांग्र से स्थित है, अब उसे तथा चुम्हारी बृद्धावस्था मृत्यु आदि सब व्याधियों को मैं सँचकर दर कर रही हूँ । इतना कह कर गाय के सूँपते ही कर्म वन्यनों से मुक्त मुनिश्रेष्ठ दीर्धतमा दीर्घाय सम्पन्न. सन्दर शरीर तथा सन्दर नेत्रों वाले हो गये। इस प्रकार उक्त 'गी' द्वारा घोर 'तम' के विनाश होने के कारस वे गीतम नाम से विख्यात हुए । तदनन्तर काचीवान नामक पुत्र श्रपने पिता गीतम के साथ पर्वतीय प्रदेश की श्रोर गया तथा वहाँ उनका दर्शन एवं स्पर्श करते हुए वहुत काल तक उन्हीं के साथ रहकर घोर तपस्या में तीन रहा । तपस्या द्वारा बहुत दिनों तक श्रपनी माननाश्रों को पवित्र कर वह स्वतः परम सन्तष्ट हुआ श्रीर शुद्धा माता द्वारा उत्पन्न श्रपने शरीर को परम पवित्र कर त्राझसारय की भी प्राप्ति की । तदनन्तर पिता ने उससे कहा-भिरे भिय पुत्र ! मैं तुम जैसे योग्य पुत्र से ही पुत्र याला है । धर्मज ! परम यरास्वी तथा सज्जन तुम जैसे योग्य पुत्र को पाकर में छतार्थ हो गया ।' तदुपरान्त कान्तीवान् के पिता दीर्घतमा ने त्रापने ग्रारीर को छोड़कर ब्रह्मलोक की पाप्ति की और इधर काचीवान, ने ब्राह्मएत्व की प्राप्ति कर सहस्रों पुत्रों को उत्पन्न किया । काजीवान् के पुत्रगण् कीप्नाएट तथा गीतम के नाम से विख्यात हुए । निरोचन के पुत्र बिल के साथ दीर्घतमा ऋषि के समागम का वृत्तान्त तथा उन दोनों की सन्तानों का विस्तृत विवरण में त्राप लोगों को सुना चुका । ॥७७-८२॥

दीर्घतमा ऋषि के संयोग से उत्सत इन पापरहित पाँचों पुत्रों का बिल ने विरोप सम्मान किया श्रीर उनसे कहा—'पुत्रो ! तुम जैसे योग्य पुत्रों को प्राप्त कर में छतार्थ हो गया ।' इस प्रकार धर्मात्मा राज़ा बिल स्वयम भगवती योग माया की श्राराधना द्वारा काला के धर्म को शप्त हो संसार के सभी जीवों से अदृश्य हो गया। इन पाँचों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र श्रंग का उत्तराधिकारी पुत्र राजा दिधवाहन हुआ । दिधवाहन का पुत्र राजा दिविरथ हुआ। राजा दिविरथ का पुत्र परम विद्वान राजा धर्मरथ हुआ। यह धर्मरथ परम लक्ष्मीवान् राजा था । इस राजा ने महारमा शुक्र के साथ विष्यापद नामक पर्वत पर सोम रस का पान किया था। राजा धर्मस्थ का पुत्र चित्रस्थ हुत्रा। उसका पुत्र सत्यस्थ था, सत्यस्थ से दरास्थ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो लोमपाद नाम से भी विख्यात था। इसकी शान्ता नामक एक पुत्री थी। उसके वीर पुत्र का नाम महायग्रस्वी चतुरंग था । ऋष्यशृंग के प्रसाद से चतुरंग का पृथुलाचा नामक पुत्र, श्रपने वंश का विशुल विस्तार करने वाला उत्पन्न हुन्ना । प्रथुलाक् का चम्प नामक पुत्र हुन्ना । इस राजा चम्प की राजधानी चम्पा नामक नगरी थी, जो पहिले मालिनी के नाम से भी विख्यात थी । पूर्णभद्र के प्रसाद से इस राजा चम्प का पुत्र हर्यन्न हुत्रा, इस राजा हर्यन्न के यज्ञ में विभागडक ऋषि ने रात्र त्रों की प्रवृत्तियों के विघातक एक हस्ती को मंत्रों द्वारा पृथ्वी पर श्रवतारित किया था उस समय समस्त संसार में वह हस्ती सर्वेश्रेष्ठ वाहन था। हर्यङ्ग का उचराधिकारी पुत्र भद्रस्य हुत्रा। इस भद्रस्य का पुत्र राजा वृहत्कर्मी था, जिसके संयोग से महारमा वृहद्भानु नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । राजाधिराज वृहद्भानु के वंश में जयद्रथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, उससे राजा बृहद्रथ उत्पन्न हुए । राजा बृहद्रथ के संयोग से विद्व विजयी जन्मेजय उत्पन्न हुए । उनके उत्तराधिकारी श्रङ्ग थे, जिससे राजा कर्ण उत्पन्न हुन्ना । कर्ण के बृपसेन तथा पृथुसेन नामक दो पुत्र थे । विशवृन्द्र ! बिलपुत्र ग्रांग के इन सब पुत्रों का, जो सब के सब राजा थे, युत्तान्त में विस्तारपूर्वक कमशः तुम लोगों को सुना चुका, अब इसके उपरान्त प्रु के पुत्रों का वृत्तान्त सुनिये । ॥६०-१०३॥

ऋषियों ने कहा — स्त जी ! कर्या किस प्रकार स्त के पुत्र हुए ? श्रीर किस प्रकार वे श्रंग के भी पुत्र कहाये ? इसे हम लोग सुनना चाहते हैं ! इन पुरानी कथायों में श्राप परस प्रवीसा हैं । ॥१०॥॥

सूत ने कहा — राजा बृहहारानु का पुत्र राजा बृहन्मना था। उसकी दो पिलयाँ थीं, जो दोनों रोव्य की पुत्रियाँ थीं। उनके नाम वरादियी तथा सत्या वे, इन दोनों के वरा को सुनिये। बृहन्मना के संयोग से यरादियी ने राजा जयहथ नामक पुत्र को तथा सत्या ने विश्वविख्यात विजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। इस विजय का पुत्र राजा बृहत्युत्र था, जिसका पुत्र बृहत्य हुन्ना। इस बृहह्म का पुत्र परम मनत्वी सत्यकर्मा था, सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ था, वही अधिरथ सूत के नाम से भी विख्यात था, और इसी ने कर्मा को ग्रह्म किया था। इसी कारया से कर्मा सुत्र के पुत्र भी कही जाते हैं। कर्मा के विषय में जो वृज्यान कहा जाता है वह सब में आप लोगों से कह जुका। ॥१०५-१०८॥

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन नामक श्रड़तालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥४८॥

#### उनचासवाँ ऋध्याय

सत ने कहा —ऋषिवृन्द ! पूरु का पुत्र राजा जनमेजय था, जिसका पुत्र प्राचीत्वत् हुन्ना, उसीने प्राची (पूर्व) दिशा को बसाया था। प्राचीत्वत् का पुत्र मनस्यु हुत्या श्रीर मनस्यु का पुत्र पीतायुव नामक राजा हुआ । इस राजा पीतायुप का उत्तराधिकारी पुत्र राजा धुन्यु था । धुन्यु का पुत्र बहुविश्र हुआ श्रीर उसका पुत्र संपाति हुआ । संपाति का पुत्र रहवर्चा हुआ, जिसका पुत्र भद्राश्य था । इस भद्राश्य की पत्नी भृता के गर्भ से, जो अप्सरा थी, दस पुत्र श्रीचेयु, हमेयु, कत्तेयु, सनेयु, भृतेयु, विनेयु, स्थलेयु, धर्मेंय. संनतेय श्रीर पुरायेय नामक उत्पन हुए । प्रथम पुत्र श्रीचेषु की पत्नी का नाम ज्वलना था. जो तत्तक नागरान की पुत्री थी । व्याचेयु ने इसके संयोग से व्यन्तिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया । इस श्चन्तिनार ने श्रपनी मनस्विनी नामक पत्नी में कल्याएकारी श्रनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें बीर श्रमृति-रया तथा धार्मिक त्रिवन ये दो पुत्र श्रीर तीसरी कल्याखिनी गौरी नामक कन्या थी, जो राजा मान्धाता की . जननी थी। इत्तिनानामक यम की एक कन्या थी, जो शुभ कर्मों की करनेवाली थी। उसने ब्रह्म की चर्चा में सर्वदा निरत रहनेवाले ध्यनेक पुत्रों को उत्पन्न किया था । इलिना के पुत्र के संयोग से उपदानयी नामक पत्ती ने ऋष्यन्त, दुप्यन्त, प्रवीर तथा श्रन्य नामक चार पुत्रों को प्राप्त किया था। द्वितीय पुत्र दप्यन्त के संयोग से राकुन्तला के गर्भ द्वारा समर विजयी चकवर्ती भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना था, उसी के नाम पर उसके घराघर भारत नाम से विख्यात हुए । इस दुप्यन्त पुत्र राजा भरत के लिए राजा को यह श्राकारावाणी हुई थी कि—'हे राजन्। इसकी माता भला (थेली)स्वरूप हे, पिता के (तुम्हारे) ही संयोग से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसके संयोग से जो उत्पन्न होता है, वह उसी का व्यात्मस्वरूप है, व्यामन्त्र है । हे द्रप्यन्त । अपने इस पुत्र का तुम पालन करो, राकुन्तला का अपमान मत करो, पुत्र अपने मृत पिता को. जो प्रेत होकर यमपुरी में दुःख मोगता है, श्रपने सत्कर्गों द्वारा छुटकारा दिलाता है। दुम ही इस गर्भ के त्राधान करने वाले हो, शकुन्तला ने सब वार्त सच्ची कही थीं ।' ॥१-१३॥

प्राचीन काल में राजा भरत के सभी पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर, मरुतों ने उत्तराधिकारी के लिए बृहस्पति के बीर्य से उत्पन्न भरद्वाज नामक एक पुत्र भरत को प्रदान किया था। क्योंकि दुष्ट माता के कोप के कारण भरत के सब पुत्रों का विनास हो गया था।॥१४-१५॥

न्द्रिययों ने कहा — सूत जी ! मरत की पुत्र के लिए महतों ने किस प्रकार महा तेजस्थी भरद्वाज को लाकर दिया था ? इस बुवान्त को हम लोगों से यथार्थतः कहिये । ॥१६॥

सृत ने कहा —ऋषिगरा ! (अभी अभी पूर्व कथा के प्रतंग में ममता देवी का वृतान्त वतला जुका हूँ) ममता के गर्मक्ती हो जाने पर एक बार ऋषि उधिज प्रथ्यी पर समासीन थे । और इसी धीच बड़े माई की पत्नी को अकेली देल कर वृहस्पति ने कहा — 'हे कल्यािण ! मती माँति अलल्जत होकर रति कमें के लिए तुम यहाँ मेरे पास आओ ।' उनके ऐसा कहने पर ममता ने बृहस्पति से कहा — 'मेरे उदर का गर्म पूरा हो गया है, श्रीर वह स्वयम् ब्रह्म का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी श्रमीय है, वह निष्फल नहीं हो सकता, त्रातः इस प्रकार हमारा धर्म भ्रष्ट हो जायगा ।' ममता के इस उत्तर पर वृहस्पति ने कहा — 'सुन्दरि ! तुम सुम्ते शित्ता देने की योग्यता नहीं रखती, में सब जानता हूँ ।' ऐसा कह कर बलात्कार पूर्वक उसको स्ववश कर रति करने का उपक्रम किया । इस प्रकार रतिकर्म करते हुए यहस्पति से गर्भावस्थित शिशु ने कहा — 'वृहस्पते ! में पहले से ही इस उदर में प्रविष्ट हो चुका हूं, श्रीर श्राप भी निष्फल बीर्य वाले नहीं हैं, इस संकीर्या स्थली में दो प्राणियों के निवास के लिए स्थान नहीं है। गर्म के इस कथन पर कुपित होकर वृहस्पति ने कहा—'जो तुम सभी जीवों के परम श्रानन्द के इस श्रवसर पर इस प्रकार निपेध कर रहे हो सो इस पाप के कारण दीर्घकाल तक घने अन्धकार में प्रवेश करोगे। अर्थात अन्धे हो जाओंगे ।' बृहस्पति के कामवासना से निवृत्त हो जाने पर वह गिराया हुआ वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा श्रीर गिरते ही एक बालक के रूप में परिगत हो गया । इस तुरन्त उत्पन्न होने वाले वालक को देखकर देवी ममता ने बृहस्पति से कहा-- 'बृहस्पते, में तो अत्र अपने घर जा रही हूं; तुम अपने इस पुत्र का पालन करना ।' ऐसा कह कर ममता श्रपने घर चली गई। उधर उसके चले जाने पर वृहस्पति ने भी उस शिश को वहीं छोड़ दिया । इस प्रकार गाता श्रीर पिता द्वारा पिरत्यक्त उस बालक को मरुदृगर्खों ने देखा श्रीर कृपापूर्वक उठा लिया । इन्हीं की कृपा से वह शिशु जीवित रहा। उस समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रत्येक ऋतु काल में पुत्र नैमित्तिक यज्ञ का श्रनुष्ठान किया करते थे। किन्तु इस प्रकार श्रनेक यज्ञ करने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्त नहीं हो सकी थी, तब अन्तमें उन्होंने पुत्र के लिए महत्तोम नामक एक यज्ञ का श्रनुष्ठान प्रारम्भ किया था । उस महत्सोम नामक यज्ञ के श्रनुष्ठान से महत्गण विशेष सन्तुप्ट हुए श्रीर उसी नालक भरद्वाज को राजा भरत को देने के लिए श्रपने साथ ले गये। इस प्रकार मरुतों ने महर्षि श्रिहरा के पुत्र वृहस्पति के सुपुत्र भरद्वाञ को भरत के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में उन्हें सींपा था। राजा भरत ने पुत्र रूप में भरद्वाज को पाकर मरुतों से कहा—'विमो ! त्रात्म कल्यागा के लिए ख़ाये हुए श्रापलोगों से मै कृतकृत्य हो चुका । यतः इस पुत्र प्राप्ति के पूर्व पुत्र जन्म के लिए किये गये राजा भरत के सारे यज्ञ नितथ (विफल) हो चुके थे त्रातः इस पुत्र का नाम वितथ रखा गया त्रीर इसी वितथ नाम से वालक भरद्वाज राजा हुए । भरद्वाज के सयोग से उत्पन्न होने वाले इस पृथ्वी मएडल में उच्च वरोत्पन्न दुःलीन बाह्मए तथा चत्रिय दो भेद हुए । जिनके कारण वे द्व्यामुज्यायण तथा कौलीन भी कहे जाते हैं । ॥१६-३३॥

इस प्रकार मस्तों द्वारा पुत्र रूप में वितथ ( भरद्वाज ) के प्राप्त होने पर राजा भरत स्वर्ग को चले गये । यथासमय राजिंप भरद्वाज भी अपने स्थान पर अपने पुत्र को अभिषिक्त कर स्वर्ग को सिधारे । वितथ का उत्तराधिकारी महायरास्त्री सुवमन्यु नामक पुत्र था, इस सुवमन्यु के पत्र महाग्रतों के समान परम तेजस्वी तथा सामर्थ्यशील वृहत्तत्त्व, महावीर्य, नर तथा गर्ग नामक चार पुत्र हुए। नर के पुत्र संकृति हुए, संकृति के महायरास्त्री गुरुषी श्रीर रिन्तिदेव नामक पुत्र हुए; जो सत्कृति के गर्म से उत्पन्न हुए थे। गर्म का उत्तराधिकारी परम विद्वान् शिव नामक पुत्र उत्पन्न हुश्या। इसके उपरान्त शिव से उत्पन्न होने वाले वंशपर,

जो ज्ञियांग् युक्त द्विज थे, गर्म एवं शैव्य के नाम से विख्यात हुए । उनके श्राहार्य पुत्र बुद्धिमान् स्रुव्य हुए । उसकी विग्राला नामक स्त्री ने तीन महावग्रस्वी न्युपए, पुष्करि तथा कवि नामक पुत्रों को उत्पन्न फिया था । ये तीनों पुत्र उरुक्तवा कहे जाते थे खीर इन सबी ने भी बाबग्एल को (जन्मना कृत्रिय होकर ब्राक्षमा धर्म को) प्राप्त कर लिया था । काव्य के बंग में उत्पन्न होने वालों में ये तीन महर्षि सर्वश्रेष्ठ कहे गये हैं । गर्ग, संकृति तथा कान्य के नाम से विज्यात इन वंगों में उत्पन्न होने वाली प्रजाएँ ज्ञानधर्मयुक्त द्विजाति हैं । श्रंगिरा गोत्रीय बहतत्त्वत्र ने भी पृथ्वी का शासन किया था. उसके शासन काल में पृथ्वी परम समृद्ध थीं । वृहत्त्वत्र का उत्तराधिकारी हस्ति नामक पुत्र हुत्रा, उसी ने प्राचीनकाल में हस्तिनापुरी का निर्माण किया था। इस राजा हस्ति के उत्तराधिकारी तीन पुत्र परमकीर्तिसम्पन व्यजभीद, द्विमीद तथा पुरुमीद हुए। श्रजमीट की तीन स्तियों थीं, जो बुरुखुल में उत्पन्न हुई थीं । उनके नाम नीलिनी, केरिनी तथा घमिनी थे । राजा श्राजमीद ने श्रापनी उन सियों में देवताश्रों के समान परम तेजन्वी पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सभी परम तेजस्वी तथा धार्मिक पुत्र अपने वृद्ध पिता की तपस्या के अन्त में भरद्वाज के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। उनके बंश का बिस्तारपूर्वक वर्णन सुमासे सुनिये । श्राजभीड को केशिनी नामक पत्नी के संयोग से करव नामक पुत्र उत्पन्न हुन्या । उसका पुत्र मेघातिथि हुन्था, जिससे काएनायन कहे जाने वाले द्विजातियों की उत्पत्ति हुई । श्रजमीट के संयोग से श्रन्य पत्री म्मिनी ? (धृमिनी) के गर्म द्वारा राजा वृहदनु उत्पन्न हुए । इस बृहदनु के पुत्र बहदिषु थे, जिनका पुत्र जयद्रथ हुत्रा । जयद्रथ का पुत्र व्यश्वजित् था । व्यश्वजित् का पत्र सेनजित् हुमा । तदुपरान्त सेनजित् के लोकविस्त्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुचिरास्व. कात्र्य. राजा दृद्धय तथा बत्सावर्तक थे। इस वत्सावर्तक के वंशघर परिवत्सक के नाम से विख्यात हैं। रुचिराश्व का उत्तराधिकारी पुत्र महायगुरवी पृष्ठुसेन था । पृथुसेन के पुत्र पीर हुए श्रीर पीर से नीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । नीप के महान तेजस्वी पुत्रों की संख्या एक सौथी, वेसभी नुपति थे, जो नीप के नाम से ही विख्यात थे । उन सभी नीप राजाओं के वंशविस्तारक श्रीमान् काव्यनन्दन समर हुए, जो समरम्मि में श्रति निपुरा तथा यशस्वी राजा थे । समर के पार, संपार, श्रीर सदरव नामक तीन पुत्र थे, जो सर्वगुरासम्पन एवं प्रध्वीमर में विख्यात थे। पार का पुत्र पृथु हुन्ना श्रीर पृथु से सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। इस सुकृत के सर्वगुणसम्पन्न विभ्राज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । विभ्राज का उत्तराधिकारी पुत्र बलवान् त्राणुह था. जो महायशस्वी सुक का दामाद तथा कृत्वी का पति था । श्रमाह का उत्तराधिकारी पुत्र ब्रह्मदत्त नामक राजा हुन्ना, जिसका पुत्र युगदत्त हुन्ना । इस युगदत्त का पुत्र महायशस्त्री विष्वक्सेन हुन्ना । श्रपने सत्कर्मी द्वारा राजा विम्राज ही पुनः विष्वक्रीन के रूप में उत्पन्न हुआ था । विष्वक्रीन का पुत्र उदक्रीन हुआ, उसका पुत्र भटलाट था । भल्लाट का पुत्र राजा जनमेजय था । इसी जनमेजय की रचा के लिए उमायुघ ने सभी नीपवंशीय राजान्त्रों का विनास किया था । ॥३४-५१॥

ऋषियों ने कहा-वह राजा उपायुष किसका पुत्र था ? किसके बंग में उत्पन्न हुत्र्या था ? और इसने सभी नीप वंशीय राजाओं का बिनाग किसलिए किया था ? ॥६०॥

सत ने कहा--यह राजा उमायुष सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था । इसने एक परम सुन्दर त्राध्यम में जाकर स्थारा वृत्त की भोति त्राठ सहस्र वर्षों तक कठोर सपस्या की थी । पराजित होकर उस राजा उपायुध की शर्गा में जनमेजय गया । उसको राज्य देने की प्रतिज्ञा करके राजा उपायुध ने समस्त नीपवरीय राजाश्रों का संहार किया था । सर्वन्यम राजा उमायुध ने उन नीपवंरीय राजाश्रों के पास जाकर विविध प्रकार से समभ्ताने-बुभाने की चेष्टा की; किन्तु वे इन दोनों ही को मारने पर तैयार हो गये । इस प्रकार मारने को उद्यत नीपवंशीयों से राजा ने कहा—'तुम लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, श्रतः शरणागत की रचा के लिए भे तुम लोगों को इस प्रकार का शाप दे रहा हूँ कि यदि मैने सचमुच बुछ तपस्या की है ती तुम सभी को यमराज शीघ श्रपने घर ले जायँ।' राजा के इतना कहते ही सचमुच यम उन्हें से जाने लगे । इस प्रशार श्रपने सामने ही यम द्वारा से जाते हुए उन वीरों को देखकर अति कृपालु राजा उपायुध ने जनमेजय से कहा--'हे बीर l यम दूतों द्वारा ले जाते हुए इन वीरों को तुम मेरा वचन मानकर बचात्रो ।' राजा की वार्ते सुन यमदूर्तों से जनमेजय ने कहा—'श्ररे नीचो ! दुराचारियो ! यम के दूतो ! तुम लोग दगृड के भागी होगे, इन्हें छोड़ दो !' जनमेजय के इन कटु वानयों का उत्तर यमदृतों ने भी उसी प्रकार का दिया । इस पर बात बहुत बढ़ गई श्रीर राजा जनमेजय ने यम के साथ चिरकाल तक युद्ध किया । श्रन्त में जनमेजय ने घोर नारकीय व्याधियों के साथ उन लोगों को श्रपने महान बल से जीत करके मुनिवत् जीवन व्यतीत करने वाले राजा उम्रायुध के पास लाकर खड़ा किया । यह एक श्रद्धत कार्य हुआ । इससे श्रति सन्तुष्ट होकर यम ने जनमेजय को पूर्व मुक्ति का ज्ञान दिया । तदनन्तर ये सब लोग यथायोग्य कार्य करके अच्छुत भगवान् कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गये ! इन राजात्रों के जीवन चरित को जानकर मनुष्य को त्राकाल मृत्यु का भय नहीं होता । इस पुराय कथा के प्रसाद से इस लोक तथा परलोक में मनुष्य को श्राचय फल की प्राप्ति होती है । ॥६१-६१॥

यजमीद की धूमिनी नामक की में विद्वान् यवीनर नामक पुत्र उत्पन्न हुया, उसका पुत्र धृतिमान् सत्यधृति हुया । इस सत्यधृति का पुत्र प्रतापराली टढ़नेमि था । टढ़नेमि का पुत्र राजा सुधर्मा था, इस स्थर्भ का पुत्र प्रतापराली सार्वभीम था, जो इसी नाम से सारी पृथ्वी का एकच्छत्र शासक था । इस राजा के महायरा में महापीरव नामक एक राजा हुआ । उस महापीरव का पुत्र राजा रुवमरथ हुआ, राजा रुवमरय का पुत्र राजा सुपार्व था । सुपार्य का पुत्र परम धार्मिक राजा सुमित था, उसका पुत्र धर्मात्मा राजा सक्तितमान् हुआ । इस सलितिमान् का पुत्र रुत नामक परम विद्वान् राजा हुआ, जिसने परम निपुश्च कौशहय महाला हिरायत्निमि का शिष्यत्व प्रह्ण किया । इसी परम धार्मिक राजा ने सामवेद की सहिताओं को चौबीस विभागों में विभक्त किया था, जो कार्त और भाच्य के नाम से मिसद हैं । इस दृत्त का पुत्र राजा उमायुथ था, जिसने पौरव वश का महान् विस्तार किया । इसकी प्रतिष्ठा सर्वत्र व्यास थी । यथने साहस एव वहारुरी से इसने प्रथुक के पिता पांचाल देश के स्वामी जितीन्त्रय महाराज नील का वथ किया था । इस उमायुथ का पुत्र महाराजी नील का वथ किया था । इस उमायुथ का पुत्र महाराजी दीन हुआ । चोम से राजा सुनीय उसका हुआ, सुनीय का पुत्र नृपत्रय था । इस उमायुथ का पुत्र महाराजी दीन हुआ । चोम से राजा सुनीय उसका हुआ, सुनीय का पुत्र नृपत्रय था । इस उमायुथ का पुत्र महाराजी दीन हुआ । चोम से राजा सुनीय उसका हुआ, सुनीय का पुत्र नृपत्रय

हुत्रा । नृषंजय से राजा विरथ उत्पन्न हुए—ये सभी राजा गण पीरव नाम से प्रसिद्ध हैं । ॥७०-७४॥ श्री मातस्यमहापुराण में चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में पौरववंशवर्णन नामक उनचासवाँ श्रध्याय समात ॥४६॥

#### पचासवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-श्रजमीड की नीलिनी नामक पत्नी के गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ । नील की उम्र तपस्या के फलस्वरूप उसे सुरान्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा । सुरान्ति से राजा पुरुवानु श्रीर पुरुजातु से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई । पृथु का पुत्र भद्राश्व हुत्र्या । ऋव भद्राश्व के पुत्रों का वर्णन सुनिये । उसके सुद्गल, जय, राजा बृहदिपु, यलवान् जवीनर तथा कपिल-ये पाँच पुत्र हुए । ये पाँची पुत्र पांचाल देश के रत्तक थे, इन्हीं द्वारा ऋधिकृत (शासित) देशों की पांचाल कहा जाता है—ऐसा हम लोगों ने सुना है । सुदगल के पुत्रगण, जो चत्रिय तथा बासएा—दोनों खंशों से उत्पन्न हुए थे, मौद्गल्य नाम से विख्यात हुए। ये कएव तथा मुद्गल के गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्विजातिगण श्रंगिरस के पत्त में मिल गये । मुद्रगल का पुत्र महान् यशस्वी त्रिक्षष्ठ हुत्र्या, उसका पुत्र इन्द्रसेन था, इन्द्रसेन का पुत्र विनम्याहव था-ऐसा सुना जाता है कि इसी विनम्यारव के संयोग से मेनका के गर्भ द्वारा दो जुड़वाँ वालक — राजिं दिवोदास तथा यरास्विनी श्रह्त्या — उत्पन्न हुए । शरद्वान् के संयोग से श्रह्त्या ने ऋषिव्रवर रातानन्द नामक पुत्र को उत्पत्र किया । रातानन्द के पुत्र महातपस्वी धनुर्वेदपारगामी सत्यधृति हुए । परम धार्मिक सत्यपृति का वीर्य कभी व्यर्थ होनेवाला नहीं था । एक वार एक श्रप्तरा को देखकर सत्यपृति का बीर्य जल में चरित हो गया, जिससे उस सरोवर के जल में एक जुड़वों वालक उत्पन्न हुए । वन में शिकार खेलने के लिए आये हुए राजा शान्तनु ने सरोवर के जल में टहलते हुए उन जुड़दे बच्चों को कृपा करके ग्रहण किया था । शरहान् के पुत्रों का बृतान्त में कह चुका—ये सभी श्रेष्ठ पुत्रगण गीतम के नाम से पुकारे जाते हैं । श्रव इसके उपरान्त मे दिवोदास की सन्तानों का बृज्ञान्त कह रहा हूँ । दिवोदास का पुत्र परम धर्मिष्ठ राजा मित्रयु था, जिसका दूसरा नाम मैत्रायण भी था । उससे मैत्रेय नामक एक पुत्र उत्पन्न हस्त्रा-ये सभी पुत्रगण यति पद्ध में थे । जो पुत्र चत्रियांश से युक्त थे, उनका भार्गव नाम पड़ा । मैत्रेय का पुत्र राजा चैववर हत्या, इस चैववर से विद्वान् राजा सुदास उत्पन्न हुन्त्रा । उस सुदास के पुत्र रूप में पुनः राजा श्रजमीढ पेदा हुआ । यंग्र के चीए। हो जाने के कारण राजा श्रजमीढ ही सोमक के नाम से उत्पन्न हुआ । इस सोमक का प्रथम पुत्र जन्तु नाम से विख्यात था । जन्तु के भारे जाने पर इस महात्मा सोमक श्रजमीद के सी पुत्र उत्पन्न हुए । श्रजमीद की स्त्री घूमिनी, जो श्रनेक पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली थी, प्रथम पुत्र जन्तु की मृत्यु के उपरान्त किसी पूत्र के न रहने पर सो वर्षों तक घोर तपस्या में निरत रही । वह तपस्या के सभय श्रति पवित्र होकर मोजन करती थी, मली भाँति विधिपूर्वक श्राप्ति में हवन करते हुए श्रीनिहोत्र के सभी नियमों का पालन करती थीं । यरावर बत एवं उपवास रखती थी । नियमों का ध्यान

रखकर रायन करती थी । इस प्रकार निरन्तर तपरचर्या में निरत रहने के कारण वह धूमिल वर्ण की हो गई थी। उस धृमिनी में अजमीढ ने गर्माधान संस्कार सम्पन्न किया । जिससे धूम के समान काले वर्णवाले ऋच्च नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो श्रापने सौ भाइयों में सत्र से बड़ा था। इसी ऋच्च से संवरण नामक पुत्र उत्पन्न हुम्मा । संवरण से कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुम्मा, जिसने प्रयाग तीर्थ का श्रतिकमण करने वाले कुरुनेत्र नामक तीर्थ की स्थापना की थी । उस महाराज कुरु ने श्रानेक वर्षों तक इस विशाल कुरुत्तेत्र को त्रपने हार्यों से जोता था। राजा कुरु को इस प्रकार स्वयं जोतते देखकर इन्द्र भयभीत हो गये श्रीर उन्होंने स्वयं वरदान दिया । इसी कारण यह बुरुन्तेत्र परम पवित्र तथा रमणीय कहा जाता है । उस महाराज कुरु का वंग्र बहुत विशाल था, जो उस के नाम के अनुकूल 'कीरव' नाम से विख्यात हुआ । कुरु के परम धनुर्घारी जहु, महातेजस्वी परीतित्त, प्रजन तथा श्रारिमर्दन नामक पुत्र थे। ये सभी पुत्र राजा कुरु को परम भिय थे। सुधन्या का उत्तराधिकारी पुत्र बुद्धिमानों में श्रेप्ठ धर्मीर्थ के तत्वों को जाननेवाला राजा च्यवन था। च्यवन का पुत्र ऋत्त्व से उत्पन्न महान् तपस्वी क्रिम था। क्रिम का महावलवान् पुत्र इन्द्र के समान लोकविख्यात तथा त्राकाशमार्ग में अमए करनेवाला, चैद्योपरिचर वसु हुत्रा, इस चैद्योपरिचर के संयोग से उसकी गिरिका नामक पत्नी ने सात सन्तानों को उत्पन्न किया । इनमें प्रथम पुत्र महारथी मगघ नरेश था, जो बृहद्रथ के नाम से विख्यात था । शेप सन्तानों में दूसरा पुत्र प्रत्यश्रवा, तीसरा कुश, चौथा हरिवाहन, पाँचवाँ यजु, व्यटवाँ मत्स्य तथा सातवीं काली नामक एक कन्या थी । बृहद्रथ का पुत्र कुराात्र नाम से विरुयात हुआ। कुराात्र का बलवान् वृपभ नामक पुत्र हुआ । वृपम का पुत्र राजा पुरववान हुआ । पुरववान का पुत्र पुरव श्रीर उससे सत्यधित उत्पन्न हुआ । सत्यधृति का पुत्र धनुष् स्रोर धनुष् का पुत्र सर्व उत्पत्र हुआ। इस स<sup>6</sup> का पुत्र सम्भव नामक हुआ, जिससे राजा वृहद्वथ उत्पत हुआ । जन्म के समय इस के दो खगड उत्पत्त हुए थे, जिन्हें जरा नामक एक राजसी ने मध्यभाग में जोड़ दिया था । जस द्वारा जोड़े जाने के कारण उसका नाम जरासंध भी था। वह महावलवान् जरासन्य श्रपने समय में वर्तभान सम्पूर्ण चत्रियों का विजेता था । जरासंघ का पुत्र प्रतापराांची सहदेव हुत्रा, सहदेव का पुत्र महातपस्वी श्रीमान् सोमवित् था, उसका पुत्र श्रुतश्रवा था । सोम से लेकर श्रुतश्रवा पर्यन्त जितने नृपतिगण हो गये हैं, वे मगध देश के न्वामी होने के कारण मागध नाम से विख्यात थे। ॥१-३॥ महाराज जहनु का पुत्र राजा सुरथ हुआ । सुरथ का उत्तराधिकारी पुत्र वीर राजा विदूरथ हुआ ।

महाराज जहनु का पुत्र राजा सुरथ हुआ । सुरथ का उत्तराधकारा पुत्र वार राजा विदूरथ हुआ । इस विदूरथ का पुत्र भी सार्वभोग नाम से विख्यात था । उससे जयरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र रुचिर हुआ । इस रुचिर से भीग नामक पुत्र और भीग से त्वरिताय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आयु का पुत्र अक्षोधन हुआ, उससे देवातिथि नामक पुत्र हुआ । देवातिथि का उत्तराधिकारी राजा दत्त हुआ, इस दत्त से भीमसेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र राजा दिलीप हुआ । दिलीप का पुत्र राजा मतीप और प्रतीप के तीन पुत्र हुप । जो देवापि, शान्तनु और बाह्वीक के नाम से विख्यात थे । बाह्वीक के सात पुत्र रे, जो सभी राजा थे और बाह्वीरवर के नाम से विख्यात थे। दूसरे पुत्र देवापि ने, जिसे प्रजावर्ग ने

्दोपी ठहरा दिया था, मुनियों का मार्ग महरा किया था । ॥३५-३ र॥

मुनियों ने कहा—सूत जी 1 किसलिए राजा देवापि को प्रजावर्ग ने दोपी ठहराया था ? प्रजाव्यों ने उनका क्या दोष दिखाया था ? ॥४०॥

ंस्त ने कहा—राजपुत्र देवापि कुष्ट का रोगी था । श्रतः श्रेष्ठ बाबाण लोग देवकार्यों में इस चित्रय राजा की पूजा नहीं करना चाहते थे- यही उसका दोप था । श्राव इसके श्रानन्तर में शन्तन के पूत्रों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । महाराज शन्तनु प्रगाद विद्वान् तथा परम वैद्य थे । लोग उनके विषय में एक रलोक कहा करते हैं, जिसका श्रागय इस प्रकार है। 'श्रपने हायों से वे जिसी रोगी श्रयवा बुद्ध पुरुष को छू लेते थे, यह पुनः सुवा की गाँति नीरोग और सुन्दर हो जाता था।' इसी कारखवश लोग उन्हें रान्तन कहते थे। इस प्रकार लोग उनके इस रान्तनुत्व श्रर्थात् रारीर को नीरोग करनेवाले गुरा का इस लोक में गान किया करते थे। राजा शन्तनु ने जहनु कन्या गंगा को पत्नी रूप में वरण किया था श्रीर उनमें देवतत नामक कुमार को उत्पत्र किया था । दारोयी (धीवर की कन्या) काली ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र को, जो शन्तनु का श्रति पिय, शान्त तथा निप्पाप पुत्र था, उत्पन्न किया था । कृष्ण्हेपायन ने राजा विचित्रवीर्य के होत्र में धृतराष्ट्र, पाराडु तथा विदुर नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गान्धारी नामक पत्नी में सी पुत्रों को उत्पन्न किया, इन सी पुत्रों में सन से वड़ा पुत्र राजा दुर्योघन हुन्ना, जो श्रपने समय में वर्तमान समस्त चत्रियों का स्थामी था । पाएडु की मादी श्रीर बुन्सी ,नामक दो खियाँ थी । पाएड के लिए देवताओं की प्रसन्नता से दिये गये पाँच पुत्रों को उन दोनों रानियों ने उत्पन्न किया था। इस प्रकार कृत्ती द्वारा धर्म से युधिष्टिर, मारुत-से वृक्तोदर मीमसेन, इन्द्र से इन्द्र के समान पराक्रमशाली धनंजय व्यर्जन उत्पन्न हुए थे, और दूसरी रानी मादी ने नकुल श्रीर सहदेव नामक दो पुत्रों को श्रश्वनीकुमारों के श्रंश से उत्पन्न किया था। इन पाँची पाएडवी हारा द्रीपदी में पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे। द्रपद पुत्री द्रीपदी ने प्रतिविन्ध्य नामक पुत्र को युधिष्ठिर के संयोग से, श्रुतसेन नामक पुत्र को भीमसेन के संयोग से, श्रुतकीर्ति नामक पुत्र को अर्जन के संयोग से, अतकर्मा नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से तथा शतानीक नामक पुत्र को न्कल के संयोग से उत्पन्न किया था। ये पारुडवीं के पाँचों पुत्र द्रीपदी पुत्रों के नाम से विख्यात थे—इन पाँचों के श्रतिरिक्त छः श्रन्य महारथी पुत्र भी पाएडवीं के थे। उनमें हैडम्ब (हिडिम्बा नामक राज़सी के संयोग से उत्पन्त ) घटोत्कच नामक पुत्र भीमसेन से उत्पन्न हुन्ना था ! दूसरी काशी नामक पत्नी ने बलवान भीमसेन से सर्वग नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। मद देशोत्पन्न मादी ने सहोत्र नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से उत्सन किया था। चेदि देरा की राजपुत्री फरेगुमती के गर्भ द्वारा नकुल पुत्र नरमित्र की उत्पत्ति हुई थी। सुमदा में व्यर्जन के संयोग से महारथी व्यभिमन्यु उत्पन्न हुत्रा था, युधिष्ठिर की देवकी नामक पत्नी ने यीधेय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । श्रमिमन्यु का पुत्र परीचित रात्रुश्चों के समूहों का जीतनेवाला था । उस परीचित का पुत्र परम धार्मिक राजा जनमेजय हुन्या । इस महाराज जनमेजय ने यज्ञकार्य में व्याजसनेय को ब्रह्मा के स्थान पर वर्गा किया था, जिससे श्रप्रसन्न होकर महर्षि वैशापायन ने यह शाप दिया था कि---'हे

दुर्बृद्धि । तुम्हारा किया हुन्ना यह कार्य प्रय्वी पर स्थामित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा, जब तक तुम-पृथ्वी पर विद्यमान हो, तभी तक यह तुम्हारा कार्य भी रहेगा ।' त्तित्रय जाति की इस श्रम्युन्नित की देसकर चारों श्रोर के किउने श्रम्य त्तिय भी राजा जनमेजय के श्रमुगामी हुए थे । किन्तु म्हिप के राप के कारण यज्ञ करानेवाले उन चित्रयों का विनारा होने लगा श्रीर उन महास्मा वैराग्पायन के श्राप के कारण चित्रयों के कितने यज्ञकेती नष्ट भी होगये । तदनन्तर एक बार पौर्णामास हिव द्वारा प्रनापित का यज्ञ सम्पन कर नजा जनमेजय जिस समय यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे थे, ठीक उसी समय वैराग्पायन ने उन्हें प्रवेश करने से निवारित कर दिया । तदनन्तर पुरुवंश में उत्पन्न परिन्तित पुत्र उस राजा जनमेजय ने दो श्रवंशमेध यज्ञों का श्रमुग्रान करके उन्हें श्रमणे द्वारा प्रवर्तित महावाजसनेय विधि द्वारा पूर्ण कराने का उपकम किया श्रीर ब्रह्मा के पद पर वाजसनेय को पुनः नियुक्त किया । किन्तु इस वार ब्राह्मणों के साथ श्रतिशय विवाद हो जाने के कारण श्राप दे देने पर राजा वन को चला गया । उस राजा जनमेजय के संयोग से बलवान् राजा शतानिक उत्पन्न हुशा था । राजा जनमेजय ने श्रमण को सोपकर श्रीभेक किया था । राजा रातानिक के श्रवंशमेय यज्ञ करने से बलवान् श्राक्तिमञ्ज्ञण गंगनक महायरास्त्री पुत्र उत्पन्न हुशा, जो इस समय विद्यमान है । हे विन्युन्द । उसी के श्रासनकाल में श्राप लोगों ने बहुत वड़े दुर्लम यज्ञ के पुत्रस चेत्र में तीन वर्षों में तथा कुरुवेश में हपद्वती के पुनीत तट पर दो वर्षों में श्रमी श्रमी समाप्त किया है । ॥ ११ — ६०॥

मुनियों ने न्हा — स्त जी । श्रव हम लोग रोमांच उत्पन करनेवाली मिविष्य की पुनीत कथाशों को सुनना चाहते हैं । माचीन काल में जो कुछ हो चुका है, उसे तो हम लोगों को सुना चुके । श्रव जिन जिन शुर्गों में जो-जो चित्रय उत्पन्न होंगे, उन्हें जानना चाहते हैं । ये लोग कितने दिनों तक जीवित रहेंगे ? उनके नाम क्या होंगे ? सतयुन, त्रेता, द्वापर तथा कितसुन की श्रवधि कितनी होगी ? प्रत्येक शुर्गों में प्रजाशों में क्या दोप होंगे ? उनका विनाश कैते होगा ? सुल एवं दुःख का प्रमाण क्या होगा ? प्रत्येक युग की प्रजाशों में क्या त्रुटियाँ होंगी ? इन सब बातों को हम लोग जानना चाहते हैं, कृपया किहये ! ॥६८-७१॥

खत ने कहा— न्यापेगाण ! उदारतापूर्ण कमों को करनेवाले व्यास ने मुम्मसे भविष्य में श्रानेवाले किल्युग तथा श्रानेवाले सभी मन्यतरों के विषय में जिस प्रकार की कथाएँ कहीं हैं, मैं श्राप लोगों से उन्हें कह रहा हूँ, मुनिये ! श्राप क्षेत्र उपरान्त में भविष्य में होनेवाले राजाश्रों का ही वर्णन कर रहा हूँ ! ऐल एवं इक्षाकु के वंश में उत्पन्न होनेवाले तथा-पीरववंश में उत्पन्न होनेवाले राजाश्रों का वर्णन कर रहा हूँ, मुनिये ! ऐड (ऐल) एवं इक्ष्याकु के कुल, जिन वर्णों में पिरिणित हो जायँगे, उन सभी भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजाश्रों के वंशों को मै श्राप लोगों से बतला रहा हूँ ! इन वंशों के श्रातिरिक्त श्रान्य जितने नृपति-गण पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, उन सभी स्त्रिय, पारशव, शृह, विहेश्चर, श्रान्य, श्रक, पुलिन्द (चाएडाल) बूलिका, यवन, कैवर्ष, श्रामीर, श्राय—तथा श्रान्य खेन्य खेनका होनेवाले राजाश्रों को

ंपयार्यक्रम-से त्राप लोगों से कह रहा हैं। इन सभी राजाओं में सर्वप्रथम त्र्यधिसीमकृष्ण नामक राजा है. जो इस समय विद्यमान है। उसके यंग्र में होनेवाले उन राजाओं को में यतला रहा हूँ, जो भविष्य में उत्पन्न होंगे। इस अधिसोमकृष्ण का पुत्र राजा विवज्ञ होगा, जो गंगा नदी द्वारा हस्तिनापुर के डुवा दिये जाने पर उस प्राचीन नगर को छोड़कर कीशाम्त्री नामक नगरी में निवास करेगा। उस विवक्त के महावलशाली तथा पराकमी आठ पुत्र होंगे। ज्येष्ठ पुत्र मृरि होगा श्रीर मृरि का पुत्र चित्रस्य होगा । चित्रस्य से शुचिद्रव नामक पुत्र उत्पत्न होगा श्रीर शुचिद्रव से वृष्णिमान् होगा । वृत्णिमान् का पुत्र राजा सुपेण होगा। इस सुपेण का पुत्र राजा सुनीय होगा। राजा सनीय से महायसस्वी नृचज् नामक पुत्र होगा । नृचज् का उत्तराधिकारी पुत्र राजा सुखीवल होगा । इस राजा संसीवल का पुत्र परिष्ण्य होगा । परिष्ण्य का पुत्र राजा सुतपा होगा । उसका उत्तराधिकारी मैघाबी नामक पुत्र होगा । मेघावी का पुत्र पुरंजय होगा । पुरंजय का पुत्र उर्व होगा, उसका पुत्र तिग्मात्मा श्रीर श्रीर तिभात्मा से बृहद्वय नामक पुत्र उत्पन्न होगा । बृहद्वय से बखुदामा नामक पुत्र होगा । बसुदामा का पुत्र शतानीक होगा. उससे उदयन नामक पुत्र की उत्पत्ति होगी ! इस उदयन से राजा बहीनर उत्पन्न होगा । वहींनर का पुत्र द्रएडपारिए होगा, द्रएडपारिए से निरमित्र नामक पुत्र श्रीर निरमित्र से चेमक नामक पुत्र उत्पन्न होगा । इस भविष्यत्कालीन राजा चैमक के सम्बन्ध में प्राचीन काल के ऋषिगरा एक रलोक कहते रहे हैं जिसका सारांश यह है कि 'देविभियों द्वारा सतकत ब्राइस्पों एवं चित्रयों का श्रादि वंश कलियुग में चेमक राजा को प्राप्त कर श्रवस्थान करेगा श्रार्थात् उसके राज्य काल में समाग्त हो जायगा ।' इस प्रकार महाराज पूरु के बंगुजों का कुतान्त में यथार्थ रूप में बतला चुका, महारमा एवं परमेश्वर्यशाली पार्डुपुत्र श्रर्जुन के बंगु को भी इसी प्रसंग में वतला चुका । ॥७२-८१॥

श्री मात्स्यमहापुराणा में चन्द्रवंश वर्णन पसंग में पूरवंश वर्णन नामक पचासवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५०॥

#### इक्यावनवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा — सूत जी ! जो अधि द्विजातियों के परम पूज्य माने गये हैं श्रव उन सब की तथा उनके बंशजों को कमपूर्वक हम लोगों को सुनाइये ! ।।१॥

सत ने कड़ा — ऋषिवृत्द ! स्वायम्भ्य गतु के अधिकार काल में जो अभीमानी नामक अग्नि, ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में उत्पन्न कहे जाते हैं, उनके संयोग से स्वाहा नामक उनकी पत्नी ने पावक, पवमान और शुन्ति के नाम से विख्यात तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें से पवमान को निर्मध्य ( अरणी आदि के संयोग से मयने पर उत्पन्न) अग्नि, पावकात्मज को वैयुत् ( विजली से उत्पन्न आग्नि ) और शुन्ति को सौर ( सूर्व के सम्बन्ध से निकली हुई अग्नि ) अग्नि कहते हैं, ये सभी अग्नि स्थावर (हिथर स्थमाव वाले) माने जाते हैं ।

पवनान का पुत्र जो श्रमिन हुश्रा, उसे हब्यवाह कहते हैं। पानक श्रमिन का पुत्र सहरत्त नाम से विख्यात हुत्रा, शुचि श्रमि का पुत्र हत्यवाह हुत्रा । देवतात्रों के हत्र्यवाह नामक श्रमिन प्रका के प्रथम पुत्र हैं। सहरत्त श्रमुरों का श्रीन है। इस प्रकार ये तीन श्रान्न तीनों के हैं। इनके पुत्र पीत्रों की संख्या चालीस<sup>3</sup> है । उनको विभागपूर्वक नाम सहित श्राप लोगों को बतला रहा हूँ, सुनिये । सर्वप्रथम पावन नामक लौकिक श्रमिन हुए, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं । उनके पुत्र ब्रह्मीदनामिन थे, जो भरत के नाम से विख्यात हैं । वैश्यानर ह्य्यवाह हवि को वहन करते समय मर गये । प्राचीन काल में श्रथवीं के पुत्र के मर जाने पर मंथन करने से पुष्करोद्धि श्रम्नि उत्पन्न हुत्रा । जो श्रथर्वा लौकिक श्रम्नि माना गया है, वहीं दिल्लिएाग्नि भी कहा जाता है । महर्षि भृगु से अथवीं उत्पन्न हुए थे और अथवीं से अंगिरा उत्पन्न हुए —ऐसा सुना जाता है । उनके पुत्र श्रलीकिक अग्नि को दिलिणाग्नि भी कहते हैं । ऊपर कह चुके हैं कि जो पवमान नामक श्राग्न हैं वहीं निर्मथ्य नाम से भी विख्यात हैं, और वहीं ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गार्हपत्य नामक श्रमिन कहे जाते हैं। उनके संयोग से संगति के सभ्य श्रीर श्रावसम्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जी श्राहवनीय नामक श्रीन है, वहीं त्राक्षर्यों द्वारा त्राभिमानी कहा गया है । उसी त्रामिन ने कावेरी, कृष्णवेयाी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, कीशिकी, शतदु, सरयु, सीता, मनस्विनी, हृदिनी तथा पावना नामक सोलह नदियों की कामना की, श्रीर इन सोलहीं नदियों में श्रपने की श्रलग-श्रलग सोलह भागों में विभक्त करके उसने निहार किया । उन मदियों में वह हज्यवाह धिष्ण्येच्छ (स्थान प्राप्ति का इच्छुक) हुट्टा था, श्रतः उसके नाम के श्रनुकूल उनमें थिप्सु नामक श्रनेक पुत्र उत्पन हुए। इस कारस से कि वे थिप्सय में उत्पन्न हुए थे, अतः उनके नाम भी धिप्पु हुए। ये उपर्युक्त सत्र निर्दियों के अग्नि पुत्रगण् धिप्पय में प्राप्त हुए थे। उन सर्वों के विहार एवं उपासना के योग्य जो स्थान है श्रव उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिये। वे विभु, प्रवाहरण तथा अम्नीघ आदि अन्यान्य धिप्तु गण यज्ञादि के पुरम अवसरों के उपस्थित होने पर अपने अपने समुचित स्थानों में विहार करते हैं, उक्त अनिर्देश्य तथा अनिवार्य अमियों के क्रम को सुनिये, बतला रहा हूँ।

वासुपुराल में कृत्यवादन पाठ आता है। जो सगत प्रतीत होता है।

व बाहुपुराण में इस स्थल पर ऐसा पाठ आता है। 'देशानो ब्यवसहोइनिः। सित्या कल्यना हतः। सहरणोऽसुराणा तुल्रवाणा ते ल्योडननयः।' रसका थर्प यह हुआ कि—'पेवतःश्री' के श्रीन ब्रम्यवादन हैं, पितरों के क्यायादन हैं और ऋसों के सहरण है। इस प्रकार देवताओं, वितरों तथा ऋसों के से तीन क्रीन है।' मस्यपुराण की आन्दाशम की प्रति में जो पाठ दिया गया है यह निवान आमक तथा अधुद्ध है। उसके अनुसार जो अपने निकलता है वह क्यर दिया गया है। उससे सावि एकरम नहीं येठती। 'इस प्रकार ये तीन क्रीन तीनों के हैं।' इस अवय का प्रकृत पाठ से कोई सामकस्य नहीं रहता।

<sup>3</sup> बायुप्राण में 'बल्तारिह्नचैव च' के स्थान वर 'बल्तारिह्नचैव च' वाठ है, जिसका कर्य जनवास होता है। इसी प्रवार क्षत्रेक रथतीं पर दोनों पुराणों के पाठों में महान अन्तर है। बायुप्राण के पाठों से पूर्वारर वी उन्न स्थाति हो जाती है। पर मरस्यपुराण के कानन्दाशम को प्रति का सम्यादन इस स्थल पर वडी क्सावयानी से किया गया है। मैने प्रवासिक्व दोनों के सामकस्य वा प्रयत्न किया है पर क्षत्रेक स्थलों पर मूल मन्य के कामह नो महीं छोड़ सकत।

कुराानु नामक बासव श्रानि यज्ञ के उत्तर माग में द्वितीय वेदी पर निवास करता है। उसी श्रानि का दूसरा नाम सम्राट भी है। उसके माठ पुत्र हुए। द्विजगण उन सभी श्रमिन पुत्रों की उपासना करते हैं। पत्रमान नामक श्रीन पर्जन्य के श्राकार का दिखाई पड़ता है। उप्पा, जो उत्तरानि हैं, वह समूब नाम से भी विस्यात है । ग्रसमृज्य ह्य्यसूद ग्रागि ग्रामित्र भी कहा जाता है। ग्रतधामा ग्रागि सुधाज्योति है, उसे ही रीट्रैस्वर्य नाम से पुकारा जाता है । ब्रह्मज्योति व्यम्नि को बहुवामा तथा ब्रह्मस्थानीय भी कहते हैं । ब्रजीकपात् व्यम्नि की शालामुख के नाम से भी प्रसिद्धि है, वह उपासनीय ग्रामि है। श्राहिंबुध्न्य ग्रानिर्देश्य श्रामि हैं, श्रीर सब से कनिष्ठ हैं, ये दिन्ताण दिशा के बाहर एवं श्रन्तर भाग में श्रवस्थित होते हैं । ये सभी श्रामि के पुत्रगण ब्राह्मणीं के पूजनीय मुने जाते हैं। श्रय विहरागीय नामक श्राठ व्यन्तिपुत्रों को वतला रहा हूँ, मुनिये। वहिंप् नामक होत्रीय श्रमि से हव्यवाहन की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर शरांसनीय प्रचेता का जन्म हुत्र्या, उसी का श्रान्य नाम संस-हायक भी है । श्रमिनुत्र विरवदेदा का दूसरा नाम आसए।च्छंशीभी कहा जाता है । जलयोनि स्वाम्भ नामक श्रमिनपत्र सेत नाम से भी पुकारा जाता है । ये विप्एय श्रमिन गए। यज्ञस्थल में ससम्मान श्रावाहित होते हैं। द्विजगण सोम द्वारा इनकी पूजा करते हैं। पायक नामक जिस श्रामि को साधुगण योग नाम से पुकारते हैं, वह अमि यज्ञ संत्र में वरुण के साथ पृजित होता है । हृदय नामक अमि का पुत्र मन्युमान है, जो मनुष्यादि के उदर में निवास करता हुआ, छुद पदार्थों का परिपाक किया करता है। परस्पर के संघर्षण से उत्पन्न सभी जीवों को भरम करनेवाला श्रमिन विद्वामि नाम से विख्यात है। मन्युमान श्रमि का पुत्र संवर्तक है, जो परम भयंकर श्रमि है । यह अमि समुद्र में वडवामुख होकर निरन्तर जल को पीते हुए निवास करता है । उस समुद्रनिवासी संवर्तक अधि का पुत्र सहरत्त कहा जाता है । यह अधि सर्वदा गृह में निवास करते हुए मनुष्यों के सभी कार्यों को सम्पन्न करता है । उसका पुत्र कर्यादिश है, जो मृत पुरुषों का भत्ताण करता है—ये सब पावकामि के पुत्र बाह्मणपुत्रों द्वारा पूच्य कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त जो पुत्र हैं, उन्हें सौबीर्य से गन्धर्वीं एवं श्रम्धरों ने हरण कर लिया था । जो श्रप्ति श्ररणी में मन्यन करने से उत्पन्न होता है वह इन्धनों का त्राधित है। पशुत्रों के लिए जो प्रभाववान् त्रामि नियत हुन्ना है, उसका नाम त्रायु है। उस त्रायु नामक त्रानि का पुत्र महिमान् है, उसका पुत्र दहन है। पाक यहाँ में श्रमिमानी नामक जो श्रमि है वह यहाँ में श्राहुति किये गये पदार्थी का मन्त्रण करता है।समी देवलोको में दिये गये हुन्यों एवं कर्न्यों को जो त्रांगि मन्तरा करता है, वह इसका पुत्र सहित है। यह सहित 🧈 श्रमि श्रति श्रद्धत कर्म करनेवाला एवं महान् यशस्वी है। प्रायश्चित के कर्मों में श्राहृति किये गये हवनीय द्रव्यों का जो मदाया करता है, वह भी श्रमिमानी श्रमि कहा जाता है। उस श्रद्भुत श्रमि का पुत्र बीर है, जो देवतात्रों के श्रंश से समुद्गृत तथा परम महान् मुना जाता है। उसका पुत्र विविधानि है। श्रीर उसका पुत्र महाकवि है। विविधाभि के श्रर्क नामक पुत्र से श्राठ श्रमिपुत्र कहे जाते हैं 1 किसी विशेष कामना से किये गये यजादि कार्यों में ऋभिमानी रह्तोहा नायक ऋग्नि का निवास रहता है, जिसका दूसरा नाम यतिकृत भी है । उसके अन्य पुत्र के नाम सुरमि, वसुमान, नाद, हर्यदेव, रुवमवान् ,

श्यवर्ज्य तथा चोमवान् हैं । इन समस्त शुचि नामक श्रिम के सन्तानों की संख्या दुल मिलाकर चौदह है । 
यज्ञ चेत्र में प्रणीत होनेवाले श्रिम के पुत्रों का विवरण वतला चुका । ये सभी श्रिमागण प्रलय के श्रवसर पर 
याम नामक सर्वश्रेष्ठ देवगाणों के साथ पूर्वकालीन स्वायम्भुव मनु के श्रिपकार काल में श्रिमानी होकर चेतन 
एवं श्रचेतन सभी विहरणीय पदार्थों में श्रनुपविष्ट थे श्रीर सभी लोकों के पालन कार्य में परायण थे । 
इस पूर्व मन्वन्तर की समाप्ति हो जाने पर ये शुक्त एवं याम नामक देवगाणों के साथ स्थानामिमानी होकर 
श्रामीध्र के साथ हवनीय द्रव्यों के बहन करने का कार्य करते थे तथा किसी विशेष स्वर्गादि फल की कामना 
से श्रथवा पुत्रादि की कामना से किये गये यहादि कार्यों में व्यवस्थित रहते थे । इस प्रकार श्रान्ति के सभी 
वेरावरों एवं उनके स्थानों का वर्णन में कर चुका, इन्हें स्वारोचिष् मन्वन्तर से लेकर सावर्षिण मन्वन्तर तक—
साल मन्वतन्तरों में—वर्तमान जानना चाहिये । ऋपियों ने वर्तमान एवं मविष्यक्लालीन सभी मन्वन्तरों में भी 
उन्हीं प्रकार के श्रामों को उन्हीं लक्त्यों सथा स्थानोंवाला गिना है उन्हें उसी प्रकार जानना चाहिये । ये श्रामिग्य सभी मन्वन्तरों में विविध प्रकार के रूप एवं प्रयाजनों से समन्वित होकर वर्तमानकालीन याम नायक 
देवताश्रों के साथ भी विधमान हैं एवं उसी प्रकार अविध्यत्कालों में भी मिल्प में उत्पत्न होनेवाले याम संज्ञक 
देवगाणों के साथ भी निवास करते हैं । इस प्रकार श्रामवंग का यह विवरण में विस्तारपूर्वक एवं कमानुतार 
श्राप लोगों को सुना चुका । श्रव बताइए, इसके उपरान्त कया सुनना चाहते हैं १ ॥११२-४७॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रमिवंशवर्णन नामक इक्यावनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५१॥

# वावनवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने फहा — सूत जी ! मनु के पूछने पर धर्म तथा श्रधर्म के परमश्रेष्ठ जिस विस्तृत उपदेश को विष्णु भगवान् ने उन्हें दिया था, श्रव उसे हम लोगों को सुनाइये ॥१॥

सत ने कहा—ऋषिगण ! उस श्रवसर पर, जब कि समस्त संसार एक सम्रद्र के रूप में परिण्त हो गया था, मत्त्यरूपभारी विश्वात्मा भगवान् विच्छा ने इसी प्रकार श्रादि सर्ग तथा प्रतिसर्ग के निस्तिल . ज्यापारों का विस्तार तथा सांख्यपोग एवं कर्मयोग का विस्तार सूर्यपुत्र मनु जी को बतलाया था ॥२-३॥

. ऋषियों ने कहा--छनतपरायण सूत जी ! हम लोग उस श्रेष्ठ कर्मयोग का लदास श्रापसे सुनना चाहते हैं, इस संसार में श्रापको कोई वस्तु श्रजात नहीं है ! ॥॥॥

सूत ने फहा—ऋषिवृन्द । विच्यु भगवान ने कर्मशोग की जिस प्रकार व्याख्या की है, उसे में बतला रहा हूँ, सुनिये । ज्ञान योग की अपेता यह कर्मथोग सहस्त्राणित अधिक प्रगस्त है । इसी कर्मथोग से ज्ञान की उत्पित होती है, अतः यही परमपद है । कर्मज्ञान से ही ब्रद्ध की भी प्राप्ति होती है, विना कर्मथोग के ज्ञान की उत्पित नहीं हो सकती । कर्म में आत्मा का संयोग होने से ही जीव शाशवंत ( क्रमी नष्ट न होनेवाले ) तत्त्व की प्राप्ति करता है । वेद एवं वेदों के जाननेवालों के श्राचार-त्र्यवहार ही श्रीखल धर्मों के मूल हैं । उनमें श्राठ प्रकार के श्रात्मगुण मुख्य रूप से श्रयस्थित हैं । जैसे सभी जीवों के प्रति ह्मा श्रीर दया का व्यवहार; श्रातुर एवं पीडित जीवों की रहा; लोक में किसी से द्वेपमाव न रखना; श्रान्तरिक तथा बाहरी-दोनों प्रकार की शुद्धियाँ; यूरूप परिश्रम द्वारा साध्य होने वाले कार्यों को भी मंगलमयरूप से सम्पन्न करना; श्रपने सत्परिधम द्वारा उपार्जित द्रव्यों में से किसी दुःखी की सहायता के लिए कृपणता न करना तथा दूसरे के द्रव्य एवं स्त्री में कभी हुरी श्रमिलापा न करना। परिटर्तों ने पुरास्त्रों में कहे गये इन श्रेष्ठ ध्यातमा के श्राठ गुणों का वर्णन किया है। यही ज्ञान योग का परम साधक (उपकारी) किया (कर्म) योग माना गया है। इस कर्मयोग के विना मर्त्यलोक में किसी को ज्ञानयोग की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती। बेदों तथा स्मृतियों में कहें गये धर्म कार्यों का प्रयलपूर्वक पालन करना चाहिये । सर्वदा प्रतिदिन देवताश्रों, पितरां, तथा मनु-प्यादि जीवों को यज्ञादि द्वारा श्रीर ऋषि गर्णों तथा प्रेतों को तर्पण द्वारा तृप्त करना चाहिये । विद्वान पुरुष को चाहिये कि वह विधिपूर्वक स्वाध्याय तथा हवन से ऋषियों को, श्राद्ध से पितरों को, श्रश्नदान तथा थलि कर्म द्वारा सामान्य जीवों को सन्तुष्ट रखे । गृहस्थी में होने वाली पाँच प्रकार की जीवहिंसा के पापों को दूर करने के लिए पाँच प्रकार के (स्वाध्याय पाठ, अगिनहोत्र, अतिथि पूजन, पितृतर्पण और बलिकर्म ।) यज्ञ बनाये गये हैं । वे पाँचों हत्याएँ इस प्रकार होती हैं । प्रथम कराडनी में श्रर्थात् मूसल द्वारा उल्लुखल में अन छाँटते समय एक हिंसा होती है। दूसरे पेपणी में अर्थात् पीसते समय, तीसरे चुल्ली में भोजन वनाते समय. चौथे जलकुम्भी श्रर्थात् पानी लाने वाले घड़े से श्रीर पाँचवें प्रमार्जनी श्रर्थात् साडू द्वारा बटोरते समय । गृहस्थां को इन पाँच मंकार की हत्याओं का पाप लगता है, अतः उक्त पाप के कारण वह स्वर्ग नहीं जा सकता । उसी पाप के नांच करने के लिए ये पाँच प्रकार के यज कहे गये हैं । द्विजातियों के तीस प्रकार के जो संस्कार गिनाये गये हैं, उनसे भली भाँति संस्कृत होकर भी वह पुरुष, जो श्रारमा के उपर्वक्त थाठीं गुणों से रहित है, स्वर्ग की माधि नहीं कर सकता । अतः उसे इन बाठ श्रास्म गुणों से सक्त होकर चेद विहित कर्मों का सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये । अपने सत्परिश्रम द्वारा उपार्नित धन से गीओं तथा ब्राह्मणों का सर्वदा कल्याण करना चाहिये । गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्न, सुगन्धित पदार्थ, माला तथा जल से ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, रुद्रं तथा वसु स्वरूप शिव की विधिपूर्वक ब्रत तथा उपवास रखकर श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । इन्द्रियों से अगोचर परम शान्त सूक्ष्म श्रव्यक्त सर्वदा विद्यमान जो जगत्त्वरूप भगवान् वासुदेव है, उनकी विविध विमृतियाँ ये सब हैं। ब्रह्मा, भगवान विप्सा, सूर्य, शिव, श्राठो वसु, ग्यारह गसाधिपति, लोकपालेश्वर, पितर गसा श्रीर मातृगस् । यही नहीं प्रस्तुत समस्त चराचर जगत् को भी उन्हीं की विमृति सममना चाहिये । इन विमृतियों का वर्शन कर जुका । ब्रह्मा आदि चार देव गए। (ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और शिव) मृत रूप से इस जगत् के अध्यक्त श्रिषिपति कहे जाते हैं । ब्रह्मा वा सूर्य विष्णु वा शिव इन सब को श्रिमित्र मान कर यदि सेवा की जाय तो इस प्रकार समस्त चराचर विश्व को पूजित समम्मना चाहिये । यह सूर्य देवता वेद के रूप हैं, ब्रह्मा आदि

तीनों देवताओं के परम तेजोधाम हैं, उन्हीं में इन तीनों देवताओं की व्यवस्थित है, व्यतः मनुष्य को उनकी सर्वधा प्रयलपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इसलिए मनुष्य को जप, हवन, दान, वत, उपवास श्रादि के द्वारा ब्राह्मण एवं श्रामि के मुल में इन देवताओं का श्रावाहन करके विधिवत पूजा करनी चाहिये। इन उपर्युक्त विधानों से सदा कॅमेयोग में लीन रहने वाले, वेदान्त, शास्त्र तथा स्पृतियों के भेगी, बुरे कर्मों से ढरने वाले मनुष्य के लिए न तो इस संसार में कोई वस्तु पाने योग्य रहती है श्रीर न दूसरे लोक में श्रार्थात् कोई भी पदार्थ उसे किसी लोक में दुष्पाप्य नहीं रहते।।।५-२६॥

श्री मात्स्य महापुरारण् में कर्मयोगमाहात्स्य वर्णन नामक वावनवाँ ऋघ्याय समाप्त ॥५२॥

#### तिरपनवाँ अध्याय

मुनियों ने कहा — सूत जी ! श्रव हम लोगे! को श्राप विस्तारपूर्वक एवं क्रमानुसार पुराणों की संख्या वतलाइये । साथ ही साथ सम्पूर्ण दान तथा धर्म की विधियों को भी क्रमशः वतलाइये । ॥१॥

सूत ने कहा — ऋषिवृन्द ! उस समय मनु द्वारा इसी प्रश्न के पूछे जाने पर विश्वारमा पुराण पुरुष मत्त्य मगवान् ने पुराणों के विषय में जो छुछ मनुसे कहा था उसे आप लोग सुने । ॥२॥

मरस्य ने कहा- ब्रह्मा ने सब शाखों के निर्माण के पहले पुराण का स्मरण किया था, तरुपरान्त उनके गुखों से बेद निकले थे। निष्पाप ! उस समय कल्पान्तर में, जब कि ब्रह्मा ने पुरागों का स्मरण किया था, सी करोड़ रलोकों में विस्तृत, पुरवप्रद, धर्म अर्थ तथा काम—इन तीनों पदार्थों को प्रदान करनेवाला पुराण एक ही था । सभी लोकों के जल जाने पर श्रश्व रूप धारण कर मैने चारों वेदों, उनके श्रंगों (शित्ता, कल्प, व्याकरण श्रादि) पुराणों, विस्तृत न्यायशास्त्र, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र को एकत्र संगृहीत कर सकलित किया था, तथा पुनः करूप के श्रादि काल में, जब समस्त सृष्टि समुद्र में निमम्न थी, समुद्र के जल के भीतर से मैने ही इन सम्पूर्ण वेदादि विषयों को जला से कहा था। उन्हें ही अहसाकर चर्तुमुख जला ने देवताओं और ऋषियों से इन विषयों को कहा था। तभी से सर्वसाधारण की प्रतृत्ति सब शाखों की श्रीर तथा पुरारण की श्रोर हुई। राजन् ! काल के प्रभाव से बाद में चलकर पुराण की श्रोर लोगों की श्ररुचि देखकर मैं प्रति द्वापर युग में स्वयं व्यास रूप धारण कर उस सी करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुराण को चार लाख श्लोकों के संकुचित रूप में परिवर्तित कर देता हूं । और उसी एक पुराग को अठारह भागों में विभक्त कर के इस पृथ्वीलोक पर प्रकाशित किया करता हैं; किन्तु देवलोक में तो श्राज भी वह पुराण सौ करोड़ श्लोकों में विस्तृत है । उसी का सारांग्र इस लोक में चार लाख श्लोकों में मैने भर दिया है । सुनिवृन्द ! मैं उन पुराणों का वर्णन नाम सहित कर रहा हूं। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने महर्षि मरीचि को यह विवरण सुनाया था। सर्वभथम बाह्यपुराय। तेरह सहस्र श्लोकों में कहा गया है, उसे लिखकर जो व्यक्ति सक्तरा जलधेनु के साथ वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को दान देता है, वह ब्रहालोक में प्**जित होता है। जिस समय यह समस्त** 

संसार एक स्वर्णमय पद्म के रूप में परिएत था, उस समय के वृत्तान्त का जिसमें वर्शन किया गया है, पिरुटत लोग उसे पादा पुराण फहते हैं, उस पाद्मपुराण की कथा इस मर्त्यलोक में पचपन सहर्स रलोकों में कही गयी है। उक्त पुराण को लिखकर जो व्यक्ति सुवर्ण निर्मित कमल के साथ ज्येष्ठ मास में तिल के सिहत दान देता है, वह अरवमेघ यज्ञ का फल पाप्त करता है । वाराह भगवान के करूप अर्थात् जिस सृष्टि के भारम्भ में वाराह रूप में भगवान अवतरित हुए थे, घुचान्त को लक्ष्य कर पराशरनन्दन ने जिसमें सम्पूर्ण धर्मयुक्त उपदेशों को कहा है, उसे वैद्याव पुराण कहते हैं । उसे जो कोई व्यक्ति आपाद मास में पर्शिमा तिथि को पवित्रात्मा होकर सबत्सा घृतधेनु के साथ दान देता है वह वरुए के लोक को प्राप्त करता है। पिंडत लोग उक्त वैप्णव पुराण का प्रमाण तेईस सहस्र श्लोकों में जानते हैं। इस मर्त्यलोक में श्वेत कल्प वृत्तान्त के प्रसंग में वायु ने रुद्र माहात्त्य के समेत धर्ममय उपदेशों को जिस पुराण की कथायों के प्रसंग में किया था. वह वायवीय पुराण है, वह पुराण इस लोक में चौबीस सहस्र स्लोकों में समाप्त हुआ कहा जाता है । श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि श्रावणी को सर्वत्सा गुडधेनु तथा वैल के समेत कुटुम्बवाले ब्राक्कण को जो पवित्रात्मा मनुष्य इसका दान देता है, वह शिवलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है । जिस पुराण में गायत्री को लक्ष्य कर धर्म का विस्तारपूर्वक उपदेश किया गया है श्रीर जिसमें वृत्रासुर का वध भी वर्णित है, वह मागवत नामक पुराण कहा जाता है । सारस्वत नामक कल्प में जो श्रेष्ठ मनुष्यगण उत्पन्न हो गये हैं. लोक में उनके पृतान्त से सम्बन्ध रखनेवाले पुराण को भागवत कहते हैं। इस पुराण को लिखकर जो कोई मनुत्य सुवर्ण रचित सिंह के सिहत भाद्रपद मास की पूर्णमासी तिथि को दान देता है, वह परम गति प्राप्त करता है । यह भागवंत नामक पुराग्ए श्रष्टारह सहस्र श्लोकों में कहा जाता है । जिस पुराग्ए की कथा में नारद ने वृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय पुराण कहा जाता है। उसका प्रमाण पच्चीस सहस्र श्लोंकों का है । आदिवन मास की पूर्णिमा तिथि को जो कोई मनुष्य सवत्सा गौ समेत इसे दान देता है वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है । जिस प्राप्त में कुछ जिज्ञास मुनियों के प्रश्न करने पर धर्मनिष्ठ मुनियों ने कुछ पत्तियों के प्रसंग में धर्म श्रधर्म का विवेचन श्रीर व्याख्यान किया है, वह मार्कराडेय मुनिद्वारा विस्तारपूर्वक कहा गया नव सहस्र इलोकों वाला मार्कएडेय नामक पुरासा इस मर्त्यलोक में परम प्रसिद्ध है । उसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवर्शमय हाथी के समेत कार्तिक की पृर्शिमा को दान देता है, वह पुरहरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। ईशान नामक कल्प वृत्तान्त के प्रसंग में श्रप्ति ने जिसे वशिष्ठ ऋषि के लिए कहा है, वह आग्नेय पुराण कहलाता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर सुवर्ण रचित कमल के समेत मार्गशीर्प मास की पृर्णिमा तिथि को विधिपूर्वक सवत्सा तिलधेन के साथ दान देता है वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। उक्त आग्नेय पुराण का प्रमाण सोलह सहस्र रलोकों में है। वह सभी यज्ञों का फल देनेवाला है। जिसमें ब्रह्मा ने सूर्य के

<sup>ै</sup> यह पाठ सभी मुस्तकों में प्राप्त नहीं है।

माहात्म्य के लक्ष्य से त्र्राचोर नामक कल्प बृत्तान्त के प्रसंग में ससार की स्थिति तथा छप्टि के लत्त्त्त्पादि को मन् से बतलाया है, वह प्राय भविष्य में होनेवाले चरित्रों से सवलित, भविष्य नामक पुराग है । चीदह सहस पाँच सौ ख्लोकों में, इस मर्त्यलोक में उसकी प्रसिद्धि है। उसे जो कोई मनुष्य श्रमिमान रहित हो, पोप मास की पूर्णिमा तिथि को गुड और घडे के साथ दान देता है, वह श्रमिन्प्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रथन्तर नामक कल्प के मुत्तान्त को लक्ष्य कर सावर्षि मनु ने नारद ऋषि के लिए कृष्ण भगवान् के श्रेष्ठ माहात्म्य को जिस पुराण में कहा है, श्रीर जिसमें ब्रह्म वाराह के उपदेश बारगार वर्शित हैं, वह अद्वारह सहस्र श्लोकों का ब्रह्मवेवर्त नामक पुराण वहा जाता है । जो कोई मनुष्य माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इसका दान देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिसमें अग्नि लिंग के मध्य में स्थित होकर भगवान राकर ने करपान्त में अग्नि को लक्ष्य कर, धर्म अर्थ काम तथा मोल-इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश किया है, उस पुराण का स्वय ब्रह्मा ने लेड नाम रखा है, उक्त म्यारह सहस्र श्लोकों वाले पुराय को वो कोई मनुष्य फाल्गुन मास की पूर्विमा तिथि को सबत्सा तिलघेतु के साथ दान देता है, वह शिव की समानता का पद प्राप्त करता है। मुनिवृन्द ! पुन भहावराह के माहात्म्य के विषय पर विष्णु भगवान् ने पृथ्वी के लिए मानव करप के प्रसग में चौबीस सहस इलोकों में जिसे वर्शित किया हे, वह पुराण इस लोक में वाराह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। जो कोई मनुष्य चेत्र मास की पृर्णिमा तिथि को सुवर्ण रचित गरड को बनाकर तिल श्रीर सवत्सा भी के साथ कुटुन्व वाले त्राहाए को इसका बान करता है, वह भगवान वाराह की कृपा से विप्तु के स्थान को प्राप्त करता है। जिस पुराग्ए में स्वामिकातिकेय ने माहेश्वर धर्म के विषय पर प्रलय काल में शिव के चरित्रों का गुए। गान किया है, वह मर्त्यलोक में इक्यासी सहस्र एस सी श्लोकों में विम्तृत स्कान्द पुरागा कहा जाता है। इसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवर्गारचित त्रिशृह्न के साथ भीन राशि पर सूर्य के श्रानेपर दान देता है, वह शैव पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने त्रिविकाम (वामन भगवान) के उस माहात्य्यमय वृत्तान्त का, जिसमें उन्होंने अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था, जिस पुराण में भली भाँति कीर्तन किया है, श्रीर जो कूर्म कल्प से सम्बन्ध रखनेवाला तथा कल्याण पद हे, उसे वामन पुराण कहते हैं । उसका प्रमाण दस सहस्र रतोकों का कहा गया हे । जो कोई मनुष्य रास्त् ऋतु में, जिस तिथि को दिन रात परावर होते हैं, दान देता है वह विष्णु के लोफ को प्राप्त करता है। जिस पुराण में मगवान् जनार्टन (विष्णु) ने दूर्म रूप भारण वर स्तातल में धर्म, श्रर्य, काम तथा मोत्त-इन चारों पदार्थों के माहात्म्य को इन्द्र के समीप में इन्द्रयुप्त की कथा के प्रसग में कहा है, वह लक्ष्मी करूप से सम्मन्त्र रखने वाला त्र्यहारह सहन्न रलोकों में समाध कूर्म पुराख के नाम से विन्वात है । जो कोई व्यक्ति इस कूर्न पुराग को श्रयन के श्रवसर पर सुवर्ग रचित कूर्म (कच्छप) के साथ दान देता हे, वह

<sup>ै</sup>जर सूर्व उत्तर से दिवस तथा रिवस से उत्तर होते दें तो उसे अपन कहते हैं, वे दिवसायन और उत्तराय गाम से री है।

सहस्र गोदान का पत्त प्राप्त करता है। मुनिवृन्द ! जिस पुराण में, सृष्टि के प्रारम में भगवान जनार्दन विष्णु ने मात्स्य रूप धारण कर मनु के लिए, वेदों में लोक प्रवृत्ति के लिए, नरसिंहावतार के विषय के प्रसंग से सात कल्प वृत्तान्तों का वर्णन किया है, उसे मास्य पुराण जानिये। वह चीदह सहस्र श्लोकों में विस्तृत है। विपुत्र (जिस तिथि को दिन और रात बराबर-बराबर होते हैं) के श्रवसर पर जो कोई मनुष्य इसे सबर्गा निर्मित मत्त्य श्रीर सवत्सा गी के साथ दान देता है, उसने मानी सम्पूर्ण प्रय्वी दान में दे थी। गारुड नामक करूप के श्रावसर पर विश्वागढ़ (प्रकागढ़) से गरुड की उत्पत्ति हुई थी, उक्त विषय को लेकर भगवान् कृप्ण द्वारा कथित श्रद्धारह सहस्र तथां एक सहस्र श्रयोत् उत्रीस सहस्र रहोकों वाले प्रराण को इस लोक में लोग गारुड पुराण कहते हैं। जो कोई मनुष्य मर्त्यलोक में इस गारुड पुराण को सुवर्ण निर्मित हंस समेत दान देता है, वह मुख़्य सिद्धियों को प्राप्त करता है और शिव लोक में निवास करता है। ब्रह्मा ने ब्रह्माएड के माहात्म्य को लेकर जिस पुराणा में उपदेश किया या श्रीर जिसमें मिवप्य तथा कर्लों के वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, वह बारेह सहस्र दो सी श्लोकों में विस्तृत प्रझागड पुराख कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा कथित उक्त ब्रह्माएड पुराण को जो कोई मनुष्य व्यतीपात नामक योग के अवसर पर पीले रंग के कम्बल समेत दान देता है, वह सहस राजसूय यज का फल पाप्त करता है। श्रीर वही पुरागु सुवर्गामयी सबत्सा गी के सहित दान देने पर ब्रह्म-लोक-पासि का फल प्रदान करता है। श्रदसुत कर्म करने वाले महर्षि वेदच्यास ने इन चार लाख दलोकों में समाप्त होने वाले पराणों को मर्त्वलोक के प्राधियों के कल्याणार्थ मेरे पिता से कहा था और उसी को मेरे पिता जी ने और स्वयं मैंने तुम लोगों को सुनाया । यह पुराण श्रव भी देवताओं में सी क्रोड़ इलोकों में — विस्तृत रूप में — विद्यमान है। अब में पुरागा के उन उपमेदों को कह रहा हैं, जो लोक में प्रचित हैं । पाधपुरागा में जिस स्थल पर मगवान नरसिंह का वर्णन हैं, उस अठारह सहस्र श्लोकोंबाले पुराण को इस लोक में नारसिंह प्राण कहते हैं । जिस पुराण में स्वामिकार्तिकेय के द्वारा नन्दा के माहात्म्य का वर्णन किया गया है, उसे लोग नन्दीपुराण कहते हैं, श्रीर उसकी कया का कीर्तन करते हैं । हे मुनिवृन्द ! जिस पुराण में प्रथमतः शान्य का वर्गान करके भविष्य का बृतान्त वर्गित है, वह मर्त्यलोक में शाम्य नामक उपपुराण कहा जाता है ! पण्डित लोग पुरातन कर्लों में घटित होनेवाली कथाओं से युक्त इन पुराणों को जानते हैं। इसी प्रकार लोक में त्यादित्य नामक श्रन्य उपपुराण का भी नाम लिया जाता है। पुराणों का यह श्रनुक्रम (क्रम) धन्य है, यग्र तथा दीर्घायु का देनेवाला है । ॥१-६३॥

विप्रवर्यवृन्द । उसर कहे गये अद्याद महापुराणों से अलग जो अन्य उप पुराण कहे गये हैं, उन्हें इन्हीं सब पुराणों से निकला हुआ ही समिन्ये । पुराणों में प्राचीन काल की प्रसिद्ध कथाएँ कही गई हैं । श्रीर उनके सामान्यतया पाँच लहाण होते हैं । सर्ग ( ब्रह्म द्वारा सिष्ट रचना ), प्रतिसर्ग ( ब्रह्म द्वारा सिष्ट रचना ), प्रतिसर्ग ( ब्रह्म द्वारा सिष्ट रचना किये जाने के उपरान्त कद, विराट् मनु, दल एवं मरीचि आदि ब्रह्मा के मानसपुत्रों द्वारा पृथक-पृथक सिष्ट रचना ), वंश (स्प्रं, चंद्र आदि ) मन्वन्तर ( स्वायन्मुव, स्वारोचिष् आदि ) और

र्वश्यानुचरित ( उक्त वंशों में उत्पन्न होनेवाले राजाओं स्नादि का वर्णन ) ये पाँच प्रकार के पुराणों के लक्तण कहे गये हैं। इन पाँच प्रकार के लक्त्णोंवाले सभी पुरार्णों में संसार के उत्पत्ति श्रीर संहार करनेवाले ब्रह्मा, विप्णु, सूर्य एवं शिव के माहात्म्य, श्रन्यान्य वृत्तान्त, धर्म, श्रर्थ, काम तथा मोत्त-इन चारों पदार्थों के प्राप्त करने के विविध उपाय तथा विपरीत श्राचरण करने पर जो कुफल मिलता है उसका वर्णन भी किया गया है। सत्त्व गुरा प्रथान पुराणों में भगवान विप्ता का माहात्म्य अधिक बताया गया है । रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा के माहात्म्य श्रिधिक बताये गये हैं । उसी प्रकार तमो गुण प्रधान पुराणों में ऋन्ति तथा शिव के माहात्म्य ऋषिक वर्णित किये गये हैं । संकीर्ण पुराणों में सरस्वती तथा पितरों के माहात्म्य वर्णित है । सत्यवतीय़त व्यास ने इन श्रठारह पुराणों की रचना करके सम्पूर्ण महाभारत की रचना की थी, जो एक लाख रलोकों में वेदसम्मत अर्थी से सुशोभित कहा जाता है। वाल्मीकि ने जिस रामचन्द्र के उत्तम वृत्तान्त को कहा है, जिसे सौ करीड़ श्लोकों में विस्तृत करके ब्रह्मा ने नारद से कहा था श्रीर संदोप में नारद ने वाल्मीकि से कहा था, उसी धर्म श्रर्थ तथा काम की पदान करनेवाले रामचरित को बाल्मीिक ने मर्त्यलोक में कहा है । इस प्रकार ऊपर के पुराणों की सारी संख्या को जोड कर-सब मिलाकर- सबा पाँच लाख श्लोकों में परानी कथाएँ इस मर्त्यलोक में कही गई हैं । परिडत लोग पुराणों की कथात्रों को पुरातन सृष्टि के सम्बन्ध में कहते हैं। पुराणों का यह कम-बृत्तान्त धन्य है, यश तथा दीर्घ आयु को प्रदान करनेवाला है। जो कोई मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह पवित्र है, यश का निघान है, पितरों का ऋति प्रिय विषय है, देवताओं के लिए श्रमृत के समान सुखदायी है श्रीर पुरुषों के लिए नित्य पाषों को दूर करनेवाला है । ।।६४-७४।।

श्री मात्स्य महापुराण् में पुराण्ों की श्रमुक्रमणिका नामक तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥५३॥

#### चौवनवाँ अध्याय

स्त ने कहा — अब इसके उपरान्त में आप लोगों से सभी प्रकार के उन दान धर्मों का चृजान्त केंहूँगा, जो ब्रत तथा उपवास समेत किये जाते हैं। जैसा कि मर्त्यलोक में भगवान् मत्त्य ने भी कहा है। पूर्वकाल में महादेव तथा बुद्धिमान् नारद के बीच में दान संवाद जिस प्रकार हुआ था, उसी प्रकार में भी धर्म अर्थ तथा काम को देनेवाले उक्त वृज्ञान्त को तुम लोगों से कह रहा हूँ, धुनिये। ॥१-२॥

प्राचीन काल में एकतार कैलास पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कामदेव के शरीर को जलानेवाले त्रिनेत्र भगवान् शकर से नारद जी ने पूछा था। ॥३॥

नारद ने कहा — देवाधिदेव ! त्रहा, विद्या तथा इन्द्र के नायक ! भगवन् ! श्रापका श्रयवा मगवान् विद्या का भक्त होकर मनुष्य किस प्रकार धन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, श्रारोम्य, सौन्दर्य, दीर्घायु, भाग्य, सौभाग्य तथा संपदा से सम्पत्न हो सकता है ! श्रथवा विधवा नारी किस प्रकार सभी प्रकार के सद्गुर्गों से युक्त तथा सौमाम्यवती हो सकती है ? देव ! आप कृपापूर्वक मुक्ति को प्रदान करनेवाले किसी ऐसे ही बन का विधान हमें बतलाइये । ॥४-५॥

ईंदबर ने फहा — नारद ! ब्रब्स् । सम्पूर्ण लोक के कल्याण करनेवाले शुभ बत का प्रसंग श्रापने बड़ा अच्छा छेड़ा, जो सुननेमात्र से ही शान्ति भदान करनेवाला है । ऐसे मत को में बतला रहा हैं, सुनिये। नारायणात्मक नक्त्र पुरुष नामक एक महान् त्रत है । उस त्रत में भगवान् के पाद आदि स्वरूप विधिपूर्वक बनावे श्रीर उनके नामों का कीर्तन करे । चैत्र महीने में सर्वप्रथम ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प करे श्रीर तव मृत नत्त्रों में भगवान् वासुदेव की मूर्ति की पूजा करें । मृत नत्त्र में 'विश्ववसाय नमः' समस्त विश्व --न्नक्षागढ-को धारण करनेवाले को नमस्कार है---ऐसा कहकर दोनों पैसे की पूजा करें । सेहिसी नद्दत्र में 'श्रनन्ताय नमः' श्रनन्त के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर दोनों गुल्फीं (एँड्री के उपर वाली गाँठ) की पूजा करे । इसी प्रकार दोनों जंघात्रों की श्रथवा जानु (घुटनों को) की 'वरदाय नमः' वरदान देनेवाले के लिए नमस्कार कर के अश्विनी कुमार के नक्तत्र (अश्विनी) में पूजा करें । पूर्वापाड़ और उचरापाड़ इन दोनों नज्ञों में 'नमः शिवाय' शिव के लिए नमस्कार है—यह कह कर कर की पूजा करें । पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नत्तुर्वों में पंचरार—के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर मेडू (लिंग) की पूजा करें ! नारद ! कृतिका नक्तत्र में शार्त्र धर (विप्सु) के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर विप्सु सगवान् के कटि प्रदेश की पूजा करे। पूर्व माद्रपद श्रीर उत्तर माद्रपद इन दोनों नज्जों में केशिनिपूदन के लिए नमस्कार है — ऐसा कह कर पार्श्व (बगल) माग की पूजा करें। नारद! रेवती नत्तत्र में बामोदर (दाम अर्थात् सम्पूर्ण लोकों के नाम हों पेट में जिसके, श्रर्थात् मगवान् विप्णु) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर दोनों कृद्धि (कोस) भदेशों की पूजा करें। अनुराधा नदत्र में माधव (विद्यु) के लिए नमस्कार है-पेसा कह कर उर (बार्ती) स्थल की पूजा करे। धनिन्छा नत्त्र में श्र्मीयविष्यंसकर (पापों के समृहों को विष्यंस करनेवाले) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे । विशासा नत्त्र में श्री शंसचकासिगदाधर (लक्ष्मी सम्पन्न, शंस, चक्र, तलवार तया गदा धारण करने वाले) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह केर भुजाओं (वारों भुजाओं) की पूजा करें 1 हस्त नक्तत्र में मधु सूदन (मधु नामक राक्त्स का विनाग करने वाले मगवान विन्या) के लिए नमस्कार है, —ऐसा कह कर कैटम के शतुं (विष्णु) के हार्यों की पूजा करे। पुनर्वसु नज्ञत्र में साझामधीश (साम के मध्य में संगीत के माधुर्य के कारण श्रति रमणीय होने से विन्तु मगवान की मूर्ति भी साम कही वाती है, उसके स्वामी विद्याुं) के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर श्रंगुलियों के श्रममागों की पूजा करे । श्रारतेपा . नत्त्रत्र के दिन मत्त्य ग्ररीर धारण करने वाले के (विष्णु के) नखों की पूजा करे । ज्येष्टा नत्त्र में कूर्म (कच्छप) के चरणों की में शरण में हूँ-ऐसा कह कर कगठ प्रदेश में हरि की पूजा करे। श्रवण नक्तत्र में वाराह के लिए नमस्कार है —ऐसा कह कर भगवान् लनार्दन के कानों की मली भौति पूजा करे। नाप्त्र में - के विनाराक नृसिंह भगवान् के लिए हमारा नमस्कार है-ऐसा वह कर गुल की

पूजा करें । स्मती नद्धिम भक्तों के कारण से वामन रूप धारण करनेवाले भगवान् विप्णु को नमस्कार हे—ऐसा कह कर दातों के अप्रभाग की पूजा करें । द्विज ! वरण के नद्धित (रातिभय नद्धिम भागव नद्धित के लिए नमस्कार हे—ऐसा कह कर राज्यान्य के मुल की पूजा करें । मधा नद्धिम मधा नद्धित के लिए हमारा नमस्कार हे,—ऐसा कह कर राज्यान्य के मुल की पूजा करें । मधा नद्धित में लिए हमारा नमस्कार हे,—ऐसा कह कर राज्यान्य के मासिका की पूजा करें । मधा नद्धित में लिए होनों नेत्रों की पूजा करें । विमा नद्धित नेत्रोंवाले राम ! आप को हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर दोनों नेत्रों की पूजा करें । विमा नद्धित में साम अधार श्रीर शुद्ध रूप (भगवान् विप्णु को) को हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर मुतारि (विप्णु) के ललाट-प्रदेश की पूजा करें । भरणी नद्धित में हे विश्वेश्वर ! किल रूप धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर पुरुषोत्तम के शिर को पूजा करें ! आर्द्धा नद्ध्य में हिर के लिए हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर पुरुषोत्तम के केशों की पूजा करें ! उक्त नद्ध्यों नद्ध्य नद्ध्य अधार में हिर के लिए हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर पुरुषोत्तम के समाप्ति पर सर्वगुणसम्पत्न, वस्ता, रूपवान्य, शीलवान्य, सामवेद को जाननेवाले श्रेष्ठ आहण को सुवर्ण से बनी हुई विशाल श्रीर लन्धी वाहुमों वाली, मोती, तथा हिरे से जडी हुई, जल से मरे हुए कलश में रखी गई, विप्णु भगनान् की सुन्दर मूर्ति सुन्दर बक्त, मो तथा स्व प्रकार की सामिमर्थों श्रोर पात्रों का दान दे । साथ ही एक सुन्दर शुप्या भी दान करे । इस प्रकार जो हुक भी हो सके श्रपने कल्याण के लिए आहण को देना चाहिये। तदन्तर आहण से 'वह्म विप्णु श्रीर शिव स्वरूप महासण देव ! मेरे मनोश्यों को सफल की जिये'—ऐसा निनेदन करना चाहिये। ॥६-२३॥

लक्ष्मी समेत सुनर्ष से बनी हुई पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु की मूर्ति को तथा राज्या को उक्त ब्राह्मण को विना गाँउ वाँध ही मश्रोच्चारणपूर्वक दान दे, ब्राह्मण की युक्त हो । श्रोर तब निवेदन करे कि 'जिल प्रकार विष्णु के मक्तों से कभी पाप नहीं होता उसी प्रकार केराव के प्रसन्न होने पर सीन्दर्व, श्रारोग्य तथा श्रेष्ठ भक्ति भी प्राप्त होती है । हे जनार्वन ! जिस प्रकार ख्राप की राज्या कभी लक्ष्मी से राज्य नहीं रहती, उसी प्रकार हे कुण्णु ! प्रत्येक जन्म में मेरी भी राज्या कभी राज्य कभी लक्ष्मी लक्ष्मी से राज्य करने के उपरान्त उन सब वक्ष माला चन्दन श्रादि सामग्रियों को भी उक्त नल्ब्रगुरुष्य नामक व्रत को जानने वाले (कराने वाले, पुरोहित) ब्राह्मण को दान दे दे । उक्त सभी नल्बात्रों में उपवास रख कर तेल तथा नामक के बिना ही मोजन करना चाहिये। भोजन यथाराकि करे । उसमें किसी प्रकार की कृपण्या न करे । इस प्रकार स्वयम इस नल्त्रगुरुष्य नामक व्रत की विधिपूर्वक उपासना करके मनुष्य सभी मनोरयों को प्राप्त करता है, श्रीर विद्णु लोक में पृजित होता है । इसके समयत करने से ब्रह्महत्या ख्रादि घोर पाप—वे चाहे इस लोक के किये हों वा परलोक के किये हों, ख्रथवा पितरों के किये हों—नष्ट हो जाते हे । इस मगवान् विद्णु के समस्त घोर पापों को विनष्ट करनेवाले व्रत के माहात्त्य को जो कोई श्रेष्ट मनुष्य वा ख्री श्राति से सम्तत घेर, सुनती है ख्रथवा ख्राचरण करती हे उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते है । यह पुनीत व्रव पुरुषों को सभी प्रकार की विभृतियों ख्रीर फल्तों का देने वाला है । ॥२४-११॥

श्री मात्स्य महापुरा ए में नद्मत्रपुरुप वत माहात्म्य नामक चीवनवाँ अध्याय समाप्त ॥५८॥

#### पंचपनवाँ ऋध्याय

नारद ने कहा—श्रम्यास न होने के कारण श्रथवा रोग युक्त होने के कारण जो मनुष्य उपवास करने में श्रसमर्थ है, श्रीर उसी प्रकार के फल को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कीन-सा श्रत करना ठीक होगा ? ॥१॥

ईश्वर ने कहा— उपनास करने में असमर्थ लोगों के लिए, जिस में रात्रि काल में मोजन कर लेने का विधान बतलाया गया है, ऐसे महान् तथा अन्य फल देनेवाले आदित्यरायन नामक अत को बतला रहा हूँ, सुनिये। जिसमें तिथियों एवं नल्जों के संयोग के अवसर पर पुरागों के जानने वाले विधियूर्वक शंकर मगवान् की पूजा का माहात्य वृतलाते हैं। जब सप्तगी तिथि को हस्त-नल्ज युक्त रविवार का दिन आये और उसी दिन सूर्य की संक्रान्ति भी हो तो उक्त तिथि को सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण फरनेवाली समम्मना चाहिये। इस पुण्य तिथि को पार्वती और महादेव की पूजा सूर्य का नाभोज्यारण करके करे, और रिच लिक्न में सूर्य की पूजा करते हुए यलपूर्वक उसकी उपासना करे। मुनिवर! उमापित रिज तथा सूर्य का मेद कहीं पर देखा नहीं गया है, अतः मनुस्य को घर में रिज लिंग की पूजा करनी चाहिये॥ र-६॥

हस्त नत्त्व में सूर्य के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर दोनों पैरों की पूजा करें । चित्रा नत्त्व में श्रक के लिए नमस्कार है---ऐसा कह कर गुरुफ प्रदेश की पूजा करे । इसी प्रकार स्वाती नक्तन्न में पुरुपोचम के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर दोनों जंघाओं की पूजा, विशाखा नत्त्रत्र में धाता के लिए नमस्कार है— ऐसा कह कर जानु प्रदेश की पूजा क्योर ऋनुराधा नक्षत्र में सहस्रमानु के लिए नमस्त्रार करके दोनों उरु पदेशों की भली भाँति पूजा करें । इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्तत्र में ऋनङ्ग के लिए नमस्कार है—एसा कह कर गुद्ध इन्द्रिय की पूजा करे । मूल नत्त्र में इन्द्र के लिए और सोम (चन्द्रमा) के लिए नमस्कार है ऐसा कह कर कटि प्रदेश की पूजा करे । पूर्वापाइ तथा उत्तरापाइ— इन दोनों नन्तत्रों में त्वप्ट्रा सप्ततुरंगम (सात घोड़ों वाले सूर्य) के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर नामि देश की पूजा करें। श्रवण नज़त्र में तीक्षणांश (तेज किरणों वाले) के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर कुच्चि प्रदेश की, धनिष्ठा नचत्र में विकर्चन के लिए कह कर पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करें । इसी प्रकार शतिमृप नत्तन में ध्वातविनाशन (श्रंधकार नाशक) के लिए नमस्कार कह कर नेत्रों की पूजा करनी चाहिये। पूर्व श्रीर उत्तर भाट्रपद—इन दोनों नस्तर्त्रों में त्वपूर चएडकर (तीक्ष्ण किरणीं वाले) को नमस्कार है—ऐसा कह कर दोनों बाहुओं की पूजा करे। हे द्विज ! - इसी तरह रेवती नदात्र में साम के श्राधीश की हमारा नमस्कार-हे — ऐसा कह कर दोनों हार्थों की पूजा करनी चाहिये। श्रश्विनी नत्तन्त्र में सप्तारवधुरंघर के लिए, नमस्कार है—ऐसा कह कर नर्लों की पूजा करनी चाहिये । भरगी नद्धत्र में कठोरधामा दिवाकर (उम तेज वाले सूर्य) के लिए हमारा नमस्कार है—ऐसा कह कर करठ प्रदेश की पूजा करें । है नारद ! छत्तिका नक्त्र में दिवाकर को नमस्कार है— ऐसा कह कर गत्ते की श्रीर रोहिएपी नत्तत्र में श्रम्बुजेश को नमस्कार है-एसा कह कर श्रोंठ

की पूजा करें ! मृगशिरा नवत्र में हरि ! तुम्हारे लिए नमस्कार है---ऐसा कह कर मुरारि के दाँतों की पूजा करें। पुनर्वस नक्तत्र में सविता के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर शंकर भगवान की मृति में जिह्ना तथा नासिका की पूजा करे । पुष्प नक्तत्र में वेदमूर्ति धारी कमल कुल के परम प्रिय ! तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कहकर ललाट प्रदेश की और केशों की पूजा करे फिर आश्लेपा नत्त्र में विद्वानों के परम प्रिय तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कहकर मस्तक की पूजा करे। मधा नन्दत्र में, गी (पृथ्वी) श्रीर गर्णी के ईश शंकर भगवान की मूर्ति में नगरकार करके कानों की पूजा करे। पूर्वा फाल्गुनी नक्तत्र में गी श्रीर ब्राह्मणों के वन्दनीय शिव को नमस्कार है—ऐसा कहकर शिव के नेत्रों की पूजा करें । फिर उत्तराफाल्गुनी नद्मत्र में विख्वेश्वर को नमस्कार है — ऐसा कहकर भीहों की पूजा करे श्रीर कहे — 'हे पारा, श्रंकुरा रहल कमल कपाल सर्प चन्द्रमा श्रीर धनुष को धारण करनेवाले । गजासुर, व्यनंग (कामदेव) त्रिपुर, तथा श्रन्थक के विनाश के कारण भूत । तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो । ऊपर कहें गये श्वासों की तथा विश्वेश्वर को नमस्कार है — ऐसा कहकर शिव जी की नित्य पूजा करे । जब तक यह ऋनुष्ठान चले तब तक तैल, शाक, मांस तथा नमक से रहित भोजन करना चाहिये । पहली बार परोसा हुन्ना भोजन न छोड़ना चाहिये । द्विजवर्य नारद जी । व्रती पुरुष दिन भर उपवास कर, रात के समय भोजन करके इस व्रत को समाप्त करे श्रीर तव पुनर्वसु नक्त्र आने पर बाह्मए को एक सेर राठी का चायल, ताँवे के पात्र में थी, सुवर्ण तथा दो वर्लों का दान . करें । सातवें पारण के अवसर पर ऐसा करने से अधिक पुण्य होता है । इसी प्रकार हे नारद जी ! चौदहवें पारण के श्रवसर पर गुड़, दूघ, धी श्रादि से बने हुए भोज्य पदार्थों द्वारा त्राक्षणों को भोजन कराये । इसी के लिए शुद्ध मुवर्ण का लाल रंग के ब्याठ पर्तोवाला श्राठ श्रंगुल विस्तृत एक सुन्दर कमल पर्मको स्वाभाविक लालिमासे युक्त पहले ही से बनवा रखे, जिसमें नीचे का कार्याक श्रंश भी बना हो। इसके त्रातिरिक्त एक मनोहर रीय्या निर्मित करा के, जिसमें उलटी गाठें न दी गई हों, तिकया, सुन्दर विद्यीना, व्यजन (पंसा) भोजन, जूता, छाता, चॅवर, आसन, दर्पण श्रीर मूपणों से अलंकृत करके, फल वस्र तथा चन्दनादि लेपनों से सुरोभित करके श्रीर उसी में उक्त सुवर्ण निर्मित कमल को स्थापित करके श्वेत रंग की दूध देनेवाली एक गौ के साथ, जो चारों श्रोर से वस्न से ढँकी हुई हो श्रीर सूधे स्वभाववाली हो, जिसकी खुरें चॉदी से ऋौर सीमें सुवर्ण से मढ़ी हुई हों, जिसके दुहनेके लिए कॉसे का पात्र भी साथ हो, मंत्रोच्चारएएर्वक दिन के प्रथम प्रहर में दान करे। दान देते समय उक्त गाय को कभी उपवास नहीं कराना चाहिये। दान देने के पश्चात् सूर्य से प्रार्थना करे—'हे आदित्य! जिस प्रकार त्रापको रोय्या फान्ति, घृति, श्री स्त्रौर रति से कभी सूनी नहीं रहती, उसी प्रकार मुफ्ते भी उक्त सिद्धियों की प्राप्ति हो, देवगण त्रापको छोड़ निप्पाप तथा कल्याण देनेवाला देवता किसी श्रन्य को नहीं सममते, त्राप मुक्ते इस सम्पूर्ण दुःख रूपी संसार सागर से उबारे । इस प्रकार निवेदन कर उक्त मृति की प्रदित्त्गा करे स्त्रीर प्रणाम करके उसका विसर्जन करे । उन दिये गये शय्या तथा गी स्त्रादि पदार्थों को ब्राक्कण के घर पहुँचा दे । किसी श्राहंकारी, निन्दक, दुःशील एव छुतकीं व्यक्ति से महादेव के इस परम

श्रेष्ठ वत को नहीं वतलाना चाहिये श्रीर उससे भी नहीं वतलाना चाहिये जो निन्दक स्वमाव का हो। इस मुख रिव वत को भक्त, विनन्न तथा जिज्ञासा रखनेवाले व्यक्ति को ही बताना चाहिये। वेहीं को जाननेवाले लोग इस वत को महापाप का विनास करनेवाला तथा श्रान्य पुराय प्रयान करनेवाला वतलाते हैं। जो कोई देवताश्रों को श्रानन्वित करनेवाला पुरुप श्रात मिक्तपूर्वक इस वत का श्रानुष्टान करता है, यह बन्धु, पुत्र, धन तथा पत्ती से कभी वियुक्त नहीं होता। उसे न तो कभी रोग होता है न स्रोक। श्रीर न कभी दुःख ही प्राप्त होता है। जो कोई सी इस पावन वत का पालन भक्ति के साथ करती है वह भी ऊपर कहे गये फलों को प्राप्त करती है। इस पुरुप वत का श्रानुष्टान, जिसके केवल माहत्त्य कीर्तन करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वकाल में वरिष्ठ, श्रवुंन, कुवेर तथा देवराज इन्द्र ने किया था। इस परम पुनीत रिवर्यक्त नामक वत के माहात्य को जो मनुष्य पड़ता श्रयवा सुनता है, वह इन्द्र का भेन पात्र होता है। जो व्यक्ति इसका श्रमुष्टान करता है वह श्रपने सम्पूर्ण नरकस्थ पितरों को स्वर्ग लोक पहुँचाता है।॥०-३॥।

श्री मात्स्य महापुराण् में आदित्यरायन व्रत-माहात्स्य नामक पचपनवौ श्रध्याय समाप्त ॥५५॥

#### ः । ह्रप्पनवाँ ऋध्याय

श्री भगवान (मत्स्य) वोले-श्रव इसके उपरान्त में सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाले कृप्णाष्टमी नामक वत को बतला रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान करने से पुरुषों को शान्ति, मुनित तथा बिजय की प्राप्ति होती है । मार्गरीर्प मास में रांकर की, पीप मास में राम्मु की, माघ में महेरवर की श्रीर फाल्गुन में महादेव जी की पूजा करनी चाहिये ! उसी प्रकार चैत्र में स्थाएं की तथा वैशाख मास में शिव की पूजा मनुष्य करें । ज्येष्ठ महीने में पशुपति की, श्रापाद में उस की, श्रावण में रार्व की, मादपद में त्र्यम्वक की, त्रास्वित में हर की तथा कार्तिक में ईशान की पूजा करें। इन महीनों की कृप्ण पक्त की श्रष्टमी तिथि को उपवास कर समर्थ व्यक्ति (अपनी सामर्थ्य के अनुकूल) गी, सुवर्ण, पृथ्वी, श्रीर वखों से शिव में भक्ति रखनेवाले ब्राह्मणों की पूजा करे । गाय का मृत्र, धी, दूध, तिल, जब, कुरा, गाय की सींग से स्पर्श किया गया जल, शिरीप, मन्दार, वेलपत्र, एवं दही, श्रयवा केवल पंच गव्य का मल्ला कर गत में रांकर की पजा करें । इस ब्रत के लिए महर्षि चृन्द पीपल, बरगद, गूलर, पाकर, पलाग तथा जासन के बृत्त को विशेष फलदायी जानते हैं। श्रमहन श्रीर श्रापाइ इन दो महीनों में प्रारम्भ करके क्रम से इन्हीं में से एक एक की दातून बती को करनी चाहिये। देव के लिए श्रर्थ, काली गाय और काले वस्न का दान करना चाहिये । वत के समाग्र हो जाने पर ब्राक्षणों को दही से युक्त ब्रान्न, वितान, पताका, चैंदर, पाँच प्रकार के रहीं समेत जल भरने का सुन्दर कलश, काली भी, मुवर्ग एवं अनेक प्रकार के सुन्दर वस्रों का दान करना चाहिये। यदि उपर्युक्त वस्तुएँ देने में बती श्रसमर्थ है तो श्रपनी शक्ति के श्रानुकूत एक ही भी का दान करे। पर इस अत में यथाराकि कंजूसी नहीं करनी चाहिये, कंजूसी करने पर दोप

भागी होना पड़ता है । इस कृष्णाष्टभी नामक व्रत का विधिवत् पालन करने पर मनुष्य इकीस सौ कल्प पर्यन्त शिव लोक में देवताओं द्वारा पूजित होकर निवास करता है । ॥१-११॥

श्री मात्स्य महापुरागा में कृष्णाष्टमी वत-माहात्म्य नामक द्यप्पनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५.६॥

#### सत्तावनवाँ अध्याय

नारद ने फहा — मगवन् चन्द्रमीले ! जिस पुनीत व्रत के पालन करने से पुरुष प्रत्येक जन्म में दीर्षायु आरोम्य, वंश युद्धि तथा श्रम्युकति से युक्त होकर राजा के कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे किसी परम श्रेष्ठ व्रत को हमें विधिपूर्वक यतलाहये ! !!१॥ :

श्री भगवान् वोले—नारद जी ! श्रापने ऐसे पुनीत व्रत की चर्चा छेड़कर बहुत श्रच्छा काम किया, में उस गुष्त व्रत को श्रापसे व्रतला रहा हूँ, जिसे श्राह्मय पुराय देनेवाला कहा गया है, श्रीर जिसको केवल पुरायों के जानने वाले लोग जानते हैं । उक्त पुनीत व्रत की प्रसिद्धि इस मर्त्य लोक में रोहियाचिन्द्र-रायन नाम से है । उस में चन्द्रमा के नामों का उच्चारण कर नारायण की मृति की पूजा करनी चाहिये। जब कभी सोमवार के दिन शुक्त पत्त की पन्द्रहवीं श्रयांत् पूर्तियान तिथि पड़े श्रयवा पूर्रियान तिथि को व्रह्म नत्त्रत्र पड़े, तब मनुष्य सरसों (सरसों के तेल) से श्रयवा छत से श्रयवा पंचगत्य से विधिवत् स्नान करे । तदनन्तर विद्वान् पुरुप 'श्राप्यायस्व....' इत्यादि मन्त्र का एक सी श्राठ बार जप करे । इस व्रत के विधान का पालन शृद्ध भी खल कपट तथा वातचीत से रहित होकर मीन भाव से करे । वस्तान देनेवाले सोमरूप भगवान् विन्यु को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है—इस प्रकार जप करे श्रीर जप करने के उपरान्त श्रपने घर श्राकर मधुसुदन की चन्द्रमा के नामों का उत्तर करते हुए फल श्रीर पुर्यों से विधिवत् पूजा करे । ॥२-आ

शान्त सीम को हमारा नमस्कार है—ऐसा कहकर पैरों की पूजा करे, अनन्त को नमस्कार है—ऐसा कहकर जानु भाग और जंधों की पूजा करे फित सेजस्वी जलीदर को नमस्कार है—ऐसा कहकर दोनों उठ प्रदेशों की, अनन्तवाहु को नमस्कार है—ऐसा कहकर लिंग की पूजा करे । फिर इच्छानुरूप सुख देनेवाले को नमस्कार है, नमस्कार है—ऐसा कहकर चन्द्रमा के किट की सदा पूजा करनी चाहिये। अपतीदर को नमस्कार है—ऐसा कहकर जदरप्रदेश की, राशोंक को नमस्कार है—ऐसा कहकर नामि की पूजा करनी चाहिये। फिर चन्द्रमा के लिये नमस्कार है—ऐसा कह सुख की, द्विजों के अधिपति (चन्द्रमा) को नमस्कार है, ऐसा कह दौतों की, चन्द्रमा को नमस्कार है, ऐसा कह दौतों की, चन्द्रमा को नमस्कार है, चेसा कह हास्य की, कुरुद समूहों के प्रिय (चन्द्रमा) को नमस्कार है—ऐसा कह दौतों होंगें की, चनीपियों के स्वामी को नमस्कार है—ऐसा कहकर नासिका की, आनन्दरचरूप के लिए नमस्कार है—ऐसा कह मीहों की पूजा करे। कमल के समान नीले हाथोंवाले को नमस्कार है—ऐसा कह क्रप्णुचन्द्र के कमल के समान सुन्दर दोनों नेत्रों की पूजा करे। सम्पूर्ण यज्ञों द्वरा वन्दनीय दैल्य निपूर्वर को नमस्कार है—ऐसा कह दीनों कारों की, उदिधिय को

नमस्कार है—ऐसा कह ललाट प्रदेश की श्रीर सुपुम्ना के श्रिधिपति को नमस्कार है—ऐसा कह केशों की पूज करें । राशांक विश्वेश्वर किरीट धारण करनेवाले भगवान् विप्यु को नमस्कार है---ऐसा कह मुरारि के शिर फी पूजा करे श्रीर पुनः 'हे रोहिंगि ! पमिषये ! सोभाग्य, सौस्य श्रीर श्रमरस्य प्रदान करनेवाली ! सुन्दर शरीरवाली ! देवि । त्राप ही लक्ष्मी स्वरूप हैं — ऐसा कहकर चन्द्रमा की पत्नी रोहिस्मी देवी की सुगन्धित पप्प, नैबेब, घृष श्रादि सामित्रवाँ द्वारा भली भाँति पूजा करे । वत के समय पृथ्वी पर ही श्रवन करे । पुनः प्रातः काल उठकर स्नान धरे श्रीर बत में खाने योग्य सामियों के साथ सुवर्ण सहित जलकलगु को लेकर, पाप विनाशन को नमस्कार है--ऐसा कहकर सब वस्तुत्र्यों का दान करे । सर्वप्रथम उपवास करके गोमूत्र पान कर मांस रहित श्रत्न को, जो थी दूघ से युक्त हो, विना नमक के ही श्रद्धाईस प्रास साय। तदुंपरान्त दो घड़ी तक पराग इतिहासादि पनीत कथाएँ सुने । नारद ! इस वत में चन्द्र स्वरूप भगवान् विप्णू को कदम्ब, नील फमल, केतकी, चमेली, खेत कमल, रातपत्रिका, त्रमलान कुठज, सिन्दुचार (निर्पु राही) मल्लिका, करवीर, तथा श्री चप्पक के सुन्दर पुष्पों द्वारा पूजित करना चाहिये। श्रावण से प्रारम्भ कर कमराः इन्हीं पुष्पों को सर्वदा देना चाहिये। जिस महीने में ब्रत प्रारमंप करे, उसी महीने में होनेवाले पुष्पों से हरि की पूजा भी करे। इस प्रकार वर्ष भर तक विधिपूर्वक व्रत करने वाला अनुष्ठान करने के उपरान्त व्रत की समाप्ति हो जाने पर दर्पेण तथा श्रम्य सामिश्रयों समेत एक राज्या भी दान करे । शती सुवर्ण की चन्द्रमा श्रीर रोहिए। की युग्न मृतिं वनवाये. जिसमें चन्द्रमा की मृतिं छः श्रंगुल की श्रीर रोहिसी की मृतिं चार श्रंगुल की हो । उसे मोती के त्याठ दानों से युक्त कर, इवेत वस्न से नेत्र को हँक कर, दूध से युक्त कलग्र के उपर श्राहत समेत कॉसे के पात्र को रखकर दिन के पहले पहर में शाली ईस तथा फलों के साथ मंत्रीच्चारण करते हुए उसका दान दे । फिर इवेत रंग की एक गाय को, जिसका मुख सुवर्ण से खीर खुर चाँदी से व्यलंकृत ही. यहत्रों से सुरोमित कर दुहने के वर्तनों के समेत दान करें। साथ में एक सुन्दर ग्रंख भी दान करें। अनेक प्रकार के व्यामूपर्णों से गुर्णवान् श्राम्हरण दस्पति को व्यलंकृत कर यजमान स्त्री समेत मन में यह कल्पना करे किंग्यह द्विज दग्पति चन्द्र स्वरूप हैं'।' फिर उन्हीं से प्रार्थना करें—'हे कृप्ण ! जिस प्रकार सीम स्वरूप व्यापकी रीय्या को छोड़ कर रोहिस्मी कहीं व्यन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार मेरा भी उन विमृतियों के साथ कभी वियोग न हो। हे भगवन ! श्राप संसार के सभी जीवों को परम श्रानन्द, भुक्ति एवं मुक्ति के प्रदाता हैं, हे चन्द्र ! श्राप में मेरी सर्वदा श्रमुपम मक्ति वनी रहे ।' ॥८-२॥।

निल्पाप नारद जी 1 संसार से डरनेवाले मुक्ति के इच्छुक मनुत्य के लिए यह उत्तम प्रत सींदर्य आरोग्य तथा दीवांग्रु का देने वाला है। ग्रुनिवर ! यह भत पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो कोई पुरुष इस मत का विधिपूर्वक पालन करता है वह इबीस सी करण पर्यन्त तीनों लोगों का अधिपति होकर चन्द्र-लोक को प्राप्त करता है। परवात विद्युत के रूप में प्राप्त होकर मित लाम करता है। जो सी इस चन्द्र ग्रुपन नामक मत का अनुग्रान करती है वह उम श्रेष्ठ फला को प्राप्त करती है, जिसके प्राप्त करने से पुनवन्में दुर्जम हो जाता है। इस प्रवार जो कोई मनुत्य चन्द्रमा के बीर्जन के प्रमंग से मनुम्यन (विन्तु) के पूजन के

भाहात्म्य का यह वर्णन पढ़ता है, सुनता है श्रथवा दूसरों को मित देता है वह भी शीरि (कृप्ण भगवान् विप्णु) के लोक को प्राप्त होकर देव वृन्दों द्वारा पूजित होता है। ॥२८॥

श्री मात्स्यमहापुराग्एं में रोहिग्गीचन्द्रशयन त्रत वर्गान नामक सत्तावनवीं श्रध्याय समाप्त ॥५७॥

## ऋद्वावनवाँ ऋध्याय

सत बोले — ऋषिवृन्द ! जलाशय़ (समुद्र) में श्रविध्यत मत्त्य रूपधारी भगवान् विद्या से सूर्यपुत्र मनु ने कहा — देवेश ! तालाव, बाटिका, कूप, बावली, सरोवर तथा देवालयों के निर्माण की विधि में पूछ रहा हूँ। नाथ ! इन कार्यों में कौन लोग पुरोहित होने के योग्य हैं ? इसमें किस प्रकार की वेदी बनानी चाहिये ? कितनी दिचित्या दी जानी चाहिये ? इनके निर्माण का कौन-सा समय होना चाहिये ? कैसा स्थान होना चाहिये ? श्राचार्य कौन वर्गे ? कौन-कौन से पदार्य इन कार्यों में प्रशंसित माने गये हैं ? इन सब बातों को श्राप होंने यथार्थ रूप में बतलाइये !॥१-३॥

मत्स्य भंगवान् ने कडा — महाबाहु राजन् ! तड़ाग द्यादि के बनवाने में जो विधि बतलायी गयी है, उसे बतला रहा हूँ, मुनिये। वेदवादी लोग इस सम्बन्ध में पुराणों से इस प्रकार का इतिहास बतलाते. हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ शुरू पत्त में प्राक्षण द्वारा निरचय किये गये पुरायप्रद दिन में किसी योग्य ज्ञाप्हण को बुलाकर मुख्यतया इसी कार्य के लिए नियुक्त करे । श्रीर पूर्व दिशा में किसी जलाशय के समीप ऐसे स्थान में, जहाँ पानी डालने पर उसका ढाल नीचे की द्योर हो, चार हाथ की एक शुभ वेदी, चारीं श्रीर से समतल श्रीर चीकोर बनाये । श्रीर सोलह हाथ का चीकोर तथा चार द्वार वाले मएडप का वहाँ निर्माण करें । वेदी.के चारों त्रोर तीन मेखला वाले गड्ढे वनवाये, जो कि प्रमाण में रिल (मुहिहस्त, मुट्टी बाँधने पर हाथ की लम्बाई जितनी होती है ) के बराबर हो । नुपात्मज ! वे गड्डे संख्या में नव हों सात हों श्रथवा पाँच हों, इनके ऋतिरिक्त नहीं l उनकी गहराई एक वालिस्त के बरावर हो, श्रीर चौड़ाई छः या सात श्रंगुल की हो । उस मरहप के भीतर उन पूर्व कथित सातों गहुँदों में मेसलाश्रों को तीन पर्व ऊँची बनाना चाहिये । उन गढढों पर सभी श्रोर से एक रंगवाली पताका तथा ध्वेजाएँ सुशोभित करें। पीपल, वरगद, गूलर श्रीर पाकर की छोटी-छोटी ढालियों से सुरोभित करके मएडप के चारों स्रोर चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाये । उक्त मएडप में ऋाठ मांगलिक हवन कर्ता हों, और ऋाठ ही द्वारपाल भी हों । पुरोहित पेसा श्रेष्ठ ब्राह्मए हो, जो विद्वानों के सम्पूर्ण लक्त्रणों से युक्त हो, मन्त्रों का जाननेवाला हो, जितेन्द्रिय हो, कुलीन तथा सदाचार-परायस हो। प्रत्येक कुराडों के समीप में एक कलरा का स्थापन कराये, यज्ञ की सम्पूर्ण सामित्रयां वहीं स्थापित की जायँ । उनमें मुख्यतया पत्ना हो, दो सुन्दर चैंवर हीं,दो बड़े-बड़े ताँबे के पात्र हों । देवताश्रों के लिए अनेक प्रकार की हवन करने थोम्य सामिधयाँ हों, जिन्हें विचारगील आचार्य मन्त्रों का विधिपूर्वक उच्चारण करके पृथ्वी में कोई । यूप व्यर्थात् यज्ञ में गाड़े जानेवाले खम्मे को तीन रित के बरावर दूधवाले

वृत्तों से, जैसे---पीपल, वट पाकर ऋदि का बनवाना चाहिये । श्रथवा विजय की कामना करनेवाला यजमान श्रपनी लम्बाई जितना बड़ा यज स्तम्भ स्थापित करे। इस श्रनुष्ठान में पच्चीस प्रोहितों को सुवर्ग से श्रतकृत करना चाहिये । उनके श्राम्पण मुख्यतया ये हों---मुवर्श के कुंडल, केयूर, कटक तथा श्रॅम्टियाँ। इसी प्रकार त्रानेक प्रकार के पवित्र वस्त्र भी हों। सभी पुरोहितों की एक समान दक्तिए। देकर पूजा करनी चाहिये: किन्त त्राचार्य को सभी यस्तुएँ द्विगुणित परिमाण में देनी चाहियें । यजमान को जो वस्त विशेष प्रिय हो उसे तथा एक राय्या भी स्त्राचार्य के लिए देनी चाहिये। इसके लिए सुवर्ग के कच्छप तथा मकर. चौंदी के मत्त्य तथा नगाड़े, ताँवे के कर्कट (केकड़ा) श्रीर मेडक तथा लोहे के शिश्सगर बनवाने, चाहियें । हे राजन् । इन सभी वस्तुओं को पहले ही से धनवाये । अनुष्ठान के अवसर पर यजमान श्वेत माला श्रीर खेत रंग का वस्न पहनकर खेत रंग के चन्दन श्रादि से श्रलंकृत हो । वेद के पारगामी पुरोहितों द्वारा सभी प्रकार की श्रोपियों से युक्त जल द्वारा स्नान कराया गया हो । श्रपनी स्त्री तथा प्रत-पौत्र श्रादि कदम्बवालों को साथ लेकर वह पश्चिमवाले द्वार से यज्ञमएडप में प्रथम प्रवेश करे। तत्परचात वृत के माहात्म्य को जाननेवाला यजमान मराडप को शीव्र मांगालिक गीतों से, भेरी शहनाई त्र्यादि वाजनों के सुन्दों से तथा पाँच प्रकार के रंगों से संयुक्त कर दे। फिर विचारवान यजमान, सोलह अरों (चनके के बीच में लगनेवाली लकड़ियाँ) वाले चक तथा चार मुखुवाले ब्रह्मा को उस चौकोर तथा मुग्रोभित यज्ञ मएडप के मध्यमाग में वेदी के ऊपर स्थापित करें । तब सभी यहीं तथा लोकपालों को मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रत्येक दिशाओं में स्थापित करें । देदी के मध्यभाग में वरुण के मन्त्र का उच्चारण कर कच्छप खादि को स्थापित करें । बुद्धिमान यजमान उसी मन्त्र से ब्रह्मा शिव तथा विप्त्यु को भी वहीं पर स्थापित करें । गरोरा को स्थापित कर लक्ष्मी तथा श्रम्बिका (पार्वती) को भी स्थापित करें । सभी लोगों की शान्ति की कामना से सभी मृतों की भी स्थापना करे । इस प्रकार पुष्पों से तथा खाने योग्य फलों से देवताओं की स्थापना करके उन जलयुक्त कलरों को बखों से लपेट दे, श्रीर पुष्प तथा सुगन्यित पदार्थों से उन्हें सुग्रीभित करके द्वारपालों से निवेदन फरें — 'श्राप लोग वेद मन्त्रों का पाठ करें' तदनन्तर श्राचार्य श्रागे की पूजा प्रारम्भ करें । इस अनुष्ठान में पूर्व दिशा के द्वार पर दो ऋग्वेदाध्यायी बाह्मणों को नियुक्त करना चाहिये। इसी प्रकार दक्तिण दिशा में युजुर्वेद के अध्यायी, पश्चिम में सामवेदाध्यायी और उत्तर दिशा में अधर्व वेदाध्यायी बाह्मण को नियक्त करना चाहिये । यजमान को मगडप में दिल्ला दिशा की श्रोर से उत्तर दिशा की श्रोर सुँह करके वैठना चाहिये । श्रीर यज्ञ करनेवाले पुरोहितों से कहना चाहिये कि 'त्राप लोग श्रव यज्ञ पारम्म करें' । फिर श्रेष्ठ मंत्र के जब करने वाले बाह्मणों से 'श्राप लोग मंत्र जब करने से तिनक रुकं जाँव'-एसी श्राजा देकर मंत्रों का जाननेवाला श्राचार्य श्रामि को प्रज्वलित करे श्रीर वरुग के मंत्रों से श्राज्य (धी) तथा समिषा की उसमें श्राहुति करे । इसी प्रकार चारों श्रोर से पुरोहितगण भी वरुण के मंत्रों द्वारा हवन प्रारम्भ करें । प्रथमतः महाँ के लिए निधिपूर्वक हवन करना चाहिये । तब इन्द्र तथा शिव के लिए ! फिर विधिपूर्वक उनचास मरुतों, लोकपालों एवं विश्वकण्मों के लिए आहुति देनी चाहिये। वह गण्च

ऋग्वेदाध्यायी) श्रपना पृथकं पाठ, रात्रिस्वत, रीद्र, पावमान्, सुमंगल पौरुपस्वत का पूर्व दिशा से जप करते रहें । दिस्त ए दिशा से यजुर्वेदाध्यायी लोग शाक, रोद्र, सौम्य, कुष्मागड, जातवेदस्, सौर सूनत श्रादि का जप करते रहें । इसी प्रकार हे राजन् । पश्चिम दिशा के द्वार देश पर अवस्थित सामवेदाध्यायी आहारा वैराज्य, पौरुप सूक्त, सौवर्षा सुक्त, र्ह्नसंहिता, शैराव सुक्त, पंचनिधन, गायत्र, ज्येप्ठ साम, वाभदेव्य, ृ बृहत्साम, रथन्तर, रोरव साम समेत गवम्त्रत, काएव, रत्त्रोग्न तथा वयस् स्त्रादि स्क्तोंका जप करें । स्त्रीर उत्तर दिशा से श्रथवंवेदाध्यायी ब्राम्हण शान्तिक तथा पीष्टिक सूक्तों का जप करें। इस पकार पहले ही दिन रात्रि काल में देवस्थापना करके हाथी तथा घोड़े के नीचे की, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब, गौस्रों के ठहरने के स्थान तथा चौराहे पर की मिट्टी लाकर उन कलागों में छोड़नी चाहिये। कलाग को सफेद सरसों समेत गोरोचन, गृशुल, गन्ध तथा पंचगज्यादि से विधिवत् स्नान कराये । इसी प्रकार प्रत्येक किया विधि-पूर्वक महामन्त्र का उच्चारण करते हुए समाप्त करानी चाहिये । . ऊपर कहे गये प्रकारों से विधि युक्त सभी शुभ कमें द्वारा रात बिता कर पवित्र पातः काल होने पर यजमान ब्राह्मणों को सौ गीएँ दान दे श्रयवा श्रहसठ गौत्रों को दे । श्रसमर्थतावश पनास श्रथवा छत्तीस वा पच्चीस ही दे । तत्परचात् ज्यौतिपो द्वारा बतलाये गये मांगलिक शुभ लग्न में येद के मनोहर शब्दों तथा विविध प्रकार के गान्धर्व वाजनों के बजते समय सुवर्गा के श्रतंकारों से श्रतंकृत कर एक गाय को जल में उतारे श्रीर सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण को उसका दान करे। हे राजन् ! फिर सुवर्ण से बनी हुई कटोरी को, जो पाँच प्रकार के रतों से जड़ी हुई हो, लेकर उसमें सभी उपर्युक्त मकर मत्स्य त्रादि को स्थापित करे। चारों श्रोर से वेद तथा वेदाहों के पारगामी विद्वानों द्वारा पकड़ी हुई, महा नदियों (गंगा, यमुना त्रादि) के जल से युक्त, दही तथा श्रचत से अलंकत गी को उत्तर की श्रोर मुंह किए हुए जल में उतारे श्रीर उसे अथर्व वेदाध्यायी भाक्षण द्वारा उच्चारण कराकर नहलाये। 'पुर्न मामेति .., तथा 'श्रापोहिष्ठा .. इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए उसका दान दे। श्रनन्तर मएडए में श्राकर सरोवर की पूजा श्रीर बिलकर्म करे। हे श्रेष्ठ गुनिवृन्द १ इसके परचात् पुनः चार दिनों तक यजमान हवन करे । राजसिंह! तदनन्तर चतुर्था कर्म करे श्रीर उसमें भी श्रपनी शक्ति के प्रानुकूल दिल्ला। दे । तत्परचात् वरुण के मंत्रों का उच्चारण कर द्यमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ के पात्रों श्रीर सामिश्रयों को बराबर-बराबर करके पुरोहितों को देकर मडप को भी विभक्त कर दे । सुवर्ण से बनी हुई कटोरी श्रीर शस्या का दान उसे दे, जिसने देवताश्रों की स्थापना कराई हो । तत्पश्चात् एक सहस्र ब्राह्मणों को त्राथवा एक सौ ब्राठ वा पचास त्राथवा बीस ब्राह्मणों को यथाराक्ति भोजन करनाये । पुराणों में सरोवरों की प्रतिष्ठा की यही विधि कही गई है। सभी प्रकार के कूएँ, आवली, पुण्करिएी के खनाने तथा देवप्रतिष्ठा में भी यही विधान प्रायः देखा गया है । प्रासाद (महल) तथा उद्यान (वाटिका) की प्रतिष्ठा में मंत्रों की ही कुछ विशेपता होती है, श्रन्य शेप विधान उसी प्रकार होते हैं । ब्रह्मा ने उक्त पूर्ण विधान की श्रसमर्थता पर केवल श्राधे विधान को ही करने का श्रादेश दिया है । किन्तु इस श्राटप विधान में मनुष्य को कृपणता छोड़कर एकामि बाह्मण की भौति दान श्रादि देना चाहिये । इस प्रकार खनाये गये सरीवर में यदि

केवल वर्षा काल में जल रहता है तो भी श्रामिष्टोम नामक यन का फल मिलता है । जिसमें श्ररकाल में जल रहता है उससे भी वही पूर्वकथित फल मिलता है । हेमन्त तथा शिशिर काल में जल रहने पर बाजपेय तथा श्रासिर नामक यन का फल माछ होता है । वसन्त के समय जल रहने पर लोग श्रश्वमेध के समान पुग्य वतलाते हैं । श्रीर मीष्म काल में जल रहने पर राजसूय यन से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है । हे महाराज ! वेदों के परिशीलन द्वारा शुद्ध बुद्धिसम्पत जो कोई मनुष्य इन धर्म कार्यों को सम्पत करता है वह शीम ही कह के लोक को प्राप्त करता है श्रीर अनेक कहण पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द का अनुभव करता है । श्रीनक महत्तम श्रादि लोकों का उपमोग करके वह मनोरम सियों के साथ दो परार्द्ध पर्यन्त विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसे लोग अनेक बजों द्वारा प्राप्त करते हैं । ॥१-५ ७॥ श्री सात्व्य सहापराण में तहागविधि वर्णान नामक श्रद्धावनवाँ श्रष्ट्याय समाप्त । ॥५८॥

#### उनसठवाँ ऋध्याय

प्रमृपिपों ने कहा—सूत जी ! श्रव श्राप बृत्तों के लगाने की विधि विस्तारपूर्वक वजलाइये । बुद्धिमान मनुष्यों को किस प्रकार से बृत्तों को लगवाना चाहिये ? उन बृत्त लगाने वालों के लिए जो लोक क कहे जाते हैं उन्हें भी हम लोगों को बताइये । इस लोक के परवाल उन्हें जो फल प्राप्त करते हैं उन सबको भी कहिये । ॥१-२॥

सूत ने फहा— जगदीश्वर ! अब बुलों के लगाने की विधि में कह रहा हूँ ! उद्यान की मूमि में भी उसी तड़ाग विधि के समान सभी सामिम्बाँ एकत्र करें ! पुरोहित, मएडप, सामिम्बाँ, तथा त्रावार्य— ये सभी उसी प्रकार के इसमें भी होने चाहियें ! सुक्यों, वस्त स्वा चन्दनादि से बाबरणों की उसी प्रकार इसमें भी पूजा करनी चाहिये ! बुलों को सभी प्रकार की श्रीपियों से मिले हुए जल द्वारा सिंचित करे फिर उन्हें अपीर गुलाल आदि मांगलिक द्रव्यों से अलंडत करें ! मालाएँ पहिना कर वहीं द्वारा चारों ओर से टूँक दे ! फिर सुवर्ण की बनी हुई सई द्वारा सभी का कान क्षेद दे ! उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित सलाई से उन्हें अंजन भी दे दे ! सात वा आठ सुवर्ण वा चांदी के फल बनवाये, और सभी बृलों को बेदी पर स्थापित कर के इन फलों को भी वहीं रख दे ! हे नरेदवर ! इस कार्य में गुगुल के पूर अंड मानी गयी है ! फिर ताँचे के बने हुए पात्रों को उन्तर से रखकर वस्त गन्य तथा चन्दनादि से अलंडत कर, कलश को सात प्रकार के अने हुए पात्रों के उन्तर सभी वृत्तों के नीचे स्थापित करें और उन सभी के भीतर सुवर्ण डाले ! फिर बिल करे ! दिस्तां विद्वानों को यथावित्त लोक्सालों तथा विशेष कर इन्द्र आदि देवताओं तथा वनस्थित के लिए आहुति करनी चाहिये ! तदननतर श्वेत रंग के वहाँ से सुक्त, सुवर्ण के आप्रपूर्णों से सुशोमित, काँसे के दोहन पात्र से संखुक, सोने से में इं हुए सीगों की एक दूध देनेवाली गाय का, जिसका मुखगाग उत्तर दिशा की और हो, उन्हीं बृलों के मध्य भाग में दान करे ! तदननतर अभिपेचन के मंत्र से बावन तथा मांगलिक

गीतों के मध्य में ऋक्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से तथा वरुप की स्तुतियों का पाठ कराते हुए उन्हीं कुरुमों द्वारा श्रेष्ठ बाक्षण को लान करना चाहिये। लान कर लेने के बाद यजगान सावधान चिक हो श्वेतरंग का वक्ष पहन कर यथाराक्ति गीश्रों द्वारा उन पुरोहितों की पूजा करें। श्रीर कटक के सहित सुवर्ण निर्मित सूत्रों, श्रंगृठियों, वक्षों, खड़ाऊँ तथा राध्या की सभी सामिश्रों का दान दे। श्रगले चार दिनों तक दूध के साथ भोजन कराये। सरसों जन तथा काले तिल से हवन करें। इस हवन में पलाश की लकड़ी शरीसित मानी गई है। हवन बीत जाने के बाद चौथे दिन उत्सव करें। इस उत्सव में भी श्रपनी राक्ति के श्रनुकृत उसी प्रकार दिल्ला दे। श्रपने को जो-जो वस्तुएँ विरोप प्रिय हों, उन्हें भी मत्सर रहित होकर दान देना चाहिये। सभी वस्तुर्थों को देते समय श्राचार्य को हिगुियत देना चाहिये, श्रीर प्रणामपूर्वक उन्हें विदा करना चाहिये। इस विधि के श्रनुकृत जो कोई बुद्धिमान पुरुप बृत्तीत्सव करता है वह सभी इच्छार्थों को प्राप्त करता है श्रीर इसके प्रभाव से श्रनन्त फल भी प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र! जो कोई मनुष्य इस प्रकार एक वृत्त की भी स्थापना करता है, राजन् । वह भी स्वर्ग लोक में तीस सहस इन्द्र के समय तक निवास करता है। वृत्तों की बरावर संख्या में भृत में उत्पन्न हुए तथा मविष्य में होने वाले श्रपने पूर्व तथा परचात् पुरुपों को वह नरक से तारता है श्रीर ऐसी परम सिद्धि की प्राप्त करता है, जन्द भी देवताओं हारा पूर्णित होकर ब्रह्मलोक में रोमित होता है। ॥३—२०॥

श्री मात्स्य महापुराण् में वृत्तोत्सव वर्णन नामक उनसठवाँ ऋघ्याय समाप्त ॥५.१॥

# साठवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा— राजन् ! उसी प्रकार एक श्रन्य सभी मनोरखों को पूर्ण करने वाले सीभाग्यरायन नामक व्रत को मै बतला रहा हूं, जिसे पुरार्णों के जानने वाले लीग जानते हैं । प्राचीनकाल में जब
म्: भुवः स्यः महः श्रादि लोक जल गये थे तब सभी प्राणियों का सीभाग्य एक स्थान पर स्थित हो गया था,
यह चैउराउ लोक में श्रवस्थित विद्यु भगवान् के बन्तस्थल में स्थित था । इस प्रकार बहुत दिनों तक
उसी दर्गा में पड़े रहने के बाद जब स्टिंग रचना के अवसर पर लोक श्रवस्थार में श्रावृत तथा प्रधान पुरुष
के साथ हुए तब ब्रह्मा श्रीर रूप्प्ण (विद्यु) के बीच, एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से,
श्रायन्त भीपण श्राग को लफ्ट लिंग के श्राकार में उद्भृत हुई । उस श्रानित द्वारा जल जाने पर विद्यु
भगवान् के चन्तस्थल से वह (लोकसीभाग्य) बाहर निकला, क्योंकि बह वहीं विद्यु मगवान् के चन्तस्थल में
था । चन्तस्थल से निकल कर रस के रूप में जब तक वह पृथ्वीतल पर गिर रहा था तब तक श्राकार
मार्ग में ही ब्रह्मा के बुद्धिमान् पुत्र दत्त ने उसे प्रहण्ण कर पान कर लिया । रूप तथा सीन्दर्य की बृद्धि
करने वाले उस परम रस को पी लोने मात्र से परमारमा में लीन होने वाले दत्त जी का वल श्रीर तेज बहुत

श्रधिक बढ़ गया । रोप जो कुछ पृथ्वी पर गिरा वह छाठ मांगों में विभक्त हुआ । जिनमें से मनुष्यों को सीमाम्य प्रदान करने वाली ये सात वस्तुएँ उत्पन्न हुईं । जैसे रसराज ईख, निष्पाव, जीरा, धनिया, गी का दुग्य, विकार (धी), बुग्धम्म तथा केसर । इनके श्रतिरिक्त जो श्राठवीं वस्तु थो वह लवण है । ये सभी वस्तुएँ सीमाप्याएक के नाम से कही जाती हैं । योग ज्ञान को जानने वाले तथा के पुत्र दक्त ने जो रस पान कर लिया था, उसके प्रभाव से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सती के नाम से विख्यात है । अपने लालित्य (सीन्दर्य) से सभी लोकों को पराजित करने के कारण उसका 'ललिता' नाम भी कहा जाता है । उस तीनों लोक में परम सुन्दरी कन्या के साथ पिनाक धारण करने वाले श्रिव ने विवाह संस्कार किया, जो सीमायम्मयी तथा मुक्ति श्रीर मुक्ति—दोनों को देने वाली देवी है । मिक्त पूर्वक उसकी श्राराधना करने पर पुरुष श्रथवा स्त्री क्या नहीं प्राप्त कर सकते है ॥१-१२॥

मनु ने कहा — जनार्दन ! उस समस्त संसार का पालन करनेवाली देवी की व्याराधना कैसे की जानी चाहिये ? जगनार्थ ! उसका सम्पूर्ण विधान मुक्ते बतलाइये । ॥१२॥

मत्स्य ने कहा--जनिषय ! यजनान वसन्त के महीने में शुक्र पत्त की तृतीया तिथि को दिन के पहले भाग में तिल द्वारा स्नान करे। उसी दिन उक्त विश्वात्मिका सुन्दरी सती देवी पाणि श्रहण के मंत्रों द्वारा व्याही गयी थीं । व्यतः उक्त तृतीया तिथि को उसके साथ देवेश (शिवाजी) की व्यनेक प्रकार के फल, फूल, घूप, दीप, नेवेद प्रादि के द्वारा पूजा करें । मूर्ति को पंचमन्य द्वारा तथा सुगन्धित जल द्वारा स्नान कराये । स्नान कराने के बाद शिव के मूर्ति के समेत गौरी की पूजा करें । पाटला को नगस्कार है---ऐसा कह कर देवी के पैरों की और शिव को ममस्कार है-ऐसा कहकर शिव के चरणों की पूजा करे। जया को नमस्कार है---ऐसा कहकर देवी के दोनीं गुरुकों की, त्रिगुयात्मक शिव के लिए नमस्कार है---ऐसा कहकर शिव के दोनों गुल्कों की, भवानी को नमस्कार है, शिवा खोर रुद्रेश्वरी को नमस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों जबा की, विजय को नमस्कार है - ऐसा कहकर शिव के दोनों जानुभागों की हरिकेश को नमस्कार है-ऐसा संकीर्तन करके 'वरदे ! तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की पूजा करे । ईशा के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर देवी के कटिकी, शंकर को नमस्कार है —ऐसा कह शंकर की, कोटवी को नमस्कार है — ऐसा कह दोनों छुत्तियों की, यूज़पािए को नमस्कार है — ऐसा कह त्रियूज़यारी शिव जी की पूजा करे 1 मझले तुन्हें नमस्कार हे-ऐसा कहकर उदर की पूजा करे । सर्वात्मा रुद्र को नमस्कार है--ऐसा कहकर रुद्र के उदर की पूजा करे । ईशानी को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के दोनों कुर्चों की पूजा करे । उसी प्रकार वेदारमा को नमस्कार है-ऐसा कह शिव की पूजा करें । रुद्राग्री को नमस्कार है-ऐसा कहकर करटप्रदेश की पूजा करे, और त्रिपुर विनाशक को नमस्कार है---ऐसा कह शिव जी के तथा श्रानन्ता देवी को नमस्कार है-पेसा फहकर देवी के तथा त्रिलीचन को नगस्कार है-ऐसा कह शिव के, दोनों हाथों की काल स्त्रीर श्रनल की प्रिये! तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कह देवी के दोनों बाहुयों की श्रीर सीमाग्यको मवनस्वरूप तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कह भूपर्गों की सर्वदा पूजा करे । स्वाहा तथा स्वथा स्वस्य देवी को नमस्कार है-ऐसा

कहकर शिव जी के मुख की पूजा करें । व्यशोक खीर मधु में निवास करनेवाली देवी को नगस्कार है---ऐसा फहकर देवी के विजय देनेवाले दोनों होठों की पूजा करें। उसी प्रकार सृष्टि के स्थासा को नमस्कार है—ऐसा कह शिव की पूजा करें । चन्द्रमुखियये ! तुम्हें नमस्कार है—ऐसा कह देवी के हास्य की, तथा व्यर्धनारीश्वर को नमस्कार कर शिव की पूजा करें । श्रमितांगी (कृप्ण वर्ष्ण वाली) यह कहकर नासिका की, उम के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर लोकेरवर शंकर की पूजा करें। फिर ललिता, ऐसा उच्चारण कर देवी के दोनों मेंहिं की, शर्व को नमस्कार है —ऐसा कह पुरहन्ता शिव के मोहीं की पूजा करे। वासवी श्रीकगुरु स्वामिनी को नमस्कार है-ऐसा कहकर देवी के केरों की पूजा करें। तब शिव के केरोंकी पूजा करें। मयानक सथा उप्र स्वरूपों वाली देवी को नमस्कार है —ऐसा कह देवी के शिर की, सर्वारमा को नमस्कार है—ऐसा कह शिव जी की विधिपूर्वक पूजा कर सौभाग्यभद उन आठों वस्तुओं को मूर्ति के आगे रखें। वे त्र्याठों वस्तुएँ ये हें— घृत, निष्पाव, बुसुम्म, चीर, जीरा, रसराज, नमक तथा धनिया। ये वस्तुएँ दान देने पर सीभाग्य प्रदान करती हैं, अतः इनका नाम सीभाग्याप्टक रखा गया है। हे रात्रुयों को वरा में करनेवाले ! इस प्रकार उन सभी वस्तुर्खों को शिव तथा पार्वती के श्रागे निवेदन कर रात्रि में केवल सींग (शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सींगों का पात्र) द्वारा पर्वोक्त प्रकार से जल पान करे स्त्रीर भृमि पर ही शयन करे। पुनः प्रातःकाल होने पर उसी प्रकार स्नान तथा जप कर पवित्रात्मा हो, वस्त, माला तथा श्रामूपर्यों द्वारा ब्राक्षण दम्पति की, भली भाँति पूजा कर के उक्त सीमान्याष्टक समेत, सुवर्ण से बने हुए चरखों वाली मूर्ति का ब्राक्षण को दान करे और निवेदन करे—'मेरे इस व्रत में ललिता देवी प्रसन्न हों। मनु जी ! इसी अकार सभी प्रकार के सौभाम्य की श्रमिलापा करनेवाले लोगों को मक्ति से विधिपूर्वेक पूरे वर्ष तक सर्वदा तृतीया तिथि को उक्त विधान करना चाहिये । केयल मोजन करने में तथा दान के मंत्रों में कुछ विरोपता है, जिसे मुम्ममें मुन लीजिये। चैत्र के महीने में सीगीं द्वारा जल, बैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मँदार का फुल, श्रापाड में बेल का पत्ता, श्रावण में दही, भादों में कुरा का जल, श्राविवन में दूध, कातिक में दही मिश्रित थी, अगहन में गाय का मृत्र, पौष में केवल थी, माथ महीने में काला तिल तथा फाल्गुन में पंचगत्र्य का प्राशन करना चाहिये । दान देते समय ललिता, विजया, भटा, मवानी, दुमुदा शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला. सती तथा उमा प्रसन्न हों—यह कहना चाहिये । इसी प्रकार कम से उन महीनों में मरिलका, अशोक, कमल, कदम्ब, नीला कमल, मालती, कुळ्जक, करवीर, वाएा, अमलान, कुमकुम (केसर) तथा सिन्दुवार के फूल चढ़ाने के लिए कहे गये हैं। जपा, जवाकुसुम, मालती तथा रात-पत्रिका के भी पुष्प यदि मिल सकें तो प्रशंसित माने गये हैं । करवीर तो सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार विधिपूर्वक पूरे वर्प तक उपनास रख कर शिव की भक्ति से पूजा करे। पुरुप मक्त स्त्री श्रथवा कुमारी कोई भी हो-सब को बत की समाप्ति होने पर सभी सामित्रयों के समेत एक राय्या दान रूप में देनी चाहिये। उसी राय्या पर सुवर्श से बने हुए पार्वती तथा शिव एवं गाय के साथ नन्दी (शिव वाहन) को मी स्थापित कर के ब्राह्मण को दान देना चाहिये। अन्य दम्पति को भी वस्त्रादि, अन्न, अलकार तथा धन से

ययारावित सन्तुष्ट करना चाहिये । सन की पूजा श्रमिमान तथा कृपणुता से रहित होकर करनी चाहिये । इस प्रकार विधिपूर्वक जो कोई इस सीमाम्यरायन नामक वत का भली प्रकार से श्रमुप्टान करता है, यह श्रमुप्त सभी मनोरयों को प्राप्तकर श्रेप्ट पद माप्त करता है । इस व्रत का पालन किसी फल का त्याग करके करना चाहिये । राजन ! जो कोई इस व्रत को पालन करने की इच्छा करता है वह कीतिमान होता है । प्रति मास इस प्रनीत व्रत का पालन करनेवाला मनुष्य सीभाग्य, श्रारोग्य, रूप, श्रायु, वस्त्र, श्रालंकार भूपणादि से नव श्रमु तीन सी वर्षों तक कभी हीन नहीं होता । जो वारह वर्षों तक इस सीमाग्यरायन नामक व्रत का पालन करता है, श्रमु वासत ही श्राट वर्षों तक करता है, वह श्रीकगट के लोक में देवताश्रों द्वारा पूजित होकर तीस सहस्र करूप पर्यन्त निवास करता है । राजन ! जो कोई विवाहित स्त्री श्रमुवा कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी देवी की श्रतिराय कृपा से उपत फलों को प्राप्त करती है । जो इस व्रत के विधान को सुनता है श्रमुवा किसी श्रम्य को इसके पालन की मित देता है, वह भी स्वर्ग लोक में विधामर होकर चिरकाल तक निवास करता है । ॥१४ –४ ८॥

हे जननाथ ! इस मर्त्यलोक में पाचीन काल में मदन (कामदेव) ने इस व्रत का श्रमुच्यान किया था, फिर क्ट्रावीर्य के पुत्र शतधन्वा ने किया था, उसके बाद वरुण श्रीर नन्दी ने किया था । इस व्रत के माहाल्य की पुनीत कथा के बारे में इससे श्राधिक श्रीर क्या कहें ? ॥४२॥

श्री मातस्य महापुरागा में सीमाग्यरायन त्रत नामक साठवाँ ग्राध्याय समाप्त ॥६०॥

## इकसठवाँ अध्याय

नारद में वहा—हे पुर के नारा करनेवाले ! भू सुवस्वर् मह जन तप श्रीर सत्य नामक जो सात देवलोक कहे गये हैं, इन लोकों पर किस प्रकार कमराः मनुष्य श्राष्ट्रिपत्य प्राप्त कर सकता हे ? श्रीर हे नाथ ! किस प्रकार इस मर्त्यलोक में सुन्दर स्वरूप, दीर्घायु, सीभाग्य श्रीर विपुत्त यराश्री की प्राप्ति हो सकती हे ? इसे हमें कृपया वतलाइये । ॥१-२॥

महेश्वर ने फहा—तपीधन ! प्राचीन काल में इन्द्र की त्राज्ञा से देवद्वेशी रात्त्रसों का विनारा करने के लिए श्राप्ति ने इस पृथ्वी लोक में पवन की सहायता से सहसों दानवों को जला दिया था । उस समय तारक, कमलान, कालदंष्ट्र, परावसु श्रीर विरोचन नामक रात्त्रस संग्राम भृमि से भाग गये थे । श्रीर वे सभी समुद्र के जल में प्रवेश कर गये थे । इस प्रकार उनको जलाने में अपनी श्रासमर्थता देखकर श्रिष्त श्रीर मास्त ने उस समय उनकी उपेला कर दी थी । तभी से वे देवताओं, समस्त जंगम जीवों (चलनेवालों) मनुष्यों श्रीर मुनियों को प्रभीहित करके पुनः जल में प्रवेश कर जाते थे । ब्रह्मन् ! इसी प्रकार वे रात्रस थीर गण् बारह सहस वर्षों तक स्थपने श्रमेच जल दुर्ग, के मरोसे तीनों लोकों को पीडित करते रहे । तब बहुत दिनों के बाद श्रमराथिप इन्द्र ने श्रान्त और मास्त को पुनः श्राज्ञा दी

कि 'श्राप लोग इस समुद्र को सुंबा दें। वरुण का यह त्राव्यव हमारे रात्रुखों को रारण देने वाला है, श्रतः द्याप दोनों मिलकर इसे एकदम विनष्ट कर दें ।' इस प्रकार इन्द्र के कहने पर श्रम्नि श्रीर मारुन ने राम्बर का विनाश करने वाले इन्द्र से कहा-देवेन्द्र ! सागर का विनाश करना एक अधर्म का कार्य होगा. क्योंकि इससे बहुत बड़े जीवों के निवासस्थान का ही विनाश हो जायगा । र्घतः हे पुरन्दर ! हम दोनों इस प्रकार का पाप कर्म नहीं कर सकते । इस महान् समुद्र के केवल एक योजन भर में सेकड़ों करोड जीव जन्त गए। निवास करते होंगे । सुरश्रेष्ठ ! किस. मकार उनका विनाश किया जा सकता है ११ व्यन्ति व्यीर मारुत के इस प्रकार कहने पर जलते हुए श्राम्न की भौति कोध से लाल नेत्र हो सुरेन्द्र ने कोधपूर्वक उन दोनों से यह बात कही-विभावस ! देवगण कभी धर्म अथवा अधर्म के फल को नहीं भोगते । आप दोनों तो देवतात्रों के उक्त माहात्म्य के विशेष रूप से श्रिधिकारी हैं। यतः पवन के साथ श्रापने हमारी श्राजा का उल्लंघन किया है और मुनियों की भौति यहिंसा वत धारण कर, धर्म-अर्थ तथा राख से शून्य रात्रुओं के प्रति उपेचा दिखाई है, श्रतः एक ही शरीर द्वारा मर्त्यलोक में मास्त के साथ मुनि रूप में श्रापकी उत्पत्ति होगी । श्रीर हे श्रम्ने ! जब मनुष्ययोति स्वीकार करने पर श्रमस्य रूप धारण कर तुम मुनि होकर इस समुद्र का शोपण कर लोगे तब कहीं पन: देवयोनि में उत्पन्न होगे ।' इस प्रकार इन्द्र के शाप के कारण बे दोनों देव उसी चुए पृथ्वी तल पर पतित हो गये । तपोधन । तत्पदचात उन दोनों देवों ने एक ही शरीर में कुम्भ द्वारा जन्म महरण किया श्रीर मित्राबरुण के बीर्य से महर्षि वशिष्ठ के श्रनुज रूप में उत्पन्न होकर उम तपस्वी श्रमस्त्य मुनि के नाम से ख्याति प्राप्त की । ॥३ — १६॥

नारद ने कहा — पुर के शत्रु ! वे मुनि किस प्रकार महिष विशिष्ठ के आता रूप में उत्पन्न हुए ? श्रीर किस प्रकार मित्रावरूण उनके पिता हुए ? कुम्म से उन मुनिवर व्यास्त्य की उत्पित्त किस प्रकार हुई ? इन सब वार्तों को हम जानना चाहते हैं । ॥२०॥

ईश्वर ने कहा — प्राचीन काल में एक बार कभी गन्धमादन पर्वत पर भगवान विप्णु ने धर्म मुत होकर विपुल तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से भयभीत हो इन्द्र ने विम पहुँचाने के उद्देश से अप्साराओं के समूहों के साथ माधव (वसन्त) और अनंग (कागदेव) को उनके पास भेजा था। जब अप्सराओं के गीत, बाव तथा शरीर सोन्दर्भ आदि के प्रदर्शन तथा माधव और कामदेव के प्रयत्नों से विप्णु भगवान कामादि विपयों की और आकर्षित नहीं हो सके, तब कामदेव, माधव तथा अप्सराओं के समूह को बड़ी चिन्ता हुई। उन सवों को और अधिक खुट्ट करने के लिए नर के अग्रज भगवान विप्णु ने अपने उक्त प्रदेश से तीनों लोक को मोहित करनेवाली एक परम सुन्दरी की को उत्सव किया। उसने अपने अनुवास सौन्दर्य द्वारा सभी देवताओं के साथ-साथ उन दोनों देवताओं को भी अतिराय खुट्ट कर दिया। उस समय अप्सराओं के सामने विप्णु भगवान ने देवताओं से कहा—यह एक सर्वसाथारण के लिए गमनीय सामान्य अपसरा है, और 'उर्वशी' नाम से लोक में इसकी प्रसिद्धि होगी।' ॥२१ — २६॥

भगवान् विप्णु के इस कथन के उपरान्त कामलोलुप होकर मित्र ने उर्वशी को बुलाकर कहा---

'तुम मेरे साथ विहार करो ।' उर्वशी ने मित्र के प्रस्ताव से सहमिति प्रकट की और इस प्रकार स्वीकृति देने के परचात् जब कमल के समान सुन्दर नेत्रींवाली उर्वशी थोड़ी ही दूर पर श्राकाशमार्ग से जा रही थी कि वरुए ने भी पीखे से उसे पकड़ लिया; किन्तु इस प्रकार उसने वरुए का श्रीमनन्दन नहीं किया । श्रीर बोली—'प्रमो ! सुम्में मित्र ने पहले ही बुला लिया है, श्रातः में श्राज श्राप की स्त्री नहीं हो सकती ।' वरुए ने कहा 'मुम्में तुम श्रपना चित्र छोड़कर श्रार्थात् मुम्में चित्र लगाकर जा सकती हो।' उर्वशी ने कहा—'बहुत श्रच्छा।' इस प्रकार उर्वशी के चले जाने के बाद उसके इस रहस्त्र को जानकर मित्र ने उसे राप दे दिया कि 'तुम मनुन्य लोक में जाकर चन्द्रमा के पुत्र इल के श्रारमज पुरुरवा की सी हो जाशो और उसी की सेवा करो। तुमने पेर्या के समान श्रावरण मेरे साथ किया है।' ऐसा कहने के उपरान्त मित्र तथा करुए—दोनों ने श्रपने-श्रपने वीर्य को जल के कुन्म में गिराया, जिससे दोनों के बीर्य से दो श्रेष्ट ग्रीन उत्पत्र हुए। ॥२०-३१॥

प्राचीन काल की बात है । एंक बार कमी राजा निमि अपनी क्षियों के साथ एक स्थान पर ज्या खेल रहे थे, उसी स्थान पर ब्रह्म के पुत्र विराट जी भी कहीं से आ पहुँचे । किन्तु राजा ने सम्मान प्रदर्शन नहीं किया और इस प्रकार यथीचित सेवा सत्कार द्वारा राजा ने जब विराट जी की पूजा नहीं की तो उन्होंने राजा निमि को शाप दे दिया कि—'तुम विदेह (देह रहित) हो जाओ। विराध का शाप सुनकर राजा निमि ने भी उन्हें वही शाप दे दिया । इस प्रकार आपस में एक दूसरे को शाप देकर महर्षि विराट तथा राजा निमि—दोनों ही एकदम निश्चेष्टों की भाँति हो इस शाप को नष्ट कराने के लिए संसार के स्वामी ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा के शाद शाद निमिनेत्रों की पलकों पर निवास करने लगे। नारद जी! उन्हीं को विश्वाम देने के लिए मनुष्यादि जीवों की पलकें कपर और नीवे की और जाती-आती रहती हैं। अर्था महर्षि विराप्त उसी जलकुम्म से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् गार रारीर, चार वाहुआों वाले, खल, यज्ञोपवीत और कम्पष्टलु को धारण किये हुए शान्तात्मा ऋषिश्रेष्ठ अयास्त्य जी भी उसी घट से उत्पन्न हुए। सत्पश्चात पत्रिम कमाण के बाद तारक नामक राज्य प्रतेत के एक भाग में वानप्रस्थियों के नियमों का पालन कर इन्हीं अमस्त्य ने अपनी की के साथ अनेक ब्राह्मणों द्वारा स्थितित रहकर व्यतियोर तपस्या की थी। बहुत दिनों के बाद तारक नामक राज्य स्थित कार्य को श्वित पीड़ित देखकर उन्होंने ही कुद्ध होकर समुद्र को थी ढाला था। उनके इस अद्शत कार्य के करने पर रांकर ध्वादि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक बरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा तथा कार्य के करने पर रांकर ध्वादि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक बरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा तथा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक बरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक बरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान हिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान हिया था। उस अवसर पर ब्रह्मा कार्य के करने पर रांकर ध्वाद वरता देन के लिए उनके सभीप थाथे और बोले—मुनवित स्था को जो भी अभीध हो,

उसको बरदान रूप में हमसे माँगिये। ॥३२ — ३१॥ ९ अगस्त्य ने कहा — एक सहस्र क्षत्रा के पञ्जीस करोड़ वर्ष पर्यन्त में दक्षिणावल के मार्ग में विमान पर अवस्थित होकर मुखपूर्वक निवास करूँ और मेरे विमान के उदय होने के समय जो कोई मनुन्य मेरी पूजा करे, वह कम से सातों लोकों का अधिपति हो। ॥४० — ४१॥

**ई**दवर ने फहा--नारत जी ! तदनन्तर वे देवगण 'ऐसा ही हो' कह कर जहाँ से आये थे वहाँ

् चले गये । श्रतः बुद्धिमान् पुरुषों को श्रयम्त्य को सदैव श्रव्यं देना चाहिये ॥४२॥

नारद ने फहा-विमो ! श्रमस्य जी को किस प्रकार यह श्रार्य प्रदान करना चाहिये ? श्रीर उनके पूजन का क्या विधान है ? उसे भी सुक्ते बतलाइये ॥ १३॥

ईश्वर ने कहा—एहस्य विद्वान् पुरुष को चाहिये कि रात्रि में प्रातःकाल सिन्नस्ट होने पर जब कि इनका (अगस्य) उदय व्याकारा मण्डल में हुआ रहता है—रबेत रंग के तिलों द्वारा स्वयं स्तान करे और उसी प्रकार रवेन रंग को माला और यक धारण कर माला तथा वस्त्र से सुरोभित एक विना पूटे हुए कलारा की स्थापना करे। यह कलारा पाँच प्रकार के रहाँ से शुक्त तथा पी के पात्र से सुरोभित हो। अनेक प्रकार के खाने योग्य फल तथा ताँवे से बना हुआ एक पात्र भी उमके साथ रखना चाहिये। अनक्तर सुवर्ण से बनी हुई विस्तृत मुजाओं तथा चार मुखों वाली एक पुरुपाछति को, जो लम्बाई में अंग्रुठे जितनी बड़ी हो, उसी कुम्म में रख कर अनो तथा सात वर्कों के समेत, काँसे से बने हुए पात्र, अज्ञत, तथा रांख के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक श्रेष्ठ नाक्षण को दान देना चाहिये। और तन अनन्य चित्र हो यम की दिसा दिखा की और सुल करके लम्बी बाहु तथा उदर वाले गणेश को स्थापित करना चाहिये। यदि अपनी राक्ति हो तो श्रेत रंग की दूस देने वाली सबस्ता भी की खुरों को चाँदी तथा ग्रुख को सुवर्ण मय करके बखड़े समेत, पराटी तथा आमरण से विम्पित कर शाक्षण को प्रणामपूर्वक दान करे। इस अनुष्ठान को करने वाले मनुष्य को सातवी रात्रि में अगस्य के उदय काल तक इन उपर्युक्त सभी वस्तुओं का दान करना चाहिये। नियमतः सात अथवा दस वर्णे तक इस विधान को करना चाहिये, कोई-कोई लोग इससे भी अधिक इसकी अवधि बतलार्ति हैं। ॥१९४-४१॥

(श्रीर तब प्रार्थना करें) 'है कारा के फूल की मीति श्वेत रंगवाले ! श्राप्त तथा पवन के संयोग के उत्पन्न होने वाले ! मित्र श्रीर वरुण के पुत्र ! कुम्मयोनि ! श्रापको मेरा नमस्कार है ! हे विन्ध्य पर्धत के उत्पन्न होने वाले ! तावलों के जलीय विष को दूर करने वाले ! रखवल्लम ! लका निवासी देवेरा ! श्रापको मेरा नमस्कार है । श्रापने प्राचीनकाल में वालापी नामक रात्तल को खा डाला श्रीर सखुद्र को खुखा दिया, ऐसे लोगायुद्रा के प्रति श्रीमान् श्रापत्त्य गुनि ! श्राप को मेरा वारम्वार नमस्कार है । हे राज्युत्रि ! महाभायप्रालिनि ! श्रापत्त्य की पत्ती ! वरानने ! लोपायुद्रे ! तुमको भी मेरा नमस्कार है । हे राज्युत्रि ! महाभायप्रालिनि ! श्रापत्त्य की पत्ती ! वरानने ! लोपायुद्रे ! तुमको भी मेरा नमस्कार है । यह मेरा श्राप्त पत्ती करों ! ! इस प्रकार प्रति वर्ष फला की श्रमिलापा का परित्याग कर श्राप्तुष्ठान करनेवाला पुरुप कभी विनारा को नहीं प्राप्त होता । तत्परचात् हवन करके श्राप्ताम को चाहिये कि वह किसी फल की श्रमिलापा न करे । इस प्रकार के विधान से जो पुरुप श्रमस्त्य को श्रार्थ दान देता है वह इस मर्प्यलोक में सुन्दर रूप त्या श्रारोग्य सम्पन्न होकर निवास करता है । दूसरे शर्म्य दान के करने से वह श्रवलोंक को शाप्त करता है, इसके बाद स्वर्ग लोक को ! इस प्रकार जो कोई इस श्रमुग्रान को श्रमुनी श्राप्त पर्यन्त करता है वह परवक्ष को प्राप्त करता है । श्रप्त प्रवास करता है । इसी प्रकार जो कोई इस श्रमुग्रान को श्रमुनी श्राप्त पर्यन्त करता रहता है वह परवक्ष को प्राप्त करता है । ।।। ०-५ ६॥

इस मर्त्यंलोक में जो कोई पुरुष इस युगल सुनि मित्रावरुण के संयोग से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य जी को अर्घ्य दान देने के विधान को पड़ता है, सुनता है, अथवा इसके अनुष्ठान करने की सम्मति देता है, वह भी विद्या भगवान के धाम को मार्स होकर देवबृन्दों द्वारा पृजित होता है।॥५०॥ श्री मात्स्य महापुराण में अगस्त्य की उत्पत्ति श्रीर पृज्ञ विधान नामक इकसठवाँ अध्याय समास । ॥६१॥

#### वासठवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—देव जनार्दन ! इस लोक में सीमान्य तथा आरोग्य का फल प्रदान करने वाले, परलोक में श्रान्य,फल देने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति के प्रदाता किसी अन्य बद को श्रव मुक्तसे बतलाइये ! ॥१॥

मृत्स्य ने कहा- मनु ! प्राचीन काल में कैलाग्र पर्वत के शिखर पर समासीन भगवान् शंकर ने देवी पार्वती के पूक्ते पर उनसे अनेक धर्ममयी ललित कथाओं के प्रसंग में जिस पुनीत वत का उपदेश किया था, उस मुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करनेवाले वत को में अब आप से कह रहा हूँ, सुनिवे। ॥२-३॥

ईइन्र ने कहा-दिवि । सायधान होकर अनन्त पुण्य फल देने वाले पुरुषों अथवा लियों के करने योग्य परम श्रेष्ठ त्रत को बतला रहा हूँ, सुनो । भादों, वैगाल श्रथवा पुएवपद श्रगहन महीने के हाक्ल पत्त में लुतीया तिथि को रवेत रंग की सरसों से विधिवन स्नान करके, गोरोचन, गोमूत्र तथा उप्ण गोबर से संयक्त दही तथा चन्दन से विमिश्रित तिलक मस्तक पर लगाने, नयोंकि यह तिलक ललिता देनी को श्रतिमिय तथा सीमाग्य क्षीर त्यारोग्य का देने वाला कहा जाता है । प्रत्येक पत्त में तृनीया तिथि की परुप पीले रंग के क्पड़े, स्त्री जितेन्द्रिय होकर रक वर्ष के कपड़े, विषया स्त्री गेरु स्त्रादिं धातुत्रों से रेंगे गय लाल रंग के कपड़े तथा . कुंमारी दवेत रंग के कपड़े को धारण करे । तत्परचात् प्रथमतः देवी को पंचगन्य से फिर केवल दुग्ध से स्नान करावे। उसी प्रकार फिर मतु, पुष्प, सुगन्धित दृत्य तथा जल से स्नान करावे । खेतरंग के पुर्णो तथा श्रानेक प्रकार के फलों द्वारा घनिया, जीरा; लवरा, गुइ, दूघ तथा घी समेत पुजा करें । तत्परचात् देवी की रवेत रंग के प्राव्यत तथा तिल द्वारा पूजा करें । वरानने ! इस प्रकार प्रस्थेक पह में देवी के पादादि की पूजा करें । बरदान देने वाली देवी को नमस्कार है-ऐसा कह कर दोनों पादों की, श्री (लक्ष्मी) को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों गुल्कों की, श्रशोका (शोक रहित करने वाली) को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों जंगों की, पार्वती को नमस्कार है - ऐसा कह दोनों जानुयों की. मंगलकारिणी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की, वामदेवी को नमस्कार है--ऐसा कह कटि भदेश की, पद्मोदरा को नमस्कार है---ऐसा कह उदर भदेश की, कामश्री को नमस्कार है---ऐसा कह वत्तस्थल की, सीमाग्यदायिनी को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों हाथों की, हरसुख्धी को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों बाहुओं की, दर्पश्वासिनी की नमस्कार है-ऐसा कह मुख की, स्मरदा की नमस्कार है

ऐसा कह हास्य की, गौरी को नमस्कार है---ऐसा कह नासिका की, उत्पत्ता को नमस्कार है---ऐसा कह नेत्रों की, तुष्टि को नमस्कार है--ऐसा कह ललाट की, कात्यायनी को नमस्कार है--ऐसा कह केशों तथा शिर की पूजा करनी चाहिये। गौरी को नमस्कार है, धिप्पया को नमस्कार है, कान्ति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, रम्भा ललिता तथा वासुदेवी को नमस्कार है, नमस्कार है—इस प्रकार विधिपूर्वक देवी की पूजा कर श्रपने श्रागे एक कमल जो बीज कोप के समेत बारह पर्चों से युक्त हो, केसर द्वारा चित्रित करे । उसमें पूर्व दिशा की त्रीर से गौरी को, उसके बगल में त्रपणी को, दिल्लिण की त्रीर से भवानी को, उसके बाद रुद्राणी को, पश्चिम दिशा की श्रोर सर्वदा सौम्या मदनवासिनी को वायव्य कीएा से उपस्वरूप पाटलादेवी को, उसके वाद उमा को, फिर मध्य भाग में मासांगा, मंगला कुमुदा तथा सती को चित्रित करे । इन सर्वों के मध्य भाग में शिव को स्थापित कर कमल के बीजकोप (नीचे वाले भाग में) में ललिता देवी को पुप्प, श्रन्तत, जल तथा नमस्कार समेत स्थापित करे। मांगलिक गीत वाद्य श्रादि को सुवासिनी (यौवनकाल तक पिता के परिवार में निवास करने वाली कुमारियों) कन्यात्र्यों द्वारा कराकर लाल रंग के वर्कों से, लाल रंग की माला तथा चन्दनादि से देवी की पूजा करे । फिर उन सभी देवियों के सिर पर सिन्दूर तथा न्नान करने योग्य चूर्ण कुंकुम श्रादि गिराये; क्योंकि इस पुगय कार्य के लिए सिन्दूर केसर तथा स्तान त्र्यतिराय इस्ट के देने वाले माने गये हैं । देवी की पूजा करने के बाद उपदेश देने वाले गुरु की भी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जिस श्रनुष्ठान में गुरु की पूजा नहीं की जाती, उसकी सभी कियार्ये निष्फल हो जाती हैं। भादों के महीने में सर्वदा नीले कमल द्वारा गौरी की पूजा करनी चाहिये। कार के महीने में बन्धु जीव के (दोपहरी के) पुप्पों से, कार्तिक में शतपत्रक (कमल) के पुप्पों से, श्चगहन में मालती के पुष्पों से, पौप में पीले कूरएटक (कटसरैया) के पुष्पों से, माध में देवी की पूजा कुन्द तथा कुंकुम के पुष्पों से करनी चाहिये। फाल्गुन महीने में सिन्दुवार के अथवा मालती के पुष्पों द्वारा उमा की पूजा करनी चाहिये। चैत्र महीने में महिलका तथा श्रशोक के पुष्पों से, वैशास महीने में गन्धपाटला के पुप्पों से, ज्येष्ट महीने में कमल तथा मँदार के पुप्पों से आपाढ महीने में नये कमल के पुप्पों से तथा श्रावण महीने में सर्वदा कदम्ब तथा मालती के पुष्पों द्वारा देवी की पूजा करनी चाहिये। इन महीनों में कम से गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, धी, कुशोदक, बेल का पत्ता, मैंबार का पुष्प, जब, गो की सींग से स्पर्श किया गया वा चूता हुआ जल, पचगव्य (गाय का मूल, गोबर, बी, दूध, तथा दही) तथा बेल का प्राशन करना चाहिये । मादों त्र्यादि महीनों में प्राशन के लिए क्रमशः ये ही सामध्रियाँ बताई गई हैं। बरानने ! प्रत्येक पत्त की तृतीया तिथि को ब्राह्मण दम्पती की मली भाँति पूजा करके मिक्तपूर्वक बस्न, माला तथा चन्दन श्रादि सामग्रियों से श्रर्चना करे, जिनमें से पुरुष के लिए दो पीले वस्त्र श्रीर स्त्री के लिए दुसुग्म रंग की दो साड़ियाँ दे । तथा सुर्वण निर्मित कमल के साथ निष्पाव, जीरा, लवण, ईख का डुकड़ा श्रीर गुड़ समेत फल तथा पुष्प भी उसे देने चाहियें। (यह सब दान देने के परचात् प्रार्थना करे---) 'हे देवि ! जिस प्रकार देवाधिदेव शंकर भगवान् तुम्हें बोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मुम्ने भी इस सम्पूर्ण सांसारिक दःख

इस प्रकार पार्वती के इस अनन्ततृतींया जत के विभान को जो कोई मनुष्य पड़ता है, अथवा खुनता है, वह इन्द्रलोक का निवासी होता है और जो कोई इस जत के पालन करने की सम्मति भी देता है, वह भी देवताओं, अप्सराओं तथा किजरों द्वारा पूजित होता है ॥३२॥

थी मात्स्य महापुराण् में व्यनन्ततृतीया व्रत माहात्स्य वर्णन नामक बासठवाँ ब्राध्याय समाप्त ॥६२॥

#### तिरसठवाँ अध्याय

ईश्वर ने कहा — अब इसके बाद में एक अन्य पापों को नारा करनेवाली रसकत्यायिनी नामक तृतीया को बतला रहा हूँ, जिसे प्राचीन काल की कथाओं को जानने वाले लोग जानते हैं। माघ महीना आने पर शुक्त पत्त की तृतीया तिथि को प्रातःकाल में गाय के दूध तथा तिल हारा स्तान कर देवी को मधु तथा ईस के रस से स्नान कराये और सुगन्धित उदक हारा कैसर का लेपन करें। इस प्रकार पहले दाहिने-अंगों की विधिवत पूजा करके वार्षें अंगों की पूजा करें। लिलता को नगस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों पैरों की एका करें। शान्ति को नगस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों पैरों की एका करें, श्री को नगस्कार है—ऐसा कह उद प्रदेश की, मदालसा को नगस्कार है—ऐसा कह उदर की, मदनवासिनी को नगस्कार है—ऐसा कह उदर की, मदनवासिनी को नगस्कार है—ऐसा

कह दोनों स्तनों की, कुमुदा को नमस्कार है—ऐसा कह कन्धों की माधवी को नमस्कार है—ऐसा कह भुजा श्रीर भुजात्रों के श्रममाग की, कमला को नमस्कार है—ऐसा कह गुल तथा हास्य की, रुद्राणी को नमस्कार है-ऐसा कह भौहों श्रीर ललाट प्रदेश की, मोहन को नमस्कार है--ऐसा कह फिर से दोनों भौहों की, चन्द्रार्थवारियी को नमस्कार है---ऐसा कह दोनों नेत्रों की, दुष्टि को नमस्कार है---ऐसा कह पुनः मुख की, उत्करिठनी को नमस्कार है-ऐसा कह कराठ प्रदेश की, अमृता को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों स्तनों की, रम्मा को नमस्कार है--ऐसा कह वायीं कोस की, विशोक्ता को नमस्कार है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, मन्मथाधिष्यि को नमस्कार है-ऐसा कह इदय की,पाटला को नमस्कार है-ऐसा कह उदर की, सुरतवासिनी को नमस्कार है--ऐसा कह कटि की, हे चम्पकिये ! तुम्हें हमारा नमस्कार है--ऐसा कह उरु की, गीरी को नमस्कार है-ऐसा कह जानु और दोनों जंघों की, गायत्री को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों गुल्कों की, धराधरा को नमस्कार है-एसा कह दोनों पेरों की, तथा विश्वकाया को नमस्कार है-एसा कह शिर वी पूजा करें। भवानी को, कामिनी को, कामदेवी को नमस्कार है, हे जगहिनये ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। श्रानन्दा को, सुनन्दा को, सुभदा को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार विविपूर्वक देवी की प्ला करके तब ब्राह्मण दम्पती की पूजा करे । यजमान श्रामिमान रहित हो मधुर श्रन्न-पान श्रादि से उन्हें भरपेट भोजन कराये । जल से भरे हुए घट को देकर दो रुपेत रंग के जोड़े वस्न तथा सुवर्ण निर्मित एक कमल देकर सुगन्धित द्रव्य तथा माला श्रादि से विधिवत् पूजा करनी चाहिये। श्रीर फहना चाहिये---'हगारे इस व्रत से कुसुदा देवी प्रसन्न हों'---ऐसा कर नमक का बत रखना चाहिये अर्थात् नमक नहीं खाना चाहिये। इस विधि से प्रत्येक महीने में देवी की पूजा करनी चाहिये । प्रथमतः माघ के महीने में नमक छोड़ दे । फिर फाल्गुन में गुड़, चैत्र में तेल तथा खेत सरेसों, वैशाल में मधु, ज्येष्ठ महीने में पानक (पन्ना), आपाद में जीरा, श्रावण में दूध, भादों में दही, क्वार में थी, कार्तिक में मात्तिक (मधु), श्रगहन में धनिया श्रीर पूस में शुवकर को वर्जित कर दे। प्रत्येक महीने में बत की समाप्ति होने पर इन्हीं उपर्युक्त वस्तुओंको करवा में भरकर पूर्णपात्र के साथ द्विकाल बेला में अर्थात् जब दो बेलाओं की संघि होती है, ब्राह्मए को दान दे। माप ध्यादि महीने में क्रम से खेत रंग के लड्डू, हलवा, पूड़ी, चेवर, पृत्रा, आँटे का बना हुआ पूत्रा, मांड, दूब, शाक, दही मिश्रित अन्न, इयडरी (?) अशोकवर्तिका (?)—इन सब को करवे के जपर रलकर देना चाहिने । दुमुदा, माघवी, गौरी, रम्मा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, रति, सती, मंगला श्रीर रतिलालसा —इन बारह नामों का उच्चारण कर 'असन्न हो' ऐसा कहें । सभी महीनों में पचगव्य का प्रारान (अन्तरा) वतलाया गया है। इस वत में सर्वेद्रा उपवास करना चाहिये, यदि वैसा करने में श्रशक हो तो केवल रात्रि में उपवास रखे । फिर माध महीना श्राने पर करवे के ऊपर शक्कर रख कर सुवर्शनिर्मित गौरी (पार्वती) की मूर्ति जो अगूठे जितनी वही, चार मुजाओंवाली, मस्तक पर चिन्द्रिका से मुग्रोभित, तथा खेत रग के े नेत्रावरण से श्रलकृत हो, बनवा कर पाँच प्रकार के रहाँ समेत पारा, सूत्र श्रीर कमण्डलु के साथ दान दे । उसी प्रकार गाय के जोड़े, जो खेत रंग के हों, सुवर्ण द्वारा मुख पर अलकृत हों, खेत पत्त्रों से आच्छा- दित हों, अन्यान्य वस्त्रों तथा पात्रों के समेत दान देना चाहिये। उस समय 'मवानी प्रसन्त हो'—पेसा कहे। इस प्रकार की विधि से जो कोई पुरुष इस रसकत्याणिनी नामक अत का पालन करता है वह तुरन्त अपने पापों से छुटकारा पा जाता है, श्रीर नव अरव, एक सहस्र वर्ष तक दुःसी नहीं होता। गौरि।' प्रत्येक महीनों में छुवर्ण निर्मित कमल का दान देकर मनुष्य सहस्र श्रिमिष्टोम नामक यज्ञ के समान पुष्य फल प्राप्त करता है। वरानने! जो कोई सववा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री इस अत का पालन करती है, वह भी उसी फल को प्राप्त करती है श्रीर सीमान्य तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर पावती के लोक में पृजित होती है।॥१-२८॥

इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस कथा को पढ़ता है, बुनता है अथवा सुनाता है, वह किल्युग के पापों से रहित होकर पार्वती के लोक को प्राप्त करता है। और जो कोई किसी अन्य पुरुप को कल्याण की भावना से इस अत के अनुष्ठान करने की सम्मित देता है, वह देवताओं के स्वामी इन्द्र के विमान में अवस्थित होकर अन्त्य काल तक के लिए नायक के पद की प्राप्ति करता है। ॥२६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में रसकल्याणिनी माहात्म्य वर्णन नामक तिरसठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥६३॥

#### चौसठवाँ अध्याय

ईश्वर ने कहा — उसी प्रकार एक दूसरी पार्णे को विनष्ट करनेवाली तृतीया को में श्राप से बतला रहा हूँ, जो लोक में श्राद्रीनन्दकरी नाम से विख्यात है। जब कभी शुक्ल पल की तृतीया तिथि को श्रापाड़ का (पूर्वापाड़, उत्तरापाड़) नस्त्र पड़े श्रथवा ब्रह्मनल्द्य रोहिखी, मुगशिरा, हस्त वा मृल पड़े तो कुरा सुगन्धित द्रव्य तथा, जल से मली मांति स्नान करे। स्वेत रंग की माला धारण कर स्वेत चन्दादि से सरीर को सुरोभित कर श्रति मिक्त पूर्वक स्वेत रंग के पुष्पों तथा सुगन्धित पदार्थों से भवानी की पूजा करे, जो एक बहुत बड़े श्रासन पर महादेव के साथ विराजमान हों। ॥१-३॥

वासुदेयी को नमस्कार है—ऐसा कहकुर भवानी के दोनों पैरों की तथा शंकर को नमस्कार है—, ऐसा कह महादेव के दोनों पेरों की पूजा करें। फिर शोक विनाशिनी को नमस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों जंधों की श्रीर है प्रमो ! श्रानन्दस्वरूप श्रापको हमारा नमस्कार है—ऐसा कह श्रिव के दोनों जंधों की, रामा को नमस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों उठ मागों की, श्रिव को नमस्कार है—ऐसा कह पिनाकी के तथा श्रादित को नमस्कार है—ऐसा कह देवी के कि प्रमेर श्रीर श्रार श्रुलपाश्चि को नमस्कार है—ऐसा कह रेवी के कि प्रमेर श्रीर श्रीर श्रीर मब को नमस्कार है—ऐसा कह श्री की नाम की श्रीर मब को नमस्कार है—ऐसा कह श्री की नमस्कार है—ऐसा कह देवी की नासकार है—ऐसा कह है में स्तानों की तथा इन्दुधारी को नमस्कार है—ऐसा कह श्रीर की नमस्कार है—ऐसा कह है स्तानों की तथा इन्दुधारी को नमस्कार है—ऐसा कह श्रीर की नमस्कार है—ऐसा कह है स्तानों की तथा इन्दुधारी को नमस्कार है—ऐसा कह श्रीर नीलकरठ को नमस्कार है—ऐसा कह हर

के कराठ प्रदेश की, उत्पल धारिए। को नमस्कार है-एसा कह देवी के दोनों हाथों की-हे जगरपते रुद्र ! त्राप को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह रिाव जी के: परिरम्भिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी की दोनों बाहुओं की, त्रिशूल को नमस्कार है-एसा कह महादेव के, विलासिनी को नमस्कार है-एसा कह देवी के मुख की, वृपेश को नमस्कार है—ऐसा कह पुनः विभु (शंकर) के मुख की स्मेरलीला को नमस्कार है-ऐसा कह देवी के हास्य की, विश्ववक को नमस्कार है-एसा कह विभु के, मदनवासिनी को नमस्कार है-ऐसा कह देवी के दोनों नेत्रों की; विश्वधामा को नमस्कार है—ऐसा कह त्रिशृली के, नृत्यप्रिया को नमस्कार है-पेसा कह देवी के दोनों भीहाँ की, ताएडवेश को नमस्कार है, ऐसा कह शूली के, इन्द्राणी को नमस्कार है-ऐसा कह देवी के ललाट प्रदेश की श्रीर हत्यवाह को नमस्कार है-ऐसा कह विसु के. स्वाहां की नमस्कार है--ऐसा कह देवी के मुकुट की तथा गंगाधर को नमस्कार है--ऐसा कह विभु के मुकुट की पूजा करे । विश्व के शरीर रूप विश्व के मुख रूप श्रीर विश्व के पाद श्रीर कर रूप असन्न मुख पार्वती श्रीर परमेश्वर (शंकर जी) की मै बन्दना करता हूं ।' इस प्रकार कहते हुए विधिपूर्वक पूजा करके शिव तथा पार्वती की मूर्तियों के आगे विभिन्न रंगों के रज से कमल का आकार बनाये और कटक के समेत राल, चक, स्वस्तिका, श्रंदुरा श्रीर चॅनर के भी श्राकारों को चित्रित करें । ऐसा करते हुए पृथ्वी पर रज के जितने करण गिरते हैं उतने ही सहस्र वर्षों तक यजमान शिव लोक में पृजित होता है। विधान कर्चा की चाहिए कि अपनी राक्ति के अनुकृत नार घृतपूर्ण पात्र, सुवर्ण के सहित जल और अन से पूर्ण करवे के साथ ब्राह्मण को दान दें । श्रीर इसी प्रकार चार महीने तक प्रत्येक पत्त में उक्त तिथि को सभी सामग्रियों का दान दें । तत्परचात् चार महीने तक पहिले ही की भाँति करवे के ऊपर चार सतुवे के पात्र श्रीर उसके ऊपर चार तिल के पात्र रखे । यजमान को सुगन्धित पदार्थ मिश्रित जल, पुष्प का जल चन्दन, केसर मिश्रित जल, विना पकाया हुआ दही और दूध, गी की सींग से स्पर्श किया हुआ जल, पीठी मिश्रित जल, कूट (एक प्रकार की सुगन्धित जड़ी) के चूर्ण से मिश्रित जल, उशीर से मिश्रित जल, जब के चूर्ण से मिश्रित जल श्रोर तिल विमिश्रित जल का कमरा: श्रगहन श्रादि महीनों में भारान करके रायन करना चाहिये। इन सब यस्तुओं का महीने के दोनों पत्तों में दो बार प्राशन करने का विधान है। सभी महीनों में श्वेत रंग के पुष्प इस पूजन में प्रशसनीय माने गये है ! दान देते समय सभी स्थलों पर इस मंत्र का उच्चारण करे।

'नित्य हमारे पापों के नाश करने के लिए निलित्त मगलों को देने वाली पावेती प्रसन्न हों तथा लित्ता, भवानी सभी प्रकार की सिद्धियों एवं सीभागों की देने वाली हों।' इस प्रकार वर्ष की समाधि होने पर लवण, गुड़ युक्त कुम्म, सज्जो, चन्दन, छवर्ण निर्मित कमल के साथ नेत्रावरण के लिए वस्त्र, युवर्ण की बनी हुई ईस तथा फलों से युक्त पावेती और महेदवर की मृति, रुई के गड़े और आवरण (चादर) से युक्त मनोहर शैया, जो तिकिये से युक्त हो, किसी सपक्षीक बाह्मण को निवेदन करे (दे) और उससे कहे कि आप 'प्रसन्न हों।' यह सदा से होने वाली आर्द्रोनन्दकरी नामक तृतीया है,

जिसके विधिपूर्वक उपवास करने से मनुष्य उस स्थान को प्राप्त करता है, जो रांकर का परम स्थान है। इस लोक में धन सम्पत्ति, दीर्पायु, श्रारोम्य श्रादि से युक्त होकर वह सर्वग्र श्रानन्द पाप्त करता है श्रीर कभी श्रीक नहीं प्राप्त करता । जो कोई स्त्री इस क्रत का विधिपूर्वक पालन् करती है वह चाहे कुमारी हो वा विधवा ही क्यों न हों, देवी के अनुमहं से अनुपृहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है। इसी प्रकार प्रत्येक पत्त में मंत्र तथा पूजाविधि व्यादि का जानने वाला पुरुष उक्त वत का पालन कर रुदासी के उस लोक को प्राप्त करता है, जिसमें पहुँचकर पुनरागमन दुर्लंभ हो जाता है। जो कोई मनुष्य नित्य इस विधान का श्रवण करता है श्रयमा कराता है, वह इन्द्र के लोक में तीन युगों तक गन्ममों द्वारा पृतित होता है। इस आनन्द देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली तृतीया को जो कोई सधवा अन्ता विभवा स्त्री करती है, वह अपने घर में सेकड़ों सुखों का अनुभव करके पति के समेत पुनः पार्वती के स्थान को शाप्त करती है । ॥४-२८॥

श्री मात्स्य महापुराया में श्रार्शनन्दकरी नृतीया वत माहात्स्य वर्णन नामक चीसठवी श्रध्याय समाप्त ॥६४॥

# पेंसठवाँ ऋध्याय

ईस्वर ने कहा—इसके बाद में एक दूसरी सम्पूर्ण मनोरयों को पूर्ण करने वाले नृतीया को-वतला रहा हूँ । जिसमें दान किया हुआ, हवन किया हुआ, और जप किया हुआ --- सभी श्राचय फल देने बाला होता है। यैग्राख महीने के शुक्त पत्त की तृतीया तिथि को जो मनुष्य वत रहता है, वह श्रपने सम्पूर्ण सत्कर्मों का अत्तय फल भाष करता है। यह तृतीया दृतिका नत्त्र से युक्त होने पर विरोप पूज्य मानी जाती है। उक्त योग से युक्त तृतीया में दान दिया हुआ, हवन किया हुआ श्रीर जप किया हुश्रा पदार्थ श्रक्तय फलदायी कहा जाता है। इस त्रत के करने वाले मनुष्य की सन्तानें अचय होती हैं और इसमें किया हुआ सत्कर्म भी अचय फलदायी होता है। इस बत में अचत के द्वारा विप्णु मगवान् की पूजा की जाती है अतः अञ्चयतृतीया के नाम से वह विख्यात है। इसमें अञ्चतों द्वारा मनुष्य स्नान करके विष्णु भगवान् को श्रत्तत समर्पित कर ब्राक्षणों को भी उसी श्रेत्तत का तथा शुद्ध सत् का दान दे और स्वयं उसी का भोजन करे, इससे श्राचय फल की शांधि होती है। एक भी श्राचय तृतीया का विधिपूर्वक उपर कहे हुए विघानों से करनेवाला मनुष्य इन सभी तृतीया के ब्रतों का फल प्राप्त करता है । इस अक्तय वृतीया तिथि में उपवास रखकर जनार्दन (भगवान विष्णु) भगवान की विधिवृर्वक त्राराधना कर मनुष्य राजस्य यज्ञ के फल की पासि करता है श्रीर श्रेष्ठ गति पाता है। ॥१-आ

थी मात्स्यमहापुराण् में श्रद्धायतृतीयात्रत माहात्स्य वर्शन नामक पैसटवाँ श्रध्याय समात ॥६५॥

# ञ्चाञ्चठवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—माघव ! किस व्रत के पालन करने से मनुष्य को उत्तम सरस्वती (वाणी) सभी विद्याओं में विरोप निपुण्ता, सौभाम्य, स्त्री-पुरुष में श्रमित्रता, बन्धु जनों में श्रीति श्रौर दीर्घायु की प्राप्ति होती है, कृषया उसे मुम्मे वतलाइये ॥१-२॥

मत्स्य ने कहा--राजन् ! तुमने बहुत श्रच्छा प्रश्न किया, ऐसे सारस्यत नामक व्रत को सुनो, जिसके केवल गुग्गान करने मात्र से इस लोक में सरस्वती देवी सन्तुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष जिस विशेष देवता का उपासक हो, उसी के दिन से प्रारम्भ कर ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा कर इस श्रेष्ठ ब्रत का श्रनुष्ठान करे । श्रथना रविवार के दिन से महों तथा ताराश्रों की उपयुक्त स्थिति में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति-वाचन करा के उन्हें खीर का भोजन करवाये, श्रीर श्रपनी शक्ति के श्रतुकूल सुवर्ण के सहित खेत वस्न देकर, भक्ति पूर्वक श्वेत रंग की मालाओं तथा चन्दर्नों से गायत्री देवी की पूजा करे। (श्रीर पार्थना करें) 'हे देवि ! जिस प्रकार भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मलोक में खाप को छोड़ कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार का बरदान हमें भी दो । हे देवि ! जिस प्रकार चारों वेद, सभी शास्त्र, गीत, नृत्य श्रादि संसार की सभी कलाएँ आप के विना नहीं रह सकती उसी प्रकार इन सब वस्तुओं की सिद्धि हमें भी गिले । सरस्वति ! आप ऋपनी लक्ष्मी, मेधा, घरा, पुत्रि, गोंरी, दुष्टि,प्रमा, श्रीर मति—-इन श्राठ संमृतियों (शरीरों) से मेरी सर्वदा रत्ता करो ।' इस प्रकार बीव्या, पारा, तथा मिया की धारया करने वाली कमण्डलु तथा पुस्तक से सुराभित गायत्री देयी की रवेत रंग के पुष्प तथा असतों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर के मौन व्रत धारण कर धर्मात्मा पुरुष को चाहिये कि वह सायंकाल और पातःकाल भोजन करे। प्रत्येक पहा में पश्चमी तिथि को प्रक्षवासिनी सरस्वती देवी की वृजा करनी चाहिये श्रीर सेर भर चावल, जो घृत पूर्ण पात्र से युक्त हो, सुवर्ण तथा दुःध का दान देना चाहिये । उस समय कहे---'गायत्री देवी प्रसन्न हों ।' इन सभी व्रत के विधानों को करते हुए मीन व्रत धारण करना चाहिये, बीच में भोजन नहीं करना चाहिये, जब तक कि तेरह महीने व्यतीत म हो जायँ। ब्रत की समाप्ति हो जाने पर श्वेत चावलों का भोजन करे, किन्तु भोजन करने के पूर्व ब्राह्मण् को दो वस्त्रों के समेत भोजन का दान देना चाहिये। देवी के लिए एक चँदोवा, घएटा, चाँदी के वने हुए दो नेत्र, दूध देने वाली गाय, चन्दन, जोड़ा यस्र तथा शिर का कोई श्रामूषण देना चाहिये। उसी प्रकार उपदेश करने वाले गुरु की भी कृपण्ता छोड़कर वस्त्र, माला तथा चन्दनादि सामिप्रयों द्वारा पूजा करनी चाहिये।-इस प्रकार उपर कही गई विधि से जो कोई इस सरस्वती के वत का अनुग्रान करता है वह विद्यावान्, धनी तथा लाल कण्ठवाला (मुन्दुर कण्ठयुक्त श्रयीत् मृदुमापी) होता है श्रीर सास्वती देवी के प्रसाद से ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जो कोई स्री इसका श्रनुष्ठान करती है वह भी उक्त फल को प्राप्त करती है। हे राजन्! यह स्त्री प्रश्न चोक्रमें तीस सहस्र करुप पर्यन्त निवास करती है। जो कोई मनुष्य सरस्वती के अंत के इस विधान

का पाठ करता है अथवा अवस्या करता है, वह भी विद्याधर के लोक में तील सहस्र करूप पर्यन्त निवास करता है । ॥३ — १ =॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सारस्वत व्रत माहात्म्य वर्णन नामक छाछठवाँ घ्रध्याय समाप्त ॥६६॥

### सरसठवाँ ऋध्याय '

, मतु ने पूछा—हे द्रव्य तथा मंत्रों के विधान को जाननेवाले 1 सूर्य तथा चन्द्रमा के प्रहर्ण के श्रयसर पर किस प्रकार स्नान किया जाता है ? उसे हम मुनना चाहते हैं ॥१॥

मतस्य ने कहा--- जिस पुरुप की राशि पर महरा का योग होता है, उसके लिए श्रीपिध तथा मंत्रों के विधानों समेत स्नान करने की विधि बतला रहा हूँ । चन्द्रमा के प्रहरण के श्रवसर पर प्रथमतः झाझगों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के चार आझगों की वस्त, भाला तथा चन्द्रनादि पना की सामग्रियों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर के, महुग लगने के पूर्व ही श्रीपिथों को लेकर चार विना टूटे हुए कलागों की समुद्र की करपना कर स्थापना करे । फिर हाथी, घोड़े, सड़क, बिल, संगम (नदी के संगम) तालाब, गीओं के टहरने के स्थान, श्रीर राजा के द्वार देश से मिट्टी लाकर उनमें छोड़े। इनके श्रतिरिक्त उनमें पंचगत्र्य, शब्द मोतियाँ, गोरोचन, कमल, शंख, जो पाँच प्रकार के रहीं से युक्त हों, स्फटिक, खेत रंग के चन्दन, तीर्थ का जल, सरसीं, ब्रसुद (ब्रुई') के समेत राजदन्त (एक श्रीपधि विरोप) उद्यीर श्रीर गूगल भी छोड़े । इन सभी श्रीपधियों को कलरों में छोड़ कर देवताश्रों का श्रावाहन करे। (फिर प्रार्थना करे) 'यज्ञ करने वाले मनुष्य के पापों को नारा करने वाले सभी समुद्र, नदियाँ, तीर्थ, बादल तथा नद—ये सब हमारे इन धलशों में त्रावें । जो यह वज धारण करने वाले बारह त्रादित्यों के प्रभु माने गये हैं. ये सहस्र नयनों वाले इन्द्र भगवान ग्रहों की पीड़ा का मारा करें । जो सभी देवताओं के मुख रूप, श्रामित कान्ति धारण करने वाले श्रमिन देव हैं, वे चन्द्रमा के अहुए। से उठने वाली हमारी पीड़ा का विनाश करें । जो जीवों के सभी प्रकार के प्रकट तथा गुप्त कर्मों के साद्दी हैं, ऐसे महिपवाहन धर्मराज (यम) देव अहरा से उठने वाली हमारी कठोर पीड़ा का विनाश करें। जो सभी राज्यसों के गणों के स्वामी, साज्ञात प्रलय की भीपण क्रिक्त के समान भयानक लड़ग धारण करनेवाले तथा स्वरूप से भी श्रतिराय भयानक हैं. वे (नैचर् ति) हमारी राच्तरों द्वारा उत्पन्न होने वाली पीड़ा को दूर करें । नाग पाश घारण करने वाले साचात मकरबाहन, जो जलाधिपति बरुण देव हैं, वे चन्द्रग्रहण जनित हमारी पीडा का विनास करें। जो प्रासा रूप होकर जगत के सभी नीवों की पालना करते हैं, ऐसे कृष्णमृग के त्रिय वायु देव इस लोक में भन्द्रमहरा के कारण उत्पन्न होनेवाली हमारी पीड़ा को नष्ट करें । जो यह कोपाध्यन्त, खड्ग, शूल तथा गदा के धारण करने वाले कुवेर देव हैं, ये चन्द्रप्रहण से उत्पन्न होने वाले हमारे विकारों को विनष्ट करें। भो यह चन्द्रमा की भारण करने वाले पिनाकी वृपवाहन शंकर देव है, वे चन्द्रग्रहरा से उत्पन्न होने वाली

हमारी पीड़ा का विनाश करें । इन तीनों लोकों में जितने चर श्रम्यर जीव निकाय है, वे सभी ब्रह्मा विप्णु तथा सूर्य से युक्त होकर हमारे पाणें को जला दें ।' इस प्रकार देवों को श्रामित्रत कर उन्हीं कुम्मों के जलों से श्रमिषिक्त यज्ञमान ऋक् युज्र और साम—इन तीनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्येत रंग की माला तथा चन्दनादि पूजा की सामित्रयों द्वारा, वक तथा गी श्रादि का दान देकर इप्ट देवला और ब्राह्मणों की पूजा करे । फिर करवे के समेत पांच मफार के रलों के चित्रों के साथ इन्हीं पूर्वोक्त मंत्रों को चक्त के सिंहासन श्रथवा पदा पर लिखे । फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिये कि ये यजमान के शिर पर उसको स्थापित कर दें । तदुपरान्त यजमान श्रह्मण की बेला को कहीं खिपकर बिताबे । उस समय पूर्विभिग्नल हो इप्ट देवताओं को नामकार करते हुए पूजा करके चन्द्रश्रहम्म के भीत जाने पर गोदान तथा मगल विधान कर उक्त श्रासन को, स्नान से निवृत्त होने वाले ब्राह्मण को नियेदित करें । इस प्रकार उपर कहे गए विधि विधानों का पालन करते हुए जो कोई पुरुष श्रह्मण पर स्नान करता है, उसे कभी श्रह पीडा नहीं सताती श्रीर न उसके वन्ध्यर्ग का कभी विनाग ही होता है । इसके श्रमाव से वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर ससार में पुनरागमन दुर्जभ हो जाता है । इसी प्रकार स्वर्यश्रहण के श्रवसर पर मंत्रों में सूर्य का नाम लेना चाहिये । सूर्यश्रहण तथा चन्त्रश्रहण—दोनों के श्रवसर पर निरापित चन्द्रमा के लिए श्रिषक सख्या में पदाराग मिणा और एक सुन्दर किपला गो देनी चाहिये । जो कोई मनुष्य इस विधान को सुनता है, श्रथवा सुनाता है, वह सम्पूर्ण पांगें से रहित होकर इन्द्र के लोक में पूजित होता है । ॥ २-२-१॥

श्री मात्स्य महापुराण् में चन्द्रसूर्य-महाण्-स्नान विधि एव माहात्स्य वर्णन नामक सरसठवाँ त्रध्याय समाप्त ॥६७॥

#### अरसठवाँ अध्याय

नारद ने फहा--श्राकस्मिक श्रापित श्रा जाने तथा चित्त के व्याङ्कल हो जाने पर मनुष्य को किस ब्रत का पालन करना चाहिये ? किस श्रेष्ठ ब्रत के द्वारा विपत्ति एवं दारिद्रच का विनाश होता है ? जिस स्त्री के प्रिय बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके श्रामिपेकादि कार्यों में कीन सा ब्रत करना चाहिये ? । ॥१॥

श्री भगवान् ने कहा- लिघन ! पूर्व जन्म में किया हुआ पाप इस जन्म में रोग, दारिद्राय आदि दुर्गति तथा पिय जन की मृत्यु के रूप में फलित होता है । इन सम विपिचयों के विजाशार्थ सदा करवाण करनेवाले मनुष्यों की सारी पीडाओं को दूर करने वाले ससमीस्नपन नामक शत का अनुष्ठान करना चाहिये । उस मत को आप से बतला रहा हूं । जिस स्थान पर दूध पीने वाले छोटे-छोटे बच्चों की मृत्यु होती देखी जाती है, बद्ध तथा आतुर मनुष्यों की तथा यौवनावस्था में वर्तमान युवकों की मृत्यु देखी जाती है, वहीं के लिए उक्त उपद्रचों के शान्यर्थ इस ग्रत्वरसाभिषेचन को में बतला रहा हूं, यही आकस्मिक विपिन्न, व्याकुलता तथा चिव के अम को विनाश करने वाला श्रेष्ठ शत है । ॥२-५॥

तपोधन । भनिप्यत्काल में जब वाराह नामक करैंप होगा उसी समय सर्वश्रेष्ठ वैवस्वत मनु उत्पन्न

होंगे । उसी करण में जब पच्चीसवें सतयुग का मारम्भ होगा तम हैहम वंग्र का विस्तार करने वाला, मतापराली कृतवीर्य नामक वीर राजा उत्पन्न होगा। हे नारद! वह प्रतापी राजा सातों हीगें समेत इस निसित्त मुसण्डल की सतहत्तर सहस्र वर्षों तक पालाना करेगा। च्यवन महिष के शाप के कारण उस राजा के सी पुत्र उत्पन्न होते ही विनाश को मास हो जावेंगे। नारद जी। इस प्रकार जब उस राजा को गृगों के समान सुन्दर नेत्रों याला राजाओं के सभी लहागों से सम्पन्न श्रीमान् सहस्रवाहु पुत्र रूप में उत्पन्न होगा तब राजा कृतवीर्य सहस्र किरगों याले भगवान् भास्कर की उपवास, बत तथा दित्र्य वेद स्कों द्वारा श्राराधना कर पुत्र की पर्यास हीधींयु के लिए इस विशेष स्तान का विधान करेगा। कृतवीर्य द्वारा पृष्टे जाने पर भगवान् भास्कर सम्पूर्ण दोषों को शान्त तथा पापों को विनष्ट करने वाले इस श्रेष्ठ वत का विधान उससे इस प्रकार वतलांगेंगे। ॥६-१२॥

सुर्य ने फहा--नराधिप ! श्रापको बहुत कप्ट मिला । श्रापका यह पुत्र दीर्घजीवी होगा; किन्तु इसके लिए हम ऋ।पको संसार के मनुष्यों के कल्याणार्थ पापों को नष्ट करनेवाले सप्तमीस्नवन नामक वत को वतला रहे हैं । नारद ! जिस स्त्री के बच्चे मरते हीं, उसके जब पुत्र उत्पन्न हो तो उसके सातवें महीने पर श्रयवा किसी शुक्त पन्न की सप्तभी तिथि को यह सब विधान प्रशंसित माना गया है। उक्त श्रवसर पर मह तथा तारा वल का विचार करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करा के इन सब विधानों को करना चाहिये: परन्तु वालक का जन्म नत्तत्र यदि उक्त तिथि को पड़ रहा हो तो अदिमान पुरुप उक्त तिथि को छोड दे । इसी प्रकार युद्ध तथा रोगी श्रयंना श्रान्य दूसरे प्राणियों के लिए भी विचार कर लेना चाहिये । इस प्रकार उक्त तिथि को गोबर द्वारा लीपी हुई पृथ्वी पर विधानकर्चा एकामि उपासक की भाँति लाल साठी के चावलों तथा गाय के दूध के समेत चरु (हवनीय पदार्थ) को सूर्य तथा शिव की मंत्रों द्वारा प्रदान करें। नारद जी । प्रथमतः सूर्य देवता के लिए कही गई सात ऋचाओं का कीर्चन कर सात घी की त्राहुति करे, उसी प्रकार शिव के लिए भी । इस व्रत में मँदार तथा पलाश की समिपार्थी द्वारा हवन करना चाहिये। इसमें जब तथा काले तिल द्वारा एक सी घाठ बार घाड़ित देनी चाहिये। फिर उसी प्रकार घृत से व्याहृतियों (मः भुवः स्वः महः जनः तपः स्रीर सत्यम्—ये सात व्याहृतियाँ फही जाती हैं ) का उच्चारण कर एक सौ श्राठ बार हवन करे । हवन करके पुनः बुद्धिमान् पुरुप स्नान करे, इससे अधिक मंगल की प्राप्ति होती है। फिर हाथ में कुरा लिए हुए वेदों के विद्वान बांक्सए द्वारा सूर्य की सात ऋचाओं के उच्चारण से व्यमिमंत्रित एक विना टूटे हुए कलश की स्थापना करे. वह कलरा तीर्थों के जल से पूर्ण हो तथा पंचरत से युक्त हो । इसी प्रकार श्रन्यान्य कलरों की स्थापना भी की जानी चाहिये. जी सब के सब सम्पूर्ण मांगलिक श्रीपिधयों तथा पंचगव्य से युक्त हों। वे भी पंचरल, फल तथा पुष्प से युक्त हों, वस्त्रों से चारों श्रीर लपेटे गये हों। हाथी, घोड़ा, सड़क, बिल, संगम; तालाव और गीओं के ठहरने की जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में बोड़नी चाहिये। रस संयुक्त चार कलशों के मध्य भाग में स्थित एक कलश को पकड़कर बाह्मण सूर्य के मंत्रीं का उच्चारण करे श्रीर तब सात ऐसी कियाँ द्वारा, जिनमें से कोई हीन श्रांगीवाली श्रथवा कुरूपा न हीं,

यथाराक्ति माला, वस्न तथा त्रामुपणों से पूजित की गई हों, श्रीर जिनके साथ ब्राह्मण भी हों, उस मृतवत्सा (जिस स्ती का बच्चा मरता हो ) स्त्री का श्रमिपेक करवाना चाहिए। (श्रमिपेचन के मंत्र नीचे हैं।) 'यह वालक दीर्घजीवी हो, श्रीर यह सुन्दरी जीवित पुत्रों वाली हो, सूर्य, मह तथा नन्तत्र मगडलों के साथ चन्द्रमा, इन्द्र के समेत सभी लोकपालगण, प्रमा, विष्णु ग्रीर शिव--ये सँव देववृन्द तथा श्रन्यान्य देववृन्द इस वालक की रत्ता करें । सूर्य, रानैश्चर अथवा अन्य जो कोई हवनीय पदार्थों के खानेवाले वालकों के ग्रह हों, ये सभी इस बालक को, इसकी माँ को तथा इसके पिता को कहीं भी पीड़ा न पहुँचायें। इस प्रकार श्रभिपेचन हो जाने के उपरान्त यह मृतवत्सा स्त्री श्रपने कुमार तथा पति के साथ इयेत रंग के वस्त पहिनकर उन सात हित्रयों की भक्तिपूर्वक पूजा करे । फिर गुरु की पूजा करे । सुवर्ण की धर्मराज की मूर्ति बनवाकर और उसे ताँचे के पत्र पर रखकर गुरु को निवेदित करे। कृपणता छोड़कर वस्त्र, सुवर्ण तथा रहाँ के . समृहों से तथा घृत श्रीर सीर के समेत श्रमेक सुन्दर सुस्वादु खाद्य पदार्थी से श्रम्यान्य ब्राह्मणीं की भी पूजा करे । गुरु को चाहिये कि यह खाद्य पदार्थों को खाकर इन मंत्रों का उच्चारण करे । 'यह बालक सौ वर्ष की दीर्घायुवाला तथा सुखी हो । जो छुछ भीइस वालक का पूर्वजन्म कृत पाप हो, यह बड़नानल में फेंक दिया गया । त्रहा, शिव, वयु, स्कन्द, विप्णु, इन्द्र तथा श्रप्ति श्रादि सभी देववृन्द इस वालक की दुर्धों ( प्रहों, व्याथियों ) द्वारा रत्ता करें श्रीर इसे सर्वदा बरदान देनेवाले हीं । इत्यादि श्राशीवादों का उच्चारण करते हुए गुरु की यजमान खी को पूजा करनी चाहिये। गुरु के लिए उसे श्रपनी शक्ति के श्रतुकूल एक कपिला गाय देनी चाहिये श्रीर प्रणाम कर विदा करना चाहिये ! तत्परचात् पुत्र के समेत सूर्य श्रीर शंकर को प्रणाम कर हवन करने से वचे हुये चरु (हवनीय पदार्थ) का स्वयं भन्त्या करना चाहिये । श्रादिस्य ( सूर्य ) को हमारा नमस्कार है--ऐसा उच्चारण कर प्रणाम करना चाहिये । यही विधान श्राकस्मिक विपत्ति, चित्त व्याकुलता तथा बुरे स्वप्नों के अनिष्ट को भी दूर करने के लिए कहा गया है। सर्वदा करनेवाले को, अपने जन्मदिन का नक्तत्र छोड़कर इस विधान को करना चाहिये । शुक्त पक्त की सप्तमी को शान्ति के लिये जो इस विधान को करता है वह कभी दुःखी नहीं होता । सर्वदा इस विधान के द्वारा मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है । इसी के प्रभाव से सहस्रवाहु ने दस सहस्र वर्षों तक इस पृथ्वी मण्डल का शासन किया। द्विजश्रेष्ठ ! सूर्य भगवान् इस पुरुवपद, पवित्र, दीर्घायु प्रदान करने वाले सप्तमीस्नपन नामक व्रत का विधान वतला कर वहीं पर श्रन्तर्हित हो गये । मैने इन सब उसी सर्वश्रेष्ठ ससमी स्नपन नामक, सभी दुष्ट अहीं को शान्त करने वाले. बालकों के विशेष हितकारी वृत के विधान को तुम से बतलाया है । मनुष्य को आरोग्य की सूर्य से, धन की श्रमित से, ज्ञान की ईश्वर (महादेव जी) से श्रीर मोत्त की जनादेन (भगवान विप्णु) से श्रमिलापा करनी " चाहिये | यह व्रत बहुत बड़े पापों का विनाराक, बालकों का वृद्धि कारक तथा श्रति कल्याग्यकर है, जो कोई थ्रानम्यचित्त होकर इसके विधान को सुनता है, सुनि लोग कहते हैं कि उसे भी सिद्धि मास होती है। ॥१३-४२॥

श्री मात्स्य महाधुरास्य में सप्तमी व्रत माहात्म्य वर्षान नामक घरसठवाँ व्यध्याय समाप्त ॥६८॥

# उनहत्तरवाँ श्रध्याय

मत्स्य ने कहा--प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प के श्रवसर पर स्वयम् महात्मा ब्रह्म ने मन्दराचल पर श्रवस्थित पिनाकथारी शिव से इस प्रकार पृद्धा । ॥१॥

ब्रह्मा ने कहा — देवताओं के स्वामिन् ! देव ! किस प्रकार थोड़ी हो तपस्था से मनुष्यों को आतिय तथा अनन्त पेरवर्य एवं भीन की प्राप्ति हो सकती है ? महादेव ! अयोत्तव ! (जिसका स्वरूप इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यन्त नहीं होता) आप के प्रसाद से कीन-सा ब्रत अज्ञात है ? इस मर्त्यनोक में थोड़ी ही तपस्या द्वारा महत्कल की प्राप्ति जिस ब्रत से हो, उसको हमें बतलाइये । ॥२-३॥

मत्स्य ने कहा-श्रक्षा द्वारा इस प्रकार पूर्वे जाने पर लोकभावन उमापित विश्वारमा शंकर ने मन में प्रीति उत्पन्न करने वाली इस पुनीत कथा को इस प्रकार कहा । ॥४॥

ईश्वर ने कहा-इस तेईसर्वे रथन्तर नामक करण के व्यतीत हो जाने के उपरान्त जब फिर बाराह नामक फरुप होगा श्रीर उसमें वैवस्वत नामक कल्याणकर सातचें मन्वन्तर में श्रद्धाईसवाँ द्वापर नामक युग श्रावेगा, तब उसकी समाप्ति के श्रवसर पर सातों सीकों के बनानेवाले महादेव वासुदेव जनार्दन विष्णु मगवान् संसार का भार दूर करने के लिए महर्षि द्वेपायन, रीहिरोप (क्लराम) तथा केशव-इन तीन मूर्तियों में श्राविर्मृत होंगे । वहीं केशव भगवान् उस समय कंसादि महावलवान् राज्त्सों का बिनाश कर संसार के दु:खों का श्रन्त करेंगे । उनकी पुरी का नाम द्वारावती होगा । इस समय वह कुरास्थली नाम से विख्यात है। जगत्पति शाङ्क धारी केराव के निमित्त हमारे त्रादेश से विश्वकर्मा उस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण करेगा । वह श्रेष्ठ पुरी अनेक दिव्य विम्तियों से सुसम्पन्न होगी । उसी नगरी में भविष्यत्काल में एक बार कभी सभा में अमित कान्तिधारी कैटभासुर के रात्रु भगवान् विप्शु यदुवेशियों, राधा श्रादि सभी लियों, भूरि दिस्तिगा देने वाले राजाश्रों, कुरुविशयों, देवताश्रों तथा गन्धवों द्वारा चारों श्रीर से धिरे हुए सुरोभित होंगे । उसी समय श्रानेक धर्मसम्बन्धी पुरानी कथाश्री के प्रसंग में कथा की समाप्ति पर भीमरीन द्वारा पूछे जाने पर प्रवापी भगवान् उन धर्मी को कहेंगे, जिन्हें आप ने मुस्पसे पूछा है। स्वयम् भगवान् ही उन रहस्यों को प्रकट करनेवाले भी होंगे । ब्रह्मा जी । इस पुनीत धर्म ब्रत के प्रवर्तक तथा करने वाले भी उस समय में बलवान् पाएडुपुत्र बुकोदर भीम ही होंगे। भीम के उदर में मेरे द्वारा प्रदत्त पर वृकनामक तीक्ष्ण श्रमिन निवास करेगा, श्रतः उस धर्मात्मा का नाम वृक्तोदर पड़ेगा । वह श्रीमान् भीमसेन मितमान्, स्वाभिमानी, शीलवान्, महान्, दस सहस्र हाथियों के समान बलवाला, कामदेव के समान सुन्दर तथा अजर (सर्वदा युवक) होगा । धर्मारमा होकर भी उदर में तीक्ष्ण श्राम्न के निवास के कारए। श्रन्य उपवास नतों को करने में श्रसमर्थ जान कर विश्वारमा, जगत्स्वामी भगवान् बासुदेव इस वत को उसे वतलायेंगे। यह श्रेष्ठ वत निखिल यहाँ का फल देने वाला, सम्पूर्ण पापों का विनाशक, समस्त दुष्टों (अहों या राजुओं) को रान्त करने बाला, सभी देववृन्दों द्वारा पूजित, पवित्र से भी पवित्र,

मंगलों को भी मंगल देने वाला, भविष्य से भी श्रति भविष्य तथा प्राचीन से भी श्रति प्राचीन है । श्रर्थात् ऐसा कोई भी वत न तो भूतकाल में था श्रीर न भविष्य में होगा । ॥५-१८॥

वासुदेव ने कहा-महान् भरत कुल में उत्पन्न भीमसेन ! यदि तुम अप्टमी, चतुर्दशी अथवा द्वादशी श्चादि तिथियों में श्रथवा श्रन्यान्य दिनों व नत्त्रज्ञों में उपवास करने में श्रसमर्थ हो तो इस सर्व पापों को दूर करनेवाली पुरुष तिथि को इस विधान द्वारा उपवास रख भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करों । जब माघ महीने में शुक्तपत्त की दशमी तिथि श्रावे तन शरीर में सर्वत्र घी लपेट कर तिलों द्वारा स्नान करना चाहिये। श्रीर उसी प्रकार पवित्रात्मा हो नारायण को नमस्कार है- ऐसा कह विप्णु मगवान् की विधिवत् पूजा करके कृप्ण को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, सर्वात्मा को नमस्कार है-ऐसा कह शिर की, श्रीवत्सधारी की नमस्कार है, वैकुग्ठ को नमस्कार है—ऐसा कह वैकुग्ठ (मगवान् विन्ता) के वक्तस्थल की, शंख धारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले तथा पदा धारण करनेवाले को हमारा नमस्कार है-ऐसा कह नारायण की चारों बाहुओं की कमशः पूजा करनी चाहिये । दामोदर को नमस्कार है-ऐसा कह उदर की, पंचरार को नमस्कार है-ऐसा कह मेह (लिंग) की, सौभाग्य नाथ को ननस्कार है-ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की, भूतधारी को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जानुर्यों की, नील को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जंघार्यों की, विश्वस्रष्टा को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पेरी की पूजा करे। देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है. लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, दुष्टि को नमस्कार है, धृष्टि को नमस्कार है, हि को नमस्कार है, नमस्कार है। विहंगों के स्वामी, वायु के समान येगवाले, विप (सपें) को ज्याकुल करनेवाले पद्मी (गरुड़ ) को हमारा नमस्कार है—ऐसा कहकर गरुड की नित्य पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार गीविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके गन्ध, माला, धूप तथा श्रनेक प्रकार के उत्तम फलों द्वारा उमापति ( शंकर ) तथा गर्गाश की भी पूजा करनी चाहिये । तत्परचात् मौन होकर गाय के दूध वे पकाई हुई खिचड़ी को घी के साथ खाकर बुद्धिमान पुरुष सी पग चले। बरगद अथवा खदिर की दात्न लेकर बुद्धिमान, पुरुप दाँतों को स्वच्छ करे श्रीर श्राचमन कर पूर्व या उत्तर दिशा की श्रीर मुख करके सूर्यास्त हो जाने पर सायंकाल की संध्या करे और यह कहे- नारायण ! श्रापको हमारा नमस्कार है, मैं श्रापको शरण में हूं। इस प्रकार एकादशी को निराहार रहकर भगवान् विप्णु की विधि-वत पूजा कर रात्रि भर उसी प्रकार स्थित रहे श्रीर प्रातःकाल जल वा दुग्य द्वारा स्नान कर श्रेष्ठ शाहागीं द्वारा घी की आहुति दे कर प्रार्थना करे । 'हे पुएडरीकान्त ! यतात्मा होकर मै श्रेष्ट बाह्मणों के साथ द्वादशी को दुग्य का भोजन करूँगा ! श्रापकी कृपा से मेरा यह तत निर्विष्ठ सप्पन्न हो ।' ऐसा कहकर भृति पर ही शयन करे और पुनः इतिहास और पवित्र कथायें छुने । राजन् ! प्रातःकाल होने पर नदी तट पर जाकर मिट्टी लगाकर खुब स्नान करे और पवित्रात्मा होकर पापगढों को छोड़ दे तथा निविपूर्वक सन्ध्या वन्दन कर पितरों को तर्पण दे । श्रनन्तर सातों लोकों के एकमात्र श्रधीश्वर भगवान् ह्रपीकेस को नमस्कार

कर शक्किमान पुरुष श्रपने घर के सामने की श्रीर मएडप की रचना करें ।- राजन् ! मएडप की दस . वा त्याठ हाथ की बनानी चाहिये। राजुसदन ! उस मणडप में चार हाथ प्रमाण की वेदी बनाये ! चार हाथ के प्रमास का उसमें तोरम लगाये । तत्परचात् कलरा की स्थापना करके दिकपालों की पूजा करे । फिर काले मृग चर्म पर श्रवस्थित होकर जल पूर्ण कलग के बिद्र द्वारा निकलती हुई जल की धारा को सारी सत शिर पर धारण करे. उसी प्रकार विप्त्यमगवान के शिर के उत्पर भी देखें की धारा रात मर गिरावे । मग्रहप में श्वरत्नि जितना बड़ा चीन मेखलाओं से सुग्रोभित एक अगृह बनाये । उसका सुख योनि के ब्याकार का बनावे । उसी में ब्रावाणीं द्वारा विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करा कर दक्ष घतं तथा तिलों द्वारा एकामि उपासक की मौति हवन कर मनी मौति गाय के दूध से संयक्त विज्ञान चरु का हुवन करे और छूत की निष्पाव के आधे भगाए। जितनी धारा श्रमिन में गिरावे। है महावीर ! तद्यन्तर तेरह जल कुमों की स्थापना करे, जो अनेक प्रकार के लाघ पदार्थों से युक्त हों. इवेत रंग के वसों से देंके हुए हों, ताँचे के पात्रों से सुरोभित तथा पंचरत से युक्त हों । उस समय उचरामिमुख हो चार ऋगुवेदाच्यायी बाहाणों द्वारा श्राहुति देनी चाहिये । इसके श्रीतिरिक्त यजुर्वेद जानने वाले चार बाहाणों द्वारा रुट का जाप, चार सामवेदाप्रयायी बाक्सणों द्वारा विष्णु का जाप करवाना चाहिये । चारों श्रीर श्रिरिशें को शान्त करने के लिए मांगलिक पाठ करवाने चाहियें । इन बारह बाह्यणों की यस मांला तथा चन्दन आदि पूजा की सामग्री, श्रॅंगूठी, कटक, मुवर्ण निर्मित सूत्र, मुन्दर वस्त, राग्या श्रादि से पूर्वो करनी चाहिये । उक्त कार्य में उपाध्याय (गुरु) को सभी वस्तुएँ द्विगुणित देनी चाहिये । धन की रूपणता नहीं करनी चाहिये । हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ! इसी प्रकार मांगलिक गीत वाधादि करा कर रात विता कर पवित्र श्रातःकाल होने पर उठकर तेरह सुवर्ण द्वारा सुख मान्त पर अलंकृत, दूध देने वाली, शीलवती (सीधी) गीर्ये तेरह कौसे के दोहन पात्रों से युक्त दान देनी चाहियें। उन गीर्यों की ख़री चाँदी द्वारा मड़ी गई हो, बस युक्त हों, चेन्द्रन द्वारा श्रमिसिंचित की गई हों । फिर उन सभी ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक खाद्य तथा भोज्य पदार्थी से तथा अनेक प्रकार के अनों से खूब सन्तुष्ट करके स्वयं विना चार नमक का भीजने कर बिदा करें। उन ब्राह्मणों के पीछे श्रपनी स्त्री तथा पुत्र समेत श्राठ पम चल कर यह प्रार्थना करें - भिरे इस बत में देवाधिदेव क्लेशनाशक भगवान केराव प्रसन्न हों । जिस प्रकार शिव के हृदय में विष्णु स्त्रीर विप्ता के हृदय में शिव निवास करते हैं, जिस प्रकार में इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं देखता हूँ, उसी प्रकार मेरी अथायु का कल्याए हो ।' ऐसा कह कर उन कलगों को गीओं तथा शयनं, आसन श्रादि सभी वस्तुत्रों को, बुद्धिमान् पुरुष उन बाक्षणों के घर पर स्वयमेव पहुँचा दे । यदि बहुतेरी श्रय्यात्रों का श्रमाय हो तो एक खूब मुसज्जित तथा सभी सामित्रयों से युक्त राय्या ब्राह्मण को त्रवस्य देनी चाहिये। नरराार्द्त ! जो विपुत्त समिति की इच्छा करे उसे चाहिये कि वह दिन इतिहास तथा पुराएं श्रादि घार्मिक कथाओं को बाँच कर हा सुनकर जितावे । इसलिए भीममेन 1 तुम भी पराक्रम कर मत्सर एवं क्रोध आदि से . रहित हो इस उत्तम् नत का मत्ती माँति श्रानुष्ठान करो, तुग्हारे स्नेह के कारण ही मैंने इसे वतलाया है। बीर !

तुम्हारे कर लेने के बाद यह नत तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा । जो कल्यागिनी द्वादशी नाम से प्राचीन करुपों में प्रसिद्ध थी, वह श्रव सभी पापों को दूर करने वाली तुम्हारे नाम पर भीमद्वादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महावीरों में श्रेष्ठ ! इस स्कर नामक कल्प में उक्त द्वावशी वत के तुम स्मादि कर्चा बनी, जिसके स्मरण तथा कीर्चन मात्र से सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते है श्रीर करने वाला देवताश्रों का श्राधिपति होता है । इस श्रेष्ठ द्वादशी व्रते की पूर्व जन्म में एक श्रहीर कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या ने श्रति कुतृहल वरा करके अप्तरात्रों के प्रधान पद को प्राप्त किया था, वह इस समय स्वर्ग लोक में उर्वशी के नाम से विख्यात है। वैश्यकुल में उत्पन्न एक दूसरी कन्या ने इसका अनुष्ठान कर पुलोग की कन्या हो कर देवराज इन्द्र की पत्नी के पद को प्राप्त किया । वह वैश्य कत्या जो इस पुराय उत्सव में परिचारिका थी, इस जन्म में मेरी श्रिय पत्नी सत्यमामा है। इस कल्याणमयी तिथि में श्रापनी सहस्र धाराओं द्वारा प्रभासमान सहस्र किरणों वाले भगवान् भास्कर ने प्राचीन काल में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से इस विस्तृत मानुमण्डल तथा वेद शक्ति सम्पन्न गरीर को उन्होंने प्राप्त किया । इसी श्रेष्ठ वत को महेन्द्र प्रमुख वसुत्रों तथा श्रन्यान्य देवतात्रों त्रोर राह्मसों ने भी किया था। इसके श्रेष्ठ फेलर्कि यदि हमारे मुख में करोड़ों जिह्नाएँ हों, तन भी नहीं कह सकता । इस प्रकार कलियुग के पापों को दूर करने वाली श्वनन्त द्वादशी के माह्मत्त्य को यादवेन्द्र वसुदेव के पुत्र भगवान् कृष्णाचन्द्रं भीमसेन से स्वयमेव कहूँगे । इस मर्त्यलोक में जो कोई इसका श्रानुष्ठान करता है, वह इसके पुरुष से त्र्यपर्ने नरेक में गिरे हुए समस्त पितरों को तारता है । चतुरानन ! जो कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रवों को नाश करने वाली तिथि के विधान को सुनता है श्रवथा दूसरों के उपकारार्थ पाठ करता है, वह नरश्रेष्ठ सय प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर तुम्हारी समकत्त्वता प्राप्त करता है। निप्पाप ी जो द्वादरी माघ महीने में प्राचीन काल में कल्यािएानी नाम से पूजित होती थी, वही पायङ्कपुत्र भीमसेन द्वारा करने के जपरान्त अनन्त पुरुष देने वाली भीमद्वादशी के नाम से विख्यात होगी । ॥१६~६५॥

श्री मातस्य महापुराण में भीमद्वादशी व्रत माहात्स्य वर्णन नामक उनहत्त्त्वाँ श्रध्याय समाप्त ॥६१॥

#### सत्तरवाँ ऋध्याय

. . . ब्रह्मा ने कहा—भगवन् । पुराणों में मै वर्णाश्रम धर्म मानने भालों के सदाचार तथा धर्म-राम्यादि के सिद्धान्तों को सुन चुका हूँ, श्रन वेश्यात्रों श्रथवा उन निम्न कोटि की हियों का, जिन्हें द्रव्य द्वारा खरीदा जा सकता है, सदाचार यर्थायत सुनना चाहता हूँ । ॥१॥

ईश्वर ने कहा—कमल से उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मत् ! उसी द्वापर युग में भगवान् वासुदेव छत्पा की सोलह सहस्र लियों होंगी । एक बार वसन्तु ऋतु के समय में कोकिल और अमरों के समूहों से गुआयमान एक सुन्दर तालाव के किनारे, जिसमें खेत रग के कमल खिले हुए होंगे और सुगन्धित हवा वह रही होगी, वे सभी संस्थियां श्वापस में गोष्ठी (बात-बीत) सुख के श्रमुगय में लीन होंगी । उसी समय श्वामुपत्तों से

28

अलंक्टत, मृग के समान सुन्दर नेत्रों वाले, मालती के पुर्णों से शिर को सुरोभित किये, रातुओं के नगरों की जीतनेवाले, सालात कामदेव की भाँति परम रूपवान श्रीमान साम्य तालाव के समीप वाले मार्ग से जाते हुए कामदेव के वाया से ताल उन लियों द्वारा उत्सुक नेत्रों से देखे जायेंगे। साम्य के सुन्दर रूप पर आकर्षित उन सभी क्षियों के मन में इस प्रकार जब काम की बृद्धि हो जायंगी तब जगत्स्वामी भगवान कृत्या अपने ज्ञान चन्न से उन्हें इस प्रकार काम वरा देख कर यह शाप दे देंगे कि — 'मेरे परोन्न में सुम लोगों ने काम लोलुप हो कर ऐसा पाप पूर्ण एवं अधर्ममय कार्य किया है, अतः तुम सब को चोर हर ले जायेंगे।' शाप से अति दुःखित उन गोपियों द्वारा प्रसन्न किये गये मृतमावन अनन्तात्मा बाह्यों के मेमी शांह धारी भगवान वाह्यदेव मिन्य में कल्याया करने वाले और समुद्र से उन क्षियों की दासता छुड़ाने वाले उपदेशों को उन्हें देंगे। 'दाल्य्य नामक ऋषि जिस पुनीत व्रत का उपदेश सुम लोगों को करेंगे, वही व्रत दासता में भी तुम लोगों का उद्धारक होगा।' ऐसा कह द्वारकाधीरा भगवान उन लोगों का आलिंग गन कर वहाँ से चले जायेंगे।' ॥२-१०॥

इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त दुष्टों का संहार कर संसार का मार हटा चुकते पर जब मगवान् केशव स्वर्ग लोक को प्रस्थित हो जायँगे श्रीर मुसलोत्पित से समस्त यदुर्थियों का विनाश हो जायगा तब यदुर्विशयों से विहीन वे कृष्ण की पित्रयाँ दासों द्वारा समुद्र में हर ली जायँगी । रहा कार्य में निमुक्त वीरवर श्र्यकुन भी उस श्रवसर पर पराजित हो जाँगो । इस प्रकार वे कृष्ण की खियाँ उन्ही दासों की खियाँ वन जायँगी श्रीर दास गण उनके साथ सम्मोग करेंगे । ब्रह्म जो । इस प्रकार दासों के घर में शोक तथा दुर्दशा से अस्त होकर वे एक समय वेडी रहेंगी उसी समय महा तपस्त्री योगास्मा दाल्य्य नामक ऋषि वहाँ पर श्राविंगे । ऋषि का वारम्बार प्रणाम कर श्रव्यं से सम्मानित कर श्रनुताप करती हुई वे कृष्ण । खियाँ वहुत विलाप करेंगी । उस समय वे जगत्स्वामी श्रनन्त श्रवराजित श्रपने पृज्य पति भगवान् कृष्णचन्द्र का, द्वारका पुरी की विपुत्त सुल सामग्री का, दिन्य माला चन्दनादि श्रुगार सामग्रियों का, श्रवेक प्रकार के रहाँ से सुशोमित सुन्दर मवनेंं का, दिव्य द्वारकापुरी का, एवं देवताशों के समान सुन्दर श्रपने बच्चों तथा द्वारका निवासियों का स्मरण कर हाय-हाय करने लोंगी श्रीर सुनि के सम्मुल उपस्थित हो कर इस प्रकार सामृहिक रूप में यह प्रशन करेंगी । ॥११-१६॥

िह्मपों ने कहा— 'भगवन् ! चोरों ने बलपूर्वक हम सकों का व्यपहरण कर लिया है, उन नीचों ने हमारे साथ सम्भोग भी कर लिया है ! ऐसी स्वयमें से पतित हम अभागिनों के आप रारणदाता हों ! प्राक्षणदेव ! प्राचीन काल में परम बुद्धिमान भगवान केशव ने इस कार्य के लिए हम लोगों को आप ही की रारण में जाने की आजा दी थी ! तपोधन ! किस घोर पाप कर्म के कारण हम एक बार परमात्मा वृष्ण का संयोग प्राप्त कर्र आज वेश्या धर्म में गिर गई ? हम वेश्याओं के लिए इस स्थिति में जो धर्म कहे गये हों, उन्हें हम लोगों को बतलाइये !' इस प्रकार गोपियों द्वारा पृत्वे जाने पर चैकितायन दाल्म्य ऋपि उन सबों से कहेंगे ! ॥१ ७-१ ६॥

दारम्य ने कहा —गोषियो ! प्राचीन काल में श्राप सभी श्रप्सरा थीं श्रीर सब को सब श्रांन की पुत्री थीं । एक बार मानससरोवर में जब श्राप सभी जलकीड़ा कर रही थीं तो श्राप लोगों के पास देविष नारद जी पहुंचे ! उस समय योगविद नारद को श्राप सर्वों ने प्रणाम नहीं किया प्रखुत गर्वपूर्वक उनसे पृद्धा —नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्णु हम सब के पित हो सकेंगे — इसका हमें उपदेश दीजिए ! पृद्धा —नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्णु हम सब के पित हो सकेंगे — इसका हमें उपदेश दीजिए ! पृद्धा —नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्णु होंगे ! किन्तु श्राप लोगों के दान देने से निरचय श्रीर वैशाख महीने में शुक्त पत्त की द्वादगी तिथि को सुवर्ण की सामित्रयों के दान देने से निरचय ही ग्रन्य जन्म में श्राप सब के पित भगवान विच्णु होंगे ! किन्तु श्राप लोगों ने श्रपने सीन्दर्य श्रीर सीभाग्य के घमंड में श्राकर स्रमते विना प्रणाम किये ही यह प्रवन किया है, सो उसके कारण श्रीव ही भगवान से श्राप सब का वियोग भी हो जायगा ! श्रीर चोरों द्वारा हरी जाकर श्राप सभी वेरयापर्म को प्राप करेंगी !' इस प्रकार काम द्वारा मोहित श्राप सभी नारद श्रीर स्वयम् परम बुद्धिमान् भगवान कृष्ण के श्रमिशापों के कारण समित वेरयाश्रीन में श्राकर फेंसी है । वारांगनाश्रों ! इस समय में जो कुछ कह रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिये । ॥२०-२५॥।

दारम्य ने कहा—मानीनकाल में होनेवाले सेकड़ों देवासुर संमान में देवताओं द्वारा श्रवसर श्रवसर पर मारे गये दानव, श्रासुर तथा रात्तस श्रादि की सैकड़ों, सहस्रों िक्यों से—जिन्हें दूसरे-दूसरे लोगों ने व्याह लिया था श्रथवा जिन्हें वलपूर्वक दूसरों ने उपमुक्त कर लिया था—बोलनेवालों में सर्वश्रेष्ठ देवेरा इन्द्र ने कहा । ॥२६-२७॥

इन्द्र ने फहा—मिक्तमती सुन्दरियो । अन से तुम लोग येरयावृत्ति स्वीकार कर राजधानी अथवा देवमन्दिर आदि सभी स्थलों में निवास करो । राजा लोग तुम्हारे पति के समान हैं और उनके पुत्र भी पति के समान हैं । उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुम सन का कल्याया होगा । जो कोई पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल शुरुक लेकर तुम लोगों के धर जाय, उसकी सदा सेवा करना, चाहे वह दिद अपनी शक्ति के अनुकूल शुरुक लेकर तुम लोगों के धर जाय, उसकी सदा सेवा करना, चाहे वह दिद ही वर्षों न हो, किन्तु दम्भी पुरुषों को छोड़कर । हे सुन्दिरियो ! देवताओं अथवा पितरों के पुरुषपद दिनों के आने पर अपनी शक्ति के अनुकूल गो, पुरुषी, सुवर्ण तथा अल आदि सामिश्रयों का दान करना दिनों के आने पर आपनी शक्ति के अनुकूल गो, पुरुषी, सुवर्ण तथा अल आदि सामिश्रयों का दान करना तथा लाक्षणों की आजा का पालन करना । इसके अतिरिक्त जो कुछ दूसरे अत आदि है उनका भी मै उपदेश कर रहा हूँ । तुम सव विना किसी विकल्प के उनका पालन करना । वे त्रत तुम लोगों को उपदेश कर रहा हूँ । तुम सव विना किसी विकल्प के उनका पालन करना । वे त्रत तुम लोगों को सेसार सागर से उद्धार करने में पर्याप्त सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते सेसार सागर से उद्धार करने में पर्याप्त सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते है । जब सूर्य के दिन हस्त, पुष्प अथवा पुनर्वेत्त नत्रन पड़े तो सभी स्ताम योग्य औपिध्यों द्वारा वार है । जब सूर्य के दिन हस्त, पुष्प अथवा पुनर्वेत्त नत्र पच्च मगवान की विधिवत पूजा करती चाहिये । उद्योगिध का मगस्कार की अधिक समीपता प्राप्त करती है । उस दिन काम को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पेरों की पूजा करके, मोहकारी को नमस्कार है —ऐसा कह दोनों ज्ञांचांचां की पूजा करनी चाहिये । कंदर्गनिधि को नमस्कार है —ऐसा कह तिना की, प्रीतिमान की जंपांचां की पूजा करनी चाहिये । कंदर्गनिधि को नमस्कार है —ऐसा कह तिना की, प्रीतिमान की

155

नमस्कार है-पेसा कह कटि प्रदेश की, सीख्यसमुद को नमस्कार-ऐसा कह नाभि की, वाम को नमस्कार है—ऐसा कह उदर की. इदयेश को नमस्कार है—ऐसा कह इदय की, श्राह्मादकारी को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों स्तनों की, उत्कर्यठ को नमस्कार है, ऐसा कह वैदुग्यठ के वन्न की, श्रानन्दकारी को नमस्कार है-ऐसा कह मुख की, पुष्पचाप को नमस्कार है-ऐसा कह बाएँ श्रंग की, पुष्पवाण को नमस्कार है-ऐसा कह दाहिने थंग की, मानस को नमस्कार है-ऐसा कह मीलि प्रदेश की, विलोल को नमस्कार है-ऐसा कह केरों तथा सर्वीत्मा को नमस्कार है--ऐसा कह देवाधिदेव के सभी श्रंगों की पूजा करनी चाहिये । पाश श्रीर श्रंकरा धारण करनेवाले पीतवस से सुरोभित रांस चक्र तथा गदा से संयुक्त शान्तात्मा शिव को नमस्कार है। कामदेव स्वरूप मगवान, विद्यु को नंगस्कार है, सर्वछक्तिमान को नमस्कार है, प्रीति को नमस्कार है, रति की नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, सभी प्रकार के श्रर्थ तथा सम्पत्तियों को नमस्कार है । इस प्रकार नमस्कार कर कामिनी श्रनंग स्वरूप देवाधिदेव भगवान की सुगंधित द्रव्य, माला, पृष, नैवेद स्त्रादि एजा की सामित्रयों द्वारा विधिवत् पूजन करे । तपरचात् वेदपारगामी विद्वान बाहाए। को बलाकर, जिसका कोई श्रंग विकृत न हो, गन्ध, पुप्प तथा श्रन्य पूजा की सामग्रियों द्वारा पृतित कर शाली के एक सेर चावल को पृत पात्र से युक्त करके दान देना चाहिये और उस समय यह कहना चाहिये---'माघव प्रसन्न होंं? । तदनन्तर बाह्मए को यथेप्सित आहार कराकर 'रित के लिए यह कामदेव के समान हैं!--ऐसा श्रपने चिच में विचार कर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की सभी इच्छाओं को वह विलासिनी ५र्स करे श्रीर हास्य युक्त मीठे वचन योलते हुए उसके लिए श्रनन्य माव से श्रपने को समर्पित कर दे । इस प्रकार रविवार से प्रारम्भ करके इन सत्र विधानों को समाप्त करना चाहिये । सेर मर चायल का दान तो तेरह महीने तक बराबर देते रहना चाहिये । तेरहवाँ महीना श्राने पर भागिनी को चाहिये कि उक्त ब्राह्मण के लिए सभी प्रकार की सामित्रयों से छुरोभित एक विलक्त्रण शैय्या दान करें. जिस पर तिक्या तथा गहे श्रीर ऊपर विद्याने के चादर तथा श्रावरण भी हों । उसी राज्या के साथ प्रदीप, जूता, द्याता. खड़ाऊँ तथा बैठने के त्रासन भी हों । पत्नी के समेत उक्त ब्राह्मण को सुवर्ण के सूत्र, ऋँगूठी, बाजवन्द श्रादि श्रामुपर्णों, सूक्ष्म क्ह्रों, तथा धूप, माला, चन्दनादि सामन्रियों से विधिवत् श्रलंकृत करके गुड़ के घड़े के उत्पर ताँवे के पात्र के त्रासन पर मुवर्शनिर्मित नेत्र पट से ढँके हुए पत्नी के समेत कामदेव की मूर्ति को भी दान दे। मूर्ति काँसे के पात्र, भोजन तथा इन्नुद्रुड से संयुक्त हो। निम्न मंत्र फा उच्चारण करते हुए उसका दान देना चाहिये श्रीर एक दूध देनेवाली गाय भी उसी समय दान करनी चाहिये । है विद्गु भगवान जिस प्रकार में कामदेव तथा केशव में सर्वदा अन्तर (भेद) नहीं देखती, उसी श्रकार सर्वदा मेरी भी सभी इच्छाएँ पूर्ण हों । केशव ! जिस श्रकार त्याप के रारीर से लक्ष्मी अलग हो कर श्रन्यत्र कहीं नहीं आतीं उसी प्रकार देवेश प्रभो ! श्रपने शरीर में सुम्हे भी श्राप सम्मिलित करें ।' तत्परचात् सुवर्णी निर्मित कामदेव की प्रतिमा को ग्रहण करते समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिये कि 'क इदं''' कस्माऽदात्.... इत्यदि वैदिक मंत्र का उच्चारण करें । तत्पश्चात् प्रदिक्तिणा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण की निदा

कर राज्या, श्रासन श्रादि दी गई सभी सामित्रयों को कामिनी उसके घर मिनवा दे । उसके बाद जब कोई बाह्मण रित के लिए रिवचर के दिन घर पर श्राये तो उस समय उसकी भी श्राज्ञा माननी चाहिये श्रीर पर्याप्त श्रादर करना चाहिये ! इस प्रकार से तेरह महीने तक श्रेष्ठ बाह्मणों को यथेप्सित तृप्त करना चाहिये श्रीर उनके चले जाने पर श्रन्य लोगों का रोबन करना चाहिये ! ब्राक्षण की श्राज्ञा से श्रन्य जो कोई रूपवान पुरुष श्रतिथि रूप से घर पर श्रावे, उसकी भी—श्रपने कल्याण की जिस प्रकार कोई हानि न हो, कोई विच्न न पड़े—सेवा करनी चाहिये ! इस प्रकार देव तथा मानव का श्राति थिय यह कर्म, जो ग्राम का संभृति करने वाला है, श्रनुरागपूर्वक करते हुए यथाराकि श्रद्धावन बार इस ब्रत का श्राचरण करना चाहिये ! विरोप कर पुम लोगों के लाम के लिए ही मैंने इस ब्रत के विधान को बतलाया है । इसके सर्वेदा पालन करने से मर्स्यलीक में वेदयाशों को श्रवर्म का दोप नहीं लगता ! ।।२८-६१।।

प्राचीन काल में इन्द्र ने उन दानव पित्रयों के लिए जिस ब्रत की बतलाया था उसी को में (दालम्य) ने आप लोगों से कहा है, इस अवस्था में थे ही सब निवम आप लोगों के लिए भी उपकारक होंगे। गोपियो। करवाणी वारिक्ष्यों के समस्त पापों को दूर करने वाले अनन्त फल दायक इस नियम को मेंने आप लोगों से कहा है, इसका अवस्य पालन की जिये। जो कोई सुन्दरी चेश्या इस ब्रत का अलंड तथा अरोप (सम्पूर्ण विधियों समेत) रूप से पालन करती है वह माधव के वैकुएठ लोक में सुर्योगित होती है और सम्पूर्ण देव वृन्दों द्वारा पृजित होकर विष्णु भगवान् के परमानन्द दायक पद को भी भास करती है। ॥६२-६३॥

श्री भगवान् ने महा—इस प्रकार तपस्वी दालम्य जी उस समय उन गोपियों को बारिक्यों के इस पुनीत व्रत का उपदेश कर के श्रापने स्थान को चले जायँगे श्रीर उनके जाने के पश्चाल् वे सब गोपियाँ देवरबों द्वारा इस व्रत का श्राविकल रूप में श्रानुष्ठान करेंगी। ॥६४॥

श्री मात्स्य महापुराण् में त्रानद्भदान वत विधान एवं माहात्म्य वर्णन नामक सत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥७०॥

#### इकहत्तरवाँ ऋध्याय

न्नहा ने फहा—सन के उपर कृपा करनेवाले देव! मोह (श्रज्ञान वा श्रम) से व्यथवा मद (श्रहंकार) से जो कोई पुरुष किसी परकीय स्त्री के साथ समागम करता है, उसकी निष्कृति के लिए भी कोई उपाय वतलाइये। मगवन्! इस मर्त्यलोक में पुरुष को अथवा स्त्री को जिस उपाय से विरह, शोक, व्याधि, भय श्रादि न हों उस बत को भी हमें बतलाइये। ॥१—२॥

श्री भगवान् ने कहा — त्रका जी ! श्रावण महीने की कृष्णपन की द्वितीया तिथि को ह्यीर सागर में भगवान् मधुसद्दन केशव श्रापनी श्रियतमा लक्ष्मी के साथ निवास करते है श्रातः उक्त तिथि को सात सौ कहप तक फल देनेवाले गी, भृमि तथा सुवर्ण का दान देकर गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य सभी मनोर्खों को प्राप्त करता है । वह अग्रत्यरायन नामक द्वितीया कही जाती है, उसमें विधिवृर्वक इन मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान् की पृजा करनी चाहिये । ॥३-५॥

'श्रीवत्स को धारण करनेवाले, श्री के कान्त, श्री धामन् । श्रीपते । अन्यय । धर्म, अर्थ तथा काम को देनेवाली मेरी गृहस्थी त्रापक्षी कृपा से कभी नष्ट न हो । पुरुषों में श्रेष्ठ ! मेरे घर से ऋति अथवा इष्ट देवताओं का कभी अभाव न हो; मेरे पितरों का अभाव न हो, हमारे पति-पत्रों के मध्य में कभी वियोग न हो। देव 1 जिस प्रकार श्राप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार हे देव 1 हमारा भी मी-सम्बन्ध कभी सण्डित न हो ! बरदान देनेवाले ! जिस प्रकार स्थाप लक्ष्मी से स्प्रशून्य (युक्त) राय्या पर रायन करते हैं. उसी महार मधुन्दन ! मेरी भी राय्या सर्वदा खरान्य रहे ।' इस प्रकार प्रार्थना कर गायन, वाद्य तथा मांगलिक राज्यों के बीच देवाधिदेव का संकीर्तन करना चाहिये । जो सभी प्रकार के गायन बाद खादि का प्रवन्य कराने में खसमर्थ हो, उसे देवल घगटा ही बजवाना चाहिये; स्टोंफि खसमर्थ के लिए प्रयुश ही सभी याजे के समान माना गया है । इस प्रकार यंजमान विधिपूर्वक गोविन्द की पुजा करके विना तेल लगाये ही स्नान करें । रात में भोजन तब तक विना चार नमक के करना चाहिये. जब तक यह श्रमुष्टान चार वार न हो जाय । तत्परचात् प्रातःकाल होने पर लक्ष्मीपति विष्णु मगवान् की मति से संयुक्त दीप. यन पात्र थादि थावस्यक सामिधयां समेत एक विलत्ताण रास्या, जो सहाऊँ, जुता, छाता. चैंबर. श्रासन तथा अन्यान्य अभीष्ट सामिषयों से युक्त हो, स्वेत रंग के पुष्प तथा वस्त्र से सरोमित हो, तकिया तथा गई लगे हों, यथाराकि अनेक प्रकार के फल, आमूपण तथा अकादि भी रखे गये हो. एक कुटुम्बताले विप्णु के उपासक बेदन सदाचार सम्पन्न श्रविकृत श्रंगों वाले ब्राह्मए की दान देनी चाहिये। उसी शैष्या पर विठाकर द्विज दम्पत्ति को विधिपूर्वक श्रतंकारों से श्रतंकृत कर पत्नी के लिए लाद्य सामप्रियों के समेत मोजनादि के पात्र तथा पुरुष (ब्राह्मए) के लिए सभी सामप्रियों से संयुक्त सुवर्ग निर्मित देवाधिदेव की प्रतिमा, जो जल कुम्म से दुक्त हो, दान देनी चाहिये। इस अकार जो कोई पुरुष विष्णुभगवान् के श्रश्रम्यरायन नामक इस पुनीत व्रत का श्रनुष्ठान कृपण्ता छोड कर 'तथा विप्ताभगवान् में घ्यान लगाकर करता है, उसे कभी पत्री का वियोग नहीं होता । स्त्री यदि करती है तो वह कमी विधवा नहीं होती । ब्रह्मा जी ! जब तक जगत् में चन्द्रमा, सूर्य श्रीर तारे विद्यमान रहते हैं तब तक उक्त दम्पति कभी कुरूप अथवा शोकाकुल नहीं होते । पितामह ! उनके पुत्र, पशु, रहादि धन कभी नष्ट नहीं होते । इस श्रश्-यशयन नामक वत को करने वाला पुरुष सात सहस्र सात सी कल्प पर्यन्त विष्णा मगवान् के लोक में पृजित होता है। ॥६-२०॥

श्री मात्स्य महापुरास्य में श्रश्न्यशयन त्रत माहात्स्य वर्गान नामक इक्हत्त्वों श्रव्याय समाप्त ॥७१॥

### वहत्तरवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने फहा—िपतामह ! त्राय भविष्य में घटित होने वाले रूप तथा सम्पत्ति को देने वाले एक त्रान्य व्रत ब्रतान्त को सुनी । उसी द्वापर नामक थुग के त्रान्तिम भाग में महिष पिप्पलाद का थुधिष्टिर त्रादि पाएडवों के साथ सुन्दर संवाद होगा । उस समय नैमिपारस्य में रहने वाले सपीनिष्ठ पिप्पलाद नामक महासुनि के पास जाकर परम धर्मारमा धर्मराज के पुत्र युधिष्टिर एक प्रश्न पूर्वेगे । ॥१-२॥

युधिष्टिर ने कहा—िकस प्रकार मनुष्यं श्रारोग्य, ऐरवर्य, धर्म में मति, गति, श्रव्यंगता (किसी श्रंग की श्रहीनता) एवं शिव तथा विन्तु में श्रनुषम भक्ति प्राप्त कर सकता है ? ॥२॥

ईश्वर ने कहा—ज्ञहाजी ! इस प्रकार युधिष्ठिर के पूछने पर परम युद्धिमान् पिप्पलाद जी का जो उत्तर होगा, वह ऐसा होगा । परम धार्मिक ऋषि पिप्पलाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जो कुछ कहेंगे उसे श्राप सुनिये । ॥१॥

विष्पलाद ने कहा -- 'भद्र ! त्रापने बड़ा श्रन्छा विषय छेड़ दिया है, श्रव उसे में श्राप से वतला रहा हूँ ।' ऐसा कह कर ऋषि राजा युधिन्तिर को परम पुनीत श्रंगार नामक श्रत का उपदेश देंगे । युधिष्ठिर! इस मर्त्यलोक में भी इस प्राचीन इतिहास की चर्चा लोग करते हैं, जिसमें विरोचन श्रीर परम बुद्धिमान् मृगुनन्दन शुक्त का संवाद हुन्ना था। एक बार प्रह्लाद के सोलह वर्षीय पुत्र विरोचन की, जो रूप तथा कान्ति में ससार में सब से श्रिधिक था, देखकर मृगुनन्दन शुक्त हँसने लगे। श्रीर विरोचन से बोले—'महाबाहु विरोचन ! तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार शुक्त को हँसते हुए देख कर देवताओं के रात्रु विरोचन ने उनके हँसने का कारण पूछते हुए कहा---'ब्रह्मन् ! श्राप ने किस प्रयोजन से यह श्राकिस्मिक हास्य किया है १ श्रीर किस लिए मुभ्ते 'धन्य' धन्य' कहा है १ इसका कारण मुभ्ते बतलाइये। इस प्रकार पूछने पर विरोचन से बोलने वालों में परम श्रेष्ठ शुक्र ने कहा-नत के माहात्म्य से परम श्राश्चर्यचिकत होकर मैंने यह हास्य किया है । सुनिये । प्राचीन काल में दत्त के विनाशार्थ परम कुद्ध, शृल घारण करने वाले भगवान् शकर के महा भयानक मुख प्रदेश के ऊपर ललाट से एक पसीने की बूँद नीचे की श्रीर गिरी । जिसने सातों पाताल लोकों का भेदन कर सातों महासमुद्रों को महनसात् कर दिया. श्रीर श्रनेक मुख श्रीर नेत्र घारण कर भीपण जलती हुई त्राग की लपटों की मॉति भयानक, दस सहस्र पैर श्रौर हार्थों को धारण कर वीरमद्र के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार दत्त का यज्ञ विघ्वस कर. पुनः मृतल से उत्पन्न हो तीनों लोकों को जलाने का उपक्रम करते हुए उसे शिव ने रोक दिया । शिव ने कहा-'वीरमद ! तुम दत्त के यज्ञ का विनारा कर चुके, श्रव इस लोक को जलाने वाले श्रवने कर कार्य को बन्द कर दो । तुम सभी महों के प्रथम शान्ति प्रदाता बनो, मेरे वरदान से मनुष्य तुम्हारा दर्शन श्रीर पूजन करेंगे । पृथ्वी के पुत्र । तुम श्रमारक के नाम से प्रसिद्ध होत्रोगे श्रीर समस्त देव लोक में तुम्हारा श्रद्धितीय रूप होगा । जो मनुष्य तुम्हारे दिन चतुर्थी तिथि होने पर तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें श्रनन्त रूप, श्रारोग्य

एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ' शिव के ऐसा कहने पर इच्छानुकूल रूप भारण करनेवाले वीरमद्र सचमुच शान्त हो गये। राजन् ! उसी ज्ञण् पुनः उत्सन हो कर उन्होंने महीं का स्थान प्राप्त किया। एक बार कभी उनके लिए किये गये। उक्त श्रेष्ठ पूजन, अर्थवान आदि पुनीत अनुज्ञानों को दाद (सेवक) रूप में नियुक्त होकर आप ने देख लिया था इसी लिए देवताओं के शतु कुल में उत्सव होकर इस जन्म में आप इतने रूपचान हुए। आप की रुचि बहुमुली एवं दूर गामिनी है। अतः देवता तथा दानव सभी आपको विरोचन नाम से कहते हैं। शतु हारा किये गये यत को केवल देखने मात्र से माध आप की इस अद्मुत रूप सम्पित को देखकर में आरक्य में पढ़ गया। इसी लिए आपको मेंने धन्य-धन्य भी कहा। पन्य है इस अत का माहात्य, जिसके केवल देखने मात्र से इस प्रकार सुन्दर रूप प्राप्त होता है। उसके करने वाले के लिए फिर कहना ही बगा है ? दितिशुत्र ! घरणीसुत मंगल के उक्त यत्र में गोदान आदि कर्मों को सम्पत्त कराते समय आपने मिक एवं निश्च के भागों से देशा था खतः उक्त पुग्न के प्रभाव से आप की यह सुन्दर आहति देत्य के गर्भ हारा हुई। ॥५-२३॥

ईश्वर ने कहा-महात्मा भागव (शुक्त) की ऐसी बार्ते सुनकर श्रद्धाद पुत्र बीर विरोचन ने विश्मित होकर पूछा । ॥२॥।

विरोचन ने फ़दा—मगवन् । श्रव में उक्त श्रंगारक त्रत को मली भौति धुनना चाहता हैं; जिसमें दिये गये दान को पूर्व जन्म में मेंने देखा था। उस श्रेष्ठ त्रत के माहास्य तथा विधि को श्राप यथार्थ रूप में मुमसे वतलाइये। इस प्रकार विरोचन की वार्ते सुनकर शुक्त ने पुनः विस्तारपूर्वक उनसे कहा। शरू-२६॥

शुक्त ने कहा — हे दानव ! जब कभी मंगल के दिन चतुर्थी तिथि पड़े तब उस दिन पद्मराग (लाल रंग की मिए, मूँगा) को पहिन कर मिट्टी लगाकर स्नान करे । और उत्तरामिप्पल हो वेठ कर 'श्रमिम् पी दिवो ....... इत्यादि मंत्र का पाठ करे । शह को चाहिये कि यह चुपचाप, भोग से रहित होकर विना कुछ खाये पिये केवल मंगल का स्मरण करे । तदनन्तर स्यास्त हो जाने पर गोवर से श्राँगन को खूब लीप पीत कर चारों श्रोर से श्रम्त, पुष्प श्रीर माला श्रादि से सुरोगित करे । फिर पूजा करके केसर द्वारा श्राठ पत्तों वाले एक कमल को श्राँगन में लिखे (चित्र वनाये) । केसर के श्रमाव में लाल बन्दन (देवी वन्दन) का विचान है । चार करवे, जो श्रमेक प्रकार के मस्य तथा भोज्य पदार्थों से युक्त हों, लाल रंग वाले साठी धान के बावल श्रीर पमराग से संयुक्त हों, श्राँगन के चारों कोनों में स्थापित करे श्रीर उसी प्रकार चारों श्रोर विविध प्रकार के फल, गन्ध, माला श्रादि पूजा की सामिययों को भी यथास्थान रले । तदुपरान्त एक कपिला गाय की, जिसकी सींग सुवर्ण से तथा सुर चौंदी से मढ़े गये हों, बखड़े तथा काँसे की बनी हुई दोहनी भी साथ हो, विधि पूर्वक पूजा करके दान दे । इसी प्रकार लाल रंग के ब्रथम की भी, जो सरल स्वभाव का हो, पूजा करनी चाहिये। सात प्रकार के वर्तों से सुक्त ग्रम साथ हो। उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित श्रित बिसत्त चार सुवार्थों वाली मगवान की सर्ति, जो सुवर्णम्य पात्र में रखी गई हो, और वह पात्र

गुड़ के ऊपर हो और धी से युक्त हो, दान करें। इन सामिग्रयों को समस्त यहां के विधान जाननेवाले, जिलेन्द्रिय, सत्पात्र, गीलवान, उत्तम कुलवाले कुटुमी एव श्रेष्ठ नाक्षण को हाथ ओड़कर मिलिग्र्सिक दान देना चाहिये, किसी दम्मी (होंगी) को यह दान नहीं देना चाहिये। दान देने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिये। 'है पृथ्वी के पुत्र! तिराह्मारी शंकर के स्वेद-विन्दु से उत्पन्न होने वाले! महामाग्य-शाली! मैं सौन्दर्य प्राप्त करने की श्रमिलापा से श्रापक्षी श्ररण में श्राया हैं, श्राप को मेरा नमस्कार है, मेरे अर्ध्य को प्रहण कीजिये। इस मंत्र द्वारा रक्त चन्दन मिश्रित जल का श्रध्य देकर लाल रंग की माला तथा वखादि द्वारा श्रेष्ठ जाक्षण की पूजा करनी चाहिये। पदचात् उसी मंत्र का उच्चारण कर श्रपमी शक्ति के श्रमुकुल एक गाय श्रीर वेल के समेत भीन की मूर्ति तथा सम्पूर्ण सामिग्रयों समेत एक श्रय्या भी शाक्षण को दान देनी चाहिये। लोक में उसे जो-जो बस्तुएँ विशेष इप्ट हों, श्रपने घर में भी जो वस्तु विशेष प्रिय हो, उन्हें भी श्रम्य रूप में गाप्त करने की श्रमिलापा से ग्रुणवान ज़ाक्षण को दान देना चाहिये। तत्रश्चात् प्रहित्यण कर श्रेष्ठ जाक्षण को विदाक्तर रात में घृत के साथ विना नमक का मोजन करना चाहिये। वो कोई पुरुष भक्ति से इस श्रंगारक वत का श्राठ वार श्रथन चार वार श्रमुक्तन करता है, उसे जो पुरुष मिलता है उसके में श्राप से वतला रहा हूँ। वह प्राणी प्रत्येक जन्म में सीन्दर्य तथा सीमाग्य से सम्बत, विन्तु श्रथवा चित्र का कर होकर सातों द्वीगें का स्वामी होता है श्रीर इसी के ममाव से सात सहस्र करण पर्यन्त श्रिव के लोक में पृत्रित होता है। इसलिए दैस्तेन्द्र ! ग्रुम भी इस वत का श्राव्यक्त करो। ॥२९०-१३॥

पिप्पलाद ने फ़हा — राजन ! इस प्रकार की वार्ते कह भूगुनन्दन शुक्त चले गये, दैत्यराज विरोचन ने सभी विधियों समेत उक्त ब्रत का श्रमुख्यान किया । राजन ! तुम भी इन सब विधियों समेत उक्त ब्रत को सम्पन्न करों, क्योंकि वेद के जानने वाले लोग इसका श्राद्यय फल बतलाते हैं । ॥४४॥

ईश्वर ने कट्टा — अद्भुत पराक्षमपूर्ण कार्यों को करने वाले शुधिष्ठिर ने 'ऐसा ही कहँगा' कह कर महिंप पिप्पलाद की विधिपूर्वक पूजा कर उनके वचन को पूरा किया। जो कोई पुरुप इस छतान्त को अनन्यवित होकर छनता है, भगवान् उसकी भी मनोरथ-सिद्धि करते हैं। ॥४५॥

श्री मात्स्य महापुराण में अङ्गारक व्रत माहात्त्व वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७२॥

### तिहत्तरवाँ ऋध्याय

पिप्पलाद ने फड़ा—म्पाल ! श्रव इसके बाद तुम विपरीत शुक्र की शान्ति के उपायों को सुनो । इस मर्त्यलोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा के श्रारम्भ एव समाप्ति पर सुवर्श के चाँदी के श्रथवा काँसे के वने हुए पात्र में, जो रवेत रंग के पुप्प तथा वस्त्र से सुशीमित एवं रवेत रंग के चावल से मरा हुआ हो, चाँदी की वनी हुई, शुक्र की मतिमा, जो रवेत रंग की मोती से शुक्त हो, स्थापित कर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर सामवेद के श्रथ्ययन करने वाले ब्राह्मण को दान देना चाहिये। 'समूर्य लोकों के

स्वामी । भूगुनन्दन ! आपको हमारा ननस्कार है, हमारे सम्पूर्ण मनोर्थों को सिद्ध करने के लिए आप इस अर्घ्य को अहण कीजिये, आपको हमारा नमस्कार है । भारत ! यात्रा आदि कार्यों में जब प्रतिकृत दिशा में शुक्र का उदय हो तब उपर्युक्त विधान को करने से मनुष्य अपने सम्पूर्ण मनोर्थों को पाछ करता है और विप्तु के लोक में पृजित होता है । जब तक शुक्र की यह पूजा मंगिलिक पुष्प, बड़ा, पूड़ी, गेहें और चना द्वारा नहीं की जाती तब तक धर्म अर्थ तथा काम की इच्छा करने वाले मनुष्य को अपनी सिद्धि के लिए आहार नहीं अहण करना चाहिये ! युपिष्टिर ! अब में युहस्पित की पूजा का विधान बतला रहा हूँ ! सुवर्ण निर्मित पात्र में सुवर्ण के वने हुए देवराज इन्द्र के पुरोहित युहस्पित की पीले रंग के पुष्प तथा पीले वल से सुशोभित कर स्थापित करे ! और स्वयम सरसों पत्तारा और पीपन के संयोग से पंचान्य मिश्रित जल द्वारा स्नान कर पीले रंग के चन्दन एवं अंगरागादि तथा वल को भारण कर धृत का हवन करे और जाक्रण को प्रणाम कर गाय के सिहत उक्त पतिमा आदि वस्तुएँ दान दे ! और प्रार्थना करे 'अंगिरा गोजीत्यल ! वावपते ! बृहस्पते ! आप को हमारा नमस्कार है ! कूर् महीं द्वारा पीडित व्यक्तिमों को अमृत के समान फल देने वाले आप को हमारा वारम्वार नमस्कार है ! कुर महीं द्वारा पीडित व्यक्तिमों को समय बाजाओं में अथवा अप्युद्ध के कार्यों में बृहस्पिन की पूजा करने से मनुष्य सभी मनोर्यों को प्राप्त करता है ! ॥१-११॥

श्री मात्त्य महापुराण् में गुरु-शुक्र पृजा विधि नामक तिहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥७३॥

### चौहत्तरवाँ अध्याय

ब्रह्मा ने कहा — संसार सागर से पार करने वाले ! भगवन् ! स्वर्ग, व्यारोध्य तथा व्यानन्द को देने वाले किसी क्षन्य वत को व्यव हमें वतलाइये । ॥१॥

ईदबर ने कहा— स्था में सूर्य सम्बन्धी (रिविवार को पढ़ने वाले) धर्म (ब्रत) को स्थाप से बतला रहा हूँ। जो लोक में कल्याए सबमी, विशोक ससमी, फलाद्या (फलों से समृद्ध) ससमी, पाप-नाशिनी ससमी, पुगयनदा गर्करा ससमी, कमल सबमी, पुगयमयी मन्द्रार ससमी तथा कल्याए दायिनी शुम ससमी के नाम से स्थात हैं। ये सभी सप्तिमियाँ देवताओं तथा आरिपों द्वारा पृजित तथा अनन्त फल देने वाली कही जाती हैं। इन सबों के विधान में कमगरः अविकल रूप में आप को बतला रहा हूँ। जब शुक्ल पत्त की सप्तिमी विधि को रिविधार का दिन पढ़े तो वह सप्तमी तिथि कल्यािएनी नाम से पुकारी जाती है, और विजया भी उसी का नाम है। उक्त तिथि में माताकाल उठकर गाय के दूध से स्नान करे और श्वेत रंग का वक्त पहिन कर अन्तां हारा पूर्विभिष्ठल हो आठ पत्तों वाले एक कमल का चित्र बनाये और उसके मध्य भाग में उसी आकार की काियांत (पद्म का निचला भाग, बीजकोप) भी बनाये। तदुपगन्त पुण्य तथा अन्तां से चारों और कमगर देविधिदेव (सूर्य) का विज्यास करे। प्रथमतः पूर्व दिशा की और

तपन को नमस्कार है, अभि कोए में मार्तगढ को, दिलाए दिशा में दिवाकर को, नैक्ट्रिय कीए में विधाता को, पश्चिम में वरुण को, वायुकोण में भास्कर को, उत्तर दिशा में विकर्त्तन को श्रीर श्राठवें दल में रिव को नमस्कार है। त्रादि मध्य श्रीर अन्त सभी स्थलों में परमात्मा को हमारा नमस्कार स्वीकार हो'—इन मत्रों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर नमस्कार करने के उपरान्त शुभ स्वच्छ स्वेत रंग के वर्छ, फल, खाद्य सामग्री, पूप, माला तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक गुड तथा लवण द्वारा मग्डप में सुशोभित बालुका की वेदी पर सप्त महा व्याहतियों (म् सुव स्व श्रादि) का उच्चारण कर श्रेष्ठ बाह्मगीं की पूजा कर विसर्जन करे । अपनी शक्ति के अनुकूल भक्तिपूर्वक गुड़ दुभ्व तथा घृत से पूजा कर तिल सहित पात्र तथा सुगर्ण ब्राह्मए को दान दे। इस प्रकार नियम (वत) करने वाले को चाहिये कि रात्रि में शयन कर दूसरे दिन पात काल उठकर श्रपना स्नान तथा जप श्रादि समाप्त कर ब्राह्मणों के साथ घृत तथा दुग्ध से बने हुए पदार्थ का मोजन करे तथा मोजन के उपरान्त वेदज्ञ, विङाल के समान कपट व्यवहार न करने वाले त्राक्षाण को सुवर्ण समेत घृतपूर्ण पात्र श्रोर जल का पात्र दान देना चाहिये । उस समय कहे---'मेरे इस बत में परमातमा सूर्य भगवान् प्रसन्न हों ।' इस विधि से महीने-महीने इस बत का पालन करे । तेरहवाँ महीना श्राने पर तेरह ग्रीएँ दान दे, जिनके प्रत्येक श्रग वस्त्र तथा श्रलकार से सुरोभित हों, सुखमाग सुवर्ण द्वारा अलकृत हों श्रीर सब की सब दूध देने वाली हों 1 धन हीन पुरुष को चाहिये कि वह गर्व रहित हो एक ही गाय का दान दे। इस बत में कृपगाता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जो श्रज्ञान से कज़्सी करता है वह नीचे गिर जाता है। इस उपर्युक्त विधि से जो कोई पुरुष कल्याग्यसप्तमी का अनुष्ठान करता हे, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर सूर्य के लोक में पृजित होता है, इस लोक में भी वह अवनन्त आयु श्रारोग्य तथा ऐशवर्य की प्राप्ति करता है । यह कल्याणसप्तमी सर्वदा सम्पूर्ण पापों को हरनेवाली, सभी देवतात्र्यों द्वारा पृजित एव सभी दुष्ट महीं के उपदर्वों को शान्त करनेवाली हे । इस अनन्त फल देने वाली कल्याण सप्तमी के वृतान्त को जो कोई सुनता है त्राथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण पार्पों से छुटकारा पाता है। ॥२-२०॥

श्रीमात्स्य महापुराख में कल्याखासन्तमी वत विधि वर्णन नामक चौहचरवाँ अध्याय समाप्त ॥७४॥

#### <del>्र----</del> पचहत्तरवाँ ऋध्याय

ईटबर ने कहा—मुनिपुगव ! उसी प्रकार पुरायदायिनी विशोक सप्तमी को मैं आपसे बतला रहा हूँ, विसका वन रसकर मनुष्य इस लोक में कभी शोक मम्न नहीं होता । माध के महीने में शुक्ल पत्त की पड़ी तिथि को काले तिलों हारा स्नान कर दन्त धावन करके खिचड़ी खाय और रात में पुरायता के नियमों का पालन कर ब्रह्मचारी की मोति रहे । प्रात काल उठमर स्नान जप आदि नित्य कमों को कर पवित्र हो सुवर्ष का कमस बनाकर सूर्य को गमस्कार है—ऐसा कह लाल कनेर के पुष्पों तथा लाल राम के

्वी वर्ली से उनकी पूजा करें । श्रीर प्रार्थना करे—'श्रादित्य ! जिस प्रकार श्रापही के द्वारा यह समस्त जगत् ग्रोक रहित है, उसी प्रकार में भी शोक रहित होऊँ श्रीर प्रत्येक जन्म में मुस्ने श्रापकी भिक्त प्राप्त हो । इस प्रकार पटी तिथि में ही सूर्य की पूजा कर बायपों को भी मिक्तपूर्वक पूजा करनी चाहिये । रात्रि में गो मूत्र का प्रारान कर रायन करे श्रीर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से श्रवकार प्राप्त कर बायपों को गुड़ युक्त पात्र के समेत श्रव द्वारा पूजा करे । उसी प्रकार मिक्त पूर्वक दो श्रीर वन्त तथा वह कमल भी बात्रपा को दान कर देना चाहिये । सप्तमी तिथि में मीन धारण कर विना तेल तथा नमक का भोजन कर रायदि की इच्छा रखने वाले को पुराणों का श्रवण करना चाहिये । इस प्रकार उपयुक्त विधि पूर्वक दोनों—श्रवण तथा ग्राह्म—पन्तों में तब तक यह विधान करे जब तक पुनः माध मास की श्रुक्त सप्तमी न श्रा जाय । इस बत की समाप्ति होने पर सुवर्ग निर्मित कमल के साथ एक कलश दान देना चाहिये । सभी सामप्रियों समेत एक राय्या तथा दूध देने वाली एक कपिला गाय भी देनी चाहिये । इस विधि से जो कोई पुरुष श्रवणाता व्योडकर इस विशोकतन्तमी नामक बत का पालन करता है वह श्रेष्ट गति प्राप्त करता है । श्रीर शत कीटि सहल जन्म तक रोग तथा दारिहय से रहित हो शोकाकुल नहीं होता श्रीर जिस जिस मनोरथ की चिन्तना करता है उसे विभुल रूप में प्रप्त करता है । जो व्यक्ति निक्काम मात्र से करता है वह परव्रक्ष को प्राप्त करता है । जो कोई इस विशोक्त सप्तमी के इतान्त को सुनता है श्रयवा पाठ करता है, यह भी इन्द्र लोक को प्राप्त करता है श्रीर कमी दुःशी नहीं होता ।।।१-१२॥

श्री मात्स्य महापुराण में विशोकसप्तमी व्रत माहात्म्य वर्शन नामक पचहत्त्त्वाँ श्राध्याय समाप्त ॥७५॥

### छिहत्तरवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा— श्रम्य फलसप्तमी नामक श्रान्य भत को भी में बतला रहा हूँ, जिसका टप-वास रखकर मनुष्य पाप से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक का श्राधिकारी होता है। मार्गरीप (श्रमहन) के श्रुम महीने में समुमी तिथि को नियमपूर्वक उपवास रखकर मुवर्ण का कमल बनाये श्रीर उसे राक्कर के साथ छुटुम्बले श्राक्षण को दान दें। फिर धर्म की मर्यादा जाननेवाले पुरुप को चाहिये कि वह एक पल (चार तोले) मर सुवर्ण की सूर्व की मूर्ति बनवाये श्रीर उसे सायकाल की बेला में 'ग्रम्म पर सूर्य प्रसन्त हो' यह कहकर दान करें। फिर श्रम्थमी तिथि को श्राक्षणों की विधिपूर्वक पूजा करके दुग्व का मोजन देकर स्वयं फल का शत तब तक करे जब तक छुट्ण पल की श्रम्थमी न श्रा जाव। उस श्रम्भी तिथि को भी इसी क्रम से विधिपूर्वक उपवास रखकर उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित कमल के साथ सुवर्ण फल दे वो रावकर गुक्त पात्र, बल श्रीर पुष्प श्रादि सामियों से ग्रुक्त हो। इस प्रकार पूरे वर्ष भर दोनों— छुट्ण तथा शुक्त — श्रम्मपियों को कमराः उपवास रखकर सभी बस्तुर दान देकर सूर्य के सन्त्र का उच्चारण करें। 'मानु, श्रुक्त, रिव, बहा, सूर्य, शुक्त, हिर, रिव, श्रीमान, विभावसु, तथा श्रीर बरुए प्रसन हों ।' प्रत्येक महीने की सम्रमी तिथि को इन्हों नामों में से क्रमशः एक एक नाम ले । प्रत्येक पत्त में इस व्रत को करते समय फल का दान भी करना चाहिये । इस प्रकार व्रत की समाप्ति हो जाने पर व्रक्ष तथा आम्प्रणों द्वारा एक ब्राह्मण दग्पित की पूजा करनी चाहिये, श्रीर खुवर्ण निर्मित कमल के दलों से युक्त शकर से मरा हुआ कलश का दान भी देना चाहिये । उस समय प्रार्थना करे— भगवन सूर्य । जिस प्रकार सर्वदा आपके भक्तों के मनोर्थ निष्फल नहीं होते उसी प्रकार सात जन्म तक सुभों भी अनन्त फलों की प्राप्ति हो' इस अनन्त फल देनेवाली फलसस्रमी को जो कोई करता है वह सम्पूर्ण पाणें से छुटकारा प्राप्तकर विशुद्धात्मा हो सूर्य लोक में पूजित होता है । उस व्यक्ति के मदिरापान आदि निन्दित कर्म— वे चाहे इस जन्म के हों अथवा पुराने जन्म के हों— नष्ट हो जाते हैं, जो इस पुनीत व्रत का अनुष्ठान करता है । इस फलसप्तिमी नामक व्रत का अनुष्ठान करतेवाला पुरुष सर्वद्वा रोगों से विद्युक्त रह अपनी इक्कोस बीती हुई और भविष्य में होनेवाली पीड़ियों के पुरुषों को संसार सागर से पार उतारता है । जो इस वृतान्त को सुनता है अथवा पढ़ता है वह भी कल्याण प्राप्त करता है । ॥१-२२॥

श्री मात्स्य महापुराण् में फलसप्तमी वृत विधान वर्णनः नामक ब्रिहत्तरवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥७६॥

### सतहत्तरवाँ अध्याय

ईश्वर ने कहा — अव पार्ग को नारा करनेवाली रार्करा नामक सप्तमी को बतला रहा हूँ, जिसके प्रभाव से अनन्त आयु, आरोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । वैराख महीने के शुक्र पत्त में सप्तमी तिथि को निवमपूर्वक वत रखकर प्रातःकाल खेत रंग के तिलों द्वारा स्नान कर खेत रंग के पुष्प माला और चन्दनादि से विमृषित हो मण्डप में बनी हुई बालुका की वेदी पर केसर द्वारा बीजकोप समेत एक पद्म का चित्रण करें । उसमें सविता को नमस्कार है — ऐसा कह गन्य और धुर दान करें । पुरा जल का कलारा राक्कर रुक्त पात्र के साथ स्थापित करें, जो क्वेत रंग के वलों से तथा खेत रंग के पुष्प माला एवं चन्दनादि से विधिवत अलंकृत तथा सुवर्ण से संयुक्त हो । उक्त कलारा की इस मन्त्र द्वारा पूजा करनी चाहिये । 'तुम विश्व और वेद से संयुक्त हो, 'वेदवादी' इस नाम से पढ़े जाते हो, सभी प्राण्यासियों के लिये अमृत के समान फलदायी हो, अतः मुक्ते राथा सूर्य के सूक्त का स्मरण तथा पुराणों का अवण करते हुए स्थित रहे । इस प्रकार दिन और रात वीत जाने के बाद अप्रमी तिथि को नित्यकर्म से अवकारा प्राप्त कर उन सब सामप्रियों को विद्यान बाहराणों को दान करें । किर अपनी रास्ति के अनुकूल राक्तर, एत तथा दूस से वने हुए खाद परार्थों द्वारा प्राक्षणों को भोजन करवाये और स्वयम् मीन वत धारण कर तेल और नमक के विना भोजन करें । इस विधान से प्रत्येक महीने में वत का अनुस्तान करें । वर्ष की समाप्ति पर रावर युक्त कतरा के समेत एक राय्या, जो सभी सामप्रियों से सुसिज्त हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा रावर से संवर करार के समेत एक राय्या, जो सभी सामप्रियों से सुसिज्त हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा रावर संवर करार कर करार के समेत एक राय्या, जो सभी सामप्रियों से सुसिज्त हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा राक्त संवर

पुरुप सम्पूर्ण सापनों से सम्पन्न एक गृह को दान में दे । फिर अपनी शक्ति के अनुकूल एक सहस्र निफ्क (सोलह मासे सुवर्ण) अपवा सो वा दस वा पाँच ही निफ्क सुवर्ण का दान दे । एक सुवर्ण निर्मित अदस्य का दान तो देना ही चाहिये, इसमें भी पूर्व ही की भाँति मन्त्रोच्चारण करे । वान आदि कार्यो में कृपणता नहीं करनी चाहिये, कृपणता करने से दोपमागी होना पड़ता है । अपत पीते हुए सूर्य के मुख से जो अपत के समान सुक्वाहु तथा गुणदायी है, गुक्कर है । गुक्कर इन तीनों पदार्थों में श्रेष्ठ है, अवः यह गुक्कर सूर्य भगवान के ह्यनीय पदार्थों — ह्य्य-कृष्य दोनों में विशेष इष्ट तथा पुण्य दिविनी मानी गई है । यह गुक्कर सामम सुक्वाहु तथा पुण्य वा में श्रेष्ठ है, अवः यह गुक्कर सूर्य भगवान के ह्यनीय पदार्थों — ह्य्य-कृष्य दोनों में विशेष इष्ट तथा पुण्य दिविनी मानी गई है । यह गुक्कर नामक सुक्वाही एवं पुत्र तथा पीत्र की प्रविद्धनी है । जो कोई पुरुप विशेष मिक्क से इस गुक्कर नामक सुक्वाही एवं पुत्र तथा पीत्र की प्रविद्धनी है । जो कोई पुरुप विशेष मिक्क से इस गुक्कर नामक सुक्वाही करता है वह अपव्या गीत पाष्ट करता है एवं स्वर्गलोक में एक करता पर्यन्त निवास कर तत्तरक्वात् परम पद की प्राधि करता है । इस निप्पाप गुक्करसुस्त नामक श्रवत होता है । जो कोई इस श्रवत होता है । अपवा पाठ करता है, वह सूर्य के लोक में पूजित होता है । और जो कोई इस श्रवत के अनुस्ता करता है, स्वर्ण करता है, वह सूर्य के लोक में पूजित होता है । और जो कोई इस श्रवत के अनुस्ता करते की सम्मति मात्र देता है वह भी देवताओं तथा देवांगनाओं से पुप्पमाला आदि सामित्रयों द्वारा पृत्वित होता है । ॥१-१७॥

श्री मात्स्य महापुराण में रार्करासप्तमी व्रत विधान वर्णन नामक सतहत्तरवाँ श्राच्याय समाप्त ॥७७॥

### ऋठहत्तरवाँ ऋध्याय

ईषटर ने कहा- अब इसके बाद में उसी प्रकार पुराय देनेवाली कमल नामक सप्तमी का बत बतला रहा हूँ, जिसका कीर्तन मात्र करने से इस मर्त्यलोक में भगवान सूर्य सन्दुष्ट हो जाते हैं। वसन्त ध्रम्य छी अमल (शुक्र) सप्तमी तिथि को खेत रंग की सरसों हारा स्नान कर सुवर्ण निर्मित तिल से पूर्ण पात्र में शुभ कमल को रखकर, उसे दो बखों हारा टककर गण्य तथा पुष्पों से विधिपूर्वक पृज्ञित करें। कमलहस्त को हमारा नमस्कार है, विश्वकारिन ! आपको हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, दिवकर ! आप को हमारा नमस्कार है, प्रमाकर ! आपको हमारा नमस्कार है, प्रमाकर ! आपको हमारा नमस्कार है। इन मंत्रों से पूजा कर सायंकाल में जलकतरा के समेत एक कपिला गाय, जो विधानपूर्वक अलंकृत की गई हो, वल पुष्पमाला एवं आमूपणों हारा बाहाण की विधिपूर्वक पूजा करके दान दे । इस प्रकार पूरा दिन और रात बीत जाने के उपरान्त यथायित बाहाणों को मोजन करवाये और स्वयं मांस तथा तेल के विचा मोजन करे । इस विधि से प्रत्येक महीने की शुक्र पद की समगी तिथि को कृपणता छोड़कर यह अनुष्टान करें। अत की समगित हो जाने पर सुवर्णनिर्मित कमल के साथ एक राय्या तथा दूध देनेवाली एक यथाराकि सुवर्ण से विधिवन अलंकृत गाय दान में दे । पात्र, आसन, दीप आदि सामगियाँ—जो विशेष इस हों—दान देनी चाहिस्ते। इस विधि से ओ कोई मनुष्य कमल

सप्तमी का श्रमुष्टान करता है वह श्रमन्त लक्ष्मी को प्राप्त करता है श्रीर सूर्य के लोक में पूजित होता है। प्रत्येक करप में वह श्रमण-श्रवाग सातों लोकों में श्रप्यसाश्रों से चारों श्रोर चिरा हुआ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। जो कोई इस ब्रत विधान को देखता है, इसके ब्रतान्त को मित्तपूर्वक पड़ता है, सुनता है श्रयवा करने की सम्मति मात्र देता है, वह भी इस मर्त्यलोक में श्रवत लक्ष्मी की प्राप्ति कर गन्धवों श्रीर विद्याधरों के लोक का श्रिधकारी होता है। ॥१-११॥

श्री मात्स्य महापुराख में कमलसप्तमी त्रत विधान वर्णन नामक त्राठहत्तरवाँ त्रध्याय समाप्त ॥७८॥

### उन्यासीवाँ ऋध्याय

ईदयर ने कहा--श्रव इसके बाद में सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली, सम्पूर्ण मनोरयों को पूर्ण करने वाली, सुपनोहर मन्दार नामक सप्तमी को बतला रहा हूं। माप महीने की शुक्त पत्त की पञ्चमी तिथि को अरुप भोजन करके बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि दात्न करके प्रधी तिथि को उपवास रखे और ब्राह्मर्स्यों की विधिर्मुर्वक पृजा कर रात्रि में मन्दार (पारिभद्र) का प्रारान करे । पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को यथा शक्ति मोजन करवाये। ज्ञीर त्राठ मन्दार के पुष्पों को सुवर्ण निर्मित कराकर उसी प्रकार सुवर्ण द्वारा एक पुरुष की व्याकृति बनवाये, जिसके हाथ में पद्म सुरोमित हो । फिर काले रंग के तिलों द्वारा तार्वे के पात्र में त्र्याठ दल वाले कमल को बनाकर सुवर्ग निर्मित मन्दार के फूलों द्वारा पूर्व दिशा से भास्कर को नमस्कार है-ऐसा कह पूजन करे । उसी प्रकार चम्नि कोएा में सूर्य के लिए, दिलाए दिशा में अर्क के लिए, नैऋत कोण्पें अर्थमा के लिए परिचम दिशा में वेदधामा के लिए वायज्य कोण में चएडभानु के लिए उत्तर दिशा में पूप्णा के लिए, ईशान कोए में आनन्द के लिए और कमल की कर्णिका (बीजकोप) में सर्वीत्मा के लिए नमस्कार है यह कह कर सुवर्ण पुरुप की स्थापना करे । वह सुवर्ण पुरुप श्वेत रंग के वस्त्रों से भली माँति चारों स्रोर ढँका हुत्रा हो स्रोर अनेक प्रकार भक्ष्य फल, माला स्रादि से पृजित हो । इस प्रकार पूजा करने के उपरान्त उन सभी सामग्रियों को वेदज्ञ ब्राह्मण को दान दे श्रीर गृहस्थ स्वयं पूर्वाभिमुख हो भीन वत धारण कर तेल तथा लवण के विना मोजन करे। इस ऊपर बताई गई विधि से महीने-महीने में प्रत्येक सप्तमी तिथि को यह विधान कृपणता छोड़कर पूरे वर्ष भर करे। ब्रत की समाधि पर समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिये कि वे ही वस्तुएँ कलरा के ऊपर स्थापित कर श्रपनी श्रिथिक राक्ति के श्रनुकूल गौत्रों के साथ दान दे। 'मन्दार नाथ को हमारा नमस्कार है, मन्दार-भवन को हमारा नमस्कार है, रविदेव ! तुम हम लोगों को संसार समुद्र से पार उतारो ।' इस प्रकार प्रार्थना कर उक्त विधि से जो मनुष्य मन्दार सप्तमी का श्रनुष्ठान करता है वह पाप रहित हो सुल पूर्वक करप पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द पार्त करता है। पाप के समूह रूपी श्रति भयानक अज्ञान श्रंधकार में प्रकारा देने वाली इस सप्तमी के समीप जाने से मनुष्य संसार में स्थित सभी पदार्थों को यथाभिलपित रूप में प्राप्त करता

है। त्रामीष्ट फर्लों को देनेवांली इस मन्दार सप्तमी के बतान्त को जो मनुष्य सुनता है त्राथवा पढ़ता है, यह भी समस्त पार्पों से छुटकारा पाता है। ॥१-१५॥

श्री मास्त्य महापुराण में मन्दारसप्तमी त्रत विधि वर्णन नामक उन्यासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥७१॥

### ऋस्सीवाँ ऋध्याय

श्री भगवान ने कहा - अब इसके बाद में कल्याण देने वाली शुभ नामक अन्य सप्तमी बत की भी बतला रहा हूं, जिसका उपवास रखकर मनुष्य रोग शोक एवं दुःखादि से छुटकारा पाता है। प्रथमद कार के महीने में स्नानादि नित्यकर्म कर पित्र हो बाह्यणों द्वारा स्वास्तियाचन करवा कर शुभ सप्तभी बत का श्रनुष्ठान श्रारम्भ करना चाहिये । प्रथमतः सुगन्धित पदार्थ, पुष्प, माला एवं चन्दन से मक्तिपूर्वक किंगला गाय की पूजा करे । (प्रार्थना करे) 'सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सम्पूर्ण संसार की आश्रयमृत, संगलमयी सुन्दर शरीर वाली श्रापको मैं सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। र तत्परचात सेर भर तिल को ताँव के पात्र में एख सुवर्श निर्मित एक वृपभ को सुगन्धित पदार्थ, माला, पुण्य, गुड़ के साथ श्रनेक प्रकार के फल, छत एवं दुम्ब से बनी हुई लाच सामप्रियों का, सायंकाल की बेला में दान दे श्रीर कहे--- 'श्रर्यमा प्रसन्न होंग । तत्पश्चात् गर्व रहित हो पञ्चगन्य का प्रारान कर मूमि पर ही रात में रायन करें । प्रातःकल होने पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की विधिवत् पूजा करें । इसी विधि से मनुष्य को सर्वदा भत्येक महीने में दो वस, छुर्वेश निर्मित रूपम तथा सुर्वेश की गाय दान देनी चाहिए। वर्ष भर व्यतीत हो जाने पर ईस तथा राज्या, जो गदा, तिकथा, श्रादि सामधियों तथा पात्र श्रासन श्रादि से युक्त हो. ताँचे के पात्र में सेर भर तिल श्रीर सुर्वेश निर्मित वृपभ—इन सब सामित्रयों को बेदज ब्राह्मण को 'विश्वारमा प्रसन्न हों। कह कर दान देना चाहिये। इस विधि के अनुसार जो विद्वान् मनुष्य इस शुभ सप्तमी का श्रनुष्ठान करता है, उनकी प्रत्येक जन्म में विपुल सम्पत्ति तथा कीर्ति होती है। देवलोक में जाकर वह श्राप्सराश्रों तथा गन्धवंगाणों से पूजित होता है, जब तक भलय नहीं हो जाता तब तक गणाध्यत होकर निवास करता हे श्रीर पुनः कल्प के त्रादिकाल में सातो द्वीपों का त्राधिपति होता है । यह पुएयदायिनी शुभ सप्तमी एक सहस्र ब्रह्महत्या तथा एक सी अूण्हत्या के घोर पापों को विनाग्र करने में समर्थ मानी जाती है । इस ग्राम सप्तमी के बुतान्त को जो कोई मनुष्य पढ़ता है अथवा इसमें दिये जाने वाले दानादि कार्यों को किसी प्रसंग से दो पड़ी मात्र देख लेता है, वह भी इस मर्त्यलोक में सभी पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्यापरों के नायकरव की प्राप्ति करता है। जो कोई मनुष्य सातों विधानों से युक्त इस शुभ सप्तभी को सात वर्षों तक करता है, वह क्रम से सातों लोकों का व्यधिपति होकर प्रसारि भगवान् विप्णु के परम पद की प्राप्ति करता है। ॥१-१४॥ श्री मातस्य महापुराण में शुभसष्टमी वर्त विधि वर्णन नामक श्रासीवाँ श्रध्याय समाप्त (I=oII

#### इक्यासीवाँ श्रध्याय

### इक्यासीवाँ ऋष्याय

मतु ने कहा—इस पृथ्वीतल पर कौन-सा ऐसा उपवास अथवा व्रत है जी पुरुष को अभीष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति के वियोग से उत्पन्न होने वाले शोक समृह से उद्धार करने में समर्थ, सम्पत्ति एव हैस्वर्य आदि का देनेवाला और भव भीति का विनाश करने वाला है ? ॥१॥

मत्स्य ने कहा--मनु ! तुमने जो विषय पूछा है वह जगत भर का प्रिय है, उसका महत्त्व देवतात्रों को भी नहीं मालूम है। यद्यपि वह वत इन्द्र श्रासुर तथा मानव समूह—किसी को नहीं मालूम है, तथापि तुम्म जैसे मिक्तमान से मै उसे त्र्यवस्य कहूँगा । वह वत पुरायप्रद कार के महीने में विशोक द्वादशी के नाम से विख्यात है। दरामी तिथि को ऋल्प भोजन कर विद्वान् पुरुष को चाहिये कि नियमपूर्वक उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर दातों को स्वच्छ करके उक्त वत का भारम्भ करे। 'एकादशी तिथि को निराहार रह केराव तथा लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करके आगामी दिन में मै भोजन कहरूँगा' इस अकार का सकल्पपूर्वक नियम करके रायन करे और आत.काल उठकर सम्पूर्ण औपियों तथा पचगव्य द्वारा स्नान करे । परचात् श्वेत रंग की माला तथा वस्त धारण कर कमलों द्वारा विन्छु भगवान् की पूजा करे । विशोक को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों पैरों की, बरद को नमस्कार है-ऐसा कह जधाओं की, श्रीश को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों जानु प्रदेशों की, जलग्रायी को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों उठ देश की पूजा करनी चाहिये। कन्दर्भ को नमस्कार है— ऐसा कह गुख देश की, माधव को नमस्कार है— ऐसा कह कटि प्रदेश की, दामोदर को नमस्कार है—ऐसा कह उदर की, विपुल को नमस्कार है— ऐसा कह दोनों पारवें की, पद्मनाभ को नमस्कार है-ऐसा कह नामि की, मन्मय को नमस्कार है- ऐसा कह हृदय की, श्रीधर को नमस्कार है—ऐसा कह विसु के वन्तस्थल की, मधुजित को नमस्कार है—ऐसा कह होनें। हाथों की पूजा करे । चक धारण करने वाले को नमस्कार है-ऐसा कह बाँधी बाहु की, गदाधारण करने वाले को नमस्कार है - ऐसा कह दाहिने हाथ की, वेदुगठ को नमस्कार है- ऐसा कह कपठ प्रदेश की, यज्ञमुख को नमस्कार है—ऐसा कह मुख की, श्रशोकनिधि को नमस्कार है—ऐसा कह नासिका की, वासुदेव को नमस्कार हे-ऐसा कह दोनों श्राँखों की, वामन को नमस्कार है-ऐसा कह ललाट-अदेश की, हिर की नमस्कार हे-ऐसा कह पुन दोनों भीहों की पूजा करे । माधव को नमस्कार है-ऐसा कह केरों की, विश्वरूपी (विश्वात्मा) को नमस्कार हे-ऐसा कह किरीट की, सर्वात्मा को नमस्कार हे-ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार फल, पुष्प माला एवं चन्द्रनादि से गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके मगडल े नी रचना करके मेद के साथ हवन के लिए वेदी का निर्माण करे, जो चारों श्रोर से चौकोर तथा परिमाण में रित्र मात्र श्रीर उत्तर दिशा की श्रीर ढालू चिकना चारों श्रीर से मृतीज्ञ

<sup>ी</sup>नीन कीए मधवा चार कीए वा बूच वे आकार या मण्डल जो बद्यादि कार्यों में बनाया जाता है।

श्रीर तीन किनारों से थिरा हुआ हो । ये किनारे एक अंगुल ऊँचे तथा दो अंगुल चौड़े हों । हवन के चत्वर के उत्परी भाग में त्राठ श्रंगुल की मित्ति बनी हो ! फिर सूप में नदी की बालू से लक्ष्मी की एक मृति बनाये श्रीर चत्वर में सूप रख कर बुद्धिमान् पुरुष 'लक्ष्मी की पूजा 'कर रहा हूँ'---ऐसी भावना करके निम्न मंत्रों से पूजा करे। 'देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, बृष्टि को नमस्कार है श्रीर हृष्टि को नमस्कार है। यह विशोका नामक सप्तमी हमारे दु:खों का नाश करने वाली हो, सुक्ते वरदान देने वाली हो, विशोका मेरी सम्पत्तियों के लिए हो, विशोका मेरी संपूर्ण सिद्धियों के लिए हो। तत्परचात् श्वेत वस्न द्वारा सप को चारों श्रीर से श्राच्छादित कर फल, श्रनेक प्रकार के वस्न तथा सुवर्ण निर्मित कमल द्वारा विधि-पूर्वेकपूजन करे । सभी रात्रियों में युद्धिमान् पुरुष कुशमिश्रित जल पान करे श्रीर सारी रात नाच गान श्रादि कराये । फिर तीन पहर व्यतीत होने पर यजमान शयन करके उठे श्रीर उसी समय शैच्या पर श्रव-स्थित ब्राह्मणों के दम्पतियों के पास जाकर अपनी शक्ति के अनुकृल तीन अथवा एक ही की वस्त्र, माला पप्प एवं चन्दनादि पुजा की सामित्रियों द्वारा 'जल में रायन करने वाले विद्या भगवान को हमारा नमस्कार स्वीकृत हो-ऐसा कह कर पूजा करे । इस प्रकार रात्रि में नाच गान श्रादि करा के रात मर जागरण करने के उपरान्त प्रातःकाल होने पर स्नान कर के एक ब्राह्मए। दग्पति की पुनः पूजा करे । तदनन्तर यथा शक्ति कृपराता छोडकर मोजन करे श्रीर पुरागा इतिहास श्रादि धार्मिक कथाश्रों को सुनकर वह दिन विताये। इस विधि के अनुसार प्रत्येक महीने में इस बत का पालन करे और बत की समाप्ति पर एक सुन्दर शेच्या. जो गुडधेन से युक्त, तिकया, गहा, विद्यीने श्रीर श्रीढ़ने की सामिषयों से संयुक्त हो, दान दे। प्रार्थना करे 'देवेरा ! जिस प्रकार लक्ष्मी श्राप को छोड़कर श्रन्यत्र नहीं जाती उसी प्रकार सुरूपता, श्रारोग्य तथा शोक का श्रभाग- ये सब सर्वदा मेरे पास रहें। जिस प्रकार विप्ता भगवान् से रहित होकर भगवती लक्ष्मी कहीं अन्यत्र नहीं जातीं उसी प्रकार मुक्ते भी विशोकता प्राप्त हो श्रीर केराव में मेरी उत्तम भक्ति हो।' उपर्युक्त मंत्र से गुडधेन, से संयुक्त शैय्या तथा लक्ष्मी के समेत उक्त स्पाप्ता दान समृद्धि की इच्छा रखनेवाले को यजमान को देना चाहिये । इस ब्रत में सर्वदा कमल, कनेर, वाएा, श्रम्लान, केंसर, केंतकी, सिन्दुवार, मिल्लिका, गन्धपाटल (गुलाप) कदम्ब, कुञ्जक (कूआ) श्रीर मालती—ये पुप्प विशेष प्रशंसित माने गये हैं । ॥२-२८॥

श्री माल्य महापुराण में विशोकद्वादशी वत वर्शन नामक इक्यासीवाँ ऋष्याय समाप्त ॥८१॥

<sup>ै</sup>दान देने के लिये गुड़ द्वारा थेतु की आकृष्ठि बनाई जाती है। जिसका पूर्ण विवरण काने आयेगा।

### वयासोवाँ ऋध्याय

मुनि ने कहा—जगत्स्वामिन् ! गुडधेनु का विधान श्रव हमें वतलाइये । इस गुडधेनु का श्रनुष्ठान किस प्रकार सम्पन्न होता है श्रीर उसे इस मर्त्यलोक में किस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिये ? कृपया यह सब कहिये ! ॥१॥ •

मत्स्य ने ऋहा-गुडधेनु का इस मर्त्यलोक में जैसा विधान है, श्रीर उसके करने से जो फल प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण पार्पों को नष्ट करनेवाले उस ब्रत को में बतला रहा हूँ । गोवर से खूव लिपी पुती हुई पृथ्वी पर चारों त्रोर से छुरा। विद्याकर परिमास में चार हाथ विस्तृत काले मृग का चर्म, जिसका शिर पूर्व दिशा की स्रोर हो, बनाये श्रीर उसमें गाय की कल्पना करे । उसी प्रकार छोटे काले मृग चर्म को रखे श्रीर इसमें बबड़े की फल्पना करे। पूर्व दिशा की श्रीर मुख, उत्तर दिशा की श्रीर पैर बनाकर बबड़े : के समेत गाय को इस प्रकार कल्पित करें। सर्वदा उत्तम गुडधेनु चार भार गुड़ के परिमास में बनती है, श्रीर उसका वञ्जड़ा एक भार (गुड) का बनाना चाहिये। मध्यमा गुडभेनु दो भार की मानी गयी है और उसका बञ्जड़ा ऋषि भार का इसी प्रकार कनिष्ठा गुड़थेनु एक भार के परिमाण में होती है, उसका बबड़ा चौथाई भार का होना चाहिये । तात्पर्य यह कि अपनी सम्पत्ति के श्रनुकूल इसका निर्माण कराना चाहिये। ये घेतु और क्वड़े घृत के मुख वाले तथा खेत रंग के महीन वर्लों से चारों श्रोर डँके हुए हीं । इनके कान सुतुही से, पर ईखों से तथा नेत्र शुम्र मुक्ता के दानों से वने हुए हीं । उन दोनों के शरीर माग की नाड़ियाँ सफ़ेद्र स्त के धागे की वनी हों श्रीर ख़ेत रंग के कम्बल की बनी हुई सास्ना ( गाय श्रीर वैल के गले का लोमसमूह ) हो । पीठ लाल रंग के दागों वाली हो, दोनों के रोयें दवेत रंग के मृग पुच्छ (चमर) के हों, दोनों दी भीहें मूंगे की बनी हुई हों, दोनों के स्तन नवनीत के बने हुए हों, रेशमी वस्त्र की पूँछे हो, काँसे के बने हुए दुहने के पात्र हों, नीलम मिए की बनी दोनों की आँखें के तारे हों। दोनों के सींगों पर सुवर्श के अलंकार विम्पित हों, खुरों में चौंदी मेंड़ी गई हो, अनेक प्रकार के फलों से नासिका के दोनों बिद्रों एवं पुटों की रचना की गई हो। इस प्रकार उन दोनों की रचना करके घूप दीप एवं पूजन की ऋत्य सामप्रियों द्वारा उनकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये । पूजा का मंत्र यह है । 'जो समस्त प्राधिमात्र की लक्ष्मी रूप है श्रीर देव वर्गों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, वह देवी धेनु रूप से मुक्ते शान्ति पदान करें। जो भगवान् शंकर के रागेर में श्रिधित एवं उनकी सर्वदा प्रिय भगवती रुद्राणी है, वह धेतु रूप से मेरे पापों को दूर करें । भगवान् विप्तुा के वक्तस्थल में विराजमान जो लक्ष्मी रूपा है ख्रीर अभि की प्रियमार्यो स्वाहा रूप से भी जो विश्वमान कही जाती हैं, जो चन्द्रमा सूर्य और इन्द्र की राक्ति रूप मानी गई हैं, वह धेतु रूप से हमारी श्री के लिए हीं । मगवान ब्रह्मा की, कुवेर की एवं लोकपालीं

१ एक भार आठ डजार तीला का माना गया है।

की जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वही धेनुरूप लक्ष्मी हमें बरदान देने वाली हों । जो मुख्य पितरों को सन्तुष्ट करने के लिए स्वया रूप हैं, यज्ञ भाग भोगी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए स्वाहा रूप हैं, वही सप्पूर्ण पापों को दूर करने वाली धेनु रूपा भी हैं, वे मुझे शान्ति प्रदान करें।' इस प्रकार उक्त धेनु की पूजा कर उसे बाह्मण को दान कर दे। यही सम्पूर्ण भेनुत्रों के दान करने का विधान कहा जाता है। पहली गुडधेनु है, दूसरी घृतघेनु, तीसरी तिलघेनु, चौथी जलघेनु, पाँचनी विख्यात चीरघेनु, छठवीं मधुघेनु, सातवीं रार्फरापेनु, त्र्याठवीं दिधियेनु, नवीं रसपेनु स्त्रीर दसवीं स्वरूपतः सान्नात धेनु है । द्रव (वहने बाले) पदार्थों की घेनु की रचना कुन्म (कलरा) द्वारा होती है, श्रीर श्रन्य श्रद्रव पदार्थों की राशि श्रथना स्तूप रूप से । कोई-कोई मनुष्य इस लोक में सुवर्श द्वारा धेर्नु की रचना की इच्छा करते हैं श्रीर श्रन्य महर्षिगणा नवनीत तथा रह्यों से । किन्तु सभी प्रकार की धेनुयों के दान कर्म में यही उपर्युक्त विधान है, श्रीर प्रायः यही सामग्रियों भी । सर्वदा पर्व-पर्व पर मंत्र उच्चारण तथा त्र्यावाहन त्र्यादि कर के मुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी इन धेनुत्रों का त्रपनी श्रद्धा के श्रनुकूल दान करना चाहिये। गुडधेनु के वर्णन के प्रसंग से मैंने सभी प्रकार की धेनुत्रों का वर्णन कर दिया, ये सभी सम्पूर्ण यहां के फल देने वाली, कल्याग्यदायिनी तथा पाप हारिए। हैं। सभी प्रकार के बतों में विशोकहादशी नामक बत सर्वश्रेष्ट है। इस लोक में उसके श्रंगमृत गुडधेनु के दान का विधान प्रशंसित माना गया है। पुरुवपद अयनों की संकान्ति, विधुव अर्थात् तुला श्रीर मेप की संक्रान्ति श्रथवा व्यतीपात नामक योग में वा अहरा श्रादि विरोप पर्यो पर इन गुडधेनु आदि दानों को देना चाहिये । यह विशोकद्वादरी पुरस्यप्रदायिनी, पापहारिएी तथा मंगल-दायिनी है, इसका पुनीत त्रत रखकर मनुष्य विष्णु भगवान् के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है । इसके प्रभाव से मनुष्य इस मत्येलोक में सीमान्य, दीर्घायु श्रीर श्रारोग्य को शाप्त करके श्रन्त समय में मगवान का स्मरण कर विद्या के लोक को प्राप्त करता है। राजन् ! उस धर्मात्मा पुरुप को नव सहस्र श्रयुत वर्ष तक कभी ग्रोक, दुल अथवा दारिह्म की प्राप्ति नहीं होती। जो कोई ली नित्य नृत्य तथा गीत आदि में तत्पर रह-कर इस विशोकद्वादर्शी बत का विधिवद् पालन करती है वह भी उक्त फल को प्राप्त करती है । राजन् ! इसी कारण समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को नित्य भगवान् विप्तु के सामने गायन, वादन श्रादि उत्सव परम भक्ति के साथ कराने चाहियें । इस प्रकार इस लोक में जो कोई मनुष्य मधु, सुर तथा नरका-सुर के शत्रु मगवान् विच्यु की पूजा के विधान को मली भाँति पढ़ता है, सुनता है, देखता है, स्रथंबा उसके श्रनुष्ठान की सम्मति मात्र देता है वह भी इन्द्रलोक में देवगुन्दों द्वारा एक कल्प पर्यन्त पृजित होता है । ॥१-३१॥

श्री मात्स्य महापुराख् में विशोक्ष्वाद्रश्री वत माहात्म्य वर्णन नामक वयासीवों श्रध्याय समाप्त ॥८२॥

#### तिरासीवाँ ऋध्याय

नारद ने कहा--भगवन् ! मैं दान के सर्वश्रेष्ठ माहास्य को सुनना चाहता हैं, जो परलोक में अन्तय फल देनेवाला तथा देव श्रीर ऋषि गर्सों द्वारा पूजनीय है । ॥१॥

उमापतिने फड़ा-मुनिषु गव ! मै मेरु (पर्वत) दान के दस प्रकारी को वतला रहा हूँ, जिनके दान देने से मनुष्य देवताओं द्वारा पूजित लोकों की प्राप्ति करता है। इस लोक में मेरु दान के देने से मनुष्य जो श्रेष्ठ फल भात करता है वह पुराणों तथा बेदों के श्रध्ययन तथा यज्ञों वा देवमन्दिरों के निर्माण से भी नहीं पाप्त कर सकता । इसलिए क्रमपूर्वक में पर्वतों के दान का विधान बतला रहा हूँ । सर्वप्रथम धान्य (श्रत्न) का शैल होता है, दूसरा लवणाचल (नमक का पर्वत), तीसरा गुडाचल (गुड का पर्वत) चौथा सुवर्णीचल, पाँचवा तिलाचल, बठाँ कपासाचल, सातवी घृताचल, श्राठवाँ रताचल, नवाँ राजताचल (चाँदी का पर्वत) श्रीर दसवाँ शर्करांचलं । कमपूर्वक इन श्रवलों के दान का विधान वर्तला रहा हूँ । पुरायप्रद श्रयन, तथा तुला एवं मेप की संकान्ति, जब सूर्य उत्तर से दिल्ला वा दिल्ला से उत्तर होना है तब, व्यतीपात नामक योग, चन्द्रग्रह्ण, शुक्त पत्त की तृतीया तिथि, महरा श्रादि के श्रवसर पर चन्द्रमा के ड्रव जाने पर, विवाह त्रादि के उत्सव यजों में, द्वादरी तिथि को वा शुक्त पत्त की पृर्शिमा को-,जब पुरायप्रद मांगलिक नक्त्रों का योग हो - शासीय यथोचित नियमों को जाननेवाला पुरुप इन धान्य शैल आदि का दान दे । इसके लिए तीर्थों में, देवमन्दिरों में, भौत्रों के ठहरनेवाले स्थानों में श्रथवा श्रपने भवन के श्राँगन में ही मक्तिपूर्वक विधान से मरहप वनवाये, जो चार कोनवाला हो । उसका प्रवेशद्वार पूर्व श्राथवा उत्तर दिशा की श्रोर हो। वहाँ की पृथ्वी पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की श्रोर ढालू हो। उक्त मएडप की गीवर द्वारा तिपी पुती पृथ्वी पर चारों श्रोर से कुशा विद्याकर मध्य भाग में विष्कम्मे पर्वतों के समेत उक्त पर्वतों का थाकार बनवाये । एक सहस्र द्रोण<sup>े</sup> परिमाण के चात्र द्वारा इस लोक में उत्तम गिरि की रचना की जाती है । इसी प्रकार मध्यम गिरि पाँच सौ द्रोगा के परिमागा का होता है श्रीर किनप्ठ गिरि तीन सौ द्रोगा का होता े है । महामेरु, जो श्रत्नों द्वारा बनाया जाता है, मध्यमाग में सुवर्ण निर्मित तीन धृत्तों से संयुक्त, पूर्व दिशा में मोती श्रीर हीरे द्वारा श्रलकृत, दक्तिए। दिशा में गोमेदक श्रीर पुष्पराग (पीत) मिएयों से सुरोभित, पश्चिम में मरकत श्रीर नीलम मिएयों से समन्वित तथा उत्तर दिशा में वैदूर्य श्रीर पद्मराग से सुरोभित रहता है। सन श्रोर से प्रवाल श्रीर श्रीखगड (चन्दन) के लगडों द्वारा सुशीभित, लताओं द्वारा वेप्टित तथा शुक्तियों की बनी हुई शिलाश्रों से युक्त उसे करना चाहिये। इस पर्वत में भगवान् ब्रह्मा, विप्शु, शिव तथा सूर्य की

<sup>ै</sup>श्रमेर थिरि वो इडवा के लिए चारों दिशाओं में चार पर्वत अवस्थित माने जाते हैं जिनके नाम मन्दर, गन्धमादन विपुत्त और सुपादवें हैं। इनके रंग कमक: देवेत, भीत, नील एन लाल हैं।

व्वीतीस सेर का एक द्रोण होता है।

प्रतिमाएँ भी सुवर्ण की स्थापित होनी चाहियें । इस समय यजमान को गर्व रहित होकर पर्वत के शिखर पर श्रनेक ब्राह्मण समूहों को विठाना चाहिये । उस पर्यंत की चार चोटियाँ होनी चाहियें, जो चीटी की वनी हुई हों । उनके किनारे पर भी चोंदी लगी रहनी चाहिये । उसी प्रकार ईस श्रीर वाँसों से पिरी हुई कन्दरायें और अन्यान्य दिशाओं में भी और दूध के मरने भी उनमें होने चाहियें। पूर्व दिशा में श्वेत रंग के वसीं द्वारा बादलों के समूह बनाने चाहिये, उसी प्रकार दिच्छा में पीले वसीं द्वारा, परिचम में चितकवरे और उत्तर में लाल रंग के वर्शों द्वारा बादलों की पंक्तियाँ बनानी चाहियें । तत्परचात् क्रमपूर्वक महेन्द्र प्रभृति श्राठों दिनपालों को, जो चाँदी के वने हुए हीं, विधिपूर्वक स्थापित कर चारों श्रोर से मन को लुभानेवाले पूजा. चन्दन तथा श्रनेक प्रकार के फलों के समूहों की रचना करनी चाहियें। उक्त पर्वत के उपर पाँच प्रकार के रंगोंवाले चेंदोवा श्रीर खिले हुए रवेत रंग के पुष्पों के श्रामुपणों की भी सजावट करानी चाहिये। इस प्रकार सर्व प्रथम अमरिगिरि मेरु की स्थापना करके उसके चारों श्रोर चारों दिशाश्रों में उक्त मात्रा के चौथाई माग द्वारा क्रमपर्वक विष्करम पर्वतों की रचना करें । वे भी पुष्प तथा चन्दनों से विधियत श्रासंहत हों । पूर्व दिशा में अनेक प्रकार के फल समहों से युक्त, कनक भद्र (देवदारु) और कदम्त्र के वृत्तों से सुरोभित, जब से मन्दर नामक पर्वत की रचना करे श्रीर सुवर्ण निर्मित कागदेव की मूर्ति से युक्त कर पुष्प वस्न तथा चन्दनादि से उसे समृद्ध करे । इसी प्रकार व्यपनी शक्ति के व्यनुकूल चोंदी के बने हुए बन तथा दुग्व द्वारा बने हुए श्ररुणोदक नामक तालाव से भी उसे मुग्रोभित करना चाहिये ! दिल्लाए दिशा में गेहूं की राशि द्वारा सुवर्ण से संयुक्त उस गन्धमादन नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो सुवर्णमय यज्ञपति, घृत के बने हुए सरो-वर, वस्तों तथा चौंदी के बने हुए वनों से समन्यित हो । परिचम दिशा में तिल से बने हुए पर्वत की रचना करनी चाहिये, जो श्रानेक प्रकार की सुगन्धियाँ, पुप्पों, सुवर्ण से बने हुए पिप्पल (पीपल वृत्त या पत्ती बिरोप) तथा सवर्ण से बने हुए हंस से सुरोमित हो। इसको भी उसी प्रकार चौंदी के बने हुए पूप्प, वन तथा वस्तों से संयक्त बनाना चाहिये । इसके श्रगले भाग में दही द्वारा सितोदक नामक तालाब की रचना करनी चाहिये । इस प्रकार कपर कहे गए विस्तृत तिलरील की विधिपूर्वक स्थापना करके उत्तर दिशा में सुपार्श्व नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो उड़द का बना हुआ, सुन्दर वस्त्रों, पुप्पों तथा शिखर पर छवर्ण निर्मित बट वृत्त तथा अन्यान्य वृत्तीं और सुनर्श निर्मित धेनु से ग्रीमायमान हो । उपर्युक्त प्रकार से उसे भी मधु द्वारा निर्मित महसरीचर तथा चौंदी से बने हुए चमकीले वन से युक्त करना चाहिये । इसके उपरान्त बेदों तथा पुराखों के मर्म को जानने वाले श्रानिन्दित चरित्र तथा स्वरूपवान् , सहनशील, दयावान् चार श्रेष्ठ ब्राह्मखाँ द्वारा, पूर्व दिशा में हाथ भर का यज्ञकुराड बनाकर तिल, जब, धृत, समिधा तथा दृशों से हबन कराना चाहिये ! श्रीर रात भर गम्भीर तथा मृदु स्वर में होने वाले गीतों तथा तुरुही के राज्दों को कराते हुए जागरण करते रहना चाहिये। श्रव में पर्वतों के श्रावाहन का प्रकार वतला रहा हूँ। 'सम्पूर्ण देवताओं तथा गर्णों के भवन एवं रहों के व्याकर स्वरूप ! व्यामरिगरि ! तुम हम लोगों के घर में से विरोध भावना (वैर माव) को शीघ ही नष्ट करो, श्रीर हम लोगों को उत्तम शान्ति दो तथा हमारा कल्याए करो, श्रीत

भक्तिपूर्वक मैने त्राप की विधिवत् पूजा की है। सनातन! तुम्हीं मगवान् रांकर हो, बह्या हो, बिप्पु हो, सूर्य हो श्रीर मूर्त तथा श्रमूर्त (निराकार तथा साकार) से परे समस्त संसार के बीज (श्रादि कारगा) रूप हो, तुम हमारी रत्ता करो । तुम ही,समस्त लोकपालों, रद त्रादित्य तथा वसु गर्णों तथा विश्वात्मा विप्णू भगवान् के मन्दिर रूप हो, मुक्ते श्रद्मय शान्ति पदान करो। तुम समस्त देवतात्र्यों, देवांगनात्र्यों तथा शिव से श्रशून्य रहने वाले हो, ऋतः मुफ्तको इस समस्त दुःख रूपी संसार सांगर से उन्नारो ।' इस प्रकार उस मेरु गिरि की पूजा करके विष्कम्भ पर्वतों में से सर्वप्रथम मन्दर नामक पर्वत की पूजा करनी चाहिये। 'मन्दराचल ! तुम चैत्ररथ तथा भद्राश्य नामक वर्षों से सुरोभित हो, रीघ ही सुक्ते सन्तोप देने वाले बनो । गन्धमादन ! जन्तृदीप में शिरोमणि के समान सुरोभित तथा गन्धर्व वनों की शोमा से संयुक्त तुम मेरी कीर्ति श्रचल बनाओ । तुम केतुमाल श्रीर वैन्नाज नामक वर्नों से संयुक्त शिखर पर सुवर्णामय पीपल से श्रलंकृत हो, मेरी पुष्टि तुम्हारे प्रसाद से निश्चल हो । सुर्पादव ! उत्तर तथा कुरु नामक देशों तथा सावित्र नामक वन से तुम नित्य मुशोभित रहते हो मेरी लक्ष्मी भी तुम्हारी अनुकृष्या से ऋत्तय हो।' इस प्रकार उन सर्वों को श्रामंत्रित कर पुनः पवित्र प्रातः शल होने पर यजमान स्नान कर मध्यभाग में स्थित मेरु पर्वत को गुरु को ्रदान देना चाहिये । सुने ! उन विष्कम्म नामक चाराँ पर्वतों को क्रमपूर्वक पुरोहितों को दान देना चाहिये । नारद जी । इस दान कार्य में चौबीस गीएं दान देनी चाहियें । श्रासमर्थता में दस, नव, सात, श्राठ वा पाँच तक देने का विधान है । गुरु के लिए इनके श्रतिरिक्त स्वेतवर्शी की एक दूध देने वाली गाय दान करनी चाहिये । सम्पूर्ण पर्वतों के दान में यही विधि वतलाई गयी है । ब्रह्मा श्रादि देवताश्रों तथा लोकपालों के वे ही मन्त्र हैं स्त्रीर पूजन में सर्वदा वे ही सब सामित्रवाँ भी रहती है । पर्वतों केदान में उनके मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर हवन करना चाहिए । विधान कर्जा को नियमित उपवासी रहना चाहिये, श्रसमर्थता में केवल रात भर का उपवास भी प्रशस्त माना गया है । नारद जी ! श्रव सव पर्वतों के दान में जो ऋन्य विधान है---उन्हें सुनो । दान देते समय जिन मंत्रों को पढ़ना चाहिये श्रीर पर्वतों के देने पर जिस फल की प्राप्ति होती है---उन सब को बतला रहा हूँ । 'यन्न ही ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, क्योंकि श्रन्न में ही प्राण बसते हैं। े अल से ही जीव पैदा होते हैं, सारा संसार अल ही से वर्तमान है, इसलिए अल ही लक्ष्मी रूप है, श्रीर श्रन्न ही जनार्दन रूप है। हे पर्वतश्रेष्ठ । तुम उसी श्रन्न के पर्वत स्वरूप हो श्रतः तुम मेरी सर्वदा रत्ता करो ।' जो कोई मनुष्य इस विधि से श्रत्नमय पर्वत का दान देता है वह सौ मन्वन्तर पर्यन्त देव लोक में पूजित होता है । श्रप्सराश्रों तथा गन्धवों के वृन्द द्वारा पूजित वह महाभाग्यशाली वह श्रति शोमायमान सुन्दर विभान से स्वर्ग के सिंहासन पर त्राता है त्रीर पुराय के नारा हो जाने पर भी राजाधिराज का पद प्राप्त करता है । ॥२-४५॥

श्री मात्स्य महापुराण में दान माहात्म्य वर्शन नामक तिरासीवाँ श्राच्याय समाप्त ॥८३॥

### चौरासीवाँ अध्याय

ईश्वर ने फहा—यन इसके उपरान्त में सर्वश्वेष्ठ लवण के पर्वत का विधान वतला रहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य शिव से संयुक्त अर्थात् शिव के लोकों की प्राप्ति करता है। उसम लवणाचल मनुष्य को सोलह द्रोणों का बनाना चाहिये। मध्यम उसके आधे आठ ट्रोण से और अधम चार द्रोण से। इस प्रकार लवणाचल का विधान वतलाया जाता है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुफूल एक द्रोण से इस अधिक परिमाण का कराना चाहिये। और विष्क्रम पर्वतों को अलग से एक चौथाई द्रोण का बनवाना चाहिये। त्रक्षा आदि देवताओं के पूजन का विधान तो सर्वदा पूर्व कथित रीति के अनुसार ही होना चाहिये। श्रीर उसी प्रकार सुवर्णीनीर्मत सभी लोकपालादि की भी स्थापना करनी चाहिये। पूर्व कथित रीति से ही इसमें भी कामदेव तथा सरोवर आदि की स्थापना करानी चाहिये और उसी प्रकार जागरण भी करते रहना चाहिये। अब दान के मंत्रों को सुनिये। 'हे लवण ! तुम सीभाग्य सरोवर से समुत्यत हो, इसलिए पर्वतश्रेष्ठ ! उसके दान करने के कारण द्राम मेरी रह्मा करो। सभी शकार के अल एवं रस तुम्हारे विना उत्कृष्ट नहीं होते। तुम पार्वती जी तथा यिव जी के सर्वदा अति प्रिय पदार्थ हो, अल मुक्ते भी शान्ति प्रवान करो। विष्णु मगवान के शरीर से उत्पन्न होकर तुम आरोग्य के बढ़ाने वाले हो, अल मुक्ते भी शान्ति प्रवान करो। विष्णु मगवान के शरीर से उत्पन्न होकर तुम आरोग्य के बढ़ाने वाले हो, अतः पर्वत रूप से तुम इस संसार सागर से मेरी रह्मा करो।' इस प्रकार के विधान से जो कोई मनुष्य लवण के पर्वत का दान देता है वह पार्वती के लोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है श्रीर तत्यरचाल परम गित को शाष्ठ करता है। ॥१९-१॥

श्री मात्स्य महापुराण में लवणाचल कीर्तन नामक चौरासीर्वो त्राध्याय समाप्त ॥८४॥

#### पचासीवाँ ऋध्याय

ईदयर ने कहा — अब इसके उपरान्त में श्रेष्ठ गुड़ के पर्वत का विधान बतला रहा हूँ, जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य देव पूजित स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। यह गुड़ाचल उत्तम दश भार से, मध्यम पाँच भार से तथा कि मुश्ति कर्ता है। विधेन मनुष्य उसके आधे अर्थात् टेड़ मार हारा इसका विधान करे। उपर कथित रीति के अनुसार ही इस गुड़ाचल में भी आमन्त्रस्, प्जन, सुवर्श निर्मित सुत्त देवताओं की पूजा तथा विष्कृम पर्वतों, तालायों और वन देवताओं की रचना करनी चाहिये। उसी अल पर्वत के समान लोक पालों का स्थान, हवन, जागरस्य आदि कार्य भी होना चाहिये। और उस समय इस मंत्र का उच्चार्स्स करना चाहिये। 'जिस मकार देवताओं में संवेश्वष्ठ विश्वारमा मगवान् विद्यु हैं, वेरों में सामवेद, सोगान्यासियों में बहादेव, सभी प्रकार के मंत्रों में प्रस्त (ॐ) एवं कियों में पार्वती श्रेष्ठ मानी गर्द हैं, उसी प्रकार रसों में सर्वदा ईल का रस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुड़ के पर्वत! इसलिए मुक्ते भी

उस परम लक्ष्मी को वो । गुड़पर्वत ! यतः तुम\_उस सर्वसीमाग्य वायिनी के सहज और पार्वती के निवास स्वरूप हो, अतः छम्मे शान्ति प्रदान करो ।' इस प्रकार के विधान से जो गुड़ पर्वत का दान देता है, वह गन्थवों द्वारा पूजित होकर पार्वती के लोक में पूजित होता है । और सौ कल्प व्यतीत हो जाने के बाद आयु तथा आरोग्य से सम्पन्न और शजुओं से अजेय होकर सातों द्वीयों का अधीरवर होता है । ॥१-१॥ श्री मास्य महापुराण में गुड़पर्वत कीर्तन नामक प्रवासीयों अध्याय समाध ॥८५॥

### ु छियासीवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा, अब इसके बाद में श्रेण्ट सुद्धर्ण पर्वत के दान का विधान बतला रहा हूँ, जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है। उत्तम सुवर्णाचल एक सहस्र पल का, मध्यम पाँच सी पल का और श्रधम उसके आपे श्रधीत टाई सी पलों का बनता है। निर्धन मनुष्य श्रपनी शिक्त के श्रमुकूल इसको बनाये। सुनिपुंगव! श्रवनाय पर्वत के समान शेप सब सामिप्रयों को इसमें भी बनाना चाहिये और उसी प्रकार विष्कर्म पर्वतों की रचना कर पुरोहितों को दान आदि भी देना चाहिये। प्रार्थना मंत्र—'श्रह्म के बीजस्वरूप! तुम को हमारा नमस्कार है, ब्रह्मार्भ दे तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है। तुम श्रमन्त फलदायक हो, श्रतः हे शिलोच्चय! मेरी रह्मा करो। तुम श्रमिन की सन्तान हो, जगत् के स्वामी हो। पुरवस्वरूप हो श्रतः हे गिरिश्रेष्ठ सुवर्ण पर्वत के रूप से तुम मेरी सर्वदा रह्मा करो।' इस विधि से जो कोई मनुष्य सुवर्ण पर्वत का दान करता है वह सर्वश्रेष्ठ श्रानन्दकारी ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है श्रीर वहाँ पर सौ करन निवास करने के श्रमनन्तर परम गति प्राप्त करता है। ॥१-६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सुवर्णचलकोर्तन नामक वियासीवाँ ऋध्याय समाप्त ॥८६॥

### सतासोवाँ अध्याय

- ईश्वर ने कहा— अन इसके उपरान्त में विधिपूर्वक तिल पर्वत के दान को बतला रहा हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य भगवान् विष्णु के सनातन लोक को भाग करता है। उचम तिल शैल दस द्रोणों घण और मध्यम पांच द्रोणों का बतलाया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! इसी मकार तीन द्रोण का किनष्ठ तिल शैल बतलाया गया है। इसके चारों और अन्य विष्क्रम्म नामक पर्वतों को पूर्व कथित रीति से ही बनाना चाहिये। मुनिर्गुत्व ! दान के मत्रों को बतला रहा हूं। 'मधु नामक राचस के बच के अवसर पर भगवान् विष्णु के शरीर के पभीने से तिल, कुश और उड़द पैदा हुए थे, अतः इस लोक में वह हमारी शान्ति के लिए हो। रोलेन्द्र तिलाचल! यत. देव तथा पितृन्दोनों के हब्य तथा कत्र्य में मुन्हीं चारों और स्वक्त होते हो अत सभी भी इस ससार के कहीं से उचारो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। इस प्रनार आतंत्रस्थ कर जो सर्वश्रेष्ठ तिलों के पर्वत का दान देता है, वह भगवान् विष्णु के उस पद को प्राप्त करता

है, जिसे भाष कर पुनरागमन दुर्जम हो जाता है । इसके पुरय से वह दीर्घायु मात करता है, पुत्र-वीत्रादिकों से परम सुख भाष करता है तथा पितृगण श्रीर गन्धवों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग को जाता है । ॥ १-७॥ श्री मात्स्य महापुराण में तिलाचल फीर्तन नामक सतासीवाँ श्राच्याय समाष्ठ ॥८०॥

### अष्टासीवाँ अध्याय

ईश्वर ने फहा— यन इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ कपास के पर्वत के दान की विधि वतला रहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य कभी नष्ट न होने वाले परम पद की प्राप्ति करता है ! इस मर्त्यन्तों के उसी प्रकार उत्तम कपासाचल वीस भारों हारा निर्माण कराया जाता है, दस भारों का मध्यम पर्वत तथा पाँच मारों द्वारा श्रायम पर्वत वतलाया गया है ! निर्धन मनुष्य को चाहिये कि वह इप्रणता छोड़ कर फेक्ल एक भार द्वारा भी दान करें ! चुनिपुंगव ! पूर्व कथित श्रन्त पर्वत की माँति सभी सामित्रयों का प्रवन्य कर रात के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल में इसका दान दे श्रीर इस मंत्र का उच्चारण करें ! 'कपास के पर्वत ! चुम ही सर्वदा लोगों के रारीर के टकने वाले हो, श्रवः चुन्हें हम नमस्कार करते हैं, मेरे पाप समृहीं के जुन विष्यंसक बनो !' इस स्कार के विषयान द्वारा जो मनुष्य श्रिव के सभीप में कपास के पर्वत का दान करता है वह शिवलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास कर पुनः इस लोक में राजा होता है ! ॥१-५॥

श्री मास्त्य महापुराण् में कपासाचल कीर्तन मामक श्रष्टासीवाँ श्रघ्याय समाप्त ॥८८॥

### नवासीवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने फहा—श्व इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ एत के पर्वत के दान की विधि वतला रहा हूँ, जो तेज तथा श्रमुत मय, दिक्य एवं महापापों का विनाशक है । वीस मरे हुए धी के कलागों द्वारा उठम एताचल यनता है, दस कलागों से मध्यम श्रीर पाँच से श्रम्य वतलाया गया है । जो निर्धन है, वह भी इस लोक में विधिपूर्वक दो कुम्मों द्वारा इसका विधान कर सकता है । पूर्वक्रियेत रीति के श्रमुत्तार विष्कम्य पर्वतों को उसके चीथाई श्रंग द्वारा बनवाये । साठी के चावल से पूर्ण पात्रों को उन कलागों के उन्यर स्थापित करना चाहिये । विधिपूर्वक उन्हें (कलागों को) उन्जा करके एक दूसरे से—जिस प्रकार शोमा श्रमिक हो—मिला देना चाहिये । रवेत रंग के वजों द्वारा टक देना चाहिये श्रीर ईल तथा फल श्रादि सामप्रियों से समन्वित कर देना चाहिये । इस लोक में श्रेप श्रम्य विधानों को श्रम्त पर्वत की माँति ही वतलाया जाता है । इसमें भी उसी प्रकार देवताशों की स्थापना करके हचन तथा पूजन श्रादि करने चाहियें । श्रीर रात के व्यतित होने पर प्रताकता गुरु को इसका दान करना चाहिये । रान्तचिव हो उसी प्रकार विष्क्रम्म पर्वतों को प्रतिहों को देना चाहिये । मन्त — श्रमुत तथा तेज के संयोग से एस उत्पन्न हुशा है, श्रार एतार्चिव विश्वासमा मगवान एकर इस मत में मुक्त पर प्रसन हों । बहा तेजीमय है श्रीर वह तेज इत में श्रम प्रसन्न हों । बहा तेजीमय है श्रीर वह तेज इत में श्रम प्रसन्न हों । बहा तेजीमय है श्रीर वह तेज इत में श्रम प्रसन्त

हैं है नगोत्तम ! उस छूत के पर्वत रूप से तुम मेरी सर्वदा रत्ता करो । इस विधान से सर्वश्रेष्ठ छूत पर्वत का दान देना चाहिये, इससे महापाधी भी शंकर के लोक को प्राप्त करता है । सुन्दर हंस तथा सारस पित्यों से सुक्त, छोटी-छोटी घंटियों के जाल की मालायों से सुशोमित विमान पर बैटकर सिद्ध विद्याधर तथा अप्रप्तरायों के समूहों से थिरा हुआ यजमान इस दान के पुएय से पितरों के साथ तब तक विहार करता है जब तक महामलय नहीं हो जाता । ॥१-१०॥

श्री मात्त्य महापुरागा में घृताचल कीर्तन नामक नवासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८६॥

## नव्वेवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा- अब इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ रत्न पर्वत के दान का विधान बतला रहा हूँ। एक सहस्र मोतियों द्वारा उत्तम रत्न पर्वत की, पाँच सौ द्वारा मध्यम की तथा तीन सौ द्वारा ऋषम की विधि बतलाई गई है । उसके चारों त्रोर पूर्ववत् चौथाई भाग द्वारा विष्कम्भ पर्वतों की रचना करनी चाहिये। बिद्वानों को पूर्व दिशा में हीरा श्रीर गोमेद द्वारा (मन्दराचल की) दित्तग् दिशा में नीलम श्रीर पद्मराग मिण द्वारा गंन्यमादन की रचना करनी चाहिये, परिचम दिशा में मिले हुए विमलाचल की वेहूर्य श्रीर विद्वमों द्वारा तथा उत्तर दिशा में सुवर्णसमेत पद्मराग मिए द्वारा सुपार्श्व पर्वत की रचना करनी चाहिये। इस रलपर्वत में भी श्रत्न पर्वत की भाँति श्रन्य सब श्रंगों की पृति करनी चाहिये। उसी प्रकार श्रावाहन भी करे, दृत्तों तथा देवतात्रों को भी उसी भाति सुवर्णमय बनावे । शतःकाल होने पर यजमान को मत्सर रहित हो पुष्प तथा गन्ध श्रादि पूजन की श्रन्यान्य सामित्रयों द्वारा पूर्व रीति के श्रमुसार गुरु श्रीर पुरोहिसों की पूजा करनी चाहिये श्रीर उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । 'जब सब देवगण भी रहों में श्राश्रय लेते हैं तब दुम तो नित्य ही उन्हीं रहीं से निर्मित हो, श्रतः हे श्रचल ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो । रत के दान करने से भगवान् विप्तुा दाता को सब प्रकार से सन्तुष्ट करते हैं इसलिये हे पर्वत । इस रतदान से तुम हम लोगों की रत्ता करो !' इस विधि के अनुकृत जो रत्नमय गिरि का दान देता है । हे राजन् ! वह सौ कल्प पर्यन्त इस लोक में निवास करता है श्रीर रूप, श्रारोग्य तथा सर्वगुणसम्पन्न होकर सातों द्वीपों का श्रिविपति होता है। इन्द्र द्वारा पूजित होकर विप्ता भगवान् के लोक को शाप्त करता है। इस जन्म में श्रथवा श्रम्य जन्म में ब्रह्महत्या श्रादि जो भी घोर महापाप किये जाते हैं वे सब इस दान के प्रभाव से इस मकार नष्ट हो जाते हैं जिस मकार वज्र द्वारा ताडित पर्वत । ॥१-११॥

श्री मास्त्य महापुराण् में रत्नाचल कीर्तन नामक नञ्चेवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥६०॥

समम कर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में 'गृत तथा प्रमुख देवता श्रादि को शति सुन्दर गड़ कर तैयार किया था। राजन् ! उस स्वर्णकार की सी ने भी वेश्या के उक्त पर्वत के दान में वही परिचर्या की थी. श्रीर मुवर्ण निर्मित उन देवताओं श्रीर षृत्तों को उज्ज्वल करके चनकाया था । इस प्रकार भक्तिपूर्वक उक्त दम्पति की सहायता से गुरु शुश्रुमा व्यादि कार्यों को पूरा कर वेश्या लीलायती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर काल की गति को प्राप्त हुई। नारद जी ! वह वेश्या व्यपने इस शुम कर्म के प्रभाव से जीवन में किये गये सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होकर शिव के धाम को चली गई। श्रीर वह सोनार, जो दरिद होते हुए भी श्रति सामर्थ्यग्राली या. श्रीर देने पर भी श्रपने पारिश्रमिक को वेश्या से नहीं महए। किया या. इस समय आप हैं, जो इस जन्म में सातो द्वीपों के श्रधिपति तथा दस सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी हैं । उस जन्म में आपकी जिस पत्नी ने आप द्वारा बनाये हुए सुवर्ण निर्मित वृत्तों को मली माँति स्वच्छ करके उज्ज्यल किया था. वह इस जन्म में भी श्राप की पत्नी भानुमती हैं। पूर्वजन्म में देवता तथा वृत्तों के उज्ज्वल करने के कारण इस मर्त्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुत्या है । रात्रिकाल में यतः शान्त चित्र होकर श्राप दोनों ने . लवरा पर्वत के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण पृथ्वीतल में दुर्जेय, श्रारोग्य पवं सीभाग्य से सम्पन्न होकर श्राप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की माप्ति हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम भी धान्याचल खादि दस पर्वतों का विधानपूर्वक दान करो । 'ऐसा ही करूँगा' कह कर राजा धर्ममूर्ति ने ग़रु की बातों का सत्कार कर उक्त धान्याचल व्यादि सभी पर्वतों को सैकड़ों बार बशिष्ट को दान किया श्रीर फल स्वरूप देवताश्रों द्वारा पृजित होकर विप्सु भगवान् के लोक की प्राप्त किया । निर्धन मनुष्य यदि मिक्तपर्वक इन पर्वतों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्श मात्र कर लेता है. श्रथवा इस वृतान्त को ही मिक्तिपूर्वक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो वह भी निप्पाप होकर स्वर्ग को जाता है । मुनिपुंगव । इस मर्त्यलोक में मनुष्यों के वर्णन करने पर भवभय को नारा करने वाले ये शैलेन्द्र गगा दु:स्वमों के प्रभाव को शान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सम्पूर्ण पर्वतों के दान कर्म को मंती भाँति करता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३५॥

श्री मात्त्य महापुरागा में पर्वत पदान माहात्म्य नामक बानवेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२॥

### तिरानवेवाँ अध्याय

सत ने कहा—प्राचीन काल में एक बार बैठे हुए वैश्वण्यायन से शौनक ने पृद्धा—सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करने के लिए कभी विनष्ट न होने वाले शान्तिक एवं पौष्टिक शुभ कमों को किस प्रकार करना चाहिये ? । ॥१॥

वेशम्यायन ने कहा — अकत् । लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की अभिलापा करने बाले मनुष्य की अहयज्ञ का आएम करना चाहिये । उसी अकार आयु की बृद्धि एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए भी वही अनुष्ठान करना श्रेन्ड है। अब जिस मकार से उक्त महयज समाप्त होता है, उसे में कह रहा है, धुनिये। सम्पूर्ण शाखों की परिपाटी के अनुसार, मन्य विस्तार को सन्तिष्ठ फरके, पुरायों तथा श्रुतियों द्वारा प्रमाखित महों की रान्ति का विधान में वतला रहा हूं। पिछतों द्वारा निर्दिष्ट पुण्यभद दिन में ब्राक्षाणों द्वारा पाठ वा मागलिक स्तोत्र करवाकर महों तथा महों के श्रिषदेवों की स्थापना कर हथन मारम्भ करना चाहिये। पुरायों तथा येदों के जानने वाले पिछतों ने तीन मकार के मह यज्ञ के विधान वतलाये हैं। प्रयम वह, जिसमें दस हजार श्राहित दी जाती है। दितीय वह, जिसमें एक लाख श्राहित श्रोर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ श्राहित दी जाती है। दस सहस्र श्राहित यो नवमहों का यज्ञ पूर्या होना वतलाया जाता है, उसकी विधि जिस मकार पुरायों तथा येदों में वतलायी गई है, में बतला रहा हूं, धुनिये। हवन दुगढ़ के उत्तर तथा पूर्व दिशा की श्रोर दो बीता चौडी, दो किनारों से थिरी हुई, एक बीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की श्रोर खुल वाली वेदी देवताशों की स्थापना करने के लिए वनवाये। उसमें श्रीन स्थापना करने के परचात् देवताशों को उसमें स्थापत करें। ॥२०।।

सूर्य, चन्द्रमा, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केन्नु-ये ससार के हित करने वाले ब्रह् बताये गये हैं । उक्त वेदी के मध्य भाग में सूर्य को ब्रवस्थित जानना चाहिये । दिल्ए से लोहित (भगल) को, उत्तर से बृहस्पति को, पूर्वोत्तर से बुध को, पूर्व से शुक्र को, दिल्ला पूर्व से चन्द्रमा को, पश्चिम से ग्रनेश्चर को, पश्चिम दक्षिण से राहु को, श्रोर पश्चिम उत्तर से केंत्र को जानना चाहिये । इन सभी महीं को खेत रंग के चावल से स्थापित करे । सूर्य का अधिदेवता शिव को जानना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा के श्रिविदेवता पार्वती, मगल के स्कन्द, बुध के भगवान् विप्या, गुरु वृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इन्द्र, शनेश्चर के यमराज, राहु के काल और केंद्र के चित्रगृप्त - ये इन नव प्रहों के श्रिधदेवता हैं। श्राग्नि, जल, पृथ्वी, विप्णु, इन्द्र, ऐन्द्री, मजापति, ब्रह्मा श्रीर सर्पगण्—ये मत्यधिदेवता हैं । इस अहयज्ञ में इन उपर्युक्त देवगर्णों के अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकारा तथा दोनों अदिवनी कुमारों को भी व्याहितयों द्वारा श्रावाहित करना चाहिये । मगल के समेत सूर्य को तालवर्षा का स्मरण करना चाहिये । -श्रार्थात् सूर्यं श्रोर मगल का स्वरूप लालवर्गा का होना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा श्रीर शुक्त को श्वेत रग का, बुध श्रीर बहस्पति को पीलेक्पों का, रानेरचर श्रीर राहु को काले वर्ण का तथा केंतु को धृम्र वर्णा का जिस रग के यह हों उसी रग का वस्न तथा पुष्प त्र्यादि भी उन्हें दान करना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष इस महयज्ञ में धूप, सुगधित द्रव्य त्रादि तथा उत्पर से एक सुन्दर चँदोवा तान कर-जिस प्रकार श्रिषिक सुन्दर हो-फल एव पुष्प श्रादि सामित्रयों द्वारा त्रहों की स्थापना करें । सूर्य के लिए गुड श्रीर चावल, चन्द्रमा के लिए छत तथा दुम्य से बना हुआ पदार्थ, मगल के लिए हलुआ, बुध के लिए दूध तथा साठी का चावल, बहस्पति को दही श्रीर चावल, शुक्त को घी श्रीर चावल, शुनेश्चर को खिचड़ी. राहु को बकरी का मास श्रीर केंद्र को विचित्र रंग का चावल का दान करना चाहिये। इन्हीं सब

## इक्यानवेवाँ अध्याय

ईश्वर ने फहा—थव इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ चांदी के पर्वत के दान का माहात्य वतला रेंहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य श्रेष्ठ चन्द्रलोक को प्राप्त करता है । दस सहस्र पल के परि-माण भर चौंदी द्वारा उत्तम रजताचल, पाँच सहस्र द्वारा मध्यम तथा खाधे—दाई सहस्र पल-द्वारा ख्रधम का विघान बतलायां गया है । व्यसमर्थ मतुष्य को व्यपनी शक्ति के व्यनुकूल बीस पल से व्यधिक द्वारा इसकी रचना करानी चाहिये। पूर्व कथित रीति के अनुसार इसमें भी मुख्य गिरि के चौथाई अंग द्वारा विष्कम्भ पर्वतों की रचना करवानी चाहिये। युद्धिमान् पुरुप को पूर्वोक्त रीति से विधिपृर्वक इसमें भी चाँदी के बने हुए मन्दर छादि पर्वतों को बनाकर सुवर्णमय लोकपाल छादि की पूजा करनी चाहिये। इस पर्वत का तट सुवर्णमय तथा ब्रह्मा विप्णु श्रीर सूर्य से युक्त बनामा चाहिये । श्रन्य पर्वती में जो वस्तुएँ चाँदी ही होती हैं वे इसमें सुवर्ण की होनी चाहियें--यही इतना भेद है । श्रन्य शेप जागरण श्रादि कार्य पर्वोक्त रीति के अनुसार ही करना चाहिये । तत्परचात् पातःकाल होने पर गुरु की चौंदी का पर्वत दान देना चाहिये. वस्रों तथा श्रामूपर्गों से पुरोहितों की पूजाकर विष्याम नामफ पर्वतों को उन्हें देना चाहिये । दाता को श्रापने हाथ में कुश लेकर गर्व रहित हो दान देते समय:इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये । 'तुम पितरां के, विप्तां के. इन्द्र के और शिव के श्रति त्रिय पदार्थ हो; श्रतः हे राजवाचल ! शोक रूपी संसार के सागर से समे बचाओं ।' इस प्रकार निवेदन करके जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चौंदी के पर्वत का दान देता है वह दस सहस्र गौत्रों के दान का फल प्राप्त करता है। श्रीर वह विद्वान् चन्द्रमा के लोक में गन्धर्व, किन्नर तथा श्रप्सराओं के समूहों द्वारा पृजित होकर महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । ॥१-१०॥

्री मात्स्य महापुराण् में रीप्याचल कीर्तन नामक इक्यानवेवाँ श्रव्याय समाप्त ॥११॥

# वानवेवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने फहा— व्यव इसके उपरान्त में सबेशेष्ठ राकर के रील के दान का विधान बतला रहा हैं, जिसके विधिप्वेंक दान करने से सबेश प्रक्षा, विप्तु, सूर्य तथा शिव सन्दुष्ट रहते हैं । शकर के आठ मार द्वारा उत्तम तथा महान् श्रवल, चार भार द्वारा मध्यम श्रवल तथा दो मारों द्वारा श्रवम श्रेवल बतलाया जाता है । जो थोड़ी सम्पति बाला पुरुष है, वह एक मार श्रयवा श्राये भार द्वारा इसकी रचना करे । मुख्य पर्वत के चौथाई श्रय द्वारा विष्क्रम्म नामक पर्वतों की रचना करानी चाहिये । श्रवमय पर्वत के समान इसमें भी सभी सामित्रयों का प्रयन्य कर देवताश्रों से संयुक्त तीन सुवर्श निर्मित वृद्धों को मेर के उत्तर उसी प्रकार स्थापित करना चाहिये । सभी पर्वतों के शिखर पर मन्दार, पारिजात तथा करपटुम के वृद्धों को स्थापित करना चाहिये । पर्वतों के पूर्व तथा परिचम की श्रोर हरिचन्दन श्रीर करूप वृत्त की स्थापना करनी चाहिये । तथा परिचम की श्रोर हरिचन्दन श्रीर करूप वृत्त की स्थापना करनी चाहिये । सर्वदा मन्दर नामक

विष्क्रम्भ पर्वत पर पश्चिम की श्रोर मुख किये कामदेव की, गन्यमादन पर्वन पर उत्तर की श्रोर मुख किये कुचेर की, विपुलाचल पर पूर्व की श्रोर मुख किये वेदम् ति हंस की श्रीर मुखार्व पर दिल्ला की श्रोर मुख किये वेदम् ति हंस की श्रीर मुखार्व पर दिल्ला की श्रोर मुख किये वुवर्ण निर्मित धेनु की मार्ति होनी चाहिये। पूर्व कियेत धान्य पर्वत की माँति हसमें भी श्रावाहन श्रादि कार्यों को करके मध्य भाग में श्राविश्वत मुख्य मेर को गुरु के लिए दान देना चाहिये श्रीर रेप चार विष्क्रम्भ पर्वनों को इस निस्ति ति मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरोहितों को दान करना चाहिये। 'यह राकर युक्त पर्वत सीभाग्य तथा श्रमुत का सार है, है गैलेन्द्र ! तुम सर्वद्रा हमारे लिए श्रानन्ददायी को । श्रमुत पीते हुए देवताश्रों के मुख से जो बूँदूं पृथ्वी पर गिर पड़ी थीं, है श्रकराचल ! तुम उन्हीं से निर्मित हुए हो, श्रतः मेरी रक्त करो ! राकर कामदेव की घतुप के मध्य भाग से उत्पन्न हुई है, है महापर्वत । तुम उसी शकर से वेने हुए हो, श्रतः ससार सागर से मेरी रक्ता करो !' जो मनुष्य इस विधि से शकर के शैल का दान देता है, वह सम्पूर्ण पापों से झुटकारा पा कर परम गति प्राप्त करता है । श्रम ने ने कर-चाकरों के समेत वह चन्द्रमा, सूर्व तथा तथा ताराश्रों का सान्निध्य प्राप्तकर विष्णु मगवान की प्रेरणा से वहां उनके साथ ही विमान पर सुरोभित होता है। इस क्कार सी कह्य अप्रतित होता है । इन सभी पर्वतों के दान देते समय मतसर रहित हो ययाशिक भोजन करना चाहिये। पर्वत की सब सामप्रियों झाझाण के घर पर पहुंचवा देनी चाहिये। ॥१-१-१ इ॥

ईस्यर ने कहा—प्राचीनकाल में धृहत् नामक करण में इन्द्र का मित्र धर्ममूर्ति नामक एक राजा था, जिसने सहस्नों देत्यों का वच किया था। उसके श्रमित तेन के प्रमाव से चन्द्रमा सूर्य श्रादि देवमण् मिलन पड़ जाते थे, सैकड़ों रान्नु नाम लेने मात्र से पराजित हो जाते थे। इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला वह राजा मनुष्य होकर भी दूसरों से नहीं जीता गया। उसकी रानी तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानुमती नामक थी, जो श्राकृति में लक्ष्मी के समान दिख्य सीन्दर्य सापक एव देवांगनाश्रों को भी लक्षित करने वाली थी। राजा को वह महारानी पार्यों से भी वड़ कर. पृष्ट्ये मुं वह श्रमनी दस सहस्र दासियों के मध्य में लक्ष्मी की तरह सर्वदा रोगायमान रहती थी। इसी प्रकार राजा को नी दस सहस्र राजा कमी नहीं छोड़ते थे। एक बार कभी गुरू के स्थान पर जाकर राजा ने श्रत्यन्त श्राश्चर्य एव कृत्हल में श्राकर श्रमने प्ररोहित न्नक्षिं विसिष्ठ से पृष्टा।।।१०-२१॥

राजा ने कहा—भगवन् ! किस धर्म के प्रभाव से हमारी लक्ष्मी इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है ? और किस कारण से हमारे शरीर में विपुल तेज सर्वदा देवीप्यमान है ? । ।।२२॥

चिसष्ठ ने कहा — राजन् । माजीन काल में लीलावती नाम की एक रिवमिक्तपरायण येश्या थी, उसने विधिपूर्वक चलुर्दशी तिथि को सुवर्धामय वृद्धों के समेत अपने गुरु को लवण (नमक) पर्वत का दान दिया था । श्रीर उसी समय शह योनि में उत्सव सोनारी का काम करने वाला शौरङ नाम से मसिद्ध लीलावती के घर में उसका एक सेवक भी रहता था, जिसने लीलावती के स्वर्ण से अति श्रद्धापूर्वक धर्म कार्य

समम्म कर बिना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में वृत्त तथा प्रमुख देवता श्रादि को श्रांत सुन्दर गढ़ कर तैयार किया था। राजन् ! उस स्वर्शकार की स्त्री ने भी वेश्या के उक्त पर्वत के दान में बड़ी परिचर्या की थी, श्रीर सुवर्णा निर्मित उन देवतायों श्रीर वृद्धों को उज्ज्वल करके चमदाया था । इस प्रकार भक्तिपूर्वक उक्त दम्पति की सहायता से गुरु शुश्रूपा श्रादि कार्यों को पूरा कर वेश्या लीलावती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर काल की गति को मास हुई। नारद जी ! वह वेश्या व्यपने इस शुभ कर्म के प्रमाव से जीवन में किये गये सम्पूर्ण पाणें से विमुक्त होकर खिब के घाम को चली गई। श्रीर वह सोनार, जो दरिट होते हुए भी श्रति सामर्थ्यशाली था, श्रीर देने पर भी श्रपने पारिश्रमिक को बेरया से नहीं ग्रहण किया था, इस समय श्राप हैं, जो इस जन्म में सातों द्वीपों के श्रविपति तथा दस सहस सूर्य के समान तेजस्वी हैं । उस जन्म में श्रापकी जिस पत्नी ने श्राप द्वारा बनाये हुए सुवर्श निर्मित यृत्तों को भली भाँति स्वच्छ फरके उज्ज्वल किया था. वह इस जन्म में भी श्राप की पत्नी भानुमती हैं । पूर्वजन्म में देवता तथा वृत्तों के उज्ज्वल करने के कारण इस मर्त्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुत्या है । रात्रिकाल में यतः शान्त चित्र होकर श्राप दोनों ने लवरा पर्वत के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण पृथ्वीतल में दुर्जेय, श्रारोम्य एवं सीमाग्य से सम्पन्न होकर ऋाप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम भी धान्याचल श्रादि दस पर्वतों का विधानपूर्वक दान करो । 'ऐसा ही करूँगा' कह कर राजा धर्ममूर्ति ने गुरु की बातों का सत्कार कर उक्त धान्याचल श्रादि सभी पर्वतों को सैकड़ों वार वरिष्ठ को दान किया श्रीर फल स्वरूप देवतार्थों द्वारा पृजित होकर विप्सु मगवान् के लोक को प्राप्त किया । निर्घन मनुष्य यदि मिक्तपूर्वक इन पर्वतों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्ध मात्र कर लेता है. अथवा इस बृतान्त को ही मक्तिपूर्वक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो वह भी निप्पाप होकर स्वर्ग को जाता है । मुनिपुंगव । इस मर्त्यलोक में मनुष्यों के वर्णन करने पर भवभय को नागु करने वाले ये शैलेन्ट्र गण दःस्वमों के प्रभाव को शान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सम्पूर्ण पर्वतों के दान कर्म को भली भाँति करता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३६॥

श्री मास्य महापुराण में पर्वत प्रदान माहात्म्य नामक बानवेवॉ श्रघ्याय समाध ॥६२॥

### तिरानवेवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा — प्राचीन काल में एक बार बैठे हुए वैश्रम्यायन से शीनक ने पृक्षा — सम्पूर्ण मनोरमों को प्राप्त करने के लिए कभी विनष्ट न होने वाले शान्तिक एवं पौष्टिक शुभ कमी को किस प्रकार करना चाहिये ? । ॥१॥

वैशम्पायन ने कहा-- प्रथम् । लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की श्रमिलापा करने वाले मनुष्य को बहबज्ञ का श्रारम्भ करना चाहिये ! उसी अकार श्रायु की बृद्धि एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए भी वही अनुष्ठान करना श्रेन्ड है। अब जिस मकार से उक्त महयद्रा समाप्त होता है, उसे में कह रहा हूँ, धुनिये । सम्पूर्ण राखों की परिपार्टी के अनुसार, मन्य विस्तार को संचित्त करके, पुरायों तथा श्रुतियों द्वारा प्रमाणित महों की रान्ति का विधान में वतला रहा हूँ । पिरहतों द्वारा निर्दिष्ट पुर्यमद दिन में माक्षर्यों द्वारा पाठ वा मांगलिक स्तोत्र करवाकर महों तथा महों के अधिदेवों की स्थापना कर हवन मारम्म करना चाहिये । पुरायों तथा येदों के जानने वाले पिरहतों ने तीन मकार के मह यज्ञ के विधान वतलाये हैं । प्रमान वह, जिसमें एक लाख श्राहुति श्रीर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ श्राहुति दी जाती है । दित्तीय वह, जिसमें एक लाख श्राहुति श्रीर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ श्राहुति दी जाती है । दस सहस श्राहुतियों से नवशहों का यज्ञ पूर्ण होना वतलाया जाता है, उसकी विधि जिस मकार पुरायों तथा वेदों में वतलायी गई है, में वतला रहा हूँ, सुनिये । हवन श्रुयद के उत्तर तथा पूर्व दिशा की श्रोर दो वीता चीड़ी, दो किनारों से थिरी हुई, एक वीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की श्रोर ग्रुख वाली वेदी देवताशों की स्थापना करने के लिए वनवाये । उसमें श्रीन स्थापना करने के परचात् देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधि देवताशों को उसमें स्थापन करने के परचात् देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधि देवताशों को उसमें स्थापन करने के परचात् देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधी देवताशों को उसमें स्थापन करने के परचात् देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर

सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केन्त — ये संसार के हित करने वाले ग्रह बताये गये हैं । उक्त वेदी के मध्य भाग में सूर्य को श्रवस्थित जानना चाहिये । दिचाण से लोहित (मंगल) को, उत्तर से बृहस्पति को, पूर्वोत्तर से बुध को, पूर्व से शुक्र को, दिन्तिण पूर्व से चन्द्रमा को, पश्चिम से शनैरचर को, परिचम दिव्या से राहु को, श्रीर पश्चिम उत्तर से केंद्र को जानना चाहिये । इन सभी महीं को खेत रंग के चावल से स्थापित करें । सूर्य का श्राधिदेवता शिव को जानना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा के अधिदेवता पार्वती, मंगल के स्कन्द, बुध के भगवान् विद्या, शुरु बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इन्द्र, शनैश्चर के यमराज, राहु के काल श्रीर केतु के चित्रगुप्त <del>-</del>ये इन नव महों के श्राधिदेवता हैं। · श्रमिन, जल, पृथ्वी, विप्पु, इन्द्र, ऐन्द्री, प्रजापति, ब्रह्मा श्रीर सर्पगण्ये प्रत्यधिदेवता हैं । इस अहयज्ञ में इन उपर्युक्त देवगणों के श्रविरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, श्राकाश तथा दोनों श्रविनी कुमारों को भी व्याहृतियों द्वारा त्रावाहित करना चाहिये । मंगल के समेत सूर्य को लालवर्ण का स्मरण करना चाहिये । अर्थात् सूर्य श्रीर मंगल का स्वरूप लालवर्ण का होना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा श्रीर शुक्र को खेत रंग का, बुध श्रीर वृहस्पति को पीलेवर्ण का, शनैश्चर श्रीर राहु को काले वर्ण का तथा केतु को धूम्र वर्ण का जिस रंग के गह हों उसी रंग का वस्न तथा पुष्प त्र्यादि भी उन्हें दान करना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष इस ग्रहयज में घूप, सुगधित द्रव्य त्रादि तथा ऊपर से एक सुन्दर चँदोवा तान कर--जिस प्रकार श्रिषिक सुन्दर हो-फल एव पुष्प श्रादि सामित्रयों द्वारा महीं की स्थापना करे। सूर्य के लिए गुड़ श्रीर चावल, चन्द्रमा के लिए इत तथा दुग्ध से बना हुआ पदार्थ, मंगल के लिए हलुआ, बुध के लिए दूध तथा साठी का चावल, वृहस्पति को दही श्रीर चावल, शुक्र को घी श्रीर चावल, श्रीरचर को खिचड़ी. राहु को बकरी का मांस श्रीर केंद्र को विचित्र रंग का चावल का दान करना चाहिये। इन्हीं सव

साच पदार्थी द्वारा महीं की पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की श्रीर दही श्रीर श्रवत से श्रवहत, श्राम के पल्तवीं से ढेंके हुए, फल श्रीर जोड़े वस के समेत पाँच प्रकार के रहीं से शक पोंच भंगों (श्रययवाँ) वाले कलरा की स्थापना करनी चाहिये, जो टूटा हुशा न हो श्रीर उसीमें करण की स्थापना करनी चाहिये । विपेन्द्र ! गंगा प्रादि संप्यूर्ण पवित्र नदियों की, समुद्रों की, सरोवरों की, हाथी, घोड़ा, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाव श्रीर गीशों के बाड़े के नीचे की मिट्टी लाकर उसे सम्पूर्ण श्रीपि मिश्रित जल से संयुक्त कर यजमान के स्नान के लिए धमें पुरोहित को इस महयज में पहले ही से सुरक्तित रखनी चाहिये । परचात इस मंत्र से स्नान कराये-- 'सब समुद्र, नदियाँ, सरोवर, नद ब्यादि यजमान के पापों के नष्ट करनेवाले यहाँ आवि ।' गुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर इन देवताओं का आवाहन कर धी. जव. तिल श्रादि सामग्रियों द्वारा हवन कार्य प्रारम्भ करना चाहिये । श्रींक, पलाग्न, खदिर, श्रपामर्ग (चिरचिरा) पीपल, श्रीदम्बर (गूलर) शमी, दृव, श्रीर कुरा-ये क्रमेशः नय महीं की समिषाएँ हैं। इनमें से एक एक की एक सी श्राठ, श्रथना केवल श्रष्टाईस समिधाओं द्वारा मधु, घृत तथा दही के साथ हवन करना चाहिये । फैलाने पर तर्जनी अंगुली से अंगुठे जितनी वड़ी, बरोहों से रहित, विना डाली और पर्तो की सिम-धाएँ बुद्धिमान् पुरुष सर्वदा सभी कार्यों में प्रयुक्त करे । परमार्थ के महत्त्व को जाननेवाला यजमान सभी देवताओं के लिए विलवुत चीरे-धीरे-- जिससे फोई. दूसरा न सुन सके--- श्रलग श्रलग देवताओं के उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हीं-उन्हीं के लिए हवन करें । घी में हुत्रोए हुए चरु महत्र श्रादि पदार्थी की दस बार श्राहुति देकर तब व्याहितयों का उच्चारण करके हवन करे । त्राक्षण पुंगवों को चाहिये कि वे उत्तर दिशा की ख़ीर श्रयना पूर्व दिशा की ख़ीर मुख करके हवन करें, ख़ीर चरु की देवता के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही साथ छानि में छोड़ें। उस धी में डुबोई हुई चरु को मली मौति हवन कर लेने के लिए हवन करना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्रमा के लिए 'श्राप्यायम्य''''इत्यादि मंत्र का उच्चारए कर. मंगल के लिए 'अग्निम् भी दिवी'''' इस मंत्र का कीर्तन कर, सोमसुत बुध के लिए 'अग्ने विवस्त्रदुपस'''' इस मंत्र का उच्चारण कर, बृहस्पति के लिए 'बृहस्पते परीदीयारथेन ....' इस मंत्र का उच्चारण कर हवन करना चाहिये। ग्रुक के लिए भी 'शुक्र ते व्यन्यत'''' इस मंत्र का पाठ करना वतलाया गया है, रानैश्चर के लिए 'गुन्नो देवीरभोष्ठय'''' इस मंत्र का पाठ करके हवन करना चाहिये। राहु के लिए 'कयानश्चित्र श्रामुखत ···· इस मंत्र का पाठ बतलाया जाता है, केंद्र की शान्ति के लिए 'केंत्रुं कुरवन्नवि ···· इस मंत्र का पाठ करना चाहिये । शिव जी के लिए 'त्रा वी राज ....' इस मन्त्र का पाठ कर हवन करना चाहिए । 'श्रापो हिष्ठा राश्वस मंत्र का पाठ पार्वती के लिए श्रीर 'स्योन राश्वस्यादि का स्यामिकार्तिकेय के लिए वतलाया गया है। विप्सु भगवान का मंत्र 'विष्सोरिदं ....' इत्यादि है और ब्रह्मा के लिए 'तमीरा'''' इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिये। तत्पश्चात् 'इन्द्रमिद्देव तात्'''' इस मंत्र का पाठ कर इन्द्र के , लिए हवन करना चाहिये। यम के लिए 'चाऽयं गीः:...' इत्यादि मंत्र का पाठ कर हवन करना चाहिये।

काल के लिए 'ब्रह्म जज्ञानम्'''' इस मंत्र का पाठ प्रशंसित माना गया है। चित्रगुप्त का मंत्र देदज्ञ लोग 'चाजातमः''' इत्यादि जानते हैं । 'श्रमि दृतं युग्गीमहे'''' इस मंत्र को श्रमि के लिए लोग वतलाते हैं I 'उरत्तमं वरुण ....' इस मंत्र का पाठ जल के लिए कहा गया है । वेदों में पृथ्वी के लिए 'पृथित्यन्तरित्तम् ....' यह मंत्र वतलाया गया है। विन्तु के लिए 'सहक्षरीर्पा पुरुष'''' यह मंत्र वतलाया गया है, इन्द्र के लिए 'इन्द्रायेन्द्रो मस्त्वत्' यह मंत्र कहा गया है। देवी के लिए 'उचानपर्णे सुमगे'''' यह मंत्र वतलाया जाता है । प्रजापित के लिए प्रजापित ; यह मंत्र बतलाया गया है । 'नमोऽस्त सर्पेम्यः' यहं मंत्र सर्पों के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा के लिए 'एप ब्रुक्ता य ऋत्विग्म्य: "" यह मंत्र कहा गया है । विद्वानों ने गणेरा के लिए 'चाऽऽनूनं' यह मंत्र वतलाया है। 'जातवेदसे सुनवाम....' इत्यादि दर्गा का ' मंत्र कहा जाता है। श्राकारा का 'श्रादित्मलस रेतस'''' यह मंत्र बतलाया गया है। वायु का मंत्र 'कागा रिर्मुनहीनां' बतलाया है । श्ररिवनीकुमारां का 'एपो उपा श्रपूर्व्या'''' यह मंत्र कहा जाता है 'मूर्पानं दिव "" इस मंत्र का उच्चारगा कर पूर्णाहुति करनी चाहिये । हे ब्रह्मन् । हवन की समाप्ति हो जाने पर भाजा ्तथा मांगलिक गीतों के मध्य में श्रमिपेचन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्व तथा उत्तर की श्रोर मुख करके उसी जलकलरा के द्वारा यजमान का स्नान वे चार ब्राह्मण करायें, जो विरुत श्रयवा न्यून श्रंगों वाले न हों तथा सुवर्श निर्मित माला आदि से विमृपित हों । 'ब्रह्मा विप्सु तथा खिव-ये सव देवता तुम्हारा श्रमिपेचन करें 1 वासुदेन, जगन्नाय, शक्तिशाली संकर्पण, प्रयुक्त, तथा श्रनिरुद्ध श्रादि तुम्हारी विजय करें । देवराज इन्द्र, भगवान् श्राम्न, यम, निर्काति, वरुण, वायु, कुवेर, शिव, ब्रह्मा के सहित शेपनाग श्रीर दिक्पाल गण —ये सन तुग्हारी रचा करें । कीतिं, लक्ष्मी, श्रुति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, बुष्टि स्त्रीर कान्ति—ये माताएँ जो सब धर्म की पतियाँ हैं, स्नाकर तुम्हारा अभिपेचन करें । सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और केंद्र-सब मह तृष्ठ होकर द्वान्हारा श्रभिपेचन करें । देव, दानव, गन्धर्व, यत्त, रात्तस, सर्प, ऋषि, सनि, गीएँ, देवमाताएँ, देव-स्नियाँ, वृद्ध, नाग, देत्य, श्राप्सराएँ, सब प्रकार के श्रम्न राम्न, राजागएा, वाहन, श्रीपियों, रहा, काल, के श्रवयव-' युग दिन, रात, पहर, पड़ी, पला, विपला श्रादि—नदियाँ, समुद्र, पर्वत, तीर्थ, बादल समूह, नद—ये सब तुम्हारे मनोरथों के पूर्ण करने के लिए तुम्हारा श्रमिपेचन करें ।' इस प्रकार श्रेप्ठ ब्राह्मणों से सम्पूर्ण श्रीपिधयों एवं सुगन्यित वस्तुत्र्यों द्वारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान अपनी पत्नी के समेत श्वेत वस्त धारण कर इवेत रंग के सुगन्धित चन्दनादि से विम्पित हो श्रपने परिनिध्ठित तथा विद्वान् पुरोहितों की विस्मय रहित हो प्रयत्नपूर्वक दिन्गा त्रादि से पूजा करे। सूर्य के लिए कपिला गाय तथा चन्द्रमा के लिए शंख का दान देना चाहिये । मंगल के लिए भार ढोने में समर्थ, डीलवाले एक लाल वेल का दान देना चाहिये । बुध के लिए मुक्य का दान करना चाहिये, वृहस्पति के लिए पीले रंग के दो वस्न देने चाहियें । दैत्य गुरु शुक्त के लिए रवेत रंग का वैल, सूर्य पुत्र शरीरचर के लिए काली गाय देनी चाहिये, राहु के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु देनी चाहिये और केंद्र के लिए श्रेष्ठ वकरा। यजमान को सुवर्ण के साथ ये दिचाणाएँ देनी चाहियें।

अथवा संभी महीं के लिए सुवर्ण से अलंकृत गीएँ ही देनी चाहिये, अथवा सुवर्ण ही दे। तासर्य यह कि जिससे गुरु प्रसन्न हो वही वस्तु देनी चाहिये । सभी कार्यों में निम्न मंत्रोच्चारण के साथ ही दिविणा देनी चाहिये । मंत्र--'हे कपिले ! तुम रोहिणी रूपां हो, सम्पूर्ण देववर्गों की पूजनीया हो, सर्व तीर्थ तथा देवनयी हो, श्रतः मुक्ते शान्ति पदान करो । शंख ! तुम जगत् के सभी पुरायमय पदार्थी में भी श्रापिक प्रायपद हो, मंगल दायी में भी: सर्वाधिक मंगलदाता हो, विष्णु मगवान के हार्यों में सुरोभित रहते हो. व्यतः सुमे शान्ति प्रदान करो । जगत को व्यानन्दित करने वाले । तुम वृपभ रूप से साज्ञात् धर्म हो, भगवान् 'श्रप्रमूर्ति के बाहन हो श्रतः सुक्ते शान्ति प्रदान करो ।' फिर (सवर्ण से) प्रार्थना फरे। 'सुवर्ण । द्वम मगवान् हिरएयगर्भ (ब्रह्माजी) के गर्भ स्वरूप हो, श्रीप्त श्रीर सूर्य के बीज हो, ध्यनन्त पुरुष तथा फल को देने वाले हो, ध्रतः मुफ्ते शान्ति पदान करो । (वल से) 'यतः पीले वल का जोड़ा भगवान् विप्तु को श्राति त्रिय है, इसलिए विप्ताो ! उस के दान देने से तुम मुम्ने शान्ति दो ।' 'पृथ्वी । तुम घेनु रूप में भगवान् विप्णु के समान फल देनेवाली. पूजनीय तथा सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने बाली हो, श्रवः मुक्ते नित्य शान्ति प्रदान करो । सारे लाइल (हल) तथा हथियार श्रादि के परिश्रमपूर्ण कार्य तुम्हारे ही श्रधीन हैं श्रतः मुक्ते शान्ति प्रदान करो । सूर्य के बाहन ! तम नित्य ही सभी प्रकार के यज कार्यों में प्रमुख अंग रूप से निर्धारित रहते हो अतः मुक्ते शान्ति प्रदान करो । गीअरे के श्रक्तों में चौदहों भुवन निवास करते हैं, श्रतः इस लोक तथा परलोक में बह हमारी लक्ष्मी के लिए सहायक हों,। यतः भगवान् विष्णु की शैष्या सर्वदा अशून्य (लक्ष्मी से युक्त) रहती है ऋतः दान देने से हमारी शैक्या भी प्रत्येक जन्म में श्रशून्य रहे । सभी रहीं में सम्पूर्ण देवगण निवास करते हैं अतः रहाँ के दान करने से देवगण हमें भी रतनों को दें। अन्य बस्तर्जों के दान प्रध्वी दान के सोसहवें भाग की भी समानता नहीं कर सकते श्रतः इस लोक में उस परम्पुरायपद पृथ्वी दान के करने से मुक्ते शान्ति ,पाष्ठ हो ।' इस प्रकार ,मिक्कपूर्वक कृपणता छोड़कर रत्न, सुवर्ण वस्त्रादि, धूप, पुष्प एवं, चन्दन श्रादि पूजा की सामिश्रयों द्वारा, शहों की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । इस विधि के श्रानुकूल जो मनुष्य महीं की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण, मनोर्गों को पात करता है ' श्रीर मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग लोक में प्जित होता है। जिस निर्धन मनुष्य को कोई एक यह श्रत्यन्त पीड़ा देने वाला हो, उस बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि उस पीड़ा पहुँचाने वाले एक यह की यत्नपूर्वक पूजा करके श्रान्य प्रहों की भी पूजा करे । यहगण, गीपँ, राजा तथा विशेषकर ब्राह्मण लोग पूजित होने पर तो पूजा करनेवालों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, किन्तु अपमानित होने पर उसे जला देते हैं। जिस प्रकार बाएा के प्रहार से बचाने में कवच वारण (बचानेवाला) होता है उसी प्रकार दुर्दें व के महार को निवारण करने वाली यह शान्ति (गृहुयज्ञ),वार्ण होती है । इसलिए समृद्धि की इच्छा करनेवाले मनुष्य को दिल्ला के विना यज्ञ नहीं

<sup>े</sup>पथ्वी, बल, तेल, बायु, बाराश, यहा, खर्व और चन्द्रमा, भाठ मूर्विवाले भगवान् शहर ।

करना चाहिये । क्योंकि भरपूर दिल्ला देने पर एक ब्राह्मण भी सन्दुष्ट होकर मनोरथ सिद्ध कर सकता है । सर्वदा दस सहस्र आहुतियों द्वारा सम्पन्न होने वाला यह हवन नव अहों के यज्ञ में होता है । मुनिश्रेन्ड । विवाहोत्सव, देवप्रतिष्ठा श्रादि कार्यों में तथा चित्त के उद्विग्न होने श्रथवा श्राकस्मिक श्रापत्तियों के घटित होने पर सर्वथा विज्ञों के नारा के लिए यह दस सहस्र चाहुतियों का हवन करने का विधान बतलाया गया है। श्रव इसके परचात् एक लाल श्राहुतियां वाले यज को सुनो, क्योंकि बुद्धिमान् लोग सब प्रकार के मनोरयों की प्राप्ति के लिए इस लज्ञहोन की महत्ता जानते हैं । यह पितरों को श्रातिभिय तथा भुक्ति श्रीर पुक्ति का देनेवाला है। ग्रहों तथा तारा के बल को प्राप्त कर व्यर्थात् ऐसी लान में जब कि कर्चा की राशि पर अहीं तथा ताराओं की करूर दृष्टि न पड़ती हो, बाक्सणों द्वारा वेदपाठ तथा स्वस्ति वाचनादि मांगलिक स्तोत्र फराकर श्रपने घर की उत्तर-पूर्व दिशा की श्रोर बुद्धिमान, पुरुष मग्रदप की रचना करे। श्रथवा शिवालय की समीपवर्ती मूमि पर ही मगडप बनाये । चार फोर्नोवाला दस हाथ श्रथवा श्राठ हाथ परिमाण का मगडप विधान पूर्वेक बनवाना चाहिये, जिसका प्रधान द्वार उत्तर दिशा की श्रीर हो । बुद्धिमान पुरुष मगडप की भृमि को प्रयत्नपूर्वक पूर्व तथा उत्तर की स्रोर दालू रखे। मरहप की पूर्व तथा उत्तर दिशा भी स्रोर एक भाग में, जिस प्रकार विधान वतलाया गया है, उसी के अनुकूल एक सुन्दर कुगड़ निर्मत करे, जो चारों श्रोर से समान तथा चौकोना हो, उसके मुख भाग पर योनि के आकार का एतपात्र रखने का स्थान बना हो और वह मेसलाश्रों से श्रलंकृत हो । उस कुगड की मेसला चार श्रंगुल की विस्तृत तथा उतनी ही ऊँची होनी चाहिये । इसकी मूर्मि चारों श्रोर से बरावर श्रीर पूर्व श्रीर उत्तर की श्रोर फ़ुकी हुई होनी चाहिये । सभी लोकों की रान्ति के लिए उक्त नवमह यज्ञ का विधान बतलाया गया है। उत्तर बतलाये गये परिमाण से अधिक वा म्यून युग्रह अनेक प्रकार का मय देनेवाला होता है अतः उपर्युक्त परिमाश के अनुकूल ही शान्तिकुरह बनाना चाहिये । त्रक्षा ने लत्त प्राहुति वाले हवन को इससे दस गुना श्रिपिक पुरायदायी माना है, इसे प्रयत्नपूर्वक यथेष्ट श्राहुति तथा दिल्या से सम्पन्न करना चाहिये । दो हाथ विस्तृत तथा चार हाथ लम्बा यज्ञकुराड इस लताहुति के हवन में बनाना चाहिये, इसके भी मुखमाग पर पूर्ववत् योनि का निर्माण ही श्रीर उसके चारों श्रोर तीन मेखलाएँ वनी हों। उक्त कुगड़ के उच्चर श्रीर पूर्व की श्रोर तीन बीते पर श्रवस्थित, पूर्व श्रीर उत्तर की श्रीर मुका हुआ चारों श्रीर से चीकोना, विष्काम का श्राघा ऊँचा स्थिएंडल ( बालू की बनी हुई बेदी, जो तीन प्राचीरों से युक्त हो) देवताओं के स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा ने बतलाया है। जिनमें प्रथम प्राचीर दो त्रांगुल ऊँची तथा रोप दो प्राचीरें एक श्रगुल ऊँची होनी चाहियें। प्रिडत लोग इन सभी प्राचीरों की चीड़ाई तीन श्रंगुल वतलाते हैं । स्यपिडल की भित्ति दस श्रंगुल ऊँची होनी चाहिये । उक्त रीति के अनुसार इस हवन में भी पुष्प तथा अनुतों द्वारा देवताओं का आवाहन करना चाहिये। हे मुनियों में श्रेप्ट ! श्रधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवतात्र्यों के साध समी ग्रहों को सूर्य के सम्मुल ही स्थापित करना चाहिये । उन्हें उत्तर दिशा श्रयवा पराष्ट्रमुख (पीद्धे की श्रीर ) नहीं स्थापित करना चाहिये । इस ह्यन कार्य में लक्ष्मी की इच्छा करने वाले पुरुष को गरुड़ की विरोप पूजा करनी चाहिये। उसका मंत्र यह

है—हे गरुड ! सामवेद की ध्वनि ही हुम्हारा शरीर है ! .तुम परमारमा विप्तुपु के वाहन हो, सर्वेदा विष-युक्त भागों ( सर्पों ) का नारा करनेवाले हो, श्रतः सुक्ते रान्ति प्रदान करो ।' पूर्वकथित रीति के श्रनुकृत ही कलग्र स्थापन का विधान करके उसी प्रकार हवन कार्य का प्रारम्म करे। एक लज्ञ आहुतियों का हवन करके जितनी समिधाओं की संख्या हो उतनी श्राहुति पुनः दे, तत्पश्चात् प्रवक्तरा द्वारा जलती हुई श्रनि के ऊपर घृत की घारा गिरावे। ग्लर की ऐसी गीली लकड़ी, जिसमें सोसलायन न हो, सीधी हो बाहु भर लम्बी हो, का सुवा बनवाकर उसी के द्वारा उन दोनों स्तम्भों (सम्भों) के उपर करके थी की घारा भत्ती भौति श्रामि के उसर गिरावे । हवन करते समय श्रामि विन्ता, शिव, चन्द्रमा का सुक्त गान कराना चाहिये । उसी प्रकार ज्येष्ठसाम, महावैश्वानर साम का भी मांगलिक पाठ करवाना चाहिये । यज-मान का स्नान तो उसी प्रकार कराना चाहिये, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं। काम कोघ से रहित हो शान्तात्मा यजमान को भी पूर्वकथित रीति से पृथक्-पृथक् पुरोहितों को दिल्लाए देनी चाहिये । इस नक्पह यज्ञ में वेद के जाननेवाले चार उत्तम ब्राक्षण चाहिये । वेदों के पारगामी शान्तवित्त दो ही पुरोहित दस सहस्र त्राहितयों वाले हवन में होने जाहिये, विस्तार इससे श्रविक नहीं करना चाहिये । उसी प्रकार इस लक्त आहुति वाले हवन में ययारांकि अहारह पुरोहित होने चाहिये अथवा उसी प्रकार चार ही परोहितों की नियुक्ति मत्तर रहित हो करनी चाहिये। मुनियों में श्रेष्ठ ! उत्पर कहे गये नवग्रह यज्ञ की अपेना इस लत्त हवन यन में दसगुनी अधिक साच सामियों, का तथा आमूपर्णों का यथाराकि दान करना चाहिये । राक्तिसम्पन्न पुरुष को एक शैय्या, जो उत्तमीतम वस्त्रों से संयुक्त हो, सुवर्श निर्मित बाज-बन्द, विजायठ. कान श्रीर श्रॅमुलियों के विविध श्राम्पण तथा गले का हार श्रादि भी दान देना चाहिये। मनुष्य को यह यज्ञ कृपण्तावरा दिचाणा रहित नहीं करवाना चाहिये । श्रज्ञान से श्रथवा लोभ से जो इसमें यथेष्ठ दान नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है ! समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को यथागुक्ति श्रम दान करना चाहिये क्योंकि अन्नदान के विना किया हुआ यह यह दारिहर देनेवाला होता है। अन्नहीन यज्ञ राप्ट का विनासक होता है, मंत्रहीन पुरोहित का एवं दक्तिसाहीन हवन करने वाले का; इस प्रकार अनु-चित्र रीति से सम्पन्न यज्ञ के समान कोई राजु भी संसार में नहीं है । व्यल्प घनवाले पुरुष को कभी इस एक लाख आहुतियों वाले हवन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये; नयोंकि यज के अवसर पर उत्पन्न होनेवाली · वित्रह जन्य व्यपूर्णतो पीड़ाकारक होती है । इसलिए श्रल्पविच मनुप्य को विधिर्मृवक उसी (श्रपने पुरोहित की) अथवा दो वा तीन अथवा एक ही चेद पारगाभी बाह्यण की प्यतपूर्वक दित्त्णा आदि से पूजा करनी चाहिये, इससे श्राधिक की नहीं । श्रापने विच के श्रानुकूत लक्त हवन का श्रानुष्टान करना चाहिये, इससे श्राधिक फल की प्राप्ति होती है क्योंकि इसके विधानपूर्वक अनुग्रान करने से मनुष्य अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता है श्रीर शिव के लोक में वसु ग्रादित्य तथा मस्त् गर्णों द्वारा एक सी श्राठ कल्पपर्यन्त पृजित होता है, वत्परचात् मोक्त की प्राप्ति करता है। जो कोई मनुष्य किसी विशेष श्रामिलाषा से इस लज्ञ हवन को विधि पूर्वक सम्पन करता, है, वह अपने मनोरय की माधि करता है और अनन्त पद का उपमोग करता है। पुत्र का

चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, घनार्थी धन प्राप्त करता है, खी चाहने वाला सुन्दरी खी प्राप्त करता है, कुमारी फन्या सुन्दर पति प्राप्त करती है । श्रिथिकार से अष्ट पुरुष श्रपने श्रिथिकार को पुनः पाप्त करता है श्रीर लक्ष्मी का श्रमिलापी यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करता है । जो जो कामना मनुष्य इस यज्ञ से करता है, उसे प्रचर परिमाण में प्राप्त करता है । जो किसी कामना से रहित होकर इसका अनुष्ठान करता है वह परव्रहा में लय होता है । त्रह्मा ने इस लत्ताहुति हवन से परिमाण में सीगुणी श्रियक श्राहुति, प्रयत्न, दक्तिणा एवं फलयुक्त कोटि होन का विधान बतलाया है। श्रयीत् उसमें सभी वस्तुएँ सी मुगी लगती हैं। इस यज्ञ में पूर्वकथित भी रीति से ही ग्रहों तथा देवताओं का श्रावाहन श्रीर विसर्जन करना चाहिये । होम, स्नान तथा दान श्रादि कार्यों में भी उन्हीं मंत्रों को वतलाया गया है । बुरुड, मगड़प एवं वेदी में अवश्य युद्ध विशेषता है, उसे मै वतला रहा हूँ, सुनी । इस कोटि हवन में सब स्त्रोर से बरावर, चीकोना, चार हाथ परिमाण का कुएड बनाना चाहिये, जो दो योनि वर्कों तथा तीन मेखलार्क्यों से युक्त हो। पंडित लोगों को पहली मेखला दो श्रंगुल ऊँची बनानी चाहिये उसी प्रकार दूसरी को तीन श्रगुल ऊँची घतलाते हैं। तीसरी मेखला की ऊँचाई श्रीर चीड़ाई चार श्रंगुल की होनी चाहिये । पहले कही गई उन दोनों मेखलाश्रों का विस्तार तों दो ही श्रंगुल करना चाहिये। योनि को सात वा श्रांठ श्रंगुल चौड़ी श्रीर एक बीता लम्बी बनानी चाहिये । इसका मध्यम भाग कच्छप की पीठ की मौति उठा हुआ हो, दोनों वगलों में एक श्रंगुल ऊँचाई हो। वह हाथी के ऋंठिकी भाँति लम्बी तथा छिद्र युक्त होनी चाहिये। सभी दुगडों में योनि के बनाने का यही लद्भाग् वतलाया जाता है। सभी स्थलों पर इस कोटि हवन में मेखलाओं के ऊपर पीपल के पत्ते के समान चार बीते की वेदी होनी चाहिये, जो सुडौल तथा तीन मेखलायों से युक्त हो । मेखला एव वेदी की ऊँचाई का प्रमाण ऊपर कहा जा चुका है । इसमें सोलह हाथ का चौमुखा मण्डल होना चाहिये, उसमें पूर्व दिशा के द्वार देश पर ऋग्वेद पारगामी त्राक्षण को विठाना चाहिये। इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुषों को दक्तिण दिशा में यजुर्वेद के विद्वान् को, पश्चिम दिशा में सामवेदाध्यायी को और उत्तर दिशा में अथर्वेवेद विज्ञ बाह्मण को विठाना चाहिये । हवन करने के लिए वेद तथा वेदांगों के पारगामी त्राठ विद्वानों को नियुक्त करना चाहिये. इसी प्रकार बारह श्रीर ब्राह्मणों को भी रखना चाहिये । इन सभी ब्राह्मणों की वस्त्र, पुप्प, माला, श्रामूष्ण एवं पूजन की श्रान्य सामित्रयों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । पूर्व दिशा में नियुक्त ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को उत्तराभिष्ठल होकर रात्रि सूक्त, रीद्र सूक्त, पावमान सूक्त, धुमगल, एवं ग्रान्ति प्रद स्तोत्रों का पाठ करते हुए शान्त भाव से स्थित रहना चाहिये। दक्तिए द्वार पर नियुक्त यजुर्वेदी आक्षण से - शाक्त, शाक्त, सौम्य, कीप्माण्ड एवं शान्ति सूक्त का पाठ करवाना चाहिये । सामवेद के बन्दों का गायक पश्चिम दिशा से सुवर्ण, वैराज, श्राम्नेय ।' स्द्रसहिता ज्येप्ठसाम तथा शान्तिक का पाठ करे । उत्तर दिशा में स्थित श्रथवीवेदी विद्वान को भी शान्तिस्क, सौरस्क, कल्यासभद शाकुनक स्क, पौष्टिक एव महाराज्य का पाठ करते रहना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें भी पाँच श्रथवा सात बाह्मणों द्वारा पूर्वकथित रीति से हवन कराना चाहिये । स्नान एव दान के वही पूर्वकथित मंत्र हैं । केवल वसुपारा का विधान लक्त

हवन में कुछ विशिष्ट है। इस पकार की विधि से जो मनुष्य इस कोटि हवन का श्रमुख्यान करता है, वह श्रपने सम्पर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है थीर तत्पधात् विप्णुं भगवान् के परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इन तीनों महयजों के विधान को पढ़ता है श्रथवा सुनता है, यह सम्पूर्ण पापों से छटकारा पा विशादात्मा वन इन्द्र के पद को जाता है । धर्मज़ पुरुप श्रद्धारह सहस्र श्रारवमेष यज्ञ करके जो फल शाप्त करता है वह इस कोटि हवन के करने से प्राप्त करता है। जैसा कि शिव जी का कहना है, इस कोटि हवन के करने से पक सहस्र ब्रह्महत्या एवं एक करोड़ गर्महत्या करने का पाप नष्ट होता है। शत्रुक्षों को वरा में करने के लिए. शत्रुओं का मारण एवं उच्चाटन खादि करने के लिए जो तंत्रकर्म किया जाता है, उन सब की, इस नवप्रह यज्ञ का अनुष्ठान करके तत्पश्चात् करना चाहिये । इसके न करने से पुरुष का किया हुआ। वह काम्य यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए उसके करने के पूर्व उक्त दस सहस्र श्राहतियाँ वाले हवन का अनुष्टान तो अवश्यमेव करना चाहिये। उच्चाटन एवं किसी को वरा करने के अनुष्टान में कुंड को गोलाकार वनाना चाहिये. जो तीन मेखलायों से युक्त, एक मुखवाला एवं विस्तार में रिल मर जितना न हो। इन सभी कार्यों में पलाश की समिधा बतलायी गयी है, उसे मधु श्रीर गोरोचन से युक्त कर चन्दन श्रगुर एवं केसर से भलीमाँति सिंचित कर लेना चाहिये । ब्रह्मा ने सर्वत्र मधु, घी, येल एवं कमल द्वारा दस सहस्र श्राहतियाँ वाले यज्ञ के करने का विधान बतलाया है। धर्मात्मा पुरुष बश्यकर्म में बेल के पत्ते एवं कमल के द्वारा 'स्रमित्रिया न त्राप त्रोपधयः....इस वैदिक मंत्र द्वारा हवन करे । इसमें कलशस्थापन त्रीर श्रभिपेचन नहीं करने चाहियें । गृहस्थ पुरुष सत्र प्रकार की श्रीपिधयों द्वारा स्नान करके रवेत रंग का वस्त्र धारण कर खुवर्ण के बने हुये करठहार द्वारा बाक्षणों की विधिपूर्वक पूजा करे । उन्हें महीन वस्त्र दे, सुवर्ण के समेत रवेत रंग की गीएँ भी दे। यह पापनाराफ हवन सम्पूर्ण शत्रुष्यों की स्वतंत्र सेनात्रों को भी वश में कर देता है, श्रीर रात्रु को भी मित्र बना देता है। विद्वेषरा एवं मारण श्रादि तंत्रकार्यों में तीन कोए। का कुंड वनाना चाहिये, जिन के कोनों पर दो मेखलाएँ बनी हों। श्रीर वह सब श्रोर से एक हाथ लम्बा हो। पश्चात ब्राह्मण जनेक को माला की तरह घारण कर लाल रंग की पगड़ी बाँघ, लाल रंग का वस्त्र धारण कर हवन करें । नव की यों के रक्त से भरे हुए तीन पात्रों से युक्त समिधाओं को लेकर बाज पद्मी की हिट्टियों के समूह के साथ बाएँ हाथ से हबन करे। उस समय ब्राह्मणों को शिला छोड़कर शत्रु के श्रकल्याए की कामना करते हुए हवन करना चाहिये । 'दुर्भित्रियास्तर्स्म सन्तु .... 'तथा 'हुँ फट' श्रीर 'श्येनाभिचार' नामक मंत्र का उच्चारण कर छुरे को श्रमिमंत्रित कर रात्रु का एक पुतला यनाकर उसी से काटे श्रीर इस प्रकार रात्रु के उस कल्पित शरीर के सभी टुकड़ों को भी श्रिप्ति में छोड़ दे । इस महयज्ञ के विधान की समाप्ति होने पर सर्वदा पुनः मारण एव विद्वेषण त्रादि तंत्र कार्यों को करते हुए इसका विधान करना चाहिये । तंत्र के यह यज्ञ मनुष्य को इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, अन्य जन्म में नहीं । इसलिए समृद्धि की इच्छा रखनेवाले

<sup>े</sup> सुर्ठी बीपने पर शाय की जितनी लगाई होती है उसे रिल कहते हैं, उतना नहीं। प्रयाद क्रिनिश्च में शुली के फैलाने पर दाप की जितनी लगाई होती है, उतना लगा :

मनुष्य को इस जन्म में शान्ति कारक यहाँ का ही अनुष्ठान करना चाहिये। जो मनुष्य इन तीनों अहयजों का अनुष्ठान विना किसी कामना के करता है वह विष्णु भगवान के उस स्थान को प्राप्त करता है, जिसे आस कर पुनर्जन्म दुर्लम है। जो मनुष्य इस विधान के बृतान्त को पहता है अथवा सुनता है उसे कभी अहीं की पीड़ा नहीं होती और न उसके भाइयों आदि का कभी विनाश होता है। यह तीनों यहयजों का लिख हुआ विधान जिस स्थान पर रहता है, वहीं पर बालकों को कोई पीड़ा, सेग अथवा बन्धन नहीं होता। बुद्धि-मान लोग इस कोटि आहुतियों वाले यज्ञ को सम्पृर्ण यहों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पाणें का विनाशक एवं भुक्ति-मुक्ति फल का प्रदाता जानते हैं। अध देवता लोग लच्च आहुतियों वाले हवन का अश्वमध यज्ञ जितना फल वतलाते हैं, उसी प्रकार नवग्रह यज्ञ का बारह यज्ञों के समान फल कहते हैं। उत्सव एवं आनन्द को देनेवाले, सम्पूर्ण पाणें को नष्ट करनेवाले देव यज्ञों के समान फल कहते हैं। उत्सव एवं आनन्द को देनेवाले, सम्पूर्ण पाणें को नष्ट करनेवाले देव यज्ञों के समान कल कहते हैं। उत्सव एवं बातला चुका। जो इसी प्रकार इसका पाठ करता है, अथवा मसंग से मुनता मात्र है वह अपने यत्रुओं को पराजित करता है और स्वयं दीर्घायु एवं आरोग्य से युवल रहता है। ॥१००१६६॥

श्री मात्स्य महापुराण में नवग्रह होम शान्ति विघान नामक तिरानवेवाँ श्रम्याय समाप्त ॥६३॥

#### े चौरानवेवाँ ऋध्याय

श्चिय ने कहा-सूर्य सर्वदा लाल कमल के सुन्दर श्रासन पर समासीन, हाथ में पद्म धारण किये हुए, पद्म के भीतरी भाग की तरह कान्ति युक्त, सात घोड़े श्रीर रस्ती (लगाम) से युक्त दो भुजाश्रों वाले होते हैं । वर देने वाले चन्द्रमा को, रयेत रंग के वस्त्रों से अलंकत, रवेत रंग के अरव एवं रवेत रथ पर हवेत रंग के त्राम्पणों से म्रसज्जित, हार्यों में गदा युक्त ग्रीर दो बाहुत्रोंवाला बनाना चाहिये । वरदायक पृथ्वी पुत्र मंगल लाल रंग की पुप्प माला एवं वस्त्र से श्रलकृत राक्ति शूल श्रीर गदा धारण किये हुए चार भुजाओं से युक्त तथा रवेत रोम वाले होते हैं । श्रपने भक्तों को वरदान देने वाले बुध पीले रंग की माला श्रीर वस्न घारण किये हुए, कनैर पुष्प के समान चुितमान्, हाथ में तलवार, चर्म श्रीर गदा घारण किये हुए, सिंह पर समासीन होते हैं । देवता और दैत्यों के गुरु वृहस्पति और शुक्र क्रमशः पीले श्रीर रवेत रंग वाले, चर्तुञ्चल, दएड घारण किये हुए, पारा, यज्ञोपशीत और कमण्डलु से सुरोभित होते हैं । नरदायक सूर्य पुत्र शनैश्चर को नीलम मिए के समान कान्तिमान् , शूल्धारी, गिद्ध पर श्रासीन, वार्ण श्रीर धनुप धारस किए हुए बनाना चाहिये । इसी प्रकार वरदान देने वाले राहु इस लोक में भयानक मुखाकृति, खब्न, चर्म श्रीर शूल धाराय किये हुए, नीले रंग के सिंहासन पर शोमायमान वतलाये जाते हैं । केंद्र सर्वदा घूझ के समान श्राकृतिवाले, दो सुनावाले, गदा धारण किये हुए, विकृत सुख वाले, गिद्ध पर समासीन होते हैं । लोक मंगल को करनेवाले इन समस्त नवमहों को मुकुट युक्त बनाना चाहिये श्रीर श्रपने एक सौ श्राठ श्रंगुल ऊँचा बनाना चाहिये । ॥१-६॥ = - में च = च - च - चीरा वेवॉ श्रध्याय समाप्त ||१८८।।

#### पंचानवेवां अध्याय

नारद ने कहा — 'मृत श्रीर मिल्प के जानने वाले ! मगवन भुक्ति तथा मुक्ति के फर देने वाले किसी श्रान्य वत को भी यदि श्रापने सुना हो तो मुक्तसे कहिये !' नारद के इस प्रकार कहने पर शिव ने कहा — ब्रह्मन् । राज्य राक्त का पारगामी, तपस्या में मेरे ही समान प्रमावशाली, विस्तृत पुराणों एवं वेदों का जानने वाला यह नन्दी नामक गणेद्दवर धृपम रूप धारी धर्म है । नारद जी । श्रव इसके बाद श्रापको शैव (शिव सम्बन्धी) वर्तों को यही बतलायेगा । ॥१-३॥

मत्स्य ने कहा—देवाधिदेव शंकर भगवान् ऐसा कह कर वहीं पर अन्तिहित हो गये। तदनन्तर वर्तों के माहात्त्यों के सुनने के परम इच्छुक नारद नन्दिकेश्वर से बोले—नन्दिकेश्वर ! मगवान् शिव ने जैसा खादेश दिया है उसी के खनुसार आप सुन्ते माहेश्वर वृत का विधान बतलाइये ॥१॥

नन्दिकेरवर ने पहा-नबसन् । सावधानतापूर्वक माहेरवर वत का विधान सनिये । तीनों लोकों में विख्यात शिव चतुर्दशी नामक बत को मैं बतला रहा हूँ। श्रगहन महीने की शुरू पत्त की त्रयोदशी तिथि को एक बार भोजन कर देवाधिदेव शंकर की प्रार्थना करे- भगवन् में श्राप की शरण में हूँ। चतर्दशी तिथि को निराहार रह भली माँति त्राप की पूजा कर सुवर्ण निर्मित पृपम का दान कर के में दूसरे दिन मोजन करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर के रायन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर व्रती मनुष्य स्नान तथा जप श्चादि करने के पश्चात पार्वती के साथ शंकर की सुन्दर कमल के पुप्पी एवं सुगन्धित पदार्थ तथा छल. माला एय चन्दनादि सामग्रियों द्वारा पूजा करें। शिव को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पैरों की पृजा करनी चाहिये । इसी प्रकार सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की, त्रिनेत्र को नमस्कार है--ऐसा कह नेत्रों की, हरि को नगरकार है-ऐसा कह ललाट प्रदेश की, इन्दुमुखको नगरकार है-ऐसा कह मुख की, श्रीकराठ को नगरकार है-ऐसा कह फर्न्यों की, सद्योजात की नमस्कार है-ऐसा कह दोनों कानों की, वामदेव को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों भुजाओं की, श्रघोरहृदय की नमस्कार है-ऐसा कह हृदय की पूजा करनी चाहिये। तत्युरुप को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों स्तनों की, ईशान को नमस्कार है-ऐसा कह उदर की पूजा करनी चाहिये । अनन्तर्थमं को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पारवीं श्रर्थात् कुचिन्नदेशों की, ज्ञानमूत को नमस्कार है — ऐसा फह कटि प्रदेश की, श्रनम्तवैराम्यसिंह को नमस्कार है — ऐसा कह दोनों उरुश्रों की पूजा करनी चाहिये । पुनः बुद्धिमान् पुरुष श्रानन्तेरवर्षनाथ को नमस्कार है---ऐसा कह दोनीं जानुत्रीं की पूजा करे। श्यान को नमस्कार है—ऐसा फह दोनों जंबों की, ब्योत्मातमा को नमस्कार है—ऐसा फह दोनों गुल्कों की श्रीर ब्योमकेशात्मरूप को नमस्कार है—ऐसा कह केरों की तथा पीठ की पूजा करनी चाहिये। पुष्टि को नमस्कार है, तुम्टि को नमस्कार है--ऐसा कह पार्वती की भी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त जल करांश समेत सुवर्णनिर्मित क्षपम को दवेत रंग के वस तथा पुष्प माला आदि से सुरोभित कर पाँच प्रकार के रहीं से संयुक्त कर अनेक प्रकार की खाद्य सामप्रियों के साथ सुयोग्य जावरण को दान ऋरे । पार्थनां का मंत्र—

<sup>4</sup>हस यज्ञ में देवाधिदेव पिनाक धारण करनेवाले सचोजात भगवान् शकर प्रसन्न हों ।<sup>3</sup> तदनन्तर मगलकारी ब्राह्मणों को नुताक्र भक्तिपूर्वक भोजनादि सामग्री द्वारा उन्हें तृप्त करे श्रीर स्वय दिधिमिश्रित छत को खाकर उत्तर दिशा की श्रोर मुल कर पृथ्वी पर ही शयन करें । फिर पूर्णिमा तिथि को त्राहाणों की विधियत पूजा कर मीन धारण कर भोजन करे । इसी प्रकार कृष्ण पत्त की चतुंदर्शी तिथि को भी इन सभी विधानों को सम्पन्न करे । उसी तरह सभी चतुर्दशी तिथियों में पूर्वकथित रीति से पूजन करे । प्रत्येक महीनों में जो-जो विशेषताएँ हैं, उन्हें क्रम से सुनिये । श्रगहन श्रादि महीनों में क्रमराः इन निम्नलिखित नामों का उच्चारण करना चाहिये । शकर ! तुन्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, करवीरक ! तुन्हें हम नमस्कार करते है, व्यम्बक ! तुन्हें हमारा नमस्कार स्वीष्टत हो, तत्पश्चात् महेश्वर को नमस्कार करे । महादेव ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, तदनन्तर स्थायु को नमस्कार हे-पेसा कहे। नाथ पशुपते ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। पुनाः शम्मु को नमस्कार हे । परमानन्द ! तुन्हें हमारा नमस्कार हे, सोमार्थधारी को हमारा नमस्कार है, भीम को नमस्कार है-ऐसा कह फिर कहे दिव में आप ही की शरण में हूं । गोमून, गोबर, दुम्ब, दही, घृत, दुशमिश्रित जल, पचगव्य, बेल, कपूर, त्रगुरु, जब तथा काला तिल —ये सामप्रिया त्रागहन त्रादि महीनों में क्रमशः विधिपूर्वक प्राग्त के लिए वतलायी गई हैं । प्रत्येक महीने की दोनों -- कृष्ण तथा ग्रुक -- चतुर्दशी तिथियों में इनमें से एक एक ं के प्राशन करने का विधान वतलाया गया है। मन्दार, मालती, धतूरा, सिन्दुवार, अशीक, मल्लिका, अर्क, कदम्ब, गुलाव तथा कमल-इन सबे में से एक-एक के पुष्पों से दोनों चतुर्वशी तिथियों में पार्वतीपति शकर की पूजा फरनी चाहिये । इस प्रकार पुन कार्तिक महीना त्र्याने पर ग्रन्त, श्रनेक प्रकार की खाद्य सामधी, वस, पुप्प, माला एव श्राभूषण श्रादि से ब्राह्मणों को खूब सन्तुष्ट करना चाहिये। ब्रती पुरुष वेदोक्त विधि के श्रनुकूल नीले रग का ग्रुपोत्सर्ग करके मुवर्णिनिर्मित शिव तथा पार्वती की मूर्ति को तथा गाय के साथ ग्रुपम नन्दीश्वर की मूर्ति को, जो आठ मीतियों के समेत हों, दान दे। तथा खेत रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छाचित सम्पूर्ण साम-प्रियों से युक्त जल कलग के समेत एक शुरुषा भी दान दे। पुन. ताँबे के बने पात्र के ऊपर साठी के चायल समेत रिव जी को स्थापित कर शान्त, वेद व्रतथारी ज्येष्ठसाम को जानने वाले ब्राह्मण को दान करे। कभी बगुले के समान कपट व्रतपारी त्राक्षण को दान नहीं देना चाहिये । गुण्ज, श्रोत्रिय एव वेदपाठी तत्त्वज्ञ श्राचार्य को ही यह दान देना चाहिये । चल्ल, पुष्प, माला एव श्रान्पूपण श्रादि को, श्रविकृत श्रगोंवाले, सहनशील, सदा फल्यासकारी सपत्नीक बाह्मस की विधिपूर्वक पूजा कर टान देना चाहिये । गुरु की विद्यमानता में गुरु को ही यह दान देना चाहिये, उनकी अविद्यमानता में किसी अन्य त्राग्हण को। दान देने में क्रपणता नहीं करनी चाहिये, कृपणता करने से दोपमागी होकर मती पतित हो जाता है । इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य शिवचतुर्दशी का व्यनुष्ठान करता है वह सी श्रश्यमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्महत्या श्रादि पाप-चे चाहे इस जन्म के किये हीं श्रथवा पूर्व जन्म के, पितरों के निये हीं वा पितरों के माई बन्यु के—सभी इसके पुष्य प्रभाव से नष्ट हो जाते है । इस लोक में दीर्घायु, श्रारोग्य, कभी नष्ट न होने वाले कुल श्रीर श्रन्न की विपुल समृद्धि प्राप्तकर तथा परलोक स्वर्ग में चतुर्भुज ब्रह्मा एव गणाघिप गणेश का पद भोगते हुए सी करोड़ वर्षों तक निवास कर शंकर का पद प्राप्त करता है। इस शिय चतुर्दशी के अनन्त फल का माहाल्य यदि मुख में दस सहस्र करोड़ जिह्नाएँ भी हो जायँ तन भी बृहस्पति, इन्द्र, ब्रह्मा, सिद्धों के समृह और में स्वयं वर्षान नहीं कर सकता । जो सम्पूर्ण पापों का विनाश करनेवाली शिवचतुर्दशी के इस विधान को पहला है अथवा सर्वदा इसका स्मरण करता है अथवा ईप्यों कोष आदि से रहित हो किवल मुनता भर है, उस अनिन्द्रनीय चरित्रवाले मनुष्य की देवताओं की करोड़ों मुन्दरी नारियों सुति करती हैं तो भला जो बती सर्वदा इसका अनुन्छान करता है उसके लिए वया कहा जा सकता है? जो कोई स्त्री अतिशय मिक से अपने पति से भुवों से अथवा गुरु जनों से पृक्षकर इस बत का पालन करती है वह भी परमेश्वर के प्रसाद से शिव के परम पद को प्राप्त करती है। ॥५-३८॥

श्री मात्त्य महापुराण में शिवचतुर्दशी वत वर्णान नामक पंचानवेवों श्राच्याय समाप्त ॥२५॥

# खानवेवाँ अध्याय

नन्दिकेश्वर ने फहा--नारद जी ! फल त्याग फरने का माहाल्य 'सुनिये, जो परलोक में श्रत्य फलदायी एवं सम्पूर्या कामनाश्रों को.पूर्य करनेवाला है । मुनिवर ! कल्याण पद श्रगहन के महीने में तृतीया तिथि को उक्त बत प्रारम्भ करना चाहिये श्रयना द्वादरी। श्रप्रमी वा चतुर्दरी-किसी भी तिथि में प्रारम्भ करना चाहिये । शुक्त पत्त की इन्हीं तिथियों में बाहारों द्वारा वेद मंत्रादि का पाठ करवाकर इस वत का व्यारम्भ करना चाहिये । युनिवर्ध्य । दूसरे पुरायमद महीनों में भी इसका व्यारम्भ किया जा सकता है । यथाग्रक्ति दिस्तिया समेस दुम्ब में बने हुए पदार्थों का बाक्षर्यों को भोजन करवाये। इस बन में अदारह प्रकार के अर्जी का एवं अन्य फल तथा कन्द आदि का एक वर्ष पर्यन्त त्याग करना चाहिये, केवल औषिय में सम्मिलित > श्रन या फल को छोड़ करें। नन्दी के समेत शिव तथा धर्मराज की प्रतिमा सुवर्ग द्वारा निर्मित करवाये। कुम्माग्ट, विजीस, चकोत्तस (एक प्रकार का नीव्) भाँटा, कटहल, श्रामड़ा, कैया, तस्वूजा, वालुक, (ककड़ी वा कचरी), बेल, पीपल, बेर, अम्बीर (एक प्रकार का नीव्) केला की कली, कमरल तथा दाडिम—इन सोलहों फलों को अपनी आर्थिकस्थिति के अनुरूप सुवर्ण का बनवाये। मूली, आँवला, जासन, इमली, करोदा, कंडोल, मिर्च, इलायची, उन्दुरू, करीर, छटज, शमी, गूलर, गारियल, श्रंगूर तया दोनों यहती—इन सोलह फलों को ययाराकि चाँदी का बनवाये । ताड़ तथा श्रगस्त के फलों को तावनय फराना चाहिये उनी प्रकार विकेक्द्र वा मैनकल स्याकाश्मरी (संभारी) के फल, स्रतकी कन्द, रत्लू, प्रतूरा, पिहटिया, चित्रबदली के फल, कूट, शाल्मलि के फल, श्याम, मटर, महुश्या, बरगद तथा पटोल (परीरा)—इन सोलह फर्लों को यथाराकि ताँचे का बनवाना चाहिये। फिर थन्न के ऊपर चल के दो कलराों को रखना चाहिए, वो वस से युक्त हों । तत्परचात् एक सुन्दर ग्रम्या प्रस्तुत करे श्रीर टसके क्यर दो वस्त्र रखे । फिर मोजन के तीन पात्रों समेत यमराज, रद तथा पृष-इन तीनों की मुर्तियों को तथा एक गाय को कुटुम्बी शान्त

एवं सपत्नीक ब्राह्मण की उस पुरुष प्रद दिन में विधिरूचेंक पूजा करके दान दे । प्रार्थना मंत्र—'इन सब प्रकार के फलों में फरोड़ों देवता निवास करते हैं. इन सब फलों के त्याग बत से मेरी शिव जी में इड़ भक्ति हो । रिव तथा धर्म सर्वदा अनन्त फलं के दाता कहे जाते हैं, मेरे इस फलं के सहित दान करने से ये मुफ्ते वरदान देने वाले हों । शिव के भक्तों को सर्वदा श्रवन्त फल की प्राप्ति होती है, मुफ्ते भी प्रत्येक जन्म में अनन्त फल की प्राप्ति हो । में ब्रह्मा, विप्सु, शिव तथा सूर्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं देखता. विश्वारमा भगवान् राकर सर्वदा हमारे कल्बाणकारी वर्ने ।' इस प्रकार प्रार्थना कर भूपणादि से अलंकत कर उन सामप्रियों को देकर यदि शक्ति हो तो व्रती एक शब्या का भी दान करे, जो सभी प्रकार की शयनीय सामित्रयों से युक्त हो । श्रसमर्थ पुरुष को. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उन्हीं फलों को ही दान देना चाहिये और सुवर्शनिर्मित शिव तथा धर्म की मृति को दो जल कलशों के समेत दान देना चाहिये। ब्रती पुरुप ब्राह्मण को दान करने के पश्चात् स्वयम् मीन धारण कर तेल के विना भोजन करे । यथाराक्ति श्रन्यान्य खाद्य वस्तुएँ भी ब्राह्मणों की खिलाये । सूर्य, विप्णु श्रीर शिव के उपासक भागवत जनों के लिए इस कल्याग्रदायी सत्र फलों के त्याग व्रत की महत्ता वेदज्ञ लोग जानते हैं। द्विज्युंगव! स्त्रियों को भी यथाशक्ति इस व्रत का पालन करना चाहिए, वयोंकि सुनिब्रेष्ठ 1 इससे बढ़कर श्रनन्तफलदायक कोई श्रन्य व्रत न तो इस लोक में है श्रीर न स्वर्गलोक में । हे मुनिसत्तम ! फलों में लगे हुए मुवर्गा, चाँदी तथा ताँचे के जितने परमाणु--उनके चूर्ण किए जाने पर--होंगे, उतने ही सहस्र युगों तक वती पुरुष रुद्र के लोक में पूजित होता है । मनुष्यों के समस्त पापों का विनष्ट करनेवाला यह पुराय अत सर्वदा अनुष्ठान करने वाले का त्राजीवन कल्यगाकारी होता है, इसके प्रमाव से छान्य जन्मों में भी वती कभी पुत्र के वियोग का दुःख नहीं भोगता। इसी के प्रभाव से वह श्रन्त में इन्द्र लोक में स्थान प्राप्त करता है । मुनीन्द्र ! जो श्ररूपविचशाली पुरुप इस पुनीत दान कथा को देव मन्दिरों में श्रथवा घामिक पुरुषों के भवन में पढ़ता है श्रथवा सुनता है, वह भी इस लोक में अपने पापों से निर्मुक्त हो कर मृत्यु के बाद भगवान, विन्यु के आनन्दकारी लोक को प्राप्त करता है। ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सर्वफलत्याग माहात्म्य नामक छानवेचाँ ऋष्याय समाप्त ॥१६॥

#### सत्तानवेवाँ अध्याय

नारद ने कहा---नन्दीश्वर ! श्रम इसके बाद किसी ऐसे वत को,-जो पुरुषों को श्रमन्त फल देनेवाला, श्रारोग्यमद एव ग्रान्तिकारक हो, कृषया वतलाइये । ॥१॥

नन्दिकेश्वर ने कहा--विश्वातमा मगवान् का जो परव्रक्षस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाला तेजः पुज्ज है, वही संसार में सूर्य, श्रामि श्रीर चन्द्रमा के रूप में श्रवस्थित है। विशवर्ष । उनकी श्राराधना करके पुरुष सर्वदा कुराल प्राप्त करता है । श्रतापंत्र रविवार के दिन से सदा रात्रि काला में भोजन करना चाहिये । जब हस्त नज्ञत्र से युक्त रविवार का दिन पड़े तब उसके पूर्ववर्ती शनैश्चर के दिन ही ईप्या तथा क्रोधादि विकारों से रहित हो बती एक बार भोजन करे । श्रीर रिव के दिन रात्रि में श्रेष्ठ ब्राम्हणों को भोजन करवा कर लाल चन्दन से बारह दल बाले एक मुन्दर कमल का पूर्व दिशा से सूर्य को नमस्कार कर विन्यास करे । इसी प्रकार श्राप्त कोएा में दिवाकर को,दित्ताए। दिशा में विवस्वान् को, नैक्टरेय कोएा में भग को, परिचम के दल में बहुण की, बायु कीए में महेन्द्र की, उत्तर में श्रादिस्य की, ईशान कीए में शान्त की नमस्कारपूर्वक विन्यस्त करे । बीजकोप के पूर्व दिशा वाले दल में सूर्य के अश्वों का विन्यास करे, उसी प्रकार दिवाण में द्यर्यमा, पहिचम में मार्तगढ, उत्तर में रिव देव एवं करिएका (बीजकोप) में भास्कर का विन्यास करे। तत्परचात उसी पदा पर तिल एवं लाल चन्दन समेत लाल पुष्प एवं जल से श्रव्यंपदान करे श्रीर इस मन्त्र का उच्चारण करे । मंत्र-'दिवाकर ! तुम काल स्वरूप हो, संसार के सभी चराचर जीवों के स्वामी हो. वेद स्वरूप हो, सब कुछ देखनेवाले हो, श्राम एवं इन्द्र के स्वरूप हो, श्रातः मेरी रचा करो । हे भास्कर । तुग्ही 'श्रिप्रिमीले' इत्यादि मंत्र स्वरूप हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, है भारकर ! हे वरदान देने वाले ! तुम ंज्योति:पुंजों के श्रध्यक् हो, 'इपेत्वोजें' एवं 'श्रम श्रायाहि'''' इत्यादि मंत्रों के स्वरूप भी कुन्हीं हो तुन्हें हमारा नमस्कार है, 'त्रार्च्य दान के पश्चात् विसर्जन करे और रात में तेल के विना भोजन करे । इस प्रकार वर्ष भर व्यतीत हो जाने के उपरान्त सुवर्ण की उत्तम कमल श्रीर दो भुजाश्रों वाले पुरुष की प्रतिमा श्रपनी श्राधिक राक्ति के श्रानुरूपं बनवाये । श्रीर श्राधिक मूल्य वाली एक कपिला गाय, जिसकी सींगे सुवर्ण से, खरें चाँदी से मरी गई हो छीर बबड़े और काँसे के बने हुए दोहन पात्र से जो युक्त हो, तथा गुड़ से भरे हए ताँचे के पात्र के उत्पर उपर्धुक पद्म तथा पुरुष की प्रतिमा को रखकर दान करना चाहिये । लाल वस्न, पुष्प तथा धूप स्त्रादि पूजन की सामियों एवं सुवर्णमय लाल रंग के सिंगों से ब्राह्मण की विभिपूर्वक पूजा कर संकल्प कर पद्म सहित पुरुप का दान देना चाहिये। श्रेष्ट वर्तों में दान लेने के अधिकारी, अविकृत अंगों वाले. जितेन्द्रिय, शान्त एवं कुटुम्बी ब्राक्षण को ही इसका दान देना चाहिये । मंत्र-'पाप को नप्ट करने वाले: सात श्ररवों पर चढ़ने वाले, साम ऋक् एवं यर्जुवेद के तेज को धारण करने वाले, जगत् के सप्टा. विधाता संसार सागर के जहाज, निखिल विरव स्वरूप, भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं।' इस विधान से जो मनुष्य एक वर्ष तक इस लोक में इसका अनुष्ठान करता है वह पापों से उन्मुक्त हो चारो ओर मत्ते जाते हुए चेंबर समूहों के मध्य में स्थित हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। पुराय के नष्ट हो जाने पर वह धर्ममूर्ति पुनः अमित कान्ति अक्त होकर शोक दुःख मय रोगादि से वर्जित हो सातीं द्योपों का अधिपति होता है। जो पति, गुरु एवं देवता की सेवा में अनुरक्त सी, वेदम्तिं मगवान्

<sup>े</sup>नकाग्रत — रविवार के दिन भर कुछ भी भोजन व करने राजियाल में भोजन करें। विषया और विरागा को दी पड़ी दिस दोन रहने पर भोजन करना खादिये किन्तु गुहस्थानमी तो रात में दी भोजन करें।

प्रभिक्ते आदि सनुभी की सीवी दारा निर्मित एक प्रकार का नाम जो शिव का निशेष विव मतलाया जाता है।

सूर्य के दिन इस पुनीत नक्तवत का श्रमुन्टान करती है, हे नारद जी ! यह भी देवपति इन्द्र द्वारा पृजित हो सूर्य के लोक को प्राप्त करती है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । जो मनुष्य इस दान विधि को पढ़ता है सुनता है अथवा पढ़नेवाले का अनुमोदन करता है, वह भी शुक्र लोक में स्थित हो देवताओं द्वारा प्जित होकर श्रज्य काल पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है। ॥१-२०॥

श्री मात्त्य महापुराया में श्रावित्य वार कल्प नामक सत्तानवेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१०॥

# अष्टानवेवाँ 'अध्याय

ं नन्दिकेश्वर ने कहा-—श्रव इसके बाद में दूसरे संक्रान्ति के श्रवसर पर किये जाने वाले उद्या-पन आदि पुरम मतों का फल यतला रहा हूँ, जो सम्पूर्ण कामनाओं का पूर्ण करनेवाला एवं परलोक में श्चन्य फल प्रदान करने वाला है । श्रयन (जिस समय सूर्य दिन्छ से उत्तर एवं उत्तर से दिन्छ जाते हैं) तथा विपुत (जब रात श्रीर दिन बरावर हो जाते हैं तुला श्रीर मेप की संक्रान्ति) के श्रवसर पर उक्त संक्रान्ति त्रत का श्रमुष्ठान करना चाहिये। त्रती पुरुष संक्रान्ति के एक दिन पूर्व एक समय दोपहर को नियमित भोजन करके संमान्ति के दिन प्रातःकाल दातून करके तिलों द्वारा स्नान करे । रिव की संमान्ति के अवसर पर पृथ्वी पर चन्दन द्वारा कमल को कर्षिका (बीजकोप) समेत बनाये श्रीर उसमें सूर्य का श्रावाहन करे । बीजकोप में सूर्य का न्यास करे तत्पश्चात पूर्व दिशा में श्रादित्य का, दिलाण में ऋडमंडल को नमस्कार है—ऐसा कह उप्पाचि (उप्पा किरगों वाले) को, सबिता (स्टि करने वाले) को नमस्कार है— ऐसा कह नैर्क्यस्य कोण् में पुनः पश्चिम दिशा में तपन (सूर्य) का विन्यास करे । वायव्य कीण् में भग का न्यास कर उनकी पूजा करे । उत्तर दिशा में मार्तगढ एवं ईशान कोण में विप्शु का विन्यास करे । तत्पश्चात् बालू की वनी हुई वेदी पर गन्य पुष्प माला एवं फल आदि से उन सबों की पूजा करे श्रीर यथाशिक सुवर्षी का कमल बनवाकर सुवर्शीमय घृत पात्र एवं जल कलश समेत ब्राह्मण को दान करे । फिर पृथ्वी पर सूर्य के लिए चन्दन एवं पुप्पमिश्रित जल का श्रप्य करे !---मन्त्र 'हे ऋग्वेद यर्जुवेद एवं सामवेद के स्वामिन् श्चनन्त ! निखिलविश्वस्वरूप ! विश्वारमन् विश्व भर में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयम उत्पन्न होने वाले जगत् के चालक ! त्र्याप को मे नमस्कार करता हूँ ।' इस विधि के अनुकूल प्रत्येक महीनों में यह अनुन्तान करना चाहिये प्रथवा एक ही बार वर्ष की समाधि पर सम्पूर्ण विधानों को बारह बार करना चाहिये। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति हो जाने पर घृत एवं दुग्ध से बने हुए खाद्य पदार्थी द्वारा श्रीम्न तथा श्रीष्ठ न्नाझर्गों को विधिवत् तृप्त कर वारह कलरों को वारह गौन्त्रों तथा रत्नसमेत सुवर्गा के बने हुए कमल से संयुक्त कर दान करना चाहिये । गोएँ दूघ देने वाली तथा सीधी होनी चाहियें, उनकी सींगें सुवर्ण तथा खुरें चाँदी से अलंकृत हों, सभी माला एवं वस्त से सुशोभित की गई हों, काँसे की बनी हुई दोहनी से युक्त हीं । असमर्थ पुरुप को आठ, सात श्रथवा चार गीएँ तक देने का विघान है । श्रति द्ररिद पुरुप को केवल एक किंपिता भी का दान घेष्ठ मासण् को करान चाहिये। मती इस मकार अपनी राक्ति के अनुरूष सुवर्ग, नाँदी अथवा ताँचे की बनी हुई रोग सहित एटमी की मतिमा को दान करे। अशक पुरूष को बानुकि समेत एटमी की आर्ट की मतिमा बनाकर सुवर्ण निर्मित सूर्य की मतिमा के साथ दान करना चाहिये। इस अनुसान में मति से यभाराकि रूपणता नहीं करने से नाहिये, रूपणता करने से निरचम ही वह नीचे गिर जाता है। नारद जी। इस मत के अनुसन करने से मनुष्य तम तक गम्पर्य आदि देव योनियों से पूजित हो ह्वर्ग में निवास करता है जब तक महेन्द्र ममृति देवगण, हिमालय ममृति पवर्त एवं सातों समुत्रों समेत एटमी का अहित्य रहता है। तदनन्तर वहाँ से पुरूष के च्युत हो जाने पर बह इस संसार में सिर्य को मारम्म में उत्तम कुल एवं पीता स्तानार सम्पन्न हो सम्प्रीक संत्र रारीर कुक अनेक पुत्र एवं परिवार वर्ग से सेवित सातों द्वीयों का स्वामी होता है। इस मकार सूर्य संकान्ति पर किये जाने वाली इस पुर्यम्य अनुसन को जो मनुष्य मिक्तर्यक पढ़ता है सुनता है अथवा किसी को अनुसन को सम्मति मात्र देता है वह भी देवपति इन्द्र के मनन में देवनाओं द्वारा पृजित होता है। ॥१९४॥।

श्री मास्य महापुराण में संक्रान्ति ट्यापन विधि नामक श्रद्धानवेवौँ श्रध्याय समाप्त ॥६८॥

# निन्यानवेवाँ अध्याय

निन्दिकेदबर ने कहा—नारद वी! श्रव में भगवान विन्णु के संबंशेष्ठ विमृतिद्वादशी नामक मत को बतला रहा हैं, जो सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, सुनिये। कार्ति क, चैत्र, वैशाल, श्रवहन, फाल्गुन, श्रथवा श्रापाड़ के महीने में शुक्त पत्त की दरामी तिथि को श्रवपाहार करके बुद्धिमान मनुष्य सायंकाल की सन्ध्योपासना करने के बाद इस नियम को श्रंपीकार करें। एकादशी तिथि को निराहार रह कर भगवान विद्णु की विधि पूर्वक पूजा करके वह संकल्प करें भगवान द्वादशी को आक्षण के समेत में भोजन करूँगा। केराव! हमारा यह नियम निर्विक्त समाप्त एवं सफल हो, में श्राप को नमस्कार करता हूँ।' राजिकाल में रायन करते हुए इस प्रकार का गानिसक संकल्प करना चाहिये। तदुपरान्त प्रातःकाल उठकर स्नान जप शादि से निश्च हो पिवासका मत रवेत रंग की पुष्प माला एवं चन्दनादि सामियों द्वारा कमलनेत्र मगवान की पूजा करें। विभृति को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पेरों की, श्रयोक को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जानुशों की, श्रादिल को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों स्वामें की, सामिदर को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों स्वामें की, सामिदर को नमस्कार है—ऐसा कह उद्दर की, वासुदेव को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों स्वामें की, मायव को नमस्कार है—ऐसा कह दिन्धु के वल्ल्यल की, उत्कारी को नमस्कार है—ऐसा कह वीनों स्वामें की, भावव को नमस्कार है—ऐसा कह दिन्धु के वल्ल्यल की, उत्कारी को नमस्कार है—ऐसा कह वीनों स्वामें की, भावव को नमस्कार है—ऐसा कह दिन्धु के वल्ल्यल की, उत्कारी को नमस्कार है—ऐसा कह उत्कार है—ऐसा कह करें। की पूजा करनी चाहिये। शाई घर को नमस्कार है—ऐसा कह उत्कार है—ऐसा कह उत्सा कह उत्कार है—ऐसा कह उत्ता की पूजा करनी चाहिये। शाई घर को नमस्कार है—ऐसा कह उत्ता कह उत्ता की उत्सान की विभाव कर वीन की विभाव कर की वासकार है—ऐसा कह उत्ता की विभाव कर वीनों कारों की पूजा करनी की वृज्य करने के उत्यान करने

श्रपने नाम का उच्चारण कर हाथों में राख, चक्र, गदा, तलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान की पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्रह्मन् ! सर्वात्मा को नमस्कार है—ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष श्रपनी राक्ति के श्रानुकूल कमल के समेत सुवर्षी का मत्स्य बनवाकर जल कलरा के समेत मगुडप के अपने माग में स्थापित करे तथा तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो स्वेत रंग के वस्न से टँका हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी धर्म कथाओं की चर्चा करते हुए जागरए। करे। रात व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल किसी कुटुम्बी ब्राक्षण को छुवर्शमय कमल एवं जल कलरा समेत देव की उक्त सुवर्ण मूर्ति दान कर दे । मंत्र—'देव ! श्राप श्रपनी समस्त विमृतियों से कभी वियुक्त नहीं होते, इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमें भी पार करें ।' मुनिवर ! इस प्रकार भगवान् के दसों व्यवतारों समेत दत्तात्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष भर दान करे और पायरड, छल, कपट त्र्यादि दुर्भु गों को एक दम छोड़ दें । मुनिश्रेष्ठ । इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह द्वादरी वर्तो को समाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लवए। (नमक) पर्वत तथा गाय के समेत एक शय्या गुरु को दान करे । शक्तिसपत्र पुरुष विधिपूर्वक वस्त, अलंकार एवं अन्यान्य आसूरणादि से गुरु की पूजा कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दाने करे। इस अनुष्ठान में यथाग्रक्ति अन्यान्य प्राक्षणों को भी भोजन कराकर चल, गौ, रलसमृहं तथा पन राशियों द्वारा सन्तुष्ट करे । श्राटपवित्त मनुष्य श्रापनी शक्ति के श्रानुकृत थोड़ा दान करें । जो पुरुष श्रत्यन्त दिद्ध हो किन्तु भगवान् विष्णु के प्रति निष्ठावान् हो वह इस व्रत में केवल पुष्य द्वारा भर्मवान् का पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे। उपर्युक्त विधि के श्रानुसार जो मनुष्य इस विमृतिद्वादशी नामक त्रत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा पाकर त्रपने सी पूर्व पितरों को तारता है। उसे एक लक्त जन्म पर्यन्त कभी शोक नहीं भोगना पड़ता श्रीर न कोई व्याघि सताती है न दारिद्रच श्रीर न परकीय बन्धन । प्रत्येक जन्म में यह शिव तथा विष्णु भगवान का मक्त होता है । ब्रह्मन् ! यही नहीं वह पुरावात्मा पुरुष एक सी आठ सहस्र युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है श्रीर तदुपरान्त पुनः राजा होता है । ॥१-२१॥

श्री मात्स्य महापुराणु में विद्गु वत वर्णन नामक निन्यानवेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥६६॥

# एक सौ अध्याय

निद्केडवर ने कहा — नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प में सूर्य के समान श्रातिराय तेजस्वी पुण्याहन नामक एक जगलासिद्ध राजा था । मुनिवर ! उसकी उम्र तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक मुवर्ण का कुमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था । राजा उस कमल के द्वारा श्रपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवतायों के लोकों में एवं पृथ्वी पर श्रव- स्थित समस्त द्वीपों में यथेष्ठ विचरण किया करता था । कल्प के श्रादिम काल में वह पुष्कर (कमल)

नियासी राजा जहाँ पर नियास करता था वह सातवाँ द्वीप (पुष्कर) लोक में विशेष प्जनीय समभा जाता था, यतः बाद में चलकर उसका नाम भी पुष्कर द्वीप पद्म । भगवान् ब्रह्मा ने उसे यह कमल का वाहन पद्म किया था व्यतः राजा को भी देव तथा दानवंगण पुष्पवाहन कहा करते थे । सुनीन्द्र ! व्यपनी परम श्रेष्ठ तपस्वा के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदच उस जंगम कमल पर समासीन राजा पुष्पवाहन के लिए सीनों लोकों में कोई भी स्थान श्रगम्य नहीं था । उस प्रतापशाली राजा की की भी चारों श्रोर से सहसों सुन्दरी कियों द्वारा पूजित श्रनुपम सीन्दर्यशालिनी एवं शंकर की पार्वती को भौति श्रातविवल्लमा थी । उसका नाम लावत्यवती था । उसके श्रातश्य धर्मारमां एवं धनुर्यारियों में सुरन्धर पुत्रों की संख्या भी दस सहस्र थी । इस प्रकार श्रमनी इन श्रनुपम समस्त विग्वतियों को देखकर राजा श्रपने मन में बारम्भार विस्मित होता था । एक बार मुनिषदर प्रचेता को श्राया हुआ देखकर उसने उनसे श्रपने मन भी यह बात कही । ॥१-७॥ था । एक बार मुनिषदर प्रचेता को श्राया हुआ देखकर उसने उनसे श्रपने मन की यह बात कही । ॥१-७॥

राजा ने कहा- गुनीन्द्र ! किस कारण से मेरी विमृति इतनी निर्मल एवं देवतार्थी तथा मनुष्यी द्वारा पृजित है ? क्या ऐसा कारण है कि मेरी स्वी रूप-लावएय में सभी देवांगनाओं को पराजित करनेवाली है ? मेरे श्राल्प पुराय से ही विधाता नेक्यों ऐसा सुन्दर एवं विस्तृत कमल का ऐसा गृह सुमें दिया । है, जिसमें मन्त्रियमें, हाथी, रथ आदि समूह एवं प्रजाजनों से पिरे हुए सी करोड़ राजा वृन्द भी यदि प्रवेश कर जायें तो श्राकाश के मध्य में चारों श्रोर विचरण करने वाले तारागणों से संयुक्त चन्द्रमा की भौति यह न विदित हो सकेगा कि वे कहाँ गये ? श्राप यह नतलाइये कि इस सम्पूर्ण फंत प्राप्ति के मूल कारण उस परम धर्ममय कार्य को अन्य जननी के उदर से उत्पन्न होकर अर्थीत् पूर्व जन्म में मैंने किया था अथवा मेरी ्इस सुन्दरी खीने किया था अथवा मेरे पुत्रों ने किया था। प्रचेतः! इन सब बातों को कृपया आप सुक्ते बतलाइये। राजा की ऐसी बातें सुनकर मुनिवर प्रचेता ने राजा के इस आकिस्मिक एवं श्रद्भुत प्रभावपूर्ण वृत्तान्त को श्रन्य जन्म से सम्बन्धित जानकर यथार्थतया बतलाना श्रारम्म किया । राजन् । तुम्हारा पूर्व जन्म श्रृति घोर कर्म करने वाले व्याघ के कुल में हुआ था और तुम स्वयं भी प्रतिदिन घोर पापकर्म करने वाले थे। तुम्हारा शरीर भी अन्य पुरुषों के अंगों के जोड़ों की माँति नहीं जुड़ा हुआ था, कुरूप श्रीरटेट्टा मेट्टा था। दुर्गन्धियुक्त जीवों एवं साँप आदि के समान बाहर से देखने में परम कुरूप था। उस जन्म में कोई भी मित्र पुत्र आदि बन्सुजन पिता माता श्रीर वहन तुम्हारे हितैपी नहीं थे । वे सभी तुम्हें वरावर कुवाच्य श्रादि कहकर दुःख पहुँचाया करते थे। राजन्। परन्तु तुम्हारी यह परम श्रिया कुरूप ग्रह्मवाली स्त्री तुम्हारी संगिनी थी श्रीर सर्वदा तुम्हारे .कल्याण में निरत रहती थी । उसी समय एकवार इस मत्येलोक में अति भयानक अनाष्टिए पड़ी, अतिराय लुया पीड़ित हो तुम एक दिन कुछ भी श्रन, फल, मांस श्रादि नहीं जुटा सकें, श्रीर घूमते यूसते एक बहुत न बहे तालाब के पास गये, जिसमें कमल खिले हुए ये श्रीर चारी श्रीर के तहीं पर की बड़ फैला हुआ था। उसमें प्रविष्ट होकर अधिक संख्या में कमल इकट्टा कर तुम बैदिश नामक पुर की छोर गये । और उसे वहाँ विकय कर मूल्य प्राप्त करने के इरादे से छुम पुर में चारो श्रोर घूम श्राये; पर पूरा दिन बीत जाने पर भी ंडन कमलों का कोई विकेता नहीं दिखाई पड़ा श्रीर तुम थकान तथा छुपा से श्रति पीड़ित हो एक मवन

के श्रांगन में स्त्री के समेत बैठ गये । तदनन्तर रात में तुम्हें किसी स्थान पर जोरों से होने वाले मांगलिक शब्द सुनाई पड़े । उसे सुन कर तुम स्त्री समेत वहाँ गये, जहाँ से वह मांगलिक ध्वनि श्रा रही थी । वहाँ जाकर तुमने मएडप के मध्य भाग में विधिवत् की जाने वाली भगवान् विष्णु की पूजा देखी। वहाँ श्रनंगवती नामक वेश्या विमृतिद्वादशी वृत का अनुष्ठान कर रही थी और माध महीने की समाप्ति पर भगवान् हृधीकेश को विधिपूर्वक अलंकत कर सुवर्णिनिर्मित कल्पदुम के समेत अपने गुरु को सर्वेश्रेष्ठ लक्णाचल तथा सम्पूर्ण सामित्रयों समेत एक राज्या का दान कर रही थी। तुम दोनों—पति पत्नी—ने इस प्रकार पूजा में संलग्न श्रानंगवती को देखकर यह सोचा कि मेरे इन कमलों से क्या होगा? वड़ा श्रच्छा होता यदि इनके द्वारा भग-वान् विन्धु को अलंकत कर दिया जाता । राजन् । उस समय तुम दोनों के हृदय में इस प्रकार की मिक्त उत्पन्न हुई । तुम्हारे श्रनुरोध पर भगवान् विप्ताु एव लवागाचल की उन्हीं कमलों द्वारा विधिवत् पूजा की गई । बाद में बचे हुए पुष्प समूहों से शस्या एवं पृथ्वी की भी विधिवत् पूजा एवं सजावट हुई । तदनन्तर श्रनंगवती ने सन्तुष्ट हो कर यह श्राज्ञा दी कि इस उपकार के बदले में इन्हें सुवर्ण की तीन सी सुद्राएँ दी जायँ । किन्तु श्रतिराय सात्त्विक भावना के वशीभृत होकर तुम दोनों ने उस दिये जाते हुए धन को श्रंगी-कार नहीं किया । राजन् । तब अनद्भवती ने द्वम दोनों के लिए चार प्रकार के पक्रवान लाकर कहा--लीजिये भोजन कीजिए.। फिन्तु उसे भी तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया श्रीर कहा---'हे नरानने ! हम भोजन कर लेंगे; किन्तु हे निप्पापे ! जन्म के पापी, कुत्सित कर्म करने वाले, हठधर्मी हम दोनों को तुम्हारे साथ साथ उपवास करते में श्राज विशेष श्रानन्द मिल रहा है ।' हे श्रानय ! उसी प्रसंग में धर्म का लेखमात्र संचार द्यम में हुआ। इस प्रकार वैरया के साथ साथ दाम दोनों ने भी उस रात भर जागरण किया। प्रातः काल होने पर वेश्या ने लवणाचल के समेत शस्या का दान किया, गुरु को कई गॉव दिये, अन्यान्य वारह ब्राह्मणों को भी यस श्रतंकार श्रादि से सुसज्जित कर करवे के समेत गीए दीं । श्रीर सुहत, मित्र, दीन, श्रन्थ एवं दरिदों के साथ भोजन किया श्रीर उन (तुम) व्याध दम्पति की भी विधिपूर्वक पूजा की श्रीर विदा किया। राजन् ! वह व्याप त्राप ही थे, जो इस जन्म में राजराजेश्वर हुए, उस कमल समृह से विप्णु भगवान् की पूजा करने के कारण तुम्हारे सर्व पाप नष्ट हो गये श्रीर तुम्हें यह पुष्कर (कमल) का भवन मिला ! राजन् । उस तुम्हारे श्रतुल पराक्रम—जो मूले रहते हुए भी मुद्राएँ नहीं लीं—के माहास्य के कारण श्रल्प तपस्या से ही मगवान् लोकनाथ चर्तुमुज ब्रह्मा, जो स्वय भगवान् फेराय के स्वरूप कहे जाते हैं, सन्तुष्ट हुए श्रीर उन्हीं की प्रसन्नता के फलस्वरूप तुम्हारा यह भवन (पुण्कर) यथेष्ट स्थान पर तुरन्त पहुंच जाने घाला हो गया । वह अनंगवती वेश्या सम्प्रति कामदेव की पत्नी रति की सपत्नी (सीत) के रूप में प्रीति नाम से उत्पन्न हुई है, जो लोक की त्यानन्ददायिनी एवं समस्त देवताओं की पूज्य है । इस कारण हे राजेन्द्र [ इस पुष्कर को प्रध्वीतल पर छोड़ कर गंगा जी के किनारे उक्त विमृतिद्वादशी नामक यत का सम्पर्गतया द्रुम भी श्रनुशान करो । राजन् ! इसके करने से तुमको श्रवहर मोत्त की पाष्ठि होगी । ॥८-३३॥

नन्दिकेटवर ने कहा --- ब्रह्मन् । इस प्रकार की बार्चे कह कर अनिवर प्रचेता वहीं पर ब्रन्ताईत ३० हो गये श्रीर राजा पुष्पवाहन ने उनके कथनानुकूल उक्त वत का श्रमुद्यान सम्पन्न किया । ब्रह्मन् । इस विमृतिद्यादरी नामक वत का श्रमुद्रान करते समय श्राख्य वत का नियम करना चाहिये । बारह द्वादरी तक, जिसी
प्रकार से भी सम्भव हो, कमलों द्वारा इस वत को समाप्त करना चाहिये । मुनिवर । इसमें यथाशक्ति ब्राह्मणों
को प्रचुर दिल्ल्णा देनी चाहिये, कृषणता नहीं करनी चाहिये । भिक्त से ही भेगवान् विष्णु सन्द्रप्ट होते
हैं । इस मत्येलोक में पापी मनुष्यों के भी पापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को जो मनुष्य पढ़ता है
भक्तिपूर्वक मुनता है श्रथवा सम्मृति मात्र देता है, वह सी करोड़ वर्ष पर्यन्त देवलोक में निवास
करता है।।।३४-३७॥

श्री भात्त्य महापुरास में नृन्दिकेश्वर-नारद-संवाद प्रसंग में विभृतिद्वादशी वृत वर्शन नामक सीयाँ अध्याय समाव ॥१००॥

#### एक सौ एक अध्याय

नन्दिकेश्वर ने कहा--नारद जी ! अब इसके उपरान्त में उन सर्व श्रेष्ठ साठ व्रतों का विधान बतला रहा हैं, जिन्हें स्वयम् भगवान् रांकर ने ग्रम्ते बतलाया है श्रीर जो घोरातिघोर पापों के विनास करने वाले हैं । ब्रती मनुष्य पूरे वर्ष तक फेवल रात्रिकाल में भोजन करके कुटुम्य वाले ब्राह्मण को सुवर्ण के बने हुए चक तया त्रिराल एवं दो श्रेष्ठ वस्त्रों का दान करें । इसके फलस्वरूप वह दाता शिव स्वरूप होकर हम लोगों के साथ शिव जी के लोक में ज्ञानन्द का अनुमव करता है। यह महापापनाशक देवव्रत है। जो पुरुप केवल एक बार दोपहर में नियमित भोजन कर वर्ष की समाप्ति पर सुवर्ण निर्मित वृपभ के समेत शिव की मृति तथा तिलमयी गाय का दान देता है; वह शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यह महापाप नाग्रक रुद्रवत है। जो एक दिन का व्यवधान देकर तीसरे दिन केवल रात्रिकाल में मोजन कर वर्ष की समाप्ति पर वृषभ समेत सुवर्गनिर्मित नील कमल का शक्कर युक्त पात्र के साथ दान करता है, वह विद्यु भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, यह लीलावत के नाम से कहा जाता है। श्रापाड़ श्रादि चार (श्रापाड़, सावन, भादों तथा श्राश्विन) महीनों में जो मनुष्य शरीर में तेल लगाना वर्जित कर देता है श्रीर भोजन की सब सामियों का दान करता है वह हरि के भवन को प्राप्त करता है। इस लोक में यह बत मनुष्य में प्रीति बढ़ानेवाला प्रीतिवत नाम से विख्यात है। जो मनुष्य चैत्र के महीने में .बही, दूध, घृत एवं गुड़ श्रादि का सेवन वर्जित रलकर रस संयुक्त पात्रों के समेत सहभ वस्त्रों का दान करता है एवं उसी प्रसंग में ब्राह्मण दम्पति की 'गौरी मेरे उत्पर प्रसन्न हों'—ऐसी कामना करके विधि-पूर्वक पूजा करता है, यह भवानी (पार्वती) के लोक का फल देने वाले इस गीरी नामक वत द्वारा पूर्व फल की प्राप्ति करता है । पुन: चैत्र महीने की पुष्प त्रादि शुम नवार्त्रों से युक्त त्रयोदशी तिथि को नक वत (केवल रात्रि में मोजन करने का नियम) का पालन कर जो मनुष्य सुवर्णनिर्मित दस श्रंगुल के श्रशोक

वृद्धं की, ईख तथा वस्न से संयुक्त कर 'प्रयुक्त जी असल हों--ऐसी कामना से त्राहाण को दान देता है, -वह एक कल्पपर्यन्त विष्णुलोक में निवास कर पुनः ग्रोक रहित हो उत्पन्न होता है। सर्वदा ग्रोक के विनाश करनेवाले इस पुरस्कृत का नाम कामकृत है। श्रापाढ़ श्रादि चार महीनों में जो मनुष्य भाँटा का भोजन एवं नख का कटाना छोड़कर गयु श्रीर घृत को कलांग के समेत दान करता है श्रीर फिर कार्तिक महीने में त्राक्षण को सुवर्ण का दान करता है, वह शिव का लोक प्राप्त करता है, यह शिवन्नत कहा जाता है । जो मनुष्य हेमन्त श्रीर शिशिर ऋतुश्रों में पुष्पों को न्यवहार में लाना वर्जित करता है श्रीर फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि को श्रयनी शक्ति के श्रनुकूल सुवर्ण के तीन पुर्पों को सार्थकाल के समय 'शिव श्रीर भगवान विष्णु पसल हों - ऐसी कामना से दान करता है, वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह सौम्यवत कहा जाता है। फालान महीने की तृतीया तिथि को जो नमक वर्जित रखता है श्रीर इस व्रत के समाप्त होने पर शैय्या का एव सम्पूर्ण सामग्रियों समेत गृह का दान करता है एवं उसी प्रसंग में त्राह्मण् दग्पति की 'पार्वती जी प्रसन्न हों'--इस कामना से विधिपूर्वक पूजा करता है वह एक कल्पपर्यन्त गौरी के लोक में निवास करता है । यह सीभाग्य नामक व्रत कहा जाता है । तत्पश्चात् सायकाल में मीनव्रत धारण कर वर्ष की समाप्ति पर घृतपूर्ण कलरा, जोड़ा वस्त्र, तिल एवं घराटा को जी ब्राह्मण को दान देता है वह सरस्वती देवी के उस स्थान को प्राप्त करता है, वहाँ पहुँच कर पुनर्जन्म दुर्त्तम है, यह सीन्दर्य एवं विद्या का देनेवाला सारस्वत नामक व्रत है । जो मनुष्य पञ्चमी तिथि को उपवास रखकर लक्ष्मी की विधिपर्वक पुजा ं कर वर्ष की समाप्ति होने पर सुवर्ण का कमल गाय समेत दान करता है वह लक्ष्मी का स्थान प्राप्त करता है श्रीर प्रत्येक जन्म में लक्ष्मीसम्पन्न रहता है। सदा पापों के विनाश करने वाले इस व्रत का नाम सम्पद् वृत है। भगवान् विप्णु एवं रांकर जी के सम्मुल पूरे वर्ष तक श्वर्गों में लेपन कर जो मनुष्य जल कलरा समेत धेनु का दान देता है वह श्रापने दस सहस्र जन्म पर्यन्त राजा होता है श्रीर तदनन्तर शिव के लोक ं को प्राप्त करता है, यह सभी श्रमिलापाओं का पूर्ण करनेदाला श्रायु वत है। मौन वत धारण कर एक ही स्थान पर पीपल वृत्त, सूर्य तथा गंगा जी को प्रणाम कर जो मनुष्य एक वर्ष तक ईर्प्या कोघ आदि दुर्गुणों से रहित हो केवल दोपहर में एक बार नियमित भोजन करता है श्रीर व्रत की समाप्ति होने पर पूजनीय ब्राह्मण दम्पति की पूजा कर तीन गौद्यों के समेत मुवर्ण के वृत्त का दान करता है वह श्रश्वमेध यज्ञ के समान उत्तम फल को प्राप्त करता है, समृद्धि एवं कीर्ति का फल देने वाला यह कीर्तिवत है। गोवर द्वारा मएडल का निर्माण कर भगवान् विच्तु का श्रथवा शिव का घृत से स्नान करा कर पुष्प समेत श्रक्तों से जो पूजा करता है, श्रीर इस प्रकार वर्ष की समाप्ति होने पर तिलघेनु समेत शुद्ध तथा परिमाण में श्राठ त्रगुल विस्तृत सुवर्ग्यानिर्मित कमल का सामवेदी ब्राह्मण्य को दान करता है, यह शिव के लोक में पृजित होता है । इस लोक में यह सामनत कहा जाता है । नवमी तिथि को दोपहर के समय नियम से एक बार भोजन कर अपनी शक्ति के अनुकूल अनेक कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें भोजन की सामग्री एव सुवर्णांत्रटित चोली तथा वल का दान तथा आसएा को सुवर्ण का सिह दान करता है वह मनुष्य

शिव का स्थान शाप्त करता है ऋीर एक अरब जन्म पर्यन्त सीन्दर्यसम्पन्न एवं शत्रुश्चों द्वारा अपराजित रहता है। लियों को मुख देने वाले इस यत को बीरवत कहते हैं। जो मनुष्य पूरे वर्ष तक पूरिंगमा तिथि को दूध का नत रखता है श्रीर वर्ष की समाप्ति पर श्राद्ध कर पाँच दूध देने वाली गीशों का तथा जल कलरा समेत पीले रंग के वस्त्रों का दान करता है वह विन्तु मगवान, के लोक को प्राप्त करता है, श्रपने सी पूर्व पितरों को नरक से जवारता है तथा करूप की समाप्ति होने पर राजाधिराज होता है। यह पितवत कहा जाता है । चैत्र श्रादि चार ( चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा वैशाख ) महीनों में जो विना याचना किये ही दसरों को जल देता है और बत की समाप्ति पर श्रव एवं वस्न समेत मणि, तिल संयुक्त पात्र तथा सुवर्ण का दान करता है वह ब्रह्म के लोक में पृजित होता है श्रीर कल्प की समाप्ति पर निश्चय ही सजा होता है.यह श्रानन्दवत कहा जाता है। पूरे वर्ष तक पंचामृत ( दूध, शकर, धी. दही श्रीर शहद ) द्वारा मगवान की मृति को स्नान कराकर वर्ष की समाधि पर पुनः पंचामृत के समेत घेन तथा शंख का ब्राह्मए। को दान देता है, वह मगवान् रांकर के स्थान को प्राप्त करता है और करूप की समाप्ति पर राजा होता है, यह पृतित्रत कहा जाता है। जो मनुष्य मांसाहार छोड़ कर एक वर्ष पूर्ण ही जाने पर गाय का दान करता है और उसी प्रकार सुवर्णीनिर्मित मृग का दान करता है, वह अश्वमेष यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा कल्पान्तर में राजा होता है, यह श्रहिंसा नत कहा जाता है। माय के महीने में प्रातःकाल स्तान कर दिज दग्पति की पूजा करे एवं वस्त्र, माला तथा श्राम्पण से श्रलंकृत हो उन्हें मली प्रकार मोजन कराये. जो मनुष्य ऐसा करता है वह एक फल्पपर्यन्त सूर्य के लोक में निवास करता है, यह सूर्यव्रत के नातें से प्रसिद्ध है । आपाद आदि चार महीनों में प्रातः काल जो मनुष्य स्नान करता है, एवं कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को भोजन एवं गाय का दान देता है, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। यह शुभ विप्णुवत है। जो मनुष्य एक श्रयन से लेकर दूसरे श्रयन पर्यन्त पुष्प एवं छत का व्यवहार छोड देता है श्रीर प्रत की समाप्ति पर घृतघेनु के समेत पुष्पों की मालाश्रों का दान करता है तथा शाक्षण को घृत तथा दुन्य से बने हुए पदार्थ का दान करता है, वह शिव के स्थान को प्राप्त करता है. शील एवं श्रारोच्य का फल प्रदान करनेवाले इस वत का नाम शीलवत है । ॥१-३ ८॥

सायंकाल में जो दीपदान करता है एवं एक वर्ष पर्यन्त तेल का सेवन वर्जित रखता है, वर्ष की समाधि होने पर पुनः दीप तथा सुवर्गीनिर्मित चक्र तथा शृल श्रीर जोड़े वस का दान कुलीन प्राप्तण की करता है, वह इस मत्यंलोक में तेजस्त्री होता है श्रीर श्रवन्तर शिव जी का लोक प्राप्त करता है। यह ध्रत दीषित्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य कार्तिक महीने की प्रथम गृतीया तिथि को गोमूत्र तथा कुल्यी का भारतन कर एक वर्ष पर्यन्त केवल रात्रि में मोजन करता है श्रीर वर्ष की समाप्ति होने पर गोदान करता है, वह पार्वती के लोक में एक कल्पपर्यन्त निवास करता है श्रीर स्वनन्तर इस लोक में राजा होता है। सर्वदा कल्याण करने वाले इस प्रव का नाम स्वत्रत है। चेत्र के महीने में जो मनुष्य सुगन्धित द्रव्यों का लेवन वर्जित रसता है, एक पात्र श्रीर सुगियत हव्यों से सुक्त दो दवेत वस्त्र प्राप्तगए की द्यान

फरता है वह वरुगा का स्थान प्राप्त करता है, यह दृद्यत नामक ब्रत है। वैशाख के महीने में पुष्प तथा नमक वर्जित रख फर जो गोदान करता है वह विप्तु भगवान के स्थान में एक कल्पपर्यन्त रह फर पुनः इस लोक में राजा होता है । कान्ति तथा कीर्ति देने वाले इस पुनीत व्रत का नाम कान्तिव्रत है । तिल राग्रि से संयुक्त यथाराक्ति तीन पत्त से खिथक सुवर्षा द्वारा निर्मित ब्रह्मापड की प्रतिमा को वनवाकर जो तीन दिनों तक तिल दान कर अच्छे प्राक्षण तथा श्रीन को सन्तुष्ट फर माला, वस एवं श्रामृषणादि से ब्राह्मण दम्पति की 'विश्वातमा प्रसन्न हों'-इस मावना से पुग्य दिन में पूजा कर दान देता है, यह उस पर व्रक्ष की प्राप्ति करता है, जिसे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता, निर्वाण (मोद्दा) पद देने वाले इस व्रत का नाम ब्रह्मत है। जो मनुष्य प्रजुर धुवर्ण समेत दो मुखवाली श्रर्थात् सबत्सा धेनु का दान देता है श्रीर दिन में दुख का त्रत धारण करता है, वह परम पद की प्राप्ति करता है, यह पुनरागमन दुर्लम करनेवाला धेनुवत है। दुःधवत में तीन दिन तक स्थित रह कर यथाशक्ति एक पल से ऋषिक सुवर्ण द्वारा कल्पवृत्त की प्रतिमा बनवाकर तराङ्गल की राशि के समेत दान देनेवाला मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, यह करपव्रत कहा गया है। मास भर उपनास रख कर जो एक सुन्दर गी ब्राह्मण को दान करता है वह विप्णु के पद की प्राप्ति करता है, यह भीमत्रत स्मरण किया जाता है। बीस पल से श्रधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित प्रथ्वी सी मूर्ति को दान कर जो दिन में दुख्य बत धारण करता है यह शिवलोक में पूजित होता है । सात कल्प पर्यन्त कर्चा के पीछे चलनेवाले (फल देनेवाले) इस वत को घरावत के नाम से स्मरण करते हैं। माध अथवा चैत्र के महीने में जो गुड़ धेनु का दान करता है, और तृतीया तिथि में केवल गुड़ का वर्त भारण करता है वह गौरी के लोक में पूजित होता है। परमानन्दकारक इस बत को महाबत कहते हैं। जो एक पत्त पर्यन्त उपवास रखकर ब्राह्मण को दो कपिला गीओं का दान करता है, वह देव तथा राज्यसमृन्द द्वारा सुसेबित ब्रह्मलोक को शास करता है और कल्प की समाधि होने पर राजाधिराज होता है। यह प्रभावत के नाम से स्मरण किया जाता है। पूरे वर्ष तक नियमित रूप से दोपहर को एक वार भोजन करके जो खाद्य पदार्थों समेत जलकलाग का दान देता है वह एक कल्पपर्यन्त शिव के लोक में निवास करता है। यह प्राप्तित्रत कहा जाता है। जो अपृप्ती तिथि को केवल रात्रि में नियमित मोजन करके वर्ष की समाधि पर धेनु का दान करता है, वह इन्द्र के नगर को शास करता है। यह सुगतित्रत के नाम से विख्यात है। वर्ष आदि चार (वर्ष), रास्त, हेमन्त और शिशिर) ऋतुर्क्षों में जो ब्राक्षण को इन्धन का दान करता है और ब्रत की समाप्ति पर धृतधेनु का दान करता है, वह परब्रह्म की प्राप्ति करता है। यह सम्पूर्ण पापों का विनाश करनेवाला वैश्वानर नामक व्रत है। एकावरी तिथि को नियमित रूप से रात्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरे हो जाने पर सुवर्णीनर्मित विष्णु भगवान् के चक्र नामक श्रस्त को जो ब्राक्षण को दान करता है, वह विष्णु के लोक को प्राप्त करता है और कल्पान्त में राज्य का श्रिषकारी होता है। यह कृष्णवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो नियमित रूप से दुःभ का आहार कर वर्ष की समाप्ति पर ब्राह्मण की दो गीएँ दान करता है, वह लक्ष्मी का लोक प्राप्त करता है, यह देवीनत के नाम से स्मरण किया जाता है। सप्तमी तिथि को कैवल रात्रि में भोजन कर जो वर्ष की समाधि पर एक दुग्ध देनेवाली गाय दान देता है वह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, यह मानुत्रत कहा जाता है। चतुर्थी तिथि को केवल रात्रि में मोजन करके जो सुवर्णनिर्मित हाथी की प्रतिमा दान करता है वह शिव के लोक को पाप करता है, इस परम पुग्यपद शिवलोक को देनेवाले बत का नाम विनायक वत है। जो चार महीने तक महाफल (वेल तथा कैया) का त्यागकर कार्तिक महीने में सुवर्शनिर्मित उन्हीं फलों को तथा दो गौत्रों को बाहाए को दान करता है, वह विप्तु भगवान, का लोक प्राप्त करता है, यह वत विप्मू-लोक का फल देनेवाला है श्रीर इसका नाम फलवत है। जो सप्तमी तिथि को उपवास रखकर वर्ष को समाप्ति पर सुवर्णनिर्मित कमल तथा यथाशक्ति गौ, सुवर्ण तथा श्रव समेत कलग का दान करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है, तथोक्त फलदायी इंस वत का नाम सीर वत है । जो पुरुष उपवास रखकर वर्ष की बारह द्वादरी तिथियों को समाप्तकर यथाशक्ति गी, वस्त्र तथा सुवर्ण द्वारा बाहाणों की विधिवत पूजा करता है वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह विष्णु वत के नाम से प्रसिद्ध है। जो कार्तिक की पर्शिमा तिथि को वृणोत्सर्ग कर रात्रि काल में भोजन करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है. यह वार्षत्रत कहा गया है। कृच्छ् (अधिक कष्ट देनेवाले पाजापत्य खादि) त्रत का अनुष्यन समाप्त कर बाहाणों को गो दान कर जो मोजन करता है वह शंकर के स्थान को प्राप्त करता है, यह श्राजापत्य नामक त्रत है। चतुर्थी तिथि को नियमित रूपेण रात्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरा हो जाने पर जो 'गोधन (गीओं के समूह) का दान करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है, यह पुरवपद ज्यम्बक व्रत कहा जाता है । सात रात तक अपवास कर जो ब्राह्मण को छूत समेत कलश का दान करता है, यह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तथोक्त फल देनेवाले इस बत को लोग घृतवत कहते हैं । वर्षा बहुतु में पृथ्वी से उत्पर श्राकारा में रायन करने का नियम बनाकर जो बत के श्रन्त में दूध देनेवाली गी का दान करता है, वह नित्य इन्द्रलोक में निवास करता है, यह इन्द्रवत के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को विना अग्नि द्वारा पदाये हुये भोजन को खाता है और अन्त में गोदान करता है, यह शिव को प्राप्त करता है. जिन्हें प्राप्त कर पुनर्जन्म दुर्लम है। इस लोक में पुरुषों को श्रानन्द देने वाले इस पुरुष बत को श्रेयोवत कहते हैं । जो उपवास रखकर दो पता से श्राधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित दो घोडों समेत रथ की प्रतिमा को दान करता है वह सी करूप पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है और करूप के अन्त में राजाधिराज होता है. यह श्ररवन्नत कहा जाता है । उसी प्रकार उपनासी रहकर जो मनुष्य दो हाथियों समेत सवर्ण के रथ का दान करता है, वह एक सहस्र कल्प पर्यन्त सत्य लोक में निवास करता है श्रीर तदपरान्त राजा होता है, यह करित्रत के नाम से स्मरण कियां जाता है । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उपवास का त्याग कर जो गोदान करता है, वह यहाँ का श्राधिपत्य प्राप्त करता है, यह सुखबत के नाम से प्रसिद्ध है। रात भर जल में निवास कर जो प्रातः काल गोदान करता है, वह वहगा का लोक प्राप्त करता है. यह वरुणवत के नाम से विख्यात है। जो चान्द्रायण वत का अनुष्टान करता है श्रीर सुवर्ण के बने हुए चन्द्रमा का दान करता है, वह चन्द्रमा के लोक में निवास करता है, तयोक्त फल प्रदान करने वाले इस

व्रत को नाम चन्द्रवत कहा गया है। जेठ के महीने में श्रष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पाँच श्रमिनयों का ताप सहन कर सायंजाल के समय सुवर्षांनिर्मित घेनु की प्रतिमा का दान करता है वह रुद्र के लोक को भार करता है, यह रुद्रवत के नाम से विख्यात है। जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार ध्वजा का व्यारोपण करता है, एवं वर्ष की समाप्ति पर धेनु का दान करता है, वह भवानी के लोक को प्राप्त करता है, यह मवानी वत के नाम से प्रसिद्ध है। माघ महीने की सप्तमी तिथि को रात्रि काल में गीले यस पहिन कर जो विताता है, एवं प्रातःकाल गोदान करता है, वह एक कल्प पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास कर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। यह पवन व्रत है। तीन रात्रि तक उपवास रख कर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को एक शुभ भवन का जो दान करता है वह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, वह धाम व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। उपवास रल कर प्रातः, मध्याह एवं सायंकाल में जो त्रामुपणों द्वारा बाहरण दम्पति की विधिपूर्वक पूजा करता है यह इस लोक में इस इन्द्रवत के माहात्म्य से विपुल ध्वन तथा गीओं की एवं श्रन्त में मोत्त भी पाति करता है। शुक्र पत्त की द्वितीया तिथि को चन्द्रमा के उद्देश से जो त्राक्षण को लवगा संयुक्त एक पात्र दान फरता है एवं वर्ष की समाप्ति पर धेनु दान करता है वह रोप जी का स्थान प्राप्त करता है, तथा पुनः राजाधिराज होता है, यह सोमवत के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रतिपदा तिथि को नियमित रूप से एक बार दोपहर में भोजन कर एक वर्ष की समाप्ति पर जो एक कपिला गौ दान करता है वह वेरवानर ( श्रामि ) का स्थान प्राप्त करता है, यह शिवव्रत के नाम से विख्यात है । दशमी तिथि को नियमपूर्वक केवल एक बार दोपहर में मोजन का नियम कर जो वर्ष की समाप्ति पर दस घेनुत्रों एवं दसों दिरााओं की सुवर्ण मयी प्रतिमा का दान करता है वह निखिल ब्रह्माग्रड का ऋषिपति होता है। यह महापापनाशी विश्व व्रत के नाम से हमरण किया जाता है। जो मनुष्य इन सर्व श्रेष्ट साठ व्रतों के नियमों को पंद्रता है त्र्ययवा सुनता है वह भी सो मन्यन्तर पर्यन्त गन्धर्यों का ऋषिपति होता है । हे नारद जी ! समस्त मानव समुदाय के परम उपकारी इन पुरयभद साठ वर्तों को मै तुमसे बतला चुका, श्रव इसके, श्रतिरिक्त कुछ सुनने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो दूसरे अत बतलाऊँ । श्रयने प्रियजनों के लिये कौन-सी बात श्रकथनीय हो सकती है १॥४०-८५॥

श्री मात्स्य महापुराण में साठ व्रत विधान एव माहात्स्य वर्णन नामक एक सौ एक व्यध्याय समाप्त ॥१०१॥

# एक सौ दूसरा अध्याय

निन्दिकेश्वर बोले — नारद जी ! निर्मलता एवं भावों में पवित्रता विना स्नान के नहीं प्राप्त होती, श्रतः मन को शुद्ध करने के लिए किसी भी बत के श्रारम्भ में स्नान करना चाहिये । मंत्रज्ञाता बिद्वान्त पुरुष को उत्पर निकाले हुए (कुएँ के जल) वा बिना निकाले हुए (तालाव श्रादि के) जल हारा स्नान करना चाहिये। श्रीर मूल मंत्र के द्वारा जलागार को तीर्थ बना लेगा चाहिये। श्रर्थात् उसमें पुरुषतीर्थ की मावना करनी चाहिये। यह मूल मंत्र "नमो नारायखाय" (नारायख — मगवान् विच्यु को नगस्कार है।) कहा गया है। हाथ में कुशा लेकर विधिपूर्वक खाचमन कर जितेन्द्रिय एवं पवित्रात्मा हो चारों थोर चार हाथ परिमाय तक तीर्थ की करपना कर इन निमालिखित मंत्रों हारा वहीं विवेकी पुरुष को गंगा का खानाहन करना चाहिये। 'हे जहु कुम्ये! तुम भगवान् विच्यु की एकमात्र शक्तिस्वरूप हो, उनकी सेवा में सर्वत्र सरस रहने वाली हो एवं उन्हीं के चर्खों से निकली हो, खतः जन्म से लेकर मृख्य पर्यन्त होनेवाले पापों से हमारी रला करो। बायु ने स्वर्ग, पृथ्यी पर्व खाकारा में मिलाकर सभी तीर्थों की संख्या साढ़े तीन करोड़ वतलाई है, जो सभी तुम में निवास करते हैं। तुम्हारे देवलाखों में 'निन्दनी' (खानन्द देनेवाली) तथा 'निलनी' (कमलों वाली, खाकार गंगा) नाम प्रियद हैं। इसके खतिरिक पृथ्वी, विह्गा (खाकारगामिनी) विद्यकाया, खमुता, रिवा, विद्यापरी, सुपरान्ता, विरवमसादिनी, होगा, जाहवी, राग्ता, रान्तिवदायिनी— ये भी तुम्हारे पवित्र नाम हैं। तुम्हारे इन पुराय नामों का स्नान करते समय कीर्चन करना चाहिये।'

'विच्णोः पादप्रस्ताऽसि वैच्णुवी विच्णुदेवता, पाहि नस्त्वेनसस्तरमादाजन्ममरणान्तिकात् । तिसःकोद्योऽधेकोटी च तीर्थानां वायुप्तवीत् । दिवि सुव्यन्तरित्ते च तानि ते सन्ति जाहवि । नन्दिनीत्येव वे नाम देवेषु नन्तिनीति च, दत्ता पृथ्यी च विहगा विश्वकाषाऽस्ता खिवा । विशायरी सुप्रशान्ता तथा विरवमसादिनी, त्तेमा च जाहवी चैव शान्ता शान्तिमदायिनी ।

इन उपर्युक्त नामों के कीर्चन करने से उस जलागार में त्रिपयगामिनी गंगा सिन्निहित हो जाती हैं। इन नामों को सात बार जपकर अपने शिर पर शिव बार दो, तीन, चार, पाँच अथवा सात बार तक जल डाले। पुनः उसी प्रकार अभिमंत्रित कर विधिपूर्वक मृतिका से स्नान करे। मंत्र—मैंहे बहुन्यरे! (अपने अंतर में धन धारण करनेवाली) अरवकान्ते। (अरवां द्वारा दवायी गयी) रयकान्ते (स्थ द्वारा दवायी गयी) तथा विष्णुकान्ते! (विष्णु भगवान् द्वारा दवायी गयी) जिन दुष्कर्मों को मैंने किया है, उनसे होनेवाले पापों को तुम ग्रमसे, दूर करो। वराहमूर्ति (इक्तर रूपवारी भगवान् विद्णु), रातवाहुषारी, रूप्ण द्वारा तुम (हिरएय-करिणु से बीनकर) उत्तर लायी गयी हो, त्रवा द्वारा पदच हो, महर्षि कारयप द्वारा अभिमंत्रित हो, अतः मेरे अंगों पर चड़कर तुम मेरे समस्त पापों को दूर करो। मृतिके। तुन्हीं में सब दुख रखा हुआ है, सम्पूर्ण जीयों को उत्यत्न करनेवाली! मुनते। ग्रुग्हें में नमस्त्रार करता हूँ, मुक्ते प्रिट दो।

'उद्भुतासि वराहेग् कृप्योन रातवाहुना, मृचिके ब्रह्मदत्तासि कारयपेनाभिमंत्रिता । श्रास्त्व मम गात्राग्तिं सर्वे पाप प्रचोदय । शृचिके । देहि नः पुष्टि स्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम् । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारीग् सुबते ।

इस प्रकार विधिर्द्वक स्नान कर परेचात् श्राचमन कर, और फिर वहाँ से उठकर श्वेत रंग के शुद्ध दो वहाँ को धारण करे। तत्परचात् श्रेतिवंग की तृष्टि के लिए तुर्पण करे। उस समय कहे दिव, यहा, नाग, गन्धवं, श्रप्सराणं, श्रमुर, कूर् (क्रुमह श्रथवा पत्ती श्रादि जन्तु) सर्प, तुपर्ण (गरुड श्रादि पत्ती) पृत्त, श्रमाल, श्रम्य पत्तीगण एवं श्रम्य जीववृत्द जो वासु में रहने वाले, जल में रहनेवाले, आकारागामी, निराचार एवं पाप तथा धर्म में निराद रहनेवाले हें—उन सब की तृष्टि के लिए में यह जलदान कर रहा हैं।

"देवा यत्तास्तथा नागा गन्धर्वाऽप्सरसोऽसुराः । क्रूराः सर्पाः सुपर्गाश्च तर वो जम्बुकाः खगाः । वाय्वाधारा जलाधारास्तथैवाकाशगामिनः । निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मस्तास्तथा । तेपामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं भया ।"

तदनन्तर बाँगे कर्ष्ये पर ग्रज्ञोपनीत रखकर देवताओं को जल दे । परचात् जनेक को माला की भाँति धारण करले और मिक्स्वर्क मनुष्यों तथा ब्रह्मपुत्र नद्दिपियों को जल दे । उसी प्रकार 'सनक, सनन्दन, सनातन, किपल, आधिर, बोढु, पंचिशल—ये सभी मेरे दिये हुए जल द्वारा सदा तृष्ठ हों—ऐसा कह कर तर्पण् करे । इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, प्रख्त, पनेता, बिस्प्ट, रुगु, नारद प्रमृति देविष तथा ब्रह्मपियों का अन्तत तथा जल द्वारा तर्पण् करे । तत्परचात् जनेक को दाहिने कन्ये पर रखकर बार्य घटने को भूमि पर टेक कर अग्निष्वात् सीम्प्य, हविष्मान्, ऊप्मपा, सुकाली, बिहंपद् आदि देविषतीं तथा अन्यान्य यज्ञभागमोजी पितर गणों को तिल तथा चन्द्नमिश्रित जल द्वारा विधिपूर्वक तर्पण् करे । 'यमराज, धर्मराज, गृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वमृत्तन्य, औदुम्बर (चौदह यमों के मध्य में एक यम । ) दच्ना, नील, परमेधी, वृकोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को नमस्कार है।' ऐसा कहकर विधिपूर्वक हाथ में कुर लेकर बुद्धिमान् पुरुष इन पितरों का भी तर्पण्य करे । पितामह आदि पितृवंश के पूर्वपुरुष एवं नाना कुर लेकर बुद्धिमान् पुरुष को नाम एवं गोत्र का उच्चारण्य कर भक्तपूर्वक विधियत तर्पण्य द्वारा खून एव फरके इस मंत्र का उच्चारण्य करे । 'इसारे (इस जन्म के) परिवार के जो लोग नहीं हैं, जो लोग हैं और जो हमारे पूर्व जन्म के परिवार के हैं, वे सव विधिपूर्वक तृष्ठ हम् हमें, वे सव भी तृप्त हों, जो हम से जलाङालि द्वारा तृप्त होंने की इच्छा रखते हैं।' ॥१-२॥।

तदुपरान्त श्राचमन कर श्रामे की श्रीर विधिपूर्वक पुष्प समेत श्रवातों द्वारा एक कमल बनाये। श्रीर प्रवलपूर्वक लाल चन्दन समेत जल का श्राय्ये सूर्ये के नामों का उच्चारण करते हुए दे। "विष्णुह्वइत्र, विष्णु के गुलरूप, सहल किरणों वाले, सभी प्रकार तेजोमय देव तुम्हें हमारा नित्य नमस्कार है। हे
राव, सर्वेश, सर्ववस्तल, जगत्स्वामिन, दिव्यचन्दन से सुशोभित तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे पश्चासन!
कुराइल एवं वाज्वन्द से श्रलंकृत, सम्पूर्ण लोकों के स्वामी! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। तुम ही सम्पूर्ण
संसार को उद्वुद्ध करनेवाले हो। हे सर्वगामी! सत्यदेव! भास्कर! मेरे सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों—सभी को तुम
सेखते हो, में तुमको प्रणाम करता हैं। मेरे छत्यर तुम प्रसन्न हो। दिवाकर! प्रमाकर! तुम्हें हमारा वारम्वार
नमस्कार है।"

इस प्रकार उक्त नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य को नगस्कार एवं तीन बार प्रदक्षिणा कर जो मनुष्य ब्राक्षण, नौ एवं सुवर्ण का स्पर्ध-करता है, वह विष्णु मगवान के लोक को प्राप्त करता है । ॥२६-२१॥ श्री मात्स्य महापुराण में स्नानविधि नामक एक सी. दूसरा श्रय्याय समाप्त ॥१०२॥

# एक सौ तीसरा ऋध्याय

निन्दिकेश्वर भीले--नारद जी ! श्रव इस कथा के उपरान्त में प्रयाग क्षेत्र का वर्णन कहाँगा, जिसे प्राचीन काल में मार्कराडेय ऋषि ने पाराडुपुत्र युधिन्ठिर से कहा था । जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सारे कुरु देश का राज्य पृथापुत्र युधिन्तिर की पाष हुत्या तो उस समय कुन्ती पुत्र राजा युधिन्तिर भाइयों की मृत्यु से श्रतिराय दुखित होकर सोचने लगे । 'हमारे भाई राजा सुयोधन म्यारह श्राचीहिसी सेना के स्वामी थे, किन्तु हम लोगों को दुःख में डालकर वे मृत्यु को पात हुए, हम पाएडु के पाँच पुत्र वासुदेव भगवान् कृप्ण का साहाय्य प्राप्त कर किसी प्रकार बचे रह गये । महावलगाली भीष्म, द्रोण, कर्ण, पुत्र तथा भाइयों समेत राजा दुर्योधन का संहार हम लोगों ने कर डाला । सभी राजा लोग तथा श्रान्यान्य श्रपने को शूरवीर माननेवाले वीरगए। काल के कराल गाल में चले गये । गोविन्द ! हम लोगों के इस राज्य भोग विलास श्रादि सानिभयों एवं जीवन से श्रव क्या लाभ है ? हाय 1 ऐसे कप्टनय राज्य को धिवकार है ।' इस प्रकार की चिन्ता में निगम राजा युधिप्ठिर विकल हो कर उत्साह एवं व्यापार से शून्य हो गये श्रीर नीचे मुख करके कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे । कुछ देर बाद होरा आने पर राजा ने पुनः पुनः इसी वात की चिन्ता करते हुए सोचा । ऐसा कीन-सा विनियोग ( प्रायश्चित ) नियम ( व्रतोपवास ) श्रथवा तीर्य है, जिसके द्वारा इस घोर महा पाप से में मुक्त हो सकूँगा श्रीर जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भगवान विन्ता के लोक को प्राप्त करता है। ऐसे पुगयनद तीर्यादि को मैं भगवान कृष्णा से कैसे पूछ सकता हैं: क्योंकि उन्होंने स्वयं हम लोगों से यह घोर पाप करवाया है । धृतराष्ट्र से कैसे पूछ सकता हूँ: जिनके सी पुत्रों को हमने मार डाला है, महर्षि व्यास से भी कैसे पूछ सकता हूँ, जिनके गीत्र का विनाश हुआ है। इस प्रकार की घोर चिन्ता में धर्मपुत्र महाराज युधिप्टिर विकल थे । उस समय सभी पाएडवरून्द्र श्रापने ज्येष्ट ्र आता युधिप्ठिर के इस शोक से उद्विम होकर से रहे थे । इनके श्रतिरिक्त जो श्रन्यान्य वीरगण पागडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप वहाँ विद्यमान थे, वे तथा कुन्ती श्रीर द्रोपदी भी, जो वहाँ प्रसंगतः श्रा गयी थीं, श्रत्यंत विकल हो रही थीं । सब के सब चारों स्त्रोर से रूदन करते हुए पृथ्वी पर गिरे पड़े थे । ॥१-१२॥

वाराणसी नगरी में मार्कराडेय नामक ऋषि निवास करते थे, जो राजा युधिष्ठिर से भली भाँति परिचित थे। राजा युधिष्ठिर को इस मकार विकल एवं दुःसी जान कर वे शीघ ही काशी से हिस्तिनापुर पहुँचे और राजा के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने ऋषि को द्वार पर ध्याया देख राजा से शीघ जाकर निवेदन किया। 'महाराज! श्राप को देखने के लिए मार्कराडेय नामक ऋषि द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर स्वयं द्वार पर पहुँच श्राये। ।।१२-१५॥

युधिष्ठिर ने कहा—महाग्रने शे महाभाग्यरा्लिन् 1 त्राप का धारम्यर स्वागत है। श्राज हमारा जन्म सफल हो गया। हमारे पूर्व पुरुषों का उद्धार हो गया। मुनिवर 1 त्राज त्राप के दर्रान पा जाने से हमारे पितरगण सन्द्रच सन्तुष्ट हो गये। हमारा यह पार्थिव रारीर पवित्र हो गया। ॥१६-१७॥

निद्फेश्चर ने कहा--तत्परचात् महात्मां युधिप्ठिर ने महामुनि मार्कग्रेटय को सिंहासन पर विठाकर उनके पैरों को घोकर विधिपूर्वक पूजा की। श्रति सन्तुष्ट एवं पूजित हो कर मार्कग्रहेय जी ने पृद्धा---राजन् ! तुम किस लिए रुदन कर रहे थे ? किस कारण से इतने विकल थे ? तुम्हें कीन-सी बाधा सता रही थी १ श्रोर तुम्हारा क्या श्रशुभ हुआ १ शीघ्र ही हमसे सन वार्ते बतलायो । ॥१८-१२॥ युधिष्ठिर ने कहा--महामुने ! राज्य पद की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जो-जो श्रनुचित कार्य

किये हैं, उन्हीं सब को सोचकर मैं इस समय अत्यधिक चिन्तित हुआ हूँ । ॥२०॥

मार्कपडेय ने कहा--महावाहु ! राजन् ! चित्रयों के धर्म की जो व्यवस्था है, उसे छुनो । बुद्धिमान पुरुप को युद्ध करने में कोई पाप लगता है — ऐसा मैने कहीं नहीं देखा, तो फिर राजनीति से—विशेषतया चत्रिय जाति को—युद्ध करने में कीन-सा पाप लग सकता है १ श्रतः इस प्रकार का विचार हृदय में रखकर युद्ध में पाप लगने की चिन्ता तो तुम्हें नहीं ही करनी चाहिये।' मुनि की ऐसी बातें सुनक्र राजा युधिप्टिर ने मुनि को शिर नवा कर पुनः प्रणाम किया श्रीर श्रति विनय श्रीर नप्रता-पूर्वक सम्पूर्ण पापों के विनाश का उपाय पूछा । ॥२१-२३॥

युधिष्ठिर ने फहा — बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ ! तीनों लोक के नित्य प्रत्यत्न दर्शन करने वाले श्राप से मैं उन उपायों को पूछना चाहता हूँ, जिनसे मनुष्य श्रपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। श्राप कृपया उन्हें संदोप में हमसे कहें । ॥२॥।

मार्कराख्टेय ने कहा--महावाहु राजन् ! सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले, परम पुणयपद, प्रयाग नामक क्षेत्र की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन, जो पुरायकर्मी मनुष्यों के लिए सर्वोधिक पुरायदायी कहा जाता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो । ॥२५॥

श्री मात्त्य महापुराख में प्रयाग माहात्म्य वर्शन नामक एक सी तीसरा श्रध्याय समाप्त ॥१०३॥

# एक सौ चौथा ऋध्याय

युधिष्ठिर ने कहा--भगवन् ! मुनिवर्घ्यं ! प्राचीन कल्प में प्रयाग को जैसी स्थिति थी, देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी ने इसके विषय में आप से जैसा कुछ कहा है, उसे मै उसी प्रकार सुनना चाहता हूँ। मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा किस प्रकार करते हैं ? वहाँ की विशेषता क्या है ? वहाँ पर मृत्यु हो जाने से क्या फल मिलता है ? श्रीर वहाँ के स्नान करनेवालों को किस फल की प्राप्ति होती है ? यह भी बतलाइये कि जो लोग प्रयाग तीर्थ में ही निवास करते हैं, उन्हें कीन सा फल प्राप्त होता है ? इन सभी बातों को कृपया हमें बतलाइये, इन्हें सुनने का हमें बड़ा कुतृहल है 1 ॥१-३॥

मार्फराडेय ने कहा-वत्तः ! प्रयाग तीर्थं की जो विरोपता है और नहीं जाने पर जो फल मिलता है, प्राचीन काल में ब्राह्मणों द्वारा कहे गये जिस माहात्म्य को मैने सुना है, उन सब बातों को मैं तुमसे

वतला, रहा हूँ । प्रयाग के प्रतिन्छान्पुर नामक नगर से वासुकि के तालाब के श्रप्रमाग तक, वहाँ पर कम्बल, व्यरवतर तथा बहुमूलक नामक नाम गए। निवास करते हैं, सीनों लोकों में सुनिसद प्रजापित ब्रह्मा जी का चेत्र कहा जाता है। मनुष्य वहाँ स्नान कर स्वर्ग को शाप्त करते हैं। जो मनुष्य वहीं पर श्रपने शाए त्याग करते हैं, वे पुनः नहीं उत्पन्न होते एवं वहीं पर निवास करने वालों की रक्षा ब्रह्मा श्रादि देवगण् समवेत भाव से—एकत्र हो कर-करते हैं। राजन् ! इस विस्तृत प्रयाग चेत्र में सम्पूर्ण पापों के नष्ट करने वाले कल्याणदायी श्रनेक तीर्थ हैं, जिन्हें सैकड़ों-वर्षों में भी में नहीं गिना सकता । श्रतः संतेष में प्रयाग तीर्घ का कीर्तन कर रहा हूँ । साठ सहस्र धनुर्धारी सर्वदा गंगा की रत्ना करते हैं, उसी प्रकार सप्त बाहन भगवान् सविता (सूर्य) यसुना की रता करते हैं, विरोपतया प्रयाग की सर्वदा स्वयं देवराज इन्द्र रहा करते हैं, इसके मरहल की रत्ता श्रन्यान्य देवताओं के साथ स्वयं भगवान् विन्यु करते हैं। सुनसिद्ध श्रद्धवट ही रता सर्वेदा भगवान् शंकर हाथ में त्रिशृत लेकर करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाले वहाँ के सभी स्थानों की रत्ता देवगृन्द करते हैं । श्रतः श्रधर्म से पिरा हुत्रा मनुप्य उस लेत्र में नहीं जा सकता । राजन् । ऐसे उत्तम प्रयाग चेत्र के स्मरण करने मात्र से कुंद्र स्वट्य वा श्रति स्वट्य पाप भी यदि आपको लगा होगा तो वह भी नष्ट हो जायगा। ऐसे प्रयाम तीर्थ के दर्शन करने से, केवल नाम का कीर्वन करने से अथवा वहाँ की मृतिका के स्पर्य करने मात्र से भी मनुष्य श्रपने पापों से हुटकारा पा जाता है। राजेम्ट्र ! उस प्रयाग चेत्र में पाँच बुगड़ हैं, उनके मध्य भाग में गंगा बहती हैं ! परम पुनीत प्रयाग चेत्र की सीमा में प्रवेश करने मात्र से पाप उसी चत्या नष्ट हो जाते हैं । सहस्र योजन दूर से ही गंगा का स्मरण करने से मनुष्य--चाहे कितना ही घोर पापी क्यों न हो--परम गति पास करता है।इस प्रयाग दीर्थ के नाम कीर्तन करने से घोर पापों से छुटकारा मिलता है, देखने से मंगल मिलता है, स्नान करने तथा जल के पान करने से तो मनुष्य श्रपने पूर्वना की सातनी पीड़ी तक का उद्धार करता है । जो तरवज्ञानी पुरुष इस प्रयाग क्षेत्र में वहनेवाली गंगा तथा यमुना की मध्य मूमि में सत्यवादी होकर कोप को वश में रख, अहिंसा परायण हो वेदीक धर्मानुसार मी तथा ब्राह्मण की कल्याण भावना में निस्त रहकर स्नान करता है वह धोर पापों से युक्त हो जाता है। वह मन से जिस श्रामिलाया के पूर्ण होने की चिन्ता करता है उसे प्रचुर परिमाण में प्राप्त करता है । अतएव उस सम्पूर्ण देवताओं द्वारा राचित प्रयाग तीर्घ में मनुष्य को ब्रह्मचर्य बन धारण कर एक मास तक श्रवस्य निवास करना चाहिये और पितरों तथा देवताओं का विधियत् तर्पण करना चाहिये । वहाँ निवास करते हुए जिन-जिन मनोर्खों की अभिलापा मनुष्य करता है । उन्हें अवस्य प्राप्त करता है । चीनों लोक में बिख्यात सूर्य की कन्या महामान्यशालिनी यमुना उस पुनीत प्रयागलेत्र में आई हुई हैं। श्रीर वहीं पर सामात् महादेव शंकर भी नित्य सिन्निहित रहते हैं । युधिष्टिर ! यह प्रयाग तीर्घ मनुत्यों को नड़ी कठिनाई से मिलने वाला एवं परम पुरम्पद है । हे रालेन्द्र ! वहाँ पर स्नान व्यादि करके देव, दानव,

<sup>ै</sup>र्मुमी, <sup>द</sup>बसकी ।

गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध तथा चारण श्रादि दिल्य योनिधारी स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं । ॥१-२०॥ श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ चौथा श्रध्याय समाप्त । ॥१०॥॥

#### एक सौ पाँचवाँ ऋध्याय

मार्कएडेय ने कहा-राजन् ! प्रयाग का माहात्म्य मै पुनः वतला रहा हूँ, सुनो । जिसे सुन-कर निश्चय ही मनुष्य सप्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है, निश्चित व्यवसाय करनेवाले दु:स्ती एव दरिद्र— इन सन के कल्यामा के लिए प्रयाग ही एक तीर्थ स्थान कहा गया है। यह एक गोपनीय विषय है। मनुष्य किसी व्याधि से पीड़ित हो, दीन हो, श्रथवा वृद्ध हो, किसी विपत्ति में ग्रस्त हो यदि इस प्रयाग चेत्र में गंगा तथा यसना के पुनीत संगम पर छापने प्राणों को छोड़ता है तो वह तपाये हुए सुवर्ण की भाँति सुन्दर, सूर्य के समान तेजोमय विमानों द्वारा, गन्धर्य एवं श्रप्तरा समृह के मध्य भाग में सुरोभित होकर स्वर्ग लोक में कीड़ा करता है और अपने यथेष्ठ मनोरथों की प्राप्ति करता है-पेसा ही महपियों ने कहा है। उनके वे सुन्दर विमान सभी प्रकार के दिव्य रह्मों से सुशोमित, श्रानेक प्रकार की ध्वजा एव पताकाओं से अलकृत, दिव्य छुन्दरियों से आकीर्ण एवं अन्यान्य मांगलिक लक्त्रणों से छुरोभित रहते हैं। वह भाष्यशाली मनुष्य स्वर्गलोक में शयन करते हुए श्रनेक प्रकार के मनोहर गीतों एव मांगलिक वार्यों ( बाजनों ) के द्वारा जगाया जाता है । इस प्रकार जब तक पूर्व जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्गलोक में पूजित होता है । तत्परचात् पुर्य के चीए हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर भी वह उस समृद्ध परिवार में जन्म धारण करता है, जो सुवर्ण एव रहों से परम समृद्ध रहता है । इस जन्म में उत्पन्न होने पर वह पुनः इस भयाग तीर्थ का स्मरण करता है श्रीर पुनः वहाँ जाता है। श्रपने देश में हो, जंगल में हो, विदेश में हो अथवा अपने घर पर हो-कहीं भी हो-प्रयाग तीर्थ का स्मरण करते हुए जो प्राणों को छोड़ता है, यह परम पुनीत ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है-ऐसा महर्पिंगण कहते हैं। उस ' ब्रह्मलोक के वृक्त सम्पूर्ण मनोरथों को देने वाले एवं पृथ्वी सवर्ण की पैदा करनेवाली होती है तथा वहाँ पर ऋषि, मुनि एव सिद्ध वृन्द निवास करते हैं । उसी लोक में वह प्राणी निवास करता है । इस सत्कर्म के द्वारा वह भाग्यशाली मनुष्य मर्त्यलोक में पवित्र, सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए मन्दाकिनी के मंगलमय सुरम्य तट पर, ऋषियों के साथ आनन्द का अनुभव करता है श्रीर सिद्ध, चारण गन्धर्व एव देवताओं द्वारा पूजित होता है। तत्परचात् स्वर्ग से च्युन होवर वह जम्बूडीप का श्राधिपति होता है। उस जन्म में भी पुनः पुनः मांगलिक कर्मों की चिन्ता में निरत रह कर वह निरचय ही गुणवान एव धनी होता है । मनसा, वाचा, कर्मणा सर्वदा धर्म में निरत रहक्त जो मनुष्य गंगा तथा यमुना के पुनीत सगम पर ध्यपने मंगल के निभिन्त किये जानेवाले अथवा पितरों के उद्देश्य से किये जानेवाले (श्राद्ध श्रादि ) श्रथवा देवता के पूजन स्नादि कार्यों में गोदान करता है तथा सुवर्ण मिए मुक्ता ऋादि वस्तुएँ दान करता है, उसकी वह तीर्थ यात्रा सफल हो जाती है

श्रीर वह पर्याप्त पुराय प्राप्त करता है । इस पुनीत तीर्य में जाकर श्रयंश श्रन्यान्य पुरायपद देव मन्दिरों में जाकर तीर्थ यात्री की दान नहीं महरण करना चाहिये। श्रीर वहाँ के सभी कार्यों में — विशेषतया ब्राह्मण की— साववान होना चाहिये । लाल रंग की श्रथवा रवेत रंग की दूध देनेवाली गाय की सीगों को सुवर्ण द्वारा खुरों को चाँदी द्वारा मद्रा कर काँसे के बने हुए दोहन पात्र के समेत प्रयाग तीर्थ में शान्त, घर्मज एवं वेदों के पारगामी त्राह्मण को श्वेतरंग के वल्ल से विम्पित कर विधिवूर्वक दान करना चाहिये तथा उसके साथ-साय श्रम्यान्य बहुमूल्य वर्को एवं रहों का भी दान देना चाहिये। हे नृपतिवर ! इस प्रकार दान करनेवाला प्राणी उस गी के शरीर में जितने रोम रहते हैं उतने ही सहस वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। त्रागते जन्म में जिस स्थान पर वह फुरूप उत्पन्न होता है, वहीं पर वह गी भी उसके घर उत्पन्न होती है। इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्म्य से वह प्राणी धोर नरक को देख भी नहीं सकता ! प्रत्युत उत्तर कुरु प्रदेश को प्राप्त कर श्राचय काल पर्यन्त वह श्रानन्द का श्रानुभव करता है । राजन् ! एक लाख साधारण गीर्थी की अपेता दूध देनेवाली एक अच्छी गाय का ही दान प्ररास्त माना गया है अतः उसे अवस्य देना चाहिये। क्योंकि ऐसी एक ही गाय दान देने से पुत्र, स्त्री तथा नीकर-चाकर ख्रादि को भी, संसार-सागर से तार सकती हैं। यही कारण है कि सब प्रकार के दान कार्यों में गोदान का विशेष महत्त्व माना गया है। विषम एवं श्रति भयानक महापाप से उत्पन्न होनेवाले ऐसे संकट में, जिससे कोई नहीं उवार सकता, एक गाय ही मनुष्य को उचारती है, श्रतः श्रेष्ठ त्राक्षण को ऐसी गाय का दान श्रवश्यमेव करना चाहिये। ॥१-२२॥ श्री मात्स्य महापुरास्त में प्रयाग माहात्स्य वर्सन नामक एक सी पाँचवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१०५॥

एक सौ छठवाँ अध्याय

युधिन्टिर ने कहा — भगवन् । ज्यों न्यों श्राप प्रयाग का साहात्य वर्णन सुमाने कर रहे हैं, रियों त्यों सुमे ऐसा लग रहा है कि में श्रापने सम्पूर्ण पाणें से निश्चित छुश्कारा पाता जा रहा हूँ । महासुनि । धर्म के प्रति श्रद्धा एवं निरचय भाव रखने वाले पुरुषों को किस विधि से प्रयाग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये और प्रयाग में पहुँच कर किस नियम के पालन करने की श्राज्ञा शासों में की गई है १ श्राय रूपया यह सब मुम्ने बतलाह्ये । ॥१-र॥

मार्कएडेय ने कहा — राजन् ! में प्रयाग की यात्रा का विधानकाम तुमसे , बतला रहा हूं, मुनो । जिस प्रकार कहिपयों हारा निर्णात विधानों को मेंने मुना है, जिस प्रकार लोगों को उन्हें करते देखा है, उसी प्रकार कह रहा हैं, मुनो । जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने के लिए बैल पर चड़का जाता है, उसका फल बतला रहा हैं, मुनो । वह गोवेश को कष्ट देनेवाला पुरुष परम दारुण एवं घोर नरक में निवास करता है, श्रीर उस पापी के हाथ से दिये गये जन को पितरगण नहीं महण्य परते । जो पुरुष व्यवनी ही तरह श्राप्त हों तथा सी श्रादि परिवार के लोगों को भी व्यवने ही साथ

प्रयाग-स्नान करवाता है तथा त्रिवेखी का उन्हें पवित्र जलपान कराता है, एवं उपर्वृक्त सम्पूर्ण दान देने योग्य वस्तुत्रों का त्राहाएं। को दान दिलाता है ( उसकी यह तीर्थयात्रा परम सफल होती है ) । जो मनुष्य श्रपने ऐरवर्च के मद वा मोह से किसी वाहन द्वारा प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है, उसका सब किया घरा चीपट हो जाता है. अतः बाहन को इस यात्रा में वर्जित रखना चाहिये । इस प्रयाग तीर्थ में गंगा एवं यसुना नदी के संगम पर जो वेदोक्त विधि के श्रनुसार श्रयने वैभव एवं सम्पत्ति के श्रनुकूल कन्या दान करता है, वह अपने इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्त्य से तथोक्त भयानक नरक को नहीं देखता तथा उत्तर कर प्रदेश को प्राप्त कर श्रद्धय काल पर्यन्त श्रानन्द एवं सुख का श्रनुभव करता है एवं सुन्दर रूपवान धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुत्र-पैत्रों को प्राप्त करता है। राजेन्द्र! उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में जाकर मनुष्य को श्रपने वैभव के श्रनुसार दान देना चाहिये। दान देने से तीर्थ-रनान का फल विशेष अधिक हो जाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये। दान देनेवाला तब सक स्वर्ग में निवास करता है, जब तक स्रष्टि का प्रलय नहीं होता । प्रयाग तीर्थ में स्थित अन्त्यवट के मूल भाग पर जाकर जो श्रपने प्राणों को छोड़ता है वह अन्य समस्त लोकों का श्रतिक्रमण कर रुद्रलोक में निवास करता है। उस प्रयाग तीर्थ में भगवान शंकर के श्राश्रय में अवस्थित बारह श्रादित्यगण श्रपने प्रखर ताप से जब तपते हैं तब सारे जगत् को जला देते हैं, किन्तु श्रन्यवट का मूलभाग तब भी नहीं जलता । जब प्रलयकाल श्राने पर सूर्य, चन्द्रमा एवं समस्त संसार का विनाश हो जाता है श्रीर सारा संसार जलमग्न होकर एक सप्टद की भाँति दिखाई पड़ता है उस समय भी उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में भगवान् विष्णु यज्ञ की आराधना में तत्पर रहकर निवास करते हैं। गंगा तथा यसुना के संगम पर अवस्थित उस प्रयाग तीर्थ की देवता, दानव, गन्धर्व, अप्रपि, सिद्ध एवं चारणवृन्द सर्वदा सेवा करते रहते हैं । राजेन्द्र ! इसलिए उस प्रयाग की यात्रा मनुष्य को अवस्यमेव करनी चाहिये, जहाँ पर बहा श्रादि देवगण, ऋषि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्य, लोक में वन्दनीय पितरगण, सनक, सनन्दन, सनन्द्रमार, श्रंगिरा श्रादि महर्षि गण, बहुत बड़ेन्बड़े ब्रह्मपि गण, नाग, बड़े श्रेष्ठ गरुड त्यादि पत्ती, त्र्याकारागामी सिद्धगण, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, नाग तथा विद्याधर गण-ये सब निवास करते हैं, यही नहीं प्रत्युत वहाँ पर स्वयं प्रजापित ब्रह्मा की पुरस्सर कर विप्पा भगवान भी निवास करते हैं । हे राजसिंह ! तीनों लोक में विख्यात गंगा तथा यसना के प्रनीत संगम पर अवस्थित प्रयाग चेत्र पृथ्वी का जघनस्थल कहा जाता है। भारत ! उससे बढकर प्राथपद तीर्थ तीनों लोकों में श्रन्यत्र कहीं नहीं है। उसका नाम सुनने मात्र से, उसके नाम के कीर्चन मात्र से तथा वहाँ की मृचिका का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य अपने घोर पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वहाँ गगा यमुना के संगम पर श्रवस्थित होकर जो मनुष्य वत का निरचय करके श्रभिषेचन करता है, वह राजसूय तथा श्ररवमेध यज्ञ सम्पन्न करने के समान पुराय शास करता है। तात ! न तो किसी देवता के वचन से और न लोक के वचन से-फिसी प्रकार भी—तुम्हारी प्रयाग की तीर्थयात्रा दूपित करने योग्य नहीं हो सकती । कुरुनन्दन । भूतल में सत्र साठ करोड़ दस सहस्र श्रेष्ठ तीर्थ माने गये हैं, उन सत्रों का सन्निधान इस प्रयाग तीर्थ में ही होता है।

इस पवित्र तीर्थ में गंगा यसुना के संगम पर भागों को दोड़नेवाला भागी उस श्रेष्ठ गति की भाष्ठ करता है, जिसे योगी एवं सत्य परायण मनीपी लोग प्राप्त फरते हैं । युधिष्ठिर ! ऐसे परम पवित्र प्रयाग तीर्थ की यात्रा जो प्राणी नहीं फरते वे वस्तुतः इस लोक में जीवन ही नहीं धारण करते. व्यर्थान् वे जीते हुए भी मतक के समान हैं और तीनों लोफ के परम तहब से चिन्नत ही रहते हैं । उस परम श्रेष्ठ. परम पवित्र तीर्थ स्थान प्रयाग का दर्शन करने मात्र से प्राणी राहु के मास से मुक्त चन्द्रमा की भाँति पाप मुक्त होकर शोभायमान होता है । यसुना के विस्तृत पवित्र तट पर कम्बल और व्यरवतर नामक दो नागों का निवास स्थान है, जहाँ पर स्नान एवं जल पान कर प्राणी श्रपने सम्पूर्ण पापों से छटकारा पा जाता है। उसी प्रयाग तीर्थ में ग्रेलोक्य में सुप्रसिद्ध महादेव के पुनीत स्थान पर जाकर मनुष्य व्यपने दस पूर्व प्यं दस पीखे पैदा होने वाली पीदियों को इस मनंसागर से वार देवा है । वहाँ पर अभिपेचन करने वाला अस्वनेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है श्रीर स्वर्गलोक में फल्प पर्यन्त श्रानन्द का श्रनुभव करता है। भारत ! प्रयाग में गंगा के पूर्वी फिनारे पर श्रांति प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुर तथा समुद्रकृप नामक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उन पुनीत स्थानी पर ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर कोच श्रादि बुरी भावनाश्रों को वरा में रखकर यदि मनुष्य तीन रात तक निवास करता है तो सम्पूर्ण पापों से मुक्त एवं पवित्रातमा हो व्यवस्था यज्ञ का फल प्राप्त करता है । गंगा के पूर्वी किनारे पर श्रविस्थात प्रतिस्थानपुर से उत्तर दिशा की श्रोर तोनीं लोक में विख्यात 'हंसपपतनः नामक एक तीर्थ है। मारत ! उसमें स्नान करने मात्र से आए। व्यश्वमेष यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसके पुरुष प्रभाव से वह तब तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है जब तक पृथ्वी पर सूर्य श्रीर चन्द्रमा रहते हैं । वहाँ स्थित पुरायप्रद 'उर्वशी रमरा' नाम से विख्यात विस्तृत 'हंस पारहर' नामक तीर्थ में जो श्रपने प्रायों को छोड़ता है, उसको जो फल मिलते हैं, उन्हें भी मुनिये ! राजन् ! उपर्युक्त स्थानी पर प्राण त्याग करने वाला प्राणी साठ सहस्र साठ सी ऋर्यात् ६६ सहस्र वर्षे तक स्वर्गलीकं में पितरों के साथ सेवित होता है । नरश्रेप्ठ 1 वत्स 1 स्वर्ग लोक में निवास करते हुए वह शाखी परम सुन्दरी श्चप्तरा उर्दशी को सर्वदा देखा करता है एवं ऋषि, गन्धर्व तथा किलर गयों से पूजित होता है। तदनन्तर पुरुष के सीरा हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह उर्वशी के समान सर्वाङ्गसुन्दरी एक सौ कन्यार्थ्यों को प्राप्त करता है, एवं अनेक सहस्र स्वियों के मध्य में विराजमान होकर उनका पति होता है, तथा दस सहस्र गामों का राजा होता है, किंकिएी तथा नूपुर के मृदुल राज्दों द्वारा वह जगाया जाता है। इसी प्रकार व्यनेक दुर्लभ मोगों का भोका बन वह पुनः उसी तीर्थ (प्रयाग) की सेवा करता है। नित्य श्वेत रंग के वक्ष पहिने कर इन्द्रियों को वश में रलकर नियमपूर्वक एक समय भोजन करके एक महीने तक जो प्रयाग तीर्थ में निवास करता है वह पुनर्जन्म में राजा होता है तथा सुवर्छ के त्राम्पर्यों से श्रलंकृत एक सी क्षियों को प्राप्त करके समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का श्राधीश्वर होता है । धन धान्यादि से परिपूर्ण हो कर पुनः नित्य दान करता है एवं अनेक प्रकार की विपुल मोग्य सामग्रियों का विधिपूर्वक उपमीय कर उसी तीर्थ को प्राप्त करता है । उसी प्रयाग तीर्थ में स्थित परम रमणीय सन्ध्यावट के पास ब्रह्मचर्य

त्रत धारण कर इन्द्रियों को वशु में रख उपवास कर पवित्र मन से सन्ध्योपासना करनेवाला त्रवातीक की शास करता है । उसी प्रयाग के कोटितीर्थ में जाकर जो श्रापने प्राणों को छोड़ता है वह सहस्र करोड़ वर्ष पर्यन्त स्वर्गलोक में पूजित होता है । तदनन्तर पुरायकर्म के स्वय हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर सुवर्ण मिं मुक्ता श्रादि से सुसमृद्ध कुल में स्वरूपवान् होकर वह पुनः जन्म ग्रहण करता है। वासुकि नाग के निवास से उत्तर दिशा की श्रीर मोगवती नामक तीर्थ में जाकर, जहां पर दूसरा दशाश्वमेव नामक तीर्थ है, जो मनुष्य श्रमिपेचन करता है यह श्रश्यमेष यज्ञ का कल शाम करता है, एवं उसके पुरुष प्रभाव से धनाव्य, रूपवान्, नीतिनिपुण, दान करनेवाला तथा धर्मपरायण होता है । चारों वेदों के श्रध्यवन से जो पुगय पाप्ति होती है, श्राज़ीवन सत्य वचन बोलनेवालों को जो फल माप्ति होती है, श्राजीवन श्रहिंसा त्रत के श्रंगीकार करने का जो घर्म बतलाया गया है, उतना ही श्रेय प्रयाग तीर्थ की यात्रा से प्राप्त होता कहा जाता है। गंगा में जहाँ-कहीं भी मनुष्य स्नान करते हैं, वहाँ-वहाँ पर उन्हें कुरुलेत्र के समान पुरस्य प्राप्त होता है, किन्तु जहाँ पर गंगा विन्घ्याचल से मिली हुई हैं, वहाँ वे कुरुत्तेत्र से दसगुना घ्राधिक फल देनेवाली कही वाती हैं । जिस स्थान पर श्रनेक तीर्यों से संयुक्त महामाम्यरालिनी तपोधना गंगा वहती हैं उसे सिद्धों का द्देत्र समभ्तना चाहिये, इसमें कुतर्क नहीं करना चाहिये । यह पुगयसिलला गंगा पृथ्वीतल पर मनुष्यों को तारती हैं, पाताल में नागों को तारती हैं तथा स्वर्ग लोक में देवताओं को तारती हैं, इसीलिए उनका पुरय नाम त्रिपथमा (तीन मार्ग से जाने वाली) कहा जाता है। पुनीत गंगा में रारीर की जितनी हिंडुयाँ पड़ती हैं खतने ही सहस्र वर्षों तक यह प्राची स्वर्गलोक में पृक्तित होता है । तदुपरान्त पुरायत्तीय होने पर स्वर्ग से च्युत होनर यह जम्बूदीप का स्वामी होता है। गंगा सभी तीयों से ऋधिक पुरायदायिनी हैं, नदियों में सबसे बड़ी एव पिवत्रसलिला कही जाती हैं, समी जीवधारियों को-विशेषतया महापापियों को भी-मोद्ध देने वाली हैं । ये सभी स्थानों पर तो अति छलम हैं; किन्तु तीन स्थानों—गंगाद्वार ( हरद्वार ), प्रयाग तथा गंगा श्रीर सागर के सगम--पर दुर्लम मानी गई हैं । इन स्थानों पर स्नान करके प्राग्री स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तथा जो यहाँ प्राप्त स्थाग करते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं धारण करते । पुरातन पापों से जिननी श्रन्तरात्मा मलिन हो गई है, जो श्रपनी सद्गति की सोज में हैं, ऐसे समस्त जीवधारियों को मुक्त करने के ्र लिए गंगा से गदकर कोई अन्य तीर्थ नहीं है । पवित्र से भी ऋति पवित्र, मंगल से भी ऋति मंगलदायिनी, महादेव के शिर से मर्त्यलोक में गिरनेवाली, कल्यायामयी गगा मनुष्यों के सम्पूर्ण पापों को दूर करनेवाली हैं । सतयुग में नैमिप त्तेत्र श्रति पवित्र माना जाता था, त्रेतायुग में सर्वश्रेष्ठ पुष्कर त्तेत्र था, द्वापर में कुरुत्तेत्र परम पवित्र माना जाता था, कलियुग में सबसे श्रधिक महत्त्व गंगा का है । राजन् ! इस कारण मनुष्य को गंगा का ही सेवन विग्रेप रूप से करना चाहिये, उसमें भी विग्रेपकर प्रयाग तीर्थ में । इसके अतिरिक्त भव-भय से बचने की कोई अन्य श्रीपिध इस घोर कलिकाल में दूसरी नहीं है ॥३-४८॥

श्री मात्त्य महापुराण् में प्रयाग माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ छठाँ त्राध्याय समाप्त ॥१०६॥

# एक सौ सातवाँ व्यध्यायं

मार्कएडेप ने कहा—राजन् । प्रयाग तीर्थ का श्रेन्ड माहाल्य पुनः सुनो, जिसे सुनकर इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि मनुष्य श्रपने सम्पूर्ण पाणों से खुटकारा पा जाता है । उस प्रयाग तीर्थ में गंगा के उत्तरी किनारे पर मानस नामक एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर तीन रात उपवास कर मनुष्य श्रपने सम्पूर्ण मनोर्थों को प्राप्त करता है । धनवान् मनुष्य गी, मीम तथा सुवर्ण श्रादि का दान कर जो फल प्राप्त करता है, वह फल उसे वहाँ जाने मात्र से प्राप्त हो जाता है; प्राप्ती पुनः उसी पवित्र तीर्थ का स्मरण् करता रहता है । जो प्राण्ती निष्काम भाव से श्रयवा किसी कामना से गंगा की धारा में गिरता है, वह मर कर स्वर्णतीक को प्राप्त करता है तथा नरक को कभी नहीं देखता । स्वर्णतीक को प्राप्त कर वह भाग्यशाली सोते समय श्रम्यशालों के सुमपुर गीर्जो द्वारा ज्ञाया जाता है श्रीर हंस तथा . सारस पिन्यों से युक्त विभान पर चढ़कर गमन करता है । राजेन्द्र । इस प्रकार श्रमेक सहस वर्णों तक वह प्राण्ती स्वर्णलोक में श्रानन्द का श्रमुमव करता है । तदुपरान्त पुरुषकर्म के सीण हो जाने पर स्वर्णलोक से च्युत होकर भी वह सुवर्ण, मिण सुक्ता श्रादि बहुमूल्य पदार्थों से सुसमृद्ध किसी सम्ब्रान्त परिवार में जन्म धारण करता है ॥?-४.॥

, माघ के महीने में उस प्रयाग तीर्थ में गहा तथा यमुना के पुनीत संगम पर साठ सहस्र तीर्थ तथा साठ करोड नदियाँ व्याती हैं । इसलिये माथ के महीने में उसमें तीन दिन तक स्नान करने का जितना फल भ्राप्त होता है उतना फल एक लाख गीत्रों के विधिपूर्वक दान देने से प्राप्त होता है। गफ्ता यमुना के पवित्र संगद पर को भागी करसा की श्रमि ( उपने की श्राम ) का सेवन करता है वह सभी श्रंगों से सम्पन्न, भीरोग तथा हाथ पैर व्यादि पाँची बाछ इन्द्रियों से संयुक्त हो, रारीर में जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही सहस्र वर्षी तक स्वर्गलोक में पूजित होता है । उसके बाद इतिरापुरूप हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह प्रथ्वीलोक में जम्बृद्दीप का स्वामी होता है तथा विपुत्त मोग-विलास की सामित्रयों का उपमोग कर पुनः उसी तीर्थ का स्मरण करता है । राजेन्द्र ! इस लोकविस्थात गङ्गा यमुना के पुनीत संगम पर राह् द्वारा चन्द्रमा के प्रस लिये जाने अर्थात् प्रहण के श्रवसर पर को मनुष्य कल में प्रवेश करता है वह सन्पूर्ण पार्चों से छुरकारा पा जाता है। इस पुरुष के प्रमाव से वह चन्द्रलोक को प्राप्त करता है तथा चन्द्रमा के सार्य श्रानन्द का श्रानुमव करता है । इस प्रकार साठ सहस्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है । स्वर्ग में जाकर वह पाणी ऋषियों तथा गन्धवों द्वारा सेवित इन्द्र के लोक में निवास करता है। तत्परचात् स्वर्ग से पुरुवज्ञीस हो जाने पर च्युत होकर घन-भान्यादि से सुसमृद्ध कुल में उत्पन्न होता है। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में शिर को नीचे तथा पैरों को कपर की श्रीर करके श्रानि की ज्वाला का पान करता है यह एक लाख वर्ष तक स्वर्गलोक में पृजित होता है। राजेन्द्र ! स्वर्ग से पुरयक्तीया हो जाने पर भी वह व्यक्तिहोत्री (हवन करनेवाला) होता है तथा विपुत्त मोग सामग्रियों का उपमोग कर उसी तीर्थ की पुनः सेवा करता है। जो प्रासी इस प्रयाग वीर्थ में श्रयने शरीर को काटकर पिच्यों को खाने के लिए दे देता है, उस पिच्यों द्वारा खाए गये शरीर

वाले को जो फल मिलता है, उसे सुनिय । वह प्राणी एक लाख वर्ष पर्यन्त चन्द्रलोक में पृजित होता है श्रीर वहाँ से भी अप्ट होकर मर्त्यलोक में परम धार्मिक राजा होकर जन्म धारण करता है। ग्रुणवान, रूपवान, विद्वान तथा भीठी वार्ते वोलनेवाला वह पुरुष विपुल भोग्य सामिथेयें का उपभोग कर पुनः उसी तीर्य (प्रयाग) की सेवा करता है। यसुना के उत्तरी किनारे पर तथा प्रयाग के दिल्ला दिखा की श्रोर ऋष्णुपमीचन नामक परम श्रेन्ड तीर्थ सुना जाता है, वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करनेवाला माणी अपने सभी ऋणों से सक्त हो जाता है श्रोर सर्वय ऋण रहित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ॥६-२१॥

श्री मात्स्य महापुराण् में प्रयाग माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ सातवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१००॥

#### एक सो ज्याठवाँ ज्यध्याय

प्रधिष्टिर ने कहा — मगवन् ! श्रापने प्रयाग का जो माहात्म्य वर्शन किया है, उसके सुनने तथा श्रयाग के कीर्तन करने से श्रय मेरा हृदय एकदम शुद्ध हो गया है। श्रय सुन्ने वहाँ पर श्रमशन व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे वतलाइये श्रीर यह भी वतलाइये कि सम्पूर्ण पार्पों से सुक्त होकर वह पवित्रातमा पुरुष किस लोक को प्राप्त करता है ? ॥१-२॥

मार्कराडेय ने कहा — हे समर्थ राजन् ! उस मयागतीर्थ में श्वनशन वत का पालन करने से जो फल प्राप्त होता उसे सुनो ! श्रद्धालु, जितेन्द्रिय एवं वृद्धिमान् मनुष्य प्रयाग में श्वनशन वत का श्वनुष्ठान कर पद-पद पर श्वश्वमेध यज का फल प्राप्त करता है और सर्वद्य सभी श्रंगों से सुसम्पन्न, नीरोग तथा पाँचों इन्द्रियों से समन्वित रहता है । इस प्रकार हे राजन् ! श्रपने इस पुष्य के प्रभाव से वह दस पूर्वन तथा दर वाद में उत्पन्न होनेवाले श्रपने वंशजों को तारता है श्रीर स्वयं सम्पूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्तकर परम पद की प्राप्ति करता है । ॥३-५॥

युधिष्टिर ने कहा—प्रभो ! श्रांत सोमान्य प्रदान करनेवाली ऐसी धर्म वार्ताओं से, जिन्हें श्राप मुफ्ते वतला रहे हैं, यह सिद्ध होता है कि श्रोड़े से ही परिश्रम के द्वारा बहुत श्राधिक पुराय एवं स्वर्गीद की प्राप्ति हो जाती है श्रीर दूसरी श्रोर सरकर्मपरायण लोग श्रानेक सदनुष्ठानों से पूर्ण श्रारवमेशादि यज्ञों द्वारा वड़ी साधना के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं । ऐसा क्यों ? इस विषय को लेकर मेरे मन में बड़ा छुत्हुह्ल उठ रहा है, कृपया उसे श्राप निवारित करें । ॥६-७॥

मार्क्षण्डेय ने कहा — महाबलशाली राजन् ! पूर्वकाल में घ्रप्टियों के समीप इसी प्रसंग में ब्रह्मा ने जिन बातों को कहा था उन्हें भेने भी सुना था, उन्हीं को बतला रहा हूँ, तुम भी सुनो ! उस प्रयाग तीर्थ का मण्डल पाँच योजन में फैला हुआ है ! उसी पवित्र मूमि में प्रवेश करने पर मनुष्य को पद-पद पर अर्थमेष यज्ञ का फल प्राप्त होता है । उस मग्डल में जो मनुष्य अपने प्रार्थों को लोड़ता है वह सात पूर्वज तथा चौदह बाद में होनेवाले वग्रजों को तारता है । राजन् ! इसलिए प्रयाग की ऐसी महिमा जान

फर सर्वदा उसकी सेवा करनी चाहिये। इस कथा में श्रद्धा न रखनेवाले ऐसे पुरुष, जिनका श्रन्तःकरण पाप से दृषित हो गया है, देवताओं द्वारा सुरचित श्रयाग तीर्थ को नहीं ग्राप्त कर सकते। ॥८-११॥

पुधिष्टिर ने कहा — पितामह । स्नेह से श्रयमा घन के लोग से जो पुरुप स्वार्थ एवं इच्छा के बर में हो जाते हैं, उन्हें किस प्रकार तीर्घ का फल होगा ? श्रीर ये किस प्रकार के प्रएपकल के श्रिप्कारी हो सकते हैं ? क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, इन सब बातों को जाननेवाले सब प्रकार के ब्यापारों के करनेवाले मनुष्य को श्रयाग में कीन-सी गति प्राप्त होती है ? कृपया यह सब मुक्ते पतलाइये । ।।१२-१३॥

मार्फराडेय ने कहा—राजन् । श्रिति गोपनीय, सम्पूर्ण पापों को दूर करनेवाली इस बात को वतला रहा हूँ, सुनी । जो पुरुष इन्हिंगों को वरा में रख एक मास पर्यन्त प्रयाग में स्नान करता है, वह श्रपने सम्पूर्ण पापों से सुटकारा पाकर परमपर की प्राप्ति करता है । प्रयाग में श्राक्त विश्वसंघात करनेवाले प्राप्ति को क्या करना पाहिये—उसे सुनी । उसे भिजाग्रित द्वारा एकत्र किये गये श्रव का मोजन करना चाहिये तथा प्रातःकाल, मध्यान्ह श्रीर सायंकालें—तीनों वेता में स्नान करना चाहिये। इस प्रकार तीर्थ सेवन करने से तीन महीने में वह प्राण्ती प्रयाग में श्रपने घोर पाप से सुटकारा पा जाता है । जो प्राण्ती विना कुछ जाने ही तीर्थयात्रा के पुण्यमद श्रनुशनों को प्रयाग में सम्पन्न करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर सर्वा है तीर्थयात्रा के पुण्तक होता है श्रीर कभी नष्ट न होने वाले घन-धान्य से प्रिएपूर्ण उत्तन पर को प्राप्त करता है । इसके श्रातिक उत्तर कहे गये माहाल्य को जानकर जो तीर्थयात्रा के नियमों का पालन करता है वह सर्वत्रा भोग्य एवं ऐश्वर्य श्रादि से सम्पन्न रहता है । श्रपने इस पुण्य कर्म से यह प्रपितामह (विनामह के पिता) श्रादि पितरमणों को तार देता है । पर्म के रहस्यों को जाननेवाले ! तुग्हारे वारग्यार के पुण्ने से मेंने तुम्हारे कल्याण के लिए पर्मानुकूल इन वार्तो को, जो परम गोपनीय तथा सर्वदा स्थिर रहने वाली हैं, वतला जुका । ॥१९-१८॥

युधिष्ठिर ने कहा—छने ! श्रापके दर्शन पा जाने से श्राज मेरा जन्म सफल हो गया, श्राज मेरे पूर्वज सचछुच तारे गये । श्रापकी छना से में श्राति प्रसन्न तथा श्रुतुगृहीत हुआ । धर्मासन् ! मगवन् ! सचछुच श्राज में श्रपने पापों से छक हो गया, श्रव में श्रपने को निज्याप समक्त रहा हूँ । ॥१६-२०॥

मार्क एडेय ने कहा- जुन्हारे ही परम भाग्य से तुन्हारा जन्म सफल हुआ है श्रीर जुन्हारे ही भाग्य से तुन्हारे पूर्वज भी तारे गये हैं। इस प्रयाग तीर्थ के पुरुषप्रद माहात्म्य के कीर्तन से पुरुष की बृद्धि होती है तथा मुनने से पाप का बिनाग होता है। ॥२१॥

युधिष्टिर ने इ.हा. महासुते ! यस्ता में स्तान करने पर क्या पुरूप मिलता है ? तथा वहाँ पर स्तान का क्या फल होता है ? इन सब कार्यों को किये जाते हुए जिस प्रकार व्यापने देला हो और सुना हो इपया उसे भी हमें बतलाइये । 11२२॥

मार्कपडेय ने कहा — उस प्रयाग तीर्थ में प्रवाहित महामायग्रातिनी तीनों लोक में सुविख्यात

सूर्य की दिव्य तेजोमयी कन्या यमुना की बड़ी प्रशंसा की गई है । जिस मकार कलियुग के धोर पार्यों के उद्धार के लिए गंगा भगवान के पैरों से निकली हैं, उसी प्रकार पापों के विनाशार्थ सूर्य से यमुना का प्राहुर्भाव हुआ है । यमुना सहतों योजन से ही पापों का विनाश करनेवाली हैं । युधिप्टिर ! यमुना में स्नान करने, वहाँ का जल पान करने तथा कीर्तन करने से परम पुराय की प्राप्ति होती है, श्रीर उसका दरीन करने से मनुष्य अपने कल्याया का दर्शन करता है । यमुना में अवगाहन तथा पान करके वह सातवें प्र्व पुरुषों तक का उद्धार करता है । पुएयमदा यमुना के तट पर जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह परम गति प्राप्त करता है । प्रयाग तीर्थ में यसना के दिन्छ तट पर अभितीर्थ है तथा परिचन दिशा की स्रोर धर्मराज का नरक नामक तीर्थ है । वहां पर स्तान करके मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, श्रीर जो वहाँ पर श्रपने प्राणों को कोइते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं भारण करते। इसी मकार के पुरायदायी सहसीं अन्यान्य तीर्थ यमुना के दित्तण तट पर अवस्थित हैं । उत्तर दिशा की श्रोर महातेजस्वी सूर्य भगवान का निरंजन नामक एक तीर्थ है, जहाँ पर इन्द्र के साथ देवगण तीनों--प्रातः, मध्याह त्रीर सायकाल की-सन्ध्यात्रों की उपासना करते हैं । अधिष्टिर ! उस परम पवित्र तीर्थ की सेवा देवगण तथा ऋन्यान्य पिडल गण सदा किया करते हैं । इसी प्रकार प्रयाग तीर्थ में सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले अनेक तीर्थ स्थित हैं, तुम श्रद्धायुक्त उन तीर्थों में जाकर अभि-पेचन आदि करो । उन पवित्र तीथीं में स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्ग की प्राप्त करता है तथा वहाँ मरनेवाले पुनर्जन्म नहीं धारण करते । गंगा तथा यमुना-ये दोनों समान फल देनेवाली पुगय नदियाँ हैं, बड़ी होने के कारण गंगा की सर्वत्र पूजा की जाती है। कुन्तीपुत्र ! तुम इन सत्र तीयों में जाकर अभिपेचन त्रादि करो । इनमें स्नान करने से सारे जीवन के घोर पाप ज्ञ्गा भर में नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस प्रयाग माहाल्य का पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा स्वर्गलोक को पास करता है । ॥२३-३४॥

थी मात्स्य महापुराण में प्रयाग महात्म्य वर्णान नामक एक सी श्राठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१०८॥

#### एक सौ नवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने कहा—राजेन्द्र ! त्रक्षा के मुख से उत्पन्न होनेवाले पुराणों में मैंने स्वयं प्रक्षाजी के मुख से तीर्थों की संख्या रात-रात, सहस-सहस्र तथा लाल लाख तक मुनी है, वे सभी श्रांति पुष्य देनेवाले तथा परम पवित्र कहे जाते हैं, उनकी गति भी श्राय्युचम मुनी जाती है। उन सभी तीर्थों में सोमलीर्थ महापुर्यवायी तथा महान पापनाशी माना गया है। राजेन्द्र ! उस तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य श्रापनी सैकड़ों पीड़ियों को तारता है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक उपायों से वहाँ श्रावस्य स्नान करना चाहिये ॥१-३॥

युधिष्टिर ने कहा— गुनिवर ! इस पृथ्वी लोक में नैमिप तीर्थ श्रति पुषयभद माना गया है, श्रन्तरित्त में पुष्कर तीर्थ का विरोप महत्त्व है श्रीर तीनों लोकों में कुरुत्तेत्र की विरोप परांसा की गई है.! एक से एक उत्तम तीयों को छोड़कर आप केवल एक ठीर्थ की इतनी प्रगंसा क्यों कर रहे हैं ? मुझे आपक्षे यह बात शासीय प्रमाणों से रहित, अधद्धेय तथा अनुचित मालूम पड़ रही है तथा उसी प्रकार प्रयान की परम दिव्य गति देने वाली तथा यथामिलपित मनोरमों को पूर्ण करनेवाली जो बात आप बतला रहे हैं, वह भी इसी प्रकार की है; वर्षों कि इस प्रकार बोड़े ही परिश्रम द्वारा अनन्त फल पास करने की प्रगंसा आप कर रहे हैं ! अतः इत विषय में आपने जैसा देला हो, जैसा सुना हो, इत्या वैता ही कह कर हमारे संग्रम को दूर करें ! ॥३-४॥

मार्फ्एडेय ने फहा -- सुम्हें 'शश्रदेव है' -- ऐसा तो नहीं कहना चाहिये; वर्षोंकि पाप से जिनकी श्रन्तरात्मा मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष को भी जो बात प्रत्यवा होती है उसे श्रश्रद्धेय की कहा जा सकता है। श्रद्धारहित, मलिन, दुष्टि बुद्धिवाले तथा ऐसे पुरुप, जो मांगलिक कार्यों से विवुख हो गये हैं—सब के सब पापी हैं। मेरी समम्म में तुष्हारे अपर भी ऐसा ही कोई पाप है, जिससे श्रमिमृत होकर द्यमने ऐसा कहा है। प्रयाग तीर्य का माहात्म्य हमने जैसा प्रत्यत्त देखा है, जैसा सुना है तथा वहाँ पर जिस प्रकार दान श्रादि कर्म किये जाते हैं, उन्हें में बवता रहा हूँ, सुनी । जगन में जी दुख भी बिना देखी हुई, देखी हुई तया सुनी हुई वार्ते हैं —वे सभी गान्नों के प्रमाएं। द्वारा श्रपने कल्याए में युक्त की जाती हैं. उन्हें जो नहीं मानता वह बलेश सहन करता है सया कभी उसे योग की माप्ति नहीं होती । ऐसे सुन्दर योग को सहसों जन्मों में कोई-कोई मनुष्य पाष्ठ करते हैं । सहसों योगों की व्याराधना करने पर जिस प्रकार पळत योग की प्राप्ति होती हैं, उस प्रकार प्रकृत योग की प्राप्ति वह नहीं प्राप्त कर सकता, जो केवल सभी प्रकार के रख ब्राह्मणों को समर्पित करता है। किन्तु प्रयाग चित्र में शरीर त्यागने वाले प्राणी को वह रुक्त योग समस्त रूपेण पात होता है । भारत । इसका एक प्रधान कारण में बतला रहा हैं, उसे श्रद्धापूर्वक सुनी । जिस प्रकार जगत के सभी जीवों में ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र दिखाई पहती है किन्तु ब्राब्रण में उसका विशेष श्रंश विद्यमान् रहता है---ऐसा रहने पर श्रम्य जीव श्रमाग्न कहे जाते हैं, किन्तु सभी जीवों में ब्रग्न की सत्ता मानकर उसकी पूजा की जाती हैं। उसी प्रकार सभी तीयों में कुछ न कुछ विरोप महत्त्व रहने पर भी प्रयाग ठीयें को बुद्धिमान् पुरुष विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं । युचिष्टिर ! सचसुच इस तीर्थराज प्रयाग की विशेष महिमा है श्रीर वह पूजा के योग्य है । ब्रह्मा भी नित्यत्रति उस तीर्थराज का स्मरण करते हैं. ऐसे तीर्थराज प्रयाग को प्राप्त होकर मनुष्य को किसी विशेष वस्तु की कामना नहीं रह जाती । मला कीन ऐसा है जो देवत्व को प्राप्त होकर मनुष्य होने की कामना - करेगा, इसी उपना से ऋन्य तीर्यों के साथ प्रयाग की विरोप महिमा का रहस्य तुम समक्त सकोगे । इस प्रयाग तीर्थ की जो विरोप महनीयता थी उसे में तुम्हें वता चुका । ॥६-१०॥

युधिष्ठिर ने कहा
 —राजन् ! तुम्हारे द्वारा पुनः पुनः प्रयाग की महिमा सुनकर में परम
 विस्मित हो गया हैं। किस योग से उसकी प्राप्ति होती है । श्रीर किस कर्म से स्वर्ग की शांति होती है । श्रीर कमीं के फल से दाता अनेक प्रकार के मोग तथा विपुत्त प्रव्यी की प्राप्ति करते हैं, वे कर्म कीन से

हैं ? में उन्हीं को श्राप से पूछ रहा हूँ, श्रीर यह भी जानना चाहता हूँ कि वे प्राणी क्या पुनः पृथ्वी को प्राप्त होते हैं ? ॥१८-१६॥

मार्फराडेय ने कहा—महाबाहु राजन् । सुनी । पृथ्वी, श्राम, बामए, राख, सुवर्ण, सिल, सी, माता तथा पिता—इन सब की जो नीच पुरुष निन्दा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । ऐसा प्रजापित ब्रह्मा ने कहा है । इस प्रकार के निन्य कमें द्वारा परम पद की प्राप्ति परम दुर्लम है । जो मनुष्य पाप कर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक को जाते हैं । हाथी, श्रव्य, गी, बैल, मिए, सुका श्रादि बहुमूख्य वस्तुएँ तथा सुवर्ण—इन सब को जो व्यक्ति परोत्त में दूसरे की चुरा लेते हैं और बाद में ले जाकर दान करते हैं, वे उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे श्रपने पास से तथा श्रपनी ईमानदारी की कमाई दान देने वाले प्राप्ती प्राप्त कर सुख का श्रनुमव करते हैं । प्रस्थुत श्रपने इस नीच कर्म से वे पुनः नरक में दुःस मोगते हैं । ॥२०-२॥।

हे युधिधिर ! उक्त प्रकार के योग, धर्म, दाता, सत्य, श्रमत्य, श्रस्ति एवं नास्ति श्रर्थात् सत् तथा श्रमत्फल—इन सत्र का विवरण, जिसे स्वयं श्रंशुमान् सूर्य ने कहा है, मैं तुमसे वतला रहा हूँ । ॥२५॥ श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्स्य वर्णन नामक एक सी नवीं श्रद्धाय समाप्त [॥१०६॥

#### एक सौ दसवाँ अध्याय

मार्क एडेय ने कहा — राजन् ! प्रयागतीर्थ का माहात्म्य श्रीर भी वतला रहा हूँ, हुनो ! नैमिप, पुप्कर, गोतीर्थ (गोक्फ्र्य तीर्थ) सिंधुसागर, गया, नैत्रक तथा गंगासागर त्रादि पिनत्र तीर्थ तथा श्रम्यान्य श्रित पिनत्र तीर्थ हैं, जितने पुण्यपर पर्वत हैं, उनमें तीस करोड़ श्रीर दस हजार जो परम पित्र तीर्थ हैं, वे सब नित्य प्रयाग में उपिस्यत रहते हैं । युद्धिमान् लोग प्रयाग के विवय में ऐसा कहते श्राये हैं । उसी प्रयाग तीर्थ में तीन श्रम्म के कुराड हैं, जिनके मध्य से गंगा प्रयाहित होती हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण तीर्थों द्वारा पूजित गंगा प्रयाग से बाहर निकलती हैं । तीनों लोक में विख्यात सूर्य मगवान् की दिव्य तेजोमयी कन्या लोकमावनी यगुना गंगा के साथ वहाँ पर मिलो हैं । राजसिंह ! गंगा तथा यगुना के संगम को पृथ्वी का जवनस्थल माना गया है वहाँ पर श्रवित्यत तीर्थराज प्रयाग की सोलहवीं कला की समानता भी संसार के श्रम्य तीर्थ नहीं कर सकते । वायु ने कहा है कि इस पृथ्वीलोक स्वर्गलोक तथा पाताललोक में छुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ पवित्र तीर्थ हैं, वे सभी गंगा में सिंकहित रहते हैं । उसी प्रयाग तीर्थ में कम्बल तथा श्रव्यत नामक नागराजों के पवित्र निवास-स्थान है तथा वहीं पर मोगवती नामक तीर्थ है, जो प्रजापित ब्रह्मा के हथन करने की बेदी है । युधिष्ठर ! उस प्रयाग तीर्थ में परम तपस्वी श्रविग्यण सथा वेद श्रीर यज्ञ ऋषिगों के स्वरूप घारण कर ब्रह्मा की श्राराधना करते हैं । वहीं रहकर देवता तथा चक्वती नृपितिगण यज्ञ की श्राराधना करते ही आये हैं, । भारत ! उससे बड़कर पुण्यपद श्रन्य कीई तीर्थ तीनों

लोकों में नहीं है । समर्थ ! यह प्रयाग तीर्थ व्यपने व्यनुपण प्रभाव से परम पवित्र तीन करोई दस सहस्रं तीर्थों में सबसे श्रथिक प्रभावशाली है। जहाँ पर महाभाग्यशालिनी गंगा स्वयं विद्यमान हैं, ऐसा परम तपोमय यह देरा है । गंगा के तीर से संयुक्त उस परम पथित्र तीर्थ को सिद्धों का चेत्र जानना चाहिये । इसं पुगयपद माहात्म्य को सस्य मानना चाहिये । इसे साधु पुरुषों के श्रपने हितेशी भित्रों के तथा श्राज्ञाकारी शिष्यों के कान में धीरे से कहना चाहिये । यह परम पवित्र माहात्म्य स्वर्गनद, सत्य, मुखदायी, पुरायनद, धर्ममय एवं धन्य है ! सम्पूर्ण पापों के विनाश करनेवाले इस माहात्म्य को महर्षिगण भी गोपनीय रखते हैं। इसका श्रध्ययन कर द्विजाति स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं । पवित्र मन से जो कोई मनुष्य नित्य इस प्रयय-पद तीर्थराज प्रयाग का माहास्य सुनता है, यह श्रपने पूर्व जन्म की जाति का स्मरण (ज्ञान) करता है तथा स्वर्ग के श्रासन पर समासीन हो श्रानन्द का श्रनुभव करता है । वेद के श्रनुगामी शिष्ट लोगों के श्रमुकरण करनेवाले सत्पुरुणे द्वारा मनुष्य उन पवित्र तीथीं में पहुँचाये जाते हैं । कुरुनन्दन । श्रतः तुम भी उन पवित्र तीर्थों में स्नान करो, दुष्ट्युद्धि मत बनो । समर्थ । तुम्हारे आग्रहपूर्वक पूछने पर ही मैंने इस गोपनीय माहात्स्य को बतलाया है, तुमने इसे पूँछकर अपने पितामह प्रभृति सभी पितरों को तार दिया । हे युधिष्टिर ! संसार में जितने भी वत, दान, तपस्या, तीर्थ, पचुर दिविखासन्पन्न यज्ञ, योग, साधन, सांख्य, सदाचार तथा श्रान्यान्य जो ज्ञान के कारण हैं ये सभी प्रयाग की सोलहवी कला की भी समता नहीं कर सकते । इस प्रकार का ज्ञान, योग, साधन तथा प्रयाग जैसे परम पवित्र तीर्थ का संयोग-ये सत्र यड़ी कठिनाई से एकत्र होते हैं. इसी कारण मनुष्य इस उचम तीर्थ के स्नान करने से परमगति की प्राप्ति करता है, तीनों कालों में उसका ज्ञान बना रहता है तथा श्रम्त में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है । ॥१-२०॥

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्य वर्णन नामक एक सी दसवाँ खध्याय समाप्त ॥११०॥

#### एक सौ ग्यारहवाँ ऋध्याय

युधिष्ठिर ने महा—महामुनि । प्रयाग के विषय में इस सब माहास्प्य का, जिसे व्यापने मुक्ते बताया है, कारण क्या है ? कृपया मुक्तसे बतलाइये, जिससे हमारे समस्त परिवार का उद्धार हो । ॥१॥

मार्करखेय ने कहा—राजत् ! खुनो ! प्रथाग में इस समस्त संसार के उत्पन्न करनेवाले, पालन करनेवाले तथा संहार करनेवाले श्राविनाणी भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सर्वदा निवास करते हैं । इस सारे संसार में चराचर जितने जीव हैं ब्रह्मा उन सब की सृष्टि करते हैं, विष्णु उन सब की पालना करते हैं, शिव कल्प की समावि पर उन सभी के साथ समस्त संसार का संहार करते हैं। किन्तु उनके उस प्रलयकाल के समय भी कभी इस प्रयाग तथि का विनाश नहीं होता । समस्त प्राणियों का ईश्वर वह स्वयमेव इस प्रयाग में निवास करता है, उसे इस प्रकार निवास करते हुए जो देखता है, बास्तव में वही देखनेवाला है श्रयवा

सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जो प्राणी इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखनेवाला है । इस उपाय से जो वहाँ निवास-करते हैं, वे परमगति प्राप्त करते हैं । ॥२-५॥

युधिष्टिर ने कहा—यह किंग्वरन्ति जिस कारण जगत् में फैल रही है कि प्रयाग तीर्थ में लोकनायक भगवान् जन्ना, विष्णु तथा शिव निवास करते हैं, उसे वास्तविक रूप में हमें बतलाइये । किस प्रयोजन से उक्त देवगण् वहाँ निवास करते हैं ? ॥६॥

मार्कराहेय ने कहा—युधिन्तिर ! त्रंक्षा, विप्णु तथा महेरवर जिस प्रयोजन से प्रयाग में निवास करते हैं, उसे में वतला रहा हूं । प्रयाग तीर्थ का मरहल पाँच योजन में विस्तृत है, वहाँ पाप कर्म के निवारण तथा धर्म की रहा। के लिए उक्त देवगण निवास करते हैं । प्रतिन्जानपुर की उचर दिशा में कपट रूप धारण कर त्रक्षा निवास करते हैं । प्रयाग तीर्थ में येणीमाध्य का रूप धारण कर स्वय भगवान विप्णु निवास करते हैं , मगवान शंकर श्रन्वयवट के स्वरूप में वहाँ निवास करते हैं । इनके श्राविरिक्त गन्धर्वों समेत देव, सिद्ध तथा महर्षिगण पाप कर्म के निवारण के लिए उक्त तीर्थ की रह्मा करते हैं । जिस परम पवित्र तीर्थ में श्रवने पापों को हवन कर देने से मनुष्य नरक लोक को नहीं देवता, ऐसे प्रयाग में भगवान त्रक्षा, विप्णु, महेश्वर, सार्तो द्वीप, सभी समुद्र तथा पृथ्वी भर के समस्त पर्वत रह्मा में तत्पर रहकर महाकल्प की समाधि पर्यन्त निवास करते हैं । युधिन्तिर ! इनके श्रविरिक्त श्रन्य वहुतनी देवगण भी वहाँ निवास करते हैं । उक्त तीनों देवताओं ने यहीं त्राश्रय प्राप्त कर पृथ्वी का निर्माण एवं उद्धार किया है । परम प्रसिद्ध यह प्रयाग तीर्थ प्रजापति त्रक्षा का होत्र माना गया है । युधिन्तिर । यह प्रयाग तीर्थ परम पवित्र तथा पुष्य का देनेवाला है । निप्पाप राजेन्द्र ! भाइयों के साथ श्रपना कार्य सँमालिये ॥१-१४।।

श्री मास्त्य महापुराण में प्रयाग माहात्त्य वर्णन नामक एक सी म्यारहवाँ ऋष्याय समाप्त ॥१११॥

# एक सौ वारहवाँ ऋध्याय

निन्दिकेश्वर ने कहा--इस प्रकार मार्कएडेय की वार्ते छुन महाराज युधिष्ठर ने अपने सव मार्श्वों तथा दीपदी के साथ ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुवनों तथा देवताओं का तर्पण किया । संयोगतः ठीक उसी समय भगवान् यासुदेव भी वहाँ पहुँच गये । तदनन्तर पाएडवों ने भगवान् मापव (कृप्ण) की पूजा की । भगवान् कृप्ण प्रमृति महारमा पुरुषों ने धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठर का राज्य पद पर अभिपेक किया । तदनन्तर महासुनि मार्कर्णडेय जी 'कल्याण हो' ऐसा कह कर उसी चाण अपने आश्रम को वापस आ गये । महापुरुष धर्मपुत्र धर्मोत्रम युधिष्ठर सुलापुरुष आदि सोलह पदार्थों के बहुत बड़े-बड़े दान कर के अपने भाइयों के साथ सुलपूर्वक निवास करने लगे । जो कोई मनुष्य शातःकाल उठकर इस प्रयाग-माहारूय का पाठ करता है तथा नित्य प्रयाग का स्मरण करता है वह परम पद की प्राप्ति करता है और

सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है । ॥१-६॥

वासदेव ने फहा--गहाराज ! में जो काम ध्याप से पतला रहा हैं, उसे द्वीविये । उम प्रयाग सीर्थ में जाकर सब मकार के संतापों को छोड़कर जम तथा हवन गाँजिये। राजेन्द्र युधिष्टर! हम खोगों के साथ नित्य प्रवास का स्मरण फीनिये । ऐसा करने से आप इसी शरीर से स्वर्ण लोक को आप्त करेंगे. इसमें तिनक भी सन्देह मत फीलिये । जो गनुत्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है व्यथवा प्रयाग में निवास फरता है, वह सम्प्रम् पानों से ग्रक्ति प्राप्त कर विशुद्धारमां हो शिव लोक को जाता है । इन्द्रियों को वग्र में रेख. पवित्र भाव से सन्तष्ट हो, किशी प्रकार के दान व्यादि को व्यंगीकार न कर जो मनुष्य प्रयाग में यहंकार यादि से दर रहता है, वही सीर्थ का वास्तविक फल माप्त करता है। कोघरहित, सत्यवाधी, सदस्यवहार परायण पर्व दृद्रविज्ञ वन कर जो श्रपने ही समान श्रन्य बीवों के प्रति भी स्ववहार करता है. वटी इस उत्तम तीर्थ का बास्तविक फल माप्त करता है । राजन् ! बड़े-बंड महर्षियों तथा देवनाओं ने अनेक छोटे-बड़े यहाँ के फरने का विधान बनलाया है, फिन्तु धनहीन साधारण पुरुष छन बहुव्ययसाध्य यजों को फेसे सन्पन्न कर सकते हैं ? मर्गेकि उन यज्ञों में श्रनेशनिक बहुमुख्य सामधियों की श्रावदयकता रहती है । उन्हें या तो राजा लोग पूर्वा कर सकते हैं वा विरत धनिक लोग पूर्वा कर सकते हैं । इसलिये है महाराज संपिष्टिर ! उन यहीं के समान फल भारत फरने के लिये दिहीं को जो विधान वतलाया गया है, उसे सनी । भरतकलग्रेष्ठ ! यह च्छिपेयों के लिए भी गोपनीय विषय है । तीर्थयात्रा का पुराय यतीं के पुग्य से भी विरोप महत्त्वपूर्वा होता है । मरतपुलायेन्ड ! माप महीने में गंगा में दस सहस्र सीर्य सथा तीन फरोड़ नदियाँ निवास फरती हैं । राजेन्द्र! यज्ञ करते समय विरोप रूप से तुम पुनः उन सब को देखींगे। महाराज । अपनी सारी चिन्ताओं को छोड़कर तुम स्वस्य हो जाओ श्रीर निय्कंटक श्रपना राज्य करो । इस प्रकार जब कभी फिर यह का घनुष्टान करोगे तन मुक्ते यहाँ देख सहोगे। ॥६-१७॥

निन्दिकेश्वर ने कहा—युधिष्ठिर से ऐसा कह कर महामाग्यराली परमतप्तथा मार्कपटेय मुनि वहीं पर व्यन्तिहित हो गये। तदनन्तर श्रपने परिवार वर्ग के साथ राजा युधिष्ठिर उस प्रयाग तीर्थ को गये श्रीर वहीं यथाविधि स्नान किया। इस प्रकार उन्होंने परम सन्तोष लाग किया। देविष नारद! उसी तरह श्राप भी उस परम पवित्र प्रयाग तीर्थ की श्रोर जाइये श्रीर वहीं श्रमिपेचन कर श्राप भी श्राज कृतकृत्य हो जाइये। ॥१८-२०॥

सत ने कहा—इस प्रकार नारद से बार्ते कर नन्दीश्वर वहीं पर श्रन्तिहित हो गये श्रीर नारद भी वहीं से ग्रीप्र ही त्रयाग की श्रोर प्रस्थित हुए श्रीर वहीं पहुँच कर राज्ञीय विधि से जप तथा स्नान श्रादि कार्य सम्पन्न कर ब्राह्मणों को दान दे श्रपने श्राश्रम की श्रोर चले गये। ॥२१-२२॥

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्म्य वर्णान नामक एक सौ बारहवाँ व्यव्याय समाप्त ॥११२॥

# एक सौ तेरहवाँ अध्याय

न्यः पियों ने यहा—ससार की यथार्थ बातों के जानने वाले स्त जी ! इस जगन् में किनने. द्वीप हे ? किनने समुद्र हें ? कितने वर्ष है ? उनमें कितनी निर्देश सुनी जाती हैं ? इस विस्तृत पृथ्वी का प्रमाण कितना है ? लोकालोक पर्वन क्या हे ? चन्द्रमा तथा सूर्य की गति किननी है ? उनकी श्रव- का प्रमाण कितना है ? लोकालोक पर्वन क्या हे ? चन्द्रमा तथा सूर्य की गति किननी है ? उनकी श्रव- क्यित तथा परिमाण क्या हे ? इन सभी वातों को विस्तारपूर्वक श्राप हमें वतलाइये । इन सब विपयों को श्राप के मुख से इम लोग मुनना चाहते है । ॥१-३॥

स्त ने ऋहा—द्वीपों की सल्या एक सहस हे, जो सभी प्रमुख सात द्वीपों के व्यन्तर्गत व्या जाते हे, उन सर्वे को क्रमपूर्वक वतलाकर समस्त ससार का वर्णन कोई नहीं कर सकता । श्रत चन्द्रमा सूर्य तथा महों के साम उन्हीं सात द्वीपों को मे श्राप लोगों से वतला रहा हूँ । उन समों का मनुष्यसुलम ्तर्क एव गवेपणा द्वारा प्रमाण जिम प्रकार वतलाया गया हे, उसे भी वतला रहा हूँ। जो विषय मनुष्य की विचारराक्ति से बाहर होता है वह श्रवित्य कहा जाता है, इसलिए जो भाव वा विचार श्रचिन्त्य हैं वे तर्फ द्वारा गम्य माने जाते हैं । जो विषय प्रकृति से परे होता हे यह भी श्रचिन्त्य कहा गया है। अपने में आप लोगों को सातों वर्षों का वर्षीन छना रहा हूं। आरे इसी प्रसग में इस जम्बृद्धीप का वर्णन, इसका विस्तार एव इसका मण्डल जितना कहा गया है, उसे भी योजन के परिमाए। में वतला रहा हूँ, सुनिये। यह विशाल जम्बूद्वीप एक लक्त योजन में विस्तृत है, इसमें अनेक प्रशर के सुन्दर-सुन्दर देश, प्राम तथा नगर हैं। सिद्धों तथा चारणों की इसमें बहुत अधिकता है। सब प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से सम्पन्न चहानों एव गुफाओं के समूहों से सयुक्त स्रमेक छन्दर पर्वत इसमें विद्यमान है, उन पर्वतों से निकलनेताली नदिया इसमें चारों खोर बहती है। इसके पूर्व तथा परिचम में फैले हुए ऋति विस्तृत छ वर्षपर्वन है । जिनमें दोनों छोर से पूर्व छोर पश्चिम के समुद्रों को अलग करनेवाला प्राय सभी ऋतुत्रों में हिम से आच्छादित रहनेवाला, श्रेष्ठ हिमवान् नामक गिरि है। दूसरा सुवर्ण से सुशोभिन हेमक्रूट नामक गिरि हे । तीसरा, जो चारों छोर से देखने में परम सुदर है, निषघ नामक महापर्वन हे । चौथा मेरु नामक पर्वत है, जो चार रगों नाला, सुवर्ण सयुक्त तथा उल्वमय कहा जाता हे । वह मेरु गिरि चारों दिशाओं में चोबीस सहस्र योजनों तक फेला हुआ है, इसका ऊपरी भाग वृत्त की श्रारुति के समान तथा नीचे चार कोण्याला है। चारों छोर श्रानेक प्रकार की रगोंवाली पार्श्वमूमियों से सयुक्त वह सुमेरु प्रजापित ब्रह्मा के समान सभी गुणों से सयुक्त है। पूर्व दिशा से श्वेनवर्शीवाला वह सुमेरु पर्वन अभ्यक्त ब्रह्मा की नामि के बन्धन से उत्पन्न हुआ हे, इसी इनेतवर्णता से उसमें ब्राक्षण के गुणों की समता मानी गयी है। दिल्लिए दिशा से देखने में वह पीले रंग का है, इसी से वह वेश्यवृत्ति का माना गया है।

<sup>ै</sup>लीवालीक नामक एक पर्वत है, जिसके एक ओर प्रकाश तथा दूसरी ओर आध्यार रहता है।

परिचम दिशा से उसकी शोभा अगर के पंख के समान श्याम है, इसी से इसके मेरु नाम की सार्थकता अर्थ श्रीर कर्म—दोनों से—सिद्ध होती है तथा इसकी शहता भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार उस सुमेह पर्वत का परिचयी .भाग लाल रंग का है, जिससे इसका चत्रियत्व सिद्ध होता है । इस सुमेरु पर्यंत के चारों रंग सकेंद्र, वीले, काले तथा लाल कहे जा चुके । नील नामक पर्वत वैदूर्य मिएयों से संयुक्त है । दवेत पर्वत पीले रंग का तथा सुवर्ण से सम्पन्न है। श्रंगवान नामक पर्वत, जो सुवर्ण सम्पन्न है; मयूर की पृंद के समान विचित्र रंगीं-बाला है-ये सब पर्वतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं । उनके मध्यभाग का ब्यास नव सहस्र योजन विस्तृत कहा जाता है । मध्यभाग में इलाइच नामक एक वर्ष है, जो महामेर के चारों श्रीर फैला हन्ना है श्रीर चौबीस सहस्र योजन की समतल मूमि में विस्तृत है । इस इलावृत्त वर्ष के मध्य माग में महासेरु पर्वत धूमरहित श्रमि के समान श्रति प्रकाशमान् होकर शोमित होता है । मेरु के मध्य भाग से दक्षिण दिशा की च्योर दक्षिणमेरु तथा उत्तर दिशा की श्रोर उत्तरमेरु प्रसिद्ध है । इन सात वर्षों में सात वर्षपर्वत माने गये हैं, जो दित्तिए तथा उत्तर की दिशाओं की श्रीर दोन्दो सहस्र योजन तक केले हुए हैं। जम्बूद्वीप का विस्तार उन्हीं वर्षों तथा पर्वतों के विस्तार के वरावर तक कहा जाता है। उन सब में नील खोर निषध नामक पर्वत बड़े हैं तथा हेमकूट, इधेत, हिमबान, शृंगवान,--ये श्रपेनाकृत छोटे हैं । ऋपभ पर्वत परिमाण में जम्बद्वीप फे समान विस्तृत कहा जाता है । उसके बारहवें भाग से हेमकूट नामक पर्वत न्यून है, और उससे बीसचें भाग से न्यून हिमवान् पर्वत है। यह हेमकूट महागिरि श्रष्टासी सहस्र योजन में विस्तृत कहा जाता है। हिमवान् पर्वत पूर्वे श्रीर पश्चिम दिशा में श्रास्ती सहस्र योजन तक फैला हुआ है। द्वीप (जम्मूद्रीप) के मएडलाकार श्रवस्थित होने के कारण इन पर्यतों की स्थिति में न्यूनाधितय बतलाया गया है। इन वर्षों में भी पर्वतों की भाँति भिन्नता है, तथा एक से उत्तर दिशा की श्रीर दूसरे का क्षेत्र पड़ता है। उन सभी वर्षों एवं पर्वतों में मनुष्यों के रहने योग्य देश हैं, उनकी कुल संख्या सात है । वे परवेकं वर्ष ऐसे दुर्गम पर्वतों से घिरे हुये हैं, जिनमें अनेक भारने हैं । सात नदियों के कारण ये एक दूसरे से असम्बद्धः एवं गमनागमन रहित हैं । इन सभी वर्षों में अनेक प्रकार के जीवों की जातियाँ बसती हैं । यह हिमयत न्यमक वर्ष भारतवर्ष के नाम से भी बिख्यात् है। उसकी सीमा से लेकर दूसरे पर्वत हेमकूट तक किंप्ररुपवर्ष बतलाया जाता है । उस हेमकूट पर्वत की सीमा से निषध नामक पर्यत तक हरिवर्ष नामक वर्ष कहा जाता है। इस हरिवर्ष के बाद मेरु पर्वत तक इलाग्नल नामक वर्ष है। इलाग्नल के बाद नील नामक पर्वत तक रम्यक नामक वर्ष प्रसिद्ध है । रम्यक वर्ष के बाद दवेत नामक पर्वत तक विस्तृत हिरएयक नामक वर्ष है । उस हिरएयक वर्ष के बाद शृंगशाक है, जिसकी कुरुवर्ष नाम से प्रसिद्धि है। मेरु पर्वतं के दिहारा तथा उत्तर दिशा में धनुष के श्राकार के दो वर्ष हैं , जो चार सहस्र योजन में विस्तृत हैं । इलावृत नामक वर्ष उनके, मध्य माग में है । निषध की पूर्व दिशा की श्रोर भेरु के दिल्लांश की दिल्लावेदी और इलायुत्त वर्ष के उत्तरांश में मेरु के उत्तरार्द्ध की उत्तर वेदी है। उन्हीं दोनों के मध्य भाग में मेरु को नानना चाहिये, जहाँ पर इलावृत्त श्रवस्थित है l नील पर्वत के दिल्लाए तथा निषध पर्वत के उत्तर महागिरि .

मील्यवान् है, जो उत्तर-दित्त्ण की श्रोर लम्बा है। वह माल्यवान्, गिरि वर्तासं सहस्र योजन तक पश्चिम दिशा में फेलकर समुद्र की सीमा तक चला गया है। नील श्रोर निपध पर्वन के बीच में वह माल्यवान् िगिर एक सहस्र योजन तक लम्बा है। इसी प्रकार वत्तीस सहस्र योजन तक विस्तृत गन्यमादन नामक पर्वत भी कहा गया है। दोनों मग्रजलों के घेरे में सुवर्णमण्डित मेठ नामक गिरि चारों दिशाश्रों में चार प्रकार भी कहा गया है। दोनों मग्रजलों के घेरे में सुवर्णमण्डित मेठ नामक गिरि चारों दिशाश्रों में चार प्रकार के रंगों से सुशोमित, चीकोर एवं समान ऊँचाई वाला है। वह श्रानेक प्रकार के रगों वाला दिखाई देता है। पूर्व दिशा की श्रोर श्वेत, दिल्पण की श्रोर पीला, पश्चिम दिशा की श्रोर श्रमर के पत्त के समान काला एवं उत्तर दिशा की श्रोर लाल रंग का वह वतलासा जाता है। वह मेठ पर्वत इस प्रकार अनेक प्रकार एवं उत्तर दिशा की श्रोर लाल रंग का वह वतलासा जाता है। वह मेठ पर्वत इस प्रकार अनेक प्रकार के श्राम्पणादि से सुसज्जित राजा की भाँति शोमित होता है। धूम रहित श्रीम की माँति कान्तियुक्त वह पर्वतराज मध्याह के सूर्य की माँति परम सुशोमित होता है। यह मेठ पर्वत चौराली सहस्र योजन उत्तरत, सोलह सहस्र योजन निग्न प्रदेश में प्रविद्य तथा श्रीइंस सहस्र योजन विस्तृत है। इसकी चारों दिशाश्रों की गोलाई का परिमाण चौड़ाई से द्विगुणित कहा जाता है। ॥8–४०॥

इस प्रकार दिव्य तेजोभय वह सुपेर नामक महान् गिरि अनेक प्रकार की दिव्य औपधियों से समन्त्रित है। उसकी पार्श्वमूमि में तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिमय अनेक सुवन हैं, जिनमें नियास करनेवाले देव, गन्धर्व तथा राच्त्सों के समूह तथा ऋप्सराओं के वृन्द चारों ख्रोर से इस पर्वतराज में श्रानन्द का श्रनुभव करते हैं । इस प्रकार वह जीवों को पवित्र करनेवाले श्रनेक लोकों से चारों श्रोर से थिरा हुआ है। इसके (पूर्व में) भद्रारव, (उत्तर में) भारत, पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुर नामक प्रदेश है । उसी प्रकार उसके चारों श्रोर सम प्रकार के बहुमूल्य रह्यों से सुशोमित मन्दर, गन्यमादन, विपुत्त तथा सुपारवे नामक विष्क्रम्भपर्वत विद्यमान हैं। उन पर्वतों के ऊपर चार सुन्दर सरोवर तथा वन प्रदेश हैं । उनके नाम श्ररुणोद, मानस, सितोद तथा भद्र है । मन्दर नामक विष्कृप्मपर्वत में भद्र कदम्ब (कदम) का बन है, इसी मकार गन्धमादन में जातुन का, विपुल में पीपल का तथा सुपार्श्व में बरगद का जंगल है । गन्धमाटन पर्वत की पश्चिम छोर छामरगरिटक नामक एक परमिबस्यात पर्वत है, जो वचीस सहस्र योजन तक चारों श्रोर फैला हुन्ना है। वहाँ शुभकर्मपरायण केंद्रमाल नाम से विख्यात लोगों का निवास स्थान है, जो कालामि के समान भयानक अमों वाले श्रतिराय पराक्रमी तथा बलरााली होते हैं। यहाँ की सियाँ लाल कमल के समान सुन्दर वर्षा वाली एव देखने में परम सुन्दरी होती हैं। यहीं पर दिन्य तेजीमय बहुत बड़ा एक कटहल का वृत्त है, जिसके पत्ते बड़े चमकीले हैं। उसका रस पीकर वहाँ के सब प्राणी दस सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। माल्यवान् पर्वत की पूर्व दिशा की क्रोर पूर्व गरिडका नामक जो पहाड़ी है, वह वचीस सहस्र योजन विस्तृत है । उसी में भद्राख्य नामक देश है, वहाँ के निवासी सर्वदा प्रसन्न चित्त रहते हैं । वहीं भद्रमाल नामक एक प्रसिद्ध यन है, जिसमें कालाग्न नामक एक बहुत बड़ा वृत्त है । वहाँ पर निवास करने वाले पुरुष परम पराक्रमी बलवान् तथा गीरवर्ण के होते हैं ।

सियों कुमुद के समान गीर वर्ण वाली, परम सुन्दरी, चन्द्रमा के समान व्याकर्षक, पृथिमा के चन्द्रमा की भौति प्रकारामान मुखवाली, एवं चौंदनी की मौति शीतल शरीर वाली होती हैं, उनके शरीर से कमल के समान सुगंधि निकलती रहती है। उस कालाग का रस पान कर वहाँ के सारे निवासी सर्वेश युवक बने रहते हैं, उनकी श्रायु दस सहस्र वर्ष की होती है, वे सर्वेश नीरोग रहते हैं। ॥४-५५॥

सत ने कहा — प्राचीन काल में मेरे जपर श्रतिशय श्रतुमह कर बद्धा ने इन देशों की स्थिति को बतलाया था, जिन्हें में श्राप लोगों को बतला चुका । श्रव श्राप लोगों को बया बतलाऊँ ?' इस प्रकार सत की बात सुन कर त्रेपोनिष्ठ ऋषिगण परम श्रानन्दित हुए, ये कौत्हल में श्राकर पुनः पृत्रने लगे । ॥५६-५७॥

मुनियों ने यहा— मुनियर्थ ! पूर्व तथा परिचम के देशों नो तो श्राप हम लोगों को बतला सुके श्रम उत्तरापथ में विद्यमान वर्षों तथा पर्वतों को हम लोगों से चतलाइये । उनमें नियास करने वाले उन पार्वतीय लोगों का भी यथावत वर्षान हमसे कीजिये !' इस प्रकार उन ऋषियों के पूछने पर स्तृत पुनः बोले । ॥५८-५ र॥

खत ने कहा--पूर्व कथा के प्रसंग में में जिन वर्षों का वर्शन आप लोगों से कर जुका हूँ, उन्हों के विषय में बुद्ध श्रीर भी बता रहा हैं, सुनिये ! नील पर्यत की दिल्ला तथा निषय की उत्तर दिशा में रमणुक नामक वर्ष है। वहाँ भी प्रजा, विशेष विलासिनी एवं स्वच्छ गौर शरीर वाली होती हैं। वहाँ के सारे मनुष्य गीरवर्ण, कुत्तीन तथा देखने में परम सुन्दर होते हैं। वहाँ पर भी न्यमीष (वरगद्र) का एक बहुत यहा रोहिए नामक वरगद का वृत्त है। उसी का रस वहाँ के निवासी पान करते हैं, जिसमें वे सभी नररत सर्वेदा हृष्ट-पुष्ट, महामाम्यशाली श्रीर म्यारह सहस्र वर्ष तक जीवित रहनेवाले होते हैं। स्वेत नामक पर्वत के उत्तर तथा श्रंगवान् के दक्तिए। हिरएवत नामक वर्ष है, जहाँ पर हेरएवती नामक एक नदी है। वहाँ के निवासी महा पराक्रमी, बलवान्, नित्य प्रसन्न रहनेवाले, गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने में पर्न सुन्दर होते हैं । वहाँ के वे नरश्रेष्ठ वारह सहस्र पॉच सी वर्ष की दीर्घाय तक जीवित रहते हैं । उसी वर्ष में पत्तों से ढँका हुआ एक लकुच (बड़हर) का बहुत बड़ा ख़ूच है, वहाँ के निवासी उसी का रस पान किया करते हैं। उस शृंगवान नामक पर्वत की तीन वहुत ऊँची पर्वतश्रेणियों हैं, जिनमें से एक मिण युक्त, दूसरी सुवर्ण यक्त तथा तीसरी सब प्रकार के बहुमूल्य रहीं तथा भुवनों से सुरोभित रहती है । इस श्रंग नामक पर्वत के उत्तर से दिल्गा समुद्र तक उत्तरकुरु नामक सुरम्य प्रदेश है, जो सिद्धों द्वारा सेयित तथा परम पुरवपद कहा जाता है । वहाँ के युक्त मीठे फल देनेवाले तथा वहाँ की नदियाँ दिव्य तेजीमयी एवं अमृत के समान मुस्वाद जलवाली हैं । वहाँ के वृत्त वस्न उत्पन करते हैं तथा विविध प्रकार के फल एवं श्राम्पण भी उत्पन्न करते हैं । उनमें से कुछ पृत्त चित्त को हरनेवाले एवं मनोर्थ को पूर्ण करनेवाले हैं। कुछ दूसरे प्रकार के दूध देनेवाले मनोहर पृज् भी वहाँ हैं, जो श्रापृत के समान सुस्वादुमय तथा सर्वदा छहों प्रकार के रसों से परिपूर्ण रहते हैं । वहाँ की सारी मृमि मिएामयी एवं महीन सुवर्ण के समान

चमकनेवाली पीली वालू से युक्त है, वहीं स्पर्य से परम सुस देनेवाली निःशच्द एवं मंगलदायिनी वायु सभी स्थलों में सर्वदा चहा फरती है। वहीं पर वे मंगलमय पुरम निवास घरते है, जो स्वर्गलोक से पुरम चीएए होने पर जन्म धारण करते हैं। वहीं के दण्पति गौरवर्ण कुलीन एवं चिरकाल तक योवन धारण करने होने पर जन्म धारण करते हैं। वहीं के दण्पति गौरवर्ण कुलीन एवं चिरकाल तक योवन धारण करने वाले होते हैं। वहों की खियां अप्यसायों की तरह परम सुंदरी होती है। वे सभी प्राणी उन चीरवाले इचों का व्यस्त के समान सुस्याद चीर पान करते हैं। वहों के वे दण्पति साथ ही एक दिन उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ ऐहिक जीवन लीला भी समाप्त करते हैं। परस्पर चक्रवाकों की माँति सर्वदा स्नेह रखते हैं तथा रोग, ग्रोक एवं चिन्ता से कुक्त निस्य प्रसन्न चितवाले होते हैं। उनकी लम्बी श्रायु ग्यारह सहस्न वर्ष की होती है। वहीं कोई भी सी विषया नहीं रहती ॥६०-७०॥

सूत ने कहा— 'परम धार्मिक ऋषिगए। भारतीय युग में इसी प्रकार की स्रष्टि का विस्तार मैंने उन वर्षों का देखा है। पुनः श्राप लोगों को श्रीर क्या सुनाऊँ १' इस प्रकार परम बुद्धिमान् स्तपुत्र के कहने पर ऋषियों ने उत्तर वायय सुनने की उत्कग्छ। से पुनः स्तनन्देन से पृद्धा। ॥७८-७६॥

श्री मात्स्य महापुरागा में द्वीप वर्षान नामक एक सौ तेरहवाँ व्यध्याय समाध ॥११२॥

# एक सो चौदहवाँ श्रध्याय

प्रापियों ने कहा-पवकाओं में श्रेष्ठ ! सद्वत परायए ! जिसमें उत्पन होकर स्वायग्गुव प्रभृति चौदह मनुश्रों ने प्रजा की सृष्टि की, ऐसा परम पित्र यह भारतवर्ष नामक देश कहा जाता है, हम उसके विषय में आपसे विस्तारपूर्वक जानना चाहुते हैं । छूपया इसका भली भाँति उत्तर दीजिये । ॥१-२॥

ऋषियों की इस प्रकार की श्राभ्यर्थना छन परम प्रसिद्ध पौराधिक लोमहर्पण के पुत्र सूत ने उस समय उन पवित्रारमा ऋषियों की बातों पर बुद्धिपूर्वक पुनः वुनः विधिवत् विचार किया श्रीर तब उन सवों को इस प्रकार का उत्तर दिया । ॥३-॥॥

सृत ने कहा—ऋषिगण ! अब इसके उपरान्त में इस भारतवर्ष में निवास करनेवाली प्रजाशों का वर्णन करूँगा । उत्पन्त करने एवं पालन-पोपण करने के कारण मनु का 'भरत' नाम कहा जाता है । प्रकृति और प्रत्य के अनुकूल अर्थ करने पर भरत के नाम पर ही इस देश को मारतवर्ष कहा जाता हैं । 'जहाँ से मनुष्य को स्वर्ग मोल एवं दोनों का मध्यम भाव—इन तीनों पढ़ों की प्राप्ति होती है, अर्थात जहाँ के निवासियों को उक्त तीनों पकार की अबस्थाओं का अनुभव होता है, वही भारतवर्ष है । भूसगडल में इस भारतम्मि को बोड़कर कहीं अन्यत्र मनुष्य के लिए कर्मों का विधान नहीं है । यह पुनीत मारतम्मि ही मनुष्यों की कर्म मृमि है । इस भारतवर्ष के नव भेद हैं, उन्हें सुनिये । इन्द्रदीप, क्शेर, ताप्तपर्ण, गमित्तमान, नामद्वीप, सौय्य, गर्थव, वरुण—ये आठ, तथा नवों यह भारत, जो ससुद्र से मिला हुआ है । यह द्वीप उत्तर से दिल्ला तक एक सहस्र योजन में विस्तृत है । गंगा के सुस द्वार (उत्पत्ति स्थान) से लेकर कुमारी

(श्रन्तरीप) तक यह लम्बा है। टेढ़े (तिरख़े, एक कीण से दूसरे कीण तक) टेढ़े ऊपर में यह दस सहस्र योजन विस्तृत है। इस द्वीप की सीमा के सभी श्रोर के देशों में ग्लेच्छ जातियों का निवास स्थान है। पूर्व तथा पश्चिम के भागों में कमशः किरात तथा यवनों की जातियाँ निवास करती हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण्, चत्रिय, बेश्य तथा शृद्ध जाति के लोग विभागपूर्वक स्वधर्म पालन करते हुए निवास करते हैं। वे यज्ञ, तप, युद्ध एवं व्यवसाय श्रादि स्व-स्व वर्णाश्रम घर्म में व्यवस्थित जीवन विताते हैं। उन सभी वर्णवालों के पारस्परिक व्यवहार धर्म, ऋर्थ एवं काम से संयुक्त तथा ऋपने-ऋपने आश्रम के कर्मों में ही नियंत होते हैं। निष्काम भावना से युक्त, धर्म, अर्थ, काम मोच-इन पाँच प्रकार के धर्मों की प्राप्ति यहाँ होती है। इस द्वीप के मनुष्यों की कर्म प्रवृत्ति स्वर्ग एवं व्यपवर्ग की प्राप्ति के लिये होती है। इस विशाल मानव द्वीप को, जो तिरहें लम्बा कहा जाता है, जो सम्पूर्णरूपेण जीत लेता है, यही सम्राट् कहा जाता है । श्रन्तरित्त लोक को जीतने वालों का यह पवित्र लोक सम्राट् माना गया है, श्रीर यह स्वराट् नाम से भी प्रसिद्ध है । इसका विस्तृत वर्णन पुनः कर रहा हूँ, सुनिये । इस विस्तृत वर्ण में सात कुलपर्वत माने गये हैं, जिनके नाम महेन्द्र, मलय, सख, शक्तिमान्, ऋज्ञान्, विन्च्य तथा पारियात्र हैं। उन ं सातों के समीप में अन्यान्य सहसों पर्वत हैं । उन सबों में अनेक विचित्र रंग की विशाल पर्वत श्रीशायाँ शोमायमान हैं, जो मनुष्यों को जात हैं । उनमें भी कितनी ही छोटी-मोटी सहायक श्रेणियाँ हैं । जिनमें मिले हुए श्रार्य एवं ग्लेच्छ—दोनों जातियों के लोगों के रहने के स्थान वने हैं । सभी प्रान्त में रहनेवाले श्रार्य तथा म्लेच्छ जातियों के लोग नदियों का जल पान करते हैं । इस देश में नदियों की बहुत ऋधिकता है । गंगा, सिन्धु, सरस्वती, रातदु, चन्द्रभागा, यष्ठना, सरयू, पेरावती, वितस्ता, विशाला, देविका, छहू, गोमती, धीतपापा, बाहुदा, दपद्वती, कोशिकी, गृतीया, निरचला, गएडकी, इन्नु, लीहित—ये निद्याँ हिमालय पर्वत की पार्र्वमृमि से निकली हुई ईं । वेदस्पृति, वेत्रवती, वृत्रमी, सिन्यु, पर्णागा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, पारा, घन्वती, विदुपा, वेसुमती, शिमा, स्रवन्ती तथा कुन्ती—ये नदियाँ पारियात्र नामक पर्वत से त्राश्रित हैं । शोश नामक महानद तथा नन्दना, सुक्तरा, समा, मन्दाकिनी, दशार्शा, चित्रकृत्रा, सप्रसा, पिप्पली, श्येनी, चित्रोत्पला, विमला, चंचला, धूनवाहिनी, शुक्तिमन्ती, शुनी, लज्जा, मुकुटा, हादिका—ये निर्मल जलवाली मंगलकारिणी निदयाँ ऋष्य (ऋच ) यान् पर्वत की कन्याएँ हैं । तापी, पयोप्णी, निर्विन्ध्या, निशा, च्ह्रपमा, वेस्णा, वैतरणी, विश्वमाला, कुसुद्रती, तोया, महागौरी, दुर्गमा तथा शिला नामक शीतल जलघारिए। मंगलदायिनी नदियाँ विन्ध्य गिरि के चरण से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमस्थी, कृष्णवेग्री, वञ्जुला, तुंगभदा, सुत्रयोगा, वाह्या तथा कावेरी-ये दित्तगापय की निदयाँ सहय नामक पर्यत के चरण प्रान्त से निकली हुई हैं । इतमाला, ताप्रपर्णी, पुष्पजार उत्पत्तावती नामक गीतल जलधारिएी, मंगल प्रदायिनी नदियाँ मलयगिरि की कन्याएँ हैं । त्रिमागा, ऋषिकुल्या, इज्जदा, त्रिदिवाचला, साम्रपर्णी, मूली, ग्रस्वा ये सभी कल्याग्यायिनी नदियाँ महेन्द्र गिरि की वन्याएँ हैं। काशिका, सुकुमारी,

मंन्दवाहिनी, रूपा तथा पाशिनी-ये नदियाँ शुक्तिमान् गिरि की कन्याएँ हैं। ये पुरवजला, चारी श्रोर प्रवहमान, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ निखिल विश्व की मातुका स्वख्य हैं, सम्पूर्ण पापों को नए करनेवाली तथा मंगलदायिनी हैं। इन समें की सहायक छोटो-मोटी नदियों की संख्या सैकड़ों सहस्रों तक है। इन्हीं पुगय नदियों के किनारे कुरु, पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, वाह्य, सहपटच्चर, मत्स्य. किरात, कुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, आवन्त, कलिंग, मुक तथा अन्धक आदि मध्य देशीय देश कहें जाते हैं । ये सभी सहग्र नामक पर्वत के सभीप पवित्र एवं मनोरम देश हैं, इस स्थान पर गोदावरी नामक नदी बहती है । सम्पूर्ण पृथ्वी में ये प्रदेश श्रातिशय मनोमुम्बकारी हैं । यहीं पर गोवर्धन, मन्दर तथा रामचन्द्र का नियकारक गन्धनादन नामक पर्वत है । भरद्वाज गुनि ने श्री रामचन्द्रजी के लिए वहाँ स्वर्गीय युक्त एवं दिव्य तेजोमयी श्रीपियों को स्वर्गलोक से उतार कर लगाया था । वहाँ का सुन्दर देश सर्वदा पुशुं से सुरोमित तथा मन को सुख करनेवाला है । बाह्यक, बाटधान, श्राभीर, कालतोरक, श्रान्य, सूट, पल्लव, ष्ट्राचलिएडक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सीवीर, मद्र, शक, द्रुह्म, पुलिन्द, पारद, हार, मूर्तिक, पुरमठ, कपरुकार, - केकेय्य तथा दश नामक च्रत्रियों के उपनिवेश, वैश्य तथा शुद्धों के निवास स्थान तथा स्वत्रि, भरद्धान प्रस्थल, सदसेरक, लग्पक, तलगान तथा जंगली प्रान्तों समेत सैनिक श्रादि उत्तरापथ के देश हैं । श्रव पूर्व दिशा के देशों को सुनिये । श्रंग, वंग, मद्गुरक, श्रन्तिगिरि, वहिगिरि, प्लवंग, मातंग, यमक, मल्लवर्णक, सुक्ष, उत्तर प्रविजय, मार्ग, वागेय, मालव, प्राग्न्योतिष्, पुगड्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, ग्रााल्व, मागथ, गोनर्द्र -- ये सत्र पूर्व दिशा के देश कहे जाते हैं । दिल्लापाय के देशों में पाणड्य, केरल, चील, कुल्य, सेतुक, स्रतिक, दःपथ, वाजिवासिक, नवराप्ट्र, माहिपिक, किलंग, कारूप, सैहीपक, श्राट्य, शवर, पुलिन्द, विन्य-प्रिपका, दराडक, वेदर्भ, छलीय, सिराल, तापस, रूपस, तैचिरिक, समस्त कारस्कर, वासिक नामक देश तथा वे देश, जो नर्मदा के श्रान्तर्भान्त में बसे हुए हैं, कहे जाते हैं । भारकच्छ, सारस्वत, सगाहेय काच्छीक, सीराप्ट्र, अर्बुद (अरव) तथा आनर्त-ये पश्चिमी देश कहे जाते हैं । अब विन्ध्यगिरि के र्श्वचलु में बसे हुये देशों को सुनिये । मालवा, करूप, उत्कल, मेकल, श्रीएड्र, माप, दशार्ण, किप्फिन्चक. भोज, स्तोराल, कोशल, त्रेपुर, वैदिश, तुमुरा, तुम्बुरा, नेपघ, पह्रमा, श्ररूप, शीखिडकेर, वीतिहोत्र, तथा श्रवन्तिका नामक देश विन्ध्य गिरि के पृष्ठदेश में श्रवस्थित कहे जाते हैं । श्रव इसके उपरान्त में उन देशों को बतला रहा हूं, जो पर्वर्ती पर श्रवस्थित हैं। वे निराहार, सर्वग, कुपथ, श्रपथ, कुथमावरग्रा, उद्धा, दर्व, समुद्गक, त्रिगर्व, मण्डल, चामर तथा किरात नामक देश हैं । इस भारतवर्ष में मुनियों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग--नामक चार युगों को वतलाया है । उनका यथावत् वर्णत मै कर रहा है । ॥५-५७॥

मत्स्य ने कहा---लोमहर्पण के पुत्र पौराणिक सत की इत पुनीत कथा को सुनकर पुनः उत्तर की सुनने की उत्कट इच्छा से भेरित होकर सुनियों ने उनसे पूछा ॥५८॥

ऋषियों ने फहा--विद्वानों में परम श्रेष्ठ । श्राप भारतवर्ष का यथावत् वर्णन तो सुना चुके ।

श्रव हम लोगों को किपुरुपवर्ष तथा हरिवर्ष का यथावत वर्णन सुनाइये। तथा जम्मूहीप के श्रान्तर्गत श्रान्य हींगें के निवासियों तथा उन हींगें के विस्तार एवं उनमें होनेवाले वृत्तों का भी वर्णन कीजिये। इस प्रकार महिपयों के पूछने पर पीराणिक सूत ने उनके प्रश्नों के श्रनुकृत, महिपयों हारा देखे गये पुराण सम्मत उत्तर इस प्रकार उन्हें देना प्रारम्भ किया। ॥ १६-६१॥

सत्त ने कहा-विवष्टन्द ! श्राप लोग जिस विषय को सुनना चाहते हैं, उसे कह रहा हूं, सावधानी-पूर्वक सुनिये । जम् वर्ष एवं किप्पुरुष वर्ष बहुत बड़े मन्दन वन के समान शोमासम्पन्न हैं । क्रिपुरुष वर्ष में मनुष्यों की त्रायु दस सहस्र वर्ष की होती है। वहाँ के मनुष्य मत्ती भाँति तपाये गये सुवर्गा के समान गौर वर्ण के होते हैं । उस परमपुरायश्रद कियुरुष वर्ष में एक बहुत वड़ा पाकड़ का बृत्त है, जिससे सर्वद्वा मधु निकला करती है । उस श्रेष्ठ रस का पान करनेवाले वहाँ के निवासी किंपुरुप लोग सर्वदा रोक एवं रोग छादि से रहित, नित्य प्रमुदित मनवाले तथा सुवर्ध के समान सुन्दर 'गीर वर्ष के होते हैं। वहाँ की लियों प्राप्तरा कही जाती हैं। उस किपुरुप वर्ष के बाद हरिवर्ष नामक देश कहा जाता है, जहाँ के मनुष्य सुवर्ष के समान कान्तिमान् होते हैं। देवलोक से पुराय हीरा होने पर च्यत होकर वे लोग इस वर्ष में उत्पन्न होते हैं। उस हरिवर्ष में रहनेवाले लोग सभी श्रागों से श्रात्यन्त सन्दर होते हैं । वे ईस के कल्यायाकारी रस का पान करते है । इससे उन लोगों के पास गृद्धावस्था नहीं फटकती, वे ग्यारह सहस्र वर्ष की लम्बी आधु तक जीवित रहनेवाले होते हैं। सभी वर्षों के मध्यमाग में अवस्थित जिस इलाप्टल नामक वर्ष की चर्चा में आप लोगों से पूर्व में कर चुका हूं, उसमें सूर्य का प्रकारा नहीं होता श्रीर न वहाँ के निवासी ताराओं के समेत चन्द्रमा तथा सूर्य आदि प्रकारामान पहों को ही जानते हैं। उस इलावत के निवासी कमल के समान धर्मीयाले, फान्तिमान तथा कमल के दल के समान लाल नेत्रीयाले होते हैं। सभी लोग कमल के समान सुगन्धियुक्त एवं नीरोग होते हैं। वे जामुन के फल का रस पान करते हैं । सुवर्ण द्वारा निर्मित सुन्दर वस्न धारण करनेवाले वे प्राणी स्वर्गलोक से पुरवक्तीण होने के कारण च्युत होकर वहाँ उरपन्न होते हैं। वे श्रेष्ट मनुष्य तेरह सहस्र वर्ष की लम्बी श्रायु तक जीवित रहते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिए। एवं निषध की उत्तर स्रोर सुदर्शन नामक जामुन का विशास वृत्त हैं, जिसका विनारा कभी नहीं होता । सिद्ध तथा चारणों से सुसेवित वह वृक्ष सर्वदा फलों फूलों से सुरोभित रहता है । उसी वृत्त के नाम पर इस द्वीप का जम्बूद्वीप—यह नाम विख्यात हुआ है। वह महान् जम्बूद्वीप एक लक्ष योजन में विस्तृत है । उस वृत्तराज की ऊँचाई स्वर्गलोक तक पहुँची हुई है तथा उसके फल का रस नृदी रूप में परिश्त होकर वहाँ पर निरन्तर बहता रहता है । उसके रस की धारा मेरु पर्वत की चारों श्रोर से परिक्रमा कर पुनः उस वृत्त के मूल भाग को पहुँचती है। उस द्वीप के निवासी उस सुन्दर रस का पान कर सर्वदा हुए पुष्ट एवं नीरोग बने रहते हैं। जासन के रस के पान के कारण उन्हें बुद्धावस्था कभी दुःल नहीं देती, न मूख ही लंगती है, न बकाबट लगती है श्रीर न कोई दुःल ही होता है। उसी जम्बुद्वीप में देवतात्र्यों के श्राम्पण जिससे बनाये जाते है, वह बहुमुख्य मुवर्ण उत्पन्न होता है। जो

हन्द्र' मोप (वीरबह्दी) के समान चमकीला होता है। यह जाम्बूनद उस वर्ष (प्रदेश) के वृन्तों के फतों का सुन्दर रस है, जो चू कर नीचे श्राने पर चमकीले सुवर्ष के रूप में परिएत होकर देवताश्रों के श्रामृपर्णों का काम देता है। उनके राव, मल, मृत्र आदि एवं सभी श्रोर शाठों दिशाश्रों में फैली हुई गन्दी वस्तुश्रों को इंश्वर के श्रानुमह से मृमि स्वयं प्रस (श्रपने में समात कर) लेती है। हिमालय पर्वत के रहनेवालें राज्य, पिशाच तथा यहा गए। हैं। हेमहुट नामक गिरि पर श्रप्तराश्रों समेत गन्धर्व गए। निवासं करते हैं। तथा रोप, वासुकि, तक्तक श्रादि बड़े-बड़े सर्पराल भी उसकी सेवा करते हैं। महामेरु गिरि पर परमश्रेष्ठ तेतीस यज्ञ के देवगाए। कीड़ा करते हैं नीतम एवं वेद्र्य नामक मिएयों से समृद्ध नील नामक पर्वत पर ब्रह्मिं तथा सिद्धगए। निवास करते हैं। देखों एवं दानवों का निवास स्थल रवेत नामक गिरि पर कहा जाता है। श्रेष्ठ श्रंगवान् नामक पर्वत पितरों का विहार स्थल है। इस प्रकार इन वर्षों को, जो भारतवर्ष के श्रन्तर्गत गिनाये गये हैं, वतला चुका। इनमें से अत्येक में जीवों के निवासस्थल हैं, ये परस्पर गतिमान तथा स्थिर हैं। देवताओं एव मनुष्यों ने श्रनेक प्रकार से इनके विस्तार को देखा है। इन्हें इससे श्रीधक विस्तारपूर्वक वर्षित नहीं किया जा सकता, नंगलार्थी पुरुष को केवल इन पर श्रद्धा युवनी चाहिये। ॥६२-८६॥

श्री मास्त्य महापुराण में मुवनकोष वर्णन नामक एक सी चीदहवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥११४॥

#### एक सौ पन्द्रहवाँ ऋध्याय

मुन कहा — जनार्दन ! श्रापके मुख से बुधपुत्र राजा पुरूरवा का बीवन चरित्र, सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाली एवं मंगलकारिएी। श्राद्धकर्म की विधि, ध्याई हुई धेनु के दान करने का फल, काले मृग-चर्म के दान तथा वृपोत्सर्ग के फल — इन सब पुषय कथाश्रों को मै पूर्व में छुन चुका । केशव ! चुपपुत्र राजा पुरूरवा का रूप-चर्यान छुनकर छुमे बड़ा ही छुत्तृह्ल हुद्या है। श्रातः छुम्मे यह बतलाइये कि किस श्रेष्ठ कर्म के परिणाम से राजा पुरूरवा ने ऐसे परम मनोहर रूप एव ऐसे परम श्रेष्ठ सौभाय को प्राप्त किया था, जिससे परमसुन्दरी उर्वशी ने त्रिभुवन में सबसे श्रिष्ठक सुन्दर देवताश्रों एवं परम मनोरम रूपधारी गन्धवों को छोड़कर सर्वतोगायेन उसे ही स्थीशर किया था। ॥१९-॥॥

मतस्य ने कहा — जिस श्रेष्ठ कर्म के फल से शाजा पुरूरवा को ऐसा परम मनोहारि रूप तथा उत्तम सीमाग्य प्राप्त हुआ था, उसे बतला रहा हूँ, मुनो । यह राजा पुरूरवा प्राचीन काल में चालुप नामक मन्यन्तर में राजा चालुप मनु का वशज एव मददेश का स्वामी था । उस जन्म में भी हसका नाम पुरूरवा ही था । सब प्रकार के राजीचित गुर्णों से सम्पन्न होते हुए भी प्राचीन जन्म में वह रूपवान् नहीं था । ॥६-८॥

१.— एक वरणाती कीडा। चेलल वर्ण काल मैं चस्पन होने के कारण रुद्र ही उसका रचक होता है, अतः उसका इन्द्रगोप नाम पटा।

[इसी परन की सत से] मारियों ने पूछा—स्तनन्दन । किस कर्म के परिशाम से पुरुरवा मददेश का स्वामी हुआ ? श्रीर किस कर्म से ऐसा सुन्दर रूपवान हुआ ? ॥२॥

सत ने दहा---यह महाराज पुरुरवा पहले जन्म में ब्राह्मणों के एक नदी तटवर्ती आम में पक श्रेष्ठं बालस्स था, उस जन्म में भी इसका पुरूरवा --- यही नाम था । निष्पाप । उस जन्म में महदेशा-भिनति होने के पूर्व त्राकाण पुरूरवा ने एक बार छादशी तिथि की राज्य-प्राप्ति की व्यभितापा से भगवान् विच्तु की पूजा की । उस पूजा में उसने उपवास रखकर भी तेल लगाकर स्नान किया । जिससे श्रपने उपवास के फल में तो मद्रदेश का निष्करहरू राज्य उसने प्राप्त किया, किन्तु उपवास में तेल लगाने के कारण वह रूपरहित हो गया । राजन् । इसलिए उपवास रखनेवाले मनुष्य को तेल लगाकर भरसक स्नान नहीं करना चाहिये, उपवास के समय यह कर्म श्रति रूपनाशक होता है। पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ था, उसे तो त्राप लोगों को मुना जुका, श्रव उस राजा के मददेशाधिपति हो जाने के बाद की कथा मुनिये। यद्यपि सभी प्रकार के राजगुण उस राजा में थियमान थे, किन्तु रूपहीन होने के कारण अजा का उसमें तिनिक भी श्रानुसाम नहीं था । श्रातः सुन्दर रूप प्राप्त करने की इच्छा से राजा ने तपस्या .करने की श्रभिलापा की 1 एक दिन उसने श्रपना राज्यभार मंत्री को सीपक्रर हिंमालय पर्वत की श्रीर प्रस्थान किया । महायरास्वी राजा पुरुरवा उस समय निःसहाय (विना नीकर चाकर के) श्रवस्था में था केवल तपस्या ही उसकी एक मात्र संगिनी थी। श्रपने ही राज्य सीमा के श्रन्तर्गत तीर्थ स्थानों के देखने की कामना से पेदल ही उसने यात्रा प्रारम्भ की श्रीर श्रति मनोहारिए। ऐरावती नदी के तट पर गया । वहीं जाकर हिम के समान निर्मल यशस्वी उस राजा पुरूरया ने हिमालय गिरि से निकलने वाली, चन्द्रमा के समान शीतल जलयुक्त. श्रथाह जल के गम्भीर येग से सुरोभित, हिम के समान निर्मल एवं स्वच्छ उस ऐरावती नदी को देखा । ॥१०-१२॥ श्री मात्स्य महापुराण में तपोवन में पुरूरवा श्रागमन नामक एक सी पन्त्रहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥११५॥

## एक सौ सोलहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा— राजा पुरुरता ने दिव्य तेजोमयी, पुगयदायिनी, कल्यासकारिणी हिमालय की पुत्री, गन्धर्वो द्वारा विरी हुई, नित्य देवराज इन्द्र द्वारा पृजित, उस पुण्यनदी को देखा। उस दिन चारों दिशायों से रोमा सम्पन्न, देवताजों के हाथी परायत के मद जल से सुसिक्त, धारा के मध्य माग में इन्द्र के धनुष के समान प्रानेक रंगों से सुरोभित वह परायती स्नानार्थ रास्सा में याप हुए तपस्वियों से सुक्त, ब्रेष्ठ शाक्षरा चुन्दों से सुसेबित एवं सुक्सा ने देखा। उस समय स्वेत रंग के राजहंगों की पंक्तियों से वह इकी हुई थी, चैंवर के समान कास में सुरोभित हो रही थी,

भवडाँ राजन् । सम्बोधन मनु के लिये सावा है ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>श्रस नामक एक धास होती है, जिसके फून सफेद होते हैं।

सत्पुरुपों द्वारा नहवाई गई नायिका की भौंति उस नदी को देखकर राजा को परम प्रसनता प्राप्त हुई। हृद्य को मनोहर लगनेवाली, पुरायमयी, मन में भिक्त एव प्रेमभाव बढ़ानेवाली, मुशीतल, परम मनोहर, कभी घटने श्रीर कभी वदनेवाली वह ऐरावती उस समय चन्द्रमा की दूसरी मूर्ति की भाँति मालून पड़ रही थी। श्रति शीतल तथा चवल जलयुक्त, प्राक्षण श्रथमा पित्रयों के युन्द द्वारा सेवित, लोल लहरों द्वारा सुशोमित, हिमालय की श्रेष्ठ कन्या ऐरावती को देखकर राजा को परम प्रसन्तता हुई। तपस्वियों से सुरोभित, अमृत के समान सुस्वारु जल से पूर्ण, सम्पूर्ण पार्वे को नष्ट करनेवाली, स्वर्ग पर चड़ने के लिए सीड़ी के समान सहायिका, जलिनिधि की परम सुन्दरी भियतमा, महर्षि वृन्द्रों द्वारा सुसेवित, सभी जीवों के मन में उत्सुकता प्रकट करानेवाली वह मनोहर सरिता सभी चराचर जगत् का उपकार करनेवाली, स्वर्ग का सीधा मार्ग पफड़ानेवाली, दोनों फिनारों पर गौद्यों के समूहों से व्याप्त, सेवार से रहित, परम मनोहर, इस तथा सारस जाति के पत्तियों के कलरुल निनाद से गूँजित तथा कमलों से सुगोभित थी। गहरी (गम्भीर) नाभि के समान भैंवरों वाली, जवनस्थली के समान सुरम्य स्थल माग के पवित्र किनारों से सयुक्त, नेत्र के समान द्याकर्पक नीले फमल की शीभा से युक्त, मुख के सभान खिले हुए फमलोंवाली, वरफ के समान निर्मल एव स्वच्छ फेनरूपी वर्जों को भारण करनेवाली; श्रोंठों के समान चकवाक के जोड़ों से युक्त, कल्याणमधी, दांतों की सुमनोहर पक्तियों के समान वगुलों की श्वेत पक्तियों से सुशोभित तथा भौहों के समान जल में चलनेवाली चचल मछलियों की पक्तियों से यह विराजित हो रही थी । उन्नत स्तनों के समान जल में बिपे हुए मतवाले हाथियों के मनोहर कुम्भ-स्थलों से सुरोमित, नृपुर के समान सुमञ्जर हसों के सुन्दर शब्दों से गूँचित, वलप (करुए) के समान कमल की नाल के समूहों से सथुक्त, उस ऐरावती नामक नदी को एक सवाग धुन्दरी रमणी की भाँति देख कर राजा को परम प्रसन्तता हुई । हे राजन् ! उस ऐरावती नदी में रूप के मद से मतवाली, गन्धर्वो के पीछे चलनेवाली खप्सरार्थ्यों के समूह मध्याह के समय सर्वदा विहार करते थे । उन श्रप्सरात्र्यों के शरीर से धुले हुए सुन्दर केसर के साथ-साथ श्रपने दोनों किनारों के श्रनेक प्रकार के ब्रुत्तों के पुष्पाँ की विभिन्न प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित, तरगों के समूहों में सूर्य की परखाई पड़ने से चकाचीध के कारण फठिनाई से देखने योग्य सर्यमण्डल को धारण करनेवाली, देवताच्चों के हाथी पेरावत की चीट से चिह्नित दोनों किनारों से युक्त उस ऐरावती का जल देवगज के कपील स्थल से बहने वाले मद जल तथा देवांगनायों के स्तनों में लगाये गये चन्दनों से व्याप्त एव सुगपित हो रहा था, जिससे श्रमरगण उसे चारों श्रीर से घेरे हुए थे । उस पेरावती नदी के दोनों किनारों के वृद्ध सुगन्धित पुष्पों से लसे हुए थे श्रीर सुगन्धि*ं* के परम लालची तथा जरदी मचानेवाले अमरों के समूहों से घिरे हुए थे। उस ऐरावती के मनीहर किनारों पर जाकर पशु, तपस्वी चर्रियाण एव अप्सराखीं समेत देववृन्द सर्वदा कामवश होकर प्रीति करने लगते थे। वहाँ देवताओं के समान सुन्दर पवित्र ऋगों वाले पुरुष तथा कमल एवं चन्द्रमा के समान आकर्षक मुखवाली स्वर्ग की सुन्दरियों के समान खियाँ प्रायः विहार करते हुए पाई जाती थीं । वह ऐरावती नदी सर्वदा देवता, भील, रावर, पुलिन्द आदि जगली जाति, राजाओं के समृह, एष बाध सिंह आदि हिंसक जगली

जानवरों के समूहों द्वारा श्रापीहित परम पवित्र जल को घारण करती है। उस कमल समूहों से संयुक्त जलवाली, ताराशों के समेत श्राकाश मण्डल के समान सुरोभित, सल्पुरुपों के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली ऐरावती को देखते हुए राजा श्रामे वहें। उस पुराय नदी के दोनों सुन्दर किनारे तर पर स्मनेवाली चन्द्रमा की किरणों के समान श्येत रंग की कास श्रादि घासों तथा श्रामेक प्रकार के बहुत वहे-बड़े सुन्दर एवं विगाल यूनों से सुशोभित थे। वह नित्य विविध प्रकार की उपासना में श्रामुख्य प्रकारणों तथा देवताओं द्वारा सुसेवित होती थी। जो मक्तजन के सकल पाप पुंजों का श्रीप्त ही विनाश करनेवाली थी, श्रामेक छोटी-छोटी नदियों के समूहों को साथ लेकर चलती थी, श्रामेक श्रेष्ठ सुनियों द्वारा पृज्ञित थी, श्रामे कुने को मौंति सभी-मनुष्यों का पालन करती थी, सर्वदा वर्क के समूहों से संवुक्त थी, सर्वदा देव समूहों से युक्त रहती थी, श्रामे कल्याण की कामना के लिए मनुष्य समूहों द्वारा सर्वदा सेवित थी ऐसी—सिहों के समूहों से युक्त, हाथियों के बूनों से सेवित, कल्यनुम के सुगनित पुष्पों से युक्त जलवाली, सुवर्ण के समान चमकनेवाले जल से समुद्ध चन्द्रमा की किरणों के समान शीतल जलवाली—ऐरावती नदी को, चन्द्रमा ही के समान शुक्र एवं निर्मल यरास्थी राजा (पुरुर्रया) ने देखा। ॥१३ २ २ ५॥।

श्री मात्स्य महापुराण् में भुवनकोश वर्णन प्रतंग में ऐरावती वर्णन नामक एक सौ सोलहवाँ अध्याय समास।।११६॥

## एक सो सत्रहवाँ ऋध्याय

्सृत चोरुं — उस पुर्यसिलता ऐरावती नदी को देखते हुए तथा मार्ग पर चलते हुए राजा पुरुत्वा ने — जिसकी सारी थकावट नदी की ठंडी बायु से दूर हो गयी थी — हिमवान नामक महागिरि को देखा । वह हिमवान पर्वत ऐसे अनेक पारडु वर्णवाले, गानन्तुम्मी, पर्वत के शिलरों से युक्त था, जहाँ पर पित्तवृन्द भी उड़कर नहीं जा सकते थे, और जो केवल कल्याए की इच्छा रखनेवाले सिद्धजों द्वारा ही गम्य थे । चारों श्रीर से निकलनेवाली नदियों के प्रवाह के घोर राज्द से वहाँ दूसरे शब्द विल्खल नहीं सुनाई पहते थे । वह हिमवान गिरि गीतल जल से प्रपूर्ण तथा अति मनोरम था । राजा ने देखा कि वह हिमवान पर्वत देवदारु के घने काले जंगलों को अँगरसे की भाँति तथा मेगें को उचरीय यस की माँति अपने उपर और हुए हैं। वह पाड़ी की माँति रवेत वारलों को घारए किये हुए हैं, ग्रुश्ट की माँति एक और चन्द्रमा तथा दूसरी-और पूर्व की घारण किये हैं, समूर्क शरीर में वरफ लायेट हुए हैं, कहीं कहीं पर गेरू आदि धातुओं से सुगोमित सारे शरीर पर चन्द्रनादि का अंगराग लगाये हुए हैं। पीठ पर मानो पोंचां अँगुलियों की छाप लगा दो गई है। इस प्रकार भीपण गर्मी के समत्व में भी श्रात शीतल, सुन्दर खिलाओं के समहार से समन्वत, कहीं अपराशों के महावर लगाये हुथे चरांगों के चिंहों से चिहित, कहीं सूर्य की किरणों से छुए (पकािशत), कहीं घोर

विश्तं जमे रहने के कारण सर्व की किरणों के पहने से वर्त पल जाता है, जिससे बल और अधिक बीतल हो जाता है।

श्रन्थनार से पिरे हुए श्रीर कहीं भयानक गुफाश्रों के मुख भागों से जल पीते हुए की तरह इस महान् हिमवान नामक पर्वत को राजा ने देखा। कहीं कीड़ा में निरत विद्यापरों से सुशोभित, कहीं गाते हुए प्रमुख किन्नरों के समृहों से युक्त, क्हीं मधुशाला (मदिरा पान करने की स्थली) में गन्धर्व एव श्रप्सरात्रों के समृहों द्वारा गिराये हुए करुपदुम, परिजात स्रादि दिच्य पुष्पों से परिष्कृत, उस हिमवान् को राजा ने देखा । कहीं पर गन्धर्वो की मर्दित एव परम मनोहर शय्यात्रों के पुष्पों से श्राकींख- जिन पर से सोनेवाले उठ गये है-कहीं —जहाँ पर वायु भी नहीं पहुंच सकती — ऐसे दुर्गम तथा नीले श्रीर हरे रग के प्रदेशों से युक्त, कहीं पर पुष्पों से सुरोभित, ऐसे करयाणमय, श्रित रुचिर हिमवान पर्वत को राजा ने देखा। तपरिनयों को शरण देने-वाले एव कामी जनों के लिए श्रति दुर्लभ पर्यतीय वन को, जिसमें हाथियों द्वारा बडे-बड़े पेड़ तोड़ डाले गये हैं तथा मृगगण इच्छानुकूल घूम रहे हैं – राजा ने देखा । यहाँ कहीं पर सिंहों की भयानक गर्जना सुनकर हाथियों के समृह बहुत श्रान्त एवं व्याङ्गल होकर भीपण चिम्घार करते हुए दिलाई पडते हैं तथा कहीं पर वैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के तटवर्ती प्रदेश लता के कुंजी में निवास करनेवाले तपस्वियों के समूहों से मुरोभित हैं। जिसमें उत्पन्न होनेवाले रहाँ से तीनों लोक श्रलकृत हो गये हैं, उस सर्पराज वामुिक श्रादि की शरणस्थली, नित्य सत्युरुपों द्वारा सेवित, रत्न श्रादि सम्पत्तियों से प्रमूर्ण गिरिवर (हिमवान) को श्रेष्ठ राजा ने देखा। जहाँ जाकर तपस्वीगणा थोड़े ही प्रयत्न से सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसके देखने मात्र से सम्पूर्ण पापों का विनाश हो जाता है, जिसके किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर नायु के येग से लाये हुए बड़े-बड़े तथा छोटे-छोटे भरनों के जलों से अनेक पर्वतीय मान्तों की तृप्ति होती हे, ऐसे हिमवान् की राजा ने देखा। राजा ने कहीं पर उस हिमवान् पर्वत के दुध शिखरों को जल से प्लावित तथा कुछ को सूर्य की किरणों से सतप्त होने के कारण श्रमम्य रूप में देखा । मानव केवल मन द्वारा ही वहाँ पहुँच सकता है । इसका कोई छोर देवदारु के विशाल वृत्त समूहों की शाखाओं प्रशाखाओं से एकदम न्याप्त एवं निरवकाश दिखाई पडता है, तो कोई छोर बांसों की कोठ के समान दुर्भेंग्र एव दुर्गम प्रदेशों से शोभित हे। इसके किसी स्थान पर छाते के समान महा शिखर वर्फ से आच्छन है। कहीं वरफ से ढॅभी हुई कन्दराएँ हैं, कहीं सैकडों मुन्दर मर्स्नों के प्रवाहों की शोमा दिख रही है। कही पर कलकल से ही जल की ध्वनि श्रा रही है, श्रयीत जलधारा दिलाई नहीं पड रही हे । इस प्रकार सुदर हिमालय को देलते हुए महानुभाव मद्रदेशाधिपति पुरूरवा ने वहाँ एक सुन्दर स्थली देखी श्रीर वहीं पर श्रानन्द विभोर हो एक सुन्दर-सा स्थान प्राप्त कर निवास करने का निश्चय किया । ॥१-२१॥

श्री मात्त्य महापुराण में भुवनकोश प्रसग में हिमालय वर्णन नामक एक सौ सत्रहवाँ ऋष्याय समाप्त ॥११७॥

### एक सौ ऋठारहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-दैव योग से (महाराज पुरुखा) उसी पर्वतराज हिमालय के सुरम्य प्रदेश में---जहाँ पर कोई अन्य मनुष्य नहीं जा सकता था-पहुँच गये, जिस से श्रेट्ट नदी ऐरायती निकती हुई है, श्रीर जो मेघ के समान काले रंग का है। वहाँ पर श्रानेक प्रकार के शाल (साख़्), ताल (ताड़), तमांज, कृतेर, ग्रांचनिल (सेमर), बरगद, पीपल, सिरसा, तथा ग्रीगम के बन्तों के समृह त्योर श्लेप्मातक (लसोड़ा) श्रामला, हरें, बहेड़े, मूर्जपत्र (भोजपत्र) मूँज, सरपत श्रीर रामशर की काड़ें, समच्दद (एक प्रकार का दर्ज, जिसके एक साथ सात-सात पर्चे रहते हैं, सतीन, ध्ववयन या ख्रतियन भी इसे ही कहते हैं) महानिन्य (बकाइन) नीम, निर्मुगढी (शिफाली), हरिदु (इसे दारु हल्दी भी कहते हैं), देवदार, पील वृत्त, कालेयक (अगर) पदाक (पद्माल), चन्द्रन, बेल, कैथा, देवीचन्द्रन, माराध्र (तरव्र्जे की एक जाति), प्रालरीट, अब्दर्क (नागरमोथा), अर्जुन, सुन्दर फुलोंबाले हस्तिकर्या (पलारा), फूले हुए कचनार, पुराने आमले के पेड़, खदिर के वृत्त, धनिया, खजूर, नारियल, चिराँजी, आमड़ा, हिंगोट, तन्तुमाल, मनोहर धव के खुत, कारमरी, शालपर्धी, जातीकल (जायफल) सुपारी, कटफल (कायफर) इलायची की लताओं के फल, मन्दार, कचनार, किंद्युक (पलाश), कुसुमांशुक, जवास, शुमी, तुलसी, चेंत, जल में उगनेवाले चेंत, थोड़े लाल रंग के तथा व्यतिराय लाल रंग के संतरी के वृश, रामठ (जिसके रस से हींग धनाई जाती है), महदी, लाल पर्जीवाले अशोक, अशोक, आकरल (अकरकरा), अविचारक, मुचुकुन्द, कुन्द, अडूसा, परुपक (कालसा), किरात (चिरायता), किंकरात (बब्ल), केतकी, सफेद केतकी, सहिजन, श्रंजन , कलिंग (तरब्जा), निकोटक, (डेरा), तथा मुवर्ण की भाँति चनकनेवाले मुन्दर बल्कला से मुराभित विजय साल के श्रेष्ट यून तथा फामदेव के वार्या के समान सुन्दर श्राम के वृत्त सुरोभित हो रहे थे। पीली जूही, सफेद जूही, मालती, चप्पक के समृह, तुम्बर (एक प्रकार की धनिया), अनुम्बर(?) मोच (केला वा सेनर), लोच (गोरलमुख्डी), बड़हर, तिल तथा कमल के सुन्दर फुल तथा फामियों के प्रिय चन्यक (चाव नामक वृत्त) के पुष्प तथा शंकुरों से, बकुल (मीलसिरी), पारिभद्र (फरहद नीम), हरिद्रक, जलकदम तथा पर्वत की श्रेशियों पर उत्पन्न होनेवाले कदम्ब और बुटन (कुरैया) के चृतों से, आदित्य मुस्तक.........?, कुम्म (कटफल) के फलों से कामदेव के बरलम कुंकुम (केंसर), कटफल, बदर (बेर), परम उज्ज्वल दीवक की भौति सुरोमित कदम्ब के बुत्तों से, लाल रंग के पाली (लाल चीता) के बनों तथा रुवेत रंग के अनार तथा चप्पकों के धृत्तों से, बन्पूक (दोपहरिया), सुबन्धूक तथा कुलों के समूहों से, पाटला तथा गुलाब के पुत्यों से, गल्लिका, करवीर (श्रर्जुन श्रथवा कनर), करनक (लाल कटसरैया), हिमवर (?) छोटी जान्छन, बड़ी जानुन, विजीस, कपूर, गुरु, श्रगुरूह भादि के बूलों से, विम्य (पूक फल) प्रतिबिम्य, वितान की तरह फैले हुए सन्तानक (कल्पवृत्तीं) तथा गुग्गुल

<sup>ै</sup>युक्तों के इन नामों में कई युनाः पुनाः झा गये हैं, उनके उनके भिन्न भिन्न भेदों को जानना चाहिये। •

के वृत्तों से; हिन्ताल (हेताल नामक एक वृत्तं, जो दिल्तण भारत में श्राधकांश पाया जाता है) तथा श्वेत ईखों से, मस्लिफा लता, कनेर, अशोक, चकवढ़, पीलु, धाय तथा घने चिलियल के बृत्तों से, इमली, लोध, विदंग, खिरनी, लसोड़ा, काल (रक्तचित्रक नामक एक वृत्त), जम्बीर, श्वेतवृत्त वरुण (वरना नामक एक यृत् विरोप), भिलावा, इन्द्रजव, वल्गुज (सोमराजी नाम से प्रसिद्ध); सिन्दुवार ( सम्हालू ), मन को हरनेवाले केसर तथा नागरेसर के वृत्तों से, करांदा, कसोंदी, मिर्च तथा हुरहुर के पीदों से, स्द्रात्त के घृत्त, श्रंगूर की लतात्रों, सप्तच्छद वृत्त एवं पुत्रजीवक नामक वृत्तों के समहों से वह सारा वन्य मान्त व्याप्त हो रहा था। कहीं पर कंकोलक (शीतलचीनी), लवंग, दालचीनी तथा पारिजात के वृत्तों से, तथा कहीं पर किनारे पर उमी हुई फ्पिली (पीपर) तथा नागवल्ली नामक लताओं के कुंजों से वह सुरोभित था। कहीं काली मिर्च, नवमिक्ता तथा श्रंगूर की लताओं से मानों मगडप बना हुश्रा था तो कहीं पर फलों से छुगोमित त्रपुपी (एक प्रकार की नीत फ़्लों वाली लता) की लताएँ, कहीं पर कुप्मागडों (कुम्हड़ों) की श्रीर कहीं पर कह् की स्तताएँ, कहीं पर ककड़ी श्रीर पटील (परनर) तथा फर्कोटकी (कॉकोड़ नामक एक सता) की सताएँ, कहीं पर बैगन तथा भटकटैया के पल, कहीं पर श्रनेक प्रकार की मूली तथा कॉंटेवार वृत्त शोभायमान थे । ्रचीतकमल, विदारी, रुरूट, स्वारुकपटक, भागडीर, विदृसार, राजजम्बुक, बालुक, सुवर्चला तथा सभी प्रकार के सरसों के पौदे भी थे। काकोली, चीर काकोली, छत्रा, श्रातिच्छत्रा (तालमसाना), कासमदी, कन्दल, काएडक, द्वीर तथा काल नामक शाकों से तथा सेम की लतायों एवं अनेक प्रकार के अल के पौदों से सारा प्रदेश शोभित हो रहा था। हे राजन् ! श्रानेक प्रकार की चित्र-विचित्र, दीर्थायु यरा तथा बल देनेवाली, बुढ़ापे एवं मृत्यु को नष्ट करनेवाली, ज्रुषा तथा भय को दूर करनेवाली, सौभाग्यदायिनी श्रौपिपयाँ तथा श्रनेक ू-प्रकार की कँटीली बाँसों की टहिनयाँ, कटे हुए बाँसों के टूँठ, जो बायु के प्रवेश से शब्द करने लगते थे, वहाँ थे। वहाँ पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल प्रकाशमान् काँस के फूलों से तथा रामशर, सरपत कुश तथा मनोहर ईख के गुल्मों से तथा श्रनेक प्रकार के दुर्जम मनोहर कपास श्रीर मालती के वृत्तों ब लताश्रों से सारी वनमृपि सुरोभित ही रही थी। मन को हरनेवाले केलों की पंक्तियाँ वहाँ सुरोभित थीं। मरकत मिया के समान घासों से हरी-भरी सारी बनमृति सुशोभित हो रही थी । कहीं कहीं पर केसर तथा इरा के मनोहर पुष्पों से प्रथ्वी अलंकृत थी। कहीं पर तगर, अतिविष (विष को शान्त करनेवाली एक लता), जटामाँसी तथा गूगुल के अनेक रंग-विरंगे तथा राजतरु (कनैर) श्रीर मूमि पर फैले हुए जम्बीर के पुष्प, जो मन को हरनेवाले थे श्रीर जिन पर सुगो विचर रहे थे, सुगोभित थे। श्रनेक प्रकार के श्रदरक, श्रजमोदा, कुवेरक (तून नामक वृत्त विशेप), श्रीर चिरीजी के पीद भी वहाँ थे। रंग विरंगे, सुगंधिपूर्ण, कमल के वहाँ पुष्प स्तिले हुए थे। उनमें हुद्ध उदयकालीन सूर्य के समान, कुद्ध पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, द्वेह्य सुवर्ण के समान, कुछ अलसी के फूल के समान श्रीर कुछ सुगो के डेने के समान थे। वाँचा प्रकार के तथा अन्यान्य रंगों के स्थलपद्ग भी वहाँ सुरोभित हो रहें थे। देखनेवाले की दृष्टि को सुख देनेवाले चन्द्रमा के समान त्राकर्पक दुसुरों, ऋमि की ज्योति के समान आकार वाले मनोहर हाथियों के मुखीं में लगे हुए लाल एवं नीले कमलों की ग्रोमा तो देखती ही बनती थी । सफेद कमल, गुंजातक, कसेर, शृंगारक (जलकएउकी नामक जल में उगने वाली एक लता), कमल की नाल, चोंदी के समान श्वेत रंग के कमल तथा करट (इसुम्भ) से सारा बन प्रान्त शोमायुक्त हो रहा था । राजन् । जल में तथा स्थल में उगनेवाले विशेष प्रकार के पत्त, मूल तंथा पुष्पों से वह वनम्मि सुरोभित थी, सुनियों के खाने योग्य प्रानेक प्रकार के नीवार आदि पदार्थ भी वहाँ थे। वहाँ जाकर राजा ने पेसा कोई भी श्रन्त, राक, फल, मूल, कन्द्र तथा पुष्प श्रादि पदार्थ. जो नागलोक स्वर्गलोक मर्त्यलोक जल के किनारे वाले प्रान्त तथा जल में उत्पन्न होते हैं. नहीं पाया जो विद्यमान् न हो । वहाँ के पृत्तों में प्रत्येक ऋतुत्रों में सर्वग्न ऋत श्रीर फल प्राप्य थे । श्रापनी तपस्या के मभाव से मददेशाधिपति राजा पुरुतवा ने उस वन मान्त को देखा था । वहाँ पर उसने अनेक मकार के रंग-विरंगे पत्तियों को देखा । मयूर, रातपत्र (फठफोरवा), चटक (गीरैया नामक पत्ती विरोप), कोकिल, कादम्बक (हंस की एक जाति), हंस, जल कुवकुभ (को इहा नामक पत्ती), खंजरीट, कुरर, कालकृट (जलकीया नामक पत्ती विरोप), पित्तमों को मारनेवाले खट्यांग (उसी नाम का एक पत्ती) गोक्वेडक (हारिल), धार्तराष्ट्र (एक प्रकार के इस जिनके शरीर सफेद तथा चींच व चरण काले होते हैं), सुगो, वगले, पित्वर्गों पर भात करनेवाले चक्रवाक, कटुक (कर्कराध्यनि करनेवाले विशेष पत्ती), टिटिहिरी, भट, पुत्रविय, लोहपृष्ठ (सपेद चीरह, जिसे फंकभी फ़हते हैं), गोचर्म, गिरिवर्तक, पारायत (फ़ब्तर) कमल, सारिका (भैना) जीवजीवक , लवा. बर्तक (बटेर की एक जाति), वार्ताक (यह भी बटेरों की एक जाति है) रक्तवर्रम, प्रमदक, तामचूड़ (ऐसे मुर्गे जिनके शिर पर लाल चोटी रहती है) स्वर्णचूड़, (जिनके शिर पर मुवर्ग की भाँति पीले रंग की चोटी रहती है) सामान्य मुर्गे, कुलकुट, चातक, कलविंक (चटक, इसका नाम-अपर एक वार श्रा चुका है) <u>झुंसुमचूड़ (फेसर की भौति पीले रंग की चोटी वाला पद्दी) सुन्दर</u> मृंगराज, सीरपाद, मृलिंग (मृमि में रहनेवाला एक पत्ती), डिरिडम (हारिल पत्तियों की एक जाति), मंजुलीतक (एक प्रकार का चीरह जाति का पत्ती) दात्यृह (जलकीत्रा पत्ती), भारद्वाज (भरदृल नामक पत्ती) तथा चप नामक पत्तियों के सुखडों को सथा इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी श्रनेक प्रकार पित्रयों को राजा ने वहाँ देखा। इसी प्रकार श्रनेक प्रकार के जंगली जानवर, छोटे-छोटे मृग छीने, बड़े-बड़े मृग समूह, बाघ, सिंह, मेड़िया, श्रनेक प्रकार के गीदड़, रीज्ञ, चीता. बानर, लागुंली बानर, बायु के बेग के समान दौड़ने वाले खरगोरा, मार्जार, कादम्ब, बिडाल प्रादि जानवरों को देखा । चूहे, नेवले, साही, काव श्रादि जानवरों को भी देखा । श्रीर वृत्त के समान मनोहर लम्बी आकृति वाले, मतवाले हाथी, भैंसे, गवय, वेल, चमर और छमर जाति के मृग तथा श्वेत रंग के गर्धों के समूहों को देखा। वहाँ अनेक प्रकार के मेढ़े, भेड़ें, मृग, कुत्ते, काले रंग के श्रांत काले रंग के ' कराल, मृगमानुक, दादीवाले महासरम, कौंच, कारक, सम्भर, कराल, कृतमाल, कालपुच्छ, तोरण, उँट, गैंडे, सुग्रर, जंगली घोड़े, खच्चर, गघे, श्रादि सभी जीव जन्तु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी

<sup>ै</sup>शीवजीवक, एक प्रकार का पंची विस्ति देखने से विष शान्त हो जाता है।

श्रिविरुद्ध रहते हुए दिखाई पड़े । इस प्रकार इन वन्य पशुओं के एक दूसरे में वैररहित प्रेम भाव को देख कर राजा परम विस्मित हुन्या। वह पुष्यपद श्राश्रम प्राचीनकाल में महर्षि श्रत्रि का था, जिसे राजा ने देखा था। उन्हों के प्रसाद से वह इतना शोभासम्पत्न था श्रीर यही कारण था कि वे हिंसक जानवर श्रापस में एक दूसरे से विरोध नहीं करते थे । महर्षि ऋत्रि ने उस आश्रम के इन जीवों की शकृति में इस प्रकार का परि-वर्तन कर दिया था कि जिसके प्रभाव से मांस के खानेवाले जानवर भी दूध तथा फल का आहार करते थे । राजा ने वहाँ पर्वत के चरण प्रान्त में नीचे की श्रीर श्रपना निवासस्थान बनाया । हे राजन 1 वहाँ कहीं भैंसे श्रीर कहीं पर वकरियाँ श्रमृत के समान स्वादुयुक्त दूध बहाया करती थीं । वहाँ की सभी शिलाएँ भीतर से श्रीर बाहर से दूध श्रीर दही से परिपूर्ण थीं । समस्त पृथ्वी के श्रिधिपति राजा पुरुरवा को यह देखकर परम प्रसन्नता हुई। वहाँ के तालाव परम मनोहर थे ग्रीर नदियाँ ग्रतीव निर्मल जल से पूर्ण वह रही थीं । नालियाँ कहीं गरम जल से श्रीर कहीं ठंढे जल से भरी हुई थीं। उस सुन्दर पर्वत की कन्दरायें तो पग-पग पर सेवन करने योग्य थीं । उस त्राश्रम के चारों श्रोर पांच योजन के घेरे में कभी वरफ नहीं गिरता था न वहाँ पर सुन्दर पर्वत के नीचे के भाग में तराई का कोई जनपद था। श्रर्थात् वह जनहीन प्रान्त था। है राजन् । उस पर्वतराज की पीले रंग की एक चोटी वहाँ पर श्रवस्थित है, जिस पर बादलों के समृह एकन्न होकर सर्वदा वरफ की वर्षा किया करते हैं, वहीं पर एक दूसरी पर्वत श्रेणी भी है, जिस पर जल वरसानेवाले काले बादलों के समृह उस श्रेष्ठ शिखर पर बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ नित्य वर्षा किया करते हैं । जहाँ पर वह मन को हर लेने वाला आश्रम अंबस्थित है, वहाँ की पृथ्वी मनुष्य की सभी श्रमिलापाओं को पूर्री करने वाली है, प्रमुख देवताओं के उपयोग में श्राने के कारण वहाँ के पृत्तों के फल भी नित्य सफलता को ्पाध कराते हैं । सर्वदा गूँजने वाले अमरो के समूहों तथा श्रप्सरात्र्यों द्वारा सैवित परम पवित्र वह श्राश्रम ्र पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने में बज्ज की माँति शोभित हो रहा था । हे राजन् ! खेलने वाले बन्दरी ने वहाँ के वरफ के समूहों को इधर-उधर से तोड़ फोड़कर चन्द्रविन्न की भाँति. शोमायुत कर दिया थां। चारों श्रोर से वह त्याश्रम सर्वदा वरफ से विरी हुई गुफाश्रों एवं पथरीले मार्गों से विरा हुआ था, इस कारण उसमें सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। पूर्वजन्म की तपस्या के फल से महाराज पुरूरवा ने उसी पुराय आश्रम को देवाधिदेव भगवान, की कृता से प्राप्त किया । इस प्रकार मद्र देश के राजा पुरूरवा ने थकावट को दूर करनेवाले, मनको हर लेनेवाले. मन को मुख्य करने वाले सैकड़ों प्रकार के पुष्पों से भ्यालंकृत, स्वयं महर्षि श्रत्रि द्वारा श्रति सुन्दर निर्मित, परम कल्याएकारी उस पुनीत एवं सुन्दर श्राश्रम को देखा । ॥१-७७॥

श्री मात्स्य महापुराण में भुवनकोशपसग में श्राश्रमवर्णन नामक एक सौ श्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१ १ 🗐

#### एक सौ उन्नीसवाँ ऋध्याय-

सत ने कहा - उस श्राश्रम में दो हिमाच्छादित महान् पर्वत शिखर थे, उन दोनों के मध्य भाग में श्रवस्थित श्रति ऊँचा एक तीसरा पर्वत शिखर भी था, जो सर्वदा बादलों के समूहों से रहित एवं विस्तृत शिलाओं के समूहों से ब्याप्त था । उसके नीचे के प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जहाँ घने बुद्धों के समूह थे, मालती की लताओं से घिरा हुआ, देखने में घतीय सुन्दर एक विवर (छिद्र) प्रदेश था। महाराज ने देखते ही श्रति कुतूहल वरा उसमें प्रवेश किया । श्रन्थकार से बिरे हुए श्रतिशय संकीर्ण उस बिद की चार सौ हांच की दूरी समाप्त कर आगे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित बहुत बिस्तृत तथा श्रति गहरे एक सरीवर पर राजा पहुँचे । वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश था श्रीर न चन्द्रमा ही विराजमान् थे । किन्तु तिस पर भी रात-दिन - दोनों में वहाँ दिन की भाँति प्रकाश हो रहा था । वह सरोवर एक कोस से भी श्रिधिक मूमि माग पर फैला हुआ था । उस के चारों श्रोर पर्यंत से मिली हुई परम स्वच्छ श्रीर परिष्कृत एक वेदी थी, जहाँ पर खुवर्र्ण चांदी एवं मूंगे के समान रंग वाले यृद्ध शोभायमान थे। उन वृद्धों के पुष्प श्रपनी ही चमक से प्रकाशमान मिएं एवं मोतियों की भाँति चमक रहे थे। उस मनोहर सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे। है पाधिव ! उनके दल पद्मराग, केशर, हीरा एवं पत्ते मरकत, नील, एव वैदूर्य मिण के तथा उन का बीज कोप पीले रंग के सुवर्ण का था। उस तालाव के मध्य में जो मृमि भाग था वह कैवल वज़ से ही व्याप्त नहीं था प्रत्युत अनेक प्रकार के रत्नों से जटित भी था । जल में टरपन्न होने वाली शंख, कीड़ी तथा सुतहीं की सीपों से वह भरा हुआ था 1हे राजन् ! वह बड़े भयानक मकरों तथा मत्स्यों के रहने का स्थान भी था । उसमें सहस्रों मरकत मणि तथा हीरों के टुकड़े पड़े हुए थे । पद्मराग (लाल मणि) इन्द्रनील (पन्ना) महानील (एक मिए) पुष्पराग (पुखराज) तथा कर्कोटक नामंक मिएयों के दुकड़े भी पड़े थे। तुरवक तथा शेष नामक मिणियों के खरड भी उसमें जहाँ-तहाँ पड़े थे। इसी प्रकार राजावर्त, मुरुव, रुचिरान्त, सूर्यकान्त चन्द्रकान्त, नीलम, वर्णान्तिम, ज्योतीरस, रम्य, तथा स्यमन्त नामक मिएयों के खरड भी शोभित हो रहे थे। राजन् । सुरमणि, सर्पमणि, वलन्तमणि, स्फटिक मणि की चट्टार्ने, गोमेद, पिचक, धूलीमरकत, वैदूर्य, सीगन्धिक, मुख्य वज्र राजमिंग, ब्रह्ममींग, तथा ताराच्यों के समान कान्तियुक्त मीतियों के समूह भी उस सरोवर में विखरे पेड़े हुए थे । उसका सुन्दर जल कुछ गर्म रहता था, जिससे स्नान करने पर शीत दूर हो जाता था । हे राजन् ! उस सुन्दर सरोवर के मध्य भाग में एक वैदूर्य मिण की चट्टान थी, जो दो सी घनुप विस्तृत थी । महर्षि श्रत्रि ने श्रपनो तपस्या के प्रमाव से उसे निर्मित किया था, वह चारों श्रोर से चौकोनी तथा श्रिति सुन्दर वनी हुई थी । हे राजेन्द्र ! पूर्वकथित विलद्वार की मोंति उस मनोहर द्वीप में उस प्रदेश के सारे स्थान सुवर्णनिर्मित थे । हें राजन् ! उस चटान पर अवस्थित अति रमणीय वह पुष्करिणी (पोलरी) थी. वो कमलों से सुरोभित एव निर्मल सुरीतल जल से परिपूर्य थी । हे राजन् ! चारों श्रीर से चीकोर वह परम सुन्दर, मन को हरने वाली पुष्करिए। निर्मल श्राकार के समान शोमा पा रही थी। उसका वह

सुरीतल जल सुस्वादु, पचने में हल्का एवं सुगन्धि से पूर्ण था। वह गले को जिस प्रकार कप्ट नहीं पहुँचाता था, उसी मकार कुन्ति प्रदेश में जाकर पिपासा को भी शान्त करता था, पूर्ण वृक्षि पहुँचाता आ । उसके पान करने से गरीर को बड़ा सुख मिलता था । उस पुष्करिगी के मध्य भाग में महर्षि श्रत्रि ने श्रुपनी तपस्या से एफ सुन्दर महल तैयार किया था । उसके भीतर जाने के लिए सुवर्ग की सीड़ियाँ बनी हुई थी, और अनेक प्रकार के रहों से वह सुन्दर पासाद श्रति मनोहर लगता था। वह फल्याग्यकारी प्रासाद चौंदी.का बना हुआ था श्रीर चन्द्रमा की किरगों के समान उज्ज्वल श्रीर मेनोहर था। निर्मल बिद्रम तथा सुन्दर वैदूर्य मणि जटित सीदियाँ उसमें बनी हुई थीं । उसके बड़े-बड़े खम्मे इन्द्रनील ( नीलम मणि ) के बने थे। उसकी नीचे की फर्रा पर मरकत मिएयां जड़ी हुई थी। रहीं की किरणों के समूहों से श्रतिराय चमकने वाला वह सुन्दरं शासाद वेखने में अति मनोहर लगता था । उस शासाद में देवाधिदेव जनाईन भगवान् ( विन्तु की मूर्ति ) सभी प्रकार के त्रामुक्तां से त्रालंद्वत सर्वों के फर्तां के ऊपर शयन कर रहे थे । देवाधिदेव सुदर्शनचक्रधारी मगवान का एक चरण घुटने से सिकुड़ा हुआ था । हे निप्पाप ! शेप के फए। पर रायन करनेवाले मगवान् विप्ताु का दूसरा चरण सर्पराज रोपनाग के ऊपर फैला हुआ था श्रीर लक्ष्मी की गोद में शोभित थाँ। शेपनाग के फरा पर रखा हुआ देवाधिदेव भगवान् का एक हाथ केयूर (वाज्) तथा विजायठ से सुशोभित या ग्रीर हथेली का पृष्ठभाग शिरोमाग पर रखा हुग्रा था । दूसरा हाथ फैला हुग्रा या । तीसरा हाथ सिन्दुई हुए पुरने के मिरावन्य से सुरोभित, कुछ सिकुड़ा हुआ तथा नाभि के पास पीले हुए हाथ पर श्रवस्थित था । चौथे हाथ को सुनी । चौथे हाथ में भगवान् सन्तान (कवपदुष ) का पुष्प लिए हुए थे श्रीर उसे नासिका प्रदेश के समीप तक ले गये थे । उस समय कमल के समान सुन्दर लक्ष्मी के हार्थों से भगवान के चरण दवाये जा रहे थे। इस प्रकार कल्पद्रुम की भाला तथा मुकुट से विमूपित, सुन्दर मिण्यों के हार तथा केयूर से अलंकृत, मनोहर अंगुठी तथा बाजूबंद से सुरोभित, रोपनाम के फर्ण पर अवस्थित रहों की किरणों से सुप्रकारित, महर्षि श्रत्रि द्वारा प्रतिष्टित भगवान् को, जिनकी लीला श्रपरम्पार है, सिद्ध गए। जिनकी पूजा किया करते थे, कल्पटुम के पुष्पों से जो विधिवत् पूजित थे, दिव्य चन्दन से जिनके शरीर में लेप किया गया था, दिन्य ध्र्म द्वारा जिनकी ध्र्म (सुगन्धि) पूजा हुई थी, सर्वदा रसीले, सुन्दर एवं मनोहर फलों का सिद्धगण जिन्हें उपहार मेंट करते थे, जिनके शिरोमाग पर कमल के पुष्प सुशोमित थे, जिनका पार्रव प्रदेश श्राति उत्तम था-ऐसे भगवान् विष्णु को सामने देखकर राजा ने प्रणाम किया श्रीर शास्त्रीय विधि के अनुकूल शिर श्रीर घुटने को पृथ्वी पर टेककर एक सहस्र नामों का कीर्तन कर उन मधुसूद्व भगवान की स्तुति की । फिर उठकर वारम्बार प्रदिक्तिगा की श्रीर तदनंतर उस आश्रम को श्रातीय मनोहर देख वहीं पर निवास करने का विचार किया । उस विवर प्रदेश के वाहर एक मनोहर गुफा का सहारा लेकर वे मथुसूदन की पूजा करते हुए तपस्या करने लगे । इस प्रकार राजा नित्य तीन वार स्नान कर श्रमि की पूजा में लीन रहे, श्रनेक प्रकार के सुननोहर, पुज्य, मूल, फल तथा गोरस श्रादि पूजा की सामग्रियों से भगवान मधुसूदन की पूजा करते थे। इस प्रकार नर्पति सभी प्रकार के आहारों का परित्याग कर

भगवान् की उस वावती का जल पीकर व्यपने प्रायों की रक्षा करते थे। विना कुछ विद्याए ही गुफा की मूमि पर रायन करते हुए व्याहार किया को छोड़कर केवल जल द्वारा व्यपना समय काटते थे। इस प्रकार इतने कष्टों पर भी उन्हें कभी थकायट नहीं लगती थी प्रत्युत उनका रारीर व्यव्युत तेजीमय होता गया। इस प्रकार उस राजा पुरूरवा ने सर्वदा देवाथिदेव भगवान् विन्णु की पूजा में तर्पर रह, टु:खों को कुछ भी न समझते हुए स्वर्ग के समान परम मनोहर उस व्याव्य में कुछ काल तक निवास किया। ॥१ — १५॥

श्री मात्स्य महापुराण के सुयनकोरा प्रसंग में श्रायतन वर्णन नामक एक सी उन्नीसवाँ श्राप्याय समास ॥११६॥

## एकं सौ वीसवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा-इस प्रकार आहार रथ श्रद्दन श्रांदि सुखसाधनों से एक्द्रम बंचित राजा पुरूरवा उस परम रमणीय वन प्रदेश में गन्धर्वों के साथ व्यप्सशक्ष्रों की कामक्रीड़ा देखता था । प्रतिदिन वह राजा प्रचुर परिमाण में पुष्पों को तोड़-तोड़ उनकी भालाएँ वना भगवान् के न्थ्रागे निवेदित कर परचात् गन्धवों को दिया करता था। पुर्णों के तोड़ने में तरलीन, सुक्षपूर्वक क्रीडा करती हुई उन व्यप्तराध्यों की श्रानेक प्रकार की काम चेट्याओं को राजा ने देखकर भी नहीं देखा (उदासीनता से देखा)। पुष्प तोड़ते समय लताओं के गुरुमों में चारों श्रोर से विशी हुई, सिलयों द्वारा छोड़ दी गई, किसी श्राप्तरा को उसके कान्त ने त्राकर उस लता-जाल के बन्धनों से छुड़ाया। कमल के समान सुगन्धि से पूर्वी गरीरवाली किसी श्राप्सरा के श्वासीच्छ्यास से गंघलीभी मधुर्पों ने श्राकर उसके मुँह को छैंक लिया था, जिसे उसके कान्त ने श्राकर छुड़ाया । कोई सुन्दरी श्राँख में मकरन्द पड़ जाने से श्रापने नियतम के रवास की वायु से रजरहित नेत्रोंवाली बनायी गई व्यर्थात् वियतम ने फूँककर व्याँलों से घूल निकाली। पुष्पों को तोड़कर किसी सुन्दरी ने श्रपने पियतम को सींप दिया था, श्रीर श्रव पियतम के द्वारा गुथे गये पुष्पों की माला पहनकर वह स्वयं सुरोभित हो रही थी । काम को बढ़ानेवाली कोई सुन्दरी इसलिए अपने को इतक्रस्य मान रही थी कि वह अपने शियतम के हायों से तोड़े हुए पुप्पों की उन्हीं के हाथों से बनाई हुई माला को पहने हुई थी। 'इस घने लतायुंज में एक लता बहुत ही फूली हुई है' श्रार्थात् इस लता-कुंज में श्राकर पुष्प चयन करो--इस भकार कहते हुए रति के इच्छुक पति द्वारा कोई सुन्दरी एकांत में लाई ( पहुँचाई ) गई थी । पति द्वारा नवाकर नीचे की गई लता की डाली से पुप्पों को तोड़नेवाली कोई सुन्दरी श्रपने को सभी सिलयों से सभी गुर्णों में श्रिषिक समम्त रही थी। कमलिनी के पुष्पों द्वारा, गन्धवों के साथ कीडा करनेवाली देवांगनार्थों में से कुछ सुन्दरी राजा पुरूरवा को देख रही थीं । सुन्दर मुसकराने , बाली कोई श्राप्सरा जल से श्रापने प्रियतम को मार रही थी, श्रीर कोई पति से जल द्वारा मारी जाने के कारण श्रति प्रसन्न हो रही थी। पियतम के जल ताहन से लिल होकर कोई सुन्दरी पति के उत्पर जल

फैंक रही थी श्रोर इस परिश्रम के कारण श्वास किया की शीवता से उसके स्तन नाच रहे थे । प्रियतम के जलताडन तथा केरों के सीचने से कोई सुन्दरी बन्धन के छूट जाने के कारण सुल पर खिटकी हुई केराराशि से इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो मधुपों ने कमल को छेक लिया हो। त्रपने नेत्रों के समान कमलिनी के समूहों में क्षिप जाने के कारण कोई सुन्दरी पति के श्राति प्रसन्ततापूर्वक खोजने के उपरान्त बहुत देर बाद मिली । 'बहुत स्नान कर चुकी', इस प्रकार कहती हुई कोई सुन्दरी शीत लग जाने का बहाना बनाती हुई, भिमतम का मनचाहा श्रालिंगन बहुत देर तक करती रही । सुन्दर हँसनेवाली कोई सन्दरी जल से भीगे हुए सूक्ष्म वल को, जो विल्कुल श्रंगों में चिपक गया था, पारण कर श्रपने शियतम को काम के वश में कर रही थी। कोई सुन्दरी जल में कएठ की माला के सूत्र को पकड़कर पित द्वारा सींची जा रही थी, और उस माला के सूत्र के टूट जाने पर जब पति गिर पड़ा तो वह बहुत देर तक हैंसती रही। कोई सुन्दरी सली द्वारा घुटने के पास नलचत कर देने पर कुछ भुक्त गई थी श्रीर कोई मयभीत-सी हो बहुत देर तक अपने प्रियतम की गोद में खड़ी रहने के बाद अन्यत्र चली गयी थी। कोई अप्सरा सूर्य की धीर पीठ कर श्रपने केरों से जल निचोड़ रही थी श्रीर चट्टान पर वैठे श्रपने भियतम से कामातुर दिए द्वारा देखी जा रही थी। इस प्रकार टूटी हुई मालाग्रों से व्याप्त, नहाकर ढवेल किया हुत्या, स्तर्नों में लगे हुए कुकुम के रंग से रँगा हुआ उस तालाब का जल उपभुक्त नायिका की माँति रोभित हो रहा था। तदुपरान्त विधिवत् स्तान कर गन्थवों श्रीर श्रप्यराश्रों के समूहों से पूजा किए जाते हुए देवाधिदेव भगवान् जनार्दन को राजा ने देखा। इसी प्रकार दूसरे किसी स्थान पर लता गृहों में धेठकर प्रियतम में चित्त लगाकर श्रपने श्रंगों को श्रामुपर्णादि से सजाती हुई सुन्दिरयों को राजा ने देखा । नोई सुन्दरी हाथ मैं-दर्भेण लेकर स्वरूप देख रही थी, इसी श्रवसर पर दूती के मुख से त्रियतम के शुलाने का सन्देर सुनकर वह व्यव्र होगई और अधिक शोभित होने लगी । कोई वृती के संदेश से उतावलेपन में आकर कामांतुर हो श्रामूपर्णों को विपरीत स्थानों में सजाकर भी न जान सकी कि मैंने श्रामुपर्णों को उल्टा पहन लिया है। बायु द्वारा गिराये गये अत्यन्त सुगन्धित पुत्यों से अलंकृत हरे भरे वन्य प्रान्त में मद्यपान करती हुई फिसी सुन्दरी को राजा,ने देखा । कोई सुन्दरी श्रपने हाथों से प्रियतम को श्रासव पान करा रही थी श्रीर कोई वरांगना प्रियतम के हाथों से समर्पित स्त्रासय का पान कर रही थी। कोई सुन्दरी श्रपने चंचल नेत्रों के समान सुन्दर दो कपलों के समेत जल को स्वय पी गई श्रीर फिर श्रपने त्रियतम से पूछने लगी कि 'श्ररे!वे मेरे दोनों कमल कहाँ चले गये ?' 'तुन्हें निदित नहीं, उन्हें तो तुम पी गई' इस प्रकार की बात प्रियतम ने **उससे कही । वैसा जानकर (मैं कमलों को भी पी गई )** सुग्धा होने के कारण वह सुन्दरी बहुत ही लजा गई । सुन्दर भौहोंवाली कोई सुन्दरी वियतम के पीने से बचे हुए, कामोत्तेजक उस विशेष रस (श्रासव) को पति के हार्थों से ऋपित करने पर स्वय पी रही थी । ॥१-३०॥

तत्परचात् उन श्रप्यराञ्चों की मधुराला में राजा पुरूरवा ने सितार की सुमधुर प्विन से विमिश्रित श्रमेक प्रकार के गीतों को सुना । हे राजन् । वे श्रप्यराएँ सर्वदा सायंकाल के समय श्रमेक प्रकार की याद्य सामित्रियों समेत देवाधिदेव मगवान् जनार्दन के सम्मुख नृत्य किया करती थीं। एक पहर रात बीत जाने पर गुफा के द्वार से निकल वे श्रपने प्रियतमों के साथ उस सुन्दर धनायी हुई गुफा में, जो श्रानेक प्रकार की लताओं से गुफ, अनेक प्रकार की ग्रुगंधियों से सुगंधित, पुष्पों की राशियों से सुगोधित एवं श्रानेक प्रकार की विचित्र श्राय्याओं से खलंकृत थी, निवास करती थीं। है महाराज ! इस प्रकार उस पर्वत प्रदेश पर श्राप्तसाओं की केलि देखते हुए (राजा पुरूरवा) मगवान केराव में चित्त लगाकर-तपस्या करते रहे। एक वार राजा के पास जाकर गन्धर्य श्रीर श्राप्तरा के समान इस श्रानुपम, हम लोगों के इस सुन्दर प्रदेश में श्रापये हैं, श्रव हम लोग श्रापके मनोवांक्षित वरदानों को देंगे, यदि श्राप चाहें तो उन्हें स्वीकार कर श्रपने घर चले जाये श्रायवा यहीं वने रहें, जैसी इच्छा हो।।।३४-३ ७।।

राजा ने कहा- 'त्रमित तेजस्वी श्राप लोगों का दर्शन कंभी निष्फल नहीं होता। श्रतः भगवान मञ्चलदन जिस प्रकार हमारे उपर प्रसन्न हों, वैसा वरदान हमें आज ही देने की कृपा करें।' राजा की वार्ते सुनकर उन लोगों ने कहा कि 'ऐसा ही होगा ।' तदुपरान्त रांजा पुरूरवा ने वहाँ पर भगवान् विन्धु की पुजा करते हुए एक मास तक निवास किया । श्रीर श्रपने व्यवहारों के कारण वह सर्वदा गम्धर्व एवं श्राप्सराओं का प्रेमपात्र बना रहा । राजा के धैर्ययुक्त इस तपःकर्म से वे लोग सर्वदा सन्तुष्ट रहे । महीने के बीच में ही राजा ने सहस्रों रहों से सुशोमित उस विचित्र श्राश्रम में श्रेवेश किया । श्रीर एक महीने तक केवल जल का प्राहार करते हुए वहाँ तब तक निवास करता रहा जब तक फाल्युन मास की शुक्र पन्न की ्रश्चन्तम तिथि नहीं हो गयी । तदनुसार फाल्गुन महीने के शुक्त पद्म की श्रन्तिम तिथि को राजा पुरूरवा ने स्वा में देवाषिदेव उन्हीं भगवान् विष्णु के कल्याणमय इन वाक्यों को सुना । हि राजन् ! श्राज की रांत बीत जाने पर तुम महर्षि अत्रि से मिलोगे, स्रोर उनका साद्यातकार कर अपना मनोरथ पूर्ण करोगे । स्वप्न देखने के उपरान्त देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी राजिंप पुरूरवा ने प्रातःकाल उठकर इन्द्रियों को वरा में रख विधिपूर्वक स्तान किया, श्रीर इच्छानुकूल मेगवान् जनार्दन की पूजा की । तत्पंरचात् उसे तपोनिधि महर्षि श्रित्रि का सान्नात् दर्शन मिला, जिससे वह कृतकृत्य हो गया । इस प्रकार सान्नात् होने पर धर्म-परायण राजा ने महर्षि से स्वप्न में देवाधिदेव भगवान विष्णु से होनेवाली जातों की चर्चा की । राजा द्वारा महर्षि अति ने देववाक्य सुनने के उपरान्त कहा-- 'पृथ्वीरत्तक ! ईस विषय में तुम्हें अपने मन में किसी श्रन्य विचार को स्थान देने की त्रावरयकता नहीं, त्रार्थात् सय कुछ सत्य-होगा । इस प्रकार देवाधिदेव भगवान् जनार्दन की प्रसन्नता प्राप्त कर राजा पुरूरवा ने देवपूजा की श्रीर हवन किया श्रीर इस प्रकार उसने श्रपने सभी मनोरथों को भगवान् छेराव के बरदान से प्राप्त किया । ॥३८-४८॥ <sup>-</sup>

थी मात्स्य महापुराग् में भुवनकोग प्रसंग में पैलाश्रम वर्णन नामकं एक सी बीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२०॥

### एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय

सत ने कहा-- उसी त्राक्षम से उत्तर दिशा की त्रीर हिमालय के मध्य पृष्ठ भाग पर व्यव-स्थित, श्रनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, कल्पट्टम की पंक्तियों से सुराोभित पर्वत शिखरों से संयुक्त, भगवान् शंकर द्वारा सुसेवित फेलास नामक पर्वत है। उस फेलास नामक पर्वत पर श्रीमान् कुनेर गुहुयकों के साथ ्र निवास करते हैं । श्रतकापुरी के श्रिधिपति राजा कुबेर श्रप्सराश्रों के साथ वहाँ श्रानन्द करते हैं । वहीं फैलास के चरण प्रान्त से उत्पन्न शीतल एवं कल्याण मय जल से परिपूर्ण मन्दोदक नामक एक तालाव है, जिसका जल दही के समान शुष्र है । उसी सरोवर से दिव्य तेजोमवी कल्याणकारिणी मन्दाकिनी नामक नदी निकली हुई है। उस नदी के किनारे नन्दन नामक एक दिव्य महावन है। उस कैलास पर्वत की पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की श्रीर सब प्रकार की धातुश्रों से विमंडित, श्रनेक प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धितं, दिव्य सुयेल नामक पर्वत तक फेला हुन्या, रत्न की तरह चमकनेवाला, चन्द्रपम नामक गिरि है । उसके समीप ही श्रच्छोद नामक एक दिव्य सरोवर है। उस सरोवर से कल्याणुदायिनी श्रच्छोदा नामक एक नदी निकली हुई है। उस श्रयच्होदा नदी के किनारे पर दिव्य चैत्रस्य नामक महावन है। उसी के समीपस्थ पर्वत पर त्रपने अनुचरों के साथ मिएाभद्र नामक क्रूरकर्मा यत्त सेनापित चारो श्रोर से गुडकों द्वारा रिवत होकर निवास करता है। वह पुरयसलिला मन्दाकिनी तथा कल्याणदायिनी श्रच्छोदा नामक नदियाँ पृथ्वी मएडल के मध्यभाग से बहती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट होती है। कैलास पर्वत की दिलए श्रीर पूर्व दिशा की स्रोर कल्यासकारी सभी प्रकार की स्रोपिधवों से पूर्स, मैनशिल नामक धातु से युक्त ,-सुवेल नामक गिरि तक फैला हुन्या, सुवर्ण शिखरों से विमंडित, सूर्य के समान चमकनेवाला हेमशृंग श्रथवा लोहित नामक एक महान् पर्वत है। उसके पाद प्रदेश के समीप लोहित नामक महान् सरोवर श्रवस्थित है, उसीसे लौहित्य<sup>े</sup> नामक महानद निकला हुआ है। उस महानद के किनारे पर विशोर्क नामक देवताओं का एक जंगल है। उसी पर्वत पर मिण्धिर नामक जितेन्द्रिय यद्य परम धार्मिक एवं सीम्य गुछकों से रिचत होकर निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम श्रौर उत्तर दिशा की श्रोर क्कुयान नामक श्रौपधियों से युक्त पर्वत है। उस ककुद्यान पर्वत पर भगवान रुद्र के ककुद्यी (वृप नन्दिकेश्वर) की उत्पत्ति हुई है। त्रिककृत पर्यत के सम्मुख त्रैककुद नामक कज्जल के समान काला शैल विराजमान है। वहीं पर सब प्रकार की घातुत्र्यों से युक्त, विस्तृत एवं विशाल वैद्युत नामक पर्वत भी है । उसके चरण प्रान्त में सिद्धों से सेवित एक मानस नामक दिव्य एवं महान् ससेवर है, उसी सरोवर से लोक को पावन करनेवाली पुरयसलिला सरयू नदी निकलती है, जिसके किनारे पर विख्यात वैभाज नामक दिव्य वन । है और वहीं पर प्रहेति का पुत्र, कुबेर का सेवक ब्रह्मधाता नामक व्यनन्त पौरुपरााली राक्तस निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम

<sup>ै</sup> एक देवयोनि e जी कुवेर के कीप की रखवाली किया करते हैं। <sup>२</sup> महापुत्र !

दिसा में सारी श्रीपिथों से पूर्ण दिव्य वरुण नामक पर्वतराज है, जो सुवर्ण से सुरोमित है। वह रोमासाली पर्वत भगवान रांकर का श्रतिशिव, सुवर्ग के समान चनकने वाला श्रीर श्रनेक सुवर्गामय दिव्य शिलाशों के समूहों से समृद्ध है। अपने सेकड़ों सुवर्ग के समान चमकनेवाले शिखरों से वह आकाराको छूता हुआ सा है। श्रंगवान नामक महान् दित्र्य पर्वत दुर्गम तथा सुसमृद्ध है। उसी पर्वत पर घृष्ठलोहित । मगवान् राकर निवास करते हैं। उसी पर्वत के चरणमान्त में शैलोद नामक एक सरीवर है और उसी से पुंत्यसतिला शैलोदका नामक नदी निक-लती है। जिसका अन्य नाम चलुसी भी है। वह नदी उन दोनों पर्वतों के मध्यमाग में बहुती हुई पश्चिमके समुद्र: में जाफर गिरती है। कैलास पर्वत की उत्तर दिशा की श्रीर श्रति शुभकारी सर्वी पथ नामक गिरि है, जी हरिताल से युक्त गीर पर्वत तक फैला हुद्या है । यह दिव्य श्रीपिध्यों से पूर्ण महान पर्वत सुवर्ण की चोटियों से युक्त है 1 उस पर्वत के चरणप्रान्त में महान् दिन्य मनोहर एवं सुवर्ण के समान बालू से युक्त विन्दुसर नामक महान् सरोवर है, जहाँ पर "मंगा के परम पुनीत जल से सिक्त हड्डीवाले होकर मेरे पूर्वज स्वर्ग को चले जायँ", ऐसी ्र मायना से माबित होकर गंगा जी के लिये राजा भगीरथ ने ध्वनेक वर्षी तक निवास किया था। उसी स्थान पर त्रिपथगामिनी गंगा जी सर्वेत्रथम प्रतिष्ठित हुई थीं । तदुपरान्त सोम के पाद से निकलकर वे सात भागों में विमक्त हुई थीं। उसी विन्दुसरीवर के तट पर मिण्यों से सुरामित यज्ञ के स्तम्भ, तथा सुवर्णजिटित सुन्दर विमान सुरोभित हैं। वहीं पर देवताओं के साथ यज्ञ कर देवराज इन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। वहाँ पर ेदिव्य द्यायापथ एवं नक्त्रों के मंडल विद्यमान हैं। वहीं से दिव्य तेजोमयी त्रिपथगामिनी गंगा रात्रि के समय विशेष कान्तियुर्त हो श्राकारा श्रीर स्वर्ग लोक को पवित्र करते हुए प्रध्यी लोक में श्राई हैं। संकर के मस्तक .पर गिरकर, उनकी थोग राक्ति द्वारा श्रवरुद्ध, कोष से मरी गंगा के जल के जो बृंद उस समय पृथ्वी पर गिरे थे, उनसे एक बहुसर नामक तालाय बन गया था । उसी तालाय का नाम बाद में चलकर विन्दुसर हो गया। उस अवसर पर शंकर से अवरोधित, कोच में भरी गंगा ने यह निरंचय किया था कि 'अपने श्वाह के येग से मैरांकर को साथ ले पृथ्वी को फाइकर पाताल को चली जाऊँगी' पर रांकर उनकी इस करू चेष्टा तया अभिनाय को समम गये और उनके इस अभिमान को जानकर अतिकृद्ध हुए और अपने अंगों में ही उन्हें लिपा लैंने की बात वे भी सोचने लगे। पर टीक इसी समय केवल नहीं के जालों से युक्त, ज्ञुधा से ध्याकुल, जीएकाय राजा (मागीरथ) को त्यागे देख उन्होंने यह सोचा कि इसने तो छुक्ते पहले ही से गंगा के अवतरण में सहायता देने के लिए सन्तुष्ट किया था, इसी कार्य के लिए में इसे बरदान भी दे चुका हूँ, अतः क्रोघ की अपने वरा में किया। क्रिंपतमा ब्रह्म द्वारा कही गई बार्तों का विशेष घ्यान रखा, श्रीर श्रपने तेज से रोजी हुई गंगा को भगीरय की उत्र तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी के उपकारार्थ अपने शिरसे बाहर कर दिया । तदुपरान्त गंगा से सात प्रवाह प्रस्कुटित हुए । जिनमें से तीन पूर्व श्रीर तीन पश्चिम दिशा की श्रीर प्रवाहित हुए ।इस प्रकार त्रिपश्चा

१ — जो पुर के समान काले और लाल रंग के हो । सनवान रांकर का गला विषयान बरने से इत्य और केदा लाल रंग का है, चनः वे नोजकोहित शुक्रसोहित चारि नामों से प्रसिद्ध है।

गंगा के सात प्रवाह हुए। उसकी नलिनी, हादिनी खीर पावनी नामक धाराएँ पूर्व दिशा की श्रोर तथा सीता, चुत और सिन्धु नामक धाराएँ परिचम दिशा की श्रोर प्रवाहित हुई । उन धाराओं में सातवीं धारा राजा भगीरथ के दाहिनी श्रोर पीधे-पीखे चली, इसीलिए उसका नाम मागीरथी हुआ । वह मागीरथी दक्तिण के समुद्र में भिली । ये सातों धारायें हिमवर्ष को सींचती हैं । श्रीर यही सातों कल्याणदायिनी नदियाँ विन्दु-सरोवर से निकली हुई हैं। ये प्रायः उन म्लेच्छों के देशों को सीचती हैं, जो पहाड़ियों से युक्त कुकुर, रीघ, मर्चर, ययन, खस, पुलिक, कुलत्थ, तथा श्रंगलोक्य प्रभृति प्रदेश कहे जाते हैं । यह हिमवान् पर्वत को दो भागों में विभक्तकर दिल्ला के समुद्र में मिलती है। चतु नामक नदी बीर मरु, कालिक, शुलिक, तुपार, वर्षर, पहुच, पारद, तथा शक प्रभृति देशों को सीचकर समुद्र में मिलती है। सिन्धु नामक धारा दरद, उर्जाव, गान्चार, श्रीरस, कुहु, शिवपौर, इन्द्रमरु, वसति, समतेज, सैन्यव, उर्वेस, वर्व, क्षपथ, भीमरीमक, शुनासुख श्रोर उर्दमरु श्रादि देशों में प्रवाहित होती है। गन्धर्व, किनर, यत्त, रात्त्स, विवाधर, उरग, कलाप शामवासी किन्पुरुष, किरात, पुलिन्द, कुरु, भारत, पांचाल, कौशिक, मत्स्य, मागध, श्रंग, प्रक्षोत्तर, बंग, ताम्रलिप्त नामक श्रावों के देशों को कल्यासकारिसी गंगा पवित्र करती है । श्रामे विन्ध्यगिरि से श्रवहद्ध होकर वह दक्तिगा समुद्र में शिवध होती है । उसी विन्दुसरोवर से पुण्यसलिला ह्वादिनी नामक धारा पूर्वामिमुख होकर निकलती है और वह सम्पूर्ण उपक निपाद नामक देशों को सीचती है। इसी प्रकार भीवर, ऋषिक. नीलमुख, केकर, अनेककर्ण, किरात, कालंजर, विकर्ण, कुशिक, स्वर्गभीमक आदि देशों में बहती हुई समुद में किनारे पर मिल जाती है। वहीं से निलनी नामक धारा भी पूर्व दिशा की स्त्रोर जाती है। यह धारा कुपथ, इन्द्रशुम्न सरोवर, खरपथ, तथा नेत्ररांकु पथ नामक देशों में बहती हुई उज्जानक तथा मरु देश के मध्यभाग से कुथप्रावरण नामक देश में जाती है श्रीर इन्द्र द्वीप के समीप जाकर चार समुद्र में प्रविष्ट होती है। वहीं से पारवती नामक घारा बेगपूर्वक पूर्व दिशा की श्रीर जाती है, वह तोमर, इंसमार्ग तथा समूहक श्चादि जनपदों को सींचती हुई पूर्व के देशों में बहती हुई अनेक स्थलों पर पर्वतों को फोड़कर कर्यापावरसा नामक देशों में और फिर व्यवसुख नामक देश में पहुँचती है। इसकी धारा मेरु पर्वत को सीचते हुए विद्यापरों के देशों में जाती है श्रीर वहाँ से शैमिमएडल नामक बहुत बड़े सरीवर में प्रविष्ट हो जाती है । इन उपर्युक्त भाराओं की सहायक अनेक सैकड़ों क्या हजारों छोटी-छोटी नदियाँ तथा भारायें हैं, जो इनमें त्राकर मिलती है। उन्हीं के जलसे इन्द्र वर्ण करता है। वशीकसारा नामक नदी के सुन्दर तट पर सुरिभ नामक वह वन प्रदेश है, जिसमें जितेन्द्रिय हिरएयशून नामक कुवेर का श्रानुचर, जो महान तेजस्वी, . सुविख्यात पराक्रमी तथा यज्ञ से विसुख है, निवास करता है एवं वहीं पर खगस्य गोत्रोत्पत्र ब्रह्मराज्ञस<sup>9</sup> ु विद्वानों का भी निवास स्थान है। उनकी संख्या चार है। ये कुवेर के अनुचर उन्हीं के आश्रय में रहनेवाले हैं । पर्वत पर निवास करने वालों की सिद्धियाँ इस प्रकार जाननी चाहिये । धर्म, श्रर्थ एवं

विदान होते हुए भी जो माद्यण बुरे कर्मी में लीन रहते हैं, वे मद्याराचल कहें गये हैं।

काम के अनुसार इन स्थानों पर द्विगुणित सिद्धि प्राप्त होती है । वहाँ हेमकूट नामक गिरि के पृष्ठ भाग पर सर्पों का एक सरोवर है, जिससे सरस्वती तथा ज्योतिज्मती नामक दो नदियाँ निकलती हैं, जो कमशः पूर्व श्रीर पहिचम के समुद्रों में जाकर मिलती हैं। निषय नामक उत्तम पूर्वत के प्रष्ट माग पर विप्रापद नामक एक सरोवर है. जो उसी पर्वत के अप्रमाग से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों सरोवर (नाग श्रीर विप्गुपद) गन्ववों के लिए श्रति श्रनुकूल हैं। सुमेरु पर्वत की पार्श्वमृति में चन्द्रपम नामक महान् सरोवर एवं जम्बू नामक पुष्पदायिनी नदी निकलती है, जिसमें निकलने वाले जाम्बूनद (सुवर्ण) का नाम सुप्रसिद्ध है । पयोद तथा पुगडरीकवान नामक दो व्यन्य सरोवर कमराः नीले श्लीर दवेत रंग के हैं । दोनों सरोवरों से दो श्रन्य सरोवर निकले हुए हैं । उनमें एक सरोवर से उत्तरमानस नामक एक सरोवर स्मरण किया जाता है, जिससे मृत्यां तथा मृगकान्ता नामक दी निदयाँ उत्पन्न होती हैं । कुरु भदेश में कमल तथा मछलियों से ब्यास वैजय नामक बारह सरोवर विख्यात हैं। ये वारहों सरोवर समुद्र के समान गहरे जल से युक्त हैं । इन सरोवरों से शान्ती,तथा मध्वी नामक दो नदियाँ निकलती हैं । किम्पुरुष श्रादि जो श्राठ वर्ष कहे . गये हैं उनमें इन्द्र वृष्टि नहीं करता । वहाँ की श्रेष्ठ नदियों में ही उद्गीपद (श्रश्न त्रादि) तथा जल प्रवाहित होते रहते हैं । यलाहक, ऋपम, चक्र तथा मैनाक नामक चार पर्वत हैं, जो प्रत्येक दिशाओं से चार समुद्र तक विस्तृत हैं। चन्द्रकान्त, द्रोण तथा सुमहान् नामक पर्वत उत्तर दिशा में उत्तर है समुद्र तक फैले हुए हैं। पश्चिम दिशा में चक, विधिक तथा नारद नामक पर्वत हैं, जो पश्चिम दिशा में फैले हुए समुद्र तक विस्तृत हैं । जीमूत, द्रावण, मैनाक तथा चन्द्र नामक महापर्वत दक्तिए दिशा में दक्तिए के सप्तद तक फैले हुए हैं । दक्तिणापय के समुद्र में चक श्रीर भैनाक नामक पवर्तों के मध्य भाग में संवर्तक नामक श्रानि का निवास है, जो जलों का पान करता है । समुद्र में निवास करनेवाला, उर्व ऋषि की सन्तान तथा व्यश्वा के मुख के समान मुखवाला वह श्रमि समुद्र के वल का पान करता है । प्राचीन काल में इन्द्र द्वारा सभी पर्वतों के पन्हों के काटे जाने के भय से उक्त चारों पर्वत चार समुद्र में भागकर द्विप गये थे। उन पर्वतों के द्विपे स्वरूप कृष्ण पत्त तथा हाक पद्म के चन्द्रमा के होने पर दिखाई देते हैं। भारतवर्ष के जो मेदोपमेद वतलाये वाते हैं वे सभी कहे जा चुके । वर्ष संबन्धी अन्यान्य वार्ते अन्यत्र कही जा चुकी हैं । इन वर्षों में एक वर्ष दूसरे वर्ष की श्रपेता गुणों में उत्तरीतर श्रधिक होता है । श्रारोग्य, श्रायुःप्रमाण, धर्म, श्रर्थ एवं काम-इन सबीं के ्रश्रनुसार प्राणी उन-उन वर्षों में विमाग कम से व्यवस्थित रहते हुए निवास काते हैं । उन वर्षों में श्रनेक प्रकार की जातियाँ समवेत रूप में नियास करती हैं। इस प्रकार यह विश्व समस्त बस्तुओं की धारण किये हुए पृथ्वी त्राथवा जगत् के नाम से त्रावस्थित है । ॥१-८२॥

श्रीमात्स्य महापुराण् में भुवनकोश प्रसंग में जम्बूढ़ीप वर्णन नामक 'एक सी इक्कीसवॉ' व्यध्याय समाप्त ॥१२१॥

# एक सौ वाईसवाँ अध्याय

सूत ने कहा--ऋषिशन्द ! अब मैं शाक नामक द्वीप की स्थिति का वर्शन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो । यह द्वीप जम्यू द्वीप के विस्तार से द्विगुणित तथा चारों दिशाओं के संयुक्त परिमाण से त्रिगुणित है। इसी शाक द्वीप से द्वार समुद्र (तवण सागर) चारों श्रोर से पिरा हुत्र्या है। इस शाकद्वीप में श्रनेक पुएयपद जनपद हें तथा यहाँ के मनुष्य चिरकाल बाद मृत्यु प्राप्त करते हैं । द्वामाशील एवं तेजस्वी वहाँ के निवासियों में दुर्भिन्न एवं दारिद्रंग क्यों कर हो सकता है ? इस द्वीप में भी विविध मिणयों से ऋलंकृत इयेत रंग के सात पर्वत हैं । शाक व्यादि तीन द्वीपों में सात-सात पर्वत, जो सीधे तथा लम्बाई में दूर तक चले गये हैं, प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं, श्रीर वर्षपवर्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब के सब रस्ना करादि नामक शिखरों वाले, वृक्तादि से सुसम्पन्न पर्वत प्रत्येक दिशाश्रों में हीप की लम्बाई के साथ एक श्रोर चीर समुद्र तक तथा दूसरी च्रोर चार समुद्र तक फैले हुए हैं । प्रथमतः ग्राक द्वीप के उन सात दिव्य महा पवर्ती का मै वर्षीन करता हूँ । उनमें प्रथम पर्वत, जो देवताओं ऋषियों तथा गन्धवों से युक्त है, मेरु कहा जाता है। पूर्व दिशा में फेला हुत्र्या सुवर्शामय वह पर्वत उदय के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस पर मेघों के समृह वृष्टि करने के लिए आते हैं और बरस कर चले जाते हैं। उसी पर्वत की बगल में जलधार नामक महागिरि है, सब प्रकार की वनीपधियों से युक्त वह पूर्वत चन्द्र नाम से भी विख्यात है। उसी पर्वत पर से इन्द्र नित्य श्रेप्ठ जल को महरा फरता है। वहीं पर नारद नामक सुसम्पन पर्वतराज है, जिसका दूसरा नाम दुर्ग शैल है । प्राचीन काल में वहीं पर दोनों नारद तथा पर्वत नामक श्रचल उत्पन्न हुये थे । उसकी बगल में श्रति विशाल स्थाम नामक महागिरि है। ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में वहीं पर प्रजाएँ श्यामलता को प्राप्त हुई थीं । काले विशाल पर्वत के समान यह वही पर्वतांश दुन्दिभ (नगारा) है, जिसके शब्द को सुन कर देवताओं के शृतुर्थों की मृत्यु हो जाती थी । प्राचीन काल में देवताओं ने इसी पर्वत पर ऐसी दुन्दुभि स्थापित करके बजाया था । इसके श्रन्तरप्रदेश में रहीं की मालाएँ (समृह) तथा शाल्मलि के वृत्त हैं। उस पर्वत की पार्श्वमूमि पर अवस्थित चाँदी से युक्त श्रति महान् श्रस्त नामक पर्वत है, उसका सोमक नाम भी कहा जाता है। शाचीन काल में गरुड ने श्रापनी माता के लिये इसी पर्वत पर देवताश्रों से संचित किये गये श्रमृत को छीना था। उसकी बगल में श्रम्बिकेश नामक पर्वत है, जो सुमना नाम से भी स्मरगा किया जाता है। बराह ने उसी पर्वत पर हिरगयाच का संहार किया था। उस श्रम्बिकेश पर्वत की बगल में सब प्रकार की श्रीपिधयों से समृद्ध, स्कटिक की शिलाश्रों से युक्त, परम रमग्रीय विश्रान नामक महागिरि है । इससे श्रमिन की वृद्धि होती है, इसी कारणसे इसका नाम विभाज (खूव चमकनेवाला) भी पड़ा। वही पर्वत इस लोक में दूसरे केराव नाम से भी विख्यात है। यह बायु वहीं से बहती है। विप्रवृन्द ! उन पर्वतों के वर्षों के नाम बतला रहा हूँ, कमपूर्वक सुनिये । जिस प्रकार पर्वत दो नामों वाले हैं, उसी प्रकार वहाँ के वर्षों के भी दो-दो नाम हैं। उदय नामक गिरि का वर्ष उदय तथा जलधार — इन

दो नामों से विष्यात है, वही पहला वर्ष गतमय नामसे भी प्रसिद्ध है । दूसरे पर्वत जलवार का वर्ष सुदुगार नाम से स्मरण किया जाता है, वही शैशिर नामसे भी विस्त्यात है। तीसरे पर्वत नास्य का वर्ष कीमार है, जो मुखोदय नाम से भी विख्यात है । चीचे स्यान पर्वत का देश ध्यनीचक नाम से स्मरण किया जाता है, मुनिगण टस करवासमय वर्ष का दूसरा नाम व्यानन्दक भी वतलाते हैं । फैंची पर्वत सोमक का वर्ष कुमुनोत्कर नाम से जानना चाहिये, उसी सोमक वर्ष का दूसरा नाम श्रासित भी पतलाया जाता है । खंडें पर्वन श्राम्बद्धेश का वर्ष मैनाक श्रीर दोनक नाम से स्मरण किया जाता है । सातवें केसर पर्यत का वर्ष महाद्रम नामक है उसी को विमान पर्वत का प्रव नामक वर्ष भी कहते हैं । इस साफ डीप का विस्तार, लम्बाई, चीड़ाई सभी छुद्य जम्बूद्वीय के मान से (उसर) बतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्यभाग में एक शाक नामक महान् धनस्पति है। उस द्वीप में निवास फरने वाली प्रवाएँ साल की परम अनुगामिनी हैं । इन वर्गों में देव, गन्वर्व, सिद्ध एवं चारण व्यदि देवयोनियों में उत्पन्न होने वाली भजाएँ विहार ऋरती हैं तथा. पर्वतों के दर्शनीय रमग्रीक स्थानों को देखते हुए कीटा करती हैं। उस शाक द्वीप में आक्रण चादि चारों वातियों से चादीर्ण परम सुन्दर क्षया प्रायमद नगर हैं। प्रत्येक वर्षों में समुद्र में गिरने वाली सात नदियों हैं, वे सब दोन्दो नामों वाली हैं । गंगा दहाँ पर सात कामों में समरण की जाती है । पहिली गंगा, सुकुमारी, जो कल्याणकारी तथा गुणी जल से प्रमूर्ण है, मुनितवा नदी के नाम से विख्यात है । दूसरी गंगा सुकुमारी तपःसिद्धा है जो सती—इस दूसरे नाम से विख्यात है । वीसरी नन्दा और पावनी नाम से बउलाई बाती है । बीधी नदी का नाम शिविका है, जो द्विविधा नाम से भी स्मरण की जाती है । पाँचवी इन्हा नामक नदी को इन्ह नाम से भी विख्यात वानना चाहिये । घटवी नदी देग्युका तथा श्रमुता के नाम से विख्यात है, इसी प्रकार सातवीं सुकृता तथा गमस्ती नाम से निम्त्यात है । ये सात महामाम्यशालिनी, प्रत्येक वर्षी में बहनेवाली, फल्वाणुकारी, जलों से मरी हुई नदियाँ गाक द्वीप निवासी सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं। इन निदयों में अनेक छोटी निदयों, नाले तथा सरोवर आन्या कर मिलते हैं; क्योंकि वहाँ पर इन्ट्र बहुत बल वर्रसाता है । उन दोटी नदियों के नाम तथा उनकी लम्बाई नहीं बतलाई जा सकती; किन्तु वे सब की सब परम पुरेषदायक एवं श्रेष्ट निदयों हैं। उन के किनारे वाले नगरों एवं आमी के निवासी उन निदयों के जल को सदा पीते हैं और हुए-पुष्ट रहते हैं । वे सातों देश शान्तमय, प्रमोद, शिव, श्रानन्द, सुख, सेमक तथा नव के नाम से दिख्यात हैं। वर्गाश्रम धर्म की मर्याद्य को मानने वाले नीरोग तथा वली वहाँ के सभी निवासी मृत्यु के कष्ट से बर्जित रहते हैं । उन शाक द्वीप निवासियों में अवसर्पिणी (बड़ी जाति वालों का छोटी जाति वालों की पुत्री से बहु का सम्बन्ध रसना वा उनके कार्यों की नकल करना) बुद्धि नहीं है और न उत्सर्पिणी (छोटी जाति वालों का वड़ी जाति की कन्या से विवाह सम्बन्य रखना वा अनुकरण करना) पृद्धि ही है। यहाँ पर चारों धुनों के साथ-साथ देश की अवस्था में कोई अन्तर नहीं होता। सर्वदा त्रेता पुग के समान वहाँ का समय बीवता है । शाक द्वीप श्रादि पाँच द्वीपाँ में सर्वत्र ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिये। देश के विचार से ही काल की स्वामाविक गति स्वरण की जाती है ऋषीत्

जो देश जैसा होता है, वैसी ही वहां की सामयिक परिस्थिति भी होती है । उन वर्षों में कहीं पर भी वर्षा-श्रम मर्यादा को मंग करने वाली वर्णासंकर सन्ताने नहीं मिलेंगी। इस प्रकार धर्म के वथावत् रीति से पालन करने के कारण वहाँ की प्रजा एकान्त सुख का अनुभव करती है। उनमें माया (अज्ञान) का लेश मात्र भी नहीं है तो ईर्प्या श्रीर डाह मला कैसे उत्पन्न हो सकती है ? उनमें धर्म का विपर्यय कभी नहीं देखा जाता। सभी लोग श्रपने-श्रपने धर्म पर स्थिर रहते सुने जाते हैं, उन पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं दिखता। न तो यहाँ पर दएड की कोई व्यवस्था है श्रीर न दएड देने वाला ही कोई है। श्रवने श्रपने धर्म की मर्यादा को जानने वाले वहाँ के निवासी एक दूसरे की रचा में सदा तत्पर रहते हैं। चारों झोर से मगरहलाकार, नदी के जल से पिरा हुआ, महान इस्र नामक द्वीप बादल के समान ऊँचे अनेक घातुओं से विचित्र रंग वाले मिरी तथा विद्रम से सुरोभित पर्वतों से थिरा हुआ है। वह अनेक परम रमणीय नगरों तथा फल-फूल से समृद्ध वृत्तों से युक्त है, चारों श्रोर से धन-धान्य से प्रपूर्ण, सर्यदा फल-फूल से सुसम्पन्न सब प्रकार के रत्नों से युक्त सभी स्वलों पर जंगली तथा प्रामीण पराुत्रों से वह श्राकीर्ण रहता है । श्रव संदोप में कमानुसार कुछ द्वीप का वर्षान सुनिये । उस तीसरे छुरा नामक द्वीप के समप्र वर्षान को मैं बतला रहा हूं । उस छुरा द्वीप से चारों खोर चीरसागर थिरा हुआ है। यह कुश द्वीप शाक द्वीप के विस्तार से द्विगुणित है, उसमें भी रत्नों के उत्पचि-स्थान स्वरूप सात पर्वत जानने चाहियें। वहाँ की नदियाँ भी रत्नों की खानें हैं। उनके नाम मुम्पते सुनिये । जिस प्रकार शाक द्वीप की निदयों तथा पर्वतों के दो नाम है उसी प्रकार कुरा द्वीप की नदियों तथा पर्वतों के भी दो नाम हैं । पहिला सूर्य के समान चमकनेवाला कुमुद नामक पर्वत है, वही विद्वुमोच्चय पर्वत के नाम से भी विख्यात है । सभी प्रकार की घातुर्थों से युक्त शिखरींवाले, शिलाओं के समूहों से सुसगृद्ध दूसरे पर्वत का उनत नाम विख्याति है, वही हम पर्वत के नाम से भी कहा जाता है। अपने हरिताल फे बनों से युक्त शिखरों द्वारा चारों श्रोर से द्वीप को घेरने वाले तीसरे पर्वत का नाम बलाहक है जो कज्जल के समान काली चट्टानों से ज्याघ है, वह पर्वत बुतिमान् — इस दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है । चौया द्रोग नामक पर्वत है, जिस महापर्वत पर विराल्यकरणी (ह्रा हिड्डियों को यथास्थान घेठाने वाली) तथा मृत संजीवनी (मरे हुए को जिन्दा करनेवाली) नामक श्रेन्ठ श्रौपियाँ है। वह सुसमृद्ध पर्वत पुष्पवान नाम से भी कहा जाता है। उनमें से पाँचवाँ श्राति प्रमुख वस्तुत्रों से समृद्ध कंक नामक पर्वत है, जो कुरोराय पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस फुराद्वीप में अपनेक दिव्य फलों से युक्त, दिव्य वृत्तों से ब्यास, मेघ के समान काले रंग का महिप नामक छठवाँ पर्वत है, वही पुनः हिन पर्वत के नाम से भी विख्यात है। उसी महिप पर्वत पर महिप नामक श्रमि निवास करता है, जो जल में उत्पन्न हुआ था। उस द्वीप का सातवों पर्वत ककुद्रान नाम से कहा जाता है, सब प्रकार की घालुओं से अुक्त मही मन्द्रर गिरि नाम से भी विख्यात है। मन्द धातु जल रूप द्यर्थ का प्रकाशक है द्यर्थात् उसका द्यर्थ जल भी है श्रतः उसी जलसमूह को मंधन (विदारस) करने के कारसायह गिरि मन्दर नाम से विख्यात है। उस मन्दर नामक पर्वत पर अनेक प्रकार के बहुमृत्य रह्न समूह हैं, जिनकी रत्ता स्वयं इन्द्र प्रजापित के साथ करते हैं।

श्रीर वहाँ की प्रजाश्रों की भी श्रानेक प्रकार से ये रहा। करंते हैं । इन पर्वती के श्रान्तर विष्काम परिगाए में दुगुने कहें जाते हैं । कुरा द्वीप में उपर्युक्त ये ही साठ पर्वत कहे गये हैं । उन पर्वतों के सात वर्षों (देशों) को भी में विभागपूर्वक बतला रहा हैं। प्रथम पर्वत फुमुद का वर्ष रवेत कहा जाता है, जो उन्नत के नाम से भी विख्यांत है । बूसरे पर्वत उन्नति के वर्ष का नाम लोहित है, जो वेग्गुमग्डलक के नाम से भी विख्यात है। तीसरे पर्वत बलाहक का वर्ष जीमृत है, जो स्वेरधाकर नाम से भी विख्यात है। चीधे पर्वत द्रोग के वर्ष का नाम हरिक है, जिसको लवण नाम से भी पुकारते हैं। कंक नामक पाँचवें पर्यत का वर्ष ककुद श्रीर धृतिमान-इन दो नामों से प्रसिद्ध हैं । छठें पर्वत महिप का वर्ष महिप श्रीर प्रभाकर नाम से विख्यात हैं। सातवें पर्वत ककुद्भी का वर्ष कपिल नाम से विख्यात है। उपर्युक्त नामों वाले ये सात वर्ष श्रीर ये सात पर्वत उस कुरा द्वीप में हैं, जो सब एक दूसरे से श्रालग-श्रालग हैं । उस कुरा द्वीप में भी सात नदियाँ हैं. जो एक-एक वर्षों में प्रवाहित होती हैं। वे सब की सब दोन्दो नामोंबाली पवित्र जल से परिपूर्ण सुनी जाती हैं। पहिली घूतपापा नामक नदी है, जो योनि नाम से भी स्मरण की जाती है। दूसरी नदी सीता को जानना चाहिये श्रीर यही दूसरे निशा नाम से भी विख्यात है । तीसरी पवित्रा नामक नदी है, जो वितृप्या नाम से भी पुकारी जाती है । चौथी हाहिनी नामक नदी है, जो चन्द्रमा नाम से भी स्मरण की जाती है। पांचवी नदी विद्युत् है, जो शुक्का नाम से भी मसिद्ध है। छठीं नदी पुरहा को जानना चाहिये. जो विभावरी नाम से भी विख्यात है । इसी प्रकार सातवीं महती नामक नदी है, जो पृति नाम से स्मरण की जाती है । इन उपर्युक्त निदयों के श्रातिरिक्त वहाँ सेकड़ों क्या सहस्रों ऋत्य छोटी-छोटी निदयों भी प्रवाहित होती हैं श्रीर उन्हीं सातों प्रमुख नदियों में जाकर मिलती हैं, वयोंकि इस कुश द्वीप में इन्द्र विशेष वृष्टि करता है। इस प्रकार कुश द्वीप की स्थिति का वर्शन तुम लोगों की में सुना चुका। श्रीर शक द्वीप के विस्तार मान से उसके सनातन विस्तार को भी वता चुका । श्रर्थात् कुरा द्वीप का परिमाण शाक द्वीप से दिगिशात है । वह फूरा द्वीप घृत तथा मगड के समुद्र द्वारा चारों श्रीर से थिरा हुआ है । इस प्रकार सभी श्रोर से बहु महान् द्वीप चन्द्रमा की मांति घिरा हुआ शोभित होता है । यह चारों श्रोर के विस्तार एवं मगडल के परिमाण में चीरसागर से दुगुना माना जाता है। श्रव उसके बाद में क्रीब्च नामक द्वीप का वर्णन जिस प्रकार किया जाता है, वैसा ही आप लोगों से कर रहा हूँ । कुरा द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार दुगुना कहा जाता है । उस कीखद्वीप से छत समुद्र चारों श्रोर से पिरा हुआ है । सभी श्रोर से चक्के की भाँति गोलाकार उस द्वीप से यह धृत समुद्र थिरा हुआ है । श्रेष्ठ ऋषिवृन्द ! उस कौचद्वीप में परम सुरम्य ऊँचे पर्वत हैं, जिनमें प्रथम पर्वत देवनगिरि के नाम से पुकारा जाता है, देवन के बाद गोनिन्द पर्वत का विस्तार है, गोविन्द के बाद कौंच नामक प्रथम गिरि है, कौंच से बाद में पावनक पर्वत का विस्तार है, पावनक के बाद अन्धकारक नामक पर्वत है, अन्धकार के बाद देवावृत नामक पर्वत है, उस

<sup>ै</sup>चन्द्रवर्त पाठ ऋगुद्ध मालून पड़ता है।

देवावृत के श्रनन्तर पुण्डरीक नामक महान् गिरि है । ये रतों से प्रपूर्ण सात पर्वत क्रीघ्य द्वीप के कहे जाते हैं। इनके विष्क्रम्भक का परिमाण आपस में एक दूसरे से द्विगुणित यतलाया जाता है। उन पर्वतों के देशों को नाम सहित बतला रहा हैं, मुनिये । कौज पर्वत का प्रदेश कुराल नामक हे, और वामन पर्वत का प्रदेश मनोतुग है। मनोतुग के बाद उप्ण प्रदेश है, वही तीसरा भी कहा जाता है। उप्ण के बाद पावनक प्रदेश है, और पावनक के बाद अन्यकारक नामक देश है। इस अन्यकारक नामक देश के बाद मुनिदेश कहा जाता है, त्रीर उस मुनि देश के बाद दुन्दुभिस्वन नामक देश कहा जाता है। ये सभी देश सिद्धों तथा चारणों से श्राकीर्ण हैं। यहाँ के निवासी प्रायः गीर वर्गीके होते हैं श्रीर सदा पवित्र रहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि इन प्रत्येक प्रदेशों में कल्याणुकारिणी नदियां चहती हैं। गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याती तथा पुरुडरीका-इन सात नामों वाली गगा वहाँ स्परण की जाती हैं। इनके इधर-उघर वहने वाली, श्रमाघ जल से पूर्ण सहसी श्रम्य निदयों भी श्रा-श्राकर उनमें मिलती है। श्रनुकम पूर्वक उन पर्वत प्रदेशों की स्वाभाविक स्थिति एवं वहाँ के निनासियों की उत्पत्ति एवं प्रलय का यथावत् वर्णन विस्तार से सेकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता । अब इसके उपरान्त में शाल्मल द्वीप के विस्तार का वर्णान कर रहा हैं, सुनिये । वह शाल्मल द्वीप विस्तार में कीख द्वीप से द्विगुणित हे, वह चारों खोर से दिध तथा मर्स्ड (माँड़) समुद्र को घेरकर श्रवस्थित है। वहाँ पर श्रनेक पुराय नगर हैं तथा वहाँ के , निवासी चिरकाल के बाद मरते हैं । ये चमाशील एव तेजस्वी होते है, श्रतः उन्हें द्वारिद्रय कहाँ से दुःखी कर सकता है । वहाँ का प्रथम सुमना नामक पर्वत है, जो सूर्य के समान (चमकने वाला) हे और पीत वर्षा का है। उसके बाद कुम्ममय नामक पर्वत है। दिव्य श्रीपिधर्यों से युक्त उस पर्वत की सर्वप्रुख नाम से भी प्रसिद्धि है। तीसरा सुवर्णसम्पन्न अमर के पत्र के समान रग वाला रोहित नामक महान् गिरि हे, वह श्रेन्ड गिरि परम दिव्य प्रभा सम्पन्न एवं तेजोमय है । सुमना पर्वत का देश कुरात एव दूसरे पर्वत सर्वस्रुल का देश सुखोदय है, जो सभी प्रकार के सुखों का देने वाला हे, रोहित नामक जो तीसरा पर्वत है, उसका वर्ष रोहिए नाम से विख्यात है। वहां पर अनेक प्रकार के रत्नों की रत्ना स्वय इन्द्र प्रजापति के साथ फरता है, श्रीर प्रजाओं के लिए स्वय प्रसल होकर उनके सब कार्यों का विधान करता है । उस द्वीप में मेथवृन्द चृष्टि नहीं करते श्रीर न वहाँ शीत एव उप्याता ही का श्राधिमय रहता है। इन तीनीं द्वीपों में वर्षाश्रिम धर्म की चर्चा विद्यमान है । वहाँ पर न तो ग्रह गए है, न चन्द्रमा है, और न वहाँ के निवासियों में ईर्प्या, डाह मय श्रादि पाया जाता है। यहाँ अन्नादि एव जल उन्हों पर्वतों से प्राप्त होते हैं। वहाँ के निवासियों को पह्रस व्यंजन श्राप तेयार मिलता है । उनमें नीच-ऊँव का भेद भाव नहीं है, न लोभ है श्रीर न सेना खादि सामग्री

<sup>ै े</sup> ज्यार वामन नामक भोदे पर्वत नहीं बतलाया गया है। इससे मालूद वजता दे कि मोदिन्द पर्वत का सूसरा नाम हो सामन पर्वत है। बसदि वहते पर्वती का वर्णन करते समय सर्वप्रका देवन का नाम दिया गया है, विन्तु की ब्रुक्त हो प्रथम बतलाया गया है, इसके बाद दूसरा पर्वत भोदिन्द है। दोनों के नामकरण में भी कर्यतः साम्य है। बार वाले पर्वत प्रदेशों का हम भी उसी प्रकार पर्वता है, यबपि तीसरे का नाम मर्सी जिया गया है।

ही है। श्रारोग्य एवं बल सम्पन्न वहाँ के निवासी एकान्त सुल का श्रमुभव करते हैं। तीस सहस्र वर्ष ते मानसिक सन्तोप की सिद्धि प्राप्तकर सुल, दीर्घायु, सुन्दर स्वरूप, धर्म, एवं पेरवर्ष को मोगते हुए वे लोग जीते रहते हैं। कुरा, कौछ एवं शाल्मल इन तीनों द्वीपों के सभी प्रदेशों की ऐसी ही स्थिति जानर्म चाहिये। इस प्रकार कल्यायामय शाल्मल द्वीप कर में द्वीपों का वर्णन कर जुका। इस शाल्मल द्वीप का मएडल (धरा) परिमाया में द्विगुयित सुरा समुद्र से चारों श्रोर चक्के की भाँति धिरा हुत्रा है। ॥१-१०॥। श्री मात्स्य महापुराया में सुवन कोश प्रसंग में द्वीपवर्णन नामक एक सौ बाईसवाँ श्राष्ट्राया समास ॥१२२॥

# एक सौ तेईसवाँ अध्याय

संत ने कहा - तपस्वी गरा ! अब में गोमेदक नामक छठवें द्वीप का वर्रान कर रहा हूँ । उस गोमेदक द्वीप से सुरा समुद्र थिरा हुआ है । शाल्मल द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार द्विगुश्यित है । उस द्वीप में दो उच्च पर्वतों को जानना चाहिये। वहाँ का प्रथम सुमना नामक पूर्वत श्रंजन के समान काले रंग का तथा दूसरा कुमुद नामक पर्वत सब प्रकार की श्रीपिधयों से युक्त है। दूसरा पर्वत सुवर्शमय, शोमा संपन्न एवं वृत्तादिकों से श्राकीर्या सहता है। यह गोमेदक द्वीप छठवें हुरा समुद्र की श्रपेत्ता परिमाए में . द्विगुणित तथा इज्जरस नामक समुद्र से चारों श्रोर विरा हुश्रा है। सुविस्तृत धातकी श्रीर कुमुद नामक दो प्रदेश उसके ह्व्यपुत्र के नाम से विख्यात हैं। प्रथम प्रदेश जो सीमन (सुमना का प्रदेश) है, वही धातकी खरड भी कहा जाता है, प्रथम पर्वत धातकी का ही वह प्रदेश स्मरण किया जाता है। गोमेद नाम से जो वर्ष कहा जाता है, वहीं सर्वेष्ठल के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस प्रथम प्रदेश के बाद ब्रिसीय पर्वत कुमुद का प्रदेश भी इसुद नाम से प्रसिद्ध है। उस गोमेदक द्वीप में श्रम्य समस्त पर्वतों से श्रिधिक ऊँचे ये दोनों पर्वत हैं। सुमना नामक पर्वत उस द्वीप की पूर्व दिशा में श्रवस्थित है, श्रीर पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है । उसी प्रकार परिचन के अर्घ भाग में कुछद नामक पर्वत अवस्थित है । इन पर्वतों के चरण पान्तीं से वह प्रदेश दो भागों में बँट गया है, दित्तिया दिशा का आधा माग धातकी खयड कहा जाता है, और उत्तरी श्राधा माग कुसुद नाम से पुकारा जाता है, जो कि उस मान्त का दूसरा उत्तम वर्ष माना जाता है। उस गोमेद द्वीप के दोनों विस्तृत पदेश कहे जाते हैं। अब इसके उपरान्त में सातवें द्वीप का उत्तम वर्णन कर रहा हूँ। इस गोमेद द्वीप से विस्तार में वह सातवाँ द्वीप दुगुना माना जाता है। क्सलों से व्याप्त यह सातर्वों पुष्कर द्वीप इद्धारस समुद्र की चारों श्रीर से घेर कर श्रवस्थित है। चित्र-विचित्र मिंग मय पर्वतों के शिखरों से संकृतित, कमलों से छुरोमित, रोभा सम्पन चित्रसानु नामक महान पर्वत उस हीप के पूर्वोर्द्ध में अवस्थित है, जो अनेक शिलाओं के समूहों से आकीर्श है। वह महान् वित्रसातु गोलाई में सत्ताईस सहस्र योजन विस्तृत एवं चौशीस सहस्र योजन ऊँचा है। पुष्कर हीप के परिचमार्घ में मानस नामक गिरि समुद्र तट पर ऋवस्थित है, जो पूर्व दिशा में उदीयमान चन्द्रमा की माँति शीमित है। वह पर्वत

साढे पचास सहस्र योजन ऊँचा है । परिचम माग में अवस्थित उस मानस पर्वत का पुत्र महावीत नामक पर्वत उस द्वीप की पूर्वार्क में भी रहा करता है । इस प्रकार वह पुण्कर द्वीप दो विभागों में विभक्त कहा जाता है । परम सुस्वाद पीने योग्य जलयुक्त समुद्र से यह पुष्करद्वीप चारों श्रोर से घिरा हुआ है. श्रीर गोलाई एवं विस्तार दोनों में गोमेद द्वीप से द्विगुणित है । इसके भीतरी प्रदेशों के निवासी मानवगण तीस सहस्र वर्ष प्रयन्त जीवन धारण करते हैं । वहाँ के उन दीर्घजीवी निवासियों के ज्यवहार में कोई विषयंग नहीं देखा जाता । प्रत्युत यही बात उनके लिए स्वामाविक मानी जाती है । वे सर्वदा श्रारोग्य. सुख एवं पेशवर्य की अधिकता तथा मानसिक सन्तोप की प्राप्ति करते हैं । इस प्रकार इन तीनों हीयों में सभी स्थलों पर सल, दीर्घाय एवं सौन्दर्य की कमी नहीं पाई जाती। वहाँ के निवासियों में नीच-ऊँच का भेदमाव नहीं है, पराक्रम एवं रूप में भी सभी एक समान हैं। वहाँ पर न तो कोई मारा जाता है न कोई किसी को मारता है । ईर्प्या, ढाह, भय, लोम, द्वेप, दग्म एवं रापथ का नाम तक नहीं है । उनमें सत्य, श्रसत्य एवं धर्माधर्म का बखेड़ा कभी नहीं उठता । वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, पशुपालन, विएकवृत्ति एवं कृपिकर्म को भी वहाँ वाले नहीं करते । उनमें त्रयीविया, दराडनीति, सेवा एवं शारीरिक दराड श्रादि की व्यवस्था भी नहीं पाई जाती । वहाँ पर न तो वृष्टि होती है, न निदयों हैं न श्रिधिक गर्भी पड़ती है, न श्रिधिक सर्दी । श्रन्न श्रादि खाद्य सामियों तथा जल वहाँ के पर्वतों से चुकर स्वतः गिरते हैं । उत्तर कुरु प्रदेश की भाँति वहाँ ्पर भी सर्वदा एक-सा मौसम बना रहता है। इस प्रकार बुढ़ापा एवं बलेश से वंचित वहाँ के निवासी सुखपूर्वक श्रपना कालयापन करते हैं। घातकी खएड एवं महाबीत दोनों प्रदेशों के निवासियों की यही दशा है । इसी प्रकार ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं । द्वीप के बाद जो समुद्र पड़ता है वह विस्तार में उसी द्वीप के बराबर ही माना गया है । इसी प्रकार द्वीपों और समुद्रों की श्रापस में बुद्धि जान लेनी चाहिये । श्रपने जल समूह के श्रत्यधिक उद्देक होने के कारण ही श्रपार जलराशि का समुद्र नाम कहा जाता है। भरिप धातु का रमण् (ब्रह्मा में वा सुख भोगादि में निरत रहता) श्रर्थ है। जिस स्थल पर रहनेवाली चार प्रकार की प्रजाएँ क्रीडापूर्वक निवास करें उसको वर्ष कहते हैं । उन द्वीपों में रहनेवाली प्रजाएँ श्रति सुलुपूर्वक कालयापन करती हैं । पूर्व दिशा में चन्द्रमा के उदित होने पर सर्वदा समुद्र जल से पूर्ण हो जाता है, श्रीर श्रस्त हो जाने पर कीण हो जाता है। वह पूर्ण समुद्र श्रपनी मर्यादा के भीतर ही जल से पूर्ण होता है श्रीर चन्द्रमा के हास के समय भी उसी सीमा में जल का स्तय भी होता है। चन्द्रोदय के समय जल की बृद्धि के साथ समुद्र की भी चृद्धि तथा जल के च्चय के साथ-साथ उसका भी हास होता है । इस पर भी उसकी परिधि में किंचिन्मात्र न्यूनाधिक्य परिलक्ति नहीं होता। शुक्त तथा कृष्ण पद्दों में चन्द्रमा के उदित एवं अस्त होने पर समुद्र में भी जल की वृद्धि तथा हानि होती देखी जाती है । श्रीर वह वृद्धि तथा चय परिमागा में एक सी पन्द्रह अगुल तक कहा जाता है। पर्वो पर दो बार (पृथिमा तथा अमाबास्या को) यह ससद की होनेवाली वृद्धि तथा हानि देखी जाती है। दोनों श्रोर जल रहने के कारण समुद्रस्थ देश को हीप कहते हैं । उदक (जल) धारण करने के कारण समुद्र का उदिध नाम पड़ा । इसका सभी वस्तुओं को निर्मार्ग

कर लेने के कारण गिरिंतथा पर्वाकार विन्यास से युक्त होने के कारण पर्वत नाम कहा जाता है। शाक द्वीप में शाकमय पर्वत है. इसीलिए उस द्वीप का नाम भी शाक पड़ा। कुरा द्वीप में नगर के मध्यभाग में कुरा। का एक स्तम्य (समूह) है, इसी से उसका नाम कुराद्वीप पड़ा । कीव्च क्लीप में कीव्च नामक एक गिरि है, जिसके नाम पर उसे कौञ्च कहते हैं। शालमल द्वीप में एकं मंहान शालमलि (सेमर) का वृत्त है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। गोमदेक द्वीप में गोमेद नामक एक महान् पर्वत है, उसी के नाम पर उसका नाम लोग गोमेदक कहते हैं। पुष्कर नामक द्वीप में पद्म के आकार का न्यमोध (बरगद) का एक विशाल वृद्ध है, जिससे द्वीप का नाम भी पुष्कर स्मरए किया जाता है। वहाँ पर उसकी ब्रह्मांच से उत्पत्ति होने के कारण बड़े-बड़े देवगण पूजा करते हैं । उसकी उत्पत्ति का विषय श्रस्पट है । उसी पुष्कर द्वीप में प्रजापित ब्रह्मा जी साध्य नामक देवगर्यों के साथ निवास करते हैं । वहाँ वैतीस देवता महर्षिगर्गों के साथ उनकी पूजा करते हैं । वे श्रादिदेव भगवान् वहाँ पर श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओं द्वारा पूजित होते हैं । जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न दूसरे-दूसरे द्वीपों तक प्रवर्तित होते हैं। उन सभी द्वीपों में तथा उन वर्षो<sup>र</sup> में, जिन्हें ऊपर बतला चुके हैं, रहनेवाली प्रजाओं का व्यवहार सरलता, ब्रह्म-चर्य, सत्य, संयम, आरोम्य एवं आयु:प्रमाण में क्रमश: एकं द्वीप की अपेक्षा दूसरे द्वीप वालों में द्विगुणित होता है । वहाँ की प्रजाएँ श्रपने सहज पायिडत्य से सर्वदा सुरक्तित रहती हैं श्रर्थात् वे लोग स्वभावतः श्रपने जीवन की प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने में पिएडत होते हैं। वहाँ पर भोजनादि सामिप्रयाँ तो विना प्रयत्न किये ही सर्वेदा स्वयमेव सम्मुख उपस्थित रहती हैं, इस प्रकार पट्रस व्यंजन का, जो महान् वल देनेवाला है, वहाँ के निवासी उपमोग करते हैं । उस पुष्कर दीप के बाद श्रति विशाल, सुस्वाद जल से पर्छ बारिधि उसे चारों श्रोर से घेरकर श्रवस्थित है। उस मुस्तादु जलपुक्त समुद्र के मरहल की चारों श्रीर मएडलाकार एक श्रांत महान् पर्वत है, जो प्रकाश एवं श्रन्थकार दोनों से सर्वदा युक्त रहता है। उसकी लोकालोक नाम से प्रसिद्धि है । उसके अगले आधे माग में प्रकार तथा पिछले आधे भाग में सर्वदा अन्यकार रहता है। परिमास में सम्पूर्ण लोकों के विस्तार जितना पृथ्वी के अर्धमाग बाहर से वह महान पर्यत फ़ैला हुआ है, और चारों ओर से जल राशि से थिस तथा देंका हुआ है। पृथ्वी के दस गुने परिमाए में दस गुनी श्रमिन सभी श्रोर से जल को धारण करती है। श्रमिन से परिएगन में दस गुनी श्रिविक वायु श्रिम्नि को धारण करती हुई स्थित होती है। यह विशाल वायुमंदल तिरही होकर जगत के . समस्त जीवों को सभी छोर से व्याच्छादित कर व्यस्थित है । वायु से परिमाए में दसमुना व्यधिक आकारा नीवों को घारण किये हुए है, उस व्योग से परिमाण में दस गुने श्रविक म्वादि हैं। उन मृतादि से भी परिमास में दस गुने अधिक महद्मूत को महत्त्व घारस करता है (?) और उस महत्तव को अव्यक्त एवं व्यनन्त ब्रह्म धारण करता है । वे विकार विकारियों में श्राधाराधेय सम्बन्ध से व्यवस्थित रहते हैं । ये

<sup>ी</sup> काथार (कालय) तीन मनार से होते हैं। भीषश्तिक (एक देश में सुरतन्त्र), दैविषक भीर भनिन्वारक । जैसे चर्छाई

पृथ्वी श्रादि विकार श्रापस में एक दूसरे से विशिष्ट रहते हैं । एक दूसरे से श्रिषक रहते हैं तथा एक दूसरे में अनुप्रविष्ट (मिले-जुले) भी रहते हैं । इसी प्रकार ये सब घापस में उत्पन्न होते हैं श्रीर एक दूसरे से हिले-मिले रहते हैं, अतएव इनमें स्थिरता रहती है। ये विकार पहले अविशेष रहते हैं, और फिर बाद में श्रापस में मिल जाने से विशिष्ट हो जाते हैं। उन पदार्थों में पृथ्वी से लेकर वायु तक के विकार श्रन्य की श्रपेत्ता श्रापस में एक दूसरे से उस विशिष्ट रूप में परिच्छन होकर स्थित हैं। उन मृतादि से परे सभी ओर अलोक ?(लोकों का श्रभाव) का स्मरण किया जाता है। श्रर्थात् इन मृतों से परे कोई लोक नहीं है। श्रालोक ? (अलोक) श्राकारा में चारों थोर से वे विकार इस प्रकार श्रवस्थित रहते हैं, जिस प्रकार बहुत बड़े पात्र के श्चन्तर्गत छोटे-छोटे पात्र स्थित रहते है । एक दूसरे के श्राधार पर श्राधारित होने के कारण ये एक दूसरे से परिमाण में हीन हैं, श्रीर त्र्यालोक ?.....त्र्याकारा में ये भेद श्रन्तर्गत रहते हैं ?....एक दूसरे से परिमाण में श्रीभक होनेवाले इन तत्वों का निर्माण हुआ है ?....जब तक इन तत्वों का श्रस्तित्व रहता है तभी तक सृष्टि का भी श्रस्तित्व कहा जाता है। इस लोक में जीवधारियों का जीवन इन्हीं मृतों के श्रधीन है। इन महामृतीं का ्रप्रत्याख्यान (वहिष्कार) करके कार्य (जगत् ) की उत्पत्ति विद्यमान नहीं रह सकती । इसीलिए वे भेद, जो मर्यादित हैं, कार्यात्मक स्परण किये जाते हैं । स्त्रीर वे महदादि भेद कारणात्मक होते है । इस प्रकार पृथ्वी मएडल का सिन्नवेरा, विभागानुसार सातों द्वीपों एवं समुद्रों की स्थिति का वर्णन, उनके विस्तार सिहत मगडलों की स्थिति एव गणाना श्रादि को जानना चाहिये। परिमाण में एक देशी (१) प्रधान पुरुष के विश्व का स्वरूप में यथावत् रीति से सुना चुका । इस प्रकार मैंने भली मोति सासांरिक स्थिति को प्रकाशित कर दिया है। राजन् । उस सांसारिक स्थिति (रचना) का यृत्तान्त इतना ही श्रवरा करना चाहिये। ॥१-६४॥ श्री मात्स्यमहापुराण् में भुवनकोरा प्रसग में सप्तद्वीपितवेश वर्णन नामक एक सी तेइसवॉ श्रष्ट्याय समाप्त ॥१२३॥

### एक सौ चौवोसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा — ऋषिवृन्द ! श्रव इसके बाद में चन्द्रमा श्रीर सूर्य की गति बतला रहा हूँ । ये चन्द्रमा तथा सूर्य सातों समुद्रों तथा सातों होंगें समेत समप्र पृथ्वी तल के श्रामंगा तथा पृथ्यीके बिहेग्त श्रान्य श्रानेक लोकों को प्रकाशित करते हैं । सूर्य श्रीर चन्द्रमा विश्व की श्रान्तिम सीमा तक प्रकाश करते हैं, पिष्डत लोग इस श्रान्तिम तक ही श्राकाश लोक की खुल्बता स्मरण करते हैं । सूर्य श्रपनी श्रविलाग्वित गति दारा साधारण्यतथा तीनों लोकों में पहुँचता है । श्रवि श्रीय प्रकाशवान द्वारा सभी लोकों की रहा करने के कारण उसका रिव नाम से स्मरण किया जाता है । युनः चन्द्रमा श्रीर सूर्य का प्रमाण बतला रहा हूँ । महनीय

पर सोता है, थाली में भोजन कर रहा है, गोज में जित्त लगा हुआ है, सब में झात्मा है। इतमें आधार और आधारी का परस्पर ओ सबन्य है, वह आधाराधेयसम्बन्ध के नाम से प्रसिद्ध है।

चिवंसिद्धान्त का भूगोलाध्याय, 'महााण्ड सन्युटयरिश्रमण समन्तादभ्यन्तरे दिनकरस्य करमसारः ।'

(पूजनीय) होने के कारण महत्-शब्द इस श्रर्थ में श्युक्त होता है । इस भारतवर्ष के विष्कृम के समान ही परिमाण में सूर्य का मणडल माना गर्या है । वह विष्कम्म, कितने योजनों में है, इसे बता रहा हूँ, सुनिये। सर्य के विन्व का व्यास नव सहस्र योजन है। इस विन्व की परिधि का विस्तार इसकी अपेता तिगुना है । इस विष्कम्म एवं मण्डल से चन्द्रमा सूर्य से द्विगुणित वहा है । श्रव इसके उपरान्त में पुनः सातों समुद्रों तथा द्वीपों समेत पृथ्वी का परिमाए योजनों में बतला रहा हूँ । पुराएों में पृथ्वी का जो परिमाए संख्या में बतलाया गया है उसे ही में बतला रहा हूँ । प्राचीन काल के श्रमियानी इस लोक से व्यतीत हो चुके हैं: पर इस काल के ऋभिमानियों के समान ही वे भी थे। पुराने देवता तथा दानव—दोनों ही श्रमिमानी रूप श्रीर नाम से व्यतीत हो चुके हैं, इस कारण इस समय के देवताश्रों के श्रनुसार पृथ्वीतल का परिमारा बतला रहा हूँ । सम्पूर्ण पृथ्वी के परिमारा के बरावर ही दिव्यलोक की अवस्थित वर्तमान काल के लोगों ने मानी है। सम्पूर्ण प्रथ्वी पचास लच्च योजनों में विस्तृत मानी गई है। उसका श्राचा माग मेरु पर्वत के चारों श्रोर उत्तरीत्तर बिस्तृत है। मेरु के मध्यभाग से प्रत्येक दिशाश्रों में वह एक करोड़ योजन की मानी गयी है। नवासी लाख पचास सहस्र योजन सम्पूर्ण पृथ्वी के मराढल के शर्घ माग का विस्तार माना गया है । त्रात्र सम्पूर्ण पृथ्वी का विस्तार , योजनों में सुनिये । चारों दिशाओं में यह पृथ्वी तीन करोड उन्यासी लाख योजनों में श्रपने .पृष्ठफल से विस्तृत मानी गई है । सातों द्वीपाँ तथा समुद्रों समेत पृथ्वीमगढल का यही विस्तार माना गया है । पृथ्वी के मध्यवर्जी भीतरी मगडल का विस्तार इस वाहरी विस्तार से तीन गुना श्रविक है, उसका परिमाण ग्यारह करोड़ सैतीस लाख योजन कहा जाता है। यही प्रदर्श के मध्यवर्ती मग्डल का विस्तार गिना गया है। श्राकाश में तारागर्शी की श्रवहियति जितने मण्डल में है उतना ही सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल का विस्तार माना गया है। फल स्वरूप मूमि के समान ही स्वर्ग का मएडल माना गया है। मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर महेन्द्र की बस्बेकसारा नामक सुवर्ण से सजायी गयी एक पुरुष नगरी है । श्रीर उसी मेरु पर्वत की दिल्ला दिशा की श्रीर मानस की पीठ पर श्रवस्थित संयमनपुर में सूर्य का पुत्र यम निवास करता है। मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा की श्रोर मानस नामक पर्नेत की चोटी पर श्रवस्थित बुद्धिमान वरुए की सुपा नामक परम रमणीय नगरी है। मेरु की उत्तर दिशा में मानस गिरि की चोटी पर महेन्द्र की (वस्वेकसारा) नगरी के समान परम रमाणीय चन्द्रमा की विमावरी नामक नगरी है। उसी मानसोचर के शिखर पर चारों दिशाओं में लोकपाल गए। धर्म की व्यवस्था एव लोक के संरक्षण के लिए अवस्थित हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य उक्त लोकपालों के उपर अमण करता है, उसकी गति धुनिये । यह दिल्लायन का सूर्य धनुष से छूटे हुए वाण की तरह शीवगति से चलता है। श्रीर श्रपने ज्योति:वकों को साथ लेकर सर्वदा गतिशील

<sup>ै</sup>श्योतिक से अन्त्रमा का विस्तार यहाँ से बहुत कम माना गया है। देशिये, स्वेसिदान्त का प्रथम आप अन्त्रमहरातिकार का प्रथम क्लोक 1

रहता है । जिस समय श्रमरावती (वृत्वेकसारा) पुरी में सूर्य मध्य में श्राता है उस समय वैवत्वत के संयमन पुर में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, सुपा नामक नंगरी में उस समय आधी रात होती है श्रीर विभावरी नगरी में सायंकाल होता है । इसी प्रकार जिस समय वैवस्वत (यमराज) के संयमन पर में सर्य मध्याद्व का होता है उस समय बरुण की सुपा नगरी में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है. विभावरी पुरी में श्रापी रात रहती है श्रीर महेन्द्र की श्रमरावती पुरी में सायंकाल होता है। जिस समय वरुए की सुपा नगरी में सूर्य मध्याह का होता है, उस समय चन्द्रमा की विमावरी नगरी में ऊँचाई पर प्रस्थान करता है श्रर्थात् उदित होता है । इसी प्रकार महेन्द्र की श्रमरावती पुरी में जब भानु उदित होता है उस समय संयमनपुर में श्राधी रात रहती है श्रीर वरुण की सुपा नगरी में श्रस्ताचल को जाता है। इस प्रकार सूर्य श्रालातचक की भौति शीध गति से चलता है श्रीर स्वयं अमण करता हुआ नत्त्रतों को अमण कराता है। इस प्रकार चारों पारवीं में सूर्य पदिवाणा फेरता हुआ गमन फरता है तथा श्रपने उदय तथा श्रास्त काल के स्थानों पर बारम्बार उदित श्रीर श्रस्त होता रहता है। दिन के पहले तथा पिछले भागों में दी-दो देवताओं के निवास-स्थानों पर वह पहुँचता है। इस प्रकार वह एक पुरी में पातःकाल उदिते हो बढ़नेवाली किरणों श्रीर कान्तियों से युक्त होकर मध्याह काल में तपता है श्रीर मध्याह के श्रनन्तर तेजीविहीन होती हुई उन्हीं किरणों के साथ श्रस्त होता है । सूर्य के इस प्रकार के उदय श्रीर श्रस्त से पूर्व श्रीर परिचम की दिशाओं की सृष्टि स्मरण की जाती है । वह सूर्य जिस प्रकार पूर्व भाग में तपता है उसी प्रकार दोनों पारवीं तथा पृष्ट (पश्चिम) भाग में भी तपता है । जिस स्थान पर प्रथम उसका उदय दिखाई पड़ता है उसे उसका उदय स्थान और जिस स्थान पर लय होता है उसे उसका श्रस्त स्थान कहते हैं । ध्रमेरु पर्वत सभी पर्वतों के उत्तर में श्रीर लोकालोक पर्वत की दक्तिए। श्रीर श्रवस्थित है। सूर्य के दूर हो जाने के कारण मूमि पर श्राती हुई उसकी किरणें श्रन्य पदार्थों पर पड़ जाती हैं, श्रतः यहाँ श्राने से वे रूक जाती हैं, इसी कारण रात में वह नहीं दिखलाई पड़ता । इस प्रकार जिस समय पुष्कर के मध्यभाग में सूर्य होता है उस समय उपर स्थित दिखलाई पड़ता है। एक मुहर्त में (दो घड़ी) सूर्य इस पृथ्वी के तीसवें माग तक जाता है । इस गति की संख्या योजनों में मुनिये । वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास सहस्र योजन ़त्ते भी अधिक स्मरण की जाती है । सूर्य की इतनी एक मुहूर्च की गति है । इस कम से वह जब दिवाए। दिशा में अमरा करता है तो एक मास में उत्तर दिशा में प्राप्त होता है। दिल्लायन में सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्यभाग में होकर अमण करता है। मानसोत्तर और मेरु के मध्य में इसका तीन गुना अन्तर है-ऐसा . सना जाता है । सूर्य की विशेष गति दिक्षण दिशा में जानिये । नव करोड़ पैंतालीस लाख योजन का यह मगडल कहा गया है स्त्रीर सूर्य की यह गति एक दिन स्त्रीर एक रात की है। जब दिलागायन से निवृत होकर

<sup>ै</sup>किसी जलती हुई बस्त को चवकरदार गोलाई झे मुमाते जनक को आग की लक्ष्टों वोला चक्कर बनता है जसे आजातचक कहते हैं।

सुर्थ विपुव स्थल पर हो जाता है उस समय चीर सागर की उत्तर दिशा की श्रीर अमण करने लगता है । उस विपुत मएडल को भी योजनों ेमें सुनिये । सम्पूर्ण विपुत्र मएडल तीन केरोड़ एक लाख ईकीस योजनों में विस्तृत है। जब श्रावर्ण, मास में चित्रमानु उत्तर दिशा में सूर्य हो जाता है तब गोमेद द्वीप के अनन्तर वाले प्रदेश में उत्तर, दिशा में वह विचरण, करता है। उत्तर दिशा के प्रमाण दित्तिण दिशा के प्रभास तथा दोनों मध्य मरहल के प्रमास को कमपूर्वक एक समान जानना चाहिये। इस के मध्य में जरदुगव, उत्तर में ऐसवत तथा दित्त्एा में वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततथा निर्दिष्ट किये गये हैं । उत्तरा बीधी नागबीधी श्रीर दक्तिए। बीथी श्रजबीथी मानी गई हैं । दोनों श्रापाड (पूर्वापाड श्रीर उत्तरापाड) तथा मूल-ये तीन तीन नत्त्र अजावीथी आदि तीन वीथियों के कहे जाते हैं । अर्थात् मूल, पूर्वापाद, उत्त-रापाद, त्र्यमिनित, पूर्वामादपद, स्वाती श्रीर उत्तराभादपद—ये नागबीधी कहे जाते हैं। श्ररिवनी, भरागी श्रीर कृतिका — ये तीने तत्त्र नागनीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं। रोहिणी, श्राद्री श्रीर सम-शिरा—ये भी नागनीथी ही के नाम से स्मरण किये जाते हैं । पुष्य, आरलेपा श्रीर पुर्नवसु (दोनी)— इन तीनों की ऐरावती नामक बीथी स्मरण की जाती हैं। ये तीन वीथियाँ हैं, इनका मार्ग उत्तर कहा जाता है । पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी श्रीर मधा—इनकी श्रार्पमी वीधी है । पूर्व माद्रपद, उत्तरमाद्रपद श्रीर रेबती—ये गोवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं । श्रवण, धनिष्ठा श्रीर रातमिया—ये जरदगव नामक बीथी में है, इन तीन वीशियों का मार्ग मध्यम कहा जाता है। हस्त, चित्रा तथा स्वाती —ये अजावीथी के नाम से हमरण किये जाते हैं, ज्येष्ठा, विशासा तथा ऋतुराधा—ये मृगवीथी कहे जाते हैं। मूल. पूर्वापाढ़ श्रीर उत्तरापाड़—ये वेश्वानरी बीधी के नाम से विख्यात हैं । इन तीन वीधियों का मार्ग दिल्ला दिशा में है । अब इनमें से दो का अन्तर योजनों द्वारा भवा रहा हूँ । यह अन्तर इकतीस लाख तैंतीस सी योजनों का है । यहाँ इतना श्रन्तर वतलाया गया है । श्रन विपुत्र स्थल से दित्ति ए।यन श्रीर उत्तरायण पर्यो का परिमाण योजनों में बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । मध्य भाग में स्थित एक रेखा दूसरी से पचीस श्राधिक सहस्र योजन अन्तर पर है। बाहर और भीतर की इन दिशाओं और रेखाओं के मध्य में चलता हुआ सूर्य सर्वेदा उत्तरायण में भीतर से मएडलों को पार करता है । श्रीर दिन्तणायन में सूर्यमएडल बाहर रह जाता है ? इस प्रकार विहिंमाग से विचरण करता हुआ सूर्य उत्तरायण में एक सौ श्रासी योजन भीतर भवेश करता है । श्रम मएडल का परिमास सुनिये । वह मएडल श्रद्धारह सहस्र श्रद्धावन योजन का सुना जाता हैं। उस मएडल का यह परिमास तिरखा जानना चाहिये । इस प्रकार एक दिन रात में सूर्य मेरु के मएडल को इस प्रकार प्राप्त होता है ? जिस प्रकार कुण्हार की चाक नामि के क्षम पर चलती है । सूर्य की मौति चन्द्रमा भी नाभि के कम से ही मंडल को पाछ होता है। दिल्लायन में सूर्य चक के समान शीव्रता से श्रपनी गति समाप्त कर निवृत्त हो जाता है, इसी कारण से प्रमाण में श्रिविक मूमि को यह थोड़े ही समय में

<sup>ै</sup>वह स्थान वा रेखा जिस पर समें के एई चने के समय जिन और रात बरावर होते हैं :

चलकुर समाप्त कर लेता है । दिल्लायन का सूर्य केवल बारह मुहूर्तों में नक्त्रों की कुल संख्या के श्राधे श्रर्थात् साढ़े तेरह नक्तों के मंडल में अमण करता है । श्रीर रात के शेप श्रष्टारह मुहूर्तों में उतने ही अर्थात् साढ़े तेरह नक्त्रों के मंडल में अमण करता है। कुग्हार की चाक के मध्य माग में स्थित वस्तु ? जिस प्रकार मन्द गति से अमण करती है उसी प्रकार उत्तरायण की मन्द्रपराकम शील सुर्थ मन्द्र गति से अमण करता है । यही कारण है कि वह वहत श्रधिक काल में भी श्रपेदाकृत योड़े मंडल का अमण कर पाता है। उत्तरायण का सूर्य श्रद्वारह मुहुर्तों में वेवल तेरह नल्हां के मध्य में विचरण करता है - श्रीर उतने ही नल्हां के मंडलों में रात के बारह मुद्रुतों में अमण करता है । सूर्य और चन्द्रमा की गति से मन्द गति में चाक पर रखे हुए मिट्टी के पिंड की भौति चकाकार घूमता हुआ धुव भी मंद गति से नक्त्र मंडलों में निरन्तर अमण करता रहता है। धुव तीस मुह्तों में व्यर्थात् पूरे दिन-रात भर में अमण करता हुव्या दोनों सीमात्रों के मध्य में स्थित उन मंडलों की परिक्रमा करता है। उत्तरायण में सूर्य की गति दिन में मंद कही गई है और रात को तीक्ष्ण सनी जाती है, इसी प्रकार दिक्तिणायन में सूर्य दिन में शोघ गति से चलता है और रात में. मंदगति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमन के तारतम्य से दिन और रात का विभाग करता हुआ वह दिल्ला की अजाबीथी एवं लोकालोक की उत्तर दिशा की खोर प्रवृत्त होता है। लोकसंतान पर्वतं खोर वैश्वानर के मार्ग से बाहर की श्रीर वह जब श्राता है तब पुष्कर नामक द्वीप से उसकी कान्ति श्रिषिक भखर हो जाती है । प्रथ की पारर्व भूमियों से बाहर की श्रीर वहाँ लोकालोक नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई दस सहस्र योजन है श्रीर श्रविस्थिति मंडलाकार है । उक्त पर्वत का मंडल प्रकाश एवं श्रन्थकार—दोनों से युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा. नज्ञ, मह एवं तारागण् सभी ज्योतिप्पुञ्ज इस लोकालोक के भीतरी भाग में प्रकाशित होते हैं । जहाँ पर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है, उसके उपरान्त की संज्ञा निरालोक (अन्यकारमय) मानी गयी है। लोक धातु त्रालोकन ऋर्यात् दिखाई देने के ऋर्य में प्रयुक्त होता है और न दिखाई पड़ने का नाम ही ऋलोकता है। अमण करता हुआ सूर्य जब लोक (प्रकाश) श्रीर श्रालोक (प्रकाश रहित) की संन्धि पर पहुँचता है श्रर्थात् दोनों का संयोग कराता है तो उस समय को लोग सन्ध्या के नाम से पुकारते हैं । उपा और व्युप्टि में परस्पर अन्तर माना गया है । अर्थात् पातः की उपा एवं सन्ध्या दोनों संधिकालों में कुछ अन्तर है। ऋषि गंग उपा को रात्रि में श्रीर व्युष्टि को दिन के भीतर स्मरण करते हैं । एक मुहर्त तीस कला का श्रीर एक दिन पन्द्रह मुहूर्त का होता है । दिनों के प्रमाण में हास श्रीर वृद्धि जो होती है उसका कारण सन्ध्या काल में एक मुद्धत की हास-यृद्धि है, जो बढ़ा घटा करती है (?)। सूर्य विषुव प्रमृति विभिन्न पर्यों से गमन फरता हुआ तीत मुहूर्तों का ? व्यतिक्रम करता है । सम्पूर्ण दिन के पाँच भाग कहे गये हैं। दिन के प्रथम तीन मुहूर्तों को प्रातःकाल कहते हैं । उस प्रातःकाल के व्यतीत हो जाने पर तीन मुहूर्त तक संगव नामक फाल रहता है । उसके श्रनन्तर तीन सुहुर्त तक मध्याह काल रहता है । उस मध्याह काल के बाद श्रपराह काल का स्भरम् किया जाता है। पंडितों ने इस को भी तीन ही मुहूर्ती का वतलाया है। अपराह के बीत जाने पर जो फाल पारम्भ होता है, उसे सायंकाल कहते है । इस प्रकार पन्दह मुहूर्ती वाले एक दिन

में ये तीन तीन मुहूतीं के पाँच काल होते हैं । बिपुव स्थान में सूर्य के जाने पर दिन का प्रमाण कहह मुहूतीं का स्मरण किया जाता है । दिल्लायन में दिन का प्रमाण बढ़ जाता है और इसके बाद उत्तरायण में आने पर घट जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रात को घटाता है श्रीर रात बढ़कर दिन को कम करती हैं। वियुव राख् श्रीर वसन्त ऋतु को माना गया है। जहाँ तक सूर्य के श्रालोक का श्रन्त होता है वहाँ तक की संज्ञा लोक है श्रीर उस लोक के परचात् अलोक की स्थिति कही जाती है। उस लोक श्रीर श्रालोक है के मध्य भाग में लोकपालों का निवास-स्थान है। उन लोकपालों में ऐसे चार महात्मा हैं, जो सृष्टि के प्रलंख पर्यन्त वहाँ निवास करते हैं। प्रथम लोकपाल वेराज सुधामा नामक हैं, दूसरे कर्दम प्रजापित हैं, तीसरे पर्जन्य हिरएयरोमा तथा चौघे राजस् केन्नुमान नामक हैं । ये चारों लोकपाल श्रालस्य, कोघ, वैर, श्रभिमान श्रीर सांसारिक कार्यों से निमुख रहकर लोकालोक पर्वत की चारों दिशाश्रों में निवास करते हैं। वैश्वानर के मार्ग से बाहर उत्तर दिशा की घोर देवतात्रों तथा ऋषित्रों द्वारा सेवित जो श्रगस्य ऋषि का शिखर है, उसकी पितृयाण नाम से प्रसिद्धि है । उस पुनीत स्थान पर प्रजा की कामना करने वाले श्रामि-होत्र के उपासक, लोक को सन्तिति प्रदान करने वाही, पितरों के मार्ग पर व्यवस्थित ऋषिगण निवास करते हैं। राजन् ! वे लोकोपकारी ऋषि गरा, जीवों के ग्रारम्म किये हुए कमें को सफल करनेवाले तथा मंगलदायी श्रार्शीवादों के देने वाले हैं । उनका मार्ग दिल्लापथ कहा जाता है । प्रत्येक युगों में सनातन मर्यादा से स्वलित होने वाले धर्मों को ऋपनी उम्मतपस्या एवं श्रुतियों की परम्परा द्वारा वे पुनः स्वापित करते हैं। वे सभी उत्पन्न होकर श्रपने पिछले उत्तराधिकारियों के घर इस लोक में मृत्यु हो नाने के बाद जन्म घारण करते हैं और पीछे वाले अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनका स्थान महर्ग करते हैं । इस प्रकार पर्याय क्रम से जन्म धारण करते हुए वे लोग समस्त मृतों के महाश्रलय तक विद्यमान रहते हैं । श्रद्धासी सहस्र गृहस्था-श्रमी ऋषिगण सूर्य के दक्षिणापथ में श्रवस्थित होकर सृष्टि के प्रतय तक विद्यमान रहते हैं। ऋषियें की यह संख्या कियानिन्हों की है, जो शमरानों की शरण प्राप्त करते हैं । ऋषिगण लोक-व्यवहार की रत्ता के लिए जीवें द्वारा आरम्म किये गये कर्म, इच्छा, द्वेष, आसक्ति, मैथुन तथा स्वेच्छाचारितावरा श्रन्यान्य सांसारिक विपयों में श्रासक्त हो जाने से सिद्ध होने पर भी यहाँ इनग्रानों की सेवा कर रहे हैं । द्वापर युग में भजा की कामना करनेवाले सात ऋषि गए। उत्पन्न हुए थे ; किन्तु उन लोगों, ने बाद में चलकर सन्तति से पृग्णा की, जिससे मृत्यु को जीत लिया। उन कर्ष्यरेता श्रयीन् श्रखंड त्रमचारी श्रटासी सहस ऋषियों का मार्ग उत्तरापय है। वे भी स्रष्टि के प्रतय तक नष्ट नहीं होते। ये लोक कल्यामा के करने, मिपुन के वर्जित रखने, ईर्च्या, द्वेप धादि दुर्गुणों से निष्टुण रहने, सर्वसाधारण जीवीं द्वारा श्वारम्भ किये गरी कार्यों को छोड़ देने तथा श्रन्य काम श्रादि सहवास विषय के वासनामय राज्यों में दोप देखने के कारण इस सिद्धि को शास हुए। इन शुद्ध कारणों से ही उन लोगों ने श्रमरत्य की प्राप्ति की थी। सृष्टि के महा मलय तक जीवन धारण करना ही श्रमस्त्व कहलाता है। श्रम्तंड ब्रह्मचारी कव्यरिता त्रेलोनर दी स्थिति बाल तक जीवन धारण करते हैं किन्तु कामासक व्यक्ति तन वक्त नहीं बच सकता । गर्महत्या एव अदयमेष

श्रादि यज्ञों से उत्पत्त होनेवाले पापों तथा पुष्पों की भाँति ये कम्बेरेता महर्षि गए। महाभलाय के उपरान्त नष्ट होते हैं। श्रायांत् जिस प्रकार ये घोर पाप तथा महान् पुष्प महा भलय तक जीवातमा के साथ लगे रहते हैं, बीच में नष्ट नहीं होने उसी प्रकार कम्बेरेता का रारीर भी तब तक विद्यमान रहता है। सह ऋषियों के मंडल से कपर उत्तर दिरा में जहाँ पर भुव निवास करते हैं भगवान् विन्तु का तीसरा परम दिव्य पद है, वहाँ पहुंचकर प्राणी रोच से विद्यल हो जाते हैं। वही हमल भगवान् विन्तु का परम पद माना गया है। जो प्राणी उस ध्रव लोक की कामना करने वाले हैं वे ध्रव के ही पर्म में श्रास्था रसते हैं। श्रायांत् उन्हीं की भाँति वे श्राचरण करते हैं। ॥१-११३॥

श्री मास्त्य महापुरास्य में भुवन कोरा प्रसंग में चन्द्र सूर्य का लोक विस्तार वर्रान नामक एक सी चीवीसवों श्रध्याय समाप्त ॥१२॥।

#### एक सौ पचीसवाँ अध्याय

ऋषिगण ! इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं महेंगायों के अमया की दिव्य कया को सुनकर ऋषियों ने लोमहर्पण के पुत्र सूत से पुनः पूछा ॥१॥

ऋषियों ने कहा—सौम्य ! ये ज्योतिर्गण मह, नत्त्र श्रादि किस पकार सूर्य के मंडल में अमण करते हैं ? सभी एक समूह में मिलकर वा श्रालग-श्रलग ? कोई इन्हें अमण कराता है श्रायवा ये स्वययेव अमण करते हैं ? इस रहस्य को जानने की हमें बड़ी इच्छा है, क्रमया कहिये ।।।२-२॥

सृत वोले—प्रापिगण् ! यह विषय प्राणियों को मोह में डालने वाला है । क्योंकि प्रत्यत्त दिखाई देता हुया भी यह व्यापर लोगों को व्याहचर्य एवं अज्ञान में डाल देता है । मैं कह रहा हूँ, हुनिये । जहाँ पर चौदह नत्त्रजों में शिद्युमार नामक एक ज्योतिश्चक व्यवस्थित है वहाँ आकाश में उनानपाद के पुत्र प्रुव में इ (लिङ्ग) (?) के समान एक स्थान में अवस्थित है । यह भुव अमण् करता हुआ नत्त्रज गणों को सूर्य और चन्द्रमा के साथ अमाता है और स्वयं अभण करता है। चक के समान अमण् करते हुए हरी के पीछे-पीछे सब नत्त्रज गण् अमण् करते हैं । वायुमय वन्यनों से भुव में वैधे हुए वे ज्योतिर्मण भुव के मन से ही अमण् करते हैं । उन ज्योतिश्चकों के भेद, योग, काल के निर्याय, अस्त, उदय, उत्पात, दिल्लायन एवं उत्तराण्ण में स्थित, विद्युव रेखा पर गमन आदि कार्य सभी ध्रुव की भैर्त्या पर ही निर्मर करते हैं । इस लोक के जीवों की जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीन्त नामक मेच कहे बाते हैं । उन्हीं की ग्रुप्ट से स्रष्टि होती है। वे भेघ गण्य आवहन नामक वायु के आश्रय पर टिके हुए है । इससे डेढ़ योजन की दूरी पर अवस्थित रहकर वे जल की वृद्ध करते हैं । ये ही वृद्धिकर्त मेघगण हैं । वहाँ से एक योजन उत्पर जाकर मेघ गण विकार की प्राप्त होते हैं । उन्हीं मेघों से यतः वर्षा होती है अतः वे ग्रुप्टि के एक मात्र आश्रय कहे जाते हैं । पुष्करा-वर्तक नामक मेघ गण पत्त से उत्पत्त कहे जाते हैं । महान् तेजस्वी देवराज इन्द्र ने अपनी इच्छा के अनुसार वर्तक नामक मेघ गण पत्त से उत्पत्त कहे जाते हैं । महान् तेजस्वी देवराज इन्द्र ने अपनी इच्छा के अनुसार

-500

उड्ने वाले, परम समृद्ध, जीवों के नारा करने की इच्छा रखने वाले पर्वतों के पत्तों को काट डाला था। श्रति परिमाण् में जल धारण करने वाले ये पुष्करावर्तक नामक मेघ उन्हीं पन्नों से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि ये उक्त नाम वाले कहे गये । वे श्रनेक रूपों को घारण करने वाले. श्रति कर्केश योर शब्द करने वाले, करुप की समाप्ति के प्रवसर पर महावृष्टि करने वाले तथा महा प्रलय के प्रवसर पर फैलने वाली थचंड श्रमि को शन्त करनेवाले हैं । वे वायु के सहारे दोये जाते हैं । इनमें श्रमृत का वास रहता है । ये ही कल्प अर्थात् महाप्रसय के भी साधक हैं । विशास अगडकटाह (ब्रह्मागड) के मिल होने पर, जिससे स्वयं चतुरानन ऋंग्र जी उत्पन्न हुए हैं, उसके विशाल कपाल (टुकड़े) ही इस कूप में परिशत हो गये थे। वे ही इन मेघों के रूप में हैं। उन सभी मेघों की तृति धूम द्वारा होती है, उनमें कोई तारतम्य (न्यूनाविस्य) नहीं है । उनमें सबसे उत्तम पर्जन्य नामक मेघ हैं । उसके श्रविरिक्त चार दिग्गज नाम से प्रख्यात हैं । सर्प. पर्वत, गज, एवं मेघ-ये सब एफ ही कुल से उत्पन्न कहे जाते हैं । जो पीदे दो मागों में विभक्त हो-गये हैं । किन्तु इन सभें का उत्पत्ति-स्थान एकमात्र जल कहा गया है । पर्जन्य श्रीर वृद्ध दिमाज वृन्द हेमन्त ऋतु में शीत से उत्पन्न होनेवाले तुपार की वृष्टि श्रन्न की वृद्धि के लिए करते हैं । छठवाँ परिवद्ध नामक वाय, जो श्रतितेजोमय तथा आकारा गंगा को घारण करनेवाला है, इन सवीं का आवय कहा जाता है ! वह पुरवपदायिनी श्राकार गंगा।दिव्य गुरा युक्त श्रमृत के समान बल से समन्वित तथा त्रिपयगामिनी नाम से विख्यात है। उससे गिरता हुन्या जल दिगाज बुन्द श्रपने मोटे ग्रुएडादएडों से शीकरों के रूप में छोड़ते हैं, जो नीहार के नाम से प्रसिद्ध है । दिवाण पार्य में हेमकूट नामक पर्यंत विख्यात है, यह हिमालय के उत्तर तथा दक्तिए दोनों मागों में विस्तृत है, उस पर निवास करनेवाला पुगढ़ नामक मेय है, जो मली भौति वृष्टि की वृद्धि करने के लिए है । उस स्थान पर जो वृष्टि होती है वह तुपारों से ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हिमवान् पर्वत से हिमयुक्त वायु प्रवाहित होती है। मेघ गण अपने वेग से हिमक्स्रों को सीचकर उस महागिरि को मिचित करते हैं। उस हिमबान् पर्वत के वाद जो देग हैं उनमें नाम मात्र की रोप वृष्टि होती है । इसके उपरान्त इमास्य नामक वर्ष है, जो मजी मौति प्राणियों की वृद्धि के लिए ख्यात है। ये पिछले जो दो वर्ष बताये गये हैं, उनमें बृष्टि की श्राधिकता है। इस पकार सन प्रकार के मेवों का तथा उनके द्वारा होनेवाली बृष्टि का वर्णन में कर चुका । ॥१-२६॥

स्य ही सब प्रकार की शृष्टि का कर्ता कहें जाते हैं। इस लोक में होनेवाली वृष्टि, व्य, तुपार, रात-दिन, दोनों सन्याएँ, हाम पूर्व अहाम फल-समी हुव से प्रवर्तित होते हैं। ध्रुव में स्थित जल को सूर्य भहरा करता है। सभी प्रकार के जीवों के ग्ररीर में जल परमाशा रूप में आश्रित रहता है। स्थावर लंगम जीवों के महम होते समय वह पुएँ के रूप में परिश्रत होकर सभी और से निकलता है। उसी धूम से मेचगाय उस्पन्न होते हैं। आकारा मगडल में अप्रमन स्थान कहा जाता है। अपनी तैजोमयी किरयाँ से सूर्य सभी लोकों से जल को अहाय करता है। ये ही किरयाँ वायु के संयोग हारा समुद्र से भी जल को सीचनी हैं। ददन्तर सूर्य भीप्मादि घटता के प्रमाव से समय-समय पर परिवर्तन कर जल को अपनी दयेत किरयाँ।

द्वारा उन मेचों को जल देता है। वायु द्वारा प्रचालित होने पर मेघों की जलराशि चाँद में चलकर पृथ्वी तल पर गिरती है। श्रीर तदनन्तर छ महीनों तक सभी प्रकार के जीवों भी सन्तुष्टि एव श्रमियुद्धि के लिए सूर्य पृथ्वी तल पर पृष्टि करता है। वायु के वेग से उन मेघों में शब्द होते हैं। विजलियाँ श्रमिन से उत्पल सत्ताई जाती है। भिह सेचने भातु से मेघ शब्द जल छोड़ने श्रम्था सिंचन करने के श्रम्भे में निष्पल सत्ताही जाती है। भिह सेचने भातु से मेघ शब्द जल छोड़ने श्रम्था सिंचन करने के श्रम्भे में निष्पल होता है। जिससे जल न गिरे उसे श्रम्भ (न अश्यते श्रापो यस्मादसावम्र) कहते हैं। इस प्रकार होता है। जिससे जल न गिरे उसे श्रम्भ (न अश्यते श्रापो यस्मादसावम्र) कहते हैं। इस प्रकार पृष्टि की उत्पिच करनेवाले सूर्यभुव के सरचाएं में रहते हैं। उसी श्रुव के सरचाएं में श्रमिश्यत वायु उस वृष्टि का उपसहार वरती है। निस्त्रों का मपडल सूर्य मएडल से विश्यत होकर विवरण करता है। जन सचार समाप्त हो जाता है तम भूव द्वारा श्रमिशित सूर्य मएडल में वे सभी अवेश करते हैं। श्रम इसके बाद में सूर्य के रथ का प्रमाण बतला रहा है। २०-२७।।

एक चक, पाँच व्यरे, तीन नाभि तथा सुवर्षा की द्योटी व्याठ पुट्टियों द्वारा बनी हुई नेमि (जिस पर हाल चढ़ाई जाती है) से बने हुए तेजोमय शीप्रगामी स्थ द्वारा सूर्य गमन करते है। उनके स्थ की लग्नाई एक लाख योजन कही जाती है । जुवे का दगड उससे दूना कहा गया है । वह सुन्दर स्थ ब्रह्मा ने मुख्य प्रयोजन के लिए बनाया है । सतार भर में वह धुन्दर रथ श्रनुपम हे । धुवर्श द्वारा उसकी रचना हुई हे। वह सचमुच परम तेजोमय हे। पत्रन के समान वेगशील, चनके की स्थिति के श्रनुकूल चलने वाले श्रद्भकर थारी छन्दों से यह संयुक्त है । बरुण के रथ के चिह्नों से वह मिलता-जुलता है । उसी श्रमुपम रथ पर चड़कर भगवान् भास्मर प्रतिदिन श्राकारा मार्ग में विचरण करते हैं । सूर्य के श्रम तथा उसके रथ के प्रत्येक श्रम प्रत्यन्न वर्ष के श्रवयवों के रूप में कल्पित किये गये हैं 1 दिन उस एक्चक सूर्यस्थ की नामि हे श्रीर श्ररे उनके सबत्सर हैं, छहीं ऋतुएँ नेमि कही जाती हैं। रात्रि उनके रथ का बरुथ तथा वर्म (वाम) उर्घ्यव्या के रूप में कल्पित है। चारों युग उस रथ की पहिये के छोर तथा क्लाएँ जुवे की श्रिमभाग हैं। दसों दिशाएँ श्ररवों की नासिका तथा चला उनके दांतों की पिक्तवाँ हैं। निमेप उनके श्रनुमर्प<sup>क</sup> तथा कला जुबे का दराड है। अर्थ तथा काम----इस (स्थ) के जुबे के श्रन के श्रवयव है। गायत्री, त्रिप्टुप्, जगती, श्रनुप्टुप्, पिक्त, इहती तथा उच्चिक-ये सात छन्द अरव रूप धारण कर वायु वेग से उस रथ को बहन करते हैं। इस रथ का चक्र श्रन्त में विधा हुआ, है। श्रीर अन्त प्रुव से सलग्र है। चक्र के साथ श्रन्त तथा श्रन्त के साथ श्रुव अमग्र करता है। ध्रुव की प्रेरगा से प्रेरित रथ का श्रन्त चक्र के समेत अगण करता है। इस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन के वश होकर उस रथ की निर्मिति ब्रह्मा ने की है। उक्त साथनों से संयुक्त भगवान सूर्य का वह रथ आकाश मगडल में अमग करता है। इसके

<sup>ै</sup>लाहे की चहर वा सीकडों वा बता हुआ आवरण वा मूल, जो अनुवस के आधात से रव वो सुरिवेत रखने के लिए उसके करर ठाली जाती है।

दिक्त पुस्तकों में 'धर्म' पाठ पाया जाता है। परन्तु 'धर्म' पाठ अधिव समीचीन है।

अर्थ के नीचे रहनेवाली पहिये के अपर वेंथी हुई लकनी।

दिन्तिए भाग की श्रोर जुशा श्रीर श्रम्स का शिरोभाग है। चक्का श्रीर जुवे में रिश्म का संयोग है। चक्के श्रीर जुवे के अमण करते समय दोनों दिमयाँ भी मएडलाकार ? अमण करती हैं। वह जुशा श्रीर श्रम्स का श्रिरोभाग कुग्हार के चक्के की माँति भ्रुव के चारों श्रीर परिश्रमण करता है। उत्तरायण में इसका अमण मएडल भ्रुव मएडल में श्रविष्ट हो जाता है, श्रीर दिन्तिणायन में भ्रुव मएडल से वाहर ? निकल श्राता है। इसका कारण यह है कि उत्तरायण में भ्रुव के श्राकर्षण से दोनों रिश्मयाँ संनित्त हो जाती हैं, श्रीर दिन्तिणायन में भ्रुव के रिश्मयों के परित्याम कर देने से वढ़ जाती हैं। श्रुव जिस समय रिश्मयों को श्राकृष्ट कर लेता है उस समय सूर्य दोनों दिशाशों की श्रोर श्रस्सी सो मएडलों ? के व्यवधान पर विचरण करता है। श्रीर जिस समय भ्रुव दोनों रिश्मयों को स्थाग देता है उस समय भी उतने ही ? परिवाण में वेगपूर्वक बाहरी श्रीर से मएडलों को बेप्टित ? करता हुआ अमण करता है (?)। ॥३८-५८॥

श्री मात्स्य महापुराण के भुवनकोरा प्रसंग में सूर्य श्रीर चन्द्रमा की गति वर्णन नामक एक सी पचीसवाँ श्राच्याय समाध ॥१२५॥

# एक सौ छव्वीसवाँ ऋध्याय

सत बोले--ऋषिवृन्द ! मगवान् भास्कर का वह रथ महीने-महीने के क्रमानुसार देवताओं द्वारा श्रिपोहित होता है श्रशीत् प्रत्येक महीने में देवादिगण इस पर श्रारोहित होते हैं। श्रीर इस प्रकार बहुत से ऋषि, गम्बर्व, त्रप्तारा, सर्प, सारथी तथा राज्यस के समूहों के समेत वह सूर्य को वहन करता है । ये देवादि के समूह कम से सूर्य मगडल में दो-दो मास तक निवास करते हैं । धाता, अर्यमा-दो देव, पुलस्त्य तथा पुलह नामक दो ऋषि प्रजापति, बाधुकि तथा संकीर्छ नामक दो सर्प, मानविद्या में विशास्त्र तुम्बुरू तथा नारद नामक दो गन्धर्व, कृतस्थला तथा पुज्जिकस्थली नामक दो श्राप्तराएँ, रथकृत तथा रथीजा नामक दो सार्थी, हेित तथा प्रहेित नामक दो राच्स-ये सन सम्मिलित रूपेण चैत्र तथा वैशास के महीने में सूर्य मएडल में निवास करते हैं। प्रीप्न ऋतु के ज्येष्ट तथा आपाइ—दो महीनों में मित्र तथा बृहुए। नामक दो देव, ऋत्रि तथा वसिष्ट नामक दो ऋषि, तत्त्क तथा रम्मक नामक दो सर्पराज, मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सरायें, हाहा तथा हुहू नामक दो गंधर्व, रथन्तर तथा रथकृत नामक दो सारथी, पुरुषाद श्रीर वध नामक दो राज्ञस सूर्य मएडल में निवास करते हैं । तरुपरान्त सूर्यमएडल में अन्य देवादिगाए निवास करते है। उनमें इन्द्र तथा विवस्वान्-ये दो देव, श्रंगिरा तथा मृगु-ये दो ऋषि, एलापत्र तथा शंरापाल नामक दो नागरांज, विश्वावसु तथा सुपेण नामक दो गन्धर्व, शांत श्रीर रवि नामक दो सारथी, प्रन्तोचा तथा निग्लोचन्ती नामक दो श्रप्सरायें तथा हैति तथा व्याप्र नामक दो राज्य रहने हैं । ये सब सायन तथा भारों के महीनों में सूर्यमण्डल में निवास करते हैं । इसी प्रसार शरद ऋतु के दो महीनों में बान्य देवगण निवास करते हैं । पर्जन्य और पूपा नामक दो देव, मरद्वात और गीतम नामक दो महर्षि, चित्रसेन और

सुरुचि नामक दो गन्धर्व, विश्वाची तथा घृताची नामक दो ग्रुम लक्षण सम्पन्न श्रम्पराएँ, सुअसिद्ध ऐरावत तथा धनज़य नामक नागराज, सेनजित तथा सुपेग नामक सारथी तथा नायक चार तथा बात नामक दो रालस—ये सब श्राश्चिन तथा कार्तिक मास में सूर्यमगडल में निवास करते हैं। हेमन्त ऋतु के दो महीनों मं जो देवादिगण सूर्य में निवास करते हैं—वे ये हें। श्रम्म श्रीर भाग—ये दो देव, करयप श्रीर कतु—ये दो ऋषि, महापन्न तथा कर्कोटक नामक सर्पराज, चित्रसेन श्रीर पूर्णायु नामक गायक गन्धर्व, पूर्वाचित तथा उर्वशी—ये दो श्रम्म स्वापन्न तथा कर्कोटक नामक सर्पराज, चित्रसेन श्रीर पूर्णायु नामक गायक गन्धर्व, पूर्वाचित तथा उर्वशी—ये दो श्रम्म स्वापन सार्थी एवं नायक विद्युन तथा सूर्य (?) नामक दो उप साल्स —ये सव मार्गशीर्प श्रीर पोप के महीनों में सूर्य मग्उल में निवास करते हैं। तदनन्तर शिशिर ऋतु के दो महीनों में त्वष्टा तथा विष्णा—ये दो देव, जमदिम तथा विश्वामित्र—ये दो ऋषि, काद्रवेय तथा कम्वलारवतर—ये दो नागराज, सूर्यवर्चा तथा गृतराष्ट्र—ये दो गन्धर्व, —युन्दरता से मन को हर लेने वाली तिलोचमा तथा रम्मा नामक दो श्रम्सराष्ट्र, ऋतजित् तथा सत्यिवत् नामक दो महावलवान् सारथी श्रक्षोपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राल्य निवास करते हैं। ॥१-२३॥

ये उपर्युक्त देव स्त्रादि गए। क्रम से दो-दो महीने सक सूर्य मंडल में निवास करते हैं । ये बारह सप्तर्जे (देव, ऋषि, रात्त्रस, गन्धर्व, सारधी, नाग श्रीर अप्सरा) के जोड़े इन स्थानों के अभिमानी कहे जाते हैं । श्रीर ये सब बारह सप्तक देवादिगण भी श्रपने श्रतिशय तेज से सूर्य को उत्तम तेजों वाला बनाते हैं। ऋषिगण श्रपने बनाए हुए गेय वाक्यों से सूर्य की स्तुति करते हैं। गन्धर्व एव श्रप्सराएँ श्रपने श्रपने नृत्यों तथा गीतों से सूर्य की उपासना करती हैं। विद्या में परम प्रवीण सारथी यत्तगण सूर्य के श्रद्भवों की डोरियाँ पकड़ते हैं । सर्पगण सूर्यनएडल में द्वृत गति से इयर-उघर दौड़ते तथा रात्तसगण पीझे-पीझे चलते है । इनके ऋतिरिक्त बालिखल्य ऋषि उदयकाल से सूर्य के समीप ऋवस्थित रह कर उन्हें अस्ताचल को प्राप्त कराते हैं। इन उपर्युक्त देश्ताओं का जिस प्रकार का पराक्रम, तपीवल, योगवल, धर्म, तत्त्व तथा शारीरिक वल रहता है, उसी प्रकार उनके तेज रूप इन्धन से समिद्ध होकर सूर्य अधिकाधिक तेजस्वी रूप में तपता है। यह सूर्य अपने तेजीवल से समस्त जीवों के अकल्याया का प्रशमन करता है, मनुत्यों की आपदा को इन्हीं मगलमय उपादानों से दूर करता है श्रीर कहीं कहीं पर शुभाचरए करने वालों के अकल्यांग को हरता है। ये उपर्युक्त सत्तक सर्य के साथ ही अपने अनुवरों समेत आकार। मण्डल में अमण् करते हैं। ये देवगण् दयावरा प्रजावर्ग से तपस्या तथा जप कराते हुए उनकी रक्ता करते हैं तथा उनके हृदय को प्रसन्नता से पूर्ण कर देते हैं। श्वतीत काल, मंबिप्यत्काल तथा वर्तमान काल के स्थानाभिमानियों के ये स्थान विभिन्न मन्यन्तरों में भी वर्तमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूर्वक चौदह की संख्या में जोड़े रूप में वे सप्तक देवादि गएा सूर्य मंडल में निवास करते हैं और चौदह मन्वन्तरी तक क्रमपूर्वक विद्यमान रहते हैं । ॥२४-३४॥

इस प्रकार सूर्य श्रीप्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु में ऋपनी किरणों का क्रमशः परिवर्तन कर पाम, हिम तथा बृष्टि करता हुआ प्रतिदिन देवता, पितर तथा मनुष्यों को तृप्त करता है । और प्रतिच्रण अमण करता है। देव गण दिन-दिन के कम से शुरू एवं छूप्ण पन्न में महीने भर काल न्य के अनुसार उस भीठे व्यस्त का पान करते हैं, जो सुवृष्टि के लिए सूर्य की किरणों द्वारा रिच्त रहता है। सभी देवता, सीम्य तथा काल्यादि पितरगण सूर्य के उस अस्त रस का पान करते हैं और कालान्तर में सुवृष्टि करते हुए संसार की तुस करते हैं। मानव गण सूर्य की किरणों द्वारा वड़ाई गई, जल द्वारा परिवर्द्धित तथा वृष्टि द्वारा प्रवद्धित श्रीपियों से तथा श्रव से लुधा को अपने वर्ग में करते हैं। सूर्य की उस संचित अस्त राशि से देवताओं की तृष्टि पन्दह दिनों तक तथा स्वयामय पितरों की तृष्टि एक महीने तक होती है। वृष्टि जनित अन्त राशि से मनुष्य गण सर्वद्रा अपना जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार सूर्व अपनी किरणों द्वारा सब की पालाना करता है। ॥३५-३८॥

सूर्य श्रापने उस एकचक रथ द्वारा शीघ्र गमन करता है श्रीर दिन के व्यतीत हो जाने पर उन्हीं विषम (सात अरवाँ) संख्यक छरवाँ द्वारा यह अपने स्थान की पुनः माप्त करता है । हरे रंग वाले अपने श्ररवों से वह वहन किया जाता है श्रीर श्रपनी सहस्र किरणों से जल का हरण करता है एवं तुप्त होने पर हरित वर्ण बाले श्रपने श्रपनों से संयुक्त रथ पर चड़कर उसी जल को पुनः छोड़ता है । इस प्रकार श्रपने एक चक वाले स्थ द्वारा दिन रात चलता हुआ सूर्य सार्ती द्वीपों तथा सार्ती समुद्रीं समेत निश्चिल पृथ्वी मंडल का अमण् करता है । टेसका वह श्रानुपम रथ श्रास्व रूपधारी छन्दों से युक्त है उसी पर वह समासीन होता है। वे श्रश्य इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले, एक बार जोते गये, इच्छानुरूप चलने वाले तथा मन फे षेग के समान शीघ्रमामी हैं । उनके रंग हरे हैं, उन्हें थकावट नहीं लगती। वे दिव्य तेजीमय शक्ति शाली तथा ब्रक्षयेता हैं । प्रति दिन श्रपने निर्धारित परिधि मंडल की परिक्रमा बाहर तथा भीतर से वे करते हैं । युग के आदि काल में जोते गये वे अपन महा अलय तक सूर्य का भार वहन करते हैं। वालखिल्य आदि इम्.वि.गण चारों स्रोर से परित्रमण के समय सूर्य को रात-दिन घेरे रहते हैं । महर्षि गण स्वरचित स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करते हैं । गन्धर्व तथा अप्सराओं के समृह संगीत तथा नृत्यों से उसका सत्कार करते हैं। इस प्रकार वह दिनमणि भास्कर पित्तमों के समान वेगशाली श्वरवों द्वारा अमण कराया जाता हुत्रां नुत्तर्त्रों की बीथित्रों में विचरण् करता है। उसी की भाँति चन्द्रमा भी अमण् करता है। चन्द्रमा की हास-बद्धि सुर्य के समान ही कही गई है। किरयों भी इसकी सूर्य के ही समान कही जाती हैं। चन्द्रमा का रथ तीने चकोंबाला है। उसके दोनों स्रोर अरव जुते हैं। घह उस रथ, अरव तथा सारथी के समेत ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका सुन्दर रथ हार से सुरोभित, उन तीन चक्रों तथा स्वच्छ रवेत रंग बाले दस श्ररवीं से घलंद्वत है, जो दिन्य तेजोमय, श्रनुपम तथा मन के समान वेगराली हैं। वे अदय एक बार रथ में ओते जाते हैं तथा महामलय होने तक बरावर भार वहन करते रहते हैं। रथ में जुते हुए, स्वेत श्राँख श्रीर कान वाले, एक रंगी, शंख के समान सुन्दरं वे श्रदव चन्द्रमा कां मार यहन करते है । श्रज, त्रिपथ, षृप, बाजी, नर, हम, त्रांशुमान, सप्तथातु, हंस तथा व्योमसृग---ये दस चन्द्रमा के श्रश्वों के नाम हैं । वे बलवान् श्रश्व महापत्तय तक चन्द्रमा को वहन करते हैं । इसं

प्रकार देवताओं तथा पितरों द्वारा चारों श्रोर से घिरा हुआ चन्द्रमा अमल करता है । शुक्र पत्त के प्रारम्भ में सूर्य के पर भाग में अवस्थित होने के कारण चन्द्रमा का रिक्त भाग एक-एक दिन के कम से पूर्ण होता जाता है । देवताओं द्वारा श्रमृत के पी लेने से नष्ट रुक्ति वाले चन्द्रमा को सूर्य श्रपने तेज से नृष्टि लाभ कराता है । श्रीर इस प्रकार पन्द्रह दिनों में देवतात्र्यों द्वारा पीकर रिक्त किये गये चन्द्रमा के एक एक भाग को सूर्य अपनी एक किरण द्वारा एक एक दिन के कम से पूर्ण करता जाता है। सूर्य की सुपृता नामक किरण द्वारा रुधि को प्राप्त चन्द्रमा की कलाएँ शुक्त पत्त में बढ़ती जाती है स्त्रीर कृष्ण पत्त में घटने लगती हैं श्रीर फिर शुक्त पल में वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। इस रीति से सूर्य की राक्ति प्राप्त कर चन्द्रमा का शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है श्रीर पृणिमा के दिन उसका सम्पूर्ण महल श्वेत दिखाई पड़ने लगता है। चन्द्रमा शुक्त पत्त में एक-एक दिन के क्रम से वृद्धि को आप्त होता है। जलों के सारमूत रसमात्रात्मक चन्द्रमा के सौम्य श्रमृत को कृष्ण पद्म की द्वितीया से चतुर्दशी तक देवतायण पान करते हैं। सूर्य के तेज से एक पत्त में देवताओं के भत्तरणार्थ इस प्रकार श्रमृत एकत्र होता है श्रीर पृर्शिमा तिथि को वह पूर्ण हो जाता है। उस समय एक रात तक देवगण् ऋषियों तथा पितरों के साथ उसकी उपासना ( सेवन ) करते है । सूर्य के श्रमिमुख उपस्थित चन्द्रमा का शरीर कृष्ण पत्न के प्रारम्भ में देवताओं द्वारा पी जाती हुई श्रपनी एक-एक कलायों के कम से चीए होता जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर छत्तीस सहस्र तीन सी तैंतीस देवता चन्द्रमा का वह श्रमृत पान करते हैं । देवताओं द्वारा पी गई चन्द्रमा की वे कलाएँ कृष्ण पत्त में हास को तथा शुक्ल पत्त में मृद्धि को प्राप्त होती हैं। एक-एक दिन के क्रम से एक पत्त तक देवगण चन्द्रमा के अमृतरस का पान कर अमावस्या को अन्यत्र चले जाते है। उस समय ं श्रमावस्या को पितरगण चन्द्रमा के पास रहते हैं । तदनन्तर पन्द्रहर्वे भाग के कुछ शेप रह जाने पर दूसरे दिन तीसरे पहर के समय उन शेप फलाओं को वे केवल दो कला समय तक पीते है। अमावस्या को चन्द्रमा की किरणों द्वारा निरुलते हुए उस श्रमृत को पी कर श्राधे महीने की समाप्ति हो जाने पर वे पितरगण भी श्रन्यत्र चले जाते हैं । पितरगण सौम्य, बहिषद्, अभिष्वात तथा काव्य नाम से प्रसिद्ध है । पाँच वर्षों के सबत्सर नामवाले जो काव्य सज्ञक पितरगण कहे जाते है, वे भी द्विज के नाम से स्मरण किये ं जाते हैं। उन सीम्य नामक पिनरों को परम तपस्वी जानना चाहिये। सोम्य, वहिंपद्र, तथा ऋभिष्याच—ये तीनों पितरगण एक ही समान तपस्वी है। ये पितृलोक में निवास करनेवाले द्विज कहे जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरा द्वारा पिये जाने पर चन्द्रमा की कला का जो भाग च्चय होता है वह पन्द्रहवाँ भाग है। श्रमावस्था के बाद से चन्द्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चन्द्रमा की वृद्धि और त्तय दोनों पत्त के श्रादि सिंघकाल में ही होते हैं । उसकी सत्ता सोलह कलाओं में रिह्तत है । इस प्रकार सूर्य के कारण चन्द्रमा में ह्वास एव वृद्धि होती कही जाती है । ॥३१-७२॥

श्री मात्स्य महापुराण में भुवनकोष प्रसम में सूर्य स्त्रादि गमन वर्गान नामक एक सी छङ्गीसवाँ स्रध्याय समाध ॥१२६॥

## एक सौ सत्ताईसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा - मरपिवृन्द ! अब इसके उपरान्त में तारा, यह तथा स्वर्मानु के रथ का वर्णन कर रहा हैं । चन्द्रमा के पुत्र बुध का रथ तेजोमय, निर्मल तथा रवेत रंग का है । उनका वह रम बापु के समान वेगराली पीले वर्कों वाले दस अश्वों से युक्त है । उन अश्वों के नाम श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, श्याम, विलोहित, इवेत, हरित, प्रगत और यृष्णि हैं । इन्हीं दस महाभाग्यवाली, अनुपम, वायु के वेग के समान श्रस्तों से द्वघ का रथ युक्त है । मंगल का रथ श्राठ चक्रोंबाता तथा सुदर्श निर्मित बतलाया जाता है। वह भीमरंथ श्रमि में उत्सन लाल रंग के श्राठ श्रश्वों तथा ध्वजाओं से युक्त है। इस सुन्दर रथ के द्वारा दुमार मंगल सरल तथा वक गति में चलते हैं। देवताओं के प्राचार्य वृहस्पति श्वेत रंग के मुवर्णी िर्निमित सुन्दर रेथ पर गमन करते हैं। यह उनका रथ आठ अरबों से संयुक्त तथा अग्नि में उत्पन हुई ध्वबायों से सुरोमित है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं और श्रपनी श्रमीष्ट दिशाओं की उसी रथ से जाते हैं। मृगुपुत्र शुक्र आठ सुन्दर श्ररवों तथा श्रिम के समान ध्वताओं से युक्त शीव्रगामी रघ द्वारा अमण करते हैं । सनैश्चर भी बलवान् , बायु के समान विगराली, अस्वों से युक्त काले लीह निर्मित रथ पर श्रिपिरूढ़ होकर गमन करते हैं । जिस प्रकार राहु के श्राठ काले रंग जाले वायु के समान वेगरााली अक्ष हैं, उड़ी पकार उनका रथ अन्यकार से युक्त की भाँति है। मली गाँति आवरणों से सुसज्जित श्रारवगण् गृहु के उस रथ का वहन करते हैं । पर्व के श्रवसर पर सूर्य के 'मगडल में स्थित राहु चन्द्रमा के पास जाता है श्रीर कृष्ण पत्त के श्रन्त में ग्रहरा लगने पर चन्द्रमा के स्थान से सूर्य के पास श्राता है। फेतु के श्ररव बायु के समान वेगराली हैं और उनकी संख्या श्राठ है। वे श्ररव तृगादि के पूएँ के समान कान्तिवाले, दुर्वल तथा बड़े ही दारुस हैं। नवप्रहों के श्रश्वों को रशें के समेत में वतला चुका । ये सभी वायु की रिनयों द्वारा ध्रुव में वैधे हुए हैं । श्रद्धरय वायु की रिक्रमयों द्वारा प्रेरित ये प्रहीं के रथसमूह अपने-ध्यने पथ पर अमण करते हैं। जिस प्रकार ध्रुव में वेंचे हुए चन्द्रमा सूर्य व्यादि अह गए। श्वाकारा में अमए। करते हैं, अन्यान्य ज्योतिंगए। भी उसी प्रकार श्वदृष्ट बायु रिमर्गी हारा निवद होकर भुवरके पीछे-पीछे चलते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौका जल के साथ बहती है उसी पकार वायु की 'राक्ति से देवताओं के वे निवास-स्थान बहन 'किये जाते हैं।'चन्द्र सूर्य आदि महाँ के मंडल वायु की रेशिम द्वारा ही बहन किये जाते हैं । इसीलिए आकाश में ये देवगृह के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्याकाश में जितनी तारात्रों की संख्या है उतनी ही संख्या ध्रुव की रिमयों की भी है। वे सभी, रश्मियों भ्रुव में वैंधी हुई हैं। 'इसी से अमण 'करती हुई तारात्रों को वे 'अमाती हैं। जिस प्रकार तैल पेरने का यन्त्र स्वयं धूमता है श्रीर अपने से सम्बद्ध श्रन्य वस्तुओं को भी अमाता है, उसी प्रकार वायु द्वारा बद्ध वे ज्योतिंगण जारीं श्रोर धुव में वँघकर अमण करते हैं। इस प्रकार श्रालातचक की तरह बायु चक द्वारा पेरित होकर ज्योतिंगण अमण करते हैं। विस बायु के द्वारा में अमते हैं, यह प्रवह

नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार ध्रुव में बँधे हुए ज्योतिरचक्र वायु द्वारा चारों श्रोर अमण करते हैं। श्राफाश में स्थित जो शिद्युगार नामक चक कहा गया है, सभी ताराख्रों समेत ध्रुव की अवस्थिति उसी के भीतर है। उसे रात्रि के समय देखने पर दिन का सब पाप नष्ट हो जाता है । इस शिशुमार चक्र के पूर्ग शरीर में जितनी ताराएँ हैं, उतने ही वर्षों तर देखने वाला प्रायो जीवित रहता है । स्रोर इसकी स्त्राकृति को यदि विभाग पूर्वक मली भाँति कोई जान लेता हे तो अपनी आयु से उतना वर्ष श्रीर श्रीधक जीवित रहता है। इस (शिशामार चक्र) के उत्तरीय कपोल में उत्तानपाद को जानना चाहिये। यज को इसके अधर माग में तथा धर्म को मुर्धा पर अवस्थित मानना चाहिये । इसके हृदय भाग में नारायण तथा साध्य देव भाण तथा दोनों पादों में ऋरिवनी कुमार को जानना जाहिये । वरुण तथा ऋर्यमा-ये दो पश्चिम भाग में उसके रथ के श्रवयव मृत है । शिरन (लिंग) स्थान पर सबत्तर को तथा गुदास्थान पर मित्र को जानना चाहिये । उसकी पुच्छ पर ऋग्नि, महेन्द्र, मरीचि, कश्यप तथा ध्रुव श्रवस्थित है । यह ताराश्रों से बना हुआ स्तम्म चन्द्रमा, सूर्य, नचत्र, तारा गए तथा महादि के साथ न तो कभी श्रस्त होता है श्रीर न कभी उदित। उसकी श्रीर श्रीमुख होकर ज्योति समूह चक के समान आकाश में अवस्थित हैं । ध्रुव के ही सरदाण में अवस्थित वे सब देवताओं में श्रेप्ठ तथा त्राकारा महल में मेंहू (लिंग) के समान स्थित उन्हीं (भुन) की पदिचाणा करते है । उन ग्राग्नीध तथा कारथप के वरा में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ है । ये ध्रुव श्रफेले ही मेरु के श्रम्तर्वर्ती शिखर पर निम्नमुख किए अवस्थित सभी ज्योतिरचनों को आकृष्ट करते हुए तथा मेरु को देखते हुए अमरा करते रहते है । ॥१-२ र॥

श्रीमात्स्य महापुराण में भुवन कोश प्रसग में ध्रुव प्रशसा वर्णन नामक एक सौ सत्ताईसचाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२७॥

#### एक सौ श्रष्टाईसवाँ श्रध्याय

ऋषियों ने ऋहा—सूत जी ! ये सब जितनी कथाएँ आपने सुनाई हैं उन सब की तो हम लोगों ने सुन लिया, किन्तु वे देवगृह किस प्रकार के हैं ? (इसे जानने की इच्छा रोप है) अत पुन आप उन ज्योतिस्पुनों का वर्शन करें। ॥१॥

सूत ने कहा- यह सब विषय में बतला रहा हूं। सूर्य तथा चन्द्रमा की गति पुन बतला रहा हूँ। जिस प्रकार के देवताओं के गृह होते हैं तथा सूर्य तथा चन्द्रमा के मडल होते हैं उसे भी बतला रहा हूँ। आदिन काल में यह समस्त जयत् रात्रि काल में यन्धकार से आन्छल एव आलोकहीन था। अन्यक्त योनि ब्रह्मा जी ने जगत् की किसी भी बस्तु में प्रकार नहीं किया था। इस प्रकार (गुगादि में) चार पदार्थों के

<sup>े</sup>ब्रीन को होडवर पृथ्वी, जल, बाकाश, धीर बायु-ये बार महाभूत।

रोप रह जाने पर यह जगत् ब्रह्म द्वारा व्यधिन्छित हुत्या । परचात् स्वयम् उत्पन्न होनेवाले लोक के परमार्थमायक भगवान ने खबीत रूप धारण कर इस जगत को व्यक्त रूप में पक्ट करने की चिन्ता की । श्रीर करपे के थादि में थिंग को जल थीर पृथ्वी में मिली हुई जानकर प्रकार करने के लिए तीनों को एकन किया 1 इस प्रकार तीन प्रकार से श्राग्न उत्पन्न हुई। इस लोक में जो श्राग्न मोजन श्रादि सामप्रियों की पकाने वाली है, यह पाधिव (पृथ्वी के श्रंश से उत्पन्न) श्रीम है। जो यह त्र्य में श्रधिष्ठित होकर तपती है यह शुनि नामक अगि है। उदरस्य पदार्थी को पकाने वाली व्यान विद्युत् की अगि कही जाती है, उसे सीम्प नाम से भी जानते हैं । इस विद्युत् श्रामि का उपकारक इन्धन अस है । कोई श्रामि अपने तेजों से बढ़ती है और फोई विना किसी इन्यन के ही बढ़ती है। फाष्ठ के इन्यन से मज्यलित होने बाली श्रम्मिका निर्मय्य नाम है, यह श्रम्मि जल से शान्त हो जाती है। मोजनादि को पकाने बाली अठरानि ज्वालाश्रों से युक्त, देखने में सीम्य एवं कान्तिविहीन है। यह श्रीन स्वेत मण्डल में ज्वाला रहित पर्व प्रकारा विहीन है । सूर्य की प्रभा सूर्य के अस्त हो आने पर रात्रि काल में अपने चतुर्य श्रंग से श्रीम में प्रवेग क़रती है, इसी कारण रात्रि में श्रीम त्रकार युक्त हो जातो है। पातः काल सूर्य के उदित होने पर श्रमि की उप्सता श्रपने तेज के चतुर्य श्रंग से सूर्य में प्रवेग कर लेती है, इसी कारस दिन में सूर्य तपता है। सूर्य ग्रीर श्राप्ति के मकारा, उप्पता श्रीर तेज—इन सर्वों के परस्पर प्रविष्ट होने के कारण दिन और रात्रि की शोमाइदि होती है। पृथ्वी के उत्तरवर्ती अर्थभाग तथा दिन् ए माग में सूर्य के उदित होने पर रात्रि जल में प्रवेश करती है, इसीलिए दिन श्रीर रात--दोनों के प्रवेश करने के कारण जल दिन में लाल वर्ता का दिलाई देता है। पुनः सूर्य के श्रस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है, इसीलिए रात के समय जल चंगक विशिष्ट तथा रवेत रंग का दिखाई पड़ता है। इस ऋम से पृथ्वी के अर्थ बिह्मणी तथा उत्तरी भाग में सूर्य के उदय तथा अस्त के अवसरों पर दिन-रात्र जल में प्रवेश करती हैं। यह सूर्य, जो तप रहा है, श्रापनी किरणों से जल का पान करता है। इस सूर्य में निवास करनेवाली श्रिम सहस्र किरणों वाली तथा रक्त कुम्म के समान लाल वर्ण की है। यह चारों श्रोर से श्रपनी सहस्र नाड़ियों से नदी, समुद्र, तालाय, कुत्रों त्रादि के जलों को महरा करती है। उस सूर्य की सहस्र किरगों से शीत, वर्षा एवं उप्णाता का निःसवण होता है । उसकी एक सहस्र किरणों में चार सी नाड़ियाँ विचित्र श्रांकृतवाली तथा बृष्टि करनेवाली स्थित हैं । चन्दना, मेच्या, केतना, चेतना, श्रमृता तथा जीवना-सूर्य की ये किरएँ वृष्टि करनेवाली हैं । हिम से उत्पन होनेवाली सूर्य की तीन सी किरएँ कही जाती हैं, जो चन्द्रमा ताराख्यों 'एव पहीं द्वारा पी जाती हैं। ये मध्य की नाड़ियाँ हैं। खन्य ह्वादिनी नामक किरखें हिम की सृष्टि करने 'वाली हैं। शुक्ला, ककुम, गी तथा विश्वस्तृत नामक जो अन्य किरगें है', वे सभी नाम से शुक्त कहीं जाती हैं, उनकी संख्या भी तीन सी है। वे सभी धाम की सृष्टि करनेवाली हैं। ` वे शुक्ता नामक किरणें मनुष्य, देवता एवं पितरों का पालन करती हैं । ये किरणें मनुष्यों को श्रीपियों द्वारा पितरों को स्वधा द्वारा एवं समस्त देवताओं को ऋमृत द्वारा सन्तुष्ट करती हैं । सूर्य क्सन्त और श्रीन्म ऋदु

में तीन सी किरणों द्वारा शनै: शनै: तपता है। इसी प्रकार वर्ष और शरद ऋतुओं में चार किरणों से वृष्टि करता है तथा हेमन्त श्रीर शिशिर ऋतुश्रों में तीन सी किरणों से वर्फ गिराता है। यही सर्व श्रीप-िधयों में तेज धारण कराता है, स्वया में सुधा को धारण कराता है एवं अमृत में अमरत्व की वृद्धि करता है। इस प्रकार सूर्य की वे सहस्र किरणें तीनों लोकों के तीन मुख्य प्रयोजनों की साधिका होती हैं। ऋतु को प्राप्त होकर सूर्य का मण्डल सहस्रों भागों में पुनः विभक्त (?) हो जाता है । इस प्रकार वह मंडल शुक्क तेजोमय एव लोकसजक कहा जाता है। नन्तन, मह, चन्द्रमा त्रादि की प्रतिष्ठा एवं उत्पत्ति स्थान समी सूर्य हैं । चन्द्रमा, तारागरा एवं बहगराों को सूर्य से ही उत्पन्न जानना चाहिये । सुपुम्ना नामक, जो सूर्य की रिश्म है, वही चीएां चन्द्रमा को बढ़ाती है। पूर्व दिशा में हरिकेश नामक जो रिश्म है, वह नचत्रों की उत्पन्न करने वाली है। दक्तिए दिशा में विश्वकर्मा नामक जो किरए है, वह बुध को संबुध करती है। पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है वह शुक्र की उत्पत्ति-स्थली कही गयी है। संवर्धन नामक जो रश्मि है वह मंगल की उत्पत्ति स्थली है, छठवीं अश्वम् नामक जो रश्मि है, वह बृहस्पति की उत्पत्ति स्थली है । सुराट् नामक सूर्य की रश्मि शनैश्चर की वृद्धि करती है । यतः ये यह गए कभी नष्ट नहीं होते श्रतः नत्तत्र नाम से स्मरण् किये जाते हैं । इन उपर्युक्त नत्तत्रों के त्तेत्र श्रपनी किरणों द्वारा सूर्य पर श्राकर गिरते हैं, श्रीर सूर्य उनका लेत्र प्रहण करता है, इसी से उनकी नक्त्रता सिद्ध होती है । इस मर्त्यलोक से उस लोक को पार करने वाले ( जाने वाले ) सत्कर्मपरायया पुरुषों के तारण करने से इनका नाम तारका पड़ा और स्वेत वर्ण के होने के कारण ही इनका सुक्तिका नाम है । दिन्य, पार्थिव सभी प्रकार के वंशों के ताप एवं तेज के योग से 'श्रादित्य'—यह नाम कहा जाता है । 'सवति' घातु-सव क्तरण ( भरने ) श्रर्थ में प्रयुक्त कहा गया है, तेज के भारने से ही यह सविता के नाम से स्मरण किया जाता है। चन्द यह धातु शुक्तस्व, श्रमृतस्व, शीतस्व एवं श्रानन्द दायकत्व श्रादि श्रनेक श्रथों में प्रयुक्त कहा गया है, उसी से चन्द्र वा चन्द्रमा शब्द निप्पन्न हुत्रा है । सूर्य एवं चन्द्रमा के दिव्य तेजोमय प्रभापूर्ण मरहल श्राकाश में चलते हुए जलमय तेजोमय शुक्रवर्ण एवं गोले कुम्म के समान वृत्ताकार एव मंगलपद है । सभी मन्वन्तरों में जो ऋषि श्रादि श्रपने सत्कर्मी के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करते हैं वे ही सभी श्रीर से इनमें निवास करते हैं। ये नभोगाभी सब स्थान 'देवगृह' नाम से कहे जाते हैं। उन्हीं के नाम पर उनका भी नामकरण होता है। सर्व सीर स्थान में प्रवेश करते हैं, चन्द्रमा अपने सीम्य नामक स्थान में प्रवेश करता है | उसी प्रकार शक शीक नामक स्थान में, जो सोलह पलाइयों से युक्त तथा प्रभापूर्या है, प्रवेश करता है'। वृहस्पति श्रपने वृहत् नामक स्थान में तथा मगल लोहित नामक स्थान में प्रवेश करता है। शनैश्चर श्रपने शानेश्चर नामक स्थान में, बुध श्रपने बुधस्थान में तथा राहु भानु (सूर्य) के स्थान में प्रवेश करता है। श्रन्य सत्र नक्तन गए नाक्तन नामक स्थानों में प्रवेश करते हैं। सुकृती प्राणियों के लिए ये ज्योतिष्युं ज देवगृह जानने चाहियें। ये सभी स्थान महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहते हैं । सभी मन्वन्तरों में यही देवस्थान होते हैं । सभी देवगण श्रपने-श्रपने उन्हीं स्थानों में पुन:-पुन: नियास करते हैं। जो अतीत काल वाले स्थानी हैं वे अतीत कालीन देवता के

साथ तथा जो भविष्य में होनेवाले स्मानी हैं वे भविष्यत्कालीन देवता के साथ निवास करते ये ख्रीर करेंगे, तीनों कालों में इसका यही नियम है। उस नियम के अनुसार वर्तमानकालीन स्वानी वर्तमान देवताओं के साथ वहाँ वर्तमान हैं। ये विवस्तान नामक सूर्य देव श्रदिति के श्राटवें पुत्र कहे गये हैं। कान्तिमान धर्मपरा- वर्षा वर्त्त वर्ष नाम से स्मरण किये जाते हैं। भूगु के पुत्र सुक्ष को श्रद्धां का पुरोहित श्रीर कर्मणा देख जानना चाहिये। श्रामित तेजन्वी श्रीगरा के पुत्र यहस्पित देवताओं के गृरु तथा मन को हर लेने वाले पुत्र चन्द्रमा के पुत्र कहे जाते हैं। युवा चन्द्रमा के पुत्र कहे जाते हैं। युवा चोहितिक्षिप मंगल ख्राम के संयोग से विवेशी में उत्पन्न हुए हैं। नच्न नामवाली सर्वाईस नच्न वृन्द स्य चेत्र में उत्पन्न दावायणी ( दच्च की की ) की कन्याएँ कही गई हैं। सभी जीवों के संहारक सिहिका के पुत्र राहु श्रप्तर हैं। चन्द्रमा, सूर्य, मह श्रीर नच्नों में वो श्रिभमानी हैं उनका वर्णन किया जा चुका, इन सब के स्थानों की भी कह चुका श्रीर जो स्थानी देवना हैं उनका भी वर्णन कर चुका।। २—५१।।

सहस्र किरणों वाले भास्कर का स्थान शुक्ल वर्ण एवं श्रमि के समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजीमय है । चन्द्रमा का स्थान सहस्रों किरखों की प्रमा से पूर्ण तथा जलीय एवं तेजस् उपादानों से युक्त है । मनोज्ञ बुष का स्थान सूर्य की किरगों में स्थित है और उसी दिशा में है । सोतह किरगों से भासमान तथा जलयुक्त शुक्र का स्थान है। मंगल का स्थान नव किरगों से युक्त तथा जलमय है। बृहत् बारह किरगों से मासमान ् हरिदा के समान बृहस्पति का स्थान कहा गया है । शनैश्चर का स्थान श्राठ किरगों से प्रशोभित लोहमय तथा कृप्पा वर्ण का है । राहु का स्थान सीहमय है, जो जीवों को केवल संताप देनेवाला है । सभी ताराएँ सकती प्राशियों की आश्रयमूल हैं, उनकी किरसें मुक्सी के समान हैं। जीवों को संसार से तार देने के कारण ही इनका तारका नाम पड़ा । ये सभी शुक्ल वर्ण कही जाती हैं । सूर्य का विष्कम्भ मग्डल नय सहस्र योजनों में विस्तृत कहा जाता है श्रीर इस प्रकार भास्कर का पृशी मएडल विष्कम्भ मएडल से तिगुना कहा जाता है । सूर्य के विस्तार से दुशुना विस्तार चन्द्रमा का कहा गया है श्रीर सूर्य के मएडल की श्रपेद्रा चन्द्रमऐडल की चौड़ाई भी तिगुना कही जाती है। सभी मएडलों के ऊपर जी मएडल हैं वे तारिकाओं के मएडल हैं। उन मएडलों के प्रमास श्राघे योजन के कहे जाते हैं । सहु इन सब की समान स्थिति में स्थित होकर भी श्रपेक्ताञ्चत नीचे विचरण करता है । ब्रह्मा ने मरङल की श्राकृति के समान बनाई गई पृथ्वी की छाया (१) को उठाकर इस राह के स्थान का निर्माण किया है, जो कम में तीसरा एवं अन्धकारपूर्ण है। राहु शुक्त पद्ध में सूर्य मरडल से निकलकर चन्द्रमा के समीप जाता है और पुनः कृप्पा पद्म में चन्द्रमा के मगडल से सर्व के समीप पहुँचता है। स्वकीय भा (श्रपनी छाया) से श्रन्य को नोदन (कप्ट पहुँचाने) करने के कारण इसका नाम स्वर्मानु स्मरण किया जाता है । विष्करम एवं मरहल-दोनों के परिमाण में चन्द्रमा का सोलहवाँ माग ेयोजनी में शुक्र का कहा गया हैं भ्रार्थात् शुक्रं का विष्कम्म व मगडल का परिमारां चन्द्रमा के विष्कम्म एवं मगडल का रहे हैं। मृगुपुत्र शुक्त से चतुर्थांश हीन परिमासा वृहस्पति का जानना चाहिये। वृहस्पति से

परिमारा में चतुर्थाश होन केंद्र श्रीर राहु कहे जाते हैं । उन दोनों की श्राप्रेचा परिमारा में चतुर्थाशहीन विस्तार एव महल-दोनों में बुध है । इस आकाश मग्डल में जो अन्य शरीरधारी तारा एव नक्तत्रगरा है. वे सब विस्तार एव मगडल —दोनों में बुध के बराबर स्तरूप वाले है । तारा एव नज्त्रों के मगडल एवं स्वरूप श्रापस में एक दूसरे से हीन हे । फलत वे सभी ज्योतिर्गणों के मण्डल-पॉच, चार, तीन. दो श्रीर एक सौ योजनों में विस्तृत है और श्राधे योजन के प्रमाण में भी कुछ विद्यमान है । इपसे कम विस्तार किसी का नहीं है। इनसे ऊपर जो करूर तथा सात्त्विक ग्रह स्थित है उन्हें बता रहा हूं। वे शनैश्चर, वहस्पति तथा मगल है ---इन प्रहों को मन्द गमन करनेवाला जानना चाहिए । उनसे नीचे चार महाप्रह विचरण करते हैं। वे हें चन्द्रमा, सूर्य, बुध एव शुक्र-ये सभी शीध गमन करनेवाले यह हैं। जितने नद्मत्र है उतने ही करोड की सख्यों में तारकार्यों को जानना चाहिये। इन सभी महों से नीचे होकर सूर्य गमन करता है । उससे अपर विस्तीर्गा मडल बनाकर चन्द्रमा अमण करता है । नक्त्रों के मएडल चन्द्रमा से ऊपर चलते है। नलत्रों से ऊपर बुध है श्रीर बुध से ऊपर शुक्र है। शुक्र से अपर राह केत है श्रीर उनसे जवर वृहस्पति हैं। वृहस्पति से जवर शनेश्चर है, इस प्रकार शनेश्चर के स्थान से जवर सप्तिं मएडल है, उन सातों ऋषियों से ऊपर ध्रुव हैं, श्रीर ध्रुव से ऊपर समस्त श्राकारा मएडल है। श्राकाश में नवत्र मण्डल से उत्पर दो लाख योजन के श्रन्तर पर एक-एक महीं के मडल श्रवस्थित है। ताराओं और महीं के अतर अपर-अपर है। आकाश मडल में दिव्य तेजोमय चन्द्रमा, सूर्य तथा प्रहादि ज्योतिर्गण नियत क्रमानुसार नक्त्रों के साथ युक्त होते हैं । ये चन्द्रमा, सूर्य, नक्त्रत तथा प्रहादि नीचे कँचे अपने महीं से अवस्थित होते हैं तथा इन सब का उसी कम से समागम तथा बिलगाव होता है, उसे जनता एक साथ ही देखती है। इस प्रकार अवस्थित ये ज्योतिर्गण परस्पर एक दूसरे से अक्त होते है। बुद्धिमानों को इनका योग असरर (अमिश्रित ) जानना चाहिये । इसी प्रकार का सन्निवेश ( अवस्थित कर्म ) प्रथ्वी का तथा ज्योतिर्गर्शों का है । द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों, वर्षों तथा नदियों त्यादि का भी यही कम है, यही उनका भी है जो उन सर्वों में निवास करते है । इस मकार उपर्युक्त रीति से सूर्य के कारगा ज्योतिर्गणों का अवस्थिति कम है। उसके मध्य भाग में आवर्त वायु है, धूव के आ जाने से जो सितास है, उसके चारों श्रोर नत्तन मराडल गोलाकार श्राष्ट्रति में हे, जिसे परमात्मा ने लोक के व्यवहार परिचालन के लिए बनाया है । स्वयम् द्वारा यह सन्पूर्ण ज्योतिर्गणों का अवस्थान कल्प के आदि में बुद्धिपूर्वक बनाया गया है । यह इस प्रधान ज्योतिर्गेषा का विराट् रूप हे, उसको यथार्थ रूप में परिगयाित करने में कोई भी समर्थ नहीं है । इन ज्योतिश्चकों का गमन एवं श्रयस्थान मास की श्रॉलों से मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता । ॥५२-८ ॥।

श्री मात्स्य महापुराख में सुवनकोरा प्रसग में देवमह वर्षान नामक एक सौ श्रष्टाईसवाँ श्रष्ट्याय समाघ ॥१२८॥

### एक सौ उन्तींसवाँ अध्याय

श्रुपियों ने कहा—मानद ! देवाधिदेव भगवान् रांकर को पुरारि (पुर के राजु ) की उपाधि कैसे मिली ? और उन्होंने त्रिपुर को फिस प्रकार जलाया ? इस वृत्तान्त को हम लोगों से विस्तार पूर्वक किस्ये । हम सभी लोग श्राति श्रादरपूर्वक श्राप से वार-बार इस विषय को पूछ रहे हैं कि मय की माया से रचे हुए उस प्रसिद्ध त्रिपुर हुर्ग को शिव जी ने एक ही बारों में किस प्रकार जला दिया ? कृपया हमसे बताइये ! ॥१-२॥

सत ने कड़ा---ऋषिगण ! जिस प्रकार भगवान् शंकर ने त्रिपुर का विध्यंस किया उसे सुनिये । परम मायाबी मय नामक एक दानव था । संघान में देवताओं हारा हारकर उसने धीर तपस्या की । तपस्या करते हुए उसे देखकर दो श्रान्य दानवों ने भी श्रानुमह करके उसी कार्य के उद्देश्य से घोर तपस्या करनी प्रारम्भ की । वे दोनों दानव बलवान विद्युन्माली तथा पराक्रमी तारकामुर थे-दोनों मय के तेज से प्रभावित हो उसी के पार्श्व में स्थित होकर तपस्या करते थे । तीनों श्रमि के समान तेजीमय वे तीनों उस समय ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो तीनों लोकों ने स्वरूप धारण कर लिया है । वे राज्ञसगण तीनों लोकों को संतापित करते हुए हेमन्त ऋतु में जल रीज्या पर, भीष्म में पंचामि तापकर तथा वर्षा ऋतु में आकार में शयन कर श्रपने त्रिय शरीर को दुर्वल करते हुए फल, मूल, पुष्प एवं जल का श्राहार करते थे। कीचड़ तथा बल्कलों से शरीर ढककर, कभी निर्मल सेवारों की कीचड़ में लोटकर वे निर्मल तपस्या शील राज्सगण तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए वे तीनों मांस रहित हो गये ख्रौर इतने दुर्वल हो गये कि नर्सों और धमनियों के जाल स्वरूप दिखाई पड़ने लगे । इस प्रकार उनके घोर तप के प्रमाव सें समस्त जगत् कॉप गया । सभी श्रोर उदासी दिखाई पड़ने लगी । सभी के स्वर मन्द पड़ गये । घोर तप में दस्तित उन तीनों दानव रूप श्रमियों से जलते हुए संसार को देखकर जगत्छष्टा मगशान् ब्रह्म उनके सम्प्रल प्रादुर्मृत होगये । श्रति साहसी उन तीनों देखों ने रीप्रता से श्राये हुए श्रपने पितामह ब्रह्म की वन्दना की । तदनन्तर तपस्या के प्रमाव से सूर्य की माँति प्रभापूर्ण उन दानवाँ को देखकर प्रसन्नमुख एवं विस्मित नेत्र होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा-नदस गृन्द ! तुम लोगों की इस घोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर में यहाँ व्याया हूँ श्रीर वरदान देना चाहता हूँ । जो अभिलापा हो उसे कही और अपने मनोवांत्रित वरदानों को प्राप्त करो न इस प्रकार कहते हुए प्रसन्न पितामह को देखकर हुप से खिले हुए नेत्रों वाले विश्वकर्मा मय ने कहा -हे देव ! प्राचीन काल में होनेवाले तारकामय संप्राम में दैत्यगण देवताव्यों द्वारा हरा दिये गये, विविध श्रकों से कुछ तो मार-डाले गये श्रीर कुछ घायल कर दिये गये । देवताश्रों के बैर के भय से काँपते हुए हम लोग सारे जगत् भर में दौड़े गये पर किसी को शरण देनेवाला नहीं जान सके श्रीर न यही जान सके कि किस प्रकार हमारा फरवाया होगा । इस प्रकार देवताओं द्वारा पराजित होकर में श्रपने तप के प्रमाव से तथा तुभ्हारी भक्ति की महिना से एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ, जो देवतार्थी

द्वारा दर्लड्वनीय हो । कृतियों में श्रेष्ठ ! उस मेरे बनाए हुए त्रिपुर नामक दुर्ग के मूमि में उत्पन्न होनेवाले, जलजंतु एवं मुनि के प्रभाव से दिये गये शाप आदि प्रवेश न कर सकें । हे प्रजापते ! यदि मेरा बनाया हुआ वह त्रिपुर दुर्ग श्रापको अभीष्ट हो तो ऐसा वरदान दीजिये कि देवता लोग भी उस पुर में प्रवेश न कर सकें? -- इस प्रकार विश्वकर्मा मय ने संसार निर्माता ब्रह्मा से कहा। उसकी ऐसी बातें सुन ब्रह्मा ने हँसते हुए दानवराज मय से कहा- 'दानव! श्रासत्कर्म करनेवाले हुम्म सरीखे राज्ञस को सव प्रकार के अमरत्व के भाव वा कर्म नहीं मिल सकते, अतः तुम तृगा से दुर्ग बना सकते हो।' इस प्रकार पितागह का वचन सुनकर मय दानव ने हाथ जोड़कर पद्मयोनि बहा से कहा--यदि सर्वधा श्रवध्य होने का वरदान मिलना मुभ्ने श्रासम्भव है तो मगवान शंकर श्रापने एक बार के छोड़े गये वागा से उस पुर को जला सकें। श्रीर युद्ध में केवल वही हमको मार भी सकें। श्रन्य किसी से हमारा वष न हो। इस प्रकार भय की बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा जी 'ऐसा ही हो' कहकर स्वम के घन के समान श्रीन्तिहित हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर दानवगण सर्य की भौति ब्रह्मा के वरदान तथा अपने तपःप्रमाव से श्रात सुशोभित हुए । महाबुद्धि दानव मय दुर्ग के निर्माण का चिन्तन करने लगा और सोचने लगा कि 'किस प्रकार का वह मेरा दुर्ग होगा ? इसमें संराय नहीं कि उस पुर में मैं ही निवास करूँगा, अन्य कोई नहीं । ऐसा भी कोई उपाय होना चाहिये जिससे एक वागा द्वारों वह मेरा त्रिपुर किसी प्रकार भी नष्ट न हो सके । देवता लोग तो नष्ट करने की कोशिश करेंगे ही: परन्त मुक्ते तो बुद्धिपूर्वक विचार कर लोना ही चाहिए । एक-एक पुर का विस्तार एक-एक सौ योजन का होना चाहिये । उन सर्वों का विष्कम्भ (श्राधार मण्डल) भी एक-एक सौ योजन का बनाना चाहिए । पुष्य नद्यत्र में उन तीनों पुरों का सम्बन्ध एवं निर्माण होना चाहिये । उसी पुष्य योग पर वे तीनों पुर श्रलग श्रलग रहकर भी श्राकारा में परस्पर मिल जावेंगे । उनके इस पुष्य योग से युक्त होने की गुप्त बात को जो व्यक्ति जान लेगा वही एक बाख द्वारा उनको नए भी कर सकेगा । उस त्रिपुर का एक पुर पृथ्वी तल पर लौहमय, एक त्राकारा में रजतमय तथा एक रजतमय से ऊपर सुवर्रामय रहेगा । इस शकार तीन पुरों में संयुक्त वह त्रिपुर के नाम से विख्यात होगा । इन तीनों पुरों के विष्करम सी-सी योजनों के अन्तर पर होंगे । श्रीर सर्वदा शत्रुश्रों द्वारा दुर्जंब्य होंगे । इस प्रकार अटारियों से तथा तौप, मंत्र, चक्र, राल, पत्थर आदि अस्त्रों से युक्त, मन्दर तथा मेरु के समान विशाल द्वारों, खाइयों तथा शिखरों से सुरोभित तारक, मय तथा विद्युत्माली द्वारा विरचित, गुप्त तथा सर्व साधन सपन उस त्रिपुर को भगवान त्रिनेत्र शंकर के श्रातिरिक्त कीन विध्वंस करने में समर्थ हो सकता है-इस प्रकार से वह मन ही मन विचारने लगा । ।।३-३६॥

श्री मातस्य महापुराण् में त्रिपुराख्यान नामक एक सौ उन्तीसवाँ श्रव्याय समाप्त ॥१२ ६॥

### एक सौ तीसवाँ व्यध्याय

सत ने कहा—च्छिपाण ! इस प्रकार के उपायों के प्रभाव से वनतेवाले तथा हैन कि क्लनाओं से किल्स निपुर नामक दिव्य दुर्ग की रचना को मय दानव ने सोचा । 'इन मर्ग में प्राकार वनेगी,
यहाँ पर चहारतीवारी होगी, यहाँ पर खंडारियों का दरवाजा होगा, यहाँ वर बन्तर होगा, यह अंत-पुर
वहाँ पर सहस्य राजमार्ग बनेगा, यहाँ पर सड़कें तथा गलियों बनेगी, यहाँ वर बन्तर होगा, यह अंत-पुर
की जगह है, यहाँ चिवालय वनेगा, यहाँ पर वरवृत्तों संगत सरीवर होगा, यहाँ वावली और छोटे खोटे
की जगह है, यहाँ चिवालय वनेगा, यहाँ पर वरवृत्तों संगत सरीवर होगा, यहाँ वावली और छोटे खोटे
की जगह है, यहाँ पर वाग लगेगा, यहाँ समा मतन वनेगा, महाँ वर फुलवाड़ी लगेगी, यहाँ वर द्वानवों के
तालाव बनेगे । यहाँ पर वाग लगेगा, यहाँ समा मतन वनेगा, महाँ वर प्रश्नीण मत्र ने मन की कल्पनाओं
निकलाने के लिप मनोहर सड़क बनेगी ।' इस मकार पुर की रचना मं वरम प्रशीण मत्र ने मन की कल्पनाओं
निकलाने के लिप मनोहर सड़क बनेगी ।' इस मकार पुर की स्वना मं वरम प्रशास मत्र हारा निर्मत लस पुर का
हारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम सैपार किया । सत्र ने कल्या—इस प्रकार मत्र हारा निर्मत लस पुर का
हारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम सैपार किया । सत्र वे काले जीह का पुर या उसमें तारका
नाम हम लोगों ने 'त्रिपुर सुना है । सर्वव्यम मय हारा विविध्य जागा । जो पृधिमा के चन्द्रमा के
स्वराम पुर पर प्रशासीन हुआ और उस पर प्रथम पूर्ण व्याधिपत्य जागा । जो पृधिमा के चन्द्रमा के
समान दूसरा रजतमय पुर वनाया गया था उसमें तिस्ता पुर वनाया गया था उस पर स्थम में अपना
भौति व्यपना आधिपत्य जागया । सब के पुर से तारकाहर तथा वियुम्माली का पुर सी-सी योजन के व्यन्तर पर व्यवस्थित
आधिपत्य जागया । मय के पुर से तारकाहर तथा वियुम्माली का पुर सी-सी योजन के व्यन्तर पर व्यवस्थित
था। इन सर्वों में सुमेठ पर्यंत के समान सब का पुर अति महान पूर्व विशाल था। ॥? २०॥।

था। इन सवा म सम् १ विकास निर्माण किया, जिस प्राचीन काल में पुज्य नवल के संयोग पर मय ने उस त्रिपुर का इस प्रकार निर्माण किया, जिस प्राचीन काल में पुज्य नवल के संयोग पर मय ने उस त्रिपुर का इस प्रकार निर्माण किया, जिस प्रकार मगवान त्रिलीचन राइर ने पुष्पक को चनामा था। एक पुर से दूसरे पुर में जिस-जिस मार्ग द्वारा प्रकार मगवान त्रिलीचन राइर ने पुष्पक को चनामा था। एक पुर से दूसरे पुर में स्वयमेव सैकड़ों, सहलों पुर निर्माण करता हुया मय चलता था, परिचन की दिशा वाले उस-उस मार्ग में स्वयमेव सैकड़ों, सहलों मवन सुवर्ण रजत एवं लोहे के सैयार होते जाते थे। देवताव्यों के रावु उन दानवों के रलखित पुर परम सुगीभित थे। उनमें केकहों सुन्दर महल तथा की हुग्यों को स्वयमें करनेवाले थे। वाटिका, वावली एवं पद्मों का सात्र से से समन्वित थे। उन सत्र में व्रयोक के वन लगं हुए थे, जिनमें कोकिला सुगीली ध्विम सुनाती थी। विशाल चित्रगालाएँ तथा चीशालाएँ सुगीभित हो रही थीं। कमगः सात, ब्राट व्यौर दस मुनिका (तल्ले) वाले सुन्दर सबनों को मय ने सुन्दरता के साथ निर्मित किया था, जिन पर व्यनेक ध्वज तथा पताकाएँ सुगीमित थीं तथा विविध प्रकार की मालाव्यों से व्यलक्षत थे। उनकी लिपाई पुताई हुई थी तथा पुष्प नैजेव व्यादि पूजन की सामप्रियाँ यथास्थान सजाकर रक्षी गई थीं। यज्ञ के पुर से व्यवकार हो रहा था, चारों ब्रोर मरे हुष पूजा के निर्मित कलर सजारे गये थे। उस त्रिपुर में कहीं ब्राकार की मौति नीले व्यौर कहीं हंसों की पंक्ति की मौति सफेद पर एक ही पंक्ति में विश्वनान थे। चन्द्रमा की कान्ति की

हसनेवाले मोतियों के गुच्छों के लटकने से शोभायुक्त तथा मिल्लका, चमेली श्रादि सुगिषिपूर्ण पुष्पों तथा गर्थ घूप श्रादि से सुगिसित, तथा पाचों इन्द्रियों के सुलों से समिनवत नित्य सत्पुरुपों की भांति ये भवन परम सुरोगित हो रहे थे । सुवर्ण, रजत, तथा लीह से बने हुए तथा मिण रल तथा व्यजन से चिहित प्राकार (येरे) उस त्रिपुर में ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानों पर्वन के भाकार हों। उस त्रिपुर के एक एक पुर में पताका तथा घवनाश्रों से सुक्त सोन्सो गोपुर (प्रवेश-द्वार) थे, जो पर्वतों के शिखरों की भांति दिखाई पड़ते थे। त्रिपुर के उन तीनों पुरों में कन्याश्रों के निमास स्थान श्रवाम में हुए थे, जिनमें नुपूरों के सुन्दर एव हो रहे थे। वे सुन्दर पुर स्वर्ग से भी चड़कर शोभाशाली थे, बड़े बड़े बगीचों तथा विहार के साधनों व वट वृक्त श्रक्त सरोवरों, तालावों, चौराहों, बिद्यों वनों तथा उपवनों से वे सभी परम शोभा सप्पन्न थे। दिव्य भोगविलास की साधिशों से सुशोभित थे। उस त्रिपुर के बाहर जाने बाले सीथे मार्ग पुष्पों के समूहों से सुशोभित थे। माया को निवारित करनेवाले उपकरणों द्वारा उन राक्तों ने उस त्रिपुर की चारों श्रोर सी गहरी परिलाएँ बनाई थीं। श्रव्युत पराक्रमशाली मय द्वारा विनिर्मित उस सुन्दर एव श्रमेव दुर्ग के निर्वाण को सुननर देवराज इन्द्र के वैरी दिलि के वलवान पुत्रगण सहसों नी सख्यामें वहाँ पहुँच गये। उच्च विराल पर्वन तथा मन जोराज के समान गर्वीले वैरियों के विनाशक तथा मनुष्यों के रहु उन श्रमुरों से आकीर्ण वह त्रिपुर उस समय पेसा हो गया जैसे शाकारा काले बादलों से युक्त होकर हो जाता है।।।११-२-२॥

श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान नामक एक सौ तीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥१३०॥

### एक सौ इकतोसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—चरिष्टन्द ! अमुरिश्वणी मय द्वारा विनिमित वह दुर्ग (त्रिपुर) पारस्परिक वैर भावनायुक्त देवता तथा दानवां के लिए दुर्गता को (कठिनता से पहुंचने योग्य) प्राप्त हुआ। मय के आदेश से महाकाल में। भाति वे दानवगण अपने की पुत्रादि तथा हिश्यारों के साथ उन पुरों में इस प्रकार आनन्द समेत प्रविष्ट हुए जिस प्रकार सिहों के समृह कट्टीर वन में तथा मकर छून्द समुद्र में प्रविष्ट होते हैं। मूर्तपान कोष के समान अतिकठोर भीपण शरीर वाले, मय के समान बलगाली सो करोड सुर शत्रश्रों (दानवां) से वह त्रिपुर आक्षीर्ण हो गया। दानवां के निमास स्थान पाताल तथा सुतल आदि लोकों से निम्लगर तथा (देवताओं के भय से) पर्वतां पर जीविका निवाह करनेवाले दानवगण, जो आकार में बादलों के समान थे, शरणार्थ आ आकर उस निपुर में ट्यस्थिन हो गये। वहाँ पहुँचकर जो दानन जिन किसी भी मनोरथ की कामना करता था उस को मय अपनी माथा द्वारा पूर्ण कर देता था। चाँदनी रातों में कमलों से सुशोभित सरोवरों, आमवाले वगीचों एव तपस्था के वनों में सुन्दर रारीरवाले अगों में चन्दन लपेटे हुये मतमाले हाथियों की मोति स्वच्छ वस एव आगुएगों से सुसज्जित सुन्दर माला एव अगराग आदि से अलाहत दानवगण, हावमाव करनेवाली परम कामिनी प्राणवद्धमा अपनी कियों के साथ सर्वन्न मोग

विलास में लगे हुए कीडा किया फरते थे । त्रिपुर में रहनेवाले उन देव राजुओं का समय परम आनन्द के साथ व्यतीत होते थे। मय द्वारा विनिर्मित उस त्रिपुर में आनन्द का अनुभव करते हुए उन दानवों ने स्वयं ही अर्थ धर्म एयं काम में अपनी प्रशृत्ति ही। पुत्रगण पिता की सेवा में तरपर रहते थे, पित्रयाँ अपने पित की शुश्रूपा में दर्शनित रहती थीं। सभी लोग मगड़े तकरार से नितान्त रहित रह एक दूसरे से विशुद्ध भेम करते थे। कोई बलवान अधर्म से किसी निर्वल को किसी प्रकार का कप गई। देता था। दिति के वे पुत्रगण उसी त्रिपुर में वने हुए भगवान शंकर के आयतन (मंदिर) में उनकी पूजा करते थे। वे मांगलिक राज्यों का उच्चारण करते थे, वेशें तथा कल्याणम्द आसीवांदों का प्रयोग करते थे। अपने अवकार, नपुरों के रवों से मिश्रित वेरण एवं बीएण के सुरीले एवं मनोहारि राज्यों का वे उच्चारण करते थे। वहाँ सुन्दरी रमिण्यों के चित्र को ज्याकुल करनेवाली मनोहर हैंसी होती थी। इस प्रकार त्रिपुर में उन दानवेन्द्रों को सर्वत्र सुस मोग में मम ही सुना जाता था। देवता एवं जावरणों की पूजा तथा नमस्वार करनेवाले धर्मार्थ तथा काम के साधक उन दानवों के बहुत समय इस प्रकार आनन्द के साथ व्यतीत हो गये। ॥१-१६॥

इसके उपरान्त कभी उस त्रिपुर में श्रलक्ष्मी (दारिद्य), श्रास्या (मुर्गों में भी दीव लगाना), तृष्णा, वुमुत्ता (मूल) किल तथा कलह- ये सन एक ही साथ मिवेष्ट हुए । संच्या के समय इन सव उपर्युक्त भयदायी दारिष्ट्यादिकों ने त्रिपुर में प्रवेश किया श्रीर सर्वों ने एक ही साथ चारों श्रीर से राज्सों के शरीरों में प्रविष्ट हो उन्हें इस प्रकार श्राकान्त कर लिया जैसे निर्वल रारीर में रोग प्रवेश कर लेते हैं। त्रिपुर में प्रवेश करते हुए इन दारिद्यादिकों को मय ने मयानक रूप में दानवों में अधिष्ठित होते हुए स्वम में देखा । तदनन्तर सहस्रकिरण शुभ कान्तिमान् मंगवान् मास्कर के उदित होते ही मय ने दो सूर्वों से युक्त मेघ की मॉति उक्त दोनों दानवों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। सुवर्ण से व्यलंकत मेरु पर्वत के समान उच्च सिंहासन पर वे तीनों दाववगण इस प्रकार विराजमान हुए, जिस प्रकार कांचन पर्वत पर मेध धुरोभित हों। मय की बगल में तारक श्रीर विद्युन्माली इस प्रकार वैठे हुए थे जैसे हाथी श्रपने दो वच्चों के साथ बैठा हो। तदनन्तर सब दानवगण रणभूमि में कोपाविष्ट की भाँति उस समा भवन में इड़ त्यासन लगाकर वेठे । उन दानवों के सुलपूर्वक वैठ जाने पर मायाबी मय ने कहा-- 'झाकारा में चलने वाले ! तथा श्राकारा में राज्द करनेवाले 1 दानायसी के पुत्रगसा । मैंने श्राब रात में एक श्रांति भयानक एवं दारुस स्वप्न देखा है । उसे सुनों । उस स्वप्न में मैंने चार छियाँ तथा तीन पुरुषों को, जो भयानक स्वरूप वाले ये, क्रीयामि से जिनके मुख जल-से रहे थे, और जो त्रिपुर के विनास करनेवाले थे, देखा है। श्रवुल पराक्रमशाली वे लोग हमारे इस त्रिपुर में प्रवेश कर निवास कर चुके हैं और अनेक रूपों में विभक्त होकर सत्र के शरीरों . में भी प्रवेश कर चुके हैं। स्वप्न में मैने अपने त्रिपुर को अन्यकार से आकीर्य देखा है, और यह देखा है कि घर द्वार तथा तुम सब के समेत यह त्रिपुर समुद्र में डूब गया है। एक सुन्दरी नारी नंगी होकर उल्कृत तथा गवे पर सवार थी, उसके साथ अन्य भी बहुतेरी चुम्बन करने में मझ सुन्दरी बियाँ थीं । एक

लाल तिलक लगाए हुए चार पेर तथा तीन नेत्रों वाला पुरुष भी उसके साथ था । उसी पुरुष ने उस सुन्दि वाला को पीटा भी श्रीर उसी ने सुभो स्वप्नावस्था से जगा भी दिया । इस प्रकार की श्रित स्थावह श्राकृतिवाली सुन्दरी ली मैंने स्वप्न में देखी है । दिति के पुत्रो ! इस प्रकार यह स्वप्न मेंने देखा है । श्रीर, यह भी देखा है कि श्रमुरों को किस-किस प्रकार का कर होगा । यदि तुम लोग हों राजा है । श्रीर, यह भी देखा है कि श्रमुरों को किस-किस प्रकार का कर होगा । यदि तुम लोग हों राजा मानते हो, श्रीर यह सममते हो कि मैं तुम लोगों की करवाए की वार्त वतला "रहा हूं तो सुप्ततत्र मन से सावधान हो जाओ ! कभी किसी की भूजी निन्दा मत करो, काम, कोध, ईप्पा, श्रमुया श्रादि तुगूणों को खोड़कर सत्य, त्त्रमा, धर्म एव घर पियों के मार्गों पर खड़े होओ । चित्त में ग्रान्ति धारएए करते जात्रो, श्रीर खोड़कर सत्य, त्त्रमा, धर्म एव घर पियों के मार्गों पर खड़े होओ । चित्त में ग्रान्त हो सकती है । हे दाननो ! महादेव की पूजा में दिवित्व हो । इसी प्रकार से उक्त दुःस्वप्न की ग्रान्ति हो सकती है । हे दाननो ! स्वाद्य हो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों के अपर देवाधिराज मगवान जिलोचन श्रमसत्र होगये हैं, क्योंकि हमारे इस त्रिपुर में भवित्य में होनेवाली श्रमांगलिक घटनाएँ श्रमी से घटित होती दिखाई पड़ रही हो । त्रतः तुन लोग सभी प्रकार के कलह को छोड़कर सरल व्यवहार धारण कर इस दुःस्वप्न के परिणाम स्वरूप श्रानेवाले श्रममय के श्राममन की प्रतीज्ञा करते जाश्रो ।' दाजायणी के पुत्र वे दानवगण जस समा में मय की ऐसी वार्ते सुन कोध ईप्पों श्रादि से श्राविष्ट होकर विनारों के सभीप जाते हुए-से प्रतीत होने लोगे । श्रलक्ष्मी के प्रभाव से प्रभावित वे श्रपन विनारों को प्रत्य देखते हुए भी समाभवन में परस्पर क्रोध से पूर्ण हो गये थीर उनके नेत्र लाल-खाल हो गये । ॥१०-३८॥

देव योग से विनष्ट वे त्रिपुर निवासी दानवगण, तभी से सत्य एव धर्माचरण को छोड़कर अति निन्दनीय कार्य करने लगे। ब्राइसणों तथा परक्रमों की निन्दा करने लगे। देवता की पूजा छोड़ दी। प्रुठ का भी सम्मान न करते और आपस में क्रोधपूर्ण व्यवहार करते। कलह में तत्पर रहकर अपने धर्म के उपर ही वे हँसने लगे। एक दूसरे की निन्दा करने लगे तथा पीर अहड़ार से युक्त हो कर वात करने लगे। वे गुरुजनों से उच्च रूरर में बात करने लगे, तथा प्लनीयों के प्रति सम्मान प्रश्निन तो दूर रहा करने लगे। वे गुरुजनों से उच्च रूरर में बात करने लगे, तथा प्लनीयों के प्रति सम्मान प्रश्निन तो श्रीर सवा उत्कंदितन्से रहने लगे। रात्रि में दही, सलू, दूप तथा कथा खाने-पीने लगे और मोजनोपरांत जुट़े गुँह तथा गरीर को खेंकर ग्रयन करने लगे। पेशांव करके बिना पैर घोए ही वे सब को स्पर्ध करने लगे तथा पित्रवा के आवार से एकड्म विवर्जित रह कर राज्या पर रायन भी करने लगे। वे लोग बिना कारण ही भय से इस प्रकार स्कृतित हो जाते जिस प्रकार विल्ली को देखकर चूहे उर जाते है। गोपनीय कार्यों में व लाजारहित हो गये। छी समागम के बाद ग्रारिकि शुद्धि न करते। इस प्रकार पाचीनकाल में शीलवान होकर भी वे जिपुरवार्या दानवगण इतने कृत हो गये। वे सभी दानव देवताओं तथा तपिरवां को पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार स्थ से निवारित किये जाने पर भी वे बिनारा को प्राप्त हुप । कलह की पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार स्थ से निवारित किये जाने पर भी वे बिनारा को प्राप्त हुप। कलह की पीड़ा वहुँचाने लगे। इस प्रकार स्थ से निवारित किये जाने पर भी वे बिनारा को प्राप्त हुप। कलह की वित्रवाले वे दानवगण सर्वदा ब्राइसणों के अनुपकार ही में दलिच रहने लगे। वैन्नाज, नन्दन, इच्ला करनेवाले वे दानवगण सर्वदा ब्राइसणों के अनुपकार ही में फल-पुष्प प्रवान करने वाले थे, वे वित्रवाले हुप्त हुप स्थान करने वाले थे, वे वित्रवाले हुप्त हुप्त हुप्त वाले हो, जो सभी अस्तुओं में फल-पुष्प प्रवान करने वाले थे, वे वित्रवाले हुप्त हुप्त वर्गों को, जो सभी अस्तुओं में फल-पुष्प प्रवान करने वाले थे, वे वित्रवाल अरोह सुप्त वर्ण करने वाले थे, वे वित्रवाले हुप्त होते हुप्त वर्ण हुप्त हुप्त वर्ण वर्ण करने वाले थे, वे व्यवस्था हुप्त हुप्त हुप्त वर्ण हुप्त हुप्त वर्ण हुप्त हुप्त हुप्त वर्ण हुप्त हुप्त वर्ण हुप्त हु

विष्वंस करने लगे । इस प्रकार पहले देवताओं के अनुगामी कहाकर भी वे दानवगण कुद्ध होकर देवताओं -के निवास स्वर्ग को सथा सपीवनों को ध्वस्त करने लगे । उस समय इस समस्त जगन् के देवनंदिर आदि तोड़ डाले गये, देव और ब्राक्षणों के पूजक नष्ट कर डाले गये । देवेन्द्र के राजु दानवीं द्वारा समस्त जगत इस प्रकार विक्र-मित्र कर दिया गया जिस प्रकार अमरों (दीड़ियों) के समूहों द्वारा धन्न के पीदे नष्ट कर दिये जाते हैं । ॥३ ६ – ५ ८॥

> श्री मात्स्य महापुराख में त्रिपुरास्थान श्रसंग में मय का दुःस्वय्न दर्शन नामक एक सौ इक्तीसर्वो अध्याय समाप्त ॥१३१॥

### एक सौ वत्तीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-दुरात्मा निःशीत तथा दुष्ट उन त्रिपुरवासी दानतें द्वारा समस्त लोकों व तप-स्वियों के बनों के ध्वस्त किये जाने पर श्रीर श्राक्षारा में चलते हुए उनके भीपण **राज्**यों को सुनकर जब त्रिलोक मय से विमृद्र होगया, सारा संसार श्रन्थकार में दूव लैसा गया तथा जीव जंतु दर के मारे इधर-उघर भागने लगे. तब क्रादित्य, वसु, साध्य, पितर तथा महतों के समूह भी मय से क्राकान्त होकर संसार के प्रिपतामह ब्रह्मा की शरण में गये। सुवर्ण के कमल पर समासीन पाँच सुसवारो भगवान् ब्रह्मा के पास जाकर उन लोगों ने प्रणाम किया और निवेदन किया—'निप्पाम पितामह ! श्रापके बरदान से सुरक्तित होकर त्रिपुर में रहनेवाले दानवगण हम लोगों तथा हमारे अनुवरों को पीड़ित करते हैं अतः उन्हें दश में कीजिए । पितामह ! जिस प्रकार मेघों के आगमन से हंस, तथा सिंह के मय से मृग मागते हैं, उसी प्रकार इन दानवीं के मय से हम लोग इधर से उधर माग रहे हैं । अनय ! उन अधुरें। के मय से भागते हुए हम लोगीं को अपने पुत्रों तथा सियों के नाम तक मूल गये हैं । लोम तथा मोह से अन्ये होकर राज्यगण देवताओं के सब घरों को तोड़-फोड़ रहे हैं. तथा तपस्वियों के आश्रमों को नष्ट करके इघर-उघर चून रहे हैं । देव ! यदि ऐसी श्रवस्था में श्राप श्रति शीप्र लोक की रक्षा नहीं करते तो निश्चय ही इस दगन से सारा जगन् मनप्य तथा देवताओं से रहित हो जायगा ।' इस प्रकार देवताओं द्वारा बहे जाने पर चन्द्रमा के समान सन्दर सुखवाले पद्मयोनि भगवान् ब्रह्म ने इन्हादि समेत उन देवताओं से कहा---'परम बुद्धिमान् देवगण् ! मय को मैंने जो बरदान दिया था, उसका यह श्रान्तिम श्रवसर श्रागया है — जैसा कि मैंने उन लोगों से कहा भी था । देवों में श्रेष्ठ ! उन लोगों का वह सुन्दर निवास स्थान त्रिपुर तो एक ही वाण द्वारा नष्ट हो सकता है, उसके लिए वाण-मृष्टि करने की व्यावस्थवता नहीं है । किन्तु देवगण ! श्राप लोगों में से में किसी को भी ऐसा नहीं देस रहा हूँ जो दानवों समेत उस त्रिपुर को एक वाण द्वारा विष्वस्त कर सके । एक प्रजापति भगवान् शहर की छोड़कर उस त्रिपुर को कोई द्याल्य पराक्रमशाली एक बाल् में विध्वस्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । यदि श्राप लोग तथा श्रन्य देवगर्ग भी मिलकर दल् यज

विष्वंतक मगवान् राहर से प्रार्थना करें तो वह त्रिपुर का विनाग्य करेंगे। उन तीनों पुरों का विष्कंभ स्थल सी-सी योजनों में निर्मित है। शिव के एक वाण द्वारा वह नष्ट हो सकता है। उसका तार्त्य यूँ है कि वे तीनों पुर पुष्य नत्तन के संयोग के अवसर पर एक ही च्या में आपस में संयुक्त कर दिये गये हैं। इस प्रकार प्रधा के कहने के वाद दुःखी देवताओं ने कहा— 'श्रच्छी यात है, हम लोग उनके पास वल रहे हैं।' इतना कहने के उपरान्त स्वयं मगवान् ब्रह्मा भी शहर की समा में सिम्मिलित हुए। वहाँ जाकर देवताओं तथा ब्रह्मा ने त्रिश्लापाणि मृतभावन मगवान् शहर को पावंती तथा महात्मा नन्दिकेश्वर के साथ विराजमान देखा। अजन्मा, श्रम्मि के कुंड के समान कान्तिमान, श्रम्मि के समान ताल नेत्रोंवाले, तेज के श्राधिम्य से सहलें सूर्य तथा मूर्तमान श्रमि के समान तोजेम्य, मस्तक पर वालचन्द्र से सुशोस्ति, सुन्दर पूर्णेन्द्र के समान मुलवाले, नीललोहित, वरशायक, गोपति तथा पावंतीपति भगवान् शहर के समीव जाकर स्तुति करते हुए वे सब देवज्ञन्द लड़े हुए। ॥१-२१॥

देवताथों ने फहा—भव, गर्ब, रुद्र, वरदायक, पशुपति, नित्य उम स्वरूप वाले, कपर्दी । त्रानको हम सब नगरकार कर रहे हैं । भीम, महादेव, व्याचक, शान्ति, ईशान, भय विनाशक, अभ्यकासुर के निर्मूलक ! भगवन ! तुमको हमारा नगरकार है । नीलकार, भीम, वेथा, व्रक्षा द्वारा प्रशंक्षित, पडानन के शत्रु संहारक तथा छुमार के उत्पत्ति कर्चा, विलोहित, धृम, वर, कथन स्वरूप भगवान शहर को हमारा नगरकार है । तिस्य नील शिखपढ रखनेवाले, त्रिश्तवारीर, दिव्यराधी, उरम, त्रिनेत्र, हिरप्य, वसुरेता, अभिन्स, अभिक्ष के पति, सर्व देवों द्वारा नगरछत शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं । वृधवाहन, मुगडमाला तथा जटाधारी, व्रक्षत्र मत परायण, तप्यमान, प्राक्षणों के हितेच्छु, अजित, विश्वारमा, विश्वस्त्रमा, समस्त विश्व को दककर अवस्थित होनेवाले शिव को हमारा नगरकार है । दिव्य स्वरूप प्रभु शम्म को हमारा नगरकार है । स्वरूप, कामना योम्य, पूजनीय, समीप जाने योग्य, सर्वदा भक्तों के उत्पर, अनुक्रमा करने वाले, जो छुछ मन की अभिलापा हो उसे पूर्ण करनेवाले, शिव को सर्वदा हमारा नगरकार है । ॥२२-२८॥

श्री मात्स्य महापुराख में त्रिपुर दाह श्रसंग में त्रकादि सर्वदेवकृत महेरा स्तव नामक एक सी बजीसवाँ घाष्याय समाछ ॥१३२॥

#### एक सौ तैंतीसवाँ ऋध्याय

सूत ने फहा—इस मकार त्रमा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाने पर महादेव ने प्रजापित प्रमा से कहा—'अरे ! देवताओं को क्यों महामय प्राप्त होगया है ? देवगण ! आप सब का हम स्वागत करते हैं ? जो श्रमिलापा हो, कहें, वह मैं अवस्य ही दूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ग्रम्भे कोई भी वस्तु श्रदेय नहीं है । देवश्रेष्ठगण ! मैं नित्य आप लोगों का मंगलकारी हूं, इसीलिए श्रति महान, उम्र एवं

भीपण तप करता है। श्राप लोगों के जो शत्रु हैं, वे हमारे भी घोर शत्रु हैं, श्रापके लिए जो कप्ट के विषय हैं, वे चाहे कष्ट एवं पराक्रम ही से सुसाध्य क्यों न हों पर उनका निर्मृतन मुक्ते व्यवस्य ही करना चाहिये । में भव हूँ । इस प्रकार प्रेमपूर्वक देव (शिव जी) के पूछने पर ब्रह्मा के समेत-भाग्यशाली समस्त देवों ने महामाग शिव से कहा---'भगवन् 1 भीपण् पराक्रम वाले कुछ अनुरगण् उन तपस्या के प्रभाव से हम ् लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं द्वारा दुःसी होकर श्रापकी शरण में हम श्राये हैं।' है त्रिनेत्र ! दिति का पुत्र मय नामक एक दैत्य है, जिसने पीले रंग के द्वारवाले एक विशाल त्रिपुर की रचना की है। महादेव नी ! उसी त्रिपुर दुर्ग का त्राव्यय लेकर सभी दाननगए। निर्मय होकर श्रव हम लोगों को इस प्रकार सता रहे हैं जैसे लोग स्वामी विहीन भृत्य को पाकर सताते हैं । नन्दन ऋदि जितने हम लोगों के मनोहर उद्यान थे उन सर्वों को नष्ट कर दिया गया। रम्मा श्रादि जो श्रेष्ठ श्रम्सराएँ थीं, उनको भी वेदानव हर ले गये। महेरवर ! इन्द्र के घोड़े तथा जो कुमुद, शञ्जन, वामन तथा ऐरावत आदि नामवाले हाथी थे, उनको सी उन लोगों ने छीन लिया। जो इन्द्र के स्थ के मुख्य घोड़े थे, उन्हें भी वे छीन ले गये। श्रीर अब वे उन दानवों का रथ खींच रहे हैं। अधिक क्या कहें, जो भी रथ, हाथी, खियाँ तथा सम्पत्ति आदि हम लोगों के पास थीं उन सब को उन दैत्यों ने छीन लिया है। ऋव हम लोगों के जीवन में भी संग्रय उपस्थित हो गया है ।' इन्द्र श्रादि प्रमुख देवतार्थों के ऐसा कहने पर त्रिनेत्र देवाधिदेव बृहवाहन भगवान् राहर ने देवतार्थीं से कहा — 'देवगण ! श्राप लोगों का समस्त कष्ट दूर हो जायगा, में ही उस त्रिपुर का विश्वंस कहुँगा ! किन्त उसके लिए में जो कुछ कहूँ वैसा ही कीनिये। यदि त्राप लोग यह चाहते हैं कि में उस त्रिपुर का विच्वंत कहूँ तो एक सर्व सामन सम्पन्न श्राच्छा-सा रथ झुसजितत कर सुमो दें ।' इस प्रकार दिगम्बर शिव के कहने पर ब्रह्मा समेत इन्द्रादि देवों ने 'तथास्तु' कहकर उनके लिए एक सुन्दर स्थ का निर्माण किया । इस स्थ का निम्न स्तर पृथ्वी का तथा शिव के पार्श्व में चलनेवाले दो गर्गों का जुन्ना बनाया, शिर के नीचे रखने के लिए मेरु शिखर की तकिया बनाया, मन्दर से दो पहियों का ऋत्र वनाया, चन्द्रमा श्रीर सूर्य से दो सुवर्षा तथा रजतमय चक्के बनाये । ऋप्यापत्त तथा शुक्त पत्त से रथ की दोनों धुरिया बनाई गईं -एवं श्रन्यान्य यंत्रों को उन्हीं देवताश्रों द्वारा निर्मित किया गया । कम्बल तथा श्रश्यतर—इन दोनों नागों से वह रथ चारों श्रोर परिवेष्टित था। भार्गव (शुक्र), श्रङ्गिरा (बृहस्पति), बुष, मंगल तथा शुनैश्वर श्रादि श्रेष्ठ देवों ने उस रथ पर श्रवस्थित हो श्राकारा की उस रथ का वरूथ (श्रावरण) वनाया । सर्पो ़ के नेत्रों के समृहों से उस स्थ का त्रिबेशु निर्मित किया जो सुवर्श के समान चमक रहा था। आरठ मुख बाले देवतार्थ्यों ने मिए, मोती तथा नीलम स्वादि रहीं से उसे जड़कर सुसन्तित किया था । गंगा, सिंगु रातद्र, चन्द्रभागा, इरावती, वितस्ता, विपारा, यमुना, गगडकी, सरस्वती, देविका तथा सरव्—इन श्रेष्ठ नदियों को उक्त रथ में वेगु के स्थान पर नियोजित किया गया था । धृतराष्ट्र नामक जो नागों के बंग्रधर थे

<sup>ै</sup>नक का मध्यवर्गा दाव विसमें पुरा रहता है !

उनको शिव के शृंगार के लिए रखा तथा जो वासुकि तथा रैवत के वंशज दर्पयुक्त सर्पराज थे, वे शीघ गमन करनेवाले अनेक प्रकार की जाति तथा मुखवाले वार्गों का रूप धारण कर वार्गों के तरकरों में स्थित हुए। सुरसा, सरमा, कद्रू, विनता, शुचि, तृपा, बुसुत्ता —ये सव उम स्वभाववाली तथा सर्वरामा श्रीर मृत्यु त्रवावध्या गोबच्या, वालवच्या तथा प्रजाभया नामक शक्तियाँ थीं, वे गदा तथा शक्ति का रूप धारण कर उस समय शिव के रथ में उपस्थित हुई । उस विशाल रथ में सतयुग जुवा बना तथा चार हवन करनेवाले चार वर्ण-वाले लीला समेत सुवर्षा के कुगडल बने । यह जुआ रथ के शिरोभाग में महावलवान धृतराष्ट्र नाग के दढ़ बन्धनों से बौंधा गया । ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा श्रयधर्वेद-इन चारों बेदों ने श्रश्वरूप धारण किया । अन्नदान त्रादि प्रमुख जितने भी प्रग्रस्त दान कहे गये हैं, वे सब सहन्नों की संख्या में उन त्र्यर्शों के श्राभूष्या वने । पद्म, महापद्म, तत्त्वक, कर्कोटक तथा धनंजन—ये सव नाग उन श्रश्वों के वाल के बन्धन हुए । अकार से उत्पन्न होनेवाले जितने स्तवन तथा मंत्रादि एवं यज्ञों के श्रतुष्ठान थे, 'तथा उपद्रव एवं उनके प्रतिकार, ( शान्ति के उपाय ) पशुचन्य त्रादि इष्टि तथा यज्ञोपबीत एवं विवाहादि के संस्कार ये वे सव उसमें मिए, मुक्ता एवं प्रवालों के स्थान पर नियत हुए । इस प्रकार वह सुन्दर रथ विम्पित हुत्रा । ॐकार का चाबुक निर्मित हुन्ना, उसका अप्रमाग चपट्कार से बना, सिनीवाली , कुहूँ , राक्ष तथा अनुमती र नामक चार तिथियों की त्र्यर्शों के जुए में बाँधे जानेवाली रस्ती तथा बागडोरें बनीं, जिनसे वे अरव इघर-उधर घुमाये जा सकते थे। उस महान रथ की काली, पीली, ख़्वेत, मंजीठ के रंग एवं मूरे रंग की पवन .से हिलती हुई पताकाएँ थीं । वहाँ ऋतुर्थ्यों से समन्वित संवत्सर का धनुष बना । उस धनुष की दद पत्यंचा कभी वृद्ध न होनेवाली श्रम्थिका वर्नी । भगवान् रुद्र स्वयं काल स्वरूप हैं । उस काल ही को लोग संवत्सर नाम से जानते हैं, इसी कारण मगवती पार्वती कालरात्रि रूप से उस महान् धनुत्र की कभी पुरानी न होने-वाली.प्रत्यंचा वर्नी । भगवान् त्रिनेत्र शक्कर ने जिस श्रेष्ठ वागा से संधियों के समेत उस महान् त्रिपुर का विव्वंस किया, वह श्रेन्ठ वाए। विप्पु, चन्द्रमा एवं श्रम्ति के संयुक्त तेज से बना हुत्रा था। उस वाग्। के मुख भाग में ऋग्नि का, फाल में अन्धकार नाशक चंद्रमा का तथा समस्त वार्ण में सुदर्शन चक्रधारी विप्त्यु की तेजोराशि विद्यमान थी । उस वाएा को श्रति भीपरा प्रभावकारी बनाने तथा उसके तेज को श्रति उदीप्त करने के लिए नागराज वासुकि ने उस पर प्रचुर परिमाण में विप का वमन किया। इस प्रकार देवताओं ने देवी प्रभाव से युक्त उस दिव्य रथ की रचना कर लोकाधिपति शकर के पास ले जाकर यह बात कही---'दानबों भ्रीप शत्रुयों को जीतनेवाले ! हम लोगों ने श्रापके लिये ऐसे दिव्य स्थ का संस्कार किया है, यह प्रत्येक श्रापित्वों से बचानेवाला स्थ है । श्रागे चलनेवाले इन्द्र समेत समस्त देवताओं तथा मेरुके शिखर की तरह विशाल तथा तीनों लोकों में सर्वोत्तम उस रथ को देखकर शकर ने देवताओं की प्रशंसा की। उस विशाल रथ को

<sup>े</sup>चतुर्रही से जुक्त समानस्था तिथि। रेवइ समावस्था जिसमें बद्धमा की कवा छुप गाय। <sup>अ</sup>श्रतिरदा से जुक्त पृथिमा तिथि। रेकला से डीन चन्द्रमा वाली अर्थात् चतुर्देशी जुक्त पूर्णिमा तिथि।

. भती भौति बारम्बार देख-देखकर 'बहुत श्रच्छा, बहुत श्रच्छा'—ऐसा वारम्बार कहकर वे प्रशंसा करने लगे । . तदनन्तर उन इन्द्र समेत समस्त देवतार्थ्यों से उन्होंने स्वयं कहा—'देवगण् ! थ्राप लोगों ने जिस प्रकार का रथ हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसी रथ की मर्यादा के श्रानुकूल एक सारथी भी शीप ही तैयार कीजिये।' देवाधिदेव शंकर के ऐसा कहने पर देवता लोग वार्गों से विद्व जैसे कर दिये गये। वे बड़ी चिन्ता में मान होकर फहने लगे-- अब यह कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा ? महादेव के समान केवल सुदर्शन चक्रधारी मगवान् विष्णु को छोड़कर अन्य कीन देवता है जो सारथी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सो. वे तो उस वागा के व्यममाग पर व्यवस्थित ही हैं।' इस चिन्ता से चिन्तित होकर देवगणा शिलाखण्ड से प्रतिहत गाड़ी के ज़ुए में नचे हुए बेलों की भौति कर्ज्य दर्शांसे खीचते हुए किस प्रकार यह कार्य सम्पन्न होगा!---ऐसा कहने लगे । लोकनाथ इन्द्र के व्यागे इस प्रकार चिन्तित खड़े हुए देवताओं को पितामह ब्रह्मा ने देखा और तब भी सारथी का काम सँमालूँगा'— ऐसा फहकर उन्होंने घोड़ों की गुगडोर अपने हाथों में ले ली । तदनन्तर हाथ में चानुक लेकर सारथी यने हुए ब्रह्मा की देखकर गन्धर्वी समेत समी देवताओं ने प्रसन्त मन से महान् सिंहनाद किया । विरवेश भगवान् शंकर ने पितामह ब्रह्मा के रथ पर बैठ जाने पर 'हमारे समान ही सारधी मिल गया' कहकर रथ पर श्रारोहण किया । रांकर के रथारूढ़ हो जाने पर उनके श्रासद्ध भार से आकल होकर अरवगण घुटनों के वल पृथ्वी पर गिर पड़े और घूलि का फंका उनके मुख में भर गया। इस प्रकार ( श्रास्वरूपधारी ) येदीं की भय से गिरा हुशा देखकर शंकर ने स्वयं उन्हें उठकर इस प्रकार उबार लिया जैसे दःखी तथा सन्तत पितरों को पुत्रमण् उदार लेते हैं । तदनन्तर उस महान् रथ से भीपण् शब्द होने लगे. श्रीर समुद्र की गर्जना के समान देवताओं ने 'जय जयकार' किया। यरदायी स्वयम्मू सगवान् ब्रह्मा ने अंकार-रूप चावुक को हाथ में लेकर मंत्रोचचारण कर वेगर्वक उन अश्वों को प्रचालित किया। तस वे आह्म-मानो व्याकाश को लीलते हुए, सारी प्रथ्वी को स्ववश करते हुए, मुख से सर्पों की भाँति भीवण फुफकार छोड़ने लगे । इस प्रकार जटाजूट घारी रांकर तथा स्वम्मू ब्रह्म के प्रेरित करने पर वेगरााली वे श्रास्व प्रलय के भीभागात के समान चलने लगे । ध्वजा को अल्पधिक ऊँचा करने में निपुता नंदीश्वर ने उस श्रेट रथ की सर्वोत्तम ध्वजदंड पर शिवजी की इच्छा से अपना आसन जनाया। सूर्य के समान तेजस्वी, मृग्-पत्र राक तथा श्रंगिरा पुत्र बृहरपति ने हाथों में दगड धारण कर उस श्रेन्ठ रथ के दोनों चक्कों पर रुद्र की हितकामना से निवास किया । तब शत्रुखों के विनाश करने में सहस्र हार्थों वाले श्रनन्त भगवान श्रीपनाग हाथ में वासा धारसा कर रथ की तथा ब्रह्मा जी के श्रासन की रत्ता में नियुक्त हुए । यमराज अपने . . श्रत्यन्त दाहरा महिप पर, धनपति कुवेर सर्प पर, देवराज श्रपने वाहन ऐरावत पर, वरदायक कार्तिकेय सी चन्द्रकवाले मयूर पर, जो कूजते हुए किन्नर के समान था, शीप्र चड़कर, पिता के उस युगोपम रथ की रक्ता करने लगे । तेजस्वी भगवान् नंदीश्वर शूल धारण कर स्थ के पीर्छ से तथा दोनों बगलों से लोक विनारक काल के समान उम्र रूप धारण कर रत्ना करने लगे । श्रामि के समान विकराल वर्णवाले. ज्वालामुखी पर्वत के समान भीपण अमधगण भगवान् रांकर के रथ के पीळे-पीळे इस प्रकार चलने लगे मानी

महासग्रद में नाकाण तैर रहे हों। मृषु, भरहाज, विसष्ट, गीतम, कहु, पुलस्य, तपसी पुलह, मरीचि, श्राजि, भगवान् श्रंमिरा, पराचर तथा अगस्य श्रादि प्रमुख महिष्यों ने विचित्र भूपणों सथा स्तुतियों द्वारा श्रजनमा, श्राजित रांकर जी को परम सन्तुष्ट किया। सुवर्ण गिरि के समान सन्दर वह रथ श्राकारा मार्ग में श्रावस्थित उस त्रिपुर की श्रोर पन्त्वारी पर्वत के समान चला। हस्ती, पर्वत, सूर्य एवं मेय के समान श्राकार तथा तेजवाले, जलयुक्त बादल के समान भीपण रच करनेवाले वे प्रमथमण देवताशों द्वारा सुरिन्त उस रथ को चारों श्रोर से पेरकर बड़े गर्व के साथ पीले-पीले चलने लगे। श्राति तेजोमय वह सुन्दर रथ वज्ञपात एवं मेघ गर्जना के समान भीपण रच करता हुआ श्राकारा मार्ग में इस प्रकार चलने लगा जैसे प्रजयकाल में मकर श्रादि जलीय जन्तुश्रों से ब्यास एवं उद्धत समुद्र चला जा रहा हो। 118-०१॥ श्री मास्स्य महापुराण् में त्रिपुरताह्मसंग में रथ प्रयाण वर्णन नामक एक सी तैतीसवाँ श्रप्याय समास ॥१३३॥

#### एक सौ चौतीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-इस प्रकार उस श्रेष्ठ रंथ की देवाताओं तथा अन्य लोगों ने आकर पूजा की न्त्रीर भगवान् शंकर उसपर विराजमान हो गये । प्रथम (शिव जी के गरा) घोर शोर मचा कर 'बहुत श्रच्छा, बहुत श्रच्छा'--इस प्रकार चिल्लाने लगे । महावृषम नंदीश्वर ईरवर के स्वर के समान भीपण शब्द करने लगे, विभगए जय-जयकार मचाने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। तब रख सृमि से उछल करे देविष नारद भगवान्, जो पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे, शीघ्र ही उस त्रिपुर की श्रोर प्रस्थित हुए । वहाँ देखों के त्रिपुर में भीपण उत्पात एवं श्रपशकुन श्रादि हो रहे थे उसी समय वहाँ पर परम तपस्त्री भगवान् नारद जी प्रकट हुए । श्वेतमेष के समान कान्तिमान् नारद को श्राया देख सभी दानव गण एक साथ ही श्रमिवादन करते हुए उठ लड़े हुए । त्रिपुरेश्वर मय ने देविष नारद का श्रर्ध्य मधुपर्क तथा पाचादि से इस प्रकार पूजन किया जैसे देवराज इन्द्र सृष्टिकर्चा भगवान् ब्रह्मा की पूजा करते हैं । पूजनीय परम तपन्वी नारद ने मय की पूजा श्रंगीकार की श्रीर तदुवरान्त वे सुवर्ण के एक सुन्दर श्रासन पर श्रासीन हुए । नारद जी के सुखपूर्वक श्रासन पर बैठ जाने के बाद दानवपति मय भी दानवों के साथ श्रपने उचित त्र्यासन पर विराजमान हुन्या । महा श्राप्तुर मय ने ब्रह्मपुत्र नारद जी को बैठा देख त्र्यति प्रसन्नता से पुलकायमान हो प्रसन्न मन एवं विकसित नेत्रों से पूछा--- 'वर्तमान के जाननेवाले नारद जी ! हमारे इस त्रिपुर में इस प्रकार के भीषण श्रपशकुन दिलाई पड़ रहे हैं जैसे श्रान्यत्र कहीं भी न होते होंगे। लोगों को परम भयानक स्वम दिखाई पड़ते हैं, पताकाओं के दएड टूट-टूट कर गिर पड़ते हैं। विना वायु के ही पताकाएँ पृथ्वी पर श्रा गिरती है । श्रद्धालिकाएँ पताकाश्रों एव प्रवेश द्वारों के साथ काँपती हैं, त्रिपुर भर में 'मारो-मारो' की भवंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हैं । नारद जी । मै एक सृष्टि के स्थासा स्वरूप, वरदायी, मक्तों को श्रभयदान देनेवाले रांकरजी को छोड़ कर इन्द्र समेत समस्त देवताओं को कुछ नहीं हरता हूं । निष्पाप

नारद जी ! इन उत्पातों के विषय में स्नाप से कुछ छिपा हुआ नहीं है, स्नाप तो भृत तथा भविष्य के विषय में भी पूरी जानकारी रखते हैं । मुनिश्रेष्ठ नारद जी । हम लोगों को स्नतिशय भय देने वाले इन स्परकुनों का क्या कारख है ? कुपया इसके विषय में स्नाप बतायें । में स्नापकी शरण, में हूँ !' इस प्रकार मय की प्रार्थना मुन शोकरहित प्रसन्न चित्त नारद जी बोले !!! रू - १६॥

नारद ने फहा--दानव पति ! जिस कारण से ये श्रापग्रकुन हो रहे हैं, उसके विषय में कह रहा हूँ, सुनिए । धर्म राज्द धूम्भातु से भना हुआ है, जो घारण तथा माहात्म्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। परमेश्वर के महत्त्व को श्रंगीकार कर (श्रपने को) धारण करने को धर्म कहा जाता है। मनोरथों को सिद्ध करनेवाले इस धर्म की ऐसी व्याख्या श्राचार्थी द्वारा बतलायी गई है। इससे मिन्न जो वैसा इष्ट साधक नहीं होता श्रर्थात् जो श्रनिष्ट फलदायी होता है, वह श्रमम है। श्राचार्य लोग उसका उपदेश महीं करते । मनुष्य को सुमार्ग से सम्मार्ग पर त्राना चाहिए । जो सम्मार्ग से सुमार्ग पर जाते हैं. उनका विनाश निश्चित है । वेद के माहात्त्य को जाननेवाले ऐसा जानते हैं । तुम इन सब उन्मत दानवीं के साथ अधर्म के रथ में आरूढ़ होकर देवताओं के अपकारियों की सहायता करते हो । वे सब अपराकृत, जिन्हें तुमने मुक्ते बतलाया है, इन्हीं दानवों के विनास के सूचक हैं। भगवान रुद्र सम्पूर्ण लोकमय स्थ पर आरुद होकर तुम्हारे इस त्रिपुर की, तुम्हें तथा असुरों की विनष्ट करने के लिए आ रहे हैं । इसलिए है दानव ! श्रपने पुत्रों तथा दानवों को साथ लेकर तुम महा तेजस्वी शारवत भगवान् महेरवर की शरण में चले लाच्यो ।' इस प्रकार देवर्षि नारद दानवीं को इस च्यागत महामय की सूचना देकर पुनः देवाधिदेव शंकर जी के पास बापस चले श्राये । नारदं मुनि के चले जाने पर मय ने श्रपने मन में विचार किया कि 'इस प्रकार का कार्य शुरू सम्मत १ (नहीं) है ।' वदुपरान्त उसने दानवों से कहा—'दानवगण ! तुम लोग शूर चीर हो, पत्रादि से सम्पन्न हो, सभी प्रकार की कामनायों की पास कर चुके हो । इन देवतायों के साथ युद्ध अवस्य करो, इसमें भय मत करो । श्रमुरगर्ग ! इन्हें जीत कर हम लोग देवताश्रों की उस समा के समासद हो जायेंगे तथा इन्द्र समेत समस्त देवतात्र्यों को मारकर समस्त लोकों का उपमोग करेंगे 1 तुम लोग युद्ध के लिए सुसज्जित होकर हाथों में विविध हथियार कवच श्रादि धारण कर सभी ग्रस्तास्त्रों को तैयार कर दुर्ग के ऊपर वा श्रद्धारियों पर जा वैठो । इन तीनों पुरों में श्रपने-श्रपने योग्य स्थानों को माप्त कर बैठ जाओ. नहीं तो देवगण इन पुरों पर श्राक्रमण कर के श्रीर वचकर चले जायँगे । श्राकाशमार्ग में चलनेवाले वे शरबीर देवगण तम लोगों के जाने हुए हैं, उन्हें मयलपूर्वक रोक्ते जाश्रो श्रीर श्रपने तीक्ष्ण वाणों से उन्हें मत्तीमाँति पायल करो ।' मय ने देवरूपी श्राक्रमणकारी हाथियों के निवारण के लिए इस प्रकार की वार्ते दानवें से कर खियों की चिन्ता, तथा न्याङ्खता से न्यास उस त्रिपुर में प्रवेश किया। श्रीर तदनन्तर उसने शुभ रञत के समान पवित्र मूर्ति, कामादि के राजु, अन्यकासुर के उन्मूलक, दक्त के शरीर के बिनाशक मगनान शंकर की मनोहर स्तोत्रों से पुजाकर सर्वतोमायेन उन्हीं की शरण पाप्त की । उस समय चन्द्रशेखर मंगवान शंकर का नृतीय नेत्र यद्यपि कोघ की श्रमि क्री उदीप्ति से युक्त था किन्तु श्रमय पद की इच्छा रखने वाले मय की प्रार्थना के बाद वे उसकी

श्रभिसंघि को दुःव भी नहीं समभा तथा उसके श्रभिमत वरदान को दे भी दिया, जिसके कारण वह दानवपति श्रीर श्रधिक निडर होगया । ॥१ — ३ ३॥

श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुरदाहमसग में नारद गमन वर्णन नामक एक सी चौतीसवाँ ऋध्याय समाछ ॥१३४॥

### एक सौ पैतीसवाँ अध्याय

स्रत ने कहा-तदनन्तर देविप नारद जी त्रिपुर से रएम्मि में वापस श्राकर देवताश्रों की सेना में उपस्थित हुए और वहाँ देवताओं की सभा में सम्मिलित हुए । यह श्रति विस्तृत वर्ष इलावृत्त के नाम से विख्यात था, जहाँ पर दैत्यराज बलि संगत चित्त से यज्ञाराधन में निरत था । वह पुर्य स्थान त्रिलोक में 'देवतात्र्यों की जन्म मृमि' नाम से विख्यात है; वहाँ पर देवतात्र्यों के विवाह, यज्ञ, जात कर्म श्रादि पवित्र संस्कार तथा कियाएँ सम्पन्न होती थीं । वहीं पर देवताओं के कन्यादान त्रादि पुनीत त्रत भी सम्पन्न किये जाते थे । यहीं नहीं वहीं भ्रपने गर्णों समेत भगवान् शंकर भी नित्य विहार करते थे । उसी स्थान पर लोकपाल गए। भी सुमेरु पर्वत की भाँति निवास करते हैं । द्वितीया के चन्द्रमा को धारए। करने-वाले मधुपिंगल नेत्र भगवान शकर ने उक्त स्थान पर इन्द्र से तथा श्रपने गंगाधीशों से कहा--'देवराज ! इन्द्र ! यहाँ से लुग्हारे रात्र क्षों का त्रिपुर सामने दिखलाई पड़ रहा है, जो श्रानेक प्रकार के विमान, पताका तथा ध्वजाओं से सुरोमित तथा श्रति प्रसिद्ध है । यह बात प्रसिद्ध है कि यह त्रिपुर श्रिक्ष की तरह राजु श्री को परम दुःख देने वाला है। श्रीर उसमें ये काले बादलों के समान भीपण श्राकृति वाले दानवगण दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुराडल तथा किरीट घारण किये हुए चहार दीवारी, फाटकों तथा श्रॅटारियों पर वड़े-बड़े पर्वतों के समान विराजमान है। ये सभी विजय की इच्छा से हिश्यार घारण कर विकराल छल वाले, दानवगण त्रिपुर से बाहर निकल रहे हैं, सो तुम इन सन महान दानवों को, मेरे गणों के साथ अपने श्रमाल्य शस्त्रों से मारो । मै श्रपने इस श्रमुपम रथ पर बैठकर पर्वत के समान निश्चल होकर तुम लोगों की विजय कामना से इस त्रिपुर के खिदों को देखूँगा। हे इन्द्र ! जब पुष्य नक्तत्र के योग पर तीनों पुर परस्पर एक स्थान पर मिलेंगे, उस समय मै श्रापने एक ही बागा से इस समस्त त्रिपुर को दग्ध करहँगा ।' देवराज इन्द्र ने शिव की ऐसी बातें सुन श्रपनी सेना को साथ लेकर त्रिपुर को जीतने के लिए प्रस्थान किया ! सिह के समान भीपण गर्जन करने वाले देवताओं तथा शिव के भयानक गर्णों को साथ लेकर इन्द्र प्रस्थित हुए । वे प्रमथगण उस समय सुन्दर रथों पर श्रारूढ़ होकर दौड़ते हुए बादलों की तरह मालूम पड़ रहे थे । उनके भीपण चीत्नार को सनकर युद्ध की लालसा से दानवगण हथियार ले-लेकर विपुर से बाहर निकल वडे और स्नाकार में उन गएरिवरों तथा देवताओं के सम्मुख था गये । उनमें बहुत-से दानवगए। बादलों के समान भीष्या गर्जना करनेवाले थे श्रीर श्राकार में भी काले मेघों के समान थे। वे सभी उद्धत स्व-माव वाले दानव मुँह से सिह की तरह घोरे गर्जन करते हुए अनेक प्रकार के बाबे बजा रहे थे। उम

त्रिपुरवासी दोनवों के सिंहनाद के सम्मुख देवताओं के सिंहनाद सथा सम्पूर्ण नायों के शब्द इस भकार श्रास्त हो गये जैसे काले बादलों में चन्द्रमा श्रास्त हो जाता है। पृर्णिमा के चन्द्रमा के अदित होने पर जिस प्रकार समुद्र स्पीत होकर उपर उडता है उसी प्रकार उन भयानक ग्रारि वाले दानवा से समस्त त्रिपुर उद्दीस हो उठा । उस समय कुछ दानवगण त्रिपुर की चहार दीवारियों पर, बुख फांटकों पर तथा कुछ श्राँटारियों पर शस्त्रास्त्र से सुमन्जित होकर बैठे हुए थे। उद्ध दानव चलते हुए बाजा बजा रहे थे। तुख सुवर्ण की मालाएँ धारण किये हुए थे, कुछ सुनदर वसी तथा चमशले आगुवर्णों से सुरोभित हो रहे थे, श्रीर कुछ इतने भीषणा ग्रन्द कर रहे थे मानो जीलपुर्फ बादल गरज रहे ही । कुछ दानव श्रमने वस्ती को उड़ाते हुए इधर-उधर दीड़ रहे थे, श्रीर परस्पर एक दूसरे की पकड़ कर पृत्र रहे थे कि "अरे ! यह क्या हो रहा है । में नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी हो शुद्धि ही लुस हो गई है, श्रभी चुप रहो, जीवन के वहुत दिन श्रेप हैं, फभी तो मालूम ही ही जायगा कि यह क्या है ? वह कीन ऐसा सिंह के समान महा पराकभी है जो रथ में श्रावस्थित होकर समस्त पृथ्वी के सारमूत इस हमारे त्रिपुर को इस प्रकार भीड़ित कर रहा है जैसे व्यापि अरीर को पीड़ित करती है। यह जो है, सो रहे १ ऐसी हडवड़ी में इसकी चिन्ता करनी ठीक नहीं, हथियार लेकर शीप ही मेदान में था जायो, तब मुफते पूछने की जरूरत ही कहाँ होगी ।" इस प्रकार वे त्रिपुर निवासी दानवगण उस समय आपंस में एकत्र होकर एक दूसरे से परने करते तथा उत्तर देते थे। तारकानुर के पुर में रहनेवाले सारक के व्यनुगानी दैस्य गण अपने पुर से कूद्ध होकर इस प्रकार बाहर निकले जैसे कुद्ध महा सर्प अपनी विल से आहर निक-लते हैं ! दीड़ते हुए अमुर गण रिव के गणों तथा यूथमें हारा इस प्रकार रोक लिए गये जैसे सिंहों के यथपितयों द्वारा हस्तियों के समूह रोक लिये जाते हैं। इस प्रकार गराएंगें द्वारा अवरुद्ध अग्रि, की तरह गर्वीले उन राज्ञसों के आकार निर्धुन श्राप्त की तरह श्रीर भी उद्दीत हो उटे। तदनन्तर मयानक तथा बड़े वड़े धनुषों को, जो भीषण टंकार करने वाले थे, धारण कर वे लोग प्राण संहारक बाणों द्वारा एक दूसरे की सेना में स्थायात करने लगे । रूपवान् दानवंगमा विलाइ, सूग तथा श्रान्य प्रकार के भयानक मुखवाले शिव के पार्षदों को देखकर ऊँचे स्वर में हँसने लगे। मूसल के समान निशाल मुजाओं द्वारा खीचें हुए धनुषी से निकत्ते हुए बाग बीरी के केवचों में इस प्रकार धुसने लगे जैसे पन्ती तालाकों में धुसते हैं। दानव गए शिव के गएों से 'ऋरे अब सो तू मरे ही हो, हमारे हाथ से बाहर कहाँ जा सकते हो, श्रमी हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, मागो मत, लौट श्राश्चीं, इस पकार की कठोर वार्त कह-कह कर अपने तीर्ल वाणों से उनका इस तरह भेदन करने लगे जैसे सूर्य की किर्णों बादलों का भेदन करती हैं। सिंह के समान बलगाली तथा विकराल नैत्रोवाले गिर्व के ागण भी पर्वतों के लगडों, वृत्तों तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं द्वारा देखों तथा दानवों का सहार करने लगे । जिस प्रकार काले मेवीं से न्यात हंत के समूह श्राकाश में दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार बहुत-से दानवे गर्गी से श्राकीर्ण वह संपूर्ण त्रिपुर नभ में सुरोभित हो रहा था । बड़े-बड़े श्रासुर गए। घतुप सीन कर बाए। की भाड़ी लगा

हैं थे । वह वाणों की दृष्टि इस प्रकार सुरोभित हो रही थी जेने मध्य में उगे हुए इन्द्र धनुप से सुरोभित बादलों से चृष्टि हो रही हो । श्रसुरों के वार्णों से श्रतिराय घायल होकर गर्णेक्वर गर्ण इस प्रकार रक्त उगलने लगे जैसे पर्वन से मुद्र्या धानु निकल रही हो । शिवगर्सी द्वारा फेंके जानेवाले वृत्त, शिला, वज्र, शूल, छुरी तथा कुल्हाड़ों से घायल दानव गए। इस प्रकार, मूर्ण कर दिये जाते थे जैसे पत्थर के टुकड़ों के पटकने से शीशा चूर्ण-चूर्ण हो जाता है। भयानक रूप वाले महान् असुरों से वह त्रिपुर इस प्रकार प्रमावशाली हो गया था जैमे चन्द्रमा के उदित होने पर पूर्णिमा का समुद्र उफन पड़ता है । दैत्य गएा 'तारकासुर की विजय हो रही हैं। ऐसा कह रहे थे, श्रीर इंघर 'इन्द्र श्रीर रुद्र की विजय हो रही है।' गरोश्वर लोग यह कह-कह कर चिल्ला रहे थे। दिस सैन्य समुद्र में बाँगों द्वारा युद्ध से निवारित तथा वायल योद्धा गए। इस प्रकार घोर शब्द कर रहे थे जैसे वर्षी काल में जल युक्त बादल गरज रहे हों । क्टे हुए हाथों, शिरों, पीले वर्ण की क्टी हुई ध्वजा और पताकाओं से त्राकीर्ण तथा मांस श्रीर रक्त से भरी हुई युद्ध की मूमि श्रितिशय भयावनी दिखाई पड़ रही थी । श्रांच्छे-श्रच्छे शस्त्रास्त्रों से सुराज्ञित दानव तथा प्रमथ गए सहसा रख मृमि से कूद कर ताड़ की ऊँचाई तक त्राकारा में पहुँच जाते थे तथा , त्राति घायल होने के कारण फिर उपर से गिर पहले थे 1 उस सवय आकाश में विचरण करनेवाले सिद्ध, अप्रसरा तथा चारणादि के समूह योद्धार्थों के भायल होने पर बहुत अच्छा। 'बहुत अच्छा। फेह कह कर, चिल्लाने लगते थे ! उस समय देवताओं की दुन्दुभियों विना वजाए ही आकारा में इस प्रकार सुनाई पड़ रही थीं जिस प्रकार वादलों की कड़कें सुनकर कुद्ध कुत्ते हुँआने लगते हैं। ॥१-४४॥ 🕟

ं असुर गण उस समय त्रिपुर में इस प्रकार प्रतिष्ट हो रहे थे जैसे निदयां समुद्र में प्रविश्व करती हैं तथा कुछ सर्प अपनी बिल में प्रवेश करता है । तारकासुर के उस प्रसिद्ध पुर में शह देवतागण शक्षों समेत इस प्रकार गिरे हुए थे जैसे पदावारी पर्वत गिरे हों । गणेश्वर लोग तीन भागों में विभक्त होकर उस त्रिपुर में युद्ध कर रहे थें। रेणभूमि में बलवान विद्युन्माली तथा मय इस के समान निर्मय खड़े होकर युद्ध कर रहे थें। पर्वत के समान शोभाशाली दैत्यराज विद्युन्माली ने श्रति भयानक मुसल को हाथ में लेकर युद्ध कर रहे थें। पर्वत के समान शोभाशाली दैत्यराज विद्युन्माली ने श्रति भयानक मुसल को हाथ में लेकर मन्दिकेश्वर के ऊपर पहार किया। दानवराज विद्युन्माली के मुसल से श्रतिश्व धायल होकर निर्देकेश्वर इस प्रकार भूमने लगे जिस प्रकार पहले मधु द्वारा ताडित होकर भगवान विद्यु धुमार्थ गये थे। उस युद्धम्मि प्रभात होकर नदी के चले जाने पर विद्युन्माली के ऊपर एक साथ श्राक्रमण किया। विद्युन्माली ने श्रमुल होजर नदी के चले जाने पर विद्युन्माली के उपर एक साथ श्राक्रमण किया। विद्युन्माली ने श्रमुल करोर वालों द्वारा सभी गण्यों को, जो आहति में गणेश के समान थे श्रीर श्रम्यान्य गणेश्वरों के प्रमुल थे, श्रित वालों द्वारा सभी गण्यों को, जो आहति में गणेश के समान थे श्रीर श्रम्यान्य गणेश्वरों के प्रमुल थे, श्रित वालों द्वारा सभी गण्यों को, जो आहति में गणेश के समान के ले से श्रावण के महीने में मेच गरवता है। उसके इस महान तथा भीपण रव से सूर्य के समान तेजस्वी निदकेश्वर ने मून्धी छोड़कर होश सँमाल तो श्रीर विद्युन्माली की श्रोर श्राक्रमण किया। श्रिव से प्राप्त प्रक्रवित के समान दीषिमान सम से उन्होंने युक्त के समान पुष्ट श्रीर वाले दानम पर प्रहार किया। निदकेश्वर के हारों से छूटा हुश्चा,

मोतियों की लिंहियों से सुशीभित वह भीपण वज उसकी छाती पर श्राकर गिरा । वज के समान गरीर-थारी वह असुर वज से पायल होकर इस प्रकार धरती पर गिरा जैसे इन्द्र के वज से ताड़ित होकर पहा भिर पड़ता है । अपने वर्ग को आनन्द देने वाले नंदी ने दैत्यराज विद्युन्मली का वध कर दिया —ऐसा देखकर दानव लोग विलाप करने लगे तथा शिव के गयाधिप लोग श्रतिशय उत्साह से दीड़ने लगे। श्रसूर गया विदान्माली के मारे जाने पर क्रोध तथा श्रमर्प से पूर्ण होकर छुजों तथा पहाड़ों की वादलों की भाँति वर्षा करने लगे । उन बड़े-बड़े पर्वतों द्वारा घायल वे शिव के गए। इस प्रकार किंकर्त्तव्य विमुद्र हो गये असे श्रधार्मिक पुरुष चन्दनीय देवता एवं ब्राक्सर्णों के विषय में ही "जाते हैं । तत्परचात् श्रमुरनायक प्रतापी सारकासर बृत्तीं तथा पर्वतीं के समान स्वरूप धारण कर रणमृति में सुरोभित हुन्ना। उस समय शिर पैर तथा हार्थों से विहीन तथा हथियारों से वायल मुखवाले गरापित लोग मंत्र से विवश किये गये सर्प की भाँति दिलाई पड़ने लगे । मायावी मय द्वारा घायल किये गये गणाधि-पति गए। श्रनेक प्रकार से शब्द करते हुए इस प्रकार इधर-उधर घून रहे थे जिस प्रकार पिंजरें में बंद पहीं। श्रद्धरपति तारकापुर ने देवताओं की तमाम सेना को इस प्रकार जलाना सुरू किया जैसे सूले काष्ट को श्रम्ति । तारकासुर की वार्णों की वृष्टि द्वारा शिव के गए। उस समय निवारित कर दिये गये । इस समय मय की माया से तथा तारकामुर के बाणों से गणाधिपति गण इस प्रकार विहल हो गये जैसे पुरानी जड़ोंबाले वृत्त । मायावी मय ने माया के प्रमाय से राष्ट्रकों की सेना पर श्रनेक बार श्रनिन की वर्षा की तथा ऊपर से माह. मकर, सर्प, पहाड़, सिंह, बाघ, बृत्त, काले हिरण, तथा एक प्रकार के विशेष हिरण, जिनके आठ पैर होते हैं, की वर्षा की तथा श्रति मात्रा में जल की भी षृष्टि की श्रीर प्रचंड वायु को भी वहाया । इस प्रकार शिव के गए। मय तथा तारकासुर की माया से एकदम सम्मोहित हो गये। वे मन से भी किसी प्रकार की चेटा करने में इस प्रकार असमर्थ हो गये जिस प्रकार काम श्रादि-इन्द्रयों के विषय मुनियों द्वारा विवश कर दिये जाते हैं । 'श्रमार जलराशि, भीषण प्रचंड श्रानि, उसी में गिरनेवाले हाथी, सर्प, सिंह, बाघ. रीख. मेंडिया तथा राज्यों द्वारा पीड़ित तथा घने अपार श्रंपकार में इघर-उधर मार्ग न दिलाई पड़ने से सम्मोहित वे प्रमथगण इस प्रकार विवय हो गये जिस प्रकार समुद्र की थाह लगाने-वाला मनुष्य विवश हो जाता हैं। इस प्रकार शिव के गर्णों की मारे जाते हुए तथा दैत्यों की गरजते हुए देल कर बड़े-बड़े देवताओं के अधिपतियों ने गएों की रत्ता के लिए हथियार भारए कर राष्ट्र की सेना में एक साथ ही प्रवेश किया। गदा धारण कर यमराज, वरुण, भास्कर तथा एक करोड़ देवताओं के साथ श्ररिवनीकुमार श्रीर इबेत हाथी पर सवार हो बज्जधारण कर स्वयं देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, श्रपने पुत्र शनैश्चर समेत सूर्य, श्रन्तक समेत महाधुतिमान् त्रिनेत्रधारी मगवान गुंकर-ये सभी देवगण क्रोध से उन्मत्त होकर इस प्रकार रात्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुए जैसे मतवाले हाथी वन में तथा दिवाकर सूर्य भेषाच्छल आकारा में प्रवेश करते हैं। उनके प्रवेश करते ही देखों की सेना इस प्रकार भाग चली जैसे निर्जन वन में सिंहों के मारे गीएँ भाग चलती हैं। श्रयने भीपए वार्यों से पीड़ित कर दैरयों को

शिव के पार्पदों ने खिल-भिन्न कर दिया। वे श्रातिदीन हो गये। जैसे श्राकार मंडल में विद्यमान स्वर्गीय ज्योतिः पुजों में श्रेष्ठ सूर्य मनुष्यों के श्रंपनार को दूर कर देता है, जिस प्रकार रात्रि के घने श्रंपकार को चंद्रमा दूर कर देता है उसी प्रकार राणाज्ञ में रिव की कृपा से दैन्यों के श्रंपकार रूपी राखों का प्रभाव दूर हो गया। देता है उसी प्रकार राणाज्ञ में रिव की कृपा से दैन्यों के श्रंपकार रूपी राखों का प्रभाव दूर हो गया। उस समय दिवपाल, लोकपाल तथा गाएंश्वरों ने सिंह के समान घोर गर्जना की। तदनन्तर उद्ध में दैन्य लोग गाणों द्वारा विधे हुए श्रगों वाले तथा पाद, हाथ तथा शिरों से भिन्न हो-होकर गिरने लगे। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा घायल किये गये श्रसुर गण इस प्रकार दुःखी थे जैसे कीच में फैंसे हुए हाथी के समृह। उन पर इन्द्र ने वज्र से प्रहार किया। कार्षिकेय ने श्रपनी शक्ति हो धर्मराज ने श्रपने मणानक दंड से, वरुण ने पाय से, सुकेर कुचेर ने श्रपने पराक्षम द्वारा श्रांत प्रभाव युक्त त्रिशृह्ण से उन दैत्यों का घोर सहार किया। गणेरवर गाए पूर्णाहुति से देदीप्यमान श्रां के समान तेजीयुक्त होकर युद्ध भूमि में देत्यों को भगाते हुए गिरती हुई विजली के समान तेजी से इपर-उभर कड़कने लगे। तदनन्तर स्थ ने देवताओं के रक्तक कार्षिकेय को वार्षों से धायल कर तारकासुर देत्य से कहा—॥१८—८०॥

'दैत्य ! अब मै भीपण प्रहार करता हुआ देश्यों की श्रेष्ठ सेना लेकर इस त्रिपुर में प्रवेश करूँमा श्रीर वहाँ कुछ देर विश्रान कर पुनः शक्त सम्पन्न होकर यहाँ आने वाले देगों से अनुवरों समेत पुनः युद्ध करूँमा । हथियारों के लगने से हम लोग सभी विकृत श्रंमों वाले हो रहे हैं, सभी के हथियार, घ्वजा, कवन तथा वाहनादि बिल-भिन्न हो गये हैं । ये सन गणेश्वर तथा लोकाधिपति श्रन्तिम बार हम लोगों को जीतने की इच्छा से ऐसा उत्कट पराक्रम दिखा रहे हैं। मय की ऐसी बातें युन रक्तनेत्र तारकायुर ने श्राकाश मार्ग से दिति के पुत्रों के साथ श्रप्ति पुर में शीष्रतापूर्वक प्रवेश किया । इससे श्रादिति के पुत्र देवगण समरम्मि में श्रात्यिक प्रतन्त हुए । तदनन्तर मय के पीछे दौड़ती हुई शिव की सेना में शंख, दुन्दुनि एवं नगाड़े के साथ भीपण सिंहनाद इस प्रकार होने लगा मानो हिमालय में गज एव सिंहों के समूह गरूज रहे हों। ॥८१-८४॥

- श्री मात्स्य महापुराया में त्रिपुरदाह वर्षान नामक एक सी पैतीसवाँ श्रम्याय समाप्त ॥१३५॥

## एक सौ इत्तीसवाँ अध्याय

सत ने कहा — दानवराज मायावी मय देवताओं पर भीपणा महार कर समरमूनि से शीघ ही इस प्रकार त्रिपुर में प्रविष्ट हुआ जैसे आकारा में काला मेध प्रविष्ट होता है । चिन्ता से दीर्ष श्वासें खींचते हुए त्रिपुर के मध्य में भागकर आये हुए दानवों को देखकर लोक के विनारा के अवसर पर दूसरे काल की मोंति वह चिन्तन करने लगा । 'जिसके सामने ग्रुग्ध की इच्छा रखने वाला इन्द्र भी दरता था वह महान् यशस्वी विद्युत्माली मारा जा जुका । हमारे इस त्रिपुर दुर्ग के समान कोई अन्य दुर्ग त्रिलोकी में नहीं हैं; किन्तु उसका भी आंज यह हाल हो रहा है । इंगलिए निश्चित है कि विनारा के उपस्थित होने

पर ऐसा दुर्म भी हमारी कुछ सहायता नहीं कर सकता । वधों न हो, इस संसार में दुर्ग क्या दुर्ग से भी वदकर जो वस्तुएँ मनुष्य की सहायक हो संकती हैं वे सभी उस महाकाल के वरा में रहती हैं। जब वह महाकाल ही हम लोगों पर कुद्ध हो गया है तो हम लोगों की अब रत्ता किस प्रकार हो सकेगी ? इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, संसारी जन्तुओं में जो कुछ भी पराक्रम विद्यमान दिखाई पड़ता है, वह सब उसी महाकाल के अपीन है। यह पितामह बका का विधान है। ऐसे अपरिमित पराक्रमी तथा असाध्य उस महाकाल की कृरता में कीनसा उद्योग सफल हो सकता है ? उस महाकाल की कृरता में कीनसा उद्योग सफल हो सकता है ? उस महाकाल की पराजित करने में श्री राकर जी के विना कीन समर्थ हो सकता है ? में देवराज इन्द्र से छुछ डर नहीं खाता, न तो यमराज ही से छुछ डरता हूँ। न तो कृतेर अथवा बरुण का ही छुम्मे कुछ भय है, किन्तु इन संभी देवताओं के स्वामी महादेव ही हमारे, भय के कारण हो रहे हैं; उनका जीतना महान् कठिन है। मेरे ऐरवर्य का जो कुछ भी परिणाम है, मेरी प्रमुख-प्रावि का जो छुछ भी फल है, उसको आज में सभी वीरों तथा सामन्तों के समुख प्रदर्शित करूँगा। में एक अमृत जल से पूर्ण बावली का निर्माण करूँगा और ऐसी सर्वश्रेष्ठ श्रीपिथों के समूहों का व्यविकार करूँगा जिनके सेवन से मेरे सभी सैनिक दानव वृन्द पुनः जीवित हो जायों । ॥ १ -- १ ०॥

इस प्रकार सैनिकों से कहने के उपरान्त मायावियों में श्रेष्ठ बलवान उस मयासुर ने माया द्वारा इस प्रकार एक बावली का निर्माण किया जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने रम्मा को सृष्टि की थी। आठ कोस लंत्री, चार कोस चौड़ी, सुन्दर चद्राव उतार वाली फया की माँति मनोहर सीढ़ियों से श्रति सुन्दर, चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ, सुस्वारु एवं परम सुगंधित श्रमृत जल से परिपूर्ण, सर्वा ग सुन्द्रि रमणी भी माँति सभी गुर्णों से प्रपूर्ण एवं सन्तापहारिगी वह वावली थी। सूर्य तथा चन्द्रमा के समान वर्ण वाले कमल. कुमुदिनी तथा विविध पर्यो एवं कलहंस ऋादि देखने में भयानक पत्तों वाले सुन्दर एवं मीठे राज्द करने वाले, सुवर्गो के समान मनोहर विविध प्रकार के पत्तियों से वह वावली इस प्रकार चारों श्रोर से श्राकीर्ण थी मानों श्रपनी-श्रपनी कामना की प्राप्ति के इच्छुक विविध जीवों के समूह से भरी हुई हो । पूर्वकाल में महादेव ने जिस प्रकार गंगा की अवतारया की थी उसी प्रकार उस विचित्र वावली की रचना कर सर्व प्रथम मय ने विद्युन्माली के राव का उसमें स्नान कराया । महाबलरााली, देवतात्र्यों का परम रात्रू विद्युन्माली उस वाक्ली में गिरते ही इस प्रकार उठ खड़ा हो गया जिस प्रकार शीघ हवन की हुई श्रिमि ईन्धन डाल देने पर उद्दीष्ठ हो उठती है। तारकाक्षर ने मय के पास जाकर करवद्ध प्रणाम किया श्रीर विद्युन्माली ने मय को श्रंजिल बाँघ कर इस प्रकार की बातें कहीं-- 'नन्दीइवर श्रगालों तथा दुष्ट गर्गों के सहित वह सद कहाँ है ? उन रात्रुओं का संहार कर अन हम लोग युद्ध करेंगे । हम लोगों की अन इस शरीर पर दया कैसी ? रुद्र को यहाँ से खदेड़ कर ही हम सब मसुख मात कर सकेंगे व्यथवा उसके द्वारा सुद्ध में निहत होकर यमराज के बास बनेंगे l' विद्युन्माली की ऐसी जीगीली बातें छनकर महासुर मय श्रवि मसलतापूर्वक व्याँलों में घाँस् भर कर उससे गले मिला थारे बोला—'महावाहु विद्युन्मालिन् 1 तेरे विना

सुमें न तो राज्य करने की व्यभिलापा है न तो व्रयने जीवन धारण की ही कोई इच्छा है। महाव्यसुर ! व्यन्त वात्त की तो बात ही क्या है। बीर ! यह अमृतमय जल से पिर्पूर्ण दीर्व वावली मैने माया द्वारा निर्मित की है। वह मरे हुए देखों तथा दानवों को पुनर्जीविंत करने वाली है। दैत्य ! माय्यवर इसी के प्रमाव से स्वर्गलोक से बापस लीटे हुए तुमकों में यहाँ उपस्थित देख रहा हूँ। श्रव वुम्हारे वापस व्याजाने से हम लोग व्यपनी उस महानिधि का उपमोग कर सकेंगे, जो उस घोर श्रापविकाल में अनीतिपूर्वक हमसे छीन ली गई थी। इस प्रकार मय की बात सुन वारम्वार उस बावली को देख कर प्रसन्न मुख तथा प्रमृत्वित नेत्रों से उन दैत्य नायकों ने यह बात कही। ॥११—२५॥

'दानवगए । श्रव तुम लोग भयरहित होकर शिव के गर्णों के साथ जाकर युद्ध करो । मय ने जो वावली बनाई है, वह मरने पर तुम लोगों को पुनः जीवित कर देगी।' इस प्रकार की बातें सुन कर द्वा । यह स्मान की साथ आहर की भौति मयानक भेरी श्रादि रणवाचों को बजाते हुये दैत्यों तथा दाववों ने वारम्वार भीपण उपामेरी के कठोर शब्दों को सुनकर युद्ध करने के इच्छुक श्रमुर गण त्रिपुर से नीचे उतर पड़े । भिण समूहों द्वारा श्रतकृत लोहे, जांदी तथा सुवर्श के बने हुए इच्डलों श्रमुर गण त्रिपुर से नीचे उतर पड़े । भिण समूहों द्वारा श्रतकृत लोहे, जांदी तथा सुवर्श के बने हुए इच्डलों तथा हारों से विम्मित, भयानक श्रकृट घारण कर श्राविराम गति से चलने वाली धूम राशि से युक्त देदीप्य-साम श्रिक्त की भौति कान्तिमान तथा दृढ़ पराक्रमशील दैत्यगण विविध प्रकार के हिश्यारों को घारण कर रणाक्रण में इस प्रकार शोभित होने लगे जैसे रक्तस्थली में नाचते हुये नट तथा श्राकारा मण्डल में गरजते एए बादलों के समूह । उस समय श्रपने हार्यों को उठाते हुए वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो सुँड उठाये हुए बादलों के समूह । उस समय श्रपने हार्यों को उठाते हुए वायलों के समूह । उस समय श्रपने हार्यों को उठाते हुए वायलों के समूह । उस समय श्रपने हार्यों को चरारीत गमीर, सूर्य की माँति हुए हाथियों के चन्द हों । इस प्रकार सिंह की माँति भयरहित, सरोवर की मेंति गम्भीर, सूर्य की माँति तेजीमय तथा वृत्तों की भाँति स्थिर रहने वाले वे दानवगण युद्ध मूमि में प्रमर्थों की सेना की भयभीत करने लगे । इघर शिव के गण वृन्द भी उत्ताहस्कृतक गरुड के भारटने की तरह इथर-उधर भारट कर उन पर महार करने लगे । वानवों के राजु वे प्रमथ गण वारम्वार गरने की इच्छा से दानवों पर महार करते थे। ॥२६—-३॥

उस समय शुद्ध में प्रमथ गए। मन्दिकेश्वर की श्रध्यच्छा में तथा दानवगए तारकासुर की श्रध्यच्छा में समयेन होकर परम्पर युद्ध करने लगे। वेलोग उस समय चद्रमा के समान चमकनेवाली तलवारों, श्रिम के समान विकराल पीले वर्णा बाले त्रिशुलों तथा दह श्राघात करनेवाले वाएगें से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। लक्ष्य स्थानों पर गिरते हुये वाएगों तथा तलवारों के भीपण दश्य श्राकारों में गिरती हुई उटका के समान भयानक दिलाई पड़ रहे थे। राक्तियों द्वारा करे हुए हृदय वाले निर्मय श्रमुरों तथा प्रमथों के रारीर राणगृमि में इस प्रकार दिलाई पड़ रहे थे जैसे नरक में पड़े हुए पापियों के जीवगण बोल रहे हों। सुवर्ण निर्मित कुंडल तथा उत्ह्य मुख्य से विभूषित वीरों के रिर समूह प्रतयकाल में गिरे हुए वड़ी-बड़ी शिलाशों तथा पर्वतों के रिक्सों की तरह विलरे पड़े थे। करसे, गड़ासे, श्रन्यन्य शर्मों एव उलवारों तथा मुसलों के पहार से कटे पटे हुए ये देख तथा प्रमथ गणा बड़े-बड़े हाथियों के समान पृथ्वी तल पर मरे

हुए पड़े थे । शीघ ही प्रसंत्र हो कर मयंकर गर्जना करने वाले शिव के गण लोग एक भयंकर हँसी हँसते हुए युद्ध कर रहे थे। उपर सिद्ध गण एवं श्रद्धत गन्धवं भी युद्ध में प्रष्ट हो गये थे। युद्ध मृमि में श्रांग चलने वाले चारण गण ऐसी वालें कर रहे थे। 'वम्थ । तुम तो बड़े बलवान दिलाई पड़ते हो, दानव । तुम भी तो बड़े गर्वीले हो।' युद्ध मृमि में कुल गंकर जी के गण दानवों के मुसल-प्रहार से श्रतिश्य घायल होकर मुँह से रक्त उगल रहे थे, वह दश्य ऐसा मालूम पड़ता था मानों पर्वत से पिघला हुत्या तरल मुक्णे निकल रहा हो। प्रमर्थों द्वारा फेंके गये वार्णों गृझों तथा पर्वत की बड़ी-बड़ी शिलाशों की गयानक मार से युद्ध में श्रांक दानव गण्या मार- डाले गये। मारे गये उन दानवों को श्रांच बड़े-बड़े दानवों ने उठा-उठा वर मय की श्राज्ञा से उसी वावली में डाल दिया। उसमें पड़ने पर वे दानव गण्या स्वर्ग लोक में श्रवस्थित देवलाशों की मौंति कान्ति युक्त मुन्दर रारीर धारण कर, मनोरम श्रामुखण तथा वस्त्रों से मुसज्जित हो कर पुनः उठ पड़े। वावली में से प्राण्य प्राप्त करके पुनः उठने वाले वे श्रनेक दानव तथा देह्य गण्य भीपण सिंहनाद करके पुनः युद्ध के लिए दीड़ पड़े श्रीर जाकर श्रन्य दानवों से कहने लगे— 'श्ररे दानवो ! श्रव दोड़ो श्रीर रहन रित्र के गणों को वीड़ाकर पकड़ो, क्यों वेठे हो ? मरने का तो श्रव कोई डर है नहीं, वर्गोंक मारे जाने पर भी द्वम लोगों को वत्र वह वावली पुनः जीवित कर देगी !' श्रहों के समान तेजस्वी प्रमर्थों में श्रमणी चंकुकर्ण नामक गण ने दानवों की जब ऐसी वार्त सुनी तो गींग्र ही जाकर देवाधिदेव रांकर से इस प्रकार निवेदन किया—।।३१-१८।

'देव ? धाप के गणां द्वारा मारे जाने पर ये श्रप्तर गणा पुनः भयानक रूप घारण कर ऐसे उठ पड़ते हैं जैसे पानी से सीचे जाने पर इम्हलायी हुई कृषि हरी-मरी हो जाती है। सुनाई पड़ता है कि इस त्रिपुर में श्रमुत के जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाले जाने पर ये मरे हुए दानवगण पुनः जीवित हो जाते हैं। — इस प्रकार की सूचना जिस समय राष्ट्रकर्ण ने महादेव को दी टसी समय दानकों की रोना में भयंकर उत्पात होने लगे। तब भयानक नेत्रों बाला तारकाग्रुर भीपण सिंह की भाँति ग्रुंह फैलाकर खित कुद्ध हो महादेव के रथ की श्रीर दीड़ा। उस समय त्रिपुर में भरी तथा शंव का महान् भीपण निनाद हुआ। देशियदेव रांकर जी के रथ में तथा आसपास खड़े हुए देवताओं को देखकर दानवगण त्रिपुर से यहर निकल पड़े। वहाँ पर भीपण मृक्तप श्रा गया तथा पृथ्वी तल के सैकड़ों टुकड़े हो गये। दानकों की इस प्रकार की कुचेष्टा हो देखकर सगवान् रद्ध तथा स्वयम्म पितामह श्रति हाभित हुए। उस समय श्रतिह्युच्य देवश्रेष्ठ रिय तथा त्रमा से ग्रुक वह मुन्दर रथ इस प्रकार निर्श्यक एवं श्रवसत्र हो गया जैसे ग्रुग्वान् व्यक्ति हुरे। स्थानों में जाकर विवय हो जाते हैं। श्रथवा पातु (वीर्य) के नष्ट हो जाने से श्रीर दुर्वल हो जाता है। गीपम क्रतु में जिस प्रकार जलाराय का जल नष्ट हो जाता है, श्रपमानित होने से जिस प्रकार स्नेह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार वह सुन्दर रथ रागृमि में जाकर निर्श्यक हो गया। इस प्रकार के लोक्यात्मक उस सुन्दर रथ को निर्श्यक एवं निर्वलता को प्राप्त होते देख कर महाराय स्वयम्म ग्रह्मा ने उसके उद्धार करने की जैए। की । पीताम्बर पारी जनाईन मगवान विन्तु ने बाण्य से बाहर निक्तक रर एक बहुत वड़े बृयम का रूप पारण कर कटिनता से

धारण करने योग्य उस सुन्दर रथ को प्रहण किया । उन पृपम रूप धारी भगवान जनाईन ने श्रपनी विशाल सीगों से त्रिलोकमय उस सुप्तिज्जत रथ को पकड़ कर इस प्रकार श्रामे उद्घहन किया जिस प्रकार गृहपित श्रपने परिवार को संकट से वाहर करता है । इस घटना को देख पत्त्वारी महान् पर्वत की भाँति विशालकाय दानवराज तारकासुर ब्रह्मा की श्रोर वड़े वेग से दौड़ा श्रीर उन्हें भीषण श्राधात से धायल करके नीचे गिरा दिया । तारकासुर द्वारा श्रमिहत मगवान् ब्रह्मा हाथ में लिये हुये चावुक को रथ के जूये पर रख कर गुँह से वारम्बार श्वासें सीचते हुये श्रतिशय वेदना से ज्वलित-से होने लगे । ॥४६ — ६०॥

उसका ऐसा भीपण पराक्षम देख उसी समय रण्मिम में दैत्यों तथा दानवों ने तारकासुर का सम्मान प्रकट करने के लिये वादलों की भाँति भीपण गर्जना की । तदनेन्त सुदर्शन चक्रधारी, प्रमारूपधारी, महादेव से पृजित भगवान केशव ने दिति के पुत्रों की सेना का विनाश कर उस निपुर में प्रवेश किया और अध्तमय जल से पूर्ण, बादलों से वारों और सुशीभित, बिली हुई कुमदिनी, श्रेष्ठ कमल तथा अनेक प्रकार के पुण्णें से समृद्धं उस विशाल वावली के सारे अध्तमय जल को इस तरह पान कर लिया जैसे सूर्य उदित होते ही रात के घन अध्वक्तर को पी लेता है। पीताम्बर धारी भगवान जनाईन इस प्रकार असुरों की उस बावली का अध्वत-जल पान करने के बाद राज्द करते हुए पुनः उसी बाया में प्रविष्ट हो गये। उस समय भयानक मुखवाले भीपण शिव के गणीं द्वारा मारे गये असुरों के भीपण प्रहारों से बहनेवाली शोणित की नदियाँ रण्मुमि में भीपणाल्प में बतने लगीं और दानवगण इस प्रकार पराइमुख कर दिये गये जैसे नीतिगार्ग पर चलने वाले अमीति पर चलनेवालों को निवारित कर देते हैं। शिव के गणीं द्वारा भीपण आक्रमण किये जाने पर वे तारकासुर, विदुन्माली तथा मय नामक दानवनायक बाणों से पीड़ित एवं त्रस्त होकर इस प्रकार शिथिल होकर आगे नहीं लौटे जैसे उनके शरीर से-पाण हो निकल गये हों। उस समय संग्राम मूमि में आतिशय दर्ष से चमकते हुए गणेश्वर, शिव के बाहन निन्दकेश्वर तथा कार्तिकेय आदि उच्च स्वर से नाद करने लगे, उन्मर्णे की भाँति हँसने लगे तथा यह कहने लगे कि 'अब चन्द्रमा, सूर्य आदि दिक्पालों के साथ निरचय ही हम लोग विश्वरी होंगे। ॥६१—६८॥

श्री मात्स्य महा पुराण में त्रिपुरदाह वर्णान नामक एक सी छत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१३६॥

### एक सौ सैंतीसवाँ ऋध्याय

सत ने फ़हा—इस प्रकार शिव के गगों द्वारा कटे हुए श्रंगोवाले देवताओं के शत्रु वे त्रिपुर वासी दानव एवं देंत्य गण भयभीत हो करके पुनः उस त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये, जिसके प्रवेशद्वार तथा चहार दीवारी को शिव के गणों ने तोड़-फोड़ डाला था। जिस प्रकार नष्ट दाईंगे (विपेले दाँत) वाले सर्प, ह्टी हुई सीगों वाले ष्टपन, पत्त विहीन पत्ती तथा, श्रल्प जल वाली नदी शोभा रहित हो जाती है उसी प्रकार श्री विहीन, देवताओं द्वारा नष्ट श्रष्ट श्रामों वाले, मृतपाय वे देत्य तथा दानव गण श्रातिशय सिल होकर सीचने लगे कि श्रव कैसे क्या किया जाय ? इस प्रकार खिल मन वाले उन दैस्यों को देखकर कमल के समान सुन्दर मुख वाले दैस्यों के महान् श्राधिपति मय ने उनसे कहा 'दैस्यो—इसमें सन्देह नहीं कि तुम लोगों ने समर मृमि में लड़ने वाले िय के गागों से धोर युद्ध किया है श्रीर युद्ध में देवताओं समेत उन को श्रपनी मार से सन्तुष्ट भी किया है; किन्तु इस प्रकार पहले वीरोचित कार्य कर श्रीर फिर बाद में देवताओं श्रीर प्रमर्थों की सेना द्वारा पीड़ित श्रीर पायत होकर तुम लोग मय के ज्ञारण त्रियुर में श्राकर पुस रहे हो। प्रकट है कि देवता लोग यह श्रिष्य कार्य कर रहें हैं। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि तुम लोग महामान्यशाली एवं बलवान् हो; पर पर्वत की गुफा तथा वने में इस समय प्रवेश करते हो। हाय ! यह समय का फेर हैं। काल किसा दुर्जेय हैं ? जिसने ऐने त्रियुर को गत्रुशों द्वारा श्राकन्त करा दिया है।' मेघ के समान कड़कते हुए मय के इस प्रकार कुद्ध होकर श्रानेप करने पर दानव तथा देख गए। ऐसे निस्तेज हो गये जैसे चन्होदय होने पर मह गए। निज्यम हो वाते हैं। ॥१-१॥

तदनन्तर उक्त बावली के रचक दैरवों ने स्थाकर यमराज के समान भीवण मय से हाथ जोड़कर निवेदन किया—'महाराज! घापने जो घमृत मय जल से परिपूर्ण वावली निर्मित की थी, उसे खिले कमल के समूहों तथा मञ्जलियों के समेत हुपम रूपवारी किसी देवता ने त्याकर पी हाला। इस समय यह मृच्छित सुन्दरी स्त्री की भाँति कुरूप दिसलाई पड़ रही है ।' बावली के रसकों द्वारा ऐसा सन्देश सुनकर दानवराज मय ने कहा — 'ऋरे महान् कष्ट का विषय है ।' ऐसा बारम्बार कह कर रालसों से उसने कहा — 'यदि माया द्वारा विनिर्मित यह वायली सचमुच किसी ने पी डाला तो निश्चय है कि त्रिपुर निवासी हम समस्त दैस्यों तथा दानवों का विनास त्रव उपस्थित हो गया है। जो बावली देवताओं द्वास मारे जाने वाले दैत्यों तथा दानवों की पुनः जीवित कर देती थी निरचय है कि उसे पीताम्बरधारी विप्ता ने ही पी लिया है । उनके सिवाय कीन दूसरा ऐसा है जो मेरी भाया द्वारा रचित त्रामृत जल पूर्ण बावली को पान कर सके ? श्रवस्य गदाधारी श्रजेय विप्णु को छोड़कर किसी ऋन्य ने उसे नहीं पिया है। इस प्रय्यों में जो वात देत्यों से भी दिपी है वह उस से नहीं दिया है। मैंने जिस प्रकार का बरदान दुरानतार्यक प्राप्त किया था उसे बुद्धिमान् व्यक्ति जान भी नहीं सकते स्त्रीर न नरण कर सकते हैं। किन्तु हरि तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे त्रिपुर का यह सुन्दर प्रदेश समान है, वृत्तों से रहित है, पर्वत रहित है, किसी प्रकार विम नहीं है, नवीन जल से पूर्ण है । ऐसे हमारे इस मुख्य प्रदेश को भत्ती भाँति जान कर श्रीर यहाँ श्रा-श्राकर वह हम लोगों को पीड़ित करते हैं।इस लिए यदि तुम लोग ऐसा स्वीकार करो तो हम लोग समुद्र के उत्पर टपस्थित हो जायें श्रीर वहाँ से वायु के समान तीन शिव के गर्णों का बेग एक बार सहन करें क्योंकि वहाँ समुद्र के जल में देवतात्रों तथा शिव के गर्यों का देग एकदम शिथित हो जायगा । श्रद्धएवं तुम लोग एक बार पुनः युद्धार्थ प्रवृत्त हो जाश्रो । निरचय ही वहाँ इनके वेग शिथिल हो जायेंगे श्रीर इनके तथा का मार्ग भी रुक जायगा। वहाँ युद्ध करने वाले राजुर्जी के सार्य हम निर्मयपुद्ध करें। मयभीत होकर भागने पर भी वहाँ विशाल आकाश के समान समुद्र हम लोगों की शरण होगा ।' दानवपति मय ने दानवीं से इस प्रकार की बातें कर नदियों के बान्धव

समुद्र में त्रिपुर के समेत शीघ्र प्रध्यान किया। उस समय सागर के गम्भीर जल में वह क्रियेष्ठ त्रिपुर उपस्थित हो गया ख्रीर उसमें वे तीनों पुर, श्रद्धालिकाएँ तथा प्रवेशद्वार ख्रादि यथास्थान स्थित ही रहे। इस प्रकार उस समय त्रिपुर के समुद्र में चले जाने पर त्रिपुरारि भगवान त्रिलोचन ने वेद विशारद ब्रह्मा से कहा —॥१०-२४॥

'भगवन् ब्रह्मन् ! दानव गए। हम लोगों से श्रातिराय भयभीत हो गये हैं । श्रव वे त्रिपुर समेत सर्मुद्र की श्रपार जलराशि में श्रपना ठिकाना जमा बैठे हैं । श्रवः पितामह ! समुद्र में जहाँ पर वे लोग गये हुए हैं वहीं पर हमारे इस रथ को भी श्राप पहुँचा हैं।' शिव की इस बात को सुनकर देवताओं ने सिंह के समान गर्जना की श्रीर देवाधिदेव शंकर के उस रथ को चारों श्रोर से धेर कर श्रात प्रसन्नचित्त हो कर खड़े हो गये । तदनन्तर हथियार धारण कर पश्चिम के समुद्र-की श्रोर सब के सब प्रस्थित हो गये । ॥२५-२०॥

देवता लोग देवाधिदेव शंकर को चारों स्त्रोर से घेर कर घोर शब्द करते हुए दानवों के नये निवास स्थान की श्रोर चले । वहाँ सुन्दर पताकाश्रों से सुसज्जित ढोल नगारा ग्रंख श्रादि वार्चों से शब्दायमान उस विशाल त्रिपुर को देखकर देवताओं की वह विशाल वाहिनी बादलों की भाँति गरजने लगी । उधर दैत्यों के त्रिपुर में भी दारुण नेव गर्जन की माँति मृदंग का भीपण रव गूँजने लगा श्रीर दैत्यों तथा दानवों की गर्जना की प्रतिष्विन से मिश्रित समुद्र का राब्द श्रीर भी भीपण हो चला । त्रिमुवन तथा देवताओं को रारण देनेवाले प्रत्युत्पन्नमति मगवान् राकर ने रानुओं के शिकार की बुद्धि की । श्रीर उसी समय शीव्रता से त्रिपुर में प्रवेश करते हुए शत्र त्र्यों की सेना की देखकर उन्हों ने देवता तथा गर्खों के सेनाधिपति इन्द्र से कहा-- 'देवतात्रों तथा गर्गां की सेना के स्वामी देवराज इन्द्र ! समस्त दानवगरा श्रपने त्रिपुर दुर्ग में प्रविष्ट हो गये हे श्रीर श्रमी कुछ हो भी रहे है ! यमराज, कुवेर, कार्त्तिकेय तथा श्रन्य गग्पों को साथ लेकर तुम इन्हें नष्ट करो, में भी इन्हें मार रहा हूं । तुम इस राजु की सेना का विनार करते हुए त्यागे-त्यागे वहाँ तक चले चलो जहाँ तक समुद्र में त्रिपुर श्रवस्थित है। उस महान् सुन्दर रथ में श्रारूदं होकर शिव पुनः त्रिपुर का विध्वस करनेके लिए संसुद्र के पास पहुंच गये हैं—ऐसा फहते हुए उस समय दैत्य एवं दानव गण भी चार समुद्र के ऊपर पहेच जाँयगे । सुरपितिश्रेप्ठ ! दानवेन्द्रों के साथ उस त्रिपुर को वाणों मुसलों तथा वजों की मिश्रित वर्षों से पराजित करते हुए मैं इस मुन्दर रथ पर आरूड़ होकर तुम्हारे पीछे-पीछे हो लूँगा । निप्पाप ! उन श्रमुरों के संहार के लिए सप्रवत तुम लोगों की मुनिधा के लिए ही मै ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ। शिव की ऐसी वातों से प्रेरित निकसित कमल के समान नेत्रवाले इन्द्र ने तदनन्तर त्रिपुर के विनास की श्रमिलापा से प्रस्थान किया । ॥२८-३६॥

श्री मात्स्य महापुरारा में त्रिपुरदोहवर्णन नामक एक सी सैंतीसवीं व्यध्याय समाप्त ॥१३७॥

#### एक सौ श्रड़तीसवाँ श्रध्याय

सत ने कहा — देवराज इन्द्र ने उन त्रिपुर निवासी दानवों के विनाश के लिए जब प्रस्थान किया तब सभी लोकपाल तथा गण्पतियों ने भी महादेव के अनुमोदन करने पर व्याकाश गांग से उन्हीं के पीछे ही प्रस्थान किया । उस समय आकाश मांग में उड़ते हुए वे लोग पल्पारी पर्वतों के समान शोभित हो रहे थे, और त्रिपुर का विनाश करने के लिए इस प्रकार चल रहे थे मानो शरीर को विनाश करने के लिए व्याधियों चल रही हों । उस समय त्रिपुर निवासियों ने शंख नगाड़ा तथा पण्य आदि विविध्न वांगों को बनाते हुए देवताओं को सेना के अप्रमाग में चलते हुए देला । और 'यहाँ भी शिव था गये', की कर्कश ध्विन करते हुए देवताओं को सेना के अप्रमाग में चलते हुए देला । और 'यहाँ भी शिव था गये', की कर्कश ध्विन करते हुए वे इस प्रकार अति चुभित हुए जैसे प्रलय काल में समुद्र । मयानक दिखाई पड़ने वाले दानव गण देवताओं के वावों को सुनकर अनेक प्रकार के बाजे बनाते हुए उच्च स्वर से गरानने लगे । ॥१ –५॥

इस समय एक दूसरे के ऊपर श्रांति कुद्ध होकर व्यति पराक्रम रााली उन श्रासुरों तथा देवतात्र्यों की सेना परस्पर संहार में पहुछ होकर युद्ध करने लगी । उस समय दोनों स्रोर से भीपण शब्द हो रहे थे । बीरों के रारीरों का विनाश हो रहा था, भीषण पहार के राज्य-स्वप्ट सुनाई पड़ रहे थे---इस प्रकार का श्राति भीषण् संपाम प्रारम्भ गया । जैसे कई सूर्य धाकारा से नीचे गिर रहे हों, भीषरा श्रप्ति समूह प्रज्वलित हो टठा हो, बड़े-बड़े गजराज चिल्वाड़ रहे हों, अनेक पत्ती बड़े बेग से दीड़ दीड़कर युद्ध कर रहे हों, पर्वतों के समूह कॉंप रहे हों. बादल श्रापस में कड़क रहे हों, सिंह जमुश्राई ले रहा हो, भयानक मांमाबात चल रहा हो. समुद्र में श्रति विशाल तथा उँची तरंगे उठकर पक्षाड़ खा रही हों — इस प्रकार का भीपेएँ युद्ध करते हुए महान शर बीर वे शिव के गए। तथा महा बलवान वे राक्त्स गए। दिलाई पढ़ रहे थे। भीपए। हथियारों के लगने पर भी वे बीरगण इस प्रकार निरचल होकर युद्ध करते थे जिस प्रकार पहाड़ों की चोट पाकर भी बझ विचलित नहीं होता । धनुषों के सींचने पर ऐसे श्रति भीपण राज्य हो रहे थे जैसे महामलय के समय वायु द्वारा प्रेरित मेघों के समूह श्राकारा में गरज रहे हों । युद्धमें वे वीरगण 'मत डरो, श्ररे कहाँ माग रहे हो, श्रव श्रपने को मरा समभ्तो, जल्दी से मारो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे समीप श्राकर जरा पीरुप दिखलाश्रो, पकड़ो, काट डालो, तोड डालो, खा डालो, मार डालो, चीर डालो', इस प्रकार के भीपण शब्द एक दूसरे के प्रति वे बीर गए चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे और सब यमराज की नगरी की श्रोर प्रस्थान कर रहे थे। कुछ वीर तलवार से काट डाले गये थे, कुछ फरसीं से काटे गये थे, कुछ मुद्गारा द्वारा एक दम चूर्ण बना दिये गये थे, कुछ झुलों हारा विदारित कर दिये गये थे, कुछ हाथ की मार से घायल कर दिये गये थे, कुछ पहिशों द्वारा मार डाले गये थे तथा कुछ शूलों द्वारा विदारित कर दिये गये थे । वार्गों के पुर्यों (पूजों) से युक्त दानवगरा उस समय वन समेत पर्वतों की भौति दिखाई पढ़ रहे थे। इस प्रकार वे घायल व्यप्तर गया मयानक मकर तथा नाकों से व्याकीर्ण सप्तद्र के जल में गिर रहे थे । निष्पासा तथा पारा श्रादि में वेंधे हुए श्रंगींवाले उन देवरानु राज्ञसों के गिरने से समुद्र में जल

युक्त काले मेघ की गर्जना के समान राज्य हो रहे थें। उस राज्य को सुनकर तथा गिरने वाले राक्तों के रक्त को पानकर समुद्र में रहने वाले मतवाले प्राह नाक तिमि तिमिंगिल आदि जन्तु गए।—महा समुद्र को बिज्जुरुध कर रहे थें। वे भयानक स्वरूप वाले जल जन्तु एक दूसरे से लड़ते हुए समुद्र में गिरे हुए दानवों के रक्त का पान करते हुए इघर से उधर आनन्त्र से घूम रहे थे। जल में रहने वाले वहे-बड़े प्राह आदि जन्तु अन्य छोटे-छोटे जलचरों को खदेड़ कर रथ हथियार अरब वह्न तथा आम्प्रप्रादि से सपुक्त समुद्र में गिरे हुए उन असुरों का भल्त्य कर रहे थे। आकारा मंडल में जिस प्रकार का युद्ध प्रवर्धों तथा असुरों में मचा हुआ था उसी प्रकार का युद्ध समुद्र के जल में जलचरों के बीच में हो रहा था। जिस प्रकार आकारा में दैत्यों के साथ शिव के गए। अमया करते हुए युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार जल में तिमि नाकों के साथ घून-चून कर युद्ध कर रहे थे। जिस प्रकार कटे-फटे अगोवाले शिव के गया तथा दैत्य लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के शरीर को काट कर खाते थे। देवताओं और राक्तों के मुगों से निकलने वाले तथा तिमि और नाकों के भ्रंगों से निकलने वाले रक्त से सारे समुद्र का जल मुहुर्च भर में रक्त से सारे समुद्र का जल मुहुर्च भर में रक्त से मिला हुआ-सा दिखाई पड़ने लगा। ॥६-२२॥

उस त्रिपुर की पूर्व दिशा में बिशाल मेघ तथा पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले द्वार पर देवराज इन्द्र अवस्थित थे, जो अति पराक्रम तथा देवताओं की विशाल सेना के सहयोग से राज्सों की सेना का श्रवरोषकर विनाश कर रहे थे। उसके श्रनन्तर उत्तर दिशा के द्वार देश पर उदयकालीन सूर्य तथा सुवर्ण के समान कान्तिवाले भगवान शंकर के ज्येष्ठ झात्मज स्कन्द (कार्तिकेय) ने इस प्रकार श्रारोहरण किया था जिस प्रकार अस्तकालीन सूर्य अस्ताचल के शिखर पर आरोहित होते हैं। यमराज तथा धनपति कुवेर ने अपने-अपने दरह तथा पारा को धारए। किया । देवरात्रु दानवीं के उस त्रिपुर के परिर्चम दिशा के द्वार उन्हीं दोनों देवताओं द्वारा श्रवरूद्ध हुआ था। उस त्रिपुर के दिल्ला द्वार को त्रिनेत्रधारी दक्तशत्रु भगवान् रुद्र ने, जो उस समय सहसों सूर्य की भाँति कान्तिमान् प्रतीत हो रहे थे तथा उस सर्वश्रेष्ठ देवरथ के साथ थे, अवरुद्ध किया था । कैलारा की स्वच्छ शिलाओं पर प्रकाशमान चन्द्रमा की मौति शुभ्र तथा सुवर्ण निर्मित ऊँचे-ऊँचे त्रिपुर के राजनासाद प्रवेशद्वारों के साथ, परयर बरसाने वाले प्रसन्नचित शिव के गर्णों द्वारा इस प्रकार घेर लिये गये थे जैसे नक्तत्र मगडलों तथा ज्योतिप चक्रों की मेध वृन्द चेंक लेते है। प्रलयकालीन मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले शिव के गरा त्रिपुर के महलों को तथा पर्वतों की श्रेणी के समान उच्च येदिकाश्रों को उपार-उपार कर समुद्र के मध्य में फेंक-फेंक कर गरजने लगें। वे वेदियाँ लाल वर्णवाले श्रशोक के तथा श्रन्यान्य वृत्तों के समूहों से श्राकीर्ण थीं, उनके ऊपर कोकिलाएं कूँच ्रही थी। उन महलों में 'हे स्वामी, हे पिता, हाय वेटा, श्ररे माई, हे प्रिये। 'हे कान्ते' ऐसी अनेक प्रकार की फरुणा मरी ध्वनियाँ आ रही थीं। उन नष्ट किये गये गृहों में खियाँ श्रनेक प्रकार की श्रनार्योचित शब्द वक रही थीं । इस प्रकार जन उस त्रिपुर में श्रति विकराल युद्ध मच जाने पर स्त्री पुत्र आदि के मर जाने से समुद्र के समान वेगग्राली महाअसुर गण तथा गणाधिपति गरा-दोनों स्रोर के वीरगए-स्त्रति कोपाविष्ट हो गये तब फावड़ों, शिलास्त्रों के खंडों, त्रिहालों तेया वज्ञों की ऋति भीपए एवं सैनिकों के रारीर रूप रहों को नष्ट करने वाली मारा मारी हुई । जिससे सभी लोग कॉपने लगे । दोनों स्रोर के बोद्धा स्रतिदृढ़ वैर भावना से स्रतिघोर युद्ध करने लगे, जिसमें देखों तथा दानवों के एक दूसरे के मारने, मर्दन करने स्त्रीर भागने से ऐसा कोलाहल मच गया मानो प्रलयकालीन समुद्र गए। गरज रहे हों। गए। १२वरों एवं दानवीं के शरीरों में होने वाले भीपए। पावीं से निरन्तर रक्त की धारा वहने लगी श्रीर ये त्रापस में क्रोधान्य हो कर श्रनेक प्रकार के भीपण शब्द करने लगे। उस त्रिपुर के ये सारे मार्ग रक्त से सनी हुई . कीचड़ों से भर गये, जो स्फटिक श्रीर सुवर्ण की चित्र-विचित्र ईटों के टकडों से बनाये जाने के कारण व्यति शोमायुत दिखाई पड़ रहे थे । इस प्रकार उस महा भयानक युद्ध में सुख-पूर्वक जाने योग्य जो मार्ग थे वे एक ही मुहुर्त में दैत्यों तथा दानवों के कटे हुए सिरों, पेरों तथा हाओं से विकराल दिखलाई पड़ने लगे। तब ऋति कोध से भरा हुआ तारकासुर युद्धमूमि में वृद्धों तथा पर्वतों को हाथं में लिए हुए पुर से बाहर निकला ! किन्तु उसी चएए में यह श्रद्भुत पराक्रम सम्पन्न शिव के द्वारा दिचया द्वार ही पर रोक दिया गया । इतने ही में उस श्रवुल पराक्रमशाली देस्य ने लाई पर रहने वाले शिवगर्णों का विनाश कर दिया श्रीर श्रित गर्व के साथ पुर से बाहर निकलकर धीर गर्जना की। इस प्रकार बड़ी देर तक रोका गया बहुत बड़े पर्वत के समान भीपण त्राकारवाला तथा मदोन्मच हाथी के समान बलवान उस दैत्यराज ने शिव के रथ को पकड़ने की इस प्रकार चैप्टा की मानो ऊँची तरंगींवाला समुद्र उद्यल रहा हो । उसकी इस प्रकार की कुचेप्टा देखकर मगवान व्यनन्त रोपनाग, उत्तम धनुष धारण करनेवाले चतुर्भ ल बहा तथा शिव जी उस पर ऐसे क्रूप हुए जैसे वायु के प्रचंड भीकों से समुद्र उद्वेलित हो जाते हैं । त्राकारा भार्ग में उस सुन्दर रेथ पर व्यवस्थित रोपनाग , ब्रह्मा तथा शिव जी ने व्यति जीम के साथ उस श्रांति यलवान् राद्मस की श्रंग-संधियों का मेदन कर श्रातिराय धोर राज्य किया । उस समय शिव ने अपने एक पैर को अश्वरूपधारी ऋग्वेद की पीठ पर तथा दूसरे को अपने वाहन वृपम की पीठ पर रखा और इस प्रकार पैर जमाकर त्रिपुर की दृष्टि के सम्पुख कर वह धनुप पर बाण रखकर तैयार हो गये और त्रिपुर के विनाशकाल के उस पुष्य समागम की प्रतीचा करने लगे । उस समय त्रिशूलधारी महादेव जी के पैर के असब मार से उस अरव के तथा वृपभ के स्तन और दाँत नीचे गिर पड़े । तभी से अरवों के स्तन तथा वृपमों के दाँत लिपे रहने लगे श्रीर इसी से साधारणतथा श्रदृश्य भी हो गये श्रर्थात् सहसा नहीं दिखाई पडते । उस समय महा भयानक रक्त के समान नेत्रोंवाले तारकासुर को श्रपने परिवार को श्रानन्द देनेवाले नन्दिकेरवर ने आगे वढ़ने से रोक दिया। और अपने तीक्षा फावड़े से उसके शरीर को इस प्रकार काट दिया जैसे बद्द अपने कुल्हाड़े से चंदन की डाली काट देता है । नन्दिकेश्वर के फावड़े से आहत होकर वह शूर तारकापुर इस प्रकार क्रुद्ध होकर मन्दी के सम्मुख दोड़ा जैसे पर्वतीय शरम (एक पहाड़ी हिंस जानवर)। अपनी तलवार निकालकर जब गरोएवर की श्रीर वेग से वह दौड़ पड़ा तत्र नन्दिक्रेश्वर ने यज्ञोपवीत (?) लेकर उसे फिर काट ढाला श्रीर उच्च स्वर से गर्जना की । इस प्रकार उस समय तारकासुर के निधन हो जाने पर गर्णेस्वरों

ने सिंह के समान गर्नना की क्रीर ग्रह्स स्नादि वाचीं का भीपण शब्द किया ! शिव के गर्णों की इस प्रकार गर्जना तथा उनके वावों की विरोप ध्वनि को सुनकर बगल में खड़े हुये दानवराज मय ने श्रतिवलवान् विद्युन्माली से कहा-- 'विद्युन्मालिन् ! यताश्रो यह नया बात है, जो ये श्रमेक मुखवाले शिव के गणों के सागर की गर्जना के समान भीपण स्वर सुनाई पड़ रहे हैं ? क्यों इतने उत्साह से ये गणेश्वर लोग युद्ध कर रहे हें श्रीर हमारे गजराज रणमूमि से भागे चले जा रहे हैं ?' इस प्रकार की मय की श्रंकुरा की तरह चुभनेवाली बातों से विद्धंत्व होकर सूर्य के समान कान्तिमान राजुनाराक विद्युन्माली ने, जो देवताओं की युद्धम्मि के श्रप्रभाग से लीटकर वहाँ श्राया था, श्रितिदुःल से यह बात कहीं—'हे बीर! जो यमराज, वरुण, महेन्द्र एवं स्द्र की माँति पराक्रमशाली था, जो सभी युद्धों में सबसे श्रामे श्रापके यश का निधि रूप था, जो पहाड़ की भौति श्रिडिंग रहता था, जो रणाङ्गण में शत्रुपत्त को संतप्त करता था, वही श्रिरिन्दम तारकासुर युद्ध त्तेत्र में श्रिति भीषण युद्ध करते हुए गण्पितियों के हाथ से मारा गया । सूर्य तथा प्रचवड श्रिनि के समान उद्दीप्त श्रीर निशाल नेत्रोंबाले तारकामुर को मरा मुनकर ये शिव के गण पुलकित बदन श्रीर प्रसन्न नेत्र हों इसी कारखवरा बादलों की तरह चिग्घाड़ मचा रहे हैं। श्रपने मित्र विद्युन्माली की इस सत्य बात की सुनकर सुवर्ण की माला पहननेवाले कञ्जल के पर्वत के समान कृष्ण शरीरवाल मय ने विद्युन्माली से कहा-'हे विद्युन्मालित् । श्रव यह थोड़ा-सा समय श्रसावधानी से विता देने के लिए नहीं है। श्रव में श्रपने पराक्रम से इस त्रिपुर को पुनः आपत्तियों से रहित बनाऊँगा । मय की ऐसी बात सुनकर विद्युन्माली ने तथा स्वयं त्रिपुराधीश्वर् मय ने शेप बचे हुए उन महान् श्रम्धरों की सेना की सहायता से शिव के गर्हों का विनाश करना प्रारम्म किया । त्रिपुर के मध्य में जिस-जिस मार्ग से होकर मय तथा विद्युन्माली चलते थे उस-उस मार्ग पर लंडनेवाले शिव के गए। एक भी नहीं दिखाई पड़ते थे। उनके ऐसे युद्ध की देखकर यमराज तथा वरुए। के मृदह के स्वरों के साथ अनेक प्रकार के ढोल, डिमडिम, धनुप की प्रत्यंचा आदि राज्यों को करते हुए तथा हथेली बजाते और सिंहनाद फरते हुये समस्त देवगण ियव जी की पूजा में निरत हो एकत्र खड़े ही गये । सूर्य के समान कान्तिमान, सत्य परायण, तपोनिष्ठ तथा महात्मा उन ऋदिति के पुत्रों से पूने जाते हुये भगवान् राद्वर इस प्रकार सुरोमित हो रहे थे जैसे श्रास्ताचल पर जाते हुये भगवान् भास्कर । ॥२३-५०॥ श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुर दाह पसंग में तारकासुरवध वर्णन नामक एक सौ श्रवृतीसर्वों श्रध्याय समाप्त ॥१३८॥

### एक सौ उन्तालीसवाँ ऋध्याय

सृत ने फड़ा — इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर मय ने त्रिपुर से देवताओं तथा शिव के गर्यों को बाहर निकाल कर उन भयभीत आसरों से बारम्गर कहा । 'बीरश्रेष्ठ आसरो ! इस भीपए समय में महाबलवान् आप लोगों का जो कर्तव्य है तथा मैं जो छुळ करना चाहता हूँ, उसे घ्यान से सब लोग सुनिये ! चन्द्रमा के समान सुंदर गुखवालो ! समय आने पुर चन्द्रमा जब पुष्य नत्तृत्र पर आकर उपस्थित होता

हैं, ठीक उसी समय पर एक इपए के लिए यह तीनों पुर एक हो जाता है, सो ऐसे श्रवसर पर दुम लोग निर्मय होकर कोकिलों की भाँति राज्य करना। पुष्य नक्तत्र श्रीर चन्द्रमा के संयोग काल में ही मैंने इस · त्रिपुर का निर्माण किया है। उस काल की विशेषता को जानने वाला जो कोई देवता इन तीनों पुरों के संयंगें . को जान लेगा वह उसी स्राण इस सारे त्रिपुर का विनाश एक ही वाख द्वारा कर देगा । इसलिए श्रमुरो 1 श्रपनी वीरता, श्रपने मरे हुए साथियों के प्राया तथा देवताश्रों के साथ श्रपनी, पूर्व वैरभावना का हृदय में ध्यान रख इस त्रिपुर की रत्ता में तत्पर हो जाग्रो । संसार के समस्त प्राग्रधारियों द्वारा भी रोकने में व्यति-भीपपा महादेव के उस एक रथ को इस त्रिपुर से किसी भी प्रकार से विमुख कर दो. जिससे वे इस पर वारा न छोड़ सकें। इस प्रकार हम लोग जब इस बार त्रिपुर की रहा कर लेंगे तो फिर विवश होकर देवता त्तोग पुनः पुप्य योग उपस्थित होने तक की प्रतीचा करेंगे ।' यमराज के समान मीपण त्रिपुर निवासी दानवीं ने मय को ऐसी बार्ते सुनकर बारम्बार सिंहवत् गर्जना की श्रीर कहा- श्रवस्य ही हम लोग सब प्रयत्न करके श्रापकी श्राज्ञा का पालन करेंगे श्रीर ऐसा कर देंगे जिससे महादेव श्रिपुर पर बाण न छोड़ सर्के । श्राज हम लोग उस रुद्र का संहार करने के लिए ही रएामुमि में प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार की वार्ते प्रसन्नमनस्क पुलिकत शरीर वाले दिति के पुत्रों ने मय से कहा । तदुपरान्त ही उन्होंने पुनः कहा---'या तो एक करुप पर्यन्त हमारा यह त्रिपुर निश्चल रूप से आकारा में विराजमान रहेगा श्रयवा सर्वेदा के लिए देखों तथा दानवों से शूत्य ही हो जायगा। श्राप जिस बात के लिए हम लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उससे हम लोग कदापि विचलित न होंगे, मनुष्य लोग अब से इस सारे जगत को या तो देवतारहित ही पायेंगे या दैत्यरहित ही पार्वेगे । दोनों में एक ही बात होगी।' देवतास्रों के रागू दैत्य तथा दानव गए त्रिपुर में इस प्रकार की सम्मति कर खति प्रसन्न हुए. और रात्रिकाल में खति प्रमुदित होकर खन्तिम बार काम कीडा करने में प्रसक्त हुए । उस समय महामृश्यि के समान सुन्दर आकारामश्यि भगवान चन्द्रमा श्रुति प्रकारा युक्त हो श्रंथकार का विनाश कर श्राकार मंडल में उदयाचल पर समासीन हुए थे। विकसित कुमदो द्वारा सुरोभित अतिविस्तृत सरोवर में जिस मकार हस रोमित होता है तथा वेहूर्य के शिखर पर वैठा हुआ जिस प्रकार सिंह सुरोभित होता है वा मगवान विन्छु के विशाल वत्तस्थल पर जिस प्रकार हार शौभायमान होता है उसी भक्तार विशाल खाकाश मडल में महर्षि श्रति के नेत्रों से उत्पन्न चन्द्रमा वलात समस्त मुमंडल को त्र्यपनी त्रामृतमयी किरणों से सिंचित करते हुए तथा समस्त लोक को शोगा सम्पन्न करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उस दिन सभी कलाओं से पूर्ण शीतरहिम चन्द्रमा के त्रिपुर में समुदित होने पर असुरो' ने रात्रि काल में अपने-अपने घरों में पूरी सजावट की थी तथा स्वयं अपने-अपने शरीरों को थलंकार त्यादि से विधिवत् सजाया था । गलियों में, सहकों पर, राजधासादों में तथा घरों में चन्पा के पुत्पों की माँति दीपक प्रज्वतित किये गये थे, जिनमें खूव तेल भरे गये थे। उसी समय मन्दिरों में भी तेलों से भरे हुए वैसे सुरम्य दीपक जलाये गये थे । राजसों के वे मनन घन-धान्यादि से परिपूर्ण थे तया सभी प्रकार के रहीं की समृद्धि उनमें भरी थे। इस प्रकार अलते हुए वे दीप, चन्द्रमा के उस शुक्र प्रकार में गलती

की मौति चमक रहे थे। चन्द्रमा की किरणों से सुरोमित तथा दीमों से सजाये हुए उस त्रिपुर से सारा अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया था जैसे उपद्रवों तथा कलह ख्रादि से कुल नष्ट हो जाता है ॥१—-२१॥

उस त्रिपुर में त्राधीरात के समय चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश में विलास की कामना करने वाले दानवगरा श्रापने घरों में खियों के साथ चिरकाल तक विलास करने में प्रवृत हो गये। काम ने उन्हीं पाँचीं वार्णी द्वारा, जिनसे मगवान् शकर को कामवरा कर लिया था, त्रिपुर निवासिनी खियों तथा महान् श्रमुरों पर प्रहार किया, जिससे वे तथा सुन्दरियाँ-दोनों श्रांति कामासक्ति के कारण स्वेदयुक्त हो गर्या । दानवीं की स्तियों की सुन्दर गीतों पर कोयलों की मतवाली कूकों पर तथा बीएग के स्वरों पर काम मूर्च्छित होने वाले . दैत्यों तथा दानवां पर धनुषवाण धारी कामदेव ने श्रापना श्राचूक प्रहार किया श्रीर उन्हें विद्धव्य कर दिया। चन्द्रमा ने रात्रि के समस्त अध्यकार को दूर कर चाँदनी से समस्त मूमगडल को श्वेत कर दिया और आकारा में च्यपनी त्रिया रोहिंगों को साथ लेकर शुप्र किरगों से श्रपना साम्राज्य स्थापित कर दिया । उस चाँदनीरात में त्रिपुर की कोई सुन्दरी दानव स्त्री कुछ देर तक श्रपने पति के चरगों पर पड़ी-पड़ी फिर श्रपने कपोलों के मृत्तमाग पर सुन्दर विलक लगा कर श्रपने स्वामाविक सुन्दर मुख को श्रीर भी श्रधिक सुन्दर बना रही थी। कोई सुन्दरी विशाल दर्पण में अपने सुन्दर सुल को देल कर 'मेरे सुल की तो अतीव शोभा हो रही है----'ऐसा धीरे से कह कर फिर अपने पित की वार्तों का स्मरण कर उसी के भाव के अनुकूल रित कीड़ा में निमान हुई। अन्य सुन्दरियों काम के मद से अमिमूत होकर सुन्दर शरीर वाले काम वासना से रोमांचित नवयुवकों को देखकर सुरत व्यापार की कामना से व्यपने पति के साथ स्वय ही शीघता से इस प्रकार पहुँच गईं जैसे सूर्य के व्यक्त हो जाने से दिन के समाप्त होने पर रात्रि शीघता से विना बुलाये ही पहुँच जाती है। विपरीत रति करनेवाली कोई सुन्दरी श्रांति कामासक्ति के कारण श्रपने श्रियतम के सुल का प्रसन्न मन से खूर पान कर रही थी और कोई अति प्रसन्त हो कर अपने प्रियतम से बहुत देर तक बार्ता लाप में ही निमम्न थी। त्रप्रुरों की उन क्षियों के सुन्दर पयोघर गोरीर्ष तथा हरिचन्दन के प्रमंधित विलेपनों से सुरोभित होकर इस प्रकार मनोहारी दिखाई पड़ रहे थे मानी श्राप्टत से भरे हुए सुवर्ण के कुम्म हों। जिनके शीव्रता से काट रोने के कारया चत-विचत श्रधर लाल वर्ण के हो रहे थे —ऐसी श्रपनी प्रियाओं में दैत्यगण चाति चातुरक्त हो गये थे। लियों के ज्यर्थ की वक्तवासों से विरक्त होकर त्रिपुर में बजने वाले बीग्गा के सुमधुर स्वरों में कितने एकदम मस्त हो गये थे। उस त्रिपुर में कहीं पर तो कामदेव के वार्गों द्वारा विनिर्मित काम का खजाना रूप सुमधुर गायन हो रहा था, ऋौर कहीं मदिरा की शालाओं में सुखपूर्वक लोग स्वयमान कर रहे थे । उस सुन्दर गान के अवसर पर कुछ असुर अपनी-अपनी वियाओं केसाथ घूम रहे थे। श्रीर कुछ श्रसुर लोग श्रपनी प्रियात्रों को उन लिखत कलार्श्वों को समभा रहे थे श्रीर समभा समभा कर ् कीड़ा विलास स्रादि में निमान हो रहे थे। सूर्य के श्रमत होते ही सारे त्रिपुर में श्राप्त के बौरों की भीनी मुगन्धि फैल गई थी, उन वृत्तों के नीचे फामिनियों के नूपुर तथा करघनी के मनोहारी राज्य, पल्लवों की मर्मर ध्विन तथा कोयलों को कूक एक साथ ही होने लगी थी। ये सब बलात दानवों के मन को परवरा फर

रहे थे। प्रियतम के श्रंकों में खून लपेट लो गई फोई छुन्दरी स्त्री, जिसके सभी रोंगटे खड़े हो गये थे, इस प्रकार शोभाषमान हो रही थी बैसे खापाड़ केर नवीन जल द्वारा सीची गई सुन्दर छोटे-छोटे खंडुरों से सरी मूमि शोमायमान होती है । चन्द्रमा की मनोहर किरखों से छुन्दर सजनासादों के अति सुरोभित कर दिये जाने पर वीराज्ञनाओं के आमृष्णों की सुमधुर तथा गम्भीर ध्वनियाँ कामदेव की ध्वनि के समान मनोहारी सुनाई पड़ रही थीं । वड़ी देर तक अधर पान के कारण लिल हुई कोई सुन्दरी अपने प्रियतम से कह रही थी- अरे इस मेरे क्पोल को भला विमें चूस रहे हो, आश्रो इस मेरी विशाल प्रयुक्त तथा ऊँची फटि पर, जो सुवर्ण की मेखला से मुशोमित है, चढ़ जाओ ।' स्नाकाश मंडल के सुवकाशित हो जाने पर गलियों में-भी खिली चाँदनी के कारण घूमती हुई दैत्यों तथा दानवों की वे बालाएँ यूय की यूथ इस प्रकार खुशोमित हो रही थीं वीसे रात्रि में चन्द्रमा के उदित होने पर तारागण सुशोमित हो रहे हों। श्रपनी घंटिओं के शब्दों की माँति कामदेव की चंचलता के कारण मूले मृत्तते समय तथा श्रद्धहास करते समय ये चुन्दर वाणियाँ वोल रही थीं तथा उत्तर-प्रस्युत्तर कर रही थीं । चुन्दर खिली हुई मालाओं से अलंकृत तथा हर्ष से पूर्वा उन सुन्दरी देत्यिक्षियों की सुमधुर पाणी वावली श्रीर सरोवरों पर सुवर्णानय राजहँसी के शुटरों के समान मनोहारी सुनाई पड़ रही थी। उन दैत्यक्षियों की करधनों की सुन्दर ध्विन श्रंगों में लगे हुए चन्दनादि तथा भूरते पर भूरतते समय काम विलास के मनोहर हान माव उनके काम विकारों को भियतम के निवास स्थान पर तोड़ (१) रहे थे। उन दानवों की खियों के सुन्दर एवं रंग-विरंगे वस्त्र केरापारा रहित केरा विन्यास, जो अनेक प्रकार के बेरोां की बनावट तथा आमृप्याों से युक्त था, मूलता हुआ इस प्रकार मनोहर लग रहा था मानों तारागणों से युक्त चन्द्रमा की ज्योति शोभायमान हो रही हो । मूले पर मृत्तते समय दुव स्त्रियों के किंकिसी के सूत्र उवलते रहने के कारण ट्रट गये थे। जिससे उसकी चन्द्रमा के समान सारी खेत मिएंगों नीचे विखर गई थीं । इससे वहाँ की मृमि ताराओं के युक्त चन्द्रमा से सरोभित त्याकारा की माँति रोमित हो रही थी । इस प्रकार उस त्रिपुर में चाँदनी, रात्रिकाल, उपवन एवं कोकिल की काकली प्रमृति उन्मादक साधनों से युक्त होकर श्रपने पराक्रम को दिखलाता हुआ कामदेव बाए। शून्य होकर विचरण करने लगा । तात्पर्य यह कि इन उपर्युक्त कामोन्मादक वस्तुत्र्यों से सारा त्रिपुर व्याप्त हो गया। तत्पश्चात् बुद्ध देर बाद सूर्य के श्रश्यों की खुर के श्राधात से चीए। हुई चाँदनी उस त्रिपुर में रख मूमि में पराजय प्राप्त करने वाले देवताओं के रात्रु उन श्रासुरों के विनास की सूचना सी देती हुई परिचम दिशा को पहुँची श्रीर इघर रांकर जी के श्रारव त्रिपुर की श्रीर उन्मुल हुए । उस समय जो कुन्द पुत्यों के स्तवक की माँति दिलाई पड़ रहा था वह चन्द्रमा क्रमशः किरणों के जालों से रहित होने के कारण निष्यम हो निर्जन बादलों की मांति प्रतीत होने लगा । शोमा रहित वह इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा जैसे श्रमाग्यवरा पूर्व ऐरवर्य तथा सम्पत्ति के विनारा हो जाने पर घनवान् पुरुप शोभाविहीन , दिखाई पड़ता है। उस समय उदयाचल की चूड़ा पर समासीन श्रति प्रभावान् भगवान् भास्कर श्रपने सारथी व्यक्तम के द्वारा चन्द्रमा की किरएों को तिस्कृत कर तपाये हुए सुवर्ण के बड़े चक की माँति

संसार के समस्त श्रंपकार तथा यादलों के तिरोहित करते हुए श्रति शोभायमान हो रहे थे ॥२२-४०॥ श्री मास्त्य महापुराण में त्रिपुरकीमुदी वर्णन नामक एक सी उन्तालीसवीं श्रध्याय समाप्त ॥१३६॥

# एक सौ चालीसवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा-सहसांशुमाली भगवान् भास्कर के उदयाचल पर समुदित हो जाने पर सारी देवताओं की सेना ऐसा घोर शब्द करने लगी जैसे महाप्रलय में समुद्रगण भीपण शब्द करते हैं। तत्प-इचात् सहस्र नेत्रोंबाले पुरंदर देवराज इन्द्र कुबेर तथा बरुए को साथ लेकर भगवान् रांकर त्रिपुर की खोर पस्थित हुए । अनेक प्रकार के रूपधारी राजुर्खों के विनाशक वे शिव के गए। भी अनेक प्रकार के वाजे बजाते हुए तथा घोर शब्द करते हुए उस कियुर की घोर चल पड़े। इस प्रकार घोर शब्द तथा वार्चों के भीपण शब्दों, खत्रों तथा महान् वृद्धों से वह सारी प्रमथ गण की सेना इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी मानों कोई वन चला जा रहा हो । श्रति भयानक रुद्र की सेना को श्राते देखकर श्रासुरों की सेना में समुद्र की भाँति घोर संस्तोम होने लगा । दैत्यगण फावड़ा, गड़ामा, वरछी, शूल, दद, घतुप, वाण, वज्र तथा बड़े-बड़े मूसलों को धारणकर लाल नेत्र हो इस प्रकार दीड़ पड़े जैसे पद्मधारी पर्वत दीड़ रहे हों। शीष्रता-पूर्वक दौड़कर वे श्रम्लरगण इन्द्र के ऊपर ऐसा प्रहार करने लगे मार्नो वर्षा ऋतु के मेघ वरस रहे हीं । इस प्रकार ग्रखास्त्रों से लैस होकर देवतात्रों के रात्र ु उन दानवों तथा दिति के पुत्रों ने विद्युनमाली के साथ हो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव राकर के उत्पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया । मरने का संकल्प कुरनेवाले वलरहित उन दैस्यों की, जो अपनी विजय की श्राया छोड़ चुके थे, सेना के सभी श्रंग निर्वल की तरह दिलाई पड़ रहे थे। उनकी सेना स्त्रियों की सेना के समान मालूम हो रही थी। बादल के समान भीपरा शरीर वाले युद्ध करने में प्रवीण वे श्रम्नुर गण परस्पर श्राति कृद्ध होकर युद्ध कर रहे थे श्रीर बादलों के समान भीपण गर्जना कर रहे थे। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले तथा श्रमिन के समान भीपण दिखाई पड़नेवाले, हिथयारों को प्रहण किये हुए वे रालसगण युद्ध करते समय श्रति कोष से एक दूसरे के श्रर्झों का छेदन कर रहे थे । उस युद्धमृमि में कुछ योधागण यज्ञ से धायल होकर, कुछ वाणों द्वारा छिल-भिक्ष श्रगोवाले होकर तथा कुछ चर्कों द्वारा घायल होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। युद्धमूमि में शिव के प्रमथ गग्र तथा देवता लोग, जिनके माला हार श्रादि विन्न-भिन्न होकर नष्ट हो चुके थे, वल तथा श्राम्पग्रादि विनष्ट हो सुके थे,समुद्र के मध्य में रहनेवाले तिमि तथा नाकों के बीच में जा-जाकर गिर रहे थे । ॥१-१३॥

• उस समय युद्ध भूमि में क्षोध में भरे हुए उन सुरासुर बीरों में परस्पर गदा, मूसल, तोमर, फावड़ा, वज, त्रिश्र्ल, बरबी, पिट्टिंग, पर्वत की चीटी तथा बड़े-बड़े पत्थर—इन सक्की मारें हो रही थी। श्रांतिवेग-शाली उन दानवों के धूम से युक्त सूर्य की कान्ति के समान तेजवान शक्षालों के महान् वेग तथा स्वर सागर में गिरते हुए बीरों की ध्वनि के साथ सुनाई पड़ रहे थे। देवताओं तथा श्रमुरों के हायों से छोड़े गये उन शकाकों से आकारा मरहल में नल्जों की पक्तियाँ आस्त-सी हो गयीं। उस समय युद्धमृति में वीरों का महान् विनाश होने लगा । जिस प्रकार हाथियों के युद्ध में छोटे-झोटे जन्तुत्र्यों का विनाश हो जाता है उसी प्रकार उस युद्ध में देवतायों तथा श्रासुरों के समूहों द्वारा समुद्र में रहनेवाले तिमि तथा नाक श्रादि जल जन्तुत्रों का विनारा होने लगा । तदनन्तर विद्युत की माला के समान कान्तिमान् विद्युन्माली विद्युत् तथा मेघमाला के समान भीपए। गर्जन करते हुए नन्दिकेरयर की त्योर म्हणदा। सूर्य के समान तेजस्वी मुखयाले नन्दिकेश्वर से समुद्र के समान भीषण गरजनेवाले बोलनेवालों में परम प्रवीण उस दानवराज विद्यन्माली ने क्रोधपूर्वक कहा---'निदक्षेरवर ! सँभल जाश्रो । बलवान् विद्युन्माली श्रम सचमुच युद्ध करने की इच्छा से तुन्हारे सम्मुख व्या गया है । व्यन यदि तुम उसके हाथ से जीते यन जायो तो ब्रापने को धन्य समस्तो । विद्युन्माली दानव का युद्ध में बातों द्वारा विनाश नहीं हो सकता ।' तपस्तियों में श्रेष्ठ तथा वाक्य बोलने में श्रति पट नन्दिकेश्वर में उस देश्यराज के ऊपर भहार करते हुए कहा-- 'दानव श्रव यह श्रवसर धर्म विचारने का नहीं है, मुक्ते मारने में तुम समर्थ हो -- यह तो श्रभी देखा जायगा पर मारने के पहले ही तुम श्रपनी श्रोद्यी जाति के स्वभाव से इतनी धीस क्यों गाँठ रहे हो ? तुम तो पहली ही बार मेरे हाथों से युद्धसूमि में पशु की तरह मारे बा चुके हो । यथा श्रव में तुम्क नैसे यज्ञियदेपी को न मारूँगा, श्रवश्य मारूँगा। जो अपनी बाहुओं से समुद्र को पार कर सकता है। तथा सूर्य को नीचे गिरा सकता है, यह भी मुस्तकों श्रींस से नहीं देख सकता; इससे श्रीर अधिक क्या कहूँ !' इस मकार की वार्ते करते हुए नन्दिकेश्वर को समान बलगाली दैत्य विद्युत्माली ने अपने एक वाख से इस प्रकार मेदन किया जैसे सूर्य अपनी किरगों से बादल को भिन्न कर देता है। विदुन्माली द्वारा छोड़ा गया वह वाए। निस्किश्वर के वन्नस्थल में धुस कर इस प्रकार रक्तपान करने लगा जैसे सूर्य अपने प्रताप से समुद्र तथा निर्दियों के जल का शोपण करता है । इस दारुण प्रहार द्वारा अतिराप कृद्ध होकर नन्दिकेश्वर ने श्रपने हाथों से एक वृत्त उपार कर हाथी की मौंति उस देख पर फेंका । नन्दिकेश्वर द्वारा फेंका गया वह वृत्त वायु के वेग से पुष्पविहीन होकर घोर शब्द करता हुआ जब विद्युन्माली के वार्णो द्वारा विन्न-भिन्न होकर बड़े पितेंगों की माँति नीचे गिर पहा तव महावलवान नन्दिकेश्वर श्रेष्ठ वार्णो द्वारा दानवराज विद्युन्माली से मिन्न किये हुए उस महावृद्ध की देखकर श्रतिराय कृपित हुए । ॥१४-२६॥

उस समय वे घोर शब्द करते हुए सूर्य तथा इन्द्र के करों के समान बलगाली अपने हाथों को कमर उठा कर उस मृत् दैत्यराज का विनास करने के लिये इस प्रकार दीड़ पड़े जैसे मैंसे को मारने के लिये कोई बड़ा हाथी दीड़ रहा हो । बेग से सम्प्रल आते हुए मन्दिकेश्वर को देलकर विद्युन्माली ने सी वार्यों द्वारा उन्हें आच्छादित कर दिया जिससे मन्दिकेश्वर का सारा सरीर वार्यों से ज्यास हो गया, सब उन्होंने राष्ट्र विद्युन्माली के रथ को हार्यों में पकड़ कर बड़े बेग से उत्तर फंक दिया जिससे रस्पमृत्ति दूर चले जाने से अरबीं से रहित तथा हुटे-मूटे रथ पर गिरा हुआ शिर रहित वह दैत्य इस प्रकार नीचे गिर पड़ा जैसे मुनि के शाप से सूर्य समेत सूर्य का रथ । किन्द्र माया के प्रमाव से यह देत्य फिर भीतर से बाहर निकला और एक ग्रांक को⊾हाथ में लेकर मन्दिकेश्वर के उपर पुनःप्रहार किया। प्रमर्थों के श्रमणी नन्दी ने रक्त से लित उस राक्ति से श्रपने को बचा हाथों से पकड़ लिया छोर उसी से विद्युन्माली को लक्ष्य करके प्रहार किया, जिससे उसका कवच एकदम जिल-भित्र हो गया, हृदय फट गया तथा बज से विदारित किये गये पर्वत की भाँति वह निरीह होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ! ॥३०—३६॥

इस प्रकार विद्युन्माली का विनारा हो जाने पर सिद्ध चारण तथा गन्धवेगरा 'बट्टा बच्छा हुआ—'ऐसा कह-कह कर भगवान राकर की पूजा करने लगे। नंदी द्वारा दैत्यराज विद्युन्माली सहार किये जाने के उपरांत मृय ने रिाव के गणों की सेना का इस प्रकार विद्यस करना प्रारम्भ किया जिम प्रकार दावानल जगल का विद्यंन करता है। उस समय सूल से बिल्कुल फटे हुए हृदय वाले, गदा से ट्रटे हुए मस्तक वाले तथा वाणों से श्रतिश्य पायल किये गये शिव के गणा उत्पर से समुद्र में गिरने लगे। तब राजु सहित गदाधर, यमराज, धनपति हुचेर, निन्दिकेश्वर तथा पडानन कार्जिकेथ ने उत्तम शहनाओं द्वारा युद्ध करने में निरत श्रमुरानायक मय के उत्पर भीपण प्रहार करना प्रारम्भ किया। उधर दानवपति मय ने भी नागाधिपति इन्द्र के शताल नाम को शीघ ही श्रपने श्रेष्ठ वाणों द्वारा पायल कर यमराज श्रीर छुवेर को वेष कर मेथों के समान भीपण गर्जना की। श्रित वेगवान तथा पराक्रमशाली दानगगण भी देवताओं के बाणों तथा शिव के गणों द्वारा श्रतिश्य घायल होकर इस प्रकार त्रिपुर के भीतर पुसा दिये गये जैसे युद्ध में भगवान विष्णु द्वारा पराजित होकर शिव। देलों के इस प्रकार त्रुक श्रिप जाने के बाद शिव की सेना में शंख, डोल, मेरी के गम्भीर स्वर तथा वीरों के सिंहनाद होने लगे, जो दानमों की पराजय को स्चित करनेवाले तथा वस के भौति कठोर थे। ॥३ ७— १३॥

तदुपरांत दैत्यराज मय के उस विख्यात त्रिपुर का विनाशक पुष्य योग आगया । उस समय वे तीनों पुर परस्पर एक हो गये । योग को आया विचार स्वर्ग लोक के स्वामी त्रिनेत्र भगवान् शकर ने तीनों देवताओं से युक्त अपने वाख को तीन लक्ष्यों पर विभक्त करके छोड दिया । उस छूटे हुए वाख ने वाख (एक इन्त) के पुष्प के समान शोमायमान सूर्य से युक्त आकाश मराइत को युव्य के समान ही लाल रग का कर दिया । किन्तु भगवान् शकर त्रिदेवमय अपने उस वाख को त्रिपुर पर बोड़ने के वाद 'अरे विनकार है युक्तको, विकार है युक्तको, विकार है युक्तको, 'वेक्त दुःख हुआ, वड़ा दुःख हुआ; —ऐसा कह-कह कर परचाताप करने लगे । इस प्रकार शिव को शोकिनिमान देख कर नदीहवर ने मच गजराज के समान जाकर शहरायि महेरवर से पूछा—'भगवन् ! आप वर्यो ऐसा परचाताप कर रहे हैं ?' निन्दिकेश्वर के इस प्रकार पृष्ठने पर चन्द्रशेखर भगवान् कपरीं ने अति आर्त की भांति नन्दिकेश्वर से कहा—'आज मेरे इस कठोर एव निर्मम, कार्य से मेरा पियमक्त मय नष्ट हो जायगा ।' शिव की ऐसी वार्ते युनकर मन के वेग के समान द्वतगामी नदिकेश्वर उक्त वाण के त्रिपुर में प्रवेश करने के पहिले ही त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये । वहाँ आकर युवर्ण के समान युतिमान् गणाधीश्वर नदी ने मय को देखकर कहा—'मय । अत्र वुक्तरे इस त्रिपुर का करूर विनार काल उपस्थित हो गया है, अतर मे नुमसे कह रहा हूं कि श्रुप अपने इसी भगन के साथ यहां से शीच ही निक्त

जाक्रो ।' मयं ने नंदी की ऐसी वार्ते सुनकर महादेव के चरणों में दढ़ भक्ति की भावना कर श्रवने निग्रस के उस गृह को साथ लेकर त्रिपुर से प्रस्थान कर दिया । ॥४४—५२॥

त्रिपुर से मय के निकल त्याने के बाद शिव का वह वाण पत्ते से बने हुए कोपड़े की मॉति समस्त त्रिपुर की जला कर तीन माग़ों में---श्रीम, चन्द्रमा श्रीर नारायण के रूप में-- विभक्त हीगया । (सूत ने कहा)---महर्षिगण ! शिव के बाण के तेज से वह त्रिपुर इस प्रकार जलने लगा जैसे कुपुत्रों के दोप से कपर के पूर्वज भी नष्ट होते हैं । सुमेर, कैलास श्रीर मंदराचल के शिखरों के समान श्रमभाग वाले. कियाड़े भरोले श्रीर छज्जे श्रादि से सुरोभित, सुन्दर जल श्रादि के स्थान, बहुतेरी ध्वजायें, सुवर्ण तथा चाँदी की वंदनवार से सुरोभित, श्रानि के समान देदीप्यमान, दानवों के सहस्रों ग्रह उस दानवों के उपद्रव में श्रामि के समान लाल दिलाई पड़ते हुए जलाये जा रहे थे । मनोहर राजशासादों के श्रप्रमागों में, वनीं में, वगीचीं में, श्राकारा मरहत में, बड़े बड़े भारोखों में बैठी हुई श्रपने पतियों द्वारा श्रंकों में छिपाई गई तथा रमण में प्रवृत्त उन दानवेन्द्रों की लियाँ व्यनायों की माँति जलाई जाने लगीं। कोई व्यपने पतिदेव की छोड़ कर प्राण रहा के लिये अन्यत्र नहीं गईं त्रीर उसके समुख ही अगि की ज्यालाओं में लीन हो गई। कमल के समान सुन्दर नेत्रींबाली कोई सुन्दरी श्राँखीं में श्राँस भर कर तथा हाँच जीड़ कर श्रानि से कह रही थी-- 'श्रानि देव ! में तो दूसरे की स्त्री हूँ । तुम समस्त जगत के धर्माधर्म के सान्तीरूप हो, श्रतः ऐसे स्थानों में तम मेरा स्पर्श मत करो । शिव के समान अपनी पिंगल लपटों से शोभायमान अमिनदेव । मैंने अपने आराध्यवरण को सुला रखा है, मेंने कुछ भी श्ररमाचार नहीं किया है श्रतः तुम दूसरे मार्ग से होकर जाओ। पति समेत मेरे इस घर को छोड़ दो ।' एक दानव की स्त्री ने अपने अंकी में अपने शिय पत्र को लेकर अभिन के समीप में उपस्थित होकर श्रानि से निवेदन किया-"श्रानिदेव ! में अपने इस प्राण्वन् श्रिय वालक को यहे प्रयत्ती के बाद प्राप्त कर सकी हूँ, हे कार्त्तिकेय के बरुलम ! तुम मेरे इस प्राम्मित्रय पुत्र रत को मत जलास्त्री !' कुछ दैत्यों की क्रियों ने मय से विद्वलं होकर अपने प्रिमतम को छोड़ दिया तथा स्वयं अपने की लपटों से श्रतिराय पीडित होने लगी । उस समय वे अपने आमूपणों को तथा वहाँ को हाथों से नीचती हुई समुद्र को श्रपार जलराशि में गिर पड़ी । इस.श्कार उस त्रिपुर में श्राम्न की ज्वालायों से प्रपीड़ित दैत्यों की क्षियाँ 'हे तात् ! हे पुत्र ! हे माता, हे मातुल !' श्रादि श्रार्चस्वर करती हुई महम होने के मय से काँपने लगीं। जिस प्रकार पर्वत के वन्यपान्त में लगी हुई वाडवामि कम्ल समेत सुन्दर सरोवर को भी दग्ध कर देती है उसी प्रकार उस त्रिपुर में अगि ने उन सुन्दरी खियों के कमलोपम सुन्दर मुखों को अपनी भीपए लपटों में मिला दिया । जिस प्रकार शीत ऋतु में तुपार सुशोभित सरोवरों के कमलों को विनष्ट कर डालता है, उसी प्रकार उस भीषण श्रम्नि ने श्रिपुर निवासिनी कमल के समान मनोहर नेत्रों तथा मुखाँ वाली दैरयां-गनाच्चों को विनष्ट कर दिया । उस समय त्रिपुर भर में शिव के वागा से उत्पन्न उस भीपगा च्यानि की लपटों से भयाकुल उन श्रति कोमलांगिनी दैत्य लियों के दौड़ने से उनकी कायनी के सूत्रों तथा नुपुरों की ध्वतियों से मिश्रित उनके चिल्लाने की एक विचित्र प्रकार की ध्विन हो रही थी । त्रिपुर में उस समय श्रर्थ चन्द्रमा

के आकार में वेदियों के समेत जले हुए, ऊपर के परर्काटों के जल जाने से छिन्न-भिन्न, तोरण विहीन जलते हुए घरों के समृह मानो रत्ना के लिये समुद्र की उस ऋपार जलराशि में धमाधम गिर रहे थे। श्राम्नि की -ज्वालार्क्चों से देदीप्यमान गिरते हुए गृहों से समुद्र का जल इस प्रकार जलने लगा जैमे किसी धनवान् व्यक्ति का परिवार प्रपने ही छुपुर्त के दोपों से नष्ट हो जाता है। उस समय जन्न जलते हुए भवनों की श्रासख उप्णता से समुद्र का जल एक दम संतप्त होकर चारों स्त्रोर से बेगवान हो गया ( स्रोलने के कारण जल में गति हो जानी स्वभाविक है ) तब उसमें रहने वाले जलीय जतु तथा तिमि, नाक, तिमिंगल श्रादि की श्रतिराय कष्ट होने लगा । मदराचल के चरणप्रान्त की मोति उच्च प्रवेगद्वार के समेत जो सबसे ऊँचा तथा सभी राजपासादों में श्रेष्ठ एक राजभवन था, वह भी उन श्रमल-वमल के जलने वाले कई गृहीं के साथ घोर राज्य करता हुत्रा समुद्र में श्रा गिरा। जो मुन्दर तथा महान् त्रिपुर कभी सहस्रों श्रुगोंवाले प्रसादों से युक्त सहस्रों श्रेशियोंवाले पर्वतराज की भाँति शोभाशाली था, वह इस ऋग्नि में छोडी हुई बलि की भाँति नाम मात्र का शेप कर दिया गया । उस जलते हुए त्रिपुर से त्र्याक्षारा पाताल समेन समस्त भुवन मण्डल एकदम सन्तप्त हो गया । वह त्रिपुर, जिसमें भय का विशाल राजपासाद था, उस समुद्र में मग्न तो हो गया किन्तु बहुत कष्ट से केवल मय का भवन बचाया जा सका-ऐसा सूनकर इन्द्र ने मय के उस महल को भी यह शाप दे दिया कि—'मय का भवन किसी के सेवन करने के योग्य नहीं रहेगा, जगत् में उसकी कभी प्रतिष्ठा न होगी, एव श्राप्ति के समान वह सर्वदा भय से युक्त रहेगा । जिस-जिंस देश का पराभव होनेवाला होगा, वहाँ-वहाँ के विनारा को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस त्रिपुर के श्रवयवमृत मय के इस भवन का दर्शन करेंगे। अब भी वह मय का भवन श्रापत्तियों से मुक्त और शेप है । ॥५३--७८॥

[ऋषियों ने फहा—] भगवन् ! यज्ञ के चमस से उत्पन्न होनेवाले ! यह दानवरान मय जिस भवन के साथ भागकर अपने प्राणों को बचा सका था, उसकी छागे चल कर क्या दशा हुई ? कृपवा उसे हमें बताइये ॥७२॥

सूत ने कहा — आकाश भगड़त में जहाँ पर ध्रुव का लोक दिखाई पड़ता है प्रथमत. वहीं पर मय का वह स्थान दिखाई पड़ता था किन्तु सिल्लिच देवराजु मय ने उस स्थान की बदल कर दूसरे लोक में राला के निम्त अपना स्थान बनाया । उसके इस दूसरे निवास स्थान के लोक में भी देवतागरण विराजमान थे जो आहोर्यामा नाम से उत्तम देवता कहे जाते थे अत वहाँ से पुर समेत अन्यत्र जाने में असमर्थ मय को देख कर शिव ने एक नवीन गृह का निर्माण कर उस गृह अभिलापी मय को प्रदान किया । ऐसा देखकर सहस्र नेत्रांवाले देवराज इन्द्र ने रुद्र की विरोप पूजा की । इन्द्र हारा पूजित रुद्र को वहां पर उपस्थित अन्यान्य देवताओं ने भी स्तुति को । इस प्रकार देवताओं तथा प्रमर्था द्वारा पूजा किये जाते गणाधिपति को देख कर देवता लोग हर्ष से उल्लेखित होकर हाथ उठा कर उद्यतने कूदने हँसने तथा उच्च स्तर से जय-जयकार मचाने लगे । शिव के बाण मे जले छुए उस समस्त त्रिपुर को समुद्र में दूव देख कर देवताओं ने पितामह प्रका तथा महादेव की वदमा कर अपने अपने धनुत को कपे पर

धारण कर संसार के जीवगणों को संतोप शांत करने का श्रवकाश दिया तथा रथ पर चट्ट कर श्रपने श्रपने श्रपने प्रप्त क्या प्रधान किया। जो कोई मनुष्य विजय प्रदान करनेवाली महादेव के त्रिपुर विजय की इस सुन्दर कथा को पढ़ता है, उसके समस्त कार्यों में श्रपभञ्जन शंकर विजय प्रदान करते हैं। पितरों के श्राद्धादि कार्यों में जो कोई इसे सुनाता है उसे सापूर्ण यजों के पत्नों को प्रदान करने वाले पुष्य की प्राप्ति होती है, श्रिव की त्रिपुर विजय की यह कथा मंगल प्रदान करनेवाली परम पुष्य प्रदा, तथा सन्तित उत्पति करने में परम सहायिका है, इसका पाठ तथा श्रवण करने से मनुष्य श्रिव के समान लोक की प्राप्ति करता है। ॥८०—८७॥

श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान प्रसंग में त्रिपुर दाह वर्णन नामक एक सी चालीसवाँ भ प्रध्याय समाप्त ॥१४०॥

#### एक सौ इकतालोसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा—सूत जी ! इल का पुत्र राजा पुरुरवा किस प्रकार प्रत्येक मास की श्रमा-वस्या को स्वर्ग लोक में जाता है श्रीर किस प्रकार वह श्रपने पितरों का तर्पण करता है, उस बुद्धिरााली पुरुरवा के प्रमाव को हम लोग सुनना चाहते हैं ॥१॥

सृत ने कहा — इसी कथा को सूर्यपुत्र राजा मनु ने पूर्वकाल में मतस्य भगवान से पूछा था, एस समय जिस प्रकार मतस्य भगवान ने राजा मनु को बतलाया था वह सब ब्रुचान्त में खाप लोगों से बतला रहा हूँ । ॥२॥

मत्स्य भगवान ने कहा—पुरुत्वा का गृजन्त में विस्तारपूर्वक आपसे बतला रहा हूँ, सुनिये । उस इलपुत्र पुरुत्वा का संयोग स्वर्ग में परम बुद्धिमान चन्द्रमा से था, चन्द्रमा से ही उसे अमृत की आित होती थी, जिससे वह पितरों का तर्पण किया करता था । सीम्य बिर्धपद्, काव्य तथा अमिन्याच-इन उपाधियों से विभूषित उसके पितर गण्य थे । नदाओं पर विचरण करते हुए जब उन्द्रमा तथा सूर्य एक ही मगुडल अर्थात् राशि में अमावस्या तिथि को एक साथ निवास करते हैं, उस समय यह सूर्य तथा चन्द्रमा को देखने के लिये प्रत्येक अमावस्या को स्वर्गलोक में जाता है और उस अवसर पर अपने पितामह (पिता के पिता) तथा मातामह ( माता के पिता ) को प्रणाम कर वहाँ पर बुद्ध समय तक प्रतीन्त करता हुआ निवास करता है । इल का पुत्र परम विद्वान् यह पुरुत्वा अति परिश्रम से चन्द्रमा की पूजा कर वहाँ से गमन करता है । श्राद्ध करने की इच्छा से वह स्वर्गलोक में चन्द्रमा तथा अपने पितरगणों का उपस्थान करता है । वो च्या प्रमाण की अमावस्या तिथि को, जब कि सिनीवाली अमावस्या में बुद्ध का उदयकालीन अल्प थोग रहता है, उस दिन दो लव बुद्ध मात्र में पितरों के उद्देश्य से वह उन दोनों का ध्यान कर (?) उनकी उपासना करता है । उपासना करते के बाद चन्द्रमा की कती ही प्रतीच्या करता हुआ वह वहाँ स्थित रहता है । विवास करते हुण वह उन पितरों को सुप्ति के लिये चन्द्रमा से पन्द्रह सुक्ष किर्णों द्वारा रहता है । विवास करते हुण वह उन पितरों की सुप्ति के लिये चन्द्रमा से पन्द्रह सुक्ष किर्णों द्वारा

स्वया रूप श्रम्यत को ग्रहण करता है। हृत्यापत्त में भोग प्राप्त करने वाले पितरों की प्रीति उन स्ह्म किर्सणों से पूर्ण होती है। इस प्रकार तरकाल खिवन होते हुए चन्द्रमा हारा प्राप्त उस सीम्य श्रमृत को विधि क्रिंस्णों से पूर्ण होती है। इस प्रकार तरकाल खिवन होते हुए चन्द्रमा हारा प्राप्त उस सीम्य श्रमृत को विधि वृद्ध श्राद्ध में देता हुआ पुरूरवा पितरों को तृत किया करता है। वे पितर गए सीम्य विहंपद् , काव्य वृद्ध श्रीर श्रात्विच हो सी श्रात्विच हो श्रीर श्रात्विच हो ही श्रीर श्रात्विच हो ही सिवस्तर भी माना है, उभी समस्तर से समस्त ऋतुओं की उत्पत्ति होती है, श्रीर ऋतुओं से ही श्रात्विच एणे की उत्पत्ति होती है, श्रीर ऋतुओं से ही श्रात्विच एणे की उत्पत्ति मानी गई है। पितरगए, श्रात्विच श्रीर श्राप्तमास-इननो ऋतुओं का सन्तान जानना चाहिये। पितामह गए, श्रमावास्या तथा ऋतुगए—ये वर्ष के पुत्र कहलाते है। प्रितामह गए तथा पाँच वर्ष—ये वर्षा के पुत्र देवता कहलाते है। ॥३—१॥

सौम्य वहिंपद, शास्य श्रोर श्रानिष्वात्त—ये पितरगण तीन प्रकार के कहे गये हैं। इनमें जो गृहस्थाश्रमी है, यज्ञ करनेवाले है श्रीर हवन फरनेवाले हैं-वे पितर वर्हिपट् नाम से पुराण में निश्चित है । गृहस्थाश्रमी त्रातिव एव यजकर्ता पिनरगण श्रमिन्याच कहलाते हैं श्रीर श्रष्टका के पतिगण काव्य सज्जक पितर कहे जाते है । उन पाँचों वर्षगर्शों का वृत्तात सुनिये । उनमं श्रमिन सवत्सर, सूर्य परिवत्सर, सोम इड्वत्सर, वायु श्रनुवत्सर श्रीर रुद्र वत्सररूपी हैं। ये युग सज्ञक पॉच वत्सर या वर्ष कहे गये है । कालचक के अनुसार इन्हीं पर अवस्थित चन्द्रमा अमृत का चरण करता है--ये सव पितरगण कहे जा चुके। देवता सोमपा तथा ऊप्पपा श्रादि जितने पितरगण् है, उनकी पुरुरवा जवतरु वहाँ रहता था तन तरु चन्द्रमा अपनी किरणों से अमृत के द्वारा तृष्टि करताथा । प्रत्येक मास में सोमपान करने वाले उन पितरगणों केने तृष्ट करने वाला वह स्वभारूप अमृत चन्द्रमा से चरित होता है । इस प्रकार उस सोम अमृत एव उसकी प्राप्ति की कथा कही जा चुकी । सोम पान करनेवालों से पी लेने पर जन चन्द्रमा चीएा हो जाता हे तब सूर्य श्रपनी सुपुग्ना नामक किरण द्वारा एक-एक दिन के कम से चन्द्रमा की उन कलात्रों को पूर्ण करता है। शुक्लपत्त में वह उन सभी कलार्थों को पूर्ण करता है । इस प्रकार कृष्णपत्त में उन सभी कलार्थों का त्त्रय एव शुक्त पत्त् में उनकी पुष्टि होती है। सूर्य के द्वारा चन्द्रमा पुष्टि लामरूर पूर्णता प्राप्त करता है। शुक्त पत्त के प्रत्येक दिनों में वह इसी क्रम से पुष्टि प्राप्त करता है । इसी से पूर्णमासी को चन्द्रमा श्वेत और पूर्ण मगडल वाला दिलाई पडता है। प्रथमत देवताओं द्वारा ऋमृत पान कर लेने के बाद चन्द्रमा का सूर्य पान करता है। पन्द्रह दिनों में क्रमरा एक-एक कला का पान सूर्य वरता हे छौर शुक्ल पन में फिर सुपुम्ना नामक नाही से कमश एक एक कला की बृद्धि करता है । इस प्रकार चन्द्रमा की शुनल पत्त में कला बढती है। शुक्ल एव कृष्णा पत्त में चन्द्रमा की कलाएँ इसी से बढती-घटती जाती है। पन्द्रह सुधा वरसाने वाली कलाओं से पूर्ण कान्तिमान सुधात्मक चन्द्रमा को इसी कारण पितृमान् कहा जाता है। ॥१५—-२८॥

त्र्यव इसके बाद पर्नों की सिथयों का वर्णन कर रहा हूं । जिस प्रकार बाँस तथा ईस स्नारि के पर्वों में गोलाकार गाठे रहती हैं उसी प्रकार पर्वों में भी परस्पर सिथयां होती हैं। वर्ष,मास, शुक्ल, रूप्णपत्त

श्रीर पूर्णमासी —ये सब उसकी श्रन्थि तथा संधियों है। श्रर्थमास (एक पत्त) के पर्व द्वितीया कृतीया श्रादि तिथियों हैं। उन पर्व की संधियों में अग्नि स्थापन आदि वैदिक कियाएँ सम्पन्न होती हैं। पर्व के आदि में प्रतिपदा त्यादि तिथियों के संधिकाल में अनुमति खीर राका के सायंकाल के दो लव<sup>े</sup> काल को आपरा-हिक जानना चाहिये। उस व्यापसहिक काल तक कृत्या पत्त की भक्ति मानी गई है। उसके बाद सायंकाल की शतिपदा तिथि के बोग में पूर्णभासी का काल माना गया है । जब व्यतीपात पर सूर्य स्थित होता है तब चन्द्रमा विदुव स्थल से ऊपर युगान्तर स्थान पर श्रवस्थित होता है। पूर्णमासी श्रीर व्यतीयात---यह दोनों उस समय परस्पर दिखाई पड़ते हैं(१)श्रीर उस स्थान पर सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों प्रतिपदा तिथि तक उसी भाव से श्रवस्थित रहते हैं। उस समय सूर्य को देखकर संख्या (?) की जा सकती है श्रीर वही छठवां सिक्तिया काल के नाम से विख्यात काल है (?) पत्त के पूर्ण हो जाने पर जब रात्रि की संधि में पूर्णिया तिथि हो जाती है तब चदमा पूर्णियासी की रात्रि में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जातों हैं । जब सूर्य चन्द्रमा एवं दिन —ये तीनों सायंकाल के समय एक दूसरे को देखते हैं, तब चन्द्रमा के पूर्ण होने के कारण उसी को पूर्णिमा तिथि कहते हैं। सभी देवतात्रों समेत पितरगए। उस तिथि को मानते हैं, श्रतः उसका नाम श्रनुनित कहा जाता है, श्रीर यतः उक्त तिथि को चन्द्रमा पूर्ण रहता है श्रतः पृणिमा भी उसे ही कहते हैं। पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा व्यति प्रकारामान होकर शोभित होता है व्यतः उसे राका भी कहते हैं 1 चन्द्रमा और सूर्य एक ही नक्तत्र पर श्रमा श्रायीत् एक साथ में निवास करते हैं अतः कृप्णपत्त की वह पन्द्रहर्वी रात्रि श्रमावस्या कहलाती है। उक्त श्रमावस्या तिथि को यतः चन्द्रमा तथा सूर्य एक दूसरे के दृष्टि पथ में त्र्या जाते हैं अतः दर्श भी कहते हैं। श्रमावस्था से परे दो ज्ञाण काल तक प्रतिपदा की संधि रहती है उसी दो चर्म तक 'कुह्' मात्र काल को पर्वकाल कहते हैं। जिस श्रमावस्या को चन्द्रमा दिखलाई पड़ता है, उस दिन दोपहर के बाद वह रात्रि में सूर्य के साथ एक स्थान पर संयुक्त होता है और मुक्त पन्न की प्रतिपदा तिथि को वह प्रातःकाल सूर्य के साथ दिखाई पड़ता है। श्रीर इस प्रकार चन्द्रमा मध्याह काल तक सूर्य मण्डल से दो लव(?)परिमाण की दूरी पर हो जाता है। जब चन्द्रमा और सूर्य का मंडल पृथक-पृथक हो जाता है, तव उसे श्रमावस्या का श्रमवाहुति काल कहते हैं. जिसमें पितरों के उद्देश से वपट् किया नरनी चाहिये। यही श्रमायस्या का ऋतुसज्ञक पर्व काल भी है। दिन के मध्य में सूर्य के साथ द्वीए। चन्द्रमा का योग होने पर भी यह योग होता है इसीलिए दिन में सूर्य के शाव होने पर श्रमावस्या का ग्रहण होता है। यह पर्वकाल कोकिल की 'बुह्' इस ध्वनि की समाधि जब तक होती है उतने ही समय तक रहता है । उतने ही श्रहपत्त्रण तक यह श्रमायस्या 'कुहूं' कहलाती है । सिनी-वाली यह श्रमायस्या है, जिसमें सीएा चन्द्रमा सूर्य मएडल में प्रविष्ट होता है । श्रमुमति, राका, सिनीवाली श्रीर कुह — इन चारों के काल परिमाण केवल दो लव है श्रीर 'कुह्' उच्चारण करने में जितना समय लगता

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एक पता के सीमले <sup>°</sup> भाग का नाम लद होता है ।

े केनल उतना मान काल 'तुह' कहलाता है। इन तिथियों की पर्वसन्धियों का केनल दो लए काल है स्त्रोर वह पर्वकाल के समान पुग्यदायी कहा जाता है। इनमें की हुई वयर तथा पितरों की नियाएँ पर्व-कालीन नियाओं की भाति ही फलदायिनी होती हैं। चन्द्रमा तथा सूर्य का व्यतीपात योग पर सयोग एव पृर्शिमा ये सभी तुर्य फलदायक हैं। प्रतिपदा के सयोग का पर्वकाल दो लग का होता है। तुह स्त्रीर सिनीवाली का भी दो क्षण काल कहा जाता है, जग चन्द्रमा सूर्य मग्डल से बाहर होता है उस समय भी एक लब मान काल तक पर्वकाल कहा जाता है। ॥२१-५४॥

एक-एक दिन के कम से पन्टहवीं तिथि के दिन चन्द्रमा पन्टह कलाओ द्वारा पूर्ण किया जाता है, इसी नारण उसे पूर्णिमा कहते हैं। श्रीर इसी कारण चन्द्रमा में सोलहवीं कला नहीं होती क्योंकि उसकी पन्द्रह कनाएँ ही पन्द्रह दिनों में नय होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए पन्टहवीं तिथि को ही चन्द्रमा का जय होना भी कहा गया है। ये देव पितरगण सोम पान करनेवाले तथा सोम की वृद्धि करनेवाले—दोनों हैं। श्रातिय, उस्तु एव श्रन्ट्य सज्ञक पितरगण तथा देवगण उन्हीं के परिपोपक है।॥५५ ५०॥

श्रव इसके वाद में श्राद्धमोजी पितरों का वर्षान कर रहा हूं। उनकी गति, उनका पराक्रम तथा उन्हें श्राद्धीय वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है इसका भी वर्णन कर रहा हूँ, श्राप लोग सावधानीपूर्वक सुनिये। मृतात्मा के त्र्यावागमन का हाल कोई योगदृष्टि संपत महातपस्वी भी नहीं जान सकता तो फिर चर्म दृष्टिवाले साधारण मनुष्य केसे जान सक्ते है ? इस लोक में किये गये धर्मीचरण की सामर्थ्य से व्यन्य लोक में जानर पितर एव देवगर्यों के साथ जो लोग निवास करते हैं, उन्हें त्राक्षण लौकिक पितर कहते है। दूसरे जो पितरगण हैं वे इस जीवन में गृहस्थादि प्राश्रम धर्मों में निष्ठ रहकर श्रद्धायुक्त कार्यों मे निस्त रहकर उसी पुर्य से परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मचर्य, यज्ञ, तपस्या, पुत्रोत्पत्ति, ब्राद्ध, विद्या-ध्ययन श्रोर श्रन्नदान-ये इस पृथ्वी तल पर उत्तम सात धर्म कहे गये हैं । इन सरक्रमों में जो श्रपने जीवन पर्यन्त प्रवृत्त रहते हं, वे उज्मय, सोमप पितर तथा देवतात्रों के साथ त्र्यानन्द से स्वर्ग में भारी होकर पितरों की उपासना करते हैं । सन्ततिवाले ग्रहस्थाश्रमी पुरुपों के लिए, जो श्राद्धादि कार्यों को करनेवाले हैं, यह सिद्धि क्ही गई है, इसी से उत्तम छुलीन सपरिवार एव श्राद्ध में निप्ठारील को श्राद्ध अवस्य करना चाहिये । प्रत्येक महीने में श्राद्ध का भीग करनेवाले वे पितर चन्द्रलोक के कहे जाते हैं । मासभीजी पितरगर्ग मनुष्यों के पितर कहे जाते हैं। उनके अतिरिक्त जी अन्य लोग कर्म के अनुसार विविध योनियों में अभग रतते हुए, त्राश्रमधर्म से अष्ट तथा स्वाहा श्रीर स्वधा से बचित रहनेवाले हैं, रारीर के नष्ट होने पर आपित सहन करते हुए यमराज की पुरी में प्रेत रूप धारण कर अपने पूर्व जन्म के कर्मी का प्रायश्चित भोगते हुए खनेक प्रकार की पीडा के स्थानों में विविध यातनाएँ भोलते है। वे लवे रारीरवाले, अति क्रमुकाय, यही वही दादियों से युक्त, वस्त्ररहित, जुधा ग्रीर पिपासा से न्यानुल होकर इधर-उधर भटकते रहते हे । नदी, तालाव, सरोवर, पोखरी त्रादि जलाशयों पर इधर उधर दूसरे के दिये हुए यन की प्राप्ति

वैतरणी, कुंभीपाक, इद्धवालुक, त्र्यसिपत्रवन त्र्यादि घीर कठोर नरकों में--श्रपने कर्म के त्रानुसार श्रानेक प्रकार की यातनाओं को भेलनेवाले उन प्रेतारमाओं के परिवारवालों को चाहिये कि उनके नाम गोत्रादि का उच्चा-रण कर अपसच्य हो पृथ्वी पर कुशा के ऊपर उनके निमित्त तीन पिंडदान करें। उन पिंडों से उन प्रेत-स्थानों में यातना मोलते हुए उन प्रेतात्माओं को परम शान्ति मिलती है । जो उन नरक के स्थानों में नहीं स्थित हैं,--निग्नोक्त पाँच प्रकारों से मृष्ट हैं, अर्थात् जो मृत्यु के बाद स्थावर योनि में पैदा हो गये हैं, अपने दुष्कर्मी से मूर्ती के समूह में उत्पन्न हो गये हैं, जातियों के अनेक प्रकार के रूपों में. परा आदि तिर्यक योनियों में अथवा जलवरों में उत्पन्न हों गये हैं---उनको निमित्त करके जो ब्राहार दिया जाता है वह उन-उन योनियों में भी उन्हें पास होता है, श्रीर वहाँ उनकी तुष्टि भी करता है । इस प्रकार श्रन्य जन्मों में उत्पन्न होने पर भी उन्हें श्राद्धादि में दिये हुए पदार्थ जाकर सन्तुष्ट करते हैं । श्रेष्टकाल में विधिपूर्वक सत्पात्र को दिया हुन्ना अनादि पदार्थ किसी भी योनि में पेतात्मा को ब्याहार रूप में उपलब्ध होता है। जिस प्रकार सैकडों गौद्यों में छिपी हुई अपनी मों (गौ) को उसका बछड़ा ढूँढ़ लेता है उसी प्रकार का दृष्टान्त श्राद्धों में मंत्रों का कहा जाता है। अर्थात् मन्त्रपूर्वक दिया हुआ अलादि पदार्थ जिस प्राणी के उदेश से दिया जाता है उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दिया हुत्रा श्राद्ध सभी स्थानों में प्राप्त हो जाता है--ऐसा मनु का कथन है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सनव्कुमार भी, जो कि भेतात्मा के आवागमन की वातें विधिपूर्वक जानते हैं, यही कहते हैं कि भेतात्मा को दिया हुआ श्राद्ध उपर्यक्त रीति से उसे प्राप्त हो जाता है । उन पितर लोगों का दिन कृप्ए। पत्त है और रात्रि शुरू पत्त । इस रीति से ये पितृ देवता श्रीर देव पितर गए। सब स्वर्ग में परस्पर एक दूसरे के जनक हैं। ये पितृदेवता एवं मनप्यों के पितर गए। सोमपायी हैं। मनुष्यों के पितरगए। पिता पितामह श्रीर प्रिपतामह हैं। पितरोंका महत्त्व पुराएँ। में निरचयपूर्वक कहा गया है। इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य से इलापुत्र पुरूरवा का समागम किस प्रकार होता है ? पितरों को तृष्ठि किस प्रकार मिलती है ? श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण किस प्रकार किया जाता है ? पत्रों का कौन-सा काल अधिक माहात्म्यपद है ? यातना मोगने के स्थान कीन-से हैं—इन सब विषयों का संचिप्त वर्णन मैने कर दिया । यही प्रथा सर्वथा प्रसिद्ध रही है । इन सब का विस्तार बहुत श्रधिक है, उनके कुछ अंशों का वर्णन मैंने किया है, विस्तार से श्रलग-श्रलग उनकी संख्या परिगणित नहीं की जा सकती । ऐश्वर्य चाहने वालों को उसके जपर श्रद्धा रखनी चाहिये । यह स्वायम्भुव मनु द्वारा किये गये सृष्टि तत्त्व का वर्षान मेने किया है, इसके श्रांतिरिक्त श्रोर क्या श्राप लोग सुनना चाहते हैं १। ॥५८-८५॥

श्री मात्स्य महापुराण में मन्यन्तरानुकीर्तन प्रसंग में श्राद्ध माहात्स्य वर्णन नामक एक सी इकतालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१९१॥

# एक सौ वयालीसवाँ ऋध्याय

मुनियों ने कहा-पूर्व स्वायम्भव मन्वन्तर में जिन चारों सुगों का प्रवर्तन हुन्ना है, उनकें स्वभाव तथा समय को विस्तारपूर्वक सुनने की हम लोगों की विरोप इच्छा है ॥१॥

सत ने फहा-इस विषय को संत्रेष में पृथ्वी तथा श्राकारा के प्रसंग में तो कह दिया गया है, तथापि यदि त्र्याप लोगों की इच्छा हे तो पुनः उसी विषय को सुनिये। उन के प्रमाएगों का वर्णान करने के उपरान्त समय श्रादि का विस्तारपूर्वक वर्णन भी मै कमशः सुना रहा हूँ । मनुष्य के वर्ष का प्रमाण लौकिक प्रमाण द्वारा जानना चाहिये, उसी के द्वारा चारों युगों के प्रमाणों की संख्या बतला रहा हूँ । पन्द्रह निमेप श्रर्थात् पन्द्रह वार श्राँखों के खोलने तथा मूँदने में जितना समय लगता है उतने समय को एक काष्टा कहते हैं, तीस कान्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक मुहूर्च होता है श्रीर तीस मुहूर्तों का एक दिन रात—दोनों मिलकर होते हैं । लौकिक तथा दैविक दोनों प्रकार के दिन तथा रात्रि का विमाग सूर्य करतां है । उसमें रात्रि तो जीवों को सोने के लिए हैं, श्रीर दिन जीवन के व्यापार को चालू रखने के लिए । मनुष्यों के एक महीने का पितरों का एक दिन-सत होता है। उसका विभाग इस प्रकार है-पितरों का दिन कृप्पापत्त है, रात्रि शुक्लपत्त; जिसमें वे लोग शवन करते हैं । मनुष्यों के तीस महीनों का पितरों का एक महीना होता है श्रीर मनुष्यों के तीन सी साठ महीनों का पितरों का एक वर्ष होता है। प्रमाख में सभी को मनुष्यों का महीना ही जानना चाहिये 1 इसी मनुष्य के ही महीनों तथा वर्षों के प्रमाण से जो एक सी वर्ष होता है, उतने ही समय का पितरों का तीन वर्ष श्रीर चार महीना होता है। पितरों के बारह मासों की सख्या बताई जा चुकी । मनुष्यों के प्रमाण में जो एक वर्ष है वही देवताओं का एक दिन रात है-—ऐसी वैदिक श्रुति है । उस लौकिक एक वर्ष में जो देवताओं का दिन रात पड़ता है, उसका विभाग इस प्रकार है । तीकिक उत्तरायण का वः महीना देवतात्रों एक का दिन है, त्रीर लोकिक दक्तिणायन का वः महीना उनक्ती एक रात्रि । यही देवतात्र्यों का एक दिन रात है । मनुष्यों के तीस वर्ष का देवतात्र्यों का एक महीना होता है। मनुष्यों के सौ वर्ष देवताओं के तीन महीने श्रीर कुछ दिन (१० दिन) होते है-यह ती देवताओं की परंपरा है । इस प्रकार मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है 1 मनुष्यों के तीन हजार तीस वर्षों (३०३०) का सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है, श्रीर मनुष्यों के नी सहस्र नब्बे (१०१०) बर्पो का प्रुव का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के छत्तीस हजार (३६०००) बर्पो का देवताओं का एक रात वर्ष होता है तथा तीन लाख साठ सहस्र वर्ष का एक सहस्र वर्ष होता है। हे ऋषिगण् ! इसी प्रकार का कालप्रमाण कालज्ञ ज्योतिषियों ने कहा था श्रीर इसी प्रकार दिव्य सख्या का प्रमाण ऋपिगण भी वतलाते है। इन्हीं दिच्य वर्षत्रमाणों द्वारा युगों के प्रमाणों की सख्या कही गई है। इस भारतवर्ष में ऋषियों ने चार युग वतलाये हैं, छतयुग (सतयुग), त्रेता, द्वापर स्त्रीर कलियुग । इन चारों में प्रथम कृतयुग त्र्यर्थात् सतयुग है, तत्परचात्, त्रेता फिर द्वापर श्रीर तत्र कलियुग । चार सहस्र दिव्य वर्षी का सतपुग का प्रमाण कहा गया है, श्रीर दिव्य चार सी वर्षी की उसकी संध्या तथा चार सी वर्षी का संध्यांरा माना गया है । रोप तीनों युगों के प्रमारा की संख्या में श्रीर संध्या तथा संध्यांशों में क्रमशः हजार श्रीर सैकड़े की संख्या का एक-एक पादहीन होता गया है, श्रर्थात् त्रेता सीन हजार दिव्य वर्षे का होता है-यह सब युग के प्रमाण को जानने वाले ऋषियों ने कहा है। ब्रेसा की संध्या ३०० वर्षों की है, श्रीर इतने ही का संध्यांग्र भी है। द्वापर दिव्य दो हजार वर्षों का है, तथा संध्या श्रीर संघ्यांग्र मिलाफर चार सी वर्षों के होते हैं। कलियुग एक हजार दिव्य वर्षों का है, उसकी संघ्या तथा संध्यांग-दोनों मिलकर दो सी वर्षों के हैं । इस प्रकार सतयुग, त्रेतां, द्वापर श्रीर कलियुग-इन सप्रकी संख्या मिलकर देवतात्रों के बारह हजार वर्षी की होती है । अब मनुष्यों के जितने वर्षी के प्रमाण इन युगों के होते हैं उसे सुनिये । मनुष्यों के संत्रह लाख श्रष्टाईस सहस्र वर्षां का १७,२८,००० सतयम का प्रमाण माना गया है । इसी प्रकार बारह लाख छानचे सहस्र १२,८६,००० वर्षों का जेता का. आठ लाख चौसठ सहस्र ८.६४.००० वर्षों का द्वापर का तथा चार लाख वचीस सहस्र वर्षों ४.३२.००० का कलियग का प्रमास कहा गया है । ये सभी प्रमास मनुष्यों के वर्षी से माने गये हैं । वारों युगी एवं उनकी संच्या श्रीर संध्यांश की संख्या मानवीय वर्ष के प्रमाणों से कही गई। चारों युगों की यह संख्या जब इकहत्तर बार समाप्त हो जाती है अर्थात् चारों सुगों की एक चीकड़ी जब इकहत्तर बार समाप्त हो जाती है. तब एक मन बदलते हैं। एक मनु के बदलने के काल प्रमाख को मानव वर्षी द्वारा बतला रहा हूँ, सुनिये। इकतीस करोड़. दस लाख, नचीस हजार, श्राठ सी, अस्सी वर्ष, श्रीर छः महीनों (३१,१०,३२,८८० वर्षी) में पक मन् वदलते है। मनुष्यों के वर्षों के व्यनुसार मन्वन्तर की यह संख्या बतला चुका । श्रव दिव्य-देवताओं के--वर्षी से मंतु का प्रमाण बतला रहा हैं। एक लाख चालीस हजार दिव्य वर्षी में एक मृतु का परिवर्तन होता है, यह मन्यन्तर का प्रमास युगों के साथ कहा जा जुका। यह अवधि चारों युगों के इकहत्तर बार बीत जाने पर समाप्त होती है उतने ही समय का एक मन्वन्तर कहा गया है । इसके चीदह गुने काल की काल के जाननेवाले लोग एक करण कहते हैं, श्रीर जब एक कल्प पूरा होता है तभी जगंत् का विनास होता है, जिसे महाप्रलय कहते हैं । यह महाप्रलय प्रमाण में करूप से दूने काल तक रहता है। इस प्रकार

<sup>ै</sup>वासत में जोड़ने पर एक मध्यत्त को वर्ष-संख्या मानशेष प्रमाण सं ३०,९७,२०,००० वर्ष होती है। जैसा कि मनियुराण तथा लिनपुराण में कहा मी माम है।

<sup>&</sup>quot;सन्वपरिदयं तथायि विश्वकोट्यास्त्रयेव च । विश्वतिषय सहस्त्राय, मन्तर्यत्मिदोच्यते ॥" व्यतिमुदास्य "विश्वत्यदेवस्य वर्षायां मानुष्य दिश्रोत्यमाः । स्वपारिस्त्वान्यानि नितुशात्यविश्वानि सु ॥ ' विश्वतिष्य सहस्रायि वर्षाते यः सापितां विना । सन्वत्यत्यस्य संस्थितां विना ।

सतयुग त्रेता श्रादि चारों युगों के प्रमाण की संख्या श्राप लोगों को वतला दी गई । ॥२-३०॥

अब में त्रेता की सुन्दि तथा द्वापर श्रीर कलियुग की सुन्दि का वर्णन कर रहा हूँ । इसके पूर्व सत्युग एवं त्रेता के कुछ श्रंश का वर्शन में कर चुका हूँ । ये दोनों विचकुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, श्रतः इनको प्रथक-प्रथक करके कोई वर्णन नहीं कर सकता। पूर्व कथाप्रसङ्ग में में तुम लोगों से इन दोनों युगों का वर्शन नहीं कर सका, क्योंकि उस समयं ऋषियों के वंश का विस्तृत प्रसङ्ग छिड़ जाने से चित्त की व्ययता से वह विषय छूट गया था । घ्रस्तु ? घ्रम पूर्वकथा प्रसन्न में रोप रह गये हेता की सृष्टि का वर्गान कर रहा हूँ, मुनिये । त्रेता युग के श्रादि में जो मनु तथा सातों ऋषि थे उन लोगों ने ब्रह्मा की भेरणा से श्रुतियों तथा स्मृतियों से श्रमुमोदित धर्म का उपदेश किया था। स्री सम्बन्धं (विवाह), श्रम्मिहोत्र, चरुग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद खादि में मन्त्रों की संहिता तथा धर्मी की व्याख्या खादि उन्हीं चरुपियों ने की थी । स्मृतियों द्वारा श्रनुमोदित परम्परा से चले श्राते हुए श्राचार-व्यवहार श्रादि के लक्त्यों को वर्षाश्रम धर्म की मर्योदा के अनुरूप स्वायम्भुव मनु ने बतलाया था। ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, बेदज्ञान एवं सपस्या से जेता में उत्पन्न होने वाले उन सातों महर्पियों तथा मनु ने, जो श्रतिशय तपस्वी, प्रभावशाली तथा विशेषज्ञ थे, केवल एक बार के चिन्तन से उन प्राक्तन मन्त्रों को ऋपने हृदय में स्फुट रूप से प्रकाशित किया। वे मन्त्रादि आदि कल्प में उन देशदि के हृदयों में स्वयं प्रकाशित हुए थे। प्रमाणों से सिद्ध श्रन्यान्य व्यक्ति भी उन मंत्रों के सम्बन्ध में प्रवित (?) होते थे, बीते हुए कल्पों में वे मंत्र समृह सैकड़ों सहस्रों की संस्था में विद्यमान थे, वे ही पुनः उन देवता श्रादि की प्रतिमार्श्रों में उपस्थित हुए थे। वे सभी मंत्र ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा श्रथर्व वेद के थे, जिन्हें सातों ऋषियों ने कहा है। जैसा कि ऊपर कह भी जुके हैं, स्पृतियों में श्रनुमोदित धर्म की व्यवस्था को मनु ने कहा था। त्रेतायुग के आदिम काल में वे सत्र एकत्रित किये गये थे। मत्र ही वेदों के रूप में धर्म के सेतु स्वरूप थे; किन्तु द्वापरयुग में मनुष्यों की बुद्धि एवं श्रायु के न्यून होने के कारण सरल एव सुबोध करने के लिए इनके त्रजन-त्र्यलग विभाग किये गये । महर्षियों ने त्र्यपने तपोवल के प्रभाव से एक दिन रात में इन वेदीं का अध्ययन किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने सभी अर्गो समेत प्रत्येक युगों के अपने-अपने धर्मी से संयुक्त, श्रादि एवं श्रवसान रहित उन वेद समृहों का उपदेश किया था । युगों के प्रभाव से वेद वाक्यों से प्रस्तितित होकर वे धर्म धीरे-धीरे विकृत होते जाते हैं । चत्रिय को यज्ञारम्म करना, वैश्य को हविर्यन्न करना, शृद्ध को सेवारूप यह करना तथा ब्राह्मण को जपयह करना चाहिये। इस प्रकार त्रोतायुग में बेदोक्त धर्मी में सभी लोग प्रवृत्त थे स्रोर संज्ञानों से युक्त होकर धर्मपूर्वक सुल भोग करते थे। स्रानुप्रह बुद्धि से ब्राह्मण् लोग चत्रियों को, चत्रिय लोग वैश्यों को तथा वैश्य लोग शहों को शिचा देते थे। इस प्रकार त्रेतायुग में सारी प्रजा वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में व्यवस्थित रहकर मानसिक संकल्प वाणी और हस्त श्रादि इन्द्रियों से आरम्भ किये गये कर्मी का सुचार रूप से शीव ही फल प्राप्त करती थी। त्रेता युग में आयु, रूप, बल, बुद्धि, स्वास्ट्य, धर्म, ग्रील स्त्रादि विशेष गुर्ण सर्वेसाधारण जनता में पाये जाते थे । स्त्रीर वर्णाश्रम धर्म

की व्यवस्था ब्रह्मा ने स्वयं की थी उसी अकार ब्रह्मा के पुत्रों—ऋषियों—ने सभी मंत्रों के तथा ब्रारोण श्रीर धर्मशीलता श्रादि का विधान तथा मंत्रों का संकलन प्रजाश्रों के लिए किया था। देवताश्रों ने यजों की प्रथा प्रचलित की थी । उसी समय सम्पूर्ण यजीय साधनों समेत याम, शुरल, जय, विरवस्क् तथा श्रमित तेजस्वी देवराज इन्द्र के साथ सर्वप्रथम देवताश्रों ने स्वायम्सुव मन्वन्तर में जनता में यजों की प्रवृत्ति प्रचलित की थी। सत्य, जप, तपस्या तथा दान —ये सब सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं। जब इनका प्रभाव घटने लगता है तभी श्रवमं की भावना बढ़ने लगती है। जब इस प्रकार का श्रवसर खाता है, श्रवीत् धर्म का हास होकर श्रवमं की श्रभिषृद्धि होने लगती है तब दीर्वजीवी, महावलवान, दंड देनेवाले, महायोगी, यज्ञपरायस्, ब्रह्मनिष्ट, कमल के समान नेत्रोंवाले, लम्बे मुँह, इंद श्रंगों वाले, सिंह के समान विग्राल वज्ञस्थलवाले तथा परम परा-कमी, मचगयंद की तरह चलने वाले, महाधनुषधारी चकवर्ती राजागण त्रेता में उक्त श्रवमें भाव का विनारा करने के लिये उत्पन्न होते हैं । वे विग्राल वश्यून के समान श्रति विग्राल उन्नत तथा विस्तृत परिमण्डलवाले एवं सभी राजलदार्गों से समन्वित होते हैं । वरगद का श्रर्थ बाहु से कहा गया है, व्याम श्रर्थात् विस्ता-रित दोनों वाहुओं के मएडल को भी न्यभोध कहते हैं। उसी व्याम जितनी स्थूलता तथा उच्चता होने के कारण शरीरी की उच्चता तथा विस्तार की बरवृत्त का परिमण्डल(?)कहा गया है। स्वायम्मुव मन्वन्तर में रय, चक, सी, मणि; घोड़े, हाथी श्रीर सुवर्णादिक धन-यही सात निषि रूप में माने जाते हैं । चकवर्ती राजा इस मूलोक पर विप्तु के अंग्ररूप में उत्पन्न होते हैं। मृत, मविष्य श्रीर वर्तमानकालिक सभी मन्वन्तरों के जेता युगों में उक्त कत्रवर्ती सम्राटगण विष्णु के श्रंश से प्रार्ट मृत होते हैं। उन उक्तम रानाश्चों को कल्याण तथा ऋणिमादिक सिद्धियों भी प्राप्त होती हैं। तथा पराक्रम, धर्म, सुख, एवं धन-ये ऋड़त चार पदार्थ एक दूसरे का विना विरोध किये ही उन्हें एक साथ भाव होते हैं । अर्थ, धर्म, काम, यरा, विजय तथा श्रिणिमादि ऐरवर्यों से युक्त प्रमुता की शक्ति श्रीर वन से संयुक्त होने से उन्हें सर्वग्रा विजय की भी प्राप्ति होती रहती है। वे चक्रवर्ती राजा गणवेद विहित घर्मी का पालन करते हुए श्रपनी उम तपस्या से ऋषियों को लिजत करनेवाले होते हैं श्रीर वल से बड़े-बड़े दानवों को मात करते हैं 1 उनके सभी लक्तगा सर्वसाधारण मनुष्यों के लक्त्यों से मित्र होते हैं । उनके सुन्दर ललाट पर मनोहर केश होते हैं, उनकी जिहा श्रति स्वच्छ तथा स्निष्ध होती है । वे स्याम वर्ण सुन्दर तन, उद्वेरेता, ताल के समान विराल श्राजानु-वाहु, बृपम के समान विशाल वन्नस्थल, विशालाङ्गति, लम्बाई श्रीर विशालता में सिंह के समान, विशाल, प्रस्त एवं विस्तृत स्कंब वाले, यज्ञ परायण तथा पैर में चक्र और मत्स्य के चिहाँ से विमृषित रहते हैं । उनके हाथ गंख श्रोर चक्र के चिह्नों से विम्पित होते हैं । इस प्रकार बृद्धायस्था तथा रोगादि से रहित होकर वे पचासी सहस्र वर्ष का दीर्घ जीवन लाभकरने वाले होते हैं। उन चक्रवर्ती सम्राटों की व्याकारा, समुद्र, पाताल श्रीर पर्वतों में ये रोक टोक तथा विना किसी वाहन के ही गति (गमन) होती है । उस-श्रीता युग में यज्ञ, वपस्या तथा दान-ये तीन प्रमुख धर्म कहे. गये हैं । उसमें वर्णाश्रम विभागपूर्वक धर्म की मर्यादा को श्रज्ञरण रतने के लिए दग्ड नीति की प्रथा भी प्रचलित रहती है। उस युग के सभी लोग हुए-पुष्ट रोग

रहित तथा सर्वदा सन्तुष्ट चित्त वाले होते हैं। उस में एक ही वेद के चार उपविभाग किये जाते हैं। उस युग के सर्वसाधारण जन तीन सहस्र वर्षों तक जीवन धारण करते हैं, वे पुत्रपीत्रादि से युक्त होकर कमानुसार मृत्यु प्राप्त करते हैं। त्रेता युग की यही गिति तथा स्वभाव है, उसके संध्या काल में उसके स्वभाव का एक चरण रहता है, श्रीर सन्ध्यांश में सन्ध्या के स्वभाव का एक चरण रहता है, श्रर्थात् उत्तरीत्तर एक एक श्रंश मात्र में ही स्वभाव श्रेष रहते हैं। ॥३२-७७॥

श्री मात्स्य महापुराण में मन्यन्तर कीर्तन प्रसङ्ग में त्रेता स्वभाव वर्णन नामक एक सी वयालीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१४२॥

## एक सौ तैंतालीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पृछा—'स्तजी! उस स्वायम्भव मन्वन्तर में त्रोता के व्यारम्भ काल में इस लोक में यजों की मन्नित किस शकार हुई ? उसे यथार्थ रूप से हम लोगों को वतलाइये । सन्ध्या के समेत सत्युग की समिति होने पर त्रोता की शृति होती है, उस समय सुवृष्टि होने पर जब वसुधा तल में समस्त श्रीपिध्यों उत्पन्न हो जाती हैं, त्रामों तथा पुरों की प्रतिन्छा हो जाती हैं, लोगों की वृत्तियों चलने लगती हैं, तब प्राचीन काल से प्रचलित मन्त्रों द्वारा वर्षाश्रम धर्म की श्रतिष्टा करके तथा सहितायों को संनिस करके यज्ञ की वह प्रतिष्टा किस शकार होती है ? ऋषियों की पेसी वार्ते सुनकर स्त ने कहा—व्याप लोगों ने श्रच्छी बात पूछी। सुनिये, इस विषय का वर्षान जैसा किया गया है वैसा में सुना रहा हूँ । ॥ १ - ॥।

स्त ने कहा—मधि वृन्द ! उस यवसर पर विश्व के भीका इन्द्र ने ऐहिक तथा पारली किक कभीं मन्त्रों को विनियुक्त कर सम्पूर्ण यज्ञीय साधनों से संयुक्त हो अन्य देवताओं को साथ ले सर्वप्रथम यज्ञ की प्रथा प्रचलित की थी। इस प्रकार प्रारम्भ किये गये उनके अश्वभेष यज्ञ के अवसर पर सभी महिंप गर्ण उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ के अनुन्ठान में सर्वप्रथम पुरोहित गर्ण उपस्थित हुए थे। अगिन में अने के प्रकार की हींब की आहुित किये जाने पर सामगान करने वाले देवता गर्ण स्वर समेत गायन कर रहे थे, यजुर्वेद जानने वाले होता धीने स्वर से मन्त्रीच्चारण करते हुए स्थित थे। और यज्ञ भूमि के मध्य भाग में बिलदान के लिए पशुओं के समूह ला-लाकर स्नानादि से निश्च कराये जा जुके थे और यज्ञ की भोग को प्रहण करने वाले विविध देवगण भी आवाहित किये जा जुके थे। जो शरीर के इन्द्रियात्मक देवता कहे गये हैं, वे ही यज्ञ के भागों के भोगनेवाले कहे जाते हैं। यज्ञों में लोग इन्हीं के उद्देश से यज्ञ करते हैं, ये देवतागण करण के आदिन काल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार इन्द्र के उक्त यज्ञ में जब यजुर्वेद के अध्येता तथा हवन करनेवाले महिष्मण पशुर्वित का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बँधे हुए उन दीन पशुर्यों को देशकर बुक्त महिष्मण पशुर्वित का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बँधे हुए उन दीन पशुर्यों की देशकर बुक्त महिष्मण पशुर्वित का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बँधे हुए उन दीन पशुर्यों की देशकर बुक्त महिष्मण पशुर्वों का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बँधे हुए उन दीन पशुर्यों की देशकर बुक्त महिष्मण पशुर्यों की इत्यागित इन्द्र से यह पूक्त लगे—'दुम्हारे इस यज्ञ की विधि किस प्रकार की है ? हिंसारूर्ण धर्म की इच्छा से दुम यह महान, अधर्म कर रहे हो । सुरशेष्ठ ! दुम्हारे

इस यज में परावध की यह प्रया नवीन मालून पड़ रही है। जान पड़ता है, इन पराज्ञों के हिसा रूप अधर्म को तुम धर्म का विनाश करने के लिए कर रहे हो। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। हिंसा कमी धर्म नहीं कही जाती। यदि आप सचछुच धर्म करने के इच्छुक हैं तो वेदविहित धर्म का अनुष्ठान कीजिये। सुरक्षेष्ठ । लिप्पाप तथा विधियुक्त यज्ञ का अनुष्ठान करिये। त्रिवर्ग को प्रदान करनेवाले वेदोक्त यज्ञलज्ञाणों से युक्त जो यज्ञ हों, उनका ही अनुष्ठान आप करिये। इन्द्र ! ऐसे ही महान् यज्ञों का अनुष्ठान प्राचीनकाल में स्वायम्भुव मनु भी कर जुके हैं। इस प्रकार तत्त्वदर्शी सुनियों के कहने पर भी मान एवं अज्ञान के कारण इन्द्र ने उनकी वालों को स्वीकार नहीं किया। उन महर्षियों तथा इन्द्र के इस विवाद ने कि—यज्ञ स्वावर (अन्न फल आदि) अथवा जंगमीं (पराज्ञों के बिलदान आदि) में से किससे किया जाय—उभरूप धारण कर लिया। परस्पर के विरोधी विवादों एवं तकीं से लिजचित्त होकर उन शक्तिशाली महर्षियों ने इन्द्र से समझीत करके आकाशमण्डल में चरनेवाले वसु से इस विवाद के निर्णयार्थ पृद्धा।।।६—१०॥

इन्द्र से समम्प्रीता करके व्याकाशमगढल में चरनेवाले वसु से इस विवाद के निर्णयार्थ पृद्धा । ॥६—१०॥ च्छपियों ने पृष्ठा—परम बुद्धिमान् उत्तानपाद के पुत्र ! राजन् ! समर्थ वसु ! त्रापने यज्ञ की विधि किस प्रकार की देखी है । उसे इपया हम लोगों को बतला कर प्रकृत संग्रय को दूर कीजिये ॥१८॥

सून ने यहा-राजा वसु ने महर्षियों की इस बात को सुन बल (उचित) तथा अवल (अन्चित) का कुछ भी विचार न कर वैदिक एवं शास्त्रसम्मत विधियों का स्मरण कर कैवल यज्ञों के सिद्धान्तों की वार्ते की । उसने कहा-'विधिपूर्वक मंत्रों द्वारा शस्तुत किये गये यजीं में योग्य पदार्थी द्वारा श्राहति करनी चाहिये. पराख्रों की मांस से भी यज हो सकता है खीर मूलतया फल से भी हो सकता है । मेरी जहाँ तक जानकारी है, अनुभव है, वहाँ तक यज्ञ का तो स्वमाव ही हिंसा से है । तारका आदि के निदर्शक तथा उम्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा को प्रतिपादित करनेवाले मंत्रों को संहिताश्रों में सगृहीत किया है । उसी प्रभाग के अधार पर में यह बात कह रहा हूँ । अवः यदि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो दामा कीजियेगा । ऋषिगणा ! यदि श्राप लोग श्रपने ही द्वारा कहे गए मन्त्रों तथा वाक्यों को प्रमाणामृत मानते हैं तो उसीके श्रानुकृत यह वह श्रानुष्ठान करते जाइये, श्रान्यथा मृह-मृह की बातों से क्या फल है १' राजा बस के इस भकार के उत्तर देने पर उन ऋषियों ने अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ संयुक्त कर अवस्य धटित होने वाले होनहार को देख उस (राजा वसु) को आकार मंडल से नीचे गिर जाने का शाप दे दिया । च्छिपयों के कहते ही वह राजा रसातल को गिरने लगा। देखते-देखते च्राग्मर में ही ग्राप के कारण त्याकारा में अभए। करनेवाला वह राजा रसातल को पहुँच गया । ऋषियों के उसी वाक्य से वह व्याकारा से गिरकर पृथ्वी मण्डल पर श्रा गया । मतभेदीं को दूर करनेवाला राजा बचु आकाश्मामी होकर भी तिनक्ष से अपराध के कारण रसातल को पहुँच गया अवएव बहुत जाननेवाले विद्वान् पुरुष को भी अकेले कभी धार्मिक संग्रय में निर्णय करने का साहस नहीं करना चाहिये । श्रनेक घारावाले (बहुमुखी) इस धर्म की श्रत्यन्त सूक्ष्म तथा दुर्गमनीय गित है । इसलिए देवतात्रों ऋषियों तथा स्वायम्मुव मनुको छोड़ कर कोई भी धर्म के विषय में कोई निरचव नहीं कर सकता कि ऐसा करना चाहिए श्रीर ऐसा नहीं करना चाहिये ! श्रतएव प्राचीन काल

में जैसा कि ऋषियों ने कहा है, यज्ञों में हिंसा नहीं की जाती थी । करोड़ों ऋषिगण श्रपने तपोधल के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति करते थे । इसी कारण से महर्षिगण हिंसामय यत्र की प्रशंसा नहीं करते । वे परम तपस्वी ऋषिगरा, भिन्ना वृत्ति द्वारा प्राप्त श्रम्ल, मूल, फल, शाक, जल, पात्र श्रादि का यथाराक्ति दान करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं । संसार के किसी भी जीव के प्रति द्रोह की भावना न रखना, इन्द्रिय निप्रह, जीवों के उपर दयाभाव, शान्ति ब्रह्मचर्य, तपस्या, पवित्रता, करुणा, समा, धेर्य-ये सब सद्गुण उस सना-तनधर्म के मूल हैं, जो कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होता है। यह द्रव्य तथा मंत्रों द्वारा सम्पन्न होता है श्रीर तपस्या सभी जीवों पर समानदृष्टि रखने से श्राजित की जा सकती है । श्रर्थात् यज्ञ तो द्रव्य मंत्रात्मक है श्रीर तपस्या समतात्मक है । यज्ञों से देवताश्रों की प्राप्ति होती है श्रर्थात् देवतागरा प्रसन्न होते हैं, तपस्या से विराट् स्वरूप की प्राप्ति होती है. श्रर्थात् उस पर्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो विराट स्वरूप है। कर्मी का त्याग कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वैराग्य से प्रकृति का लय होता है, तथा ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है—ये पाँच गतियाँ कही गई है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद पूर्वकाल में यज्ञ की प्रथा के प्रचलित करने के अवसर पर स्वायम्भुव मन्वन्तर में देवतार्श्वों तथा ऋषियों के बीच में हुआ था । उस समय यह देखकर कि यहाँ पर केवल बल द्वारा धर्म का हरण किया जा रहा है, राजा मुद्ध की उन बातों का श्रनादर कर वे ऋषिगए। जहाँ-जहाँ से श्राये थे वहाँ-वहाँ खिल मन होकर वापस लीट गये। यज्ञभूमि से ऋषियों के उठकर चले जाने के बाद भी देवताओं ने यज्ञ की किया पूरी की । ऐसा सुना जाता है कि तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करनेवाले ब्राह्मण तथा चत्रिय व्यादि राजाओं ने श्रपनी तपस्या के वल पर स्वर्ग की प्राप्ति की है । त्रियत्रत, उत्तानपाद, प्रुव, मेघा, श्रातिथि, वसु, सुधामा, विरजा, शंखपाद, राजस्, पाचीनवर्हि, पर्जन्य, हविधीम आदि नृपतियों ने तथा इनके अतिरिक्त अन्य राजर्षियों तथा महात्मात्रों ने भी, जिनकी कीर्ति त्राज भी मूमण्डल पर बाई हुई है, केवल श्रपने तपीवल से स्वर्ग की प्राप्ति की है । इसीलिए तपस्या यज्ञ से सभी प्रकार ऋषिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है । प्राचीन काल में ब्रह्म ने तपीवल द्वारा ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए यज्ञ के द्वारा उस श्रद्भय पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसकी तपस्या द्वारा हो सकती है। तपस्या ही सब पुरायं कर्मों की जड़ है। स्वायम्भुव मन्यन्तर में इस प्रकार से यज्ञ की प्रथा का प्रचलन हुआ था, तभी से यह यज्ञ प्रत्येक युगों के साथ होता चला आ रहा है । ॥१६-४२॥

. श्री मास्त्य महापुराण में मन्यन्तर वर्णन प्रसंग में यज्ञारम्भ में देविष संवाद नामक एक सी तैंतालीसवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥१४३॥

#### एक सौ चौवालीसवाँ अध्याय

सत् ने कहा-ऋषिगण ! श्रत्र इसके उपरान्त में द्वापर की विधि का वर्णन कर रहा हैं। ्रस बेतायुग के चीए ही जाने पर द्वापर युग की शबृचि होती है। द्वापर युग के ब्यादिम काल में प्रजाओं को जेतायुग के समान ही सिद्धि मिलती है। बाद में द्वापर के पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाने पर, वह जेता की सिद्धि विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार द्वापर युग के पूर्णतया प्रवृत्त हो जाने पर उन प्रजायों में लोभ, धैर्य, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धान्त का अनिरचय, वर्णों का विनारा, आश्रम धर्म का उलट फीर, यात्रा, वर्ष, दंढ, मान, 'ग्रहंकार, श्रक्तमारीलता, पराक्रम, रजीगुण तथा तमीगुण का श्राधिवय-ये सब वार्ते मुख्य रूप से पाई जाने लगती हैं । सब से प्रथम सतयुग में तो श्रवर्म का नाम भी नहीं रहता. बेतायग में प्रजाव्यों में उसकी तनिक-सी प्रवृत्ति हो जाती है, द्वापर में तो बेचारा धर्म व्रधर्म के मारे परेशान होकर व्याक्तल हो जाता है श्रीर किल्युग के श्राने पर तो वह एकदम नष्ट हो जाता है। इस द्वापर युग में सभी वर्गों के धर्म तथा चारों श्राश्रम एक दूसरे में मिल-जुल जाते है श्रीर श्रुतियों तथा स्मृतियों में दुविधा का मान उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार श्रुतियों श्रीर स्मृतियों में द्वैध उत्पन्न हो जाने पर किसी सिद्धान्त का निश्चय नहीं होता । अनिश्चय के कारण धर्म की वास्तविक स्थिति का लोप हो जाता है और धर्म के तस्य के विनष्ट हो जाने पर बुद्धि में भी भेद पड़ जाता है । दृष्टि के विश्रम हो जाने के कारण लोग एक दूसरे के विपरीत निरुचय करने लगते हैं । दृष्टि विम्रम होने के कारण ही धर्म व्याकुल होने लगता है । इस द्वापर युग में ऋषिगण एक वेद के चार चरणों को लोगों की त्रायु के स्वल्प होने के कारण वारम्वार संत्रेप करके अनेक भागों में विभक्त कर देते हैं। द्वापर श्रादि युगों में एक ही वेद को टिप्ट अम होने के कारण ऋपिपुत्र गण चार मार्गों में विस्तृत करके अलग-अलग कर देते हैं। वे ऋषि पुत्र ब्राह्मण मार्ग के नवीन विन्यास तथा स्वर के कमों का विपर्यय करके ऋग्वेद, यनुर्वेद तथा सामवेद की सहिताओं को संचित कर देते हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर भिन्न दृष्टि वाले महर्षि वृन्द सामान्य अर्थ तथा विकृत श्रर्थ को लगाने के कारण · ब्राह्मण, करुपसूत्र, भाष्यविद्या श्रादि के तत्त्रों को भी टीक-टीक नहीं समभ सकते । इस प्रकार तो कुछ श्रंशों को ठीक श्रीर बुख-बुख को उत्तर-पुत्तर कर उन्होंने रख दिया है । इस प्रकार श्रपने-श्रपने दर्शनोंके श्रनकृत भित-भित्न द्यर्थ लगाने वाले महर्पियों द्वारा द्वापर सुग में वेदों का विभाग हो जाता है । श्रध्वर्यु प्राचीन काल में एक था, उसकी पुनः दो भागों में उन लोगों ने विभक्त किया । इस प्रकार सामान्य तथा विरोधी व्ययों का शायम लेकर सामान्य पर्ग को श्रपने श्रपने दर्शनों द्वारा उन्होंने व्याकुल (श्रनिश्चित-सा) करें दिया । उन भिन्न अर्थ करने वालों ने ऋष्वर्षु (यज्ञभाग) को तो विशेष कर के व्याकुल कर दिया है, उसी प्रकार ऋथर्य चेद तया सामवेद के मन्त्रों को भी यथार्थ त्रार्थ को नष्ट करने चाले श्रपने मनमानी श्रार्थों द्वारा व्याकुल कर विचा है । इस प्रकार प्रत्येक द्वापर गुग में भिल-भिल दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा येदों का यथार्थ अर्थ अप्ट कर दिया जाता है और अर्थ में व्यतिकम हो जाने पर कलियुग में तो निरुचय ही ये नप्ट हो जाते हैं । हापर

युग में वेदों के अथों के विषय्य हो जाने से सामान्य लोगों में भी यथार्थद्दि का लोग हो जाता है। लोगों की मृत्यु होने लगती है। अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। लोग मनसा, वाचा, कर्मणा केवल दुःस ही दुःस का अनुभव करते हैं। पीछे चलकर उन्हें अपने किये घरेपर परचाचाप होता है, जिससे दुःस से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगते है। उस दुःसनाग्र के उपायों को सोचने समय उन्हें संसार से वैराग्य उत्स्व हो जाता है और तब वैराग्य में अपने दोगों का दर्शन होता है, और दोगों के देसने से उनमें जान की उत्पित होती है। ॥१-२०॥

इस प्रकार मनुष्यों में उन मेघाची ऋषियों के वंश में स्वायन्मुव मन्वन्तर के द्वापर युग में शास्त्रों के श्रहितकारी दुर्बुद्धि लोग उत्पन्न होते हैं । श्रायुर्वेद में विकल्प (दुविघा), वेदों के प्रमुख श्रंगों में विकल्प, श्चर्यशाल में विकल्प, न्यायशाल में विकल्प, व्याकरण सूत्र भाष्य विद्या श्चादि में भी विकल्प हो जाता है । स्मृतियों तथा श्रन्यान्य शाखों के भिन्न-भिन्न श्रंग प्रतिष्ठापित हो जाते हैं । द्वापर युग में मनुष्यों में श्रनेक ऐसे मतमेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मन, बचन तथा कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध होती है । उस द्वापर में सभी बीवों का जीवन बड़े क्लेश से ब्यतीत होता कहा जाता है । जैसा कि कपर भी कहा गया है, जनता में लोभ, श्रापैर्य, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, किसी सिद्धान्त तत्त्व का श्रानिश्चय, वेदों तथा शास्त्रों का मनमानी ढंग से संस्करण, वर्णसंकरता, वर्णाश्रम धर्म का विध्वंस, काम तथा द्वेष की भावना श्रादि दुर्गुखों का उदय हो जाता है। उस समय मनुष्य की श्रधिक से श्रधिक श्रायु दो सहस्र वर्ष की होने लगती है। द्वापर युग के व्यतीत हो जाने पर उसकी सन्च्या गुरा से हीन होकर केवल चतुर्थ चरण में उपस्थित होती है, उसमें द्वापर थुग का धर्म एक चौथाई भाग में शेप रहता है। इस प्रकार मै द्वापर युग का वर्णन कर चुका। श्रव कलियुग का वर्णन सुनिये । द्वापर के श्रंग्रमात्र शेष रह जाने पर कलियुग की प्रवृत्ति होती है । जीवहिंसा, चोरी, मिथ्या बोलना, माथा तथा दम्म--किलपुग में ये सब दुर्गुण तो तपस्यों में भी हो जाते हैं । उसका यही स्वमाव ही है । ऋपने इस स्वमाव द्वारा वह समस्त प्रजा को इन्हीं दुर्गुर्खों सेयुक्त कर देता है । उसका एकमात्र अविकल धर्म यही है। यथार्थ धर्म का तो उसमें एक दम लोप हो जाता है। मन वचन तथा कर्म द्वारा श्रवि प्रयंत्न करने पर भी जीविका सिद्ध होगी या नहीं —इसमें सन्देह बना ही रहता है। उस कलियुग में महामारी श्रादि रोग फैलते है, निरन्तर ज़ुधा तथा श्रवर्पण का भय लगा रहता है, देशों का उलट-फेर तो हुआ ही फरता है । पोर कलियुग के मवृत हो जाने पर देशों की स्थिति का कोई प्रमाण नहीं रह जाता, चाहे जहाँ से वह उलट करें दूसरी सीमा में निबद्ध कर दिया जाता है। कोई गर्भ ही में मर रहा है तो कोई मरी जवानी में गरीर त्याग रहा है, कोई पृद्धावस्था में तो कोई कुमाराबस्था में —इस प्रकार कलियुग में लोग ऋकाल मृख का शिकार होते है। उस कलियुग में श्रव्य तेजस्वी, थोड़े बल वाले, पाप परायण, महाकोधी, अधार्भिक, श्रसत्य बोलनेवाले तथा दूसरे का माल हथियाने में प्रदीगा लोग उत्पन्न होते हैं। श्रनिष्ट के इच्छुक, श्रपढ़, दुराचारी, वेद शास्त्र को न जानने वाले ब्राह्मणों के कर्मी के दोप से कलियुग में लोगों को सभी वस्तुत्र्यों का भय लगा रहता है । हिंसा, मिथ्या श्रमिमान, ईर्प्या, क्रोघ, निन्दा, श्रसहनग्रीलता, श्रधेर्य—

. -- ये सब दुर्गुण सभी लोगों में पाये जाते हैं। कलियुग में लोग श्रीर मोह तो चारों श्रीर से लोगों को घेर लेते हैं । दूसरों की ज़त्रति देख़कर हृद्य में जलन उत्पन्न होने की भावना तो बहुत बढ़ जाती है। उस कलियुग के उपस्थित हो जाने पर ब्राह्मण लोग न तो वेदों को पढ़ते हैं श्रीर न यजादि ही करते हैं । जिससे वे प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वैश्वों के साथ च्लिय भी अपने कर्मों से च्युत होकर नष्ट (प्रभाव रहित) हो जाते हैं । शुद्र स्तीग मंत्रों के ज्ञाता बन जाते हैं, उनका सम्बन्ध बाह्मणों के साथ होने लगता है । श्रीर ब्राह्मणों के साथ शैथ्या तथा त्रासन पर धैठकर, भोजन करने लगते हैं। राजा लोग अधिकांस में शहरयोनि के होते हैं और उनकी प्रवृत्ति पापएड में अधिक रहती है । शह लोग गेरुया वस्त्र धारण कर बिना कॉछ बाँधे वस्त्र पहने हुए हाथ में नारियल का कपाल धारण किये हुए संन्यासी के वेरा में इधर-उधर ्वमते हैं। कोई देवतात्रों की पूजा करनेवाला है, तो कोई धर्म को दूवित करनेवाला है, कोई देवताओं के समान श्रद्ध स्त्राचरण करनेवाला है तो कोई जीविका के लिए वेश बनाकर धूमनेवाला है ---इस प्रकार के लोग उस कलियुग में उत्फन होने लगते हैं । धर्म एवं ऋषे की मुर्यादा की जाननेवाले वनकर शुद्ध लोग वेदों का अध्ययन करते हैं । शह योनि में उत्पन्न राजा लोग अश्वमेध यजों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय लोग की, वालक तथा गौ की हत्या करके तथा श्रापस में एक दूसरे का विनाग कर के श्रपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। देश में चारों और कप्ट की अधिकता हो जाती है और लोगों के अल्पाय होने के कारण तथा रोगों की बाढ़ से देश उजड़ जाते हैं । कलियुग में मनुष्यों की स्वामाविक श्रमिरुचि श्रधमें की श्रोर तथा तामसिक विचारों की ओर हो जाती है- यह बाद सर्वप्रसिद्ध है। गर्भ की हत्या होती है। इन्हीं सब कारणों से कलियुग में लोगों की श्रायु बल तथा रूप का विनाश हो जाता है । इसमें दु:ल सहंकर जो लोग बहुत दिन तक जीते हैं, वे अधिक से अधिक सी वर्ष तक । उस कलियुग में वे सन्पूर्ण वेद विद्यमान रहकर भी नहीं रह जाते, श्रीर प्रमात्र धर्म के कारण यहाँ का भी विनाय हो जाता है। यह तो कलियुग की श्रवस्था का वर्णन. किया गया है, उसकी संध्या तथा संध्यांग का वर्णन सुनिये । प्रत्येक युग में उनकी सिद्धियों के तीन चौयाई श्रंश नष्ट हो जाते हैं । यगधर्म का केवल चतुर्थांश श्रपनी संध्या में शेप रह जाता है श्रीर संध्या का चतुर्थांश धर्म संघ्यांश में शेप रह जाता है । इस प्रकार किलियुग के श्रान्तिम समय में संन्थांश के लगने पर उन श्रामियों को ठीक करनेवाला महर्षि भृगु के कुल में चन्द्रमा के गोत्र से प्रमति नामक एक राजा उत्पन्न होता है। में स्वायन्भुव मन्वन्तर में कलियुग के संध्यांग्र का यह वृत्तान्त चतला रहा हूँ। वह भगति नामक राजा स्वयं व्यक्ष भारण कर हाथी, भीड़ा तथा रथ त्यादि से सुसिज्जित सेना को साथ लेकर सम्पूर्ण पृथ्वी-मंडल पर तीस वर्षी तक अगण करता है, उसके साथ हथियार धारण किये हुए लोखों भाषाण भी चलते हैं । यह महान् प्रतापराली राजा सारे खेच्चों को मार डालता है और चारों श्रीर के हाद वंगीय राजाओं का भी जन्मलन कर देता है। जिससे सारे प्रथम तथा पाएएड भी निःशेष हो जाते हैं। उस समय जितने भी अधार्मिक राजा गए। पाये जाते हैं उन सब का यह विनाग कर देता है। उत्तर देश के रहने वाले, मध्य देश के रहने वाले, पर्वतीय, पूर्व दिशा के रहने वाले, परिचम दिशा के रहने वाले, विन्ध्या-

न्त के पृष्ठ भाग तथा श्रपर भाग के रहने वाले, द्रविड़ तथा सिंहल द्वीप में रहने वालों को लेकर जितने भी इंदिया दिरा निवासी होते हैं उनको, तथा गांधार देश के, पारददेश के, पह्नव देश के, यवन, राक, तुपार, वर्वर रवेत, हलिक, दरद, स्रस, लंपक, श्रन्धक तथा चीर जाति वालों को वह शृहों का रात्रु परम बलवान् हाथ में चक धारण कर विनष्टाकर देता है श्रीर संसार के समस्त पापात्मा जीवों को खदेड़ कर समस्त थ्वी मगरडल पर अपण करता है। यह परम पराक्रमी प्रमति इस मर्त्यलोक में राजा के वंग में उत्पन्न होता े श्रीरजन्मके पूर्वविम्पुरूपमें था। पूर्वकलियुगमें यह बलवान् चन्द्रमाका पुत्र था। बत्तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर उसने बीस बंधी तक यून घून कर पृथ्मी के समस्त पाणी मनुष्यों को चारों और से विनष्ट कर दिया । अपने इस कृर कर्म द्वारा उसने समस्त प्रथ्वी को बीज रूप में रोप कर बोड़ दिया। (अर्थात् निर्वात नहीं किया, जिससे पुनः सृष्टिविस्तार हो संके) व परस्पर काराणी मृत श्राकिस्मिक काल की महिमा से वह विशाल सेना प्रमति के साथ गंगा तथा यसुना के मध्य भाग में समाधि द्वारा सिद्धि को माप्त हुई । अन्यायी राजाओं का विनासकर करूर कर्म करने वाले उन सर्वों के स्वयं विनष्ट हो जाने पर युग के ऋत्तिम ऋवंसर पर संध्यांग्र के समय जब योड़े परिमाग्रा में पृथ्वी पर प्रजा रोप रह गई, तब भी कहीं कहीं पर छुछ लोग ऐसे वच गये थे जो श्रपनी वस्तु कभी किसी को नहीं देते थे, तथा दूसरे की यस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे । समूह में एकत्र होकर ये एक दूसरे का संहार करते थे श्रीर एक दूसरे को लूटने खसोटते थे। राजा से रहित उस युग के सींघ्यांर्र के व्यतीत होने के त्र्यवसर पर सारी प्रजा परस्पर भयं से कतर हो नली थी। व्याकुल होकर जान ले लेकरं घर छोड़कर भागती फिरती थी। लोग देवताओं का भरोसा छोड़कर श्रपने-श्रपने पार्खों की रत्ता की चिन्ता में दुःखी थे, डाकुर्यों की निर्दयता से श्रत्यन्त मयमीत थे । श्रुतियों तथा स्पृतियों द्वारा श्रनुमोदित धर्म के विनन्ट हो जाने से वे सब कामी तथा कोधी हो गये थे, लज्जा स्नेह तथा आवनन्द से रहित होकर मर्यादा रहित हो चुके थे। धर्म के विनष्ट हो जाने से वे लोग पड़वीस वर्षी की श्रत्यायुतक जीवित रहते थे । श्रतः स्त्री तथा पुत्रादि को छोड़कर शोक विपाद से वे व्याकुल रहने लगे।श्रमावृष्टि के कारण जीविका के श्रमाव में परम दुःख भेलने लगे श्रीर श्रपने-श्रपने श्राश्रय स्थातों को बोड़कर कुछ तो पहाड़ियों में रहने लगे, और कुछ नदियों, समुद्रों, अन्तरीपों तथा पर्वतों में चीर तथा मृगचर्म लपेटे हुए अकर्मएय हीकर विना किसी साधन-सम्बल के घूमने लगे । इस प्रकार श्राल्प परिमाण में रोप वह सारी प्रजा वर्णाश्रम धर्म से च्युत होकर घोर सकरवर्श हो गई श्रीर श्रनेक प्रकार का कष्ट भेत्तने लगी। इसी प्रकार सभी जीव जन्तु भी चुपा से अतिराय पीड़ित होकर उन्हीं पर्वतीय आदि देशों में चक्र की तरह घूम फिर कर आश्रय प्राप्त करने लगे । ॥२१-७४॥

सारी प्रजा अन्न-कष्ट से ऋति दुखित होकर मांस आहार करने में प्रष्टत हो गयी और मृग, शुक्रर, वृपभ तुथा अन्यान्य जगती पशुओं को खा-खाकर जीवन विताने लगी । भश्य तथा अपृक्ष सभी / जीवों को वे सभी लोग खाने लगे । जो लोग समुद तय पर ठहरे हुए थे तथा निर्देशों के किनारों पर निदास .कर रहे थे, वे सब त्राहारिकया मदली मारकर करने लगे । इस प्रकार त्रामध्य त्राहार के दोष से सारी मजा एक वर्षों की हो गई। जिस प्रकार सतयुग के प्रारम्भ में एक जाति थी, उसी प्रकार कलियुग के श्रन्त समय में सारी प्रजा एकमात्र शुद्ध जाति में परिएत हो गई। इस प्रकार जीविकार्जन करते हुए उन लोगों के देवताओं के एक सी वर्ष व्यतीत हो गये । मनुष्यों के वर्षी में वह संख्या छत्तीस सहस्र ३६००० वर्षी की होती है । इतने लम्बे समय में पही, पर्गु, मस्स्य श्वादि जलीय जन्तु उन खुपापीड़ित मांसाहारी मनुष्यों द्वारा चारों श्रोर से खोज-खोजकर मारकर सा दाले गये ! जब इस प्रकार संघ्यांश के पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो लाने पर सभी पशु पत्ती तथा मत्स्यादि जीव उन मांसाहारियों द्वारा निःशेप कर दिये गये, तव सारी प्रजा हाषा से पीड़ित होकर कन्द श्रीर मूल खोद-खोदकर लाने लगी । उस समय सभी लोग फल श्रीर मूल का भोजन करने लगे। घर-द्वार खोड़कर वृत्त के बल्कलों को धारण किये हुए पृथ्वी पर शयन करने लगे । स्त्री तथा परिवारवर्ग से हीन होकर धन-धान्यादि से भी पूर्णतया रहित हो गये । इस प्रकार उस समय श्रिति श्रल्प परिमाण में बची हुई प्रजा विनाग को प्राप्त हो गयी श्रीर उनमें से जो थोडे बची वह श्राहार मिलने के कारण वृद्धि को प्राप्त हुई । इस प्रकार संच्या तथा संघ्यांश समेत देवताश्रों के सी वर्ष के बीत जाने पर कलियुग नि:रोप हो जाता है। उस समय श्रास्यल्प परिमाए में श्री तथा पुत्रादि जब रोप रह गये तव उन्हीं के द्वारा परस्पर मैथुनादि कर्मी से पुर्ववत संतानोत्पत्ति हुई श्रीर उनके पहलेवाली सारी प्रजा मृत्युकी पास हो गई। उन नवीन उत्पन्न हुई संतितियों के साथ ही सतयुग का श्रागमन तथा प्रारम्भ हुन्या, जैसे जीवात्मा के शरीर स्वर्ग तथा नरक दोनों का उपमोग उसी शरीर द्वारा करते हैं उसी प्रकार सत्युग की वह आदिम संतित, किल्यूग का स्तय तथा सत्तयुग का प्रारम्म दोनों का अनुमव प्राप्त करती हैं। श्रारमा की साम्यावस्था के विचार से प्रजा में सांसारिक विषयों से निर्वेद टत्पल होकर ज्ञान उत्पल होता है तथा ज्ञानोत्पत्ति से श्रात्मा रूप ब्रह्म का सम्यक ज्ञान होता है श्रीर उस श्रात्मज्ञान से धर्मशीलता की वृद्धि होती है। इस प्रकार कलियुग के श्रवसान में रोप बची हुई उस प्रका में नियति के माहात्म्य से सत्युग की प्रवृत्ति हो जाती है । व्यतीत हुए तथा त्राने वाले सभी मन्यन्तरों में जिस प्रकार का फल मिलता है, दैसा फल उन्हें भी प्राप्त होने लगता है। मैंने युगों के स्वमावों का वर्णन संस्तेष रूप में किया है। श्रव पुन:स्वयन्म् मगवान् ब्रह्मा को नमस्कार करके कम्पाः विस्तारपूर्वक सत्युग की प्रवृत्ति का वर्रान कर रहा हैं। इस प्रकार फिलियम के बीत जाने पर उन प्रवाशों में सत्युग की प्रजा उत्पन्न होती है। सत्युग में वर्तमान उन कियाग्रील संततियों में ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य तथा शहादि जातियों की बीज रत्ना के लिए जो समस्त सिद्ध लोग कलियुग में प्रच्यत रूप से विचरण करते थे, वे सब तथा सातों ऋषिगण उस समय मिलकर उस अभिनव प्रवृत्त सत्युग की प्रनाओं को धर्मापदेशादि करते हैं । श्रुति स्मृति द्वारा अनुमोदित धर्म का उपदेश करते हुए प्रत्येक सत्तपुग में वे उपस्थित रहते हैं । वे ऋषिगण मन्वन्तर पर्यन्त श्रवस्थित रहते हैं। जिस प्रकार दावामि द्वारा कृषादि के समूह एक दम जलकर महम हो जाते हैं और फिर उन्हीं के मूलों में से तये परोह निकलकर वन के रूप में परिएत हो जाते हैं, टीक उसी प्रकार

पक युग की समाधि हो जाने पर दूसरे युग के श्रारम्म में प्रजा की शृद्धि होती है श्रीर मन्वतरों के विनाश काल तक वह श्रविच्छिल रूप से वर्तमान रहती है। सुल, श्रायु, वल, रूप, धर्म, श्रायं, काम—ये सव काल तक वह श्रविच्छिल रूप से वर्तमान रहती है। सुल, श्रायु, वल, रूप, धर्म, श्रायं, काम—ये सव एक युग की श्रपेता श्रगले युग में तीन श्रंशों के हीन हो जाते हैं। श्रापिगण ! मेंने यह युग की प्रतिप्त युग को श्रोपेता को जब इकहरूर संधि तुम लोगों को वतलाई है। चारों युगों के सम्बन्ध में यही नियम है। इन चारों युगों की जब इकहरूर संधि तुम लोगों को वतलाई है। चारों युगों के समाध होती है, तब मनु का परिवर्तन होता है। एक स्थि में जिस प्रकार का व्यवहार श्रीर जैसी में को उत्पित्त का वर्धन किया गया है वैसा ही व्यवहार तथा उत्पत्ति श्रन्य युगों में भी होती है। प्रत्येक युगों में कोसी सिष्ट रचना एक युग की है वैसी ही चौदहों मन्वन्तरों के प्रत्येक युगों में होती है। प्रत्येक युगों में श्राप्ती, यातुधानी, यत्त, तथा रात्तसी —इन सब प्रजाशां की उत्पत्तिहोती है, उन्हें युगो । कल्प के श्राप्तारा, पेशाची, यत्त, तथा रात्तसी —इन सब प्रजाशां की उत्पत्तिहोती है, उन्हें युगो । कल्प के श्राप्तारा युगों के स्वपाव से उन सभी मन्वन्तरों का श्राप्तारा हो। है। यह जीवातमा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर च्लामात्र भी भी परिवर्तन होता है। यह जीवातमा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर च्लामात्र भी परिवर्तन होता है। यह जीवातमा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर च्लामात्र भी परिवर्तन होता है। सुग जीवातमा में सुग क्ववहार वर्णन नामक श्री मातस्य महापुराण में मन्वन्तर होते हैं, उन्हें बतला रहा हूँ । ॥७५-१०॥।

एक सौ चौवालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१४४॥

## एक सौ पैतालीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा — ऋषिगण ! प्रत्येक करणों में ज्यतीत एवं मिवप्य में आतेवाले जो चौदह मन्यन्तर हैं उनकी स्थिति तथा घटनाएँ युग-युग में जिस प्रकार की होती है उनका कमग्रः विस्तारपूर्वक वर्षान कर रहा हूँ, और यह भी बतला रहा हूँ कि उस युग में प्रजाओं को उत्पित्त किस प्रकार होती है ? व्यान कर रहा हूँ, और यह भी बतला रहा हूँ कि उस युग में प्रजाओं को उत्पित्त किस प्रकार होती है ? इन सभी मन्यन्तरों में कुछ लोग पूरे युग भर जीवित रहते हैं । मनुष्य, पृष्ठा, पन्ती तथा स्थायर वृद्ध आदि सभी अपने हैं तथा कुछ न्यून काल तक जीवित रहते हैं । मनुष्य, पृष्ठा, पन्ती तथा स्थायर वृद्ध आदि सभी अपने अपने युग के स्वभाव के अनुकूल जीवित रहते हैं । चौदहों मन्यन्तरों में ऐसा ही होता है अर्थात युग धर्म अपने युग के स्वभाव के अनुकूल जीवित रहते हैं । चौदहों मन्यन्तरों में ऐसा ही होता है अर्थात युग धर्म अनुकूल सभी जीवपारियों की आयु होती है । किल्युग में प्रमा कहा जाता है । सतयुग में देवता, रास्त्वस, मनुष्य, यस, गन्धर्य तथा रास्त्स—ये सभी ऊँचाई में बरावर कदवाले होते हैं । उनकी ऊँचाई धानवे रह अंगुल की होती है और आठ विरोप देवयोनि में उत्पन्न होनेवालों की ऊँचाई नव अंगुल (?) की रह जाने स्वान प्रमायिक एरीर का प्रमाण कहा जाता है । इस मर्ल्वोक में युग संधि में उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों देवताओं तथा अग्रों की लजाई के प्रमाण कमग्रः उनचास अग्रुल का होता है वा सात होनेवाले का (?) कहा जाता है । कल्युग में उनकी लम्बाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों सात अंगुल का (?) कहा जाता है । कल्युग में उनकी लम्बाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों सात अंगुल का (?) कहा जाता है । कल्युग में उनकी लम्बाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों सात अंगुल का (?) कहा जाता है । कल्युग में उनकी लम्बाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों

की होती हैं। पाद तल से लेकर महतक पर्यन्त जो व्यक्ति नवताल प्रमाण का होता है, जिसके बाहुदंड पुटने तक विस्तृत रहते हैं, वह देवताओं द्वारा पृजित होता है। प्रत्येक युगों में गौ, हस्ती तया मेंस श्रीर स्थावर जीवों को ऊँचाई तथा लम्पाई में हास तथा वृद्धि इसी क्रम से जान लेगी चाहिये। नीचे से लेकर हील तक पर्यु की ऊँचाई विहत्तर श्रंगुलों की होती है। हाथियों की ऊँचाई श्राठ सी १ श्रथम एक सी श्राठ श्रंगुलों (?) की होती है। श्रथम एक सहस बानचे २०२२ श्रंगुल की ऊँचाई वृत्तों की कही गई है। मानव शरीर की स्थिति जिस प्रकार की कही गयी है, वैसी ही दोनों के वंग्र की एकता के देखने से देवताओं के शरीर की मी स्थिति जिस प्रकार की कही गयी है, वैसी ही दोनों के वंग्र की एकता के देखने से देवताओं के शरीर की मी स्थिति जिस मक्ति नहिंग । विवा देवताओं का शरीर श्रव्यन्त निर्मलबुद्धि से संयुक्त रहता है—यही विशेषता है। मानवश्रीर उतनी बुद्धि से संयुक्त नहीं, रहता। देवताओं तथा मानवों के शरीर में पर्य भाव में जो मुख्य श्रन्तर है वह इतना ही है। पर्युओं, पित्रयों तथा सभी स्थावर जीवों के शरीर यज की किया में उपमोग के लिये विहित हैं। नी, वकरा, श्रवर, हाथी, पत्ती तथा मृग —ये सभी जीव कमानुसार देवताओं की पर्यो में के श्रीर देवताओं के उपमोग के लिये उनका उपयोग हैं। उन-उन मोक्ता देवताओं के रूपों के श्राहक मीना देवताओं के रूपों के श्राहक मीना हारा सुल की प्राप्ति करते हैं। ॥१-१८॥ की मृतियाँ होता हैं। विता गण उनके मनोज उपमोगों हारा सुल की प्राप्ति करते हैं। ॥१-१८॥

श्रव में सन्त तथा साबु लोगों का वर्णन कर रहा हूँ। श्रुतियों के शब्दसमूह तथा बाह्मण ये दोनों भी देवताओं की पशुमुर्तियाँ हैं। इनकी अन्तरात्मा में यतः ब्रह्म की स्थिति रहती है, अतः सन्त कहे जाते हैं। साधारण तथा विशेष धर्मों में सर्वत्र ब्राह्मण, चत्रिय तथा वैश्य-ये सभी श्रुति तथा स्टितियों में कहे गये धर्मों के श्रानुकूल श्रावरण करते हैं। जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हैं तथा जिनके सुख का श्रन्तिम परिणाम स्वर्गीय सुल की प्राप्ति है उनके द्वारा श्राचरित श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा हुआ धर्म ज्ञानवर्म कहलाता है। गुरु का कल्याण करनेवाले, तथा दिव्य सिद्धियों की मासि में निरत ब्रह्मचारी को साबु कहते हैं। सभी श्राश्रमों के कल्याण के श्रादि कारण होने से तथा स्वयं साधना में निरत रहने से गृहस्य भी साधु कहा जाता है। जंगल में जाकर तपरचर्या करनेवाले वैसानस (वानअस्थी) की भी साधु कहते हैं। योगसाधना में निरत रहने के कारण संन्यासी को भी साधु कहते हैं। यह धर्म का राज्य कियात्मक धर्म की गति में रहनेवाला कहा गया है। प्रमु ने कल्यारा एवं श्रकल्याण देनेवाले नियमों को ही धर्म तथा श्रधर्म नाम से फहा है। किन्तु देवता, पितर, ऋषि तथा श्रेष्ठ मनुज्य-च्ये सब, 'यह धर्म है, यह धर्म नहीं है'-इस प्रकार की स्वीकृति मीन धारण कर देते हैं। पृत्र् घातु धारण करने तथा महत्त्व के अर्थ में है, अतः उससे निय्यत्न धर्म गुट्टर भी धारण फरने श्रयंवा महत्त्व के श्रयं में प्रयुक्त होता है । श्राचार्य लोग कल्यामा तथा इष्ट के प्राप्त करानेवाले उस ् धर्म का उपदेश करते हैं, श्रीर जी श्रानिष्ट का प्राप्त करानेवाला श्राधम है, उसका उपदेश नहीं करते। व्यवस्या में वृद्ध, निर्लोभ, व्यात्मज्ञानी, त्रदाग्मिक, श्रति विनम्न तथा मृदु स्वभावशील की श्राचार्य वहते हैं। धर्म के बत्त्रों को जाननेवाले बाक्सणों द्वारा किया हुआ श्रुति तथा स्मृति द्वारा श्रनुमोदित

कर्म ही धर्म कहा जाता है । स्त्री तथा अग्रिहोत्र से सम्क्रूप श्रीर यज्ञ का अनुप्रान—यह श्रीत धर्म का लत् स है। यम, नियम तथा वर्षाश्रम धर्म के श्रानुकूल श्राचार-त्र्यवहार---इनको स्मार्तधर्म कहते हैं। पूर्वकाल में सातों महर्षियों ने पूर्व कल्पीय महर्षियों से सुनकर इस धर्म का उपदेश जगत्कल्याएं के लिये किया था, श्रतःवह श्रीत धर्म फहा जाता है । ऋग्वेंद, यजुर्वेद तथा सामवेद — ये तीनों वेद ब्रह्मा के श्रंगमृत हैं। विगत मन्वन्तरों में किये जानेवाले धर्मों का स्मरण कर मनुने उनका उपदेश किया है। इस कारण वर्णाश्चम के विभाग के साय उस धर्म का नाम स्मार्त धर्म कहा जाता है। इस प्रकार के वे दोनों धर्म---श्रोत तथा स्मार्त —शिष्टाचार भी कहे जाते हैं । शिष् घातु से निष्टा (क्त) प्रत्यय के सयोग होने पर शिष्ट शब्द की सिद्धि होती है। प्रत्येक मन्यन्तर में, घर्म के मूल सत्त्वों को जाननेवाले जो लोग इस प्रय्वी तल पर विद्यमान थे, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। लोक के मंगल करनेवाले तथा सृष्टि का विस्तार करनेवाले सातो महर्षि तथा मनु--इस पृथ्वी तल पर धर्मीपदेश के लिए उपस्थित रहते हैं, श्रतः उन्हें ही शिष्ट कहते हैं। प्रत्येक युगों में अपने समुचित मार्ग से विचलित होता हुआ धर्म उन्हीं शिष्टों द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। प्रेजा के वर्णाश्रम धर्म की रत्ता की इच्छा से दूसरे मन्वन्तर के उपियत होने पर तीनों बेद, बार्त तथा दएडनीति का वे शिष्ट लोग पुनः श्रावरण कर प्रतिष्ठा करते है। इस प्रकार प्रत्येक युग में पूर्वजों द्वारा श्रिभमत होने के फारण वह शिष्टाचार चिर सनातन है। दान, सत्य, तपस्या, अहिंसा, विद्या, यज्ञ, पूजन तथा इन्द्रियनिमह-ये आठ उत्तम चरित्र शिष्टाचार के लक्षण के श्रन्तगत हैं । यतः सभी मन्यन्तरों में सातों महिंप तथा मनु — जो सभी शिष्ट माने गये हैं — इन नियमों का पालन करते हैं, अत इन्हें शिष्टाचार कहते हैं। अवण किये जाने से श्रुति सम्बन्धी धर्म को श्रीत तथा स्मरण किये जाने से स्पृति अतिपादित धर्म को स्मार्त जानना चाहिये। श्रीत धर्म यज्ञ तथा बेदोक्त नियम वाला, है तथा स्मार्त धर्म वर्गाश्रम के श्राचार सम्बन्धी नियमों से युक्त है । खब घर्म के प्रत्येक श्रगों का लक्तरण बतला रहा हूँ। अपने द्वारा देखी गयी तथा अनुमव की गयी किसी ऐसी बात को, जिसके विषय में पूर्वकाल से वैसी ही प्रसिद्धि चली आती हो, यथातध्य प्रकट करने को सत्य कहा जाता है । सत्य, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, मौनावलम्बन, तथा निराहार रहना---ये तपस्या के श्रात्यन्त कठिन तथा दुर्गम अगमूत लत्त् ए है । पशुत्रों — हवनीय वस्तुग्रों — ऋगवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से मन्त्रों श्रीर पुरोहितों की दिल्लगा के सयोग को यज्ञ कहते है। सभी जीवों के साथ हित तथा शुभ के लिए श्रपने ही समान व्यवहार करना, सर्वदा प्रसन्न मन रहना, श्रपमानित तथा पीड़ित होने पर भी दसरों को अपमानित तथा पीडित न करना तथा मन, वासी और शरीर तीनों से सहन करना जामा है। स्वामी द्वारा रखवाली में नियुक्त की गई तथा शीव्रता वा मूल से छूटी हुई परकीय वस्तु को न लेना निलीमिता है। रति कर्म का अव्यनहार, कथन तथा चितन दोनों उपायों द्वारा मैधुन की चिन्ता की निवित्त. तथा ब्रह्मचर्य धारण ये शम के लक्त ए हैं। अपने तथा दूसरे-किसी के लिए भी इन्द्रियों का विपर्यो में प्रवृत्त न होना दम कहलाता है। पाँचों कर्मेन्द्रियों के विषय तथा आठों कारणों में मतिहत होकर

भी कुद्ध न होना जितात्मा का लच्चण हैं। श्रात्यन्त मनोवाब्छित जो जो द्रव्य हैं श्रीर जिनकी राप्ति न्याय के द्वारा हुई है उन्हें गुणवान् व्यक्तियों को देना--यह दान का लक्तण है। श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा अनुमोदित वर्णाश्रमात्मक तथा शिष्टाचार द्वारा समृद्ध धर्म साथु पुरुषों से सम्माननीय होता है। अनिष्ट के प्रति होप का अभाव, इष्ट के प्रति सम्मान अथवा अभिनन्दन का न प्रकट करना तथा प्रेम, दु:स तथा विषाद से निवृत्ति ( मुक्ति ) — यह विरक्तता का लक्त्या है । किये गये कर्मों का न किये गये क्मों के साथ त्याग करना—संन्यास कहलाता है, अर्थोत् छत एवं अछत—दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है। कुराल (कल्याण) तथा ऋकुराल (ऋकंल्याण) दोनों का विनास ही न्यास कहलाता है अर्थात् शुमाशुभ कर्मों को कर उनके शुमाशुभ फल की कामना न करना ही संन्यास है श्रव्यक्त से लेकर विशेष तत्त्व तक सभी पदार्थों को यथार्थरूप में जानकर जो सब से निवृत्त भी हो जाता है, वही ज्ञानी है । धर्म के पत्येक श्रांगों के यही लक्षण कहे गये हैं । पूर्व काल में स्वायम्भव मन्वन्तर में संसार के सभी तत्त्वों के जानने वाले मुनियों ने उनके यही लात्त्या बतलाये हैं। श्रव में तुम लोगों से मन्वन्तरों में होनेवाले चारों वर्णों की यज्ञीय विधियों के समेत उनका चातुहींत्र का विधान वर्णन कर रहा हूँ। प्रत्येक मन्वन्तर में भिजनिमन्न श्रुतियों का विधान होता है। ऋक, यजु तथा साम—ये तीनों वेद पूर्ववत् देवताओं से युक्त रहते हैं । विधि, स्तोत्र तथा अभिहोत्र—ये भी पूर्व युगों के समान पिछले युगों में प्रचलित रहते हैं । द्रव्य स्तोत्र, ग्रुण स्तोत्र, कर्म स्तोत्र श्रीर श्रमिजन स्तोत्र—ये चार प्रकार के स्तोत्र समी मन्वन्तरों में वेदों से ही भिन्न-भिन्न रूप में ऋार्विमृत होते हैं । उन्हीं से ब्रह्मस्तोत्र, पुनः पुनः मृश्त होता है। ऐसे मंत्र के गुर्यों की उत्पत्ति चार प्रकार से कही गई है — श्रथर्व, ऋक, यजु श्रीर साम। मन्वन्तर के श्रादिम काल में परम कठोर तपस्या में लीन रहनेवाले ऋषियों के हृदय में वे पूर्व में वर्तमान रहनेवाले मन्त्र समृह पादुर्मृत हुए थे। वे मन्त्र तपस्या करते समय ब्रासंतोप, भय, दुःख, मोह श्रीर शोक—इन पाँच प्रकार के दुःलों से मुनियों को तारनेवाले हैं। श्रम में ऋषियों का धर्म बतला रहा हूँ । ब्यतीत हुए तथा भविष्यत्कालीन वे ऋषिगण पाँच प्रकार के होते हैं । ऋषि श्रीर श्रार्ष का विवरण हुनिये। उस समय जब कि तीनों गुगा श्रपनी साम्यावस्था में थे, सभी जगत का महाप्रलय होगया था, सव बुद्ध श्रविभाज्य, श्रनिर्देश्य एवं श्रन्थकार में विलीन था, देवताश्ची का कोई विभाग नहीं था....? जी विना किसी बुद्धि के सहारे से ही चेतनार्थ भग्नचि करता है, चैतन्य जीवों में भी बुद्धिपूर्वक स्कुरण करता है, वही श्रार्थ कहा जाता है....? वे भाव मत्स्य एवं जल की माँति श्राघाराषेय सम्बन्ध से विद्यमान थे। वह गुणात्मक जगत् चेतना द्वारा श्रिषिष्ठत होने पर ही प्रवृत्तिशील होता है....? कार्य कारण भाव ही इसकी प्रवृत्ति है। विषय एवं विषयत्व अर्थपद कहे जाते हैं .... ?काल ही कारणात्मक महदादि तत्त्वसम्हों को मेदात्मक करता है, (भिन्न करता है) इसीलिए वे महदादि तव क्रमराः सांसिद्धिक हो जाते हें.... श्महत्तस्य के द्वारा श्रहंकार ही टराचि होती है, ऋहंकार से मृतेन्द्रियाँ स्हम पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है , उन्हीं से स्थूलमृत का जन्म होता है। इसके उपरान्त स्थूलमृत से परस्पर अनेक भूतगण उत्पन्न होते हैं। मूलरूप में वर्तमान कारण

पदार्थ इसी मकार यथाशीम कार्यरूप में परियात हो जाता है। जैसे जलते हुए श्रीर घुमाये जाते हुए उल्सुक्त (लुआठ) से एक ही बार में बहुत कृत्तगण प्रकाशित हो जाते हैं (?) उसी प्रकार सभी चेत्रज्ञ जीव उल्सुक (लुआठ) से एक हो बार में बहुत कृत्तगण प्रकाशित हो जाते हैं (?) उसी प्रकार सभी चेत्रज्ञ जीव काल द्वारा शीम ही प्रवृत्त हो जाते हैं (?) जैसे पोर श्रम्थकार में खबीत सहसा दिखाई पड़ता है उसी प्रकार अपकर रूप में बर्चमान वे चेत्रज्ञ गण सहसा प्रकट होते हैं । वे महात्मा चेत्रज्ञ शरीर धारण कर इस जगत् में विध्यमान रहते हैं । श्रीर श्रित धोर श्रम्थकार राशि के पार भी श्रम्यत्वित रहते है । उनका यह स्थान तप द्वारा प्राप्त होनेवाले स्थानों में सब से श्रिक महत्त्वपूर्ण है—ऐसा सुना जाता है । सिक्ष्यका में वृद्धि को प्राप्त होते हुए उन्हें ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य एवं धर्म मय—चार प्रकार की बुद्धियाँ प्राप्त हुई । ये सांसिक्त बुद्धियाँ उन्हें श्रप्रतित हैं (?) उस महात्मा पुरुप का शरीर चैतन्यमय है, उसी से सिद्धि की शािष कही जाती है । वह पुर में—सभी जीवों के श्रम्तःकरण में—श्रयन करता है तथा उसे चेन समूहों का ज्ञान रहता है । पुर में ययन करने से वह पुरुप तथा चेत्र का ज्ञान होने से चेत्रज्ञ कहलाता है । यतः धर्म से उत्पन्त होता है श्रतः उसे धार्मिक कहते हैं । श्रम्यक्त रूप में रहनेवाला चेतनात्मक वह चेत्रज्ञ बुद्धि के उत्पन्त नहीं होता, प्रखुत विना किसी श्रमितंधि के ही वह चेत्रों में प्रविष्ट होता है, निवृत्ति के समय वह पुराण श्रचेतन चेत्रज्ञ द्वारा 'यह हमारा भोग्य विपय था' इस प्रकार जाना जाता है (?) ॥११-८०॥

यहपि धातु हिंसा श्रीर गति व्यर्थ में प्रयुक्त होता है । श्रतः ब्रह्मज्ञान, विद्या, सत्य, तप श्रीर शासीय ज्ञान (वेदज्ञान)—इनका जो लाभ करता है वहीं ब्राह्मण ऋषि कहलाता है । यही ऋषि जव निवृत्ति के समय बुद्धिवल से परम श्रव्यक्त में गमन करता है तब परम श्रापि का पद प्राप्त करता है। गति द्रार्थ में प्रवृत्त होनेवाले ऋषि घातु से निष्पत्त ऋषि शब्द सभी जीवों की निवृत्ति का कारण होता है एव स्वमेव उद्भृत होता है इसीलिए उसकी ऋषिता मानी गई है। ब्रह्मा के मन से टत्पन्न होनेवाले वे परमेश्वर्यशाली ऋषिगण स्वयमेव उत्पन्न हुए है श्रीर उनकी निवृत्ति बुद्धि द्वारा उस परम महान् में त्राश्रित होती है। यतः वे उस परमतत्त्व के ज्ञानी ये श्रतः उन्हें महर्षि कहा गया। उन पामैश्वर्यशालियों के मानस तथा श्रीरस पुत्र हुए, जो उक्त परम तत्त्व के श्राश्रय से परमार्पि कहे गये। उनसे उत्पन्न होनेवालों को ऋषि कहा गया, उन ऋषियों के पुत्र ऋषीक कहे गये; जो कि स्नी-पुरुष-संयोग से उत्पन्न हुए । परत्व के कारण महतत्त्व के आशय से इनको ऋषिक कहा जाता है । उन ऋषिकों के पुत्रों को ऋषिपुत्रक जानना चाहिये । यतः वे महत्तत्त्व को सुनकर परवर्ती हुए त्रातः उन्हें श्रुतिर्पि कहा गया । श्रव्यक्तात्मा, महात्मा, श्रहक्कारात्मा, भृतात्मा श्रीर इन्द्रियात्मा —ये पाँच प्रकार की ऋषियों की जातियाँ हैं। मृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कलु, मनु, दत्त, बसिष्ठ श्रीर पुलस्य—ये दस ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये परत्व एव ऋषित्व दोनों ऋषियमों से युक्त हैं श्रतः महर्षि कहे जाते हैं। इन ऐरवर्यराली महर्षियों के पुत्र, जो अन्य ऋषिगण है, उन्हें सुनो । राुक, वृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव, अगस्त, कीशिक, फर्दम, बालखिल्य, विश्रवा, श्रीर राक्तिवर्द्धन—ये भी चर्रिय कहे जाते हैं, जो श्रपनी तपस्या के बल से ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं । इन ऋषियों के क्रोरस पुत्र जो ऋषीक नामक ऋषिगण उत्पन्न हुए हैं, उन्हें

सुनो । वत्तर, नम्रह, भरद्वाज, दीर्यतमा, बृहद्वन्ता, रारद्वान् , वाजिश्रवा, सुचिन्त, शाव, पराश्रर, शृंगी-ऋषि, रोखपाद, वैश्रवण झोर राजा—ये सब ऋषियों के पुत्र हैं, जो सत्य के बल से ऋषित्य को प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार ईरवर, ऋषि श्रीर ऋषीक कहे जानेवाले ऋषियों का वर्णन किया जा सुका । श्रव मन्त्र का निर्माण करनेवाले समस्त ऋषियों को सुनो । मृगु, कारयप, प्रचेता, दधीचि, धर्व, जमदिम, सारस्वत, श्राप्टिपेएं, च्यवन, पीतहब्य, वेघा, वेएय, पृश्च, दिवोदास, गृत्स श्रीर शीनक—ये उन्नीस (?) मंत्रकर्ती ऋपि भृगुवंग में उत्पन्न कहे जाते है । श्रांगिग, त्रित, भरद्वाज, लक्ष्मण, कृतवाच, गर्ग, स्वृति, संकृति, गुत्यील, मान्याता, श्रंवरीप, युवनारव, पुरुबुत्स, स्वश्रव, सदस्यवान, श्रजमीट, स्वहार्य, उत्कल, कवि, प्रपद्रव, विरूप, काव्य, सुद्गल, उतस्य, सरद्वान, वाजिश्रवा, श्रापस्यीप, सुचित्ति, वामदेव, ऋषिज्ञ, बृहच्छुल्क, दीर्घतमा ऋषि तथा कचीवान्—ये तैंतीस ऋषि श्रंगिएस गोत्र में उत्पत्र कहे जाते हैं । ये भी मंत्रकर्ता ऋषि कहे जाते हैं। अब करयप गोत्र में उत्पन्न होने वाले ऋषियों को सुनी । करयप, वत्सार, नैबुव, नित्य, असित और देवल-ये छः त्रसवादी ऋषि कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रात्रि, श्रद्धास्वन, शावास्य, गविष्टिर, कर्णक श्रीर पूर्वातिथि — ये छः श्रत्रिगोत्रीय मंत्रकर्ता ऋपि कहे जाते हैं। श्रीर वसिष्ट, शक्ति, परास्तर, इन्द्रप्रतिम, भरदृष्टु, मित्रावरुण तथा दुःहिन-ये सात ऋषि वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, तथा ब्रह्मनादी हैं । गाधिपुत्र विश्वामित्र, देवरात, बल, विद्वान, मधुच्छन्दा, अभमर्पण, अष्टक, लोहित, ग्रतकील, अम्बुधि, देवश्रवा, देवरत, प्राण, धनंजय, शिथिर, महातेजा श्रीर शालंकायन—में तेरह (?) ब्रह्मनिष्ठ ऋषि कौशिक के वंश में ही गये हैं। श्रगस्त्य, इदबुम्न, इन्दुवाहु--ये तीनी श्रगस्त के गोत्र में उत्पत्र होनेवाले परम यशस्वी तथा नक्षनिष्ठ ऋषि हुए हैं । वैवस्तत मनु तथा इस के 9त्र राजा पुरूरवा—ये दो स्तित्रय कुलंब्रेन्ड मंत्रवादी राजा जानने चाहिये। मलंदक, वासास्य श्रीर संकील — इन तीन वैश्य छुलीत्पन्न मंत्रकृती ध्रम्पियों को जानना चाहिये। इस प्रकार बाक्सण, चत्रिय तथा वैश्य-इन तीनों जातियों के दुरु यानचे ऋषि होते हैं, जिन्होंने मंत्रों को प्रकारित किया है। ये ऋषि के पुत्रगरा, जो श्रुतऋषि कहे जाते हैं, उन्हीं ऋषीकी के पुत्र हैं ॥ ८१—११८ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तर करूप वर्णन नामक एक सी पैतालीसवों व्यध्याय समाप्त ॥ १९५ ॥

### एक सौ छियालीसवाँ ऋध्याय

श्चिपियों ने कहा — स्तनन्दन । तारक नामक श्रासुर के महावय का वर्सन भगवान् मत्त्व ने किस प्रकार किया है ? श्रीर किस समय यह महान् कथा समाप्त हुई (कही गई ) ? श्रापक मुख रूपी - : स्मिर समुद्र से निकली हुई श्रमृत के समान मुन्दर इस कथारस को दोनों कानों से पान करते हुए भी हम लोगों की तृष्ठि मृही हो रही है । श्रम्यांत् जितना ही इसको मुनते जाते हैं जतना ही श्रीर मुनने की उत्कट श्रमितापा उत्पन्न होती जाती है । श्रतप्त है मुनि जी । श्राप कृपार्यक हमारे इस मनोवांधित विषय को विस्तार से कहिये । ॥१-३॥ सृत ने उद्दा—महिपगण ! उमी अवसर पर मत्स्य रूपभारी भगागन विद्यु से महाराज मनु ने पूज्य — 'भगागन् ! यरों ( सरपतों ) के चन में पडानन कार्चिकेय की उत्पित्त किस प्रकार हुई थी ?' इस प्रशन को सुनकर अमित तेजस्वी भगागन् ने प्रसन्नतापूर्वक परम बुद्धिमान् एव तेजस्वी राजा मनु से इस कथा को इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । ॥ ४ ४ ॥

मत्स्य भगरान् घोरु— भाषीनकाल में एक बकाग नामक देख था, उसका तारक नामक महाज्ञवान पुत्र था। उसने एक बार देवताओं को अति कष्ट देकर पुरों से बाहर निकाल दिया। तन वे उसके भय से अतिराय भयभीत होकर ब्रह्मा के सभीप गये। देवताओं को इस मकार भयभीत देवकर ब्रह्मा की ने कहा— 'देनरन्द। भय थोड दो। हिमाचन की पुनी पार्वती के सयोग से महादेव को एक रिष्टा उत्पन्न होगा और वही तुम्होर परम रान् इस देख का विनाश करेगा।' इस बरदान के बाद एक बार कभी महादेव ने । पार्वती को देवकर किसी विरोप कारण वरा अपने वीर्य को अपि के सुल में त्याग दिया। अपि के सुल में त्याग दिया। अपि के सुल में तिरे हुए शिव के उस वीर्य ने देवताओं को तुस कर दिया। देवताओं के पेट में अवीर्ण हो चाने पर वह वीर्य उनके उदर प्रदेश को काडकर बाहर निकला और वहाँ से सुरन्दी के प्रवाह में मिल गया। उसके अन्तत्तर वह रारों के एक वन में पहुच गया। उसी शरवन से सूर्य के समान कान्तिमान पडानन कार्विकेय की उत्पित्त हुई। सात दिन के उस अव्युक्त वालक ने ही महावीर तारकासुर का सहार किया था।' सूल की ऐसी वार्त सुनकर अन्तर ऋषीं ने उनमें पहुच।। १६-११॥

भ्रष्टिपों ने कहा — स्त जी ! यह तो परम छित्मव में निमम करनेवाली कथा है ! साथ ही अति मनोहारिखी तथा पापों को विनष्ट करने नाली भी है, इसका विस्तार्एवक यथार्थ रूप में वर्णन की जिये ! प्राचीन काल में वह वजाग नामक देख किस वश में उत्पन्न हुआ था, जिसका पुत्र देवताओं का विनाशक परम बलवान् तारकामुर हुआ। उस दैत्यराज के वघ में किस प्रकार का युद्ध हुआ। था ? हे मानद ! पडानन कार्विकेय की सम्पूर्ण कथा हम लोगों को बललाइये ! ॥१२ १ ४।।

स्त ने कहा—ऋषिगण् 1 त्रक्षा के भानस पुत्र दत्त नामक प्रजापति थे, जिन्होंने अपनी बैित्णी नामक पत्नी में साठ कन्याणुँ उत्पन की थीं— ऐसा हमने सुना है। उन कन्याओं में से प्रजापित ब्रह्मा के पुत्र दत्त ने दस धर्म को, तेरह करवण को थीं— ऐसा हमने सुना है। उन कन्याओं में से प्रजापित ब्रह्मा के पुत्र दत्त ने दस धर्म को, तेरह करवण को, स्वाइस चन्द्रमा को, चार अरिष्टनेमि को, दो बाहुकपुत्र को, दो अगिरा को और दो बिहान कृष्णाय को समर्थित किया। उनमें अदिति, दिति, दमु, विस्ता, अरिष्टा, सुरसा, सुरिंग, विनता, तामा, कोधपरा, इरा, कहु और सुनि—ये तेरह लोकमाताएँ कश्यप की लियों थी। जिनके सयोग से अनेक प्रकार के स्थायर जगगतस्पक जगत् की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त अन्य रारिस्थारियों को भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई। स्वय वेवराज इन्ट्र, उत्पन्न तथा सूर्य आदि देवगण्य अदिति के ही गर्म से उत्पत्त के सुर। दिति के सयोग से हिर्ग्यकिष्णिपु आदि देवगण्य उत्पत्त हुए। दानवगण दनु से तथा गी सुरिंग से उत्पत्त हुए। गरुड आदि प्रमुक्त पत्तीमण्य विनता के पुत्र कहे जाते हैं। नाग तथा अन्य रोप सरीस्पों (रेंग कर चलने बाले उन्छ) को कद्भ का पुत्र जानना चाहिये। सभी देवगण्यों के स्थामी जैलोक्शाधिपति

इन्द्र को जीतकर दितिपुत्र महाजलवान् हिरएयकशिषु ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था। तदनन्तर एक समय युद्ध में विन्या भगवान् के द्वारा वे हिरएयकशिषु श्रादि देख गए। मार डाले गये थे तथा ग्रेप श्रन्य दानवों को इन्द्र ने मार डाला था। पुत्रों के मारे जाने पर पुत्रहीना दिति ने श्रपने पितदेव करवप'से एक महावलवान् पुत्र के प्राप्त करते का वरदान माँगा। उसकी प्रार्थना पर प्रमु करवप ने युद्ध में इन्द्र का वय करने में समर्थ एक परम वलवान पुत्र का वरदान देते हुए उससे कहा—'दिवि। पवित्र मन से तू एक सहस्र वर्षों तक मेरे द्वारा कुछ कहे गये नियमों का पालन करो, तव तथीक गुण सम्पत्र पुत्र की तुग्हें प्राप्ति होगी। विवस्त की वार्तों का दिति ने पूर्ण पालन किया। उन्हीं नियमों के पालन में निरत दिति के पास श्राकर सहस्रनेत्र इन्द्र ने उसकी समाधि श्रवस्था में परम सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने इन्द्र की पर्त विवस्त मान लिया। इस प्रकार एक सहस्र वर्ष बीतने में जब दस वर्ष श्रेप रह गये तब इन्द्र की सेवा से श्राति प्रसन्न होकर तपस्या में निरत दिति ने इन्द्र से कहा—॥१५-२१॥

दिति ने कहा— पाक्रणासन! अब तुम मेरे ब्रत को समावनाय जानो! इसकी समावि पर तुम्हें एक माई प्राप्त होगा, जिसके साथ मिलकर इस शतुरहित समस्त ब्रेलोक्य की राज्यलक्ष्मी को इच्छा पूर्वक मोगना। ऐसा कह कर नींद से अभिमृत दिति सो गई। उस समय उसके शिर के वाल करणों पर किसरे हुए थे तथा वह अपने पूर्व के अंगीकृत नियमों से च्युत हो गई थी। माबी की प्रवत्तता से ही दिति सो गई थी। उसी अवसर पर खिद मार्ग का आश्रय लेकर पाक्रियासन इन्द्र ने दिति के उदर में श्रवेण कर लिया। वहाँ पहुँच कर देवराज ने अपने वक्र से उदरिश्यत गर्भ को सात दुकड़ों में काट दिया और बाद में उन्हीं सातों में से एक-एक दुकड़े को भी सात-सात खंडों में विभक्त कर दिया। इसी बीच दिति वग पड़ी और उठकर कहने लगी— 'अरे श्रव मेरी संतित का सहार मत करो।' दिति की ऐसी वातें सुन इन्द्र उदर से बाहर निकल आये और आगे सहे होकर मयमीत एव दुःखपूर्ण स्वर में हाथ जोड़कर अपनी विमाता से इस प्रकार कहने लगी। (1) २०-२ था।

इन्द्र ने कहा— जनि ! तुम श्राज दिन में ही वालों को पैरों पर निसंरे हुए नियमोरलंबन कर रायन कर रही थी श्रतः मैंने तुम्हारे गर्मास्य रिग्रा को उनचास मागों में विमक्त कर दिया । देवताश्रों की सम्माननीय ! यज द्वारा उनचास मागों में विमक्त किये गये तुम्हारे उन पुत्रों को में श्रपने स्वर्गलोक में स्थान हूँगा !' इन्द्र द्वारा प्रार्थना किये जाने पर दिति ने कहा— 'श्रम्य पेसा ही हो !' ऐसा कह कर काले नेत्रों वाली दिति ने श्रपने पति करवप से कहा — 'हे मजापते ! श्रायन्त वलगाली इन्द्र का वध करने में समर्थ एक श्रम्य पुत्र ग्रम्भे दीजिये, जिसका संहार स्वर्गनिवासी देवगण श्रपने राख्यां द्वारा भी न कर सकें !' ऐसा कहने पर करवप ने श्राद दुःसित श्रपनी पत्नी दिति से कहा— ऐसे पुत्र की माति तू दस-सहस वर्षों तक घोर तपस्या करके कर सकोगी ! हे पुत्रवस्तने ! इस मकार फीलाद के समान दह तथा वज्र । के सार के समान प्रोड श्रों से युक्त विश्राग नामक पुत्र दुःशार पर्म से उत्सन होगा !' ॥३६-४१॥

करवप द्वारा उक्त बरदान प्राप्त कर देवी दिति ने तपुत्र्या के लिए वन का मार्ग महत्त्व किया श्रीर

दस सहस्र वर्षों तक घोर तपस्या की । तपस्या की समाप्ति हो जाने पर तेजस्वी दिति ने श्रनुपम पराक्रमी श्रनेय, वज्ञ से भी दुष्ट्रेच उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही वह वालक सभी प्रकार के राखाओं की कलाओं में पारगत होगया श्रीर भक्तिपूर्वक श्रपनी माता से बोला- 'मातः । मे श्रापका कौन सा पिय कार्य कहूँ । तव प्रसन्न होकर दिति ने अपने पुत्र देखाधिपति से कहां — 'पुत्र ! मेरे बहुत से पुत्र सहस्रान्त इन्द्र द्वारा मारे जा चुके हैं, उनका वदला चुकाने के लिए तथा इन्द्र का संहार करने के लिए तुम स्वर्ग लोक को जास्रो । उस बलवान ने माता की ऐसी यातें सुनक़र कहा- वहुत श्रच्छा। श्रीर तदनन्तर उसने स्वर्ग की राह पकड़ी । वहाँ पहुँच कर उसने विकल न होने वाले अपने पारा से इन्द्र को बाँव लिया और माता के पास इस प्रकार लाकर उपस्थित किया जैसे बाघ एक छोटेन्से मृग को पकड़कर लाता है। ठीक इसी-समय ब्रक्षा तथा महा तपस्वी करयप भी वहाँ त्याये हुये थे, जहाँ पर वे निडर माता तथा पुत्र उपस्थित थे। दिति , तथा बजांग को वहाँ उपस्थित देखकर ब्रह्मा तथा कश्यप ने कहा--'पुत्र ! इस देवराज इन्द्र को तुम छोड़ दो । इसके बॉंबने या हत्या करने से तुम्हारा भलाक्या स्वार्थ सिद्ध होगा ? पुत्र । यरास्वी पुरुष का श्रपमान ही उसकी मृत्यु कही जाती है, यदि यह हम लोगों की क्रपापूर्ण वातों द्वारा यह दुमसे छुटकारा पा रहा है तो इसे इसकी मीत ही समम्तो । दूसरे के गौरव से शत्रु द्वारा छुटकारा पाने वाला शत्रुव्यों का भारवाही होता है अर्थात् उसके हृदय पर रात्रु की धाक सदा वनी रहती है । मेरे पुत्र । ऐसे पुरुष को तो प्रतिदिन मृतक तुख्य ही समम्भना चाहिए । रात्रु के घस्य हो जाने पर महान् पुरुषों का वैर वैरी में नहीं रह जाता स्रयोत् बड़े लोग वरा में किये गये शत्रु से पुनः वैर भाव नहीं मानते । ब्रह्मा तथा करवप की ऐसी बार्ते सुनकर विनम्र बजांग ने कहा--'हे महाराज ! मेरा इस इन्द्र से कोई मुख्य प्रयोजन नहीं था । केवल माता की श्राज्ञा का पालन करने के लिए ही मैने ऐसा किया है। हम तो सुर तथा असुर — दोनों के स्वामी हो त्रीर मेरे . प्रिपतामह हो । देव ! मै तुम्हारे वचन का पालन करूँगा । अब मै इस इन्द्र को छोड़ देता हूँ । देव ! तुम्हारी कृपा से मेरी श्रद्धा तथा रति तपस्या में हो तथा मेरा तप निविंग्न समाप्त हो'—ऐसी प्रार्थना कर बज्रांग चुप हो गया । दैत्य के चुप हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने उससे कहा । ॥ ४ २-५ ५ ॥

न्नसा ने कहा— 'तुमने हमारे द्वारा नताये गये नियमों का पालन करते हुए परम कठोर तपस्या की है, इस चिच शुद्धि से तुम्हें जन्म लेने का पर्याप्त फल भी प्राप्त हुआ;— ऐसा कहकर कमलयोनि न्नह्मा ने एक परम सुन्दरी दीर्घ नेनोंवाली कन्या का निर्माण किया और उसे पत्नी रूप में वन्नांग को प्रदान कर दिया। उस सुन्दरी का 'वराक्ष' नाम रखकर पितामह न्नह्मा चले गये। बन्नांग भी पत्नी को साथ लेकर तपस्या करनें के लिए बन की और प्रस्थित हुआ। शुद्धबुद्धि, महान तपस्यी, कमल के दलों के समान सुन्दर विशाल नेनोंवाले देस्पराज ने जपर हाथ उठाकर एक सहस्र वर्ष पर्यन्त कठोर तप किया और उतने ही समय तक नीचे मुखकर तपस्या की। तथा उतने ही समय तक पचामिन के मध्य में स्थित होकर पीर तप किया। निराहार रहकर ऐसे वोर तपस्या को कर के वह श्रद्धराज तपस्या की शाशि हो गया। तदनन्तर भी वह जल के मध्य में श्रवीरत होकर एक सहस्र वर्ष तक घोर तप करता रहा। जल में प्रविष्ट

होकर तप करते समय उसकी परम तपिक्ष्मी पत्नी ने भी उस सरोवर के किनारे रहकर पति के चरणों में भीति रखकर भीन व्रत का पालन किया ! श्रीर इस प्रकार उस परम कान्तिमती ने निराहार रहकर धोर तप का पालन किया । उसके तप करते समय इन्द्र- ने उसे डराने के लिए श्रानेक उपाय किया । उसके तप करते समय इन्द्र- ने उसे डराने के लिए श्रानेक उपाय किया । उसने उसी श्राशम में एक बहुत वड़े वन्दर का रूप धारण कर उसके कमराइल तथा पुष्पों की डालियों को श्रुमाकर समाप्त कर दिया श्रीर फिर मेप का रूप धारण कर उसके दोनों पैरों को श्रापत रिरा से बाँधकर दूर तक खींचा श्रीर देर तक पृथ्वी. मगडल पर परिश्रमण किया । किन्तु इन्द्र के इतने उत्पात करने पर भी वह परम तपिवनी मारी नहीं जा सकी । तब इन्द्र ने एक सियार का रूप धारण कर उसके श्राशम को दृषित कर दिया । किर बादल का रूप धारण कर श्राशम को गीला कर दिया । इस प्रकार श्रानेक प्रकार की विभीषिकाश्रों से उसे कष्ट पहुँचाते हुए इन्द्र ने जब विश्राम नहीं लिया तब वजांग की पत्नी वह वराजी इन सब उत्पातों में उसी पर्वत की दुण्दता समम्फकर शाप देने को उद्यत हो गई । इस प्रकार उसे शाप देने के लिए प्रस्तुत देखकर परम मयभीत हो पर्वत ने एक प्रकृष का शरीर धारण कर उस सुन्दरी बराजी से कहा—'सुन्दरि ! में दुए नहीं हूं । मेरा सेवन तो सभी जीवधारी कर सकते हैं । श्रापश्चे यह विन्न देवराज इन्द्र कए होकर पहुँचा रहे हैं । शेक इसी श्रावस पर तपस्था के एक सहक वर्ष की श्रावि समाप्त हो गई । उस श्रावि समाप्त हो उस श्रावि के बीत जाने पर कमलयोंनि समायान, त्रश्चा सन्तुप्ट होकर उस जलाराय के स्वयं ने उसरित होकर बजांग से बोले । ।। ए इ-फरी।

ब्रह्मा ने कहा----'दितिनंदन ! एठो । में तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरयों को दे रहा हूँ ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर परम तपस्वी दैत्यराज बज्जांग ने हाथ जोड़ कर सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा से कहा । ॥०२॥

चर्चांग ने फहा —देव ! मेरे हृदय में घासुरी मावनाओं का संचार न हो । मेरे लोक अस्य हों । तप में मेरी रुचि हो और मेरा धरीर सदा विद्यमान रहे । उसकी ऐसी आर्ते सुन कर ब्रह्मा ने ऐसा ही हों कह कर अपने लोक का मार्ग अहसा किया । बज्जांग भी तपस्या के निर्देश्न समाप्त हो जाने पर संयम को स्थिर रखकर जब भोजन की इच्छा से बाहर आया तो अपनी की को उक्त स्थान पर नहीं देखां सका । तब द्धावा से पीड़ित हो गहन बन की ओर फल मुलादि खाहार की खोज में बह चला । आगे चल कर बन में उसने रोती हुई अपनी भित्रा को खित दीन देशा में सुँह को थोड़ा-सा ढेंके हुए देखा । ऐसी द्यनीय दरा में उसे देख कर देखराज ने सान्द्रना मरे उच्छों में कहा—॥०३-७६॥

वचांग ने कहा- भीत । यमलोक जाने को इच्छुक किस श्रमागे ने तुग्हारे साथ यह श्रदकार किया है । श्रवता है पिये ! शीत्र बोलो, तुग्हारी किस इच्छा की पूर्ति में कहाँ ? । ॥७०॥

श्री मात्स्य महापुराण में एक सी वियालीसवाँ ऋध्याय समाप्त ॥१९६॥

# एक सौ सैतालीसवाँ ऋध्याय

वरांगी ने कहा— 'भियतम ! भयानक श्राकृति वाले देवराज से मैं बहुत दायी गयी हूँ । विधवा की मांति श्रपमानित की गई हूँ । ताढित की गई हूँ और पीड़ित की गई हूँ । उससे इस प्रकार सतायी जाकर ही में यहाँ श्रपने प्राणों के त्याग करने को ज्यत हो रही थी । श्रतः सुम्मे ऐसे दुःख तथा शोक के महा-सागर से बचाने वाले एक पुत्र का वरदान सुम्मे दीजिए ।' वरांगी के ऐसा कहने पर कोष से व्याकृत नेत्रों वाले उस महायलवान दैत्यराज ने—स्वयं देवराज से बदला लेने में समर्थ होते हुए भी—पुनः श्रीर श्रियक तप करने का विचार किया । उसके इस परम घठोर संकरण का विचार करके ब्रह्मा उसी समय वहाँ प्यारे, जहाँ पर वह दितिपुत्र वंज्ञांग स्थित था । ब्रह्मा ने श्राकर मधुर वाणी में कहा—।।१-५।।

नहां। ने कहा — 'पुत्र ! किस प्रयोजन से भोजन करने के लिए तैयार होने पर भी तुम पुनः कठोर तपस्या करने का विचार कर रहे हो ? महाव्रत ! उसे हमसे वतलाओं । एक सहस्र वर्ष तक निराहार रहकर तप श्राराधन करने का जो फल होता है, वह सामने उपस्थित भोजन का त्यानकर तपस्या का विचार करने मात्र से एक हाया में प्राप्त हो जाता है । कमललोचन ! श्रप्राप्त मनोरथ वाले यदि श्रपने मनोरथ का त्यान करते हैं तो वह उतना महस्वपूर्ण त्यान नहीं है जितना प्राप्त हुए मनोरथ का त्यान करना महत्त्वपूर्ण हो। बहा की ऐसी वाले सुनकर तपस्वी वज्ञांन ने हाथ जोड़कर हृदय से ब्रह्मा की इन वालों पर विचार करते हुए कहा—।।६-१॥

वज्रांग ने फहा—देव ! श्रापकी श्राजा से समाधि छोड़कर उठने पर मैने देखा कि मेरी स्त्री एक वृद्ध के नीचे ढरी हुई दीन भाव से ख्दन कर रही है। उसे ऐसा देखकर श्रांति खिल मन से जब मैने पूजा कि हे भी हा भों ऐसी श्रवस्था में खुम हो और सुम्मसे कही कि तुम क्या चाहती हो ? तो मेरे ऐसा कहने पर उस भयभीत सुन्दरी ने टूटे-फूटे शब्दों में श्रपने भय का यह कारण सुम्मे बताया।।।१०-१२॥

चरांगी ने फहा— 'भियतम ! भयानक चाह्नित वाले देवराज इन्द्र से मैं श्रास्थनत डरायी गई हूँ । विभवा की भाँति श्रयमानित की गई हूँ । घसीटी तथा पीड़ित की गई हूँ और श्रयमे दुःस के श्रन्त होने का कोई उपाय न देखकर श्रयमे प्राणों का त्याग करने के लिए यहाँ आई हुई हूँ । श्रतः इस दुःख के महासागर से उनारने वाले एक पुत्र को मुक्ते दीजिये ।' ब्रह्मन् । श्रयमी की के ऐसा कहने पर मैं श्रातिशय जुञ्च होकर उसे पुत्र देने के लिए उचत हुआ हूँ । इस प्रकार देवताओं को पराजित करने के लिए मैं घोर तपस्या करने जा रहा हूँ ।' उसकी ऐसी वातें मुनकर कमलयोनि चतुरानन ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर दैस्या- ... धिपति वक्रांग से कहा—।।१३-१६॥

त्रह्मा ने ऋहा — बत्स ! तुम्हारी तपस्या स्त्रव पर्याप्त है । स्त्रव कठोर बलेश में तुम मत प्रवेश करों ! तुम्हें महाचलवान् तारक नामक पुत्र मिलेगा ! जो देवांगनास्त्रों के शिर पर वैधी तथा सँवारी गयी पूडा का बोड़नेवाला होगा । ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देल्यराज वज्ञांग ने ब्रह्मा को प्रणाम किया स्त्रीर प्रसन्न

मुख हो अपनी स्त्री के पास आकर इस शुभ वरदान पाप्ति का संदेश कहें कर उसे पसन्न किया 1 इस प्रकार उस समय वे पति-पत्नी क्रूतार्थ होकर अपने आश्रम को वापस चले गये । क्रूंछ दिनों बाद सुन्दर अंगोवाली बरांगी ने बज़ांग के संयोग से गर्भ धारण किया। जिसे एक सहस्र वर्ष तक उदर में ही लिये रही । सहस्र वर्ष का 'समय बीत जाने पर बरांगी ने उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । लोक को भय पहुँचाने वाले उस महा घोर श्रप्तर के ' उत्पन्न होते समय समस्त पृथ्वी चलायमान हो गयी । सभी समुद्र काँपने लगे । सारे पर्वत ऋपने-ऋपने स्थानों से विचलित हो गये। सर्यकर भाभावात बहने लगा। मुनि लोग भय से जप करने लगे। सर्प तथा परा श्चादि उच्च स्वर में नाद करने लगे। चन्द्रमा तथा सूर्य ने श्रपनी शोभा छोड़ दी। दशों दिशाएँ शोमा रहित होकर मलीन हो गईं। उस महान् अधुर के उत्पन्न होने पर सभी बड़े-बड़े रात्तस अति प्रसन्न होकर वहाँ त्राये तथा राह्मसों की खियाँ भी प्राई'। हर्प से फूली न समाती हुई ये त्रापुरक्षियों गान करने लगीं तथा नाचने लगीं । ऋषिगण । तदनन्तर उन दानवों के यहाँ महान् उत्सव का समारम्म किया गया । ऐसा देख इन्द्र समेत सभी देवता लोग त्र्यति विषाद युक्त हो गये । श्रपने महान् पुत्र को देखकर वरांगी ख़शी से फुल-उठी ख़ीर उसी समय उसने इन्द्र को पराजित करने को कोई यहुत बड़ा काम-नहीं समभा । उत्पन्न होते ही वह भयानक पराक्रमगाली दैल्याधिराज तारकासुर सभी ऋसुरों द्वारा राजा के पद पर ऋभिपिक कर दिया गया । मुनिगरा ! कुजंभ तथा महिंप श्रादि पृथ्वी को उठाने की चमता रखने वाले महान श्रप्तरों द्वारा महाराज की पदवी पर अभिषिक्त होकर उस तारकामुर ने उन बड़े-बड़े दानबराजों से इस प्रकार की - युक्तिसंगत बार्ते कहीं । ॥१७-२६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में तारकासुर कथा प्रसंग में तारक उत्पत्ति वर्णन नामक एक सी सेंतालीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥१४७॥

#### एक सौ ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

तारकातुर ने कहा—'महाज़लवान् श्रमुरहन्द ! सभी लोग घ्यानपूर्वक मेरी वात सुनते जाइये । श्राप सव लोगों को श्रमने कार्य की निप्पत्ति में तथा कल्याण में दृद्धि करनी चाहिए । दानवगण ! ये देवगण् हम सभी लोगों के वंशों के नाश करनेवाले हैं । उनके साथ हमारा जातिगत विरोध है । कभी नष्ट न होने वाला बेर है । उन देवताश्रों को दएड देने के लिए हम श्रमनी मुजा के वल का सहारा लेकर उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं श्रीर इसमें संशम नहीं कि उन सभी को हम दंड भी देंगे । किन्तु विना तपस्या किए हुए में उन देवताश्रों के साथ युद्ध करने की बात को ठीक नहीं समझता । श्रतएव दिति के पुत्रगण ! उस कार्य के लिए में सर्वभयम घोर तपस्या करूँगा श्रीर तव देवताश्रों को पराजित कर तीनों लोकों का उपभोग करूँगा । स्थिरतापूर्वक उपाय करने वाला पुरुष स्थिर लक्ष्मी का भी उपमोग करता है । चंचलं लोग माप्त की गई संबन्धा लक्ष्मी की यथावत् रहा नहीं कर सकते। । इस प्रकार की उस देखराज की

वातं सुनकर सभी वैत्य तथा वानवगण् विस्मित होकर बहुत अच्छा, बहुत अंच्छा' कहने लगे छीर तदनन्तर यह तारफासुर पारियात्र गिरि की उत्तम कन्दरा की श्रीर तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ । वह सुन्दर कन्दरा सभी अध्वात्र में विक्तित होने वाले पुष्पों से पिरी हुई थी । अनेक प्रकार की श्रीपियों से प्रकाशमान हो रही थी । अनेक प्रकार की श्रीपियों से प्रकाशमान हो रही थी । अनेक प्रकार की श्रीपियों से प्रकाशमान हो सही थी । अनेक प्रकार की श्रीपियों से प्रकाशमान हो सही थी । अनेक प्रकार की श्रीपियों से प्रकाशमान हो सुन्तों से विशि हुई छोटी-छोटी गुफाश्रों के चूनेवाले रसों से विचित्र रंग की हो रही थी तथा विविध प्रकार के कृतों से स्थान वृत्तों की सुन्त हो से सुक्त थी । वित्र-विचित्र रंग के कल्पटुम के समन वृत्तों की सुन्त हो से सुन्त थी । उसी के समीप माना प्रकार के जलाग्रय भी विराजमान थे । इस प्रकार के मनोहारि स्तरने प्रवहमान थे । उसी के समीप माना प्रकार के जलाग्रय भी विराजमान थे । इस प्रकार सर्व-साधन-सम्पन्न उस कन्दरा को प्राप्त कर देखराज योर तपस्या में प्रवृत्त हो गया । विराजमान थे । इस प्रकार कि को समत स्थान-सम्पन उस कन्दरा को प्राप्त कर का आहार करते हुए उसने सी-सी-विण् तक अति कटोर नियमों का पालन किया । तर्वनन्तर अपने शरीर से प्रति दिन सवा-सवा तोले मांस-खण्ड को काट-काटकर बहु अपि में हथन करने समा जिसके कारण उसका शरीर निर्मास हो गया । इस प्रकार निर्मास हो जाने पर वह तपोराशि हो गया । उसके तेन से समस्त मुत्तमण जलने लगे । समस्त सुरागण उसकी इस भीपण तपस्या से भयगीत होकर उद्धिग्र हो गये । ऐसे अवसर पर प्रका उसकी ऐसी कठोर तपस्या से परम संतुष्ट होकर वरदान देने के लिए स्वर्गपुरी से उस पर्यतर्श की कंदरा में अवस्थित तारकासुर के पास पहुँचे और मधुर स्वर में उससे बोले—॥ १-१५ ॥

मसा बोरें — 'पुत्र ! तुम्हारी तपस्या पर्याप्त है । संतार में कोई भी वस्तु श्रेव तुम्हें श्रीप्राप्य नहीं है । जो भी श्राकांचा तुम्हारे मन में हो, उसे मुक्तते भाँगो ।' वहाा के ऐसा कहने पर परम पराक्रमशाली दैत्यराज तारक ने भगवान् बन्ना को प्रणाम किया श्रीर फिर विनन्न भाव से हाथ जोड़काँर केंहा —॥१ ६-१ ७॥

तारक ने कहा — 'सभी जीवों के मन में निवास करनेवाले देव ! आप तो सभी जीवों के मनोरयों की स्वतः जानते हैं । प्रायः सभी लोग अपने अपकारी से बदला लेने की माँवना से उसे जीतने की
इच्छा रखते हैं । हम लोगों का देवताओं के साथ जातिगत बैर है, अपनी स्वामाविक दयां भावना का
त्यागकर उन कर् कर्म करने वाले देवताओं से हम दैत्यगाग्र निःशेष कर दिये गये हैं । अतः उन सवों का
में विनाश करना चाहता हूँ — यही मेरा मनोरथ है । मैं ऐसा परम बलवान हो जाऊँ कि सभी प्रकार के
जीवों तथा परम तेजीयुक्त शखाखों द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो — ऐसे बरदान की पार्चना करने की इच्छा मेरे
मन में है । देवाधिदेव । यही वर मुक्ते दीजिये । किसी अन्य यहवान को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है ।'
दैरय की ऐसी वार्ते मुनकर देवनायक ब्रह्मा ने उससे कहा — 'दैत्यग्रेष्ठ ! देहघारी जीवे विना मृत्यु का तो
नहीं हो सकता अर्थात् जो जन्म पारण कर लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चव हो होगी । अतः तुम जिससे
युद्ध भी भय नहीं मानते उससे अपनी मृत्यु का बरदान मुम्तरी माँगं लो ।' ब्रह्मा की ऐसी वार्ते मुन
देखराज तारक ने श्रति गर्व से युक्त होकर खूब सोचने-विचारने के बाद सात दिन के बालक से अपनी
मृत्यु होने की याचना की। तदनंतर ब्रह्मा उसके मनोवांजित वरदान को देकर स्वर्ग को चले गये। उधरे

वह दैत्य भी अपने निवास स्थान को लीट गया। तपस्या से लीटे हुए उस दैत्यराज तारक को पेर कर समस्त असुरों के अधिपति इस प्रकार वार्त करने लगे जैसे स्वां लोक में सहस्रनेत्र इन्ट्र को धेर कर देवतागय वार्त करते हैं। महान् पराक्रमी उस दैत्यपुत्र तारक के सिंहासन पर आरूढ़ होने के समय सभी अधुष्टों स्वरूप धारण कर अपने अपने अपने समय के गुणों से युक्त होकर उपस्थित हुई थी। सभी लोकपाल गण उसके सांमने सेवक का रूप धारण कर उपस्थित हुए थे। कान्ति, चुति, चित्र तथा थी—ये सब भी उस दैत्याधिपित के अनुपन प्रमाव को देखकर सभी गुणों से युक्त होकर उसके पास उपस्थित रहती थीं। क्र्यण अगुरु के लेप से लिस अगोंबल, महागुकुट के भूषण से अलंक्टत, मनोहर केयूर से वाहुभाग में गुणोंमित, परमोच्च सिंहासन पर अधिष्ठित उस दैत्याज के चारों और अपसारण पंसा भलती हुई उपस्थित रहती थीं और स्वण मात्र के लिए भी उसका परित्यान नहीं करती थीं। चन्द्रमा तथा सूर्य थे दोनों देव उसके मवन में दीवों के स्थान पर प्रकाशमान रहते थे। पंसे की जगह पर स्वयं पवन की नियुक्ति थी। ग्रुनिश्रेष्ठ गण । उस तारकाग्रुर का अपनामी स्वयं क्वान्त था। इस प्रकार ग्रुलपुर्क बहुत दिन बीत जाने पर तारकाग्रुर ने अपने परम अगुल सम्पत्ति शाली वादान के गर्व से भावति हो कर एक दिन अपने मंत्रियों से कहा—॥१८-३१॥

तारक ने कहा-श्रमुखन्द 1 विना स्वर्गपुरी पर श्राक्रमण किये इस मेरे राज्य का क्या फल है ? देवताओं से अपने पूर्वजों के अपकार का विना बदला चुकाये मेरे हृदय में शान्ति नहीं है । श्राज दिन भी देवता गण स्वर्ग में निर्भीक होकर यज्ञ के श्रंशों का उपमोग करते हैं । निश्चिन्त होकर विद्यु भी .स्वर्ग में विराजमान है, श्रीर श्राज श्रपनी लदमी का संग नहीं बोड़ता है । स्वर्ग के क्रीडागारीं में सुन्दर देव गए। कमल नालों के साथ मदिस की सुगंधि से युक्त होकर परम सुन्दरी। देवांगनाओं द्वारा कामपीटित किये जाते हैं। जन्म पाकर जो मनुष्य श्रपने पीरुप का शत्रुओं के संग उपयोग नहीं करता उसका जन्म निरर्थक है, उससे तो जन्म न लेने वाला ही श्रेष्ठ है। जो श्रपनी माता तथा श्रपने पिता के मनोरथों को पूर्ण नहीं करता, अपने वन्युओं को शोक से रहित नहीं करता तथा हिम के समान शुम्र विस्तृत कीर्ति का श्चर्जन नहीं करता, वह पुरुष जन्म लेने पर भी, मेरी समम्म में, मरा हुआ है । श्वतः देवताओं के बड़े-बड़े श्रिपिपतियों को जीतने के लिए तथा तीनों लोकों की लक्ष्मी का हरण करने के लिए शीव ही श्राठ चक्के वाले पक झन्दर रथ का तुम लोग निर्माण करो तथा दुर्जय दैखों के समृहों से युक्त दानव सेना का संगठन करो । मेरे रथ की ध्वजा को सुवर्ण के पट्ट से समृद्ध बनात्रों । मेरे छत्र को मोतियों की मालर से सुरोमित करो । वारकासुर की ऐसी वार्वे सुनकर दैत्य सेनाधिपति महावलवान, मसन ने श्रपनी गमीर भेरी को बजाकर शीध ही दैत्यों को एकत्र किया। तथा सहस्र घोड़ों से युक्त त्याठ चक्के वाले महान् स्य का निर्माण किया, जो दवेत वस्न के परिच्छद से मुरोमित था। चार योजन के परिमाश में विम्तृत या। गीतों तथा वायों के मञ्जर स्वरों से मनोहर तथा व्यनेक प्रकार के कीडापहों से सुग्रोमित था। वह ब्रानुपम विमान देवराज **रा**तकतु इन्द्र के पुष्पक दिमान के समान सुन्दर था 1 देखों में जो परम प्रचएड शक्ति वाले दस

करोड़ दैत्य थे उसके साथ विराजमान थे । उन दैत्यों का घमुत्रा जम्म नामक दैत्य था । उसके वाद कुजंम नामक श्राप्तर था तथा उसके श्रतिरिक्त महिंग, कुंजर, मेघ, कालनेमि, निर्मि, मथन, जंभक तथा श्राम नामक दैत्यराज थे--ये दसों बीर श्रमुर सेनापति थे । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सैकड़ों श्रमुरगण ये जी श्रकेले ही पृथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे। सभी देत्यगण यहे-बड़े पर्वतों के समान विगाल शरीर ्वाले तथा प्रचएड पराक्रम सम्पन्नथे । अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण तथा अनेक प्रकार की शस्त्राख कियाओं में पारंगत थे। दैत्यराज तारकाप्तर की पताका महाभयानक थी, जो सुवर्ण के मूपत्तों से अलकृत थी । रात्रुओं के विनाराक दैत्य सेनाधिपति असन का रथ माह की पताका से युक्त था। जंभ सेनापति की पताका का मुख पिशाच के मुख की भाँति विकसल घ्याकार का तथा लोहें का बना हुआ था। छुजम की ध्वजा में पृछ हिलाने वाले गधे का चित्र ऋंकित था। महिप की घ्वजा में सुवर्ण निर्मित श्रुगाल का चित्र था। ग्रुग्म की व्यन्ता में कृष्णा वर्ण के लौह द्वारा निर्मित एक काक नियोजित · किया गया था। अन्य दानवों की ध्वजाएँ अन्य अने कप्रकार के आकारों वाली बनाई गई थीं। प्रसन का रथ सुवर्णीनर्मित मालात्रों से त्राम्पित तथा शीप्र चलनेवाले सी वार्घों से सन्नद्ध था। उसी प्रकार किंकिणी के समृहीं तथा मालाओं से अलकृत सी सिंहों से युक्त जम्म का अजेय रथ था। कुजंभ का रथ पिराच के समान भीपण मुखबाले गर्थों से युक्त था । महिए का रथ ऊंटों से, गज का घोड़ों से, मेव का गेडों से तथा काल-नेमि का भयानक हाथियों से संयुक्तधा । दैत्य निर्मि पर्वत के समान विशाल आकार वाले ऐसे अनेक हाथियों वाले रथ पर समारुद था, जो सब के सब चार दातोंवाले, मद जल से सुगधित, मेघ के समान भीपए। गर्जन करने वाले तथा मुशित्तित थे। सुवर्ण के आमूपर्णों से अलकृत दिल्ला दिशा में सी हाथ लम्बे कृष्ण वर्ण के अश्वों से सुशोमित विशाल काले रथ में अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाओं से सुशोमित श्वेत चंदन के लेप से विलंभित सुन्दर ऋगोवाला मथन नामक दैत्यराज हाथ में पारा लिये हुए सुरोभित हो रहा था। जमक नामक अधुर किंकिए। के जालों तथा मालार्थों से सुरोभित एक ऊँट पर सवार था। काल के समान भवकर श्वेतरग के बहुत बड़े मेप पर शुम्भ नामक दैरय श्रारूढ़ था। इन सर्वों के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक पकार के वाहनों पर प्रचएड तथा विचित्र कार्य करने वाले, कुएडल तथा पगड़ी बांघने वाले, अनेक प्रकार के दुपट्टों से सुगोभित, विविध प्रकार की मालाएँ पहने हुए, श्रनेक प्रकार की सुगिधेओं से सुनासित श्रासुरगए। युद्ध भूमि में शोभायमान हो रहे थे । उनके चारों श्रोर श्रनेक बन्दीगए। प्रशसा गान कर रहे थे ।उन सर्वों के श्रामे श्रनेक प्रसार के युद्ध के बाजे वजते हुए चल रहे थे। श्रनेक रथ चल रहे थे। श्रनेक प्रकार की वीरआधार्त्रों कृत गान करते हुए त्रानेक महान त्रासुर भी साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उस दैत्यसिंह तारकासुर की वह सेना महान विकराल दिखाई पड़ रही थी। मतवाले तथा महामयानक हाथियों, विशाल तुरंगों तथा रथों से सरुलित वह सेना असल्य पैदल और पताराओं से युक्त होकर देवताओं से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुई थी। इसी अवसर पर देवताओं के दूत के रूप में वायु देव श्राकाशमार्ग से श्रम्लों की उस महती सेना को प्रत्थान करते देखकर देवताओं से कहने के लिए इन्द्र के पास गये । महात्मा देवराज इन्द्र की सभा में जाकर बायु ने देवताओं के मध्य में उस उपस्थित महा कार्य की चर्चा की । अप्तरों की चर्काई का समाचार सुनकर दीर्घनाहु इन्द्र ने सुख काल के लिए। आंखें मूँद ली तदुपरान्त गृहस्पति से वे इस प्रकार बोले—॥३२-६२॥

इन्द्र-ने कहा-- 'गुरी ! दानवों के साथ देवताओं का यह महान् संमान था पड़ा है । नीति का श्राथय लेकर हमें कीन-सा उपाय इस समय करना चाहिये, उसे श्राप कहिये।'देवराज इन्द्र की ऐसी बातें . स्रुनकर महाभाग उदारबुद्धिराली वृहस्पति ने कहा---'सुरश्रेष्ठ ! रात्रुश्चों पर विजय की कामना करने वालों के लिए साम श्रादि चार श्रंगोंवाली नीति विजय भदान करने वाली कही गई है। सनातन से यह रीति चली व्या रही है। साम, भेद, दान श्रीर दरड-नीति के ये चार श्रंग हैं। राजनीति में क्रम से इनका प्रयोग देश, काल श्रीर शत्रु की योग्यता श्रादि का विचार करके किया जाना चाहिये। शान्ति के उपाय से लालची, करू तथा वे गत्रु, जिन्हें त्राह्मय पास हो चुका है, वग्र में नहीं हो सकते । दृष्ट लोग तो दु:ख देने पर ही अपने संग्रय को छोड़कर वरा में आते हैं। अतः इन दैत्यों के लिए साम नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये लोग श्राव्य पा चुके हैं। जाति धर्म के द्वारा भेद नीति के योग भी वे नहीं हो सकते हैं। जिन्हें स्वयं लक्ष्मी शाम्र हे उन्हें दान देने से भी क्या फल होगा ? श्वतः चारों उपायों में केवल एक उपाय-दग्ड-हमें उपयुक्त समम पड़ रहा है। सो यदि श्रापको यह उचित प्रतीत हो तो इसी उपाय का श्रवलम्बन कीजिये । दुर्जन व्यक्तियों में साम नीति का प्रयोग फत्तरान्य होता है । कर लोग महात्मा पुरुषों की साम नीति की भय के कारण उत्पन्न सम्म कर उपेला करते हैं, श्रतः उनके साथ सरलता, श्रेष्टबुद्धि तथा दयानीति का विपरीत परिणाम होता है। दुर्जन लोग सर्वदा सामनीति को भय . का कारण मानते हैं अतः उन को आकान्त करने के लिए पीरुप का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है । दुर्जनों को दवा दिये जाने पर ही उनके साथ की जानेवाली किया सफल होती है। यह महान् बत सज्जनों के लिए है, क्योंकि दुर्जन पुरुष कभी मुजन नहीं हो सकता, मुजन पुरुष मले ही कभी संयोग से श्रपने स्व-भाव को छोड़ सकता है । मेरी बुद्धि तो यही कह रही है । ऋाप लोग इसमें जो सोचें ?! वृहस्पति के ऐसा कहने पर सहस्रनेत्र इन्द्र ने इस विषय में श्रपने कर्चन्य को मली माँति सोच-विचार कर उस मरी देवसमा में उनसे कहा-पिसा ही करना ठीक होगा ।' ॥ ६३-७४ ॥

श्रीर तदुपरान्त इन्द्र ने फहा — 'स्वर्गपुरी के निवासियो । मेरी बात को आप लोग सावधानीपूर्वक सुनिये । श्राप लोग यह के भागों के मोगने वाले हैं, परम सान्तिक बल सम्पत्त हैं, सन्तुष्ट श्रारमावाले हैं, श्रपनी महिना के बल पर स्थित हैं, नित्य ही जगत की परिपालना करने वाले हैं, किन्तु ऐसे होकर भी श्राप विना कारण ही दैल्यों तथा दानवों के स्वामियों द्वारा पीड़ित होते श्राये हैं । उन लोगों को वरा में करने के लिए साम श्रादि तीनों उपायों का आग्रय नहीं लेकर दग्ड का ही विधान करना चाहिये । श्रतः श्राप लोग संप्राम की वैवारी कीजिये । सेना को सुपचिन्त कीजिए, रास्त्रों का श्रम्यास कीजिये तया श्रस्त्रों के देवलाओं की पूजा करते जाइये । देवगण् । सभी लोग मिलकर वाहन तथा रथों का सँजीव कीजिये ।

इन्द्र के ऐसा कहने पर स्वर्गनिवासी देवताओं ने सेनापति के पद पर यमराज को नियुक्त कर यथा शीघ ही सेना को सजाना शुरू किया । जो लोग देवतार्थ्यों के प्रधान थे, उन लोगों ने मिल कर दस सहस्र घोड़ों से उक्त सुवर्णिनिर्मित घटे से परिष्कृत,सर प्रकार की व्यारवर्यजनक सेन्य सम्पतियों से तथा सभी देवताश्रों से युक्त, मातिल नामक सारथी द्वारा रचे गये सुन्दर रथ को देवराज इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया, जो शत्रुव्यों द्वारा कठिनाई से जीता जा सकता था। सेना के अप्रभाग में यमराज भैसे पर आरुड़ होकर चल रहे थे, उनके चारों आर - प्रचएडफर्मा किकर गए चल रहे थे । यमराज की ऋौंखें महाप्रलय काल की प्रचएड ज्यालाश्रों से पूर्ण श्राकाश की मौंति धरु-धरु जल रही थीं। उसी सेना में श्रामि देव बकरे पर सवार होकर हाथ में शक्ति नामक श्रस्त लेकर चल रहे थे । पवन, जिनका देग सेना में चारी श्रोर विस्तारित था, हाथ में श्रद्धरा लेकर चल रहे थे। जल के स्वामी यहरादेव मुजगेन्द्र पर आरूद थे। यहोरा आकारागामी नर युक्त रथ पर सवार थे। भयानक व्याकृति वाले धनपति कुरेर बनवान् सिंह के समान घोर शब्द करते हुए हाथों में गदा तथा तीक्ष्ण तलवार धारणकर उस समर मृषि में चल रहे थे। चन्द्रमा,सूर्य तथा दोनों श्रश्विनी कुमार विराल चतुरिंगिणी सेना के साथ-साथ चल रहे थे। सुवर्ण के श्रामुपर्णों से श्रलकृत गन्धव गण श्रपने श्रिधिपतियों के साथ थे । वे सभी गन्धर्व गएा सुवर्णनिर्मित व्यासनों पर विराजमान थे । विविध प्रकार के कवन तथा हथियार धारण, किये हुए ये । उनके रय विचित्र ढग के थे । उनके शिर पर लगे हुए मयूरपुच्छ शोमायमात हो रहे थे तथा वैदूर्य मिख की वनी हुई मकर की घाछति उनकी घ्वजाओं पर बनी हुई थीं ।इघर राजसगण लाल रग के केशों से सुशोभित हो रहे थे। ये युद्ध मूमि में जबाकुसुम के फूल के समान रक्त यस्त्र धारण क्र ग्रीव्रतापूर्वक चल रहेथे । उनकी ध्वजायें गृद्ध के आकार की थीं। वे सब के सब महाबलवान् तथा स्वच्छ रवेत रंग के लोहे के बने हुए श्रामूपर्णों से विमृपित थे। मूसल, तलवार तथा गदा को हाथ में लेकर वे लोग पगडी वाधे हुए रथ में श्राल्ड थे। गजराज तथा प्रलय कालीन मेघी के समान उनके भीपण स्वर् हो रहे थे । उस समय उनका भीषण स्वर ऐसा मालूम हो रहा था मानो भयानक उल्कापात श्रथवा वज्रपात हो रहा हो। उसी सेना में यद्मगए। वाले रग की पोशाक पहिने हुए थे। वे भयक्कर धनुप तथा वास धारस किये हुए थे। लाल वर्स के उल्कृ से समन्यित उनकी महा भयानक व्वजाएँ थी। सभी सुवर्स तथा रहीं के त्रामुपर्यों से श्रलकृत थे। राज्यसों की वह सेना गैडों के चमडे को पहने हुए शोभायमान हो रही थी। गृद्धों के पत्नों की उसमें ध्वेजाएँ बनी हुई थीं। हिक्कियों के विविध मकार के श्रामुषणों से वह श्राम्पित थी। मूसल तथा अन्य प्रकार के देखने में महा भयद्वर हथियारों से युक्त वह सारी सेना वडी कठिनाई से देखी जा रही थी । उसमें विविध प्रकार के प्राणियों का भीषण स्वर हो रहा था । किन्नर गए। श्वेत वस्त्र घारण किये हुए थे । रवेन रग के नाणों की उनकी पताकाएँ वनी हुई थीं । प्रायः सभी लोग मृतवाले हाथियों पर त्रारूढ़ होकर चल रहे थे। तीन्त्रण तोमर तथा त्रान्यान्य रास्त्रास्त्रों को घारण किये हुए थे । मुक्तायों के जातों से सुपरिष्कृत चाँदी से निर्मित हस की पताना जलियनाय वरुण की थी, जो भयानक घूम की पताका से युक्त अगिन के समान दिलाई पड़ रही थी । घनपति दुवेर की पताका पदमराग

तथा महामिए। के बने हुए पृत्त की थी, जो श्राकारा मण्डल में बहुत उत्पर तक उठी हुई इस प्रकार मालूम हो रही थी मानो त्राकारा के ऊपर जाने के लिए निरन्तर उठती जा रही है। यमराज की महान् घ्वजा काफ तथा लीह द्वारा निर्मित भेड़िये से युक्त थी। राज्यसराज की पताका पेत के मुख की भौंति विकरात मालुम पड रही थी। श्रानुपम कान्तिमान् चन्द्रमा तथा सूर्य की घ्वेजाएँ सुवर्णनिर्मित सिंह की बनी हुई थी। दोनों ऋदिवनीकमारों की ध्वजाएँ रहीं द्वारा अनेक रंग के वने हुए कलशों से विराजमान थीं। सी वजी को निर्विष्ठ समाप्त करने वाले देवराज इन्द्र की घ्यजा सुवर्ण द्वारा निर्मित हाथी से, जो विचित्र प्रकार के रहों से मुशोभित तथा इवेत रंग के चामर से अलंकत था, संयुक्त थी। इस प्रकार नागी, बती, गन्धवी, महान सर्पों तथा निशाचरों से युक्त वह रएएप्नि श्रति विकराल दिलाई पड़ रही थी । देवराज इन्द्र की सेना तीनों लोकों में श्रांजेय थी । उनकी उस विशाल सेना में देवताश्रों को तेतीस करोड़ संख्या थी । इवेत वर्षी के कान तथा चानर से सुरोभित, हिमालय के समान विशाल श्राकृति सम्पन, सुवर्शकमल के निर्मल हार द्वारा सुरोभित, कुंतुम त्रादि के मनोरम चिहाँ से चिहित, कपोलमाग पर अमरों के समूहों से न्व्याप्त प्रेरावत नामक महान् गजराज पर, उस समय महा वलवान् विचित्र वर्श के श्रामूपर्यों से श्रामूपित सहस्रेत्र पाकशासन इन्ट्र स्वर्ग में सुशोभित हो रहे थे, श्रीर श्रपने जाज्वल्यमान वस्त्र की किरणों के जालों से चकाचीय उत्पन्न कर रहे थे । चामर तथा केयूर के द्वारा व्यलंकृत भुजाओं से वे समन्वित ये । सहसीं बन्दियों द्वारा उनकी परासा हो रही थी । इस प्रकार तुरंग, मातंग श्रादि की मयानक सेनाश्रों से संक्लित ्रवेत वर्ष के छत्र तथा प्वजात्रों के सम्हों से सुरोभित विफल न होने वाले वाणों से युवत वह देवताओं की विशाल वाहिनी अनेक प्रकार के राखाखाँ तथा योद्धाओं द्वारा कठिनाई से जीतने योग्य दिखाई पह रही થી ! !!૭૫-१૦૨!!

श्री मात्स्य महापुराण के तारकोपाख्यान में रणयोजना नामक एक सी श्राइतालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१४८॥

#### एक सौ उनचासवाँ ऋध्याय

सत ने फहा — महिपाण ! देवताओं तथा अनुरों के उस महा भयानक युद्ध में दोनों सेनाओं में अति घोर एवं नुमुल संघर्ष हुआ था। गरजते हुए उन देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं में रांल तथा मेरी के राज्यों से, कुरिलियों की सुरीली ध्वनियों से, हाथियों के चिपाइने से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, रथ के चकों की वर्षराहट से, इस वीरों के धनुप की मत्यंचा के भीपण्य स्वरों से, एक विचित्र एवं भीपण्ये ध्विन हो रही थी। दोनों पत्नों की सेनाओं के एक दूसरे के सम्मुल उपस्थित हो जाने पर परस्पर विजय की कामना करने वाले, अतिराय क्रोध में उपलते हुए, जीवन की आरा छोड़ देने वाले उन वीरों के मध्य में आरस में मधंकर अमुलोम और विलोम संप्राम होने लगा। रथ वालों से और पैदल से, रथ वालों से और घोड़े वालों से, हाथी वालों से पैदलों से तथा कहीं पर रथी के साथरथी का ही युद्ध होने लगा। एक पत्त के

हाथियों से दूसरे पत्त के हाथियों का तथा घोड़ों से श्रानेक हाथियों का युद्ध होने लगा। एक पत्त के कितने पैदल सिपाही रात्रु के श्रानेक हाथियों तथा घोड़ों से युद्ध करने लगे। तदनन्तर युद्ध मूमि में माले, यज्ञ, गदा, भिन्दिपाल, फावड़े, शबित, पट्टिश, शंल, मुद्गर, कुराप, गड, श्वेत वर्ण के चक्र, शंकु, तीमर, अंकुरा, कर्षि, नालीक, नाराच ( सम्पूर्ण लोहे का बना हुआ हुआ श्रद्ध्य ), वस्तदन्ता, श्रद्धचन्द्रक, भाला शतपत्र, शुक्तुगढ आदि चम्कते हुए शस्त्राक्षों की अत्यन्त अद्भुत यृष्टि आकारा मण्डल में होने लगी, जिससे सारी दिशाएँ त्र्याच्छादित हो गईं । उस समय सारा संसार ही त्र्यन्थकार मय दिखाई पड़ने लगा था। इस प्रकार रास्त्रास्त्रों की विदुल दृष्टि में उन दोनों सेनाश्रों के योद्धागण एक दृसरे को पहचान भी नहीं सकते थे। अतः विना किसी निशाने के ही वे अपने हथियारों के क्रूर लक्ष्मों को विद्ध कर रहे थे। दोनों सेनाओं में कटकर या मरकर गिरे हुए वीरों को वे एक दूसरे के पत्त वाले मली भौंति देलकर ही पहचानते थे। इस प्रकार मुद्ध की सारी भूमि स्थ की ध्वनार्थों, वीरों की बाहुओं, छुगें, छुगेंडल समेत शिरों, हाथियों, भोड़ों, गिरते हुए तथा गिरने वाले पैदल के सिपाहियों से इस प्रकार श्राकीर्ण हो गई मानों श्राकार सरोवर से नीचे गिरे हुए कमलों से पट गई हो । उस विशाल लड़ाई के मैदान में टूटे हुए दातों तथा फाड़े गये फपोलों वाले बड़े-बड़े विशाल शुगडादगड़ों से विहीन, पर्वत के समान विशालकाय हाथियों के समूह पृथ्वी पर गिरे हुए थे, जिनके मुख से रक्त निकल रहा था। टूट गये हैं, जुआ के कार्ड दग्र चक्के तथा धुरी के अधमाग जिनके - ऐसे विशाल रथ खग्रड-खग्रड होकर उस युद्ध मृमि में तितर-वितर होकर पड़े हुए थे। सहसों की संख्या में घोड़े छित्र-मल होकर नीचे गिरे हुए थे। इस प्रकार सारी युद्धमृमि रनत के बड़े-बड़े तालावों से युक्त होकर कठिनाई से पार करने योग्य बन गई थी । वहाँ की नदियाँ रक्त-जल की भँवरों से युक्त होकर मांस खानेवाले जीव धारियों के हर्ष का फारण बन गयी थीं । रक्त से सनी हुई उस समस्त भीपण रखम्मि में बेताल गण प्रसन्नतापूर्वक कीडा कर रहे थे । ॥१-१६॥

श्रीमात्स्य महापुराण में तारकासुरोपाख्यान में देवासुरयुद्धवर्णन नामक एक सी उनचासवाँ ऋध्याय समास ॥१४८॥

#### एक सौ पचासवाँ ऋंध्याय

सूत ने कहा — ऋषिगण् ! इस प्रकार के महा भयानक युद्ध के उपरान्त श्रातिकोध से मूर्शित होकर देवताओं के सेनानी यमराज ने श्रासुरसेनापति प्रसन नामक दानव को देखकर श्रपने श्रातिशय प्रज्ञातित श्रम्म के स्रान तेजस्वी वार्णों की घोर वृष्टि की । यम के श्रानेक वार्णों द्वारा बीधे गये श्रातुल पराक्रमशाली श्रसन ने इस प्रकार भीपण् श्राक्षमण् करनेवाले यम से बदला जुकाने की भावना से श्रंपने मयानक घनुष को कार्गो तक सींचा और श्रत्यन्त भयानक पाँच सी वार्णों द्वारा यमराज के उपर भीपण् श्राक्रमण् किया और इस प्रकार उसे घायल कर दिया । यमराज ने उन घोर वार्णों के तथा ग्रसन के परम

परात्रभ्य को देखकर च्यपनी उम्र वाणों की पृष्टि द्वारा भसन के ऊपर घोर त्र्याक्रमण किया । दानवराज प्रसन ने यमराज की उस भयानक वागावृष्टि को, जो समस्त आकारामंडल में फैलती जा रही थी. देखकर अपने वार्णों की पृष्टि से दिल-भिन्न कर दिया । यमराज ने ध्रपने वार्णों के उस समुदाय को इस प्रकार दिल-भिन्न होते देखकर श्रायन्त वेग से एक महा भयानक सुद्गर को उसके उनार फेंका। शानवनन्दन असन ने आकारामगढल में चपनी चौर आते हुए उस विशाल शुद्गर को देलकर उदलकर वाएँ हाथ से पकड़ लिया और उसी मुद्रगर की ठीक तीर से पकड़ कर अतिकोधरूर्वक यमराज के बाहन महिप पर वेग से महार किया, जिससे वह घराराधी हो गया । गिरते हुए उस महिप से उद्धल कर यमराज कृद पहे और सड़े होकर माला लेकर प्रसन के ग्रस पर एड प्रहार किया । उस प्रहार से मृच्छित होकर प्रसन प्रथी पर गिर पड़ा । इस प्रकार समरमृति में असन की गिरा देखकर भयानक पराक्रनी जन्म नामक देख ने भिन्दिपाल द्वारा यमराज के हृदय में फुटोर आपात किया, जिसके प्रहार से यमराज के मुख से रक्त गिरने लगा । यमराज को पीड़ित देखकर धनपति कुनेर हाथों में गदा लेकर दस सहस्र यहाँ से युक्त हो ऋति क्रोध से युद्ध करने के लिए जंम के सम्मुल आ पहुँचे। दानवों की प्रवत्त सेना से संयुक्त बृद्धिमान् जम्म ने कीच से ध्याये हुए कुबेर को देखकर एक स्नेही की भौति मीठी-मीठी यात की। उधर प्रसन की मुर्च्या हटी श्रीर उसने यमराज के उत्पर एक ऐसी गदा द्वारा त्राधात किया, जो मिशाया सुवर्ण के द्वारा सजायी गई थी । वह भीपरा गदा बजन में बहुत सारी थी छीर राजु छों का निरचय ही विनास करनेवाली थी । महिप बाहन यमराज ने उस गत्रा को इस मकार अमत्यारित रूप में उमर गिरते देखकर प्रतिरोध के लिए समस्त संसार के विनाग करने में सवर्थ श्रायन्त मधानक उस दग्ड को प्रसन के कपर फेंका, जिसके चारों स्रोर प्रचरह स्थानि की लफ्टें उठ रही थी । आकारामण्डल में जाकर उस भीपूर्ण दराई ने गदा का 'संयोग प्राप्तकर मयानक यादलों की भाँति गर्जना की । उस समय उन दोनों अस्त्रों में पर्वत के समान दु:सह संघर्ष होने लगा । उनके परस्पर के संघर्ष के कारण निकले हुए शब्दों से सारी दिशाएँ व्याप्त हो कर जह हो गईं। समस्त जगत प्रलय के श्रागमन की श्रारंका से व्याकुल हो गया। जग ही भर में शब्दों के शान्त हो जाने पर जलती हुई उल्का के समान दोनों के मध्य में एक प्रकार हुआ। इस प्रकार उन दोनों -- गदा श्रीर दएड--के संघर्ष से समस्त गगनभएडल मयानक दिखलाई पड़ने लगा । तदनन्तर यम के दएड ने गदा को तोड़कर प्रसन के शिर पर इस प्रकार कठोर आधात पहुँचाया जिस प्रकार दुराचारी पुरुप का दुर्व्यवहार उसकी श्री का श्रपहरण करके उसके ऊपर 'हड़ प्रहार करता है। उस भीपण दएड के पहार से असन ने सारी दिशाओं को श्रंषकार. में लीन होते हुए के समान देला श्रर्यात उसकी श्रॉसीं के आगे श्रंथकार छा गया श्रीर वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसका शरीर घूलि से घूसरित हो गया जिससे देवतात्रों तथा दानवीं - दोनों की - सेनात्रों में महान् हाहाकार फैल गया । ॥१-२१॥ तदुपरान्त दो घड़ी के बाद प्रसन ने जब होश संभाता श्रीर श्रपने शरीर को श्रासूपर्गों तथा वसीं

तर्नुपरान्त दो घड़ा के बाद असन न अप हारा समाला श्रार श्रपन शरार का श्रामुपणा तथा यसा के हट तथा फट, जाने से श्रीविहीन तथा चोट के ,कारण बित्र मित्र देखा तो इसका मीपणा बदला लेने का विचार किया । श्रपने मन में वह सोचने लगा कि मुमा जेसे यलवान् पुरुष के जीते ही मेरे स्वामी की वेइञ्जती के लक्त्रण दिखाई पड़ रहे है । मेरे पराजित हो जाने पर मेरे त्राश्रय में रहनेवाली सेनाएँ भी विनष्ट हो जायँगी। जो श्रसम्मावित श्रथवा श्रयोग्य है, वह श्रपनी इच्छानुरूप चाहे जो करे; किन्तु जो व्यक्ति पहले योग्य एव सम्मावित मान कर सैकड़ों वार व्यर्थ ही उद्घोषित किया गया है, उसका ऐसे समय अपनी इच्छा से कार्य करना अनुचित है, अर्थात् उस व्यक्ति के, जिसकी योग्यता के विषय में कोई स्याति नहीं है, स्वेच्छाचारी होने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु जो सैकड़ों बार प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे तो स्पामी की . इच्छा के श्रनुरूप कार्य करना ही चाहिये। इस प्रकार विचार करके महावलवान् प्रसन वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ । पर्वत के समान विकराल आर्क्टात वाले उस महान् असुर ने यम के दगढ़ के समान भीपण सुद्गर की हार्थों में ले घोर सकल्प से होठों के दोनों दलों को चवाते हुए रथ द्वारा शीघतापूर्वक युद्ध मृमि की श्रोर प्रस्थान किया ! युद्ध भूमि में यमराज के सम्मुख पहुंचकर उसने अपने उस मयानक मुद्गर को घुनाकर यम के मस्तक पर घोर आधात किया। अचकचाये हुए नेत्रों से महायलवान् यम ने शिर पर आते हुए उस प्रभावशाली सुद्गर को देखा श्रीर ग्रीप्रतापूर्वक उसे लक्ष्य से विचेत कर दिया श्रार्थात् श्रपने पूर्व स्थान से वह हट गये । यमराज के अपने स्थान से दूर हट जाने पर उस मुद्गार की प्रचएड चोट से महापराक्रमी यमराज के महलीं अनुचरीं का विनाश हो गया। उस मुद्गर के द्वारा घोर किकरों की सेना को विनष्ट देखकर अनेक के महार करने की चेष्टा से प्रसन ने उस यम किकरों की सेना को देखा श्रीर श्रपने मन में यह समम्प्रा कि ये सव माया द्वारा विनिर्मित सहसों यमराज ही हैं । ऐसा विचार कर प्रसन ने ऋस्त्रों की भीषण दृष्टि कर उस सेना को तितर-वितर कर दिया । तदनन्तर कल्पान्त के समुद्र की मौति भीषणा खुठ्ध होकर वह कोष से मुर्च्छित-सा हो गया। उसने श्रपने प्रचण्ड शुलों द्वारा किसी की भिन्न कर दिया तो किसी की श्रपने श्रमोघ वार्खों द्वारा प्राणिवहीन कर दिया । किसी को गदा से चूर्ण कर दिया तो किसी को मुद्गरों की मार से जीवविहीन कर दिया और किसी को दारुए भालों की चोटों से मार डाला । उस समय अन्य बहुत से यम के किंकरगण् शसन के बाहु मणडल में लटके हुए थे, उनमें से दुन्न लोग शिलाओं द्वारा प्रहार कर रहे थे तो कुन्न लोग कुँचे-कुँचे भूजों द्वारा आघात कर रहे थे। कुछ अन्य लोग उसके शरीर में अपने तीक्ष्ण दातों से काट भी रहे थे | यमराज के | श्रन्य श्रनुचरगण् दानव की पीठ में श्रपनी मुहियों से प्रहार कर रहे थे । इस प्रकार यम के घोरकमा अनुवरों द्वारा पीळा किये जाने पर कोध से मुच्छित होकर उस प्रसन ने अपने रारीर को पृथ्वी पर गिराक्तर सहस्रों को पीस डाला । कितनों को चठकर उसने अपने मूके के प्रहार से मार डाला । इस प्रकार यम के अनुचरों के युद्ध से जब प्रसन थक गया तब यमराज ने भी उसे थका हुआ देखा । तदुपरान्त श्रपनी सेना को निनष्ट देखकर महिप पर सवार होकर और श्रपने दयड को ऊपर उठाकर वे युद्ध सृपि में पुनः प्रस्थित हुए । प्रसान ने आते हुए यमराज को देखकर अपनी गदा द्वारा उनके वर्त्तस्थल पर कठोर प्रहार किया। प्रसन के इस प्रहार को कोई परवा न कर शत्रु झाँ के विनाशक यमराज ने क्रोधपूर्वक अपने दएड से असन के रथ में अपो चलने वाले वाचों के ऊपर घातक प्रहार किया । इस प्रकार दएड द्वारा मारे गये उन वार्षों से असन का रथ युद्धम्मि के आधे मार्ग में खड़ा कर दिया गया। वीच युद्धम्मि में खड़ा हुआ दैत्य का वह रथ इस प्रकार रोभित हो रहा था जैसे संग्रय में पड़कर पुरुष का चिछ आगे बड़ा और स्क जाता है। तदनन्तर विवश होकर वह रथ को छोड़कर पैदल ही युद्ध मृमि में आगे बड़ा और अपनी दोनों मुजाओं से यमराज को पकड़कर मल्ल युद्ध करने लगा। उस समय यम भी शस्त्रों को छोड़कर वाहु युद्ध में प्रशुच हो। गये। वलगाली मसन ने यमराज के किटमाग के वहत्र को पकड़कर उन्हें इस प्रकार घुमाया जैसे अम द्वारा चिच इघर-उघर घूमता है। यमराज ने भी अपनी दोनों बाहुओं से असन के कपट को पकड़कर बलपूर्वक पृथ्वी। तल से अपर उठाकर खूव घुमाया। तदनन्तर वे दोनों एक दूसरे पर मुश्चि द्वारा कठोर महार करने लगे। उस समय दानवराज असन के भीमकाय होने के कारण यमराज के बाहु आन्त हो गये, जिससे दैत्य के कंघों पर अपने मुख को रसकर वे थोड़ी देर तक विश्वाम करने की इच्छा करने लगे। यमराज को इस प्रकार थका हुआ देखकर असन ने उन्हें पृथ्वी पर एक दिया और अपने पैरों तथा हायों के महार से उन्हें तब तक खूव पीटा जब तक कि उनके मुल से बहुत-सा रक्त नहीं निकलने लगा। तदुपरान्त दानवराज असन यमराज को मृत समक विजय प्राधि की स्वना देने के लिए उन्मुक्त कराठ होकर घोर शब्द करने लगा और स्वयं सेना में पहुँचकर महान् पर्वत की मौति अवस्थित हुआ।। ॥२२-४१॥

उधर मृद्ध होकर जम्म ने श्रपने मर्ममेदी वाणों द्वारा सभी दिशाओं को श्राच्छादित कर धना-धिप क्लोर की सारी सेना का-विनाश करना प्रारम्भ किया । तब क्रीय से त्रागववूला होकर धनाधिप ने युद्ध भूमि में दानवपति जम्म के हृदय में त्र्यमि के समान भीपए। सहस्र वार्गों द्वारा श्रापात किया श्रीर सी बार्गों द्वारा सारथी, दस वार्गों द्वारा ध्वजा, पचहत्तर वार्गों द्वारा दोनों हार्थों तथा दस वार्गों द्वारा धनुष-के कपर प्रहार किया । ये सब वाग् तेजोमय पुच्चों से सुरोभित तैलतप्त तथा लक्ष्य से कभी चुक्रनेवाले नहीं थे । कुनेर ने एक बाण द्वारा सिंह पर तथा तीक्ष्ण दस वाणों द्वारा उस श्रमुरराज पर जब घातक महार किया। तब दैत्यराज जम्भ ने हृदय में धेर्य धारणकर कुछ संत्रस्त चित हो शत्रु के मर्म का विदारण करने वाले वाणों को हाथ में लिया त्यीर धनाधिप छुवेर के उस दुष्कर कार्य को देखकर क्रोध युक्त हो धनुष को कान तक खींचकर श्रपने तीक्ष्ण वार्णो द्वारा वच्नस्थल पर चोट किया । फिर एक वाण द्वारा उसके सारथी के हृदय में दढ़ प्रहार किया । एक तैलधीत नाए। द्वारा कुवेर के धनुष की प्रस्यंचा को काट दिया । इसके उपरान्त भी उस क्रूरकर्मा जम्म ने मर्मभेदी श्रति तीक्ष्ण दस वाणों द्वारा घनपति खुवेर को छाती में कठोर महार किया । श्राप्तर के इस घातक प्रहार से श्राविशय घायल धनाधिपति कुबेर ने श्राति सूर्व्छित होते हुए की भाँति हारा भर धैर्य धारण कर अपने भयानक धनुष को खींचा श्रीर येगपूर्वक सहस्रों तीक्षण वाणों को बरसाते हुए दसों दिशाओं को, आकार को, असुरों की सेना को तथा सूर्य मएडल को आच्छादित-सा कर दिया। तदनन्तर जन्म ने भी पोरुप की श्रतिशयता के कारण युद्ध में श्रपने एक-एक वाणों द्वारा श्रल्प श्रायास में ही क्ष्मेर के उन सारे वार्कों की नष्ट कर दिया । दानवराज जन्म के इस कार्य को देखकर धनाधिगति कुवेर ने स्रति

कृद्ध होकर श्रनेक प्रकार के वाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विघ्वंस-सा कर दिया । दानव ने धनपति कुचेर का यह श्रद्भुत कर्म देख श्रति भयानक लोहे के बने हुए सुवर्ण से विभूषित सुद्गर को हाथ में लेकर छुनेर के अनुचर यत्तों को सहस्रों की संख्या में चूर्ण कर डाला । दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे यत्तगरा परम घोर भयानक राज्य करते हुए धनाधिपति कुचेर के रथ को घेर कर खड़े हो गर्य। कुलेर ने अपने श्रनु-चरों को दुःखित देखकर अपने परम दारुण शूल को हाथ में लिया और उसके द्वारा रीघ ही सहसों देखों का विनारा कर दिया। कुवेर द्वारा विनारा किये जाते हुए दैत्यों को देखकर कीय से मूच्छित होकर जम्भ ने दैत्य के रात्रु देवताओं के मर्दन करनेवाले श्रापने परशु को हाथ में लिया। जम्म ने श्रापने उस इवेत घारवाले परशु से कुवेर के महारथ को तिल तिल करके इस प्रकार काट डाला जैसे चूहा चिकने कपड़ों को काट डालता है। तत्र धनाध्यत्त कुवेर पैदल ही श्रपनी उस महा भयानक गदा को, जी महा युद्धों में गर्वीले शत्रुक्यों का विनास करने वाली थी, जो सभी जीवधारियों से असहनीय थी, जिसकी अनेक वर्षों से पूजा की जा रही थी, जो अनेक प्रकार के चन्दनों से अलंग्रुत थी, देवतात्रों के पुत्पों से सुवासित निर्मल रवेत रंग के लोहे की बनी थी, बजन में बहुत भारी थी, जिसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं होता था, जो सुवर्ण के विविध स्नाम्पणों से स्नाम्पित थी, महण कर स्निति कुद्ध हो जम्म दानव के शिर पर पातक श्राघात किया । विजली के समुहों से श्रालं हत की माँति तेज से जलती हुई उस गदा को श्रापने उत्पर श्राती देखकर जम्म ने उसे तोड़ने तथा विफल करने के लिए शस्त्रों की विपुल वृष्टि की । चक्र, कुराप, भाला, भुशुएडी, पिट्टेर्ग श्रादि सस्त्रों को उस महापराक्रमशाली दैत्य ने श्रपने सुवर्ण के केयूर से अर्ल-कृत दोनों बाहुओं द्वारा उस गदा के उत्तर फेंका । किन्तु उस महती गदा ने उन सभी हथियारों को व्यर्थ करके दैस्य की छाती पर इस प्रकार कठोर श्राघात किया जैसे कन्दरा में बहुत बड़ा उल्कापात होता है। उस गदा द्वारा ऋति ताडित वह दानवपति रथ के जुए पर गिर पड़ा । उस समय नष्ट चेतनावाले उस दानव के इन्द्रियों के स्रोतों से रक्त की घारा फूट निकली । ॥ ५०-७५ ॥

जन्म को मरा हुआ समम्म कर भीषण शब्द करता हुआ कुजम्म नामक अधुर धनाधिप कुबेर की बात से श्रति कुपित हो परम कोध के साथ युद्ध मूमि में उतरा । श्रीर यहाधिपति के नारों श्रीर समी दिशाओं में उतरा । व्याप कि का जाल-सा रच दिया । कुबेर ने श्रपने अर्द्धचन्द्राकार वार्णों से उस जाल को दिशाओं में उसने वार्णों का जाल-सा रच दिया । कुबेर ने श्रपने अर्द्धचन्द्राकार वार्णों से उस जाल को खिल-भिन्न कर दिया । उसके विनाश के लिए बलवान यहापति ने वार्णों की विपुल वृष्टि की । उस वार्ण के समूहों को देत्य ने श्रपने तीक्ष्ण वार्णों द्वारा प्रकट्म काट दिया । धनाधिप ने श्रपनी वार्ण वृष्टि को व्यर्थ के समूहों से वर्ष युक्त हो रही थी । इहं देख परम दुर्धों श्रपनी श्रपनी श्रपनी की हाथ में लिया, जो सुवर्ण के बने हुए पर्यों से स्वर्र शुक्त हो रही थी । उसने रखजटित केयूर की किरणों के समूहों से श्राम्पित श्रपने हाथ से उसे श्राजमा कर कुजम्म के उतने रखजटित केयूर की किरणों के समूहों से श्राम्पित श्रपने हाथ से उसे श्राजमा कर कुजम्म के खित करोर हृदय को फाड़ लिए वेगपूर्वक खोड़ दिया । कुबेर द्वारा छोड़ी गई उस श्रीक ने कुजम के खित करोर हृदय को फाड़ खाला । इस प्रकार श्रीत चलवान र रान्तम को श्रित तुच्छ मानते हुए धनाधिपति कुबेर ने हृदय का विदारण कर प्रय्वीतल पर प्रस्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस नोट से कुछ स्नस्थ होकर दारुण विदारण कर प्रय्वीतल पर प्रस्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस नोट से कुछ स्नस्थ होकर दारुण

आरुतिवाले उस देत्य ने एक ऊँची तथा श्वेत घारवाली अपनी बरही को हाथ में लिया और उससे कुबेर के दोनों स्तनों के मध्य भाग में इस प्रकार कठोर आपात किया जिस प्रकार दुधें की मर्मविधिनी तीखी वाणी द्वारा सज्जनों का हृदय विध जाता है। उस बरखी के कठोर श्राधात से धनपति कुनेर मूर्व्छत हो गये, और रथ के जूए पर बुद्दे बेल की भौति लड़खड़ा कर गिर पड़े। नरवाहन घनपति छवेर को ऐसी दयनीय दशा में देखकर हाथ में तलवार लेकर निन्छति युद्ध मूमि में आये । उनके पीक्षे-पीक्षे निराचरों की विशाल वाहिनी चल रही थी। युद्ध मृमि में श्राकर निर्वात ने वेगपूर्वक मयानंक पराकमशाली कृजम्म का पीछा किया। पीछा करते हुए उस राजसराज मयानकपराकमी निम्हति को देखकर फजम्म ने उस समय श्रपनी सारी सेना को उस का संहार करने के लिए प्रेरित किया। माला तथा श्रान्य श्रातेक प्रकार के श्राक्तों को बरसाती हुई कुंजम की प्रेरणा से सेना को सामने श्राती देख कर श्रामुपर्यों की कान्ति से चमकते हुए रात्तसराज निंश्टिति ने वेगपूर्वक रथ से कृद कर श्रपनी नीले ग्यान वाली तलवार से रात्र क्यों के उन शिरों को चारों स्त्रीर से कमल की माँति काट डाला, जो विचित्र रंग के मालम पढ़ रहे थे । उस लम्बी भुजा तथा भीपण तलवारवाले राज्ञस ने ऊँचे-नीचे पीछे-ग्रागे---जहाँ फहीं भी पाया—सन स्थानों पर रात्र झों का भीपए विनाश किया । श्रीर श्रांत क्रोध से होठों को चमाते हुए मृद्धी चढ़ाये तथा मुँह की विकृत आकृति बनाये हुए प्रचयड कोप से लाल नेत्र हो रख मूमि में दानवें का विनारा कर दिया। तदनन्तर श्रमनी सेना को विनन्द्रनाय होती देख कुंजम धनाधिपति कुवेर को छोडकर राच्तसराज निज्ञाति की श्रोर दौड़ा। तब तक जम्म दानव की मुच्छी भी छूट गई श्रीर उसने धनाधिप के श्रतचर यहाँ को जीते हुए ही पकड़ कर सहलों की संख्या में श्रपने पाश में बाँघ लिया। दानवाँ ने उन धनाधिप के अनुवरों के अति धुन्दर विविध प्रकार के रत्नें तथा विमानों को छीनकर अपने अधीन कर लिया ! इधर धनाधिपति दुवेर की भी मूर्च्छा तव तक बीत गई और वे उस समय श्रपनी सेना की ऐसी दशा देख गरम दीर्घ उच्छवासे छोड़ने लगे । तदनन्तर रोप से लाल नेत्र होकर उन्होंने श्रपने दिव्य गरुड के श्रस्न का ध्यान कर धनुष पर वाए। का संधान किया । श्रीर उस शत्रु सेना के विनाशक वाए की दानवीं की सेना पर छोड़ा । सर्वप्रथम उस धनुष से घूएँ की प्रचएड लपटें उठीं, उसके अनन्तर चिनगारियों के समूह उठे । इस प्रकार उस स्थस्त्र ने अपने भीपण प्रभाव से समस्त आकारामंडल को चारों त्रोर से अभि की लपटों . से व्याप्त-सा कर दिया । तदुपरान्त धीरे-धीरे कमानुसार वह श्रनेक रूपों में इस प्रकार शत्रु सेना में फैल गया कि एक दम दिनिवार हो गया । थोड़ी ही देर में सारा संसार श्रंधकार में लीन हो गया श्रोर रूप रहित-सा दिलाई पड़ने लगा। उस अनुपम तेज की आकार मगडल में उपस्थित देवतागए। प्रशंसा करने लगे। श्रत्यन्त पराक्रमशाली दैत्य कुंजम शत्रु की ऐसी शक्ति को देखकर जोरों से शब्द करता हुआ पैदल ही कुबेर की श्रोर दौड़ पड़ा । धनाधिप कुबेर सम्मुख उपस्थित भीप्रगाकृति दैत्य जन्म को देखकर सम्मुम में पड़ ,गये श्रीर युद्ध मूमि से विमुख होकर भागने लगे । मागते हुए उनके मस्तक से रत्न नटित मुक्ट इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे श्राकारा से सूर्य का विम्व । उच्च शूर्वारों के कुल में उत्पन्न होने वाले

शरूवीरों का रनामी (सेनापित) जन राण से भाग जाता है तो उस समय उसका श्राम्पण सेना के श्रामाग में विनियुक्त होता है। श्रार्थात् उसी को श्रागे क्रिक उस समय भी उसके वीर श्रान्यायी राणभूमि में युद्ध चालू ही रखते हैं—ऐसा विचारकर उन दुर्धमें यहा बीरों ने श्रानेक प्रकार के शरूनारजों को हाथों में चालू ही रखते हैं—ऐसा विचारकर उन दुर्धमें यहा बीरों ने श्रानेक प्रकार के शरूनारजों को हाथों में धाराणकर शुक्र को चारों श्रोर से घेर लिया श्रोर युद्ध करने की इच्छा से वे समाम मृिम में पूर्ववत् वने धाराणकर शुक्र को चारों श्रोर से घेर लिया श्रोर युद्ध करने की दरम भागी थे। उनको उस प्रकार युद्ध मूिम में खुवेर के श्रमाव में भी खड़ा देखकर प्रचण्ड पराक्रमशाली देख श्रायन्त श्रमप्रयुक्त हुश्या श्रोर पर्वत के समान गम्भीर श्रात भागतक बनी हुई श्रुगुराही को हाथों में लेकर शुक्र की रहा करनेवाले उन यहाँ को उसने भीस हाला। इस प्रकार उन रह्मकों का सहार कर देवशन, दानवराज जम्म ने शुक्र को श्रापन राम में स्वकर युद्ध में कुनेर को जीतकर तथा शरीरधारियों के श्राम्पण में लगे हुए विविध श्रमृत्य रल राम रिक्कर युद्ध में कुनेर को जीतकर तथा शरीरधारियों के श्राम्पण में लगे हुए विविध श्रमृत्य रल श्रादि चस्तुओं को लेकर श्रापनी सेना की श्रोर प्रस्थान किया। श्रोर उपर कुनेर सुक्रु के गिर जाने से केशों को इपर-उपर लटकाये हुए दीन भाव से देवनायक इन्द्र के पास पहुंचे। ॥७६-१०८॥

रजनीचर नदन रात्तसराज निष्मृति ने कुजम्म के साय युद्ध फरते हुए श्रपनी श्रमोध माया का विस्तार किया श्रोर समस्त जगत् को श्राधकारमय करके दैत्यराज को मोहित कर लिया । उस समय समस्त दैत्यों की सेना नेत्रों से विकल हो गई श्रीर एक पग से दूसरे पग तक चलने में भी श्रसमर्थ हो गयी। श्रनैक प्रकार के श्रहतों की वृष्टि कर दानवों को उस सेना को, जिसके वाहनगए। श्रतिशय हिम के पड़ने ु से तथा श्रधकार की भीपणता से श्राहुर हो गये थे, विनन्ट कर दिया। इस प्रकार दैस्यों के मारे जाने पर तथा कुजम के मुच्छित हो जाने पर महाप्रलय के बादलों की भाँति भयानक श्राष्ट्रति वाले दानवराज महिपासुर ने श्रपने सावित्र नामक श्रास्त्र को चलाया, जो चारों श्रोर से उल्का के समूहों से सुरोभित हो रहा था । परम प्रतापशाली सावित्र नामक ऋस्त्र के संधान किये जाने पर उस निविड श्रन्थमार का विनाश हो गया । उस अस्त्र ने श्रिक्त की चिनगारियों से युक्त होकर समस्त अधकार को दूर कर दिया, जिससे समस्त आकारामण्डल खिले हुए लाल कमलों से युक्त शरकालीन सरीवर की माँति निर्मल हो गया। तदनतर अधकार के निनष्ट हो जाने पर नेत्रज्योति को प्राप्त करनेवाले दैत्यों के सेनापितयों ने देवताओं की सेना के साथ श्रति भयानक तथा श्रद्धत सम्राम किया । श्रमर्प से युक्त होकर दैत्यों ने बहुत से शस्त्रों का संधान किया तथा मुजगास्त्र का भी प्रयोग किया । कुजग्म त्रापने घोर भयानरु धनुप तथा सर्पों के समान विकराल वार्षों को लेकर शीघ्रतापूर्वक राद्यसराज निम्नद्रति की सेना की श्रोर दौडा । राद्यसराज निऋति ने उसे इस प्रकार कोथपूर्वक आते हुए देलकर अपने उन तीक्ष्ण वाणों द्वारा, जो विकरालता में सर्पों के समान थे, उसको घायल किया। उस समय जब फक्क से बाए निकालने, लक्ष्य पर उनका संघान करने स्रथया किसी उपाय से उन मूर् वार्णो द्वारा जीवन की रत्ना करने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता था तब देवताओं के रात्रु विचित्र कार्य करनेवाले उस राज्यसराज ने अति लाधवपूर्वक अपने वार्यों से उसके बार्यों के समृह की विक् भिन कर ढाला ग्रीर एक बडे तीक्य वार्य द्वारा उसके स्थ की ध्वजा को भी विनष्ट कर दिया । माले को हाथ में लेकर और उसी से सारथी को मारकर रथ से नीने गिरा दिया । युद्धमूमि में राज्ञसराज निक्सित के इस पराक्रमपूर्ण कार्य को देख कोध से लाल नेत्र होकर दैत्य दुज्जम रथ से पृथ्वी पर कूद पड़ा श्रीर. वेगपूर्वक रात्द् ऋदु के श्राकारा के समान नीली तलवार की एक हाथ में तथा उदयकालीन दस चन्द्रमा के समान श्राम्पणों से विम्पित चर्म (डाल) को दूसरे हाथ में. घारणकर अत्यन्त पराकम से राज्सराज की श्रोर दीड़ पड़ा । राज्सराज निऋति ने इस प्रकार क्रोध पूर्वक श्राये हुए कुजम्म के हृदये में श्रपने सुदृगर से पोर श्राधात किया, जिसके कठोर प्रहार से श्रांत विद्वल होकर वह विद्धान्य हो गया । किन्तु निश्चेष्ट होकर भी पर्वत के समान वह धीर देख युद्धमूमि में तब भी श्रहा रहा । कुछ देर बाद श्राश्वस्त होकर श्रति पराक्रमशाली उस दैत्यराज ने श्रपने रथ पर श्रारूढ़ होकर वाएँ हाथ से राज्ञसपित को पकड़ लिया। और धुटनों के बल खड़ा होकर उसके वालों को पकड़कर श्रति क्रोध युक्त हो तलवार द्वारा उसके शिर को काट लेने की चेट्टा भी की । इसी बीच जलाभिपति वरुण ने श्रपने पारा से दैत्यराज के दोनों हाथों को बाँच लिया । मुजा के बाँच जाने पर उस दैत्य क़जंभ के पीरुप को व्यर्थ करके पाराधारी बरुए ने दयाभाव छोड़ कर व्यपनी भीषण गदा लेकर उसके क्पर कठोर आधात किया । उस कठोर पहार से मुँह नाक कान आदि इन्द्रियों के जिहीं से रक्त उगलते हुए उस दैत्यराज ने विदात की मालाओं से झुरोभित मेध का रूप धारण कर लिया। कुजम्म को ऐसी श्रवस्था में गया हुआ देखकर महिषापुर नामक भयानक तथा तीक्ष्ण दातों वाले देख्य ने अपने फैलाये हए अगांव मुख में उन दोनों-वरुण तथा निऋति-देवताओं को निगल लेने की करचेष्टा की । उस दैस्यराज . की इस भयानक चेष्टा को देखकर उन दोनों ने उसके भय से स्थ का मार्ग छोड़कर बड़े बेग से शीघ ही विह्वल होकर दो दिरास्त्रों में भागना शुरू किया । निऋति ने शीव ही पाकरासन इन्द्र की रारण ली । उधर श्रतिकृद्ध होकर महिपासुर ने वरुण का पीछा करके दौड़ाया । इस प्रकार प्रत्यन्त काल -के मुख में जाते हुए बरुश को देखकर हिमांशु चन्द्रमा ने हिम के समृहों से श्रविशय व्याप्त श्रपने सोम नामक श्रास्त्र का पार्ट्सांव किया । श्रीर दूसरे वायज्य नामक श्रानुपम श्रास्त्र का भी प्राद्दर्साय उन्होंने उसी चल किया । चन्द्रमा द्वारा छोड़े गये उस वायुतथा हिम के वालों द्वारा सभी दैत्यगल श्रति व्यथित होकर श्रति शीत से सुख-से गये श्रीर पीरुप से एकदम रहित हो गये । उस समय वे श्रपने पैरों से चलने में भी श्रसमर्थ हो गये श्रीर हार्थों में श्रस्त्र भी नहीं महत्ताकर सके । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा चलाये गये भयानक हिमलएडों के सप्होंबाले अस्त्रों से अस्त्रों के सैन्यदल का शरीर सब श्रोर से एकदम वेकान हो गया। भयानक गीत ,से कॉपते हुए मुखवाला महिपासुर भी उस समय कोई प्रयत्न करने में श्रासमर्थ रहा श्रीर दोनों हार्यों को काँल में खिपाकर नीचे पुख किये हुए चुपचाप बैठा रहा । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा पराजित किये गये दैत्य गए। किसी प्रकार भी प्रतिकार करने में श्रसमर्थ रहे श्रीर युद्ध करने की श्रमिलापाद्र कर केवल जीवन मात्र की रत्ना करने के लिए बैठे रहे। तत्र कोघ से श्रभिमृत होकर कालनेमि नामक दैत्य ने अन्य दैत्यों से कहा—'अरे श्रो श्रृंशंगार करनेवाले शरो ! तुम सभी लोग तो शस्त्रास्त्रों के पारगायी

हो, हुम लोगों में से एक-एक भी त्रपनी भुजात्रों से मूमरहल को उठाने की चमता रखता है । समस्त चरा-्र पर समेत भूमगडल को श्रकेले ही निगल जाने में तुम सब समर्थ हो, श्रिधिक क्या ? सभी स्वर्गवासी देवता मिलकर तुम लोगों में से किसी एक की भी बरावरी कर सकने की सामर्थ्य नहीं रखते । श्रद्भुत पराकम रालियो ! तुम्हारी सोलहवीं कला की भी तुलना झुर लोग यलपूर्वक नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इस तरह तुम लोग देवतात्र्यों से पराजित होकर यहाँ से मागे जा रहे हो १ रुकते जात्र्यो ! शूरवीरों के लिए यह कार्य उचित नहीं है--विरोपकर देत्यं वंश में जन्म लेने वालों के लिए । समस्त जगत् को मारने की सामर्थ्य रखनेवाला हम लोगों का स्वामी तारक इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है । श्रतः इस प्रकार युद्ध से विमुख हो जाने पर वह कुद्ध होकर सभी के प्राणों को हर लेगा। वे श्रष्टुरगण, जिनकी शीत के कारण सुनने की शक्ति नष्ट हो गयी थी, उस समय वाक्शिक्त की पहुता से भी शून्य हो गये थे। अतः वे मूक भी हो गये थे । उनके दातों की पंक्तियाँ शीत से कटकटा रही थीं । शीत द्वारा श्रसमर्थ किये गये उन देखों को, जिनकी चेतना नष्ट हो गयी थी, देलकर महाश्रमुर कालनेमि ने उस कार्य की काल की सामर्थ्य समम्प्रकर श्रपनी दानवी माया का सहारा लिया थ्यौर श्रपने विशाल शरीर का विपुल विस्तार किया । जिससे समस्त श्राकाशमंडल एवं दसो दिशाश्रों को व्याप्त कर लिया । तदुपरान्त उस देखेन्द्र ने श्रपने शरीर में दस सहस्र सूर्यों का निर्माण किया और सारी दिशाओं को प्रचएड श्रिप्त की ज्वालाओं से व्याप्त कर लिया। जिससे समस्त त्रैलोक्य मएडल द्वारा मर में श्रानि की ज्वालाओं से पूर्ण-सा हो गया। उस श्रानि की भीर्पण ज्याला से हिमांशु चन्द्रमा शान्त हो गये । फिर क्रम से शीतकालीन उस दुर्दिन का भी विनाश हो गया । कालनेमि की माया द्वारा महा चलवान् दैल्यों की उस सेना को प्रवुद्ध हालत में देखकर लोक को ज्योति प्रदान करनेवाले मगवान् दिवाकर सूर्य ने श्राति कोध युक्त हो श्रारुण से कहा —॥१०१-१५१॥

दिवाकर बोर्स — 'अरुण 1 मेरे रथ को शीन्न ही वहाँ पहुँचान्नो, जहाँ पर कालनेमि का वह स्थ है । वहाँ त्राति विषम युद्ध होगा, जिसमें शर्रवीरों का विपुत विनाश होगा । चन्द्रमा तो यहाँ पराजित हो जुके हैं, जिनकी सेना पर हम सभी लोग निर्मर थे। सूर्य के ऐसा कहने पर गरुड के पूर्वन अरुण ने क्वेतवर्ण की चमर और मालाओं से विम्पित, प्रयलपूर्वक सँभाले गये अरुगों द्वारा होये जाते हुए सूर्य के त्र्य को आगे की और हाँका । उस समय जगत् के नेत्र महा भाग्यशाली मगवान् भास्कर ने एक बहुत बड़ा पत्र्य विस्था । और उस पर सर्षों के समान विकराल दो दिव्य वार्यों के संघान करने की चेष्टा की । उनमें से एक वार्या को उन्होंने संचार नामक मंत्र से संगीजितकर छोड़ा और दूसरे अरुत को इन्द्रजाल से संयोजित करके संघान किया । प्रथम संचार नामक अरुत ने सैनिकों के रूपों का च्या मर में विपर्यय कर दिया, जिसके प्रभाव से देवताओं का रूप परुद्धम देखों की भाँति हो गया और उधर देखों का रूप देवताओं की मंति हो गया । परियाम स्वरूप भय में पड़कर देखों ने देवताओं को अपनी ओर का समस्करुर अपने ही पद्यावते सुराहति देखों के कपर अति काववर्ष्व कर पोर प्रहार करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार युद्ध मुमि में, महाप्रलय में कुद्ध महाकाल की भाँति, अतिकुद्ध होकर कालनेमि ने अपने ही इस प्रकार युद्ध मुमि में, महाप्रलय में कुद्ध महाकाल की भाँति, अतिकुद्ध होकर कालनेमि ने अपने ही इस प्रकार युद्ध मुमि में, महाप्रलय में कुद्ध महाकाल की भाँति, अतिकुद्ध होकर कालनेमि ने अपने ही

साथी किन्हीं देखों को तीक्ष्ण सड्गों द्वारा, किन्हीं को वार्षों की बृष्टियों से, किन्हीं को घोर गद्याओं द्वारा श्रीर किन्हीं को भयानक फावड़ों से मार डाला । श्रांत वेगवान उस श्रासुरराज ने कितनों के शिरों को काटकर प्रस्ती पर गिरा दिया, कितनों के रथों, ग्रुजाओं श्रीर सारिथों का विनाग कर डाला । कितनों को रथ के बेग में चूर्ण कर डाला श्रीर कितनों को कोध से घोर मुष्टि के महार द्वारा यम द्वार का दर्शन कराया । ॥१५२-१६०॥

सदपरान्त दैत्यराज नेमि ने अपने ही सैनिक दैत्यों को इस प्रकार गरा हुआ देखकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त किया और श्वन्य बहुतेरे देवताओं द्वारा पीड़ित अप्रुर भी श्वपने-श्वपने वास्तविक रूपों को प्राप्त हुए । किन्तु रोप से पूर्ण कालनेमि ने उस समय भी उनके रूपों के परिवर्तन पर कोई विग्रेप ध्यान नहीं दिया । तत्र नेमि ने उनको मारे जाते देखकर कालंनेमि से कहा- कालनेमि ! मैं देवता नहीं हूँ ! तुम्हारा साथी नेमि नामक देख हूँ, मुक्ते पहिचान लो । माया द्वारा विमोहित होकर तुमने इस संप्राम मूमि में परम पराक्रमशाली तथा अनेय दस लाख दैत्यों का विनाश कर दिया। अतः अव शीघ ही समूर्ण आओं की निवास्ति करनेवाले अपने ब्रह्मास्त्र का तुम शयोग करो । इस प्रकार नेमि द्वारा बताये जाने पूरे नुवाकुल नेत्रों वाले उस देख ने बहाएत का श्रमिमंत्रण कर वाए को धनुष से युक्त किया। तदनन्तर देवतात्रों के कठोर शत्रु उस दैत्यराज ने देवताओं की सेना पर उसे पयुक्त भी किया । उसके उस महान् 'श्रॅस्त्र का तेज समस्त चराचर त्रेलोक्य में व्याप्त हो गया श्रीर देवताश्रों की सारी सेना एकदम भयभीत हो गयी। उसके प्रमाव से युद्ध मृषि में सूर्य का वह संचार नामक यहत्र भी स्वयमेव शान्त हो गया। उस श्रास्त्र के विफल हो जाने पर दिनमणि सगवान् मास्कर ने तेजरहित होकर महेन्द्रजाल नामक श्रपने दसरे अस्त्र का आश्रय लिया और अपने शरीर को करोड़ों की संख्या में बना लिया । फरकती हुई अपनी किरगों के समूहों से तीनों सुवनों को व्याप्त कर मञ्जा तथा रक्त से विहीन देखों तथा दानवों की सेनां को ऋति मात्रा में वन्होंने संतापित करना प्रारम्भ किया । इसके उपरान्त समर्थ सूर्य ने चारों ओर से श्रम्नि की घोर बृष्टि की जिससे समस्त दानवों की दृष्टि को श्रंपकाराच्छन्न कर दिया । हस्तियों की मञ्जा गल गई, वे विना शब्द किये ही पृथ्वी पर गिर पड़े । श्रारवगण घोर निःश्वासें सींचने लगे। रथों के श्रागे सैनिकदृन्द श्रासख धाम से व्याद्रख होकर प्यास से पीड़ित इयर-टघर जल की प्रार्थना करते हुए खायादार वृत्तों तथा पर्वतों की गुफाओं की शरण में पहुँचे । इस प्रकार एक बृत्त से दूसरे बृत्त की दाया में शीवलता के लिए दी इते हुए उन देखों के पास घोर दावामि भी फैल गयी, जिससे बन के वे समस्त हरे-मरे पादप भी जल गये । जल के चाहनेवाले लहरों से शोभायमान जलाराय को देखते हुए तथा श्रामे रहने पर भी पात करने में विफल रहे श्रीर सिन्न होकर विवरा हो गये । इस प्रकार पृथ्वी तल पर जल न पाकर वे मुँह बाये हुए बेहोरा हो गये । उस समय पृथ्वी पर जहाँ-तहाँ मरे हुए दैत्यों के आधीरवर दिखाई पड़ने लगे । रय, हाथी तथा घोडे मरे हुए इघर-उघर गिरे हुए पड़े थे । जिनमें से कुछ बेठे हुए थे, कुछ रक्त उगल रहे थे और कुछ गोर करते हुए दौड़ रहे थे ! उनके शरीर से रक्त मञ्जा तथा चित्रंगों गल-गलकर गिर रही थीं । इस प्रकार रणमूमि में सहस्रों की संख्या

में पड़े हुए दैत्यगण वहाँ मरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। दैत्यों के इस महान् विनाश को होते हुए देख कालनेमि नामक दानव श्रत्यन्त कीय से लाल नेत्र हो महाप्रलय के मेघ के समान विकराल श्राकृति युक्त हो गया । उस समय वह अनेक समुद्रों की भाँति कोच से फड़कता हुआ अपने गम्भीर शब्दों से तीनों भुवतों के हृदय को कँपाने लगा । तदुपरान्त गमनमग्रहल में पहुँचकर उसने सूर्य की माया को विनष्ट कर दिया । शीत की घोर वृष्टि की श्रीर विशेषतया श्रमुरों की सेना पर जल की वृष्टि की । दैत्यगण जल की इस वृष्टि से श्राश्वस्त हुए श्रीर वृष्टि पाकर पृथ्वीतल के श्रंकुर की भौति प्रसन्नचित्त हो उठकर बैठ गये । मेघ रूप धारण करनेवाले उस कालनेमि नामक महान् श्रप्तुर ने देवताश्रों की सेना में श्रति उम्र तथा दुर्जेय वाणों की घोर वर्षों की । महातेजस्वी दैत्येन्द्र की उस विपुल वाणवृष्टि से ऋति व्याकुल चित्तहो देवता गण उस समय ग्रीत से श्राकुल गौ की माँति वचाव की कोई सूरत भी नहीं लख पाये । श्रपने-श्रपने हाथी घोड़ा ऋदि वाहनों की पीठों पर हथियार छोड़कर छूळे हाथों से वे चिपक गये । इसी प्रकार श्रपने श्रपने रथों में भी संत्रस्त होकर वे देवतागण श्रपने-श्रपने निवास स्थानों में विलीन हो गये, दूसरे कुछ लोग अपने ही हाथों से मुल को बिपाये हुए इधर-उधर दसों दिशाओं में भयाकान्त होकर घूमने लगे। इस प्रकार देवताओं तथा श्रासुरों के उस भीपण संप्राप में भृमि पर पड़े हुए, हथियारों से कटे हुए, श्रंगों के जोड़ों वाले, मुंजा विहीन, शिरोविहीन, जंघा विहीन, घुटनो विहीन, रथ से नीचे गिरे हुए तथा जिनके रथ की ध्वजाएँ कट गयी थीं -- ऐसे बीरगण दिलाई पड़ने लगे । कटे हुए श्रंगोवाले दुरंगों, कटकर पृथ्वी पर गिरे हुए पर्वत के समान विशाल स्नाकारवाले हाथियों तथा घायल बीरों के शरीरों से निकले हुए रक्त के बड़े-बड़े तालागों से घिरी हुई वह रणमूमि एकदम विकृत एवं बीमत्स दिखाई पड़ने लगी । उस महावलवान् ऋछुर राज कालनेमि ने युद्ध में इस प्रकार का भीषण काएड मचा दिया । श्रीर इस प्रकार थोड़ी ही देर में उस यर्जवान् ने निर्भयं होकर एक लाख गंधर्व, पाँच लाख यद्त, साठ हजार राद्यस, तीन लाख तेजस्वी किन्नर तथा सात लाख बलवान् पिरााचों का संहार कर दिया । इनके अतिरिक्त श्रन्य देव जातियों के असंख्य ंबीरों का भी उसने संहार किया । इस प्रकार श्रस्त किया में प्रवीश उस दैत्यराज ने श्रतिशय कुद्ध होकर श्रपने विचित्र श्राह्मों से देवसेना की करोड़ों की संख्या को विध्वस्त कर दिया । इस प्रकार के विनाश-कारी पराजय के उपस्थित होने पर दोनों छिदियनीकुमार स्त्रति कुपित होकर विचित्र हथियार तथा उज्ज्वल कवच घारणकर रणभूमि में उपस्थित हुए श्रीर महाकाल तथा श्रम्नि के समान विकराल रूप घारणकर थे समर भृमि में दैत्यों का विनारा करने लगे। रखम्मि में पहुँच कर उन दोनों देवताओं ने साठ-साठ तीक्ष्ण वाणीं द्वारा उस भयानक दिलाई पड़नेवाले देखराज के गर्मस्थलों पर कठोर आघात किया । उन दोनों देवतात्रों के वाणों के प्रहार से कुछ शिथिल चिच होकर दानव ने आठ अरे वाले अपने चक को हाथ में घारण किया, जो तेलधीत तथा संप्राम भूभि में शत्रुष्ट्री का भीषण विनाश करनेवाला था। उस चक के द्वारा उसने उन श्रश्वनीकुमारों के रथ के जुए को काट दिया श्रीर घनुष धारणकर सर्प के समान विपैले विकराल वागों से समस्त दिखाई पड़नेवाले श्राकाशमयडल को श्राच्छादित कर उन देववैद्यों के शिर पर घोर वृष्टि की । उन दोनों कुमारों ने भी अपने रवेत घारवाले अस्तों से दैरय के उन वाणों को वित्र-भित्र कर दिया । उनके इस पराकम पूर्ण कठोर कर्म को देखकर वह विस्मित हो गया श्रीर पुनः परम कुद्ध हुआ। अति क्रोप करके सम्पूर्ण लोहे से बने हुए शत्रू श्रों के संहारक तथा यम के दएड की भौति महाभयानक अपने मुद्रगर को उसने हाथों में लिया । तदनन्तर उसे बेगर्युक धुमाकर श्रविनीकुमारी के स्थ पर फेंका। श्राकारामण्डल से श्रपनी श्रीर श्रानेवाले उस भीपण मुद्रगर को देखकर उन दोनों कुमारों ने अपने रथ को बड़ी शीघता से छोड़ दिया । उनके निकल जाने पर पर्वत के समान भीषण पवं सुवर्ण की सारी से अलंकड उस सुदृगर ने उन दोनों के रथों को पीस कर वहाँ की पृथ्वी को भी विदीर्ण कर दिया । अद्भुत युद्ध करनेवाले देववैय उन कुमारों ने अप्तुर के इस कार्य को देखकर दानवीं के उपर बजाल का संघान किया, जिससे नारों श्रीर श्रविदारुण बजमयी वृष्टि होने लगी । पोर बजालों के पहार से वह दानवराज चारों थोर से थिर कर शोभित हुआ। उसके रथ, घ्वजा, प्रनुप, चक्र एवं सुवर्ण निर्मित कवन-सारी वस्तुएँ सभी सैनिकों के देखते-देखते तिल के समान कट-कट कर चूर्णवन हो गई । उन दोनों कुमारों के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर भयानक पराक्रमवाले उस बलवान असुर ने नारायणास्त्र को रणतेत्र में प्रयुक्त किया । श्रीर उस के श्रमित प्रमाव से उस ने उस बजास्त्र को थान्त किया । बजास्त के गान्त हो जाने पर कालनेमि ने दोनों कुमारों को जीते हुए पकड़ने की चेटा की । जिससे वे दोनों रख से श्रति मयाकुल होकर इन्द्र के स्य की श्रोर भागे । ग्रब्रहीन होकर भागते हुए उनको पीचे से उस कर महावलवान फालनेमि ने पैदल ही दौड़ा लिया और इन्द्र के रथ के पास जाकर वह स्वयं भी पहुँच गया । उस समय दैत्यों की सेना भी उसके पीले-पीले चली ह्या रही थी । इस प्रकार उप क्रोप में श्राविष्ट उस देस्पराज को देलकर संसार के सभी जीव भय से व्याकुल हो गये । उसके उस क्रूर कर्म को देखकर सभी लोग देवराज इन्द्र का पराजय मान गये, जिससे समस्त लोक का विनाश हो रहा था। उस समय पर्वत चलने लगे, बड़ी बढ़ी उल्काएँ ऋकारा मंडल से प्रध्वी पर गिरने लगीं, बादल गरजने लगे, दसों दिशाओं में समुद्र गण उद्यतने लगे । इस प्रकार संसार के समस्त बीवों के भीषण विनाश को होता जान कर गरुडच्वज भगवान् विष्णु, जिनके चरुए कमलों की लक्ष्मी के दोनों मुन्दर हाय सर्वदा सेवा किया फरते हैं. शेप राज्या पर व्यपनी थीम निदा की संगकर जग गये । शरकालीन नीले कमल की कान्ति के समान सुन्दर गरीर, बत्तस्थल में कौन्तुम मिण से व्यामृषित, बाहु में मनोहर केयूर से शोमासपन्न, श्रीपति भगवान् ने देवताओं के इस मयानक विनाश का ध्यान कर तत्त्त्रण गरुड का व्यावाहन किया । बुलाते ही नाग के समान रारी(वाले गरुड के त्रा वाने पर उस पर त्राहरू होकर भगवान विभा देवताओं के पास स्वयमेव पहुँच गये । उस समय उनके दिच्य श्वर्ती की वीक्ष्य किरणों से एक श्रनुषम शोमा हो रही थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रवि पराक्रमशाली नृतन जलद के समान भीपए श्राहृतिवाले दानवेन्ट्रों से खदेहे गये देवराज इन्द्र को भागते हुए इस प्रकार देखा जैमे आपत्ति में अस्त बिस्तृत परिवार वाला स्रभागा पुरुष चारों स्रोर से घोर विपत्तियाँ से पिरा रहता है। मगवान् ने वहाँ पहुँचकर उनकी रत्ता के लिए इस प्रकार गीम ही उपाय किया जैसे

ग्रन्छे तीर्थ में किया हुन्ना निर्मल कर्म शीघ ही त्यापित में सहायक होता है। मगवान विष्णु जिस समय युद्धभूमि में पहुँचे उस समय देखों ने व्याकारामएडल में प्रकाश का एक मणडल देखा, जो उदयाचल पर अवस्थित उप्पाकिरणमाली भगवान् भास्कर की मौति चमक रहा था। दानव गण उस तेज का प्रमाव जानने के लिए अति इच्छुक हुए । सर्वप्रयम उन्होंने महागलय की अगिन के समान विकराल मूर्तियाले गरुड को देखा, फिर उस पर नेटे हुए मेघमाला के समान इयामल घुतिसम्पन्न श्रन्यय भगवान् श्रन्युत को । उनको देलकर श्रमुरनायक गण श्रात्यन्त हर्प से खिल उठे श्रीर कहने लगे-- श्रही, यही तो देवताश्री का सब कुछ है। इसके जीत लेने पर सभी देवतात्र्यों को पराजित समम्भना चाहिए। यही हम देत्यों के समूहों का कालस्यरूप रात्रु केशव है। इसी के बल पर देवतागए। यज्ञ में भाग लेते हैं। ऐसा कहकर महास्थी कालनेभि आदि दस प्रमुख दानव युद्ध भूमि में आते हुए विप्तु मगवान को चारों ओर से घेर कर विविध प्रकार के अखों से उन पर प्रहार करने लगे । कालनेमि ने साठ याणों से जनार्दन के ऊपर कठोर आघात किया। निमि ने सौ वाणों द्वारा, मथन ने व्यस्सी वाणों द्वारा, जम्मक ने सत्तर तथा शुम्म ने दस वाणों द्वारा घोर प्रहार किया । रोप दैस्यनायकों में से एक-एक ने दस-दस वाणों द्वारा गरुड सहित विप्ता पर घोर प्रहार किया। दानवों के विनासक विष्णु ने उन श्रम्धरों के इस कार्य की कुछ भी परवा न कर एक-एक पर सीधे लक्ष्य पर चीट करने वाले व्यः वः वार्यो द्वारा क्रूर त्र्यायात किया । तव त्राति कीघ से लाल नेत्र हो कालनेमि ने कर्ण पर्यन्त सीचकर छोड़े गये तीन परम तीक्ष्ण वाणों द्वारा विष्णु के वत्तस्थल पर घोर श्रापात किया । तपाये गये मुवर्ण की भाँति चनकनेवाले वे वाण विद्यु भगवान् के वत्तस्थल पर श्रति प्रधारामान् कौस्तुभभिषा की उद्दीप्त किर्रणों की भौति चमकने लगे। दैत्य के उन वाणों से कुछ शिथिल होकर भगवान् विप्तु ने हाथ में एक मुद्गर धारण किया और उसे खूब घुमाकर दानव के ऊपर वेग से कोड़ दिया । परम फुद्ध दैत्य ने बीच श्राकाश मार्ग में ही हस्तलाघव दिखाते हुए उस सुदृगर की अपने सी वाणीं द्वारा काट कर तिल के समान जब चूर्णवत् कर दिया तव अतिशय कुद्ध होकर भगवान् विप्शु ने अपने हाथ में भयानक भाला लिया और उसी से दैत्य के हृदय में पातक प्रहार किया । किन्तु उसकी भीपण चोट से द्वारा भर में चेतना प्राप्तकर उस महाबलवान् आसरराज कालतेमि ने एक अति तीक्ष्ण शक्ति को अपने हाथ में धारण किया, जिसमें सुवर्ण की घटियाँ वज रही थी। दैत्यपुत्र कालनेमि ने उस शक्ति से विष्णु भगवान् के बाएँ हाथ पर पीर श्राघात किया । रुक्तिसे भिन्न भगवान् के उस हाथ से रक्त चूने लगा । उस समय रक्त चूते हुए उस हाथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पद्मराग मीए की किरएों से सयुक्त केयूर से उनका हाथ विभूपित हो । तब मगवान् ने द्यति कृपित होकर एक विशाल घनुप धारण किया और उस पर मर्म पर आधात करनेवाले परम तीक्ष्ण सन्नह वार्खों का सधान किया । दैत्य के हृदय को छः वार्खों से और फिर तीन वाणों से बींधा श्रीर फिर चार वाणों से उसके सारधी को, एक वाण से स्थ की ध्वजा को, दो वार्गों से धनुष तथा प्रत्यचा को श्रीर एक वाण से उसकी श्रन्य भुजा पर भी कठोर श्राधात किया । मग-वान विच्छा के उन परम तीक्ष्म वाणों से हृदय में श्रतिराय विद्ध होका वह देख रक्त की बड़ी धारार्थे यहाने लगा श्रीर श्रविराय पीड़ा से उसका चित व्याकुल हो गया । उस समय वह इस प्रकार काँपने लगा जैसे मंमावात द्वारा किंग्रुक (पलाश) का गृद्ध । इस प्रकार देंद्रय की काँपते हुए देककर केग्रव ने श्रपती गदा प्रह्मा की श्रीर उससे श्रवि वंग से कालनेमि के रथ के उत्तर घोर प्रहार किया । मगवान की वह उम गदा कालनेमि के शिर के उत्तर गिरी, जिससे उसका शिर प्रकदम चूर्ण हो गया, मुकुट पिस उठा, शरीर में बिद्र होकर रक्त के कीवारे गिरने लगे । उस समय वह इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा मानी पर्वत से गेरू की धारा चूरही हो । इस प्रकार वह देंद्रय अपने रथ में एकदम बेहोश हो गया, उसका केवल जीवन मात्र शेप रह गया श्रीर थोड़ी देर बाद वह स्वतः गिर पड़ा । रथ में गिरे हुए उस देखराज से शतु-विनाशी सुदर्शन न्वकधारी मगवान ने हेंसते हुए यह बात कही—'हे श्रप्तर ! जाशो । मेंने तुम्हें छोड़ दिया । इस समय तुम निर्भय होकर श्रपना जीवन बचा सकते हो । फिर थोड़े ही समय के बाद में तुम्हारा विनाशक होऊँगा ।' मगवान की ऐसी बातें सुनने के उपरान्त कालनेमि के सार्थी ने रथ को रखामी से हाँककर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया । ॥१६१-२ ईश्वा

श्री मात्स्य महापुराण् में देवामुर संप्राम प्रसंग में कालनेमि पराज्य नामक एक सौ पचासर्वों श्रध्याय समास ॥ १५०॥

### ्र एक सौ इक्यावनवाँ ऋध्याय

सत ने कहा — तदनंतर परम कुद होकर दानवगण श्रेपनी-श्रपनी सेना को साथं लेकर मण्य विनाराक विन्यु भगवान् की श्रोर इस प्रकार चारों दिग्राश्रों से दीड़ने लगे जैसे मण्य दुहते समय दोग्रा के चारों तरफ मण्य की मिन्नवर्षों दीड़ने लगती हैं। काले रंग के श्रमेक चैंवरों से सुस्रिज्जत, स्वच्छ इनेत रोमावली वाले विचित्र वर्ण की पाँच पताकाश्रों से सुर्गोमित, सुन्दर गराहस्थल पर मण्य मात्रा में मद चूते रहने से प्रमित्र सुख वाले, दुर्दर्ष, पर्वत के समान विग्राल श्राहतिवाले गवराज पर शास्त्र होकर उस पत्रवान् निमि नामक देख ने विन्यु मगवान् के सम्प्रान किया। उस देख के श्रंगरक सलाईस सहस्र महान् भयानक एवं परम पराक्रमणाली देखगण, जिनके किरीट तथा स्वच उज्ज्वल वर्ण के थे, साम-साथ चल रहे थे। उस समय मधन श्रवत पर, जम्मक केंट्र पर तथा ट्राम्म एक बहुत वड़े मेप पर सवार होकर राण्मिन की श्रोर चल रहे थे। इनके श्रतिरिक दूसरे देखगण विविध प्रकार के श्रवों को हाथ में लिये हुए समर में श्रति कोच पुक्त हो देवताशों के उपकार करनेवाले विच्यु मगवान् के उसर प्रहार करने लगे। उस समय देख निमि श्रपने परिष से, मयन सुर्गर से, ग्रुग्म ग्रन्त ने तथा मसन तीक्ष्ण माते से मगवान् पर प्रहार कर रहे थे। उन के श्रतिरिक ग्रंप की स्वार वस्त कर ग्रंप नारायण पर श्रापत कर रहे थे। उन के श्रतिरिक ग्रंप बीर गण श्रापत कर होरा वार्यों ग्रंप महार कर रहे थे। उन के श्रतिरिक ग्रंप वीर गण श्रापत कर हारा वार्यों ग्रंप महार कर रहे थे। देलों हारा होई गये वे श्रव समह विन्यु भगवान के ग्रंपर में इस प्रकार प्रविध हो गये की श्रव के श्रव हो ग्रंप की स्वार हो हो गये की स्वच्छे हारा

के कानों में गुरु द्वारा उपदिष्ट बाक्य प्रविष्ट हो जाते हैं । श्रविचलित चित्त भगवान् ने रग्णम्मि में धीरता से श्रपना धनुप धारण क्या श्रीर उस पर परम तीक्ष्ण सर्पों के श्राकार वाले, लक्ष्य पर श्रचूक प्रहार करने वाले तैलधीत वाणों का श्रमिसधान किया । इस प्रकार धनुष को कान पर्यन्त खींचकर वाणों को सयोजित कर भगवान श्रति कृद्ध हो श्रपने पूर्ण पोरूप से देखों की सेना की श्रीर दोड़े पड़े। उन्होंने श्रिम की भाँति तेजस्वी बीस वाणों से निमि को, दस वाणों से मधन को, पाँच वाणों से शुम्म को घायल कर एक वाण से महिष की छाती में कठोर प्रहार किया । बारह तीक्ष्ण वाणों द्वारा जम्म नामक दैत्य को मार कर श्रन्य देखों में से एक एक को श्राठ-श्राठ वाणों द्वारा उन्होंने श्राहत कर दिया । भगनान् के इस हस्तलाधन को देख कर वे देखगण कोप से विमूर्च्छत होकर पोर राज्य करते हुए अतिप्रयन्न से अति अद्मुत युद्ध करने लगे। तन दैत्यराज निमि ने श्रपने माले को लेकर भगनान् के धनुष को काट दिया श्रीर धनुष पर चढ़ाये जाते हुए उनके वाग को हाथ में ही महिपासुर ने काट दिया । जम्म नामक श्रासुर ने श्रपने श्रति तीक्ष्ण वाणों द्वारा गरुड को स्रिति पीड़िस किया। पर्वन के समान विशाल श्राकृतिवाले शुग्भ देत्य ने भगवान् की भुजा पर घोर प्रहार किया । धनुप के छित्र हो जाने पर भगवान् गोविन्द ने श्रपनी भीपए। गदा धारण की श्रीर उस महायुद्ध में उस विकराल गदा को मधन नामक देल्य पर वेगपूर्वक छोड़ दिया । जपर गिरने से पहिले ही उस गदा को निमि ने श्रपने वाणों से रणमृमि में तिल के समान काट गिराया। इस प्रकार निष्कृप मनुष्य के आगे विफल हुई प्रार्थना की मोति अपनी गदा को निष्फल देखकर मगवान् ने दिच्य रही से श्रलकृत एक घोर मुद्गर को हाय में घारण किया और उसकी श्रिति नेगपूर्वक दैत्य निमि के उत्पर फेंका । आते हुए उस भीपण मुद्गर को आराशमार्ग में ही निम्न तीन दैत्यों ने नियारित कर दिया । जम्म ने अपनी गदा से, प्रसत ने अपनी बरबी से और महिप ने अपनी राक्ति से अपने पन्न की ्विजय की कामना से मगवान् के उस सुद्गर को विफल किया । भगनान् ने दुर्जन पुरुष के सम्मुख प्रेम कथा की भाँति निप्फल श्रपने उस मुद्गर को देखकर श्रत्यन्त कठोर श्राधात करनेवाली श्राठ घटा के कर्करा ह्वर से युक्त एक शक्ति को अपने हाथों में उठाया । किर रणमूमि में भयानक कर्म करनेवाले भगवान् ने उस शक्ति को जम्म नामक देख के उपर फेंका। श्राकाशमण्डल में ही उस शक्ति को गन नामक दैत्य ने जब पकड़ लिया तम भगवान ने विवेकियों से व्ययनायी हुई शिन्हा की भाति उस राक्ति को दैस्य के वरा में देखकर एक दृढ़ भार सहन करने में सराक्त दूसरे धनुष को अहरा किया श्रीर उसी पर रीद्रास्त्र का श्रमिसधान किया । उस रीद्रास्त्र के परम तेज से समस्त चराचर जगत् व्याप्त हो गया, जिससे समस्त स्राकाशमण्डल वाणमय दिलाई पडने लगा । पृथ्वी, दिशाएँ तथा सभी कोण वाण के जाल से व्याप्त होकर श्रति भयानक दिखाई पड़ने लगे । श्रस्त के इस श्रद्भुत माहात्म्य ( प्रभाव ) को देखकर देखों के सेनापति असन नामक असुर ने सभी अस्त्रों के निवारण करने में समर्थ ब्राह्म नामक अस्त्र का .... प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से समस्त लोक के विनाशक रीद्र अस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया। तब दानवों के विनासक मगवान् विप्सु ने कालदण्ड नामक अपने भीषण अस्त्र का प्रयोगे किया, जो समस्त

लोक को मय प्रदान करनेवाला है। उस भीपण श्रास्त्र के श्रामिसंघान करते ही प्रचगृह बाखु बहने लगी, पृथ्वी कॉपने लगी, देवी तथा देवता—सभी की बुद्धि नष्ट हो गयी। अति भयानक पराकमरााली देखों ने उस अस्त्र को सम्मुख आते देलकर युद्धम्मि में अनेक प्रकार के रूपोंवाले दिव्य अम्त्रों का प्रयोग किया। उक कालदण्ड को निवारित करने के लिए असन ने नारायणास्त्र को अहण कर उसपर फँका, निमि ने व्यपने व्यक्तों में सब्बेष्ठ चक को उसपर फेंका चौर जम्म ने पेपीक नामक व्यक्त का प्रयोग किया । इस प्रकार उक्त श्रस्त्र को निवास्ति करने के लिए श्रपने श्रस्त्रों के संघान करने में ही जब तक दैस्य गण लगे रहे तव तक दाए। मर में ही उस भीषए। अस्त्र ने देख नायकों की गज तथा श्रवतों के समेत करोड़ों की संख्या में सेना का विनाश कर दिया । तदनन्तर देंखों के इन श्रास्त्रों के संपर्ष होने से वह कालदण्ड नामक विच्या मगवान् का अस्त्र प्रभावसूत्य होकर शान्त हो गया। मगवान् विच्या ने श्रपने उक्त अस्त्र को रान्त हुआ देख कोष से जरते हुए श्रति पराकम से र्श्वपने उस चक को हाथ में धारण किया, जो दस सहस सूर्य की माँति तेजीमय तथा प्रमाव में उन्हीं की तरह श्रद्धितीय था। इस प्रकार बज्ज के समान कटोर चक का अभिसंदान करके मगवान् ने सेनापति के कराठ पर उसका प्रयोग किया। आकारा मार्ग से आते हुए उस चक को सभी देखगण पूर्व जन्म के अनिष्ट कर्मी द्वारा निप्पन्न प्रचएड अमाग्य की मॉति सम्पूर्ण व्यमों से भी निवारित करने में ब्रासमर्थ रहे ! परिगामस्वरूप श्रजेय एवं श्रतक्य महिमाशाली मगवान् विन्पु का वह चक्र प्रसन दैत्य के क्यउस्पल पर व्याकर गिरा । जिससे उसका रारीर दो मागों में विभक्त हो गया । तदनन्तर उस दैत्यराज के कुगढ़ के रक्त से श्रतिग्रय लाल नामियाला वह चक्र अलती हुई श्रामि के समान विकराल दीष्ठि से पुनः जनार्दन मगवान् विष्णु के हार्थों में वापस आ गया । ॥ १-३६ ॥

श्रीजात्स्य महापुरास्य में देवासुर संप्रान शर्संग में ग्रसन वध नामक एक सी

इक्यावनवाँ ऋघ्याय समाप्त ॥१५५१॥

## एक सौं वावनवाँ अध्याय

सून वी छे—च्छिपगण ! भगवान् विच्यु द्वारा देख सेनायित असन के मारे जाने पर सभी देख गण भगवान् के साथ युद्ध की सामान्य मर्यादाओं को छोड़ कर भीषण युद्ध करने लगे । और इस प्रकार सखी, मुसल, पारा, परा, कुर्णप, तीले अप मागींवाले पीर बाण, चक तथा शक्तियों द्वारा वे प्रहार करने तथे । महान् पराक्रमशाली भगवान विच्यु ने दैखों द्वारा के गथे इन आलों के आनि की ज्वाला के अनान अपने भीषण वाणों द्वारा एक-एक को सेकड़ों दुकड़ों में कर दिया । इस प्रकार हथियारों से नष्टपाय हो बाने पर न्यायुक्तिचित दैत्य गण जग रणमृष्मि में अस्त को प्रहण करने में अधनर्थ हो गये, तब गरे हुए हाथियों तथा घोड़ों को छोड़कर भगवान् से युद्ध करने लगे । उस समय जब चारों और से करोड़ों की संख्या में दैत्यंगण युद्ध करने लगे तथ विच्यु भगवान् ने बहुत से गरीर पारण किये, जिससे उनके वाहु कुछ शान्त हुए । शान्त होने पर भगवान् ने उस तुमुन युद्ध में गरुड से कहा-'गरुत्वन् ! तुम-इस समय थके हुए तो नहीं हो ? यदि सचमुच तुम थके हुए नहीं हो तो मधन देत्य के स्थ के सम्मुख मुफ्ते ले चलो ! क्रीर यदि श्रान्त हो गये हो तो फिर फुब देर के निए रगुमूमि से बाहर चले चलो । परम प्रभावगाली भगवान विष्णु के पेसा करने पर गरुड ने खित कठोर दिलाई पड़नेवाले मधन नामरु दैत्य के सम्मुख भगवान् नो पहुंचा दिया। मधन ने शंख, चक तथा गदाधारी भगवान् को सम्मुख आया देखकर ऋपने रवेत धारवाले भिन्दिपाल से उनके वत्तस्थल पर पहुंचते ही कठोर आघात किया । उस महायुद्ध में दैत्य के इस पहार की कोई परवा न कर भगनान विष्णु ने श्रपने श्रतुपम तीन शिलीमुख वाणों द्वारा उस पर घोर प्रहार किया और पुनः लूब सीनकर चलाएं गये दस बाणों से उस दैस्य के स्तनों के मध्य भाग में कठोर श्रापात किया । भगवान् के वागों से दैत्य का हृदय प्रदेश श्रतिराय विंघ गया श्रीर उस समय वह अति पीड़ा से कौंपने लगा । तदनन्तर थोड़ी देर बाद आरवस्त होकर उसने अपने परिच को हाथों में धारण किया । श्रीर श्रीन के समान विक्साल उस परिष से हिर पर कठोर श्रापात किया, जिसके प्रहार से भगवान् बुछ विचलित-से हो गये। तदनंतर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु ने क्रोप से ग्राँखें फैलाकर श्रपनी भीषण गदा को हाथों में महरण किया। श्रीर श्रत्यन्त कोघ से उसके द्वारा रथ समेत उस मधन नामक दैश्य को पीस डाला । गदा से मारा हुआ वह दैत्य रथ से इस प्रकार नीचे गिरा जैसे पलयकाल में पर्वत नीचे गिरते हैं। उस पराक्रमशाली देत्य के नीचे गिर जाने पर दैत्यगण कीचड़ में फँसे हुए हाथी की माँति अवसन से हो गये। तम उन अति अभिमानी दैखों के इस प्रकार अति शोकाउन हो जाने पर दैत्यराज महिपासुर क्रोध से लाल नेत्र किए हुए श्रांति भयानक रूप घारणकर श्रपने वाहु वल पर निर्भर होकर हरि की खोर युद्धार्थ अग्रसर हुआ। श्रीर खाते ही श्रपने तीक्ष्ण फालवाले राल से मगवान् विष्णु को उसने श्राहत भी किया। फिर उस बीर ने शक्ति से गरुड के हृदय पर भी आधात किया। श्रीर फिर महान् पर्वत की भयकर गुफा के समान व्यपने भीषण मुख को फैलाकर उस देख ने गंहड समेत श्रच्युत भगवान् को रणभूमि में लील लेने की भीपण चेष्टा भी की । महावलवान् गरुडध्वन भगवान् श्रंच्युत ने उसकी ऐसी कूर चेप्टाएँ देखकर श्रापने दिव्य श्रास्त्रों के समूहों से उसके मुख को एकदम भर दिया जिससे पर्वत के समान विकराल आकृतियाला वह देख भगवान के वाणों से व्यति घायल हो गया। उसका सारा ग्ररीर एकदम विकृत हो गया श्रीर वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परन्तु मरा नहीं । पृथ्वी तल पर गिरे हुए महिए को देखकर मगवान् केग्रव ने क्हा — महिपासुर । इस युद्ध भूमि में मेरे अस्त्रों द्वारा तुम मृत्यु लाभ नहीं कर सकते । क्योंकि प्राचीन काल में कमलयोनि ब्रह्मा ने तुम से यह कहा था कि तुम किसी स्त्री द्वारा मारे जात्र्योगे । अतः जायो, और अपने जीवन की रत्ता करो । इस रणमूमि से रीघ ही दूर चले जान्नी । इस प्रकार महिपासुर दैत्य के युद्ध भूमि छोड़कर हट जाने पर शुग्भ नामक दैत्य ने कोच से श्रोठों को चवाते हुए एवं भृदृटी तथा मुख को चढ़ाये हुए, श्रिति कीम के कारण एक हाय से दूसरे हाथ को भीजते हुए भयकर धनुप को अपने हाथ में धारण किया और सर्पों के सभान भीपण पव विकराल वाणों का उस पर संधान किया । विचित्र प्रकार से युद्ध करनेवाले उस देख ने प्रथमतः बहे जीर से मुष्टि। पार्त किया श्रीर फिर विफल न होने बाले श्राम्न की ज्वाला कि समान विकराल दिखाई पहनेवाले श्राप्त श्रसंस्य वाणों द्वारा गठड तथा विष्णु भगवान् पर घोर श्रावात किया । देखनायक के शासीं से श्राहत होकर भी विष्णु भगवान विचलित नहीं हुए श्रीर श्रापने हाथ में एक महाकाल के र समान भीपण भुरापिड को उन्होंने घौरण किया श्रीर उससे शुम्म दैत्य के पर्वताकार वाहन मेप को एकदम चूर्ण कर हाला । तब उस मरे हुए मेप से कृदकर वह दैरापति पैदल ही रस्पम्मि में चलने लगा । प्रतय कालीन ध्यम्नि के समान उम स्वरूष वाले मगमान् ने पृथ्वी पर चलते हुए उस दैख के उमर श्रपने वाणों के समूह बरसाये। क्रोध से फैले हुए नेत्रींवाले भगवान् विच्या ने कर्ण पर्यन्त सींच कर फेंके गये अपने तीन वाणों से उसकी सुजा का चेदन किया श्रीर वः वाणों से शिर पहार कर दस वाणों से रख की ध्वजा को काट गिराया । भगवान विज्या द्वारा आहत होकर वह दैत्य एकदम व्यथित हो गुया. उसके शरीर से रक्त की धारायें फूट निकली । कुछ धैर्य धारण का रणामूनि में चलते हुए उससे शंख, कुमल तथा धनुप धारी मगवान ने कहा-- 'श्रमुखर शुप्प ! योड़े ही दिनों में तुम एक कुमारी कन्या के हार्यों से मारे जाओगे. श्रतः रामुमि को छोड़ कर चते जाश्री। मूर्ज । मेरे हाथाँ से तुम्हारा संहार नहीं हो सकता, श्रतः क्यों वेकार में मुमाने युद्ध करने के लिए उत्पुक्त हो रहे हो ?' मणवान विष्णु के मुख से ऐसी वार्ते सनकर जन्म श्रीर निमि नामक दैस्यों ने उन्हें पीस ढालने की चेप्टा की । निमि ने एक प्रचएड गुरा उठा-कर विष्णु भगवान के शिर पर जोरों से प्रहार किया और शुम्भ ने भी चमकते हुए दलों के समृहों. की विचित्र कान्ति से सुरोभित श्रपने परिष द्वारा सगवान् पर पहार किया । उन दोनों देखों के विपम प्रहारों से श्रवि श्राहत होकर धन के समान स्थामल कान्तिवाले मगवान तथा श्रामि के समान लाल श्राकृतिवाले गहर--दोनों पूटनी पर गिर पड़े । उनके पेसे पराकमपूर्ण कार्यों को देसकर दैत्यगण मारे ख़शी के सिंह के समान नादं करते हुए जोरों से गरजने लगे । ये प्रचएड दैरयगए। घनुप को बजाते हुए पैरा की चोटों से पृथ्वी की विदारित करने लगे । मारे खुरी के अपने वस्त्रों को उड़ाने लगे । शंख, शहनाई, नगाड़ा आदि विविध प्रकार के याजरों को बजाने लगे । तदनंतर कुछ देर बाद गरुड समेत मगवान् विप्ता ने होरा सम्माला । श्रीर चैतन्य होते ही रोमही रणभूमि से पीछे की श्रीर मुखकर वेबड़े वेगसे माग खड़े हुए । ॥ १-३६ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में देवासुरसंश्राम प्रसंग में मथनादि संशाम नामक एक सी वावनवाँ

थ्यध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥

## एक सो तिरपनवाँ अध्याय

 तत्र पाकशासन इन्द्र विष्णु भगवान् के निकट द्याये श्रीर उत्साह प्रदान करनेवाले मधुर वाक्यों द्वारा उनसे यूँ कहने लगे--'देव ! इन जुद्र दुष्टचित श्रमुरों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ? जिसके मेद को दुर्जन लोग जान जाते हैं — ऐसे सज्जन मनुष्य की किया भला वर्षों कर सफल हो सकती है ? बलवान् द्वारा उपेला की

दृष्टि से देखा गया नीच पुरुष अपने मन में अपने पराक्रम को अधिक मानने लगता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि दुर्गहीन ऐसे नीच शत्रु को कभी न छोड़े । समर्थ । स्थी लोग युद्ध सूमि में आगे चलने वालों की राक्ति से जय प्राप्त करते हैं? पूर्वकाल में हिरएयान वध के श्रवसर पर कीन श्रापका मित्र हुआ था ? हिरएयकशिपु देत्य परम पराक्रम शाली एव मदोन्मत्त था, किन्तु रणमूमि में अपने सम्मुल आपरी पाकर उसके भी होरा उड़ गये थे और आपको पोर विषम रूप से उसने देखा था । उसके पूर्व भी जो अति गलवान् देवरात्रु दैत्याघिपति थे उन लोगों ने भी रणभूमि में श्रापके सम्मुख श्रमिन में पड़े हुए कीट पतगों की भाँति विनारा की ही प्राप्ति की थी। हरे। इस प्रकार पत्थेक युग में त्र्याप ही दैत्यों के विनाराकर्जा होते आये हैं । भगवन् ! उसी प्रकार आज भी इस मयानक महासुद्ध में फैंसे हुए देवताओं के आप अवलनन हैं। इन्द्र के ऐसा कहने पर दीर्घनाहु भगवान् विप्ताु ने श्रपनी मुजाओं को बढ़ाया। उस श्रव-सर पर परम कान्ति से युक्त, दैत्यिवनाशी, सापूर्ण जीवों के आश्रयमूत वे भगवान् विप्णु, जिनके स्वरूप का साज्ञात्कार इन्द्रियों द्वीरा नहीं होता, समयानुसार उपयुक्त वार्ते इन्द्र से बोले-- इन्द्र ! ये देख्याचिपति अपने द्वारा प्राप्त किये गये वघ के उपायों द्वारा ही बिनष्ट हो सकते हैं। दूसरे किसी उपाय से इनका विनाश होना सम्भव नहीं है। वह तारक दैत्य तो दुर्जेंग ही है। सात दिन के बालक को छोड़कर वह किसी दूसरे से पराजित नहीं किया जा सकता ! इनमें कोई तो रती द्वारा मारा जा सकता है श्रीर किसी के वय के लिए कुमारी कन्या की व्यावश्यकता है । परम पराक्रमी जम नामक दैत्य मारा जा सकता है, अत उस जगत्को सतापित करने नाले जम को तुम अपने दिन्य अखीं द्वारा विनष्ट करो । तुम्हारे विना वह असुर ससार के समस्त जीवों से भी नहीं मारा जा सकता । रग्गुभृमि में मुम्तसे रद्धित रहकर जगत् के कटक स्वरूप उस जम को तुम उलाइ दो ।' भगवान् विष्णु के इस वचन को छुनकर दैत्यों के शुरु सहस्राच् इन्द्र ने सभी देवतार्क्यों को सैन्य संगठित करने के लिए पुन श्रादेश किया । श्रीर उस समय सम्पूर्ण लोकों के पराक्रम तथा तपस्या के सारमृत जो ग्यारह रुद्रगण ये वे भगवान विष्णु द्वारा सेना के अप्रभाग में विनियुक्त किये गये बलवान् नीलेकएउवाले विकराल सर्वों की फर्यों को अगों पर लटकाये हुए, मस्तक पर वाल चन्द्रमा, गले में मनुष्य के मु डों की माला एव वन्तस्थल पर मयूर पिच्य से शोभायमान, त्रिशूल की चमकती हुई ज्वाला से युक्त अगों वाले, अति मयानक अजामएडल सम्पन्न, पीले वर्षा की उत्तुग जगजूटी से मुसज्जित तथा सिंह का चर्म पहने हुए कपाली तथा ईरा श्रादि स्द्रगण, जो मय से श्रमुरों को दूर भगा रहे थे, उस देव सेना के श्रमभाग में नियुक्त किये गये। कपाली, पिगल, भीम, विरूपाल, विलोहित, श्रजेरा, शासन, शास्ता, शम्य, चगड तथा ध्रुव ---ये भ्यारह महा बलवान् प्रभावशाली रुद्र है। ये सभी देवसेना की रता तथा दानवों का विनास करते हुए एवं समस्य सुरलोक निवासियों को सन्तुष्ट करते हुए मेव के समान गरज रहें थे। हिमाचल के समान रवेत एवं सुवर्ण के समान सुन्दर वर्णवाले कमल की माला से सुसिजिज, चलते हुए चमर तथा सुवर्ण की अनेक घंटाओं से सुर्गीभित राज्य करनेवाले चतुर्दन्त ऐरांवत गल पर, जो विसालता में पर्वत के समान था, जिसके गण्डरथल से मद का जल चू रहा था, जो इच्छानुरूप अनेक भकार का स्वरूप धारण करनेवाला था, सहस्रमें हुन्य आरुद्ध होकर इस मकार स्मोनित हुए जैसे हिमवान पर्वत के सिन्दर पर किरणामाली भगवान मास्कर उदित हुए हों। उन इन्द्र के बाएँ पाद की रला अमित पराक्रमसाली पवन कर रहे थे तथा दूसरे पैर की रला अमिन देव कर रहे थे, जिनकी विकराल ज्वालाओं से सारी दिशाएँ पूर्ण हो रही थे। सैन्यसमेत इन्द्र के प्रष्ट भाग के रलक मगवान विष्णु हुए। आदिख, वसु, विद्वेदेव, मरत गण तथा दोनों अधिवनीनुमार—थे सब देवता गण तथा गन्धर्य, रालस, यल, किलर, महासर्थ आदि देवलाओं की जातियों विविध प्रकार के विचित्र हाभियारों को घारणकर सुवर्ण के आम्पूरणों से अलंकृत हो, अपने-अपने विरोप चिहाँ से विद्वित हो, एक-एक करोड़ का यूथ बनाकर, अपनी-अपनी कीतियों को अमसर वंदियों के समूहों द्वारा सुनते हुए, उस संमाम मुमि में दैत्यों के वम होने से अति प्रसन्न हो हम्द्र के साथ-साथ घून रही थीं। देवलाओं के समूहों द्वारा अमरिलित सैकड़ों हाथियों तथा पोड़ों के समूहों हो से संख्या में श्वेत रंग के छाते च्वा एवं पताकाओं से सुरोमित वह इन्द्र की सेना देखों के रोक को बढ़ाती हुई आगे जा रही थी। ॥१-२८॥

इस प्रकार रख्यम्मि में समुपिस्यत दैत्यों की विशाल सेना देखकर गज्ञ नामक अधुर ने हस्ती का रूप वारण कर लिया और वादलों के समुहों की मीति भीपण स्वरूप में वह दिखाई पढ़ने लगा। उस देख ने कर में प्रावड़ा लेकर व्यति कोष से अपने ओठों को चवाते हुए रख्यम्मि में कितने देवताओं का मर्दन कर दिया और कितनों को कर से उठा-उठा कर फेंक दिया। मयानक पराक्रमशाली उस दैर्पेन्ट्र ने कुछ देवताओं ने पर्शु द्वारा काट टाला। इस प्रकार सेना का विनाश करते हुए उसके क्यर यत्त, गम्पर्व तथा कितरों ने पिलकर अनेक प्रकार के विचित्र प्रमाववाले शस्त्राओं की विश्वत वर्षा की। पाश, फावड़ा, चक्र, मिन्दिपाल, गुद्गार, अति तीक्ष्ण छोटे माले, बड़े माले, तथा दुःसद्य गुर्गारों को उन लोगों ने उस रात्त्रस के उपर फेंका। किन्तु उनके इन शकाकों को वह दैत्यराज इस प्रकार निगल गया जैसे यूव का स्वामी गजराज धास के प्रार्थों को उदसस्य कर लेता है। कोष से हिलाते हुए अपने विशाल कर की चीटों से कितने देवताओं को पृथ्वी पर गिराते हुए वह गज नामक दैत्य उस कठिन युद्ध में विचरण करने लगा। जिस-जिस देवताओं के समूह में वह गजागुर प्रवेश करता था, उस-उस में घोर सहाकार मच जाता या। इस प्रकार चारों और से देवताओं को समूह में वह गजागुर प्रवेश करता था, उस-उस में घोर सहाकार मच जाता या। इस प्रकार चारों और से देवताओं को समूह में वह गजागुर प्रवेश करता था, उस-उस में घोर सहाकार से पूर्ण होकर चिल्लाने लगे—'अरे अरे। पक्रवर्त जानों इस दैर्पेन्ट को। इस मृत्यु के मुख में गये हुए को मीज दालों। तीक्ष्य धारवाले दृलों से इसकी पक्रवर्कर सीच लो। इसके मर्मस्यलों में कटोर आयात करो।' ऐसी वार्ते मुक्तर कपाली नामक प्रथम रह कोय से वित्तुत नेत्र हो तीक्ष्य धारवाले दृलों से इसकी पक्रवर्कर सीच लो। इसके मर्मस्यलों में कटोर आयात करो।'

लेकर भृतुरो को लुटिल कर रणमृति में उस दैस्पेन्ट के सम्मुख दीड़े । वहाँ जाकर टढ़ मुट्टी में इस निर्मल शूल को थामकर कपाली ने गजासुर के गगडस्थल पर वठोर श्राचात किया । तदनन्तर रोप दस रहीं ने भी र्थ्यपने निर्मल लोहे से बने हुए शुलों से उस पर्वत के समान विशालगरीर देखेन्द्र के ऊपर फठोर श्रापात किया । उस तीक्ष्ण शूल से आहत होकर बिदों से रक्तों की चुवाता हुआ वह कृष्ण शरीर दैत्यराज इस प्रकार शोभित हुआ जेसे शरद् ऋतु के निर्मत सरोवर में चारों श्रोर से नीले श्रोर लालवर्ण वाले कमलों के पुष्पतमृह खिले हुए हीं । उस समय वह शरीर के चारों श्रीर हमों के समृहों की मौति मह्म के समान शुम्र कान्तिगर्ल रुद्रगर्णों से पिरा हुत्या था। इस प्रकार चारों श्रीर से कठिनाइयों में फँसे हुए गजासुर ने, जिसके कार्नों के दोनों परुलव हिल रहे थे, श्रमने दातों से राम्मु के नाभि प्रदेश में कठोर प्रहार किया। दोनों रुद्दों से युद्ध करते हुए गजासुर को देख शेप नन रुद्दों ने अपने विचित्र प्रकार के असों से उस दैत्यशतु के क्यर क्रूर श्राघात किया । वे परम बलवान् रुद्र गण युद्ध में निर्भय तथा रणमृमि में व्यवस्थित चित्त होकर युद्ध कर रहे थे । गजासुर के ऊपर श्रापात करते हुए वे स्ट्रगण इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जेसे वन में मरे हुए महिप को प्राप्त कर श्रमालों के समृह जुट पड़े हों। तदनन्तर श्रमुरनायक गज ने कपाली को छोड़कर दूसरी त्रोर प्रस्थान किया। त्रागे कुपित होकर येग से उसने अन्य नवीं रुद्रों का पीछा किया त्रीर उनको अपने पैरों की चोटों, दाँतों श्रीर चपेटों से खूब मर्दित किया । इस प्रकार रुट्रों के साथ युद्ध करते हुए दैत्य जब बहुत थक गया तन कपाली नामक रुद्र ने उस देवराज्यु के कर को पकड़ लिया और श्रतिराय वेग से उसको खूब धुमाया । धुमाते समय ऋतिश्रम के कारण ब्याकुल हो जाने पर जब उन्होंने देला कि कुछ प्राण शेप रह गया हे श्रीर युद्ध करने की श्रभिलाण बीत चुकी हे तब जोर से पटक दिया। श्रीर गिरते ही उसके कटोर चर्म को उसके चारों श्रीर से रक्त चूने वाले शरीर से निकाल कर श्रपना परिधान बना लिया । इस प्रकार मारे गये उस दैत्येन्द्र को देखकर अन्य महाबलवान् दैत्यगण भय के मारे त्रस्त हो गये, श्रीर सहलीं की सल्या में भाग गये । कितने रखमूमि छोड़ कर धीरे से खिसक गये, श्रीर कितने वहीं गिर पड़े । उस समय सभी दैत्यगण गज के चर्म से ब्राविधित कपाली रुद्र के भयकर रूप को देखकर पृथ्वीमण्डल में तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र रुद्र ही रुद्र देखने लगे । इस प्रकार उस दैत्येन्द्र गजासुर के निधन हो जाने पर हाथी पर सवार होकर दैत्यराज निमि महाधलय कालीन मेधों के विकराल स्वरों के समान श्रति दुर्धर्प राज्दों वाली दुन्दुभि को बजवाकर श्रत्यन्त शीधता से देवताओं की सेना को व्याकुल करता हुआ युद्ध सूमि में श्राप्रसर हुआ । जिस जिस दिशा में उस निमि दैत्य का हाथी जाता था, उस-उस दिशा से देवगण श्रति मयभीत हो हथियार छोडकर वाहन समेत भाग जाते थे। अधुर के उस हाथी के मद की सुगन्धि से देवताओं के हाथी भी भाग मंत्रे । देवतात्र्यों की सेना के भाग जाने पर केवल पाकशासन इन्द्र त्राठों दिकपालों तथा भगवान् केराव के साथ युद्ध भूमि में अवस्थित शेप रह गये । अन्त में देत्येन्द्र निमि का हाथी जिस समय इन्द्र के हाथी के सम्मुल द्याया उस समय इन्द्र का हाथी भी भयकर शब्द करते हुए भागने लगा । इन्द्र द्वारा प्रयक्षर्विक रोके जाने पर भी वह रग्णमूमि में तिनक भी नहीं रुक सका। तब उस भागते हुए गजराज पर आहत होकर पाकरगासन उल्टा मुख फरफे दानवां की सेना की खोर खिभमुख हो युद्ध करने लगे। उस समय देवराज इन्द्र ने खपने वक्त से निमि के वहारथल पर घोर महार किया और गदा से उसके गज पर भी भीषण महार किया। किन्तु उनकी कोई भी परवा न कर निर्भय पौरमशाली निमि ने खपने मुद्गर् से पैरावत पर घोर आपात किया। युद्धमूमि में दैत्य के मुद्गर हारा खाहत देवराज का हाथी अपने पिंवले पैरों से पृथ्वी पर पहाड़ की मौति गिर पड़ा। किन्तु खमर गजराज वह पैरावत पुनः लाघवपूर्वक शीध ही उठ खड़ा हुआ और फिर निमि के हाथी से मयभीत होकर तुरन्त रख से मागना प्रारम्म किया। उसी समय प्रचुर परिनाण में छोटे-छोटे कंकर्ण और पृलि के कर्णों से युक्त तीक्ष्ण वायु कोरों से बहने लगी। ॥२२-६४॥

तदनन्तर रणम्मि से पेरावत के भागने पर भी इन्द्र के सम्मुख युद्ध में पर्वत के समान श्रचल निर्मि का वह हाथी फिर दिखाई पड़ा । उस समय रक्त के प्रवाह से वह गेरु के सरोवर से सुरामित पर्वत की धाँति दिलाई पड़ रहा था। तब धनपति कुवेर ने ऋपनी बड़ी भारी गदा को उठाकर बड़े येग से उस दैत्य के हाथी के ऊपर महार किया । जिससे उसके मस्तक से देखेन्द्र निमि नीचे गिर पड़ा झीर वह गजराज गदा की उस भीपरा चोट से विल्कुल मूर्च्छित हो गया । उस समय ध्यपने दातों से प्रथ्वी को विदारित कर एक गिरिराज को भौति वह नीचे गिरा था। उस गज के गिर जाने पर चारों स्त्रोर से देवतास्त्रों की सेना में हाथियों के दहाड़ने से, पोड़ों के हिनहिनाने से, धनुर्धारियों के प्रत्यञ्चा वजाने से महान् भीपए। नाद होने लगा। तब उस गज को मरा हुआ तथा निमि को युद्ध से विमुख होते देख, श्रीर उधर देवताओं की सेना में इतना घोर राव्द होते धन श्रत्यन्त कोधी जम्म नामक श्रसुर इतना कुद्ध हुआ। जैसे धी डालने से ऋग्नि प्रशृद्ध होता है। क्रोध से लाल नेत्रवाले उस श्रासुर ने श्रापने घनुष पर तीक्ष्य वायाों का संधान कर देवताओं से कहा — 'खड़े हो जाश्रो।' श्रीर यह कहने के बाद सारथी को युद्धमृमि में चलने के लिए उसने प्रेरित किया । वेग से चलते हुए उस महाश्रमुर की एवं उसके रथ की ऐसी शोमा हुई जैसे उदयाचल पर उदित सहसों सुर्यों की तथा उनके रथों की राोमा होती हो । किंकिया के समृहों की माला से सुराोमित. पताका संयक्त, चन्द्रमा के समान श्वेत शुभ्र छत्र से श्रलंकृत सुन्दर रथ पर श्रारूढ देवतार्थों के सेनिकों के हृदयों को विलोखित करता हुआ वह सम्मुल दिलाई पड़ा। रए। सूमि में सम्मुल त्राये हुए उस देरयराज को देखकर श्रपने धनुष पर इन्द्रने निर्मय होकर एक तैलधीत श्रर्धचंद्राकार लक्ष्यपर न चूकनेवाले वाए। को चढ़ाया। वृत्र के राजु इन्द्र ने अपने उस अर्धचंद्राकार वाण से उस देख के वाण सहित घनुष को काट दिया । दैत्यराज जम्म ने रीवि ही उस धनुष को छोड़कर बेगपूर्व्क एक दूसरा भार सहन करने में सराक्त धनुष धारण किया । श्रीर उस पर तैलचीत कभी विफल न होनेवाले सर्पों के समान विकराल कई बाखों का संघान किया। उन वाखों में से दस नार्यों द्वारा उसने इन्द्र की कुक्ति में त्र्याघात किया श्रीर तीन वार्यों से हृदय में तथा दो वार्यों से दोनों क्यों में प्रहार किया । इन्द्र ने भी उस दैत्यराज जन्म के लिए ऐसे ही प्रभावशाली वाणों को छोड़ा। किन्तु इन्द्र द्वारा क्षोड़े गये वाणों को ऋपने समीप पहुँचने के पहिले ही उसने ऋपने ऋपिन की ज्याला के

समानं भीपण वार्गों से श्राकारा में ही दस खरडों में परियात कर दिया । तब देवराज इन्द्र ने श्राति प्रयत करके श्रपने वाण समहों द्वारा जम्भ को इस प्रकार श्राच्छादित कर दिया जैसे वर्षा काल में मेघों से नम-मगुडल श्राच्छादित हो जाता है । तदनन्तर दैत्यराज जम्म ने भी श्रपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा इस-प्रकार इन्द्र के वार्यों को निप्फल कर दिया जैसे प्रचरड वायु बादलों के समृहों को दिशाओं के मुखों पर से खिल-भिन्न कर देती है । इस प्रकार कोघ के वेग में जब इन्द्र उस दैस्यराज की कोई विशेष हानि नहीं कर सके तब उन्होंने अत्यन्त श्रद्भुत गन्धर्वोस्त्र का प्रयोग किया । उसके उठे हुए तेज से श्रवेक प्रकार के तीरण श्रादि से सुसज्जित गन्धर्व नगरों से, जिनके व्यत्यन्त श्रद्भुत व्याकार थे श्रीर जो चारों श्रीर से श्रह्मों की वृष्टि कर रहे थे, श्राकारा मण्डल एकरम व्यास गोचर होने लगा। उन श्रह्मों की वृष्टि से मारी जाती हुई दैत्यों की महती सेना अनुपम पराक्रमशाली जम्म की शरण में आई । उस समय सहस्रनेत्र इन्द्र द्वारा स्वयं पीडित तथा न्या-कुलित हृदय दैत्य श्रपने मंगलमय समाचारों को स्मरण करता हुआ भयभीत होकर श्रानेवाले उन सैनिकों का शरणुदाला बना । दिति के पुत्र उस जम्मासुर ने तब मीसल नामक व्यस्त्र का प्रयोग किया, जिससे समस्त जगत् लौहमय मुसलों से व्याप्त हो गया । एक-एक पर प्रहार करने वाले उन परम श्किशाली मुसलों से गन्धर्वाहत्र द्वारा बनाये गये गन्धर्व नगर भी जब छिप गये तव देत्य ने एक दूसरे गान्धर्व नामक अस्त्र को देवताओं की सेना पर छोड़ा । जिसके एक-एक प्रहार से हाथी, घोड़े, महारथी, रथ, उनके अरवों की सैकड़ों और सहसों की संख्या को उसने श्राति ग्रीमता से विनष्ट कर दिया । तन सुराभिपति इन्द्र ने श्रपने त्वाच्ट्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया । त्वाच्ट् अस्त्र के संधान किये जाने पर रणमूमि में अमिन की भीपण लप्टें उठने लगी । सदनंतर यंत्रों से युक्त कभी विफल न होने वाले दिव्य श्रह्तों का प्रयोग भी उसने किया । उन यन्त्रों से आकारा में वितान ( मगडव ) की तरह श्रावरण का उठा । उस वितान से मुसल श्यस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया । उसके शान्त हो जाने से जम्माद्वर ने यत्रों के समूहों को नष्ट करने वाले शैलास्त्र का श्रमिसंघान किया, जिससे न्याम जितने बड़े पत्थरों की दृष्टि होने लगी। तब त्वाप्ट्र ग्रस्त द्वारा उत्पन्न यन्त्रों के समूह पत्थरों की वृष्टि से काटकर तिल रूप में परियात कर दिये गये। इस प्रकार वे शैलास्त्र यन्त्रों को तिलगः काटकर राजुर्कों के ऊपर श्रतिवेग से पृथ्वी को विदारित करते हुए भीपण रूप में गिरने लगे। तदनन्तर सहस्त्रनेत्रों वाले इन्द्र ने वजास्त्र का ऋभिसधान किया; जिससे पत्यरों की वर्षा चारों स्त्रोर से बिल-भिन्न हो गयी। शैलास्त्र के शान्त हो जाने पर पर्वत के समान विशाल आर्कृतिवाले श्रतिपराक्रमी जम्मासुर ने निर्मय होकर ऐपीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । उस ऐपीक अस्त्र से इन्द्र का प्यारा वजास्त्र विनष्ट हो गया । अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम ऐपीक अस्त्र के प्रयोग करने पर रथीं तथा हाथियों के समेत देवतात्रों की सेना जलने लगी । इस प्रकार जलती हुई श्रपनी सेना को देलकर देवब्रेष्ठ पाकशासन इन्द्र ने ऋति तेज से ऋपने श्राम्नेय नामक श्रहत्र का प्रयोग किया जिसके प्रभाव से वह . श्रम्त प्रमावहीन कर दिया गया । उस श्रम्त्र के विनष्ट हो जाने पर इन्द्र का पावकास्त्र प्रज्वलित हुया,

<sup>ै</sup>दोनों हाथों के फैलाने से जितना फन्तर होता है उसे न्याम करते हैं।

जिससे रथ श्रीर सारथी समेत जम्मासुर का सारा रारीर जलने लगा । उस श्रक्त से प्रतिहत होने पर प्रमाव-शाली जन्म ने श्राप्ति भी लपटों को शान्त करनेवाले वारुग्णस्त्र का प्रयोग किया । जिससे वेगपूर्वक फड़कती हुई विजली की लताओं से संयुक्त गमीर मुदंग की मौति ध्वनि करनेवाले बादलों से समस्त आकारा-मगडल पृरित हो गया । उस समय श्राकाश से गिरती हुई हाथी के शुगडादगढ की मौति मोटी जल धाराखों से समस्त जगत् पृरित होकर शोभित होने लगा । इस श्रहत्र के प्रभाव से श्राप्नेय श्रहत्र एकदम शान्त हो गया । सुराधिप इन्द्र ने श्राप्त श्रास्त्र को शान्त हुआ देख मेवों के समूहों को नाश करनेवाले बायञ्च नामक चान्त्र का प्रयोग किया। यायञ्चात्त्र के प्रभाव से मेघमग्रहल के विल-भिन्न ही जाने के कारण व्योग मगडल नीले कमल के दल के समान निर्मल हो गया । श्राति प्रचएड यायु के द्वारा केंपाये गये श्रासुर-कृत्य युद्ध मृमि में श्रांति बलवान् होकर भी जब थम नहीं सके तब जंमासुर स्वयं उस प्रचंड वांधु को रोकने के लिए दस योजन में विस्तृत पहाड़ के रूप में हो गया, जिस पर ध्यनेक प्रकार के छोड़े गये हथियारों के उद्राट तेज से वृत्तों की पंक्तियाँ प्रकाशमान् हो रही थीं 1 इस प्रकार देखेन्द्र जम्म के पर्वताकार होने पर जब बायु शान्त हो गयी तब शतकतु इन्द्र ने बज्रमयी श्रति घोर श्रशनि (विजली) उस राज्य सेना पर र्फेंकी । गिरी हुई विजली से उस पर्वतरूपधारी दैत्येन्द्र की सारी कन्दरायें किन्न भिन्न हो गर्थी, चारों श्रोर से बहनेवाले भरने विनष्ट हो गये; इस प्रकार उसकी वह पर्वत रचना की माया समाप्त हो गई । रीलमाया के निवृत्त हो जाने पर मदोन्मत्त दैरयेन्द्र एक महाभीषण महान् गिरि के समान विकराल हाथी के रूप में परि-रात हो गया। उसने पैरों से देवताओं की सेना का मर्दन करना प्रारम्म किया श्रीर दातों से कितने देवताओं का संहार कर दिया। कितनों की पीठ श्रपने शुग्द में लपेट कर तोड़ दी। देवसेना का विनास . करते हुए उस दैत्येन्द्र को देसकर धृत्रामुर इन्द्र ने त्रैलोक्य को कंपित करनेवाले नरसिंह नामक श्रक्त का अभिसंघान किया । मंत्र के प्रमाव से रणभृमि में काले रंग की दाड़ों से भीपण श्रद्वहास करनेवाले, श्रारे के समान विकराल नर्खोवाले सहस्रों सिंह विचरने लगे । उन सिंहों द्वारा फाड़े जाने पर उस श्रप्तर ने श्रपनी गज की वह माया छोड़ दी खोर फिर सी फर्गों से युक्त-चिति भवानक सर्प का स्वरूप प्रहर्ण किया । उस महाबीर ने त्रापनी विधेली रवासों से देवताओं की सेना को विरोप रूप से जला दिया। तब सुन्दर सुजाओं वाले इन्द्र ने खपने गारुड नामुक अर्ध्व का प्रयोग किया । उस खस्त्र से सहस्तों गरुड निकल पड़े । युद्ध मिम में उन गरुडों ने बन सुनंग रूपभारी जम्मासुर को पकड़कर दुकड़े सुकड़े कर दिये, तब उस दैत्य की वह माया भी विनष्ट हो गई। माया के विनष्ट हो जाने पर महान् पराक्रमी जंभासुर ने श्रपना चंद्रमा तथा सूर्य के मार्ग में ममण करनेवाला एक अनुभम रूप बनाया श्रीर मुँह फैलाकर देवताश्रों के स्वामियों की ' निगल लेने की कृर चेष्टा की । पाताल लोक तक तालु को फैलाने हुए उस दानन के अतिमयानक सुख में महारथियों एवं हाथियों के समेत देवताओं की सेना प्रविष्ट होने लगी । इस प्रकार उस महावलवान् दैत्य द्वारा सेना के निगल लेने पर देवराज इन्द्र वाहन समेत ऋति दीन हीन दशा को पहुँच गये। उनके बाहु परिश्रम से क्लान्त हो गये। उस समय क्या करना चाहिये—इसका विचार उनके मन में नहीं श्रा रहा था।

तव उन्होंने भगवान् जनार्दन से यह वात कही--हे 'भगवन् ! इसके बाद श्रव हमें नया करने के लिए शेप रहा १ जिसके करने से इस दैत्य के साथ युद्ध में हम लोग विजयी हो सकते हैं ।' इन्द्र की ऐसी वार्ते सुन उदारचेता विप्ता ने कहा-- 'पुरन्दर । इस समय भयभीत होकर इस भयानक युद्ध की तुन्हें छोड़ना नहीं चाहिये । शीघ ही शत्रु के विनास के लिए तुम भी ऋपनी महामाया का विस्तार करो । समर्थ इन्द्र ! यह पराकमी दैत्य मेरा जाना हुऱ्या है। श्रज्ञान में मत फॅसो, रीघ्र ही दूसरे श्रह्त्र का स्मरण (पयोग) करो ।' हरि की ऐसी वार्ते सुन देवराज इन्द्र ने श्रति कृद्ध होकर उस दानव के संहारार्थ एकाम नित्त हो श्रपने नारायण नामक श्रमत्र का श्रभिसंघान किया. श्रीर उससे देत्य की छाती में कठोर प्रहार किया। किन्तु इन्द्र के वाण बोड़ने न बोड़ने तक ही वह भयानक दैत्यराज श्रपना भीषण मुख फैलाकर चाण ही भर में गन्धर्व, कितर, सर्प एवं रादासों की तीन लाख सेना को निगल चुका था। इसी बीच वह नारायणास्त्र उस श्रमुर के वन्तस्थल में जा लगा। उस महान् प्रभावशाली श्रम्त्र से घायल होकर मिन्नहृदय वह श्रमुर राज रक्त गिराने लगा । जिससे उस श्रमुरनन्दन ने उद्गार (वमन) की किया से श्रपने उदर में स्थित ·उन निगले गये वीरों को बाहर निकाल कर एक रणागार ही उपस्थित कर दिया । उस श्रम्त्र के प्रमाव से दैत्य का वह रूप विनष्ट हो गया । उसके बाद ही वह श्राकाशमार्ग में श्रंतर्हित हो कर श्राँखों से श्रोमत हो गया । श्राकारामण्डल में श्रवस्थित उस दैत्येन्द्र ने श्रॉलों से दिलाई पड़नेवाले उन श्रस्त्र गस्त्रों से देवताओं की सेना पर प्रहार करना प्रारम्भ कियां, जो उस संहार कार्य में प्रमुख कारण थे। भाले, फावड़े, चक, बाग, सुद्गर, बज, तलबार, कुठार, भिविपाल श्रीर लोहे की बनी हुई शृंखलात्रों या फंदों को, जो कभी विफल एवं नष्ट नहीं हो सकते थे, उस भयानक श्राकृतिवाले श्रासुर ने देवताश्रों की सेना पर बरसाया । ऋति भयानक देखाँ द्वारा बरसाये गये उन ऋस्त्रों से कटे हुए हाथों एवं कुरडल समेत मस्तकों तथा हाथी के शुरुड के समान वीरों की विशाल जघात्रों से सारा पृथ्वी तल पट गया । पर्वत के समान विशास श्राकृतिवासे हाथियों तथा सारथी समेत चका धुरी श्रादि से विहीन रथों से श्राकीर्ख होने के कारण मांस तथा रक्त से एकदम कीचड़ के रूप में सनी हुई, रक्त के तालायों में उठनेवाली लहरों से युक्त एवं पर्वत शिखर के समान विशाल वीरों के शव समूहों से श्राकीर्या पृथ्वी उस समय चलने योग्य नहीं रह गई थी। कीटे हुए मस्तक वाले कवंधों के नृत्य से व्याप्त, घायल शरीरों से निकलते हुए मांस तथा रक्त की की वड़ से युक्त, त्रैलोक्य के सभी देहधारियों के विनाश के कारण उस युद्ध मूमि में युद्ध, श्रुगाल तथा कीएे अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। कहीं पर शव से त्राखों को खींचता हुआ कीत्रा ऊँचे स्वर से बोल रहा था, कहीं पर शृगालों के समूह शव की मारी श्रॅंतरी सींचते हुए चले जा रहे थे, कहीं पर श्रपनी चोचों से मांस को चवाता हुआ श्रति विकराल बगुला बैठा हुआ था। कहीं पर कुत्ते की जातिवाले गीदड़ श्रादि मरे हुए बीर के शरीर से मांस ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कहीं पर कोई एक गीदड़ हाथी के रक्त को उसकी श्रॅतड़ी फाड़कर पी रहा था, कहीं पर मरे हुए घोड़ों के समूह कुर्जों के समूहों से इघर-उघर सींच कर लाये जा रहे थे। रक्त रूप मदिश भरपूर पान करनेवाले पिशाचों के समुदाय कहीं पर श्रपनी

स्त्रियों के साथ श्रति मनीद में उन्मच होफर शीव्रतापूर्वक इपर-उपर घूम, रहे थे। एक पिशाच की पत्नी कह रही थी--'हे निय! यह दिलाई पड़नेवाला खुर (पैर) मुक्ते मला मालूम हो रहा है श्रतः उसे मेरे लिए तुम ला दो । यह दिसाई पडनेवाला कमल के समान सुन्दर हाथ मेरे कानों का मूपए। होगा । एक दूसरी पिशाचिनी उस समय श्रपने पति के सलिकट न रहने के कारण श्रव की चर्वी को श्रमर्प के साथ देख रही थी । कोई दूसरी विशाचिनी घने परलवीं के शीवल पर्धों के दोनों में शव के मृदु चर्म को फाडकर गरम-गरम मदिरा की भौति रक्त को अपने हाथों से अपने पति को पिला रही थी। कोई यदा की कामिनी जिस प्रकार युद्ध जुन्ठार से काटा जाता है उसी प्रकार हाथी के दातों को लेकर उसकी गएडस्थल को चीरकर उसके श्रेष्ठ गजमुक्ता को लेकर उसीके द्वारा श्रापेन प्रियतन को प्रसन्न करने की श्रमिलाया कर रही थी । उस समय यदा तथा राद्यसमण मांस समेत रक्त का मंदिरा के समान यथेच्छ पान कर रहे थे। एक पिशाच की सी मरे हुए अरव के रक्त की, जो उसके वालों से दुर्गन्य यक्त हो रहा था, अपने हाथों में लेकर कह रही थी- 'मेरे लिए किसी दूसरे शीघ ही मरे हुए जीव का रक्त लाखी. इमग्रान में दिखाई पढ़नेवाले ये पुराने मरे हुए जीव हमारे लिए पथ्य नहीं हो सकते । ऐसा कह कर उसने मनुष्य के शब को छोड़ दिया श्रीर किलर के ग्रस की प्रशंसा की। 'यह दिलाई पड़नेवाला हाथी यद्यपि मर चुका है, पर फिर भी हम लोगों को भय दे रहा है। दानव का मुख में श्रकेली ही नहीं खा सकती! -- यन्तों की खियाँ इस प्रकार की वार्ते अपने पतियों से कर रही थीं ! दूसरे कुछ पिराच यद्य तथा रात्त्सगण् प्रपने हाथों में खप्पर लेकर कह रहे थे 'श्ररे श्रति मोजन करनेवाले ! सुम्कको भी कुछ दो । कुछ श्रन्य पिराचगण रक्त की नदियों में खूब नहाकर श्रपने देवताओं तथा पितरों का मांसी से तर्पण कर रहे थे श्रीर छोटी नौका वा घलाई की माँति तैरते हुए हाथियों के कटे हुए रारीरों पर स्थित होकर रक्त के सरोवरों में तैर रहे थे ॥६६-१४४॥

इस प्रकार श्रित संकटापन्न उस देवाहुर संपाम में मानी तथा तुर्जय वीरगण मय छोड़कर पुनः युद्ध फरने लगे। महावलवान इन्द्र, धनपित कृवेर, वरुण, पवन, श्रिम, यमराज, निज्यति श्रादि वीर देवगण दिव्य श्रह्मों को लेकर श्राक्षार मार्ग में दानवों को लक्ष्य करके प्रहार करने लगे। किन्तु देवताश्रों के वे समी श्रस्त, जो देखों को लक्ष्य करके छोड़े गये थे, व्ययं हो गये। वे लोग श्राति क्षीयाकुल होकर एकत्र हुए श्रीर तमुलवान कर युद्ध करते-करते श्रक से गये, परन्तु देखों की गित का उन्हें पतामी नहीं लगा। देखों के श्रदों से घायल श्रंगों वाले वे देवगण उस समय यह नहीं विचार कर पाते थे कि श्रव क्या किया जाय ? इस प्रकार वे श्रापस में शीत से व्याकृतित गी की मौति श्रवसलन्से हो गये। देवताश्रों की ऐसी दशा देखंदर विच्छा मगवान ने इन्द्र से कहा— देवेन्द्र। श्रय पुम उस ब्रह्माख का स्मरण करो, जिसके द्वारा कोई भी श्रवच्य नहीं है। विच्छा के ऐसा कहने पर इन्द्र ने श्रपने, महातेजस्वी प्रकास का स्मरण किया। ॥१९५-१५०॥

तदनन्तर परम बुद्धिमान् इन्द्र नित्य रात्रु श्रीं को विनष्ट करनेवाले मंत्र द्वारा भली भाँति सुपूजित

श्रीमंत्रित उस ब्रह्मास को श्रापने राजु के विनास कार्य में श्रापने श्राजेय पनुत पर श्रारोपित कर, मंत्रोच्चारण करते हुए समाधि में लीन-से हो गये । इन्द्रियों को वश् में कर उन्होंने दैत्य के वध करने की नीयत से उक्त वाण् का श्रीमसंघान किया श्रीर प्रत्यन्त्रा को कर्णपर्यन्त सीवकर उस परम तेजस्वी वाण् को, नीयत से उक्त वाण् का श्रीमसंघान किया श्रीर प्रत्यन्त्रा को कर्णपर्यन्त सीवकर के छोड़ दिया । जन श्राप्तर जिसकी लार्ट ज़ारों श्रीर फैल रही थीं, ऊपर श्राकार मण्डल की श्रीर मुखकर के छोड़ दिया । जन श्राप्तर ने ब्रह्मात को छोड़ते हुए देखा तो श्रापनी सारी माया छोड़कर वह प्रथ्वी पर जुपचाप बैठ गया श्रीर ने ब्रह्मात को छोड़ ते हुए सुल, वल तथा शरीर से एक दम व्याकुंत हो गया । उस महा रण में इन्द्र द्वारा छोड़ा काँगते एवं सुले हुए मुल, वल तथा शरीर से एक दम व्याकुंत हो गया । इन्द्र के शरासन से छूटते ही गया मंत्र द्वारा श्रीमंत्रित वह वाण श्रार्थनद्र के श्राकार में परिणत हो गया । इन्द्र के शरासन से छूटते ही वाह श्रापन तेज से नवीन सूर्य की कान्ति को तिरस्ट्रत करता हुआ लक्ष्य पर जा गिरा । उस वाण के छूटते से किरीट की मणियों की कान्ति के पुज़ों से खाकीर्ण, श्रनेक प्रकार के छुगंधित द्व्य एवं पुण्यों से छूटते से किरीट की मणियों की कान्ति के पुज़ों के समान केरों से संयुक्त जन्मासुर का शिर फुएडल समेत सुवासित, श्राति परिमाण में धुएँ से थिरी हुई श्राप्त के समान केरों से संयुक्त जन्मासुर का शिर फुएडल समेत रण्यमि में श्रा गिरा । इस प्रकार जन्मासुर के मारे जाने पर सभी देखनाय रण से विस्रुत होकर भग गये रण्यमि में श्रा गिरा । इस प्रकार जन्मासुर के मारे जाने पर सभी देखनाय रण से विस्रुत होकर भग गये रण्यमि संकर्णों को छोड़ कर वहाँ गये, जहाँ पर स्वयं तारकासुर विद्यमान था । ॥१५६ १०१ १९१॥

तारकासुर श्रपने सैनिकों को श्रति भयभीत देख तथा सेनापति दानवेन्द्र जम्म की रण न्मि में देवताओं द्वारा मारा गया सुनकर श्रात्यन्त कृद्ध हो उठा श्रीर श्रात्यन्त गर्व, क्रोघ, पराक्रम तथा श्राविष्कार से संयुक्त एवं विना किसी रूप रेखा के विचित्र मनोभावों में पात हुआ अर्थात् इन सब कारणों से उसकी एक विचित्र दशा हो गई। तव सी गरुड के समान चेगशाली रथ पर आरुढ होकर दैरवेन्द्र तारकासुर ने ऋति क्रोध से युद्ध मूमि में प्रस्थान किया। उस समय वह सभी प्रकार के हथियारों से संयुक्त था। सभी प्रकार के श्रहों से हुरिच्ति था। त्रैलोन्य के समस्त ऐरवयों से सुसम्पन्न था। उसका विस्तृत एवं महान मुंख शोभायमान हो रहा था । इस प्रकार बहुत विशाल सेना से चारों श्रोर घिरकर वह शीव ही युद्ध के लिए नीचे उतर श्राया । उसने जम्माप्तर के श्रक्षों से समस्त श्रंगों में श्रिति घायल पेसावत हाथी को छोड़कर उस स्थ को चारों श्रोर से घेर लिया, जो इन्द्र के तेज से मातलि द्वारा रिचत था, तपाये हुए सुन्दर सुवर्ण के श्रामूपणों से श्रामूपित था, बहुमूल्य रही से बटित था, चार योजन में विस्तृत था, सिद्धों के समूहों से संयुक्त था, गन्धर्व एवं किन्नरों के मुन्दर गीतों से गुजित था, श्राप्तराश्चों के नृत्यों से संकृतित था, सभी प्रकार के श्रास-शब्दों से मरा हुआ या श्रीर विचिन्न उज्ज्वत रंग का था। उसी बीच में गरुडवाहन भगवान् विष्णु के समेत सभी लोक पाल भी थिरे हुए थे। उस समय समस्त पृथ्वी चलने लगी, प्रचयडवायु बहने लगी, समुद्रगण उछलने लगे, सूर्य की कान्ति मलीन हो गई । समस्त संतार में श्रंपकार था गया । श्राकार में तारागण उदित हो गये । श्रह्मों के समूह प्रकाशित होने लगे । दोनों श्रोर की सेना भय से कॉंपने लगीं । एक श्रोर से दैत्यराज तारक तथा दूसरी श्रोर से देवताश्रों का समूह था। 'पूर्क और समस्त लोकों का क्लेश था और दूसरी श्रोर जगत् का पालन था। इस प्रकार सुर एवं असुर के मेद से समस्त चराचर जीव वहाँ पर इकट्टे हुए थे। वे दो मार्गों में विमक्त होने पर भी दर्शकों की भौति एक समृह में दिखाई पड़ रहे थे। तीनों लोकों में जितनी वस्तुएँ श्रपनी सचा में उपस्थित थीं, वे सभी श्रपनी विमृति को प्रकाशित करती हुई वहीं दिखाई पड़ रही थीं। देवताओं तथा दानवों की तपस्या के माहास्य से उस युद्ध भृमि में श्रास, तेज, धन, धर्य, सैन्य वल, साहस, पराक्रम—ये सभी सन्त्व एवं तेज के समूह के रूप में दिखाई पड़ रहे थे।॥१५६-१६१॥

सम्मुल स्नाते हुए देलकर तारकासुर के हृदय में इन्द्र ने तिरले नव वार्णों से महारं किया, जिनके श्रममाग श्रमि की भौति विकराल एवं दाहक थे। दैरपेन्द्र ने इन्द्र के उन नंव वार्गों की जो उसकी झाती पर लगे हुए थे, कोई भी परवा न की श्रीर श्रपने नव-नव वाणों से एक-एक देवताश्रों पर प्रहार किया। उसके वे वाण समस्त संसार का विनाग कर देने में समर्थ थे खीर अप्रमाग में श्रति सुक्ष्म कील की भौति नुकीले थे। तब देवताओं ने भी युद्ध में घनधोर वार्गों की दृष्टि की । आगे भी लियों के आजल प्रवाहित होने -वाले अश्नुपवाह की भौति वे निरन्तर दृष्टि करते ही रहे, किन्तु दानव उन्हें श्रपने पास पहुँचने के पूर्व ही इस प्रकार नष्ट कर देता जैसे कुपुत्र व्यपने दुरचरित्रों से परम पवित्र परम्परागत निर्मल सुप्रतिष्ठा से युक्त व्यपने उच्च पर्व विस्तृत परिवार का विनास कर देता है । इस मकार श्रपने वासों से उस श्रासुरेन्द्र ने देवताओं द्वारा फेंके गये उन वासों के जालों को बिल-भिल कर पृथ्वी तथा दिसाओं को व्याकीर्स कर दिया। व्ययने स्यान पर त्याये हुए देवतार्थ्यों के वाणों के मूल मागों को उसने छपने उन वाणों के समूहों से, जिनके श्रमभाग श्रतितीक्ष्ण थे, जिनके पीछे उड़ने के लिए फंक और वहिं की पूँछे लगी हुई थीं, कान के समीप तक हाथ लाकर पराक्रमपूर्वक खीनकर लक्ष्य पर छोड़े गये थे, सुवर्ण तथा चाँदी के समान उज्ज्वल वर्षा के थे, इस प्रकार काट दिया जैसे विकल्प पूर्ण राखायों द्वारा संशय में पड़े हुए सिद्धान्त या तत्त्व ! तदनंतर दानव ने श्रपने सौ वास्त्रों द्वारा इन्द्र पर भीषण प्रहार किया । उसने नारायण पर सत्तर वास्त्रों . से, श्रमि पर नंदने नार्यों से, वायु के शिर पर दक्ष वार्यों से, यमराज पर दस नार्यों से, धनाध्यक्त कुनेर पर सत्तर वार्खों से, वरुए पर श्राठ वार्खों से भीपए महार किया । दैत्यराज ने बीस वार्खों से तथा फिर दुवारा श्राठ वाणों से निर्चारति पर श्राधात किया । फिर एक-एक देवताश्रों पर उसने दस-दस वाणों द्वारा कठोर प्रहार किया । फिर देख ने तीन शीव्रगामी वार्गों से मातलि पर त्याघात किया और दस वार्गों से गरुड को घायल किया । फिर उसने श्रेपने तिरहें वाणों से देवताश्रों के कवच एवं घनुप को तिलवत् काटकर टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया, जिससे देवता लोग कवच धनुष तथा वाखों से एकदम हीन कर दिये गये। ॥१७०-१८२॥

तव उस महायुद्ध में लोकपाल तथा देवतागण श्रातिशय कृद्ध होकर दूसरे-दूसरे धनुप धारण कर चारों श्रोर से फिर श्रा गये श्रोर श्रपने श्राचन श्राच्य वार्गों द्वारा दैखेन्द्र को श्राहत करने लगे। जिससे श्रांति कीघ युक्त हो लाल-लाल नेत्र किये हुए दैखेन्द्र ने श्राप्त के समान भीपण एवं विकराल वार्गों की वृष्टि देवताश्रों पर प्राप्त के समान 'विकराल वार्गों की पर पुनः की। श्रामर्थ से श्रांति लालनेत्र हो दैखेन्द्र ने भी देवताश्रों पर श्राप्त के समान 'विकराल वार्गों की विष्ठल वृष्टि की श्रीर रीश ही महाप्रलय कालीन श्रामि की भौंति एक विकराल वार्ग लेकर सुन्दर भुजाओंबाले इन्द्र के वन्तस्थल पर घोर शहार किया, जिससे श्रातिश्रय ब्याकुल होकर देवराज इन्द्र भी अपने

रथ पर बैठे हुए फ़ॉपने लने । श्रप्तुर ने श्राकारामण्डल में सहलों सूर्य की भौति परम प्रतापी विप्ताु भगवान् को देखकर कीडा समेत दो वाणों से उनके फंघे के मूलभाग में प्रहार किया, जिससे केशव का शार्क धनुष उनके श्रामे गिर पड़ा । तदनंतर दैत्यराज उस तारकासुर ने श्रमेक वार्णों से प्रेतों के स्वामी यमराज को तथा उनके बाएँ भाग में बैठे हुए यमु को एकदम तुच्छ मानते हुए विधियत् आहत किया । फिर अग्नि के समान विकराल वाणों से जल के स्वामी बक्ष्य के ग्ररीर को बेघकर उसने उन्हें सुला दिया । फिर ग्रीघ्र ही श्रपने श्रानि के समान वाणों से राद्मसों को दसों दिशाश्रों में श्राति भयभीत कर दिया । इस प्रकार श्रासुरस्वामी उस तारकापुर ने श्रपने तीक्ष्ण वार्गो द्वारा लीला करते हुए वायु को भी विह्नल कर दिया। थोड़ी देर बाद चेतनता प्राप्त कर स्वयं विद्या भगवान् , इन्द्र, श्रमिन श्रादि देवतागरा श्रति तीक्ष्ण वार्णो को एकत्र कर उस प्रचरड तारक दैत्य के साथ विप के ग्रास के समान मयदायी ऋति घोर संप्राम करने लगे 1 और उस समय हरि ने अपने धनुप को डोर को खींचकर तीक्ष्ण वार्यों द्वारा दैत्यसज तारक के सारथी को मार गिराया तथा साथ ही उसके वनस्थल में भी कठोर प्रहार किया। अग्नि ने उसके रथ की ध्वना को, महेन्द्र ने किरीट को, धनाध्यक्त कुनेर ते सुवर्श्य जटित प्रष्ट भाग वाले धनुष को, यमराज ने वाहुदगड को, वासु ने रथ के श्रवयवीं को श्रीर राह्मसी के स्वामी निऋति ने कवच को काट गिराया । तव दैस्पनाथ तारक ने युद्ध में देवताश्री के इस महान् एवं सत्य पराक्रम को देखकर श्रपने दोनों उम भुजदराडों की सहायता से रणामृमि में सहस्रनेत्र इन्द्र को मारनें के लिए एक मयानक मुद्गर छोड़ा । श्राकाशमार्ग से श्राते हुए कभी विकल न होनेवाले उस भीषण् मुद्गर को देखकर पाकशासन इन्द्र रथ से कृद कर पृथ्वी पर आ गये। उधर मुद्गर घोर शब्द करता हुआ रथ के जुए पर गिरा, जिससे रथ तो चूर्ण हो गया किन्तु उसी पर स्थित सारथी मातलि नहीं मरा । फिर दैत्य ने वरही लेकर केशव पर प्रहार किया जिससे श्रचेत होकर वे गरुड के कन्यों पर दुवक गये। तदनन्तर तलवार लेकर उसने रात्त्तसराज निकाति के बाहन की काट डाला । अशुपिड से उस दैस्य ने यमराज की बाहन पर से नीचे गिरा दिया । भिंदिपाल लेकर ऋग्नि के शिर पर कठोर श्रापात किया । वायु को श्रपनी दोनों बाहुकों से भक्तमोड़ कर पृथ्वी तल पर पटक दिया। ऋति क्षुद्ध होकर धनुष की छोर से धनाधि-पित कुनेर को खूब पीय । फिर देवताओं के समूहों में से एक-एक पर उस श्रमित विक्रमशाली श्रासुरेन्द्र ने श्रसख्य श्रास्त्रों द्वारा घोर प्रहार किया । चाण भर में फिर चेतनता प्राप्त कर सर्वप्रथम विष्णुभगवान् ने श्रपने दुधर्प चक्र से, जो उसके मांस तथा रक्त से सिचित था श्रीर मांसाहार करनेवाले देखों की श्रीर सदा उन्मुल रहता था, उस दैस्येन्द्र की छाती में घोर प्रहार किया । सूर्य के समान जाज्वल्यमान दैत्येन्द्र की छाती में घह चक्र जाकर गिरा और उसके शरीर में टकरा कर वह इस प्रकार टूट-फूट गया जैसे पत्थर पर गिर कर मीले कमल का फूल छित्र-भिन्न हो जाता है। तदनन्तर महेन्द्र ने श्रपने चिरकाल से पूजित वज्र को, जिससे उनको इस दानवेन्द्र के युद्ध में विजय की पूरी त्र्याशा थी, छोड़ा; किन्तु शौर्यशाली तारकासुर के शरीर को प्राप्त कर वह प्रकाशमान बज भी सैकड़ों बोटे-बोटे टुकड़ों में परिशत हो गया और एकदम वैकाम हो गया । तव वायु ने श्रप्तुर के वस्तस्थल पर श्रतिराय तेज से श्राप्ति के समान जलते हुए वज्र के समान प्रभावकारी अपने अंकुरा को छोड़ा किन्तु वह भी एकदम नष्ट हो गया । इस प्रकार तेजस्वी अंकुरा को रण्यामि में नष्ट हुन्या देख बाय ने पाँच योजन में फैले हुए पुष्पित पूर्ज़ों तथा विशाल कंदरान्यों से सरोभित एक बहुत महे पर्वत को उठाकर उसके उपर फेंका । उस विग्राल पर्वत को, उपर चाते देखकर देख ने हँसते हुए कीढ़ा में गेंदा पकड़ने के समान बाएँ हाथ से पकड़ लिया और अलग फेंक दिया। तब कीव से मुच्छित होकर दुर्जय कृतान्त ने व्यपने कालदगड़ को उठाया श्रीर घुनाकर येग से देखेन्द्र के छिर पर कठोर द्यापात फिया । किन्तु शिर पर गिरने पर भी दैरपेन्द्र ने उस डएडे की कोई परवा न की । तब श्राप्ति ने महाप्रलयकालीन प्रशि के समान भीषण व्यालोकमधी श्रजेय व्यपनी परम दुर्द्ध गै राक्ति युद्ध में उस ब्रम्लोन्द्र के ऊपर छोड़ी, फिन्तु वह गुक्ति भी उसके यनस्थल पर नवीन शिरीप के फूलों की माला की मौति शीमित होकर रह गयी । तब लोकपाल नियहित ने कीय (ग्यान) से ध्याकार के समान नीले वर्णवाली सभी दिशाओं में एक चनक पैदा करती हुई तलवार की खीवकर उसके शिर पर कठोर शायात किया, किन्तु यह तलवार भी सी दकड़ों में परिएत हो गई। तब जल के स्वामी बरुए विप की श्राप्ति से बुक्ताये गये मीपए एवं श्रति दुर्द्धर्प सर्पपार को उस देखेन्द्र की मुजाश्रों को बांध लेने की श्रमिलापा से होहा, किन्तु वह पारा भी उसकी मुजाओं पर पहुँचकर चूर्णवत् हो गया । उसकी आरे के समान विराल दाई एवं कूर दांत चर-चर होकर नष्ट हो गये । तय महायलवान् दोनों श्रविवनीवुनार मरत् तथा साध्यों के समूह एवं महा सर्पमण तथा यन्, रान्तस, गंधर्व स्थादि स्रनेक मकार के दिव्य राखाओं को हाथ में लेकर, युद्ध में उस दैत्याल के उत्तर एक साथ श्रापात करने लगे; किन्तु वजा के पर्वत के समान उस दैत्य के शरीर में ये समवेत होकर भी युद्ध प्रभाव नहीं दिखा सके । ॥१८३-२१४॥

इस प्रकार एक साथ प्रहार फरते हुए समस्त देवताथों को देसकर श्रमुरेन्द्र तारक ने रम से नीचे उतरकर खपने हाथों तथा पैरों से करोड़ों देवताथों का संहार करना मारम्भ किया। जिससे मारने से बचे हुए देवताथों के सैनिकगण दसों दिशाखों में भयभीत होकर रण सामिययों को छोड़-छोड़कर भागने लगे। उत्तर देखेन्द्र ने युद्ध में इन्द्र आदि प्रमुख लोकपालों को भगवान विच्या समेत इस प्रकार बाँध लिया जैसे कसाई पशुओं को बाँधता है। देवताथों को बाँधकर यह रथ पर शास्त्र हो अपने स्थान की छोर प्रस्थान किया, जो एक विशाल पर्वत के शिखर पर खबस्थित था। उस समय सिद्ध गन्धव आदि उच्च स्वर में उसके यश का गान कर रही थी। उस समय ऐसा विदित हो रहा था मानो श्रेलोक्य की लक्ष्मी अपने निवास स्थान में प्रविष्ठ हो रही हो। वहाँ पहुँच कर देख पश्चराग गणि के बने हुए सिहासन पर शोमायमान हुआ। उस समय कितरों, गन्धवों एवं नागों की छन्दर खियाँ उसका मनोविनोद करने लगीं। विनोद करते हुए उस देख सक्य हम स्कृट की मिण्यों तथा छुएडल भूनते हुए सुपकाशित हो रहे थे। ॥२१४-२२०॥

श्री मात्स्य महापुराण् में देवासुरसंप्राम प्रसंग में तारकविजयप्राप्ति वर्णन नामक एक सी तिरपनवीं व्यच्याय समाप्त ॥ १५३ ॥

## एक सौ चौवनवाँ अध्याय

स्त बोले-ऋषिगण् ! देवतात्रों को जीतकर देखेन्द्र तारक श्रवनी नगरी में वापस श्राया श्रीर सिहासनाधिरुढ हुत्रा । कुछ बाद समय स्वच्छ नीले रंग के रेशमी वर्लों को धारण किये हुए उसका द्वारपाल दरबार में उपस्थित हुआं स्त्रीर श्रपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर दोनों हाथों से मुँह की खिपा कर अल्प अन्तरों वाले स्पष्ट तथा मृदु शब्दों में अनेक सूर्य के समान तेजोमय शरीरधारण करनेवाले उस दैत्येन्द्र तारक से इस प्रकार निवेदन किया-- 'महाराज ! दैत्यश्रेष्ठ कालनेमि देवतात्रों की वाँघकर द्वार पर लाकर खड़ा हुन्या है स्त्रीर पूछ रहा है कि इन वंदियों को कहाँ रखा जाय ?' द्वारपाल की ऐसी वार्ते धुन दैत्य ने कहा — श्रुरे उनकी इच्छा के श्रानुसार चाहे जहाँ रखे। मेरा तो तीनों भुवन पर श्रपिकार है। केवल पाश के बंधनों से उन्हें शीघ ही मुक्त कर दिया जाय। ऐसा कर देने पर देवतागए। श्रति दुःखी चित्त से कमलयोनि ब्रह्मा की शरण में उन्हें देखने के लिए गये। श्रीर वहाँ जाकर उन इन्द्र श्रादि देवगर्गों ने श्रपने उपर बीती हुई तमाम बातों को उनसे निवेदित करनेका विचार किया ! वहाँ जाकर वे श्रपने श्रपने शिरों की पृथ्वी पर टेंक कर बैठ गये । फिर सर्वों ने स्पष्ट वर्णों तथा अर्थोवाले वाक्यों से कमलासन भगवान् ब्रह्मा की इस प्रकार स्तुति की । "हे विश्वात्मन् ! इस श्रनन्त भेदवाले विश्व के तुम मूल कारण तथा उत्पत्ति के निमित्त एवं श्रींकार स्वरूप हो । तुम्हारा वह पूर्वकालीन श्रींकार स्वरूप ही इस जगत् वृद्ध का श्रंकुर है । हे सत्यमूर्ति ! रचना के पीत्रे तुम्हीं सत्त्वरूप होकर उसका पालन करते हो, श्रौर हे रुद्रमूर्ते ! संहार के अवसर पर तुम्हीं भयानक रूप धारण कर सब का संहार करते हो । ऐसे त्रिगुण स्वरूप आप को हम सब लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम श्रपनी महिमा से श्रपने रारीर को श्रंड रूप में परिगत करके उस श्रंड के उत्पर और नीचे दो विमाग कर पृथ्वी श्रीर स्वर्ग की रचना करते हो । तुम श्रचित्त्य हो । मनुष्यों की श्राप्त के तुम्हीं निर्माता हो, सभी देवताश्रों का जन्म भी तुम्हीं से होता है - यह स्पष्ट है। हे देव ! तुम अजन्मा एवं सनातन हो, स्वर्ग तुम्हारा मस्तक है, सूर्य श्रीर चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं; सर्प तुम्हारे केरा हैं, दिशाएँ कान हैं, पृथ्वी चरण है, समुद्र नामि है। तुम्ही माया के रचने वाले तथा समस्त जगत् के श्रादि कारण हो । वेद समूह तुम्हें शान्त श्रीर ज्योति से विमुक्त कहते हैं । बुद्धिगान् लोग केंद्रों के श्रार्थों से तुम्हें मली भौति जानकर हृदय कमल में विराजित पुरायापुरुष कहकर निश्चित करते हैं । सांख्य एवं योग के जाननेवाले तुम्हें त्रात्मा कहकर मानते हैं । सात स्क्ष्म पदार्थ कहे गये हैं, एवं उनके कारण स्वरूप आठवाँ पदार्थ तम है, इस प्रकार आठ पदार्थ—उनके यहाँ —जो माने गये हैं. उन सर्वें में दुम विद्यमान माने गये हो । यहीं नहीं दुम उससे भी परे माने गये हो । श्रादि काल में दुमने किसी अज्ञात कारण वरा अपनी मूर्ति को स्थूल तथा सुहम रूप में विविध पदार्थों में परिएत किया था। देवादि जितने ग्रांगी हैं — वे सभी तुम से उद्भृत हुए हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुरूप ही उन लोगों की वैती-वैसी वासनाएँ भी उत्पन्न हुई हैं । हे देव ! तुम अनन्त माया द्वारा निगृद हो, एवं कल्पित संख्याओं

्से भी अतीत हो । काल स्वरूप हो । श्रात्म स्वरूप धारण करनेवाले भगवन् । तुग्ही इस जगत् के सद् सत् जितने पदार्थ हैं, सब के विनाग्र के कारण हो । श्रमन्त रूप धारण कर उन सबों के तुग्ही करनेवाले भी हो । संसार में जो दुष्ट भी सूक्ष्म तथा उनकी श्रपेचा स्थूल पदार्थ विद्यमान हैं, तथा श्रम्य जो दुख पदार्थ उन स्थूल पदार्थों को भी श्रावृत (दक्षनेवाले) करने वाले हैं, तुम उन सबों से स्थूल हो । सनातन हो । सून भन्य—सब दुख हो । तुम श्रपने संकल्प द्वारा मत्येक पदार्थों में श्रनुपविष्ट होकर व्यक्त होते हो, एवं उन-उन पदार्थों से निर्मत भी होते हो । इस प्रकार सभी व्यक्त भावों का निरसन कर के भी तुम श्रवस्थित हो । तुम श्रमन्त मूर्ति धारण करनेवाले हो, तुम्हारा स्वभाव ही यह है । तुम श्रपने मक्त जनीं को श्ररण देनेवाले, त्राण फरनेवाले तथा रज्ञक—सब दुख हो ।"॥६-१५॥

े देवगण इस प्रकार श्रविकारी प्रका की प्रार्थना कर के एकदम चुप हो गये श्रीर मन में इप्ट प्रयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे । देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर मगवान् ब्रह्मा श्ररविधक प्रसन्न हुए श्रीर वर देनेवाले श्रपने वार्ये हाथ से निर्देश-सा करते हुए देवताओं से इस प्रकार बोले । ॥१६-१७॥

ब्रह्मा बीले - इन्द्र । विना किसी कारण से इस मतीन मुख तथा सूखे हुए केशों से 'तुन्हारा शरीर त्रामुपणादि को छोड़नेवाली पति विहीन स्त्री की मौंति दिखाई पड़ रहा है। हुतारान ! (त्राप्त) धाएँ से रहित होकर भी तुम इस समय शोभित नहीं हो रहे हो, इतने मिलन दिखाई पड़ रहे हो मानो चिरकाल से बुफ्ते हुए हो तथा राख की देर से व्विषे हुए हो । यमराज ! इस रुम्ए दिखाई पड़नेवाले . शरीर में इस समय दुम शोमित नहीं हो रहे हो, मालूम हो रहा है कि रोग के कारण दुम एक पग भी चलने में श्रासमर्थ हो कर इस कालदरां के सहारे चले श्रा रहे हो । यह निशिचरों का स्वामी (निज्ञाति) भी डरा हुआना वार्ते कर रहा है । रास्तेम्द्र ! रात्रुओं के विनाशक ! इस समय तुम शत्रु द्वारा ताहित से दिखाई पढ़ रहे हो । वरुण । सुम्हारा शरीर चारों श्रोर श्रीम से जले हुए की भाँति सुखा हुशाना है । सपें द्वारा तुन्हारे पाश में रक्त उगला गया दिखाई पड़ रहा है । वायु ! स्नेही बनों से पराजित किये हुए की भाँति दिचेत-से तम दिखाई पड़ रहे हो । धनाध्यत्त कुबेर । तुम अपनी घीरता छोड़कर क्यों इतने भयभीत-से दिखाई पड़ रहे हो ? रुद्र गए। श्राप लोग तो त्रिशुल चारण करने वाले थे, बताइये तो सही कि आप की वह त्रिशूल धारण करने की चमता क्या हो गई ? आप लोगों के तेज को मला किसने हर लिया ? मधुसूदन ! इस समय श्रकर्मण्यता पर पहुँचा हुआ आप का यह हाथ शीमित नहीं हो रहा है, नीले कमल के समान दिखाई पड़नेवाले त्याप के इस सुदर्शन चक्र की यह कैसी शोचनीय दशा हो गई है ? चारों श्रोर मुखों से सुशोभित ! श्राँखे बंद कर इस समय श्राप श्रपने उदर में विराजमान भुवनों को वयों देख रहे हैं ?' भगवान ब्रह्मा के ऐसा पृछ्ते पर सब देवताओं ने ऐसे अवसर पर वोलने की कला में निपुण होने के कारण वायुदेव को प्रेरित किया । तब विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के सिखलाने पर वायु चराचर जगत् के उत्पचिकची ब्रह्मा से इस प्रकार बोले---। ।।१८-२८॥

'अनन्त l श्राप समस्त चराचर जगत् के प्राणियों के मनोभावों को न जानते हों--ऐसा हो ही नहीं सकता । श्राप समस्त ससार के भावों को जाननेवाले हैं, महान हैं, सर्वोंपिर है, समस्त जगत के उत्पत्ति कर्ता है। किन्तु याचक के व्यभिलापा के विस्तृत वाक्य को झुनने के लिए श्राप कुतृहल का माव रखते हैं । ऋष चराचर जगत् के समस्त भिन्न-भिन्न गुणों व स्वभावों वाले प्राणियों को उत्पन्न करते हैं । यद्यपि समस्त देशगण तथा श्रमुर गण श्राप की दृष्टि में समान हैं, क्योंकि श्राप तो सभी के जनक है. तथापि पिता के मन में भी अपने पुत्रों के बलवान, निर्मल, समुण तथा निर्मण होने का अन्तर रहता ही है। श्राप के चरदान को प्राप्तकर भय से निवृत्त हो बजांग का पुत्र महाबलवान् तारक नामक श्राप्तुर इस समय जगत के चराचर जीवें का घोर विनाश कर रहा है, उस नीच को आप ने इस प्रकार समर्थ कर दिया है। हे द्विजनायक ! यह सर्व प्रसिद्ध बात है कि ध्यापने जगत् की स्थिति एवं पालन के लिए श्रास्यद्वत चरित्र वाले, विचित्र गुण्यान, संतुष्ट करनेवाले, समस्त मनोरथों को देनेवाले देवताओं की रचना की थी। श्रीर श्राप ही के श्रादेशानुसार सर्वदा से स्वर्ग उन यज्ञमोक्ता देवताश्रों के वरा में रहता श्राया है; किन्तु उस देख ने देवतात्रों के सब विभानों को छीन कर स्वर्ग को महा मरुस्थल की भौति उजाड़ बना दिया है। जिस हिमनान् पर्वत को श्रापने संसार के पर्वतों का राजा होने के कारण सभी प्रकार के गुगों से समन्वित किया था, श्रीर जो श्राफार मण्डल तक कँचा था, वह दैत्य के कठोर वज से शिलरों तथा सुन्दर तटों के तोड़ देने से अन उसके निवास एव विहार की कीडाओं के अनुकृत बना लिया गया है । उसकी गुफाओं के समस्त रत समूह जुरा लिये गये, और वह अब अनेक देख-समूहों का निवास स्थान वन गया है। हे देवताओं के स्वामी ! इतना ही नहीं वह हम लोगों का निय पर्वतराज उस दैत्य के भय से इससे बदकर भी नीच कामों की-रारीर से हीन होकर भी-कर रहा है । अर्थात बारे से बारे उपयोग में लाया जा रहा है। इससे अधिक दुर्दशा मै देवताओं की और क्या कहूं ? हम लोगों के उपयोग के लिए अति रुचिर, विशाल तथा अपनी निर्मल कान्ति से दिशाओं को व्याप्त करने वाले आदिस युग में बनाये गये, जो राखाकों के ये समूह थे, वे भी उस दैत्येन्द्र के शरीर को छूकर श्रालप बुद्धिवाले मनुष्य के मन की भाँति सैकड़ों टुकड़ों में चूर-चूर हो गये। कीचड श्रीर पूल से घुमरित श्रंग वाले हम लोगे निष्पयोजन उसके द्वार पर क्लात् विठाये गये थे। इतना ही नहीं बड़ी कठिनाई से उस दैत्यराज के दरबार में हम लोगों का प्रवेश हुआ था। देव ! हम सभी देवगण उसके दरबार में निरुष्ट श्रासनों पर वैठाये गये थे, श्रीर खुपचाप रहने पर भी साथ में वेत धारण किये हुए उसके भृत्यों द्वारा व्यङ्गय वार्ते फह-फह फर हँसे गये थे । 'बहुत बड़े हो, सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए इस समय स्वल्प बोलने वाले बने हो ।' देवताओं ने दैत्यमृत्यों की ऐसी व्याय पूर्ण वाणी का उत्तर चाट-कारी भरी वार्तों से दिया । 'हे देवगगा ! अब यहाँ तुम लोगों को बहुत बोलना चाहिये, चुप क्यों हो । इन्द्र समेत तुम लोग देखो, दैत्यराज के दरवार में कितने सुन्दर श्रासन पर विठाये गये हो ।' इस प्रकार उस दैत्य के अनुवरों ने हम लोगों का अपमानमूर्ण उपहास किया था। छहीं ऋतुएँ मृति धारण कर

रात दिन उसकी सेना करती हैं। कभी कोई व्यपराध न हो जाय—इस मय से उसको कभी नहीं बोड़ती। सिद्ध, गम्धर्व तथा किन्नर गांगा वीएग हाय में लेकर सीनों लयों एवं सुन्दर रागों से उसके भवन में नित्य गान करते हैं श्रीर कुछ भी पुरस्कार नहीं पाते। वह देख्य अपनी प्रशंसा करने वाले भिलुकों को भी भीख नहीं देता, (?....) एवं मित्रों में कीन वहा है, कीन छोटा है—इसका कुछ भी विचार नहीं करता। रारएए में खाए हुए का वह त्याग करता है। सत्य का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है। यही सब उसकी बुराइयों आप से कहनी हैं। अधवा वे इतनी अधिक हैं कि कहकर समास नहीं की जा सकतीं उससे सप्टा ही रहा कर सकता है। देवताओं से अवका वासु द्वारा इस प्रकार देख की कृतियों के कहे जाने पर कमल के समान गुख वाले आतम्म, मगवान ज्ञा सुस्कराते हुए वोले। ॥२१—१६॥

ब्रह्मा ने फहा—देवयुन्द ! यह तारक दैरय देवतायों तथा यासुरां—दोनां जातियों से भी नहीं मारा जा सकता । जिसके हाय से यह मारा जायगा थ्रमी उस पुरुप की उत्पत्ति ही त्रिमुवन में नहीं हुई है । यह देवराज तारकाधुर त्रीतोक्य को जला देने वाली अपनी यानुपन तपस्या के माहात्य से यदान देकर मेरे द्वारा इस समय रिवत है । उस ने सात दिन के बालक से व्यपनी मृत्यु का यरदान माँगा है । मगवान शंकर से उत्पत्न होंने वाले सूर्य के समान परम तेजस्यी उस सात दिन के बालक से ही तारकाधुर की मृत्यु होगी । किन्तु इस समय भी तो मगवान शैकर अपनीक हैं । मेंने पूर्यकाल में जिस देवी के हाथ को उत्पर रहने की वात की थी वह देवी हिमालय की कन्या रूप में उत्पत्न होंगी । उनका हाथ वरदान देने के लिए सर्वश्च उत्पत्न होंगी । उसी वेदी से मगवान शर्व (महादेव) अरपी के संयोग से व्यक्ति की माँति जिस पुत्र को उत्पत्न करेंगे, उसी को युद्ध स्मि में मास कर वह तारकाधुर पराजित होगा । में भी वैसा ही उपाय करूँ गा जिससे यह सब हो । उसके बाद थ्रायुर का अवरोप प्रमाव भी नए हो जायगा । खतः व्याप लोग निःशक होकर योड़े दिन की और मतीचा करें । सालात कमलयोनि मजा के ऐसा कहने पर देवता-गण यथायोग्य उन्हें प्रणाम करके व्यपने-व्यपने निवास स्थान को चले गये । देवताओं के बले जाने पर लोकपितामह ब्रक्ता ने व्यपने शरीर से पूर्वकाल में उत्पत्न होने वाली निशा का स्मरण करते ही भगवती निशा प्रक्ता के समग्रस उपस्थित हुई । एकान्त में उपस्थित विभावरी (रात्रि) को देख ब्रक्ता बोले—॥१९०-५०॥

प्रक्षा ने कहा — विमावरि ! इस समय देवताओं का एक वहुत वड़ा कार्य उपस्थित हो गया है, देवि ! श्रातः उस कार्य में तुम्हें जो निरवय ही करना होगा उसे सुनी । तारक नामक देख देवताओं का परमग्रत्र, है । वह संसार में किसी से भी नहीं जीता जा सकता, उसके विनाश करने के लिए भगवान शंकर एक पुत्र उरस्त्र करेंगे । वही पुत्र उस तारकासुर का पातक होगा । शंकर की पूर्व पत्नी दस की पुत्री सती जो थीं, वह विशेष कारणवश्य कुपित होकर श्रपना शरीर स्थाग चुकी हैं । लोक को पवित्र करने वाली वह देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उरस्त्र होंगी । सती की श्रीविवामनता में शंकर विरहाकुल हो समस्त जगत को शह्य मानकर सिद्धों द्वारा सेथित हिमालय की कन्दरा में तपस्या करें श्रीर इस शकार सती के

पुनर्जन्म की प्रतीक्ता करते हुए कुछ काल तक निवास करेंगे । उन परम तपस्या करनेवाले दग्पति से वो महा-बत्तवान पुत्र होगा वही उस तारक देत्य का विनाशक होगा । हिमाचल की पुत्री वह देवी उत्पन्न होने के थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा होए सँमाल लेंगी तभी से विरह से श्रित उत्कंठित हो महादेव के समागम की लालसा से गुक्त होंगी । हे सुन्दर मुखवाली ! इस प्रकार परम तप साधना में लीन उन दश्वित के पारस्परिक संयोग संयदित होंगे । उस समय उन दोनों में थोड़ी-सी बातचीत के बीच ही वैमनस्य भी उप-स्थित हो जायगा । उस समय भी तारकामुर की मृत्यु के लिए बहुत श्राधिक संग्रय उपस्थित होता दिलाई पड़ेगा । श्रतः उन दोनों के समागम के समय ठीक सुरत की धासिक के श्रवसर पर तुम्हें जिस प्रकार विवन उपस्थित करना होगा उसे सुन लो । उस की माता मेनका के गर्भ के स्थान उदर में तुम प्रवेश करो श्रीर श्रपने रूप से उस संतित को रंग दो, जिससे उक्त समागम के समय भगवान गर्ध विश्राम के श्रव-सर पर परिहास ही परिहास में उसकी मर्त्सना करेंगे । जिससे वह देवी उसी समय वन को तपस्या फरने के लिए पुनः चली जाँयगी । श्रीर इस प्रकार तपस्या कर पुनः वापिस श्राने पर संयोग होगा श्रीर उसी संयोग से शिवबी अनुपन कान्तिमान जिस पुत्र की उत्पत्ति करेंगे, वहीं निःसन्देह देवताओं के शृतुओं का विनागक होगा । देवि । इन दुर्जय देखों का संहार तो तुन्हें भी करना चाहिये । किन्तु जब तक तुन्हारे शरीर के रंग से मिलकर तुम्हारे गुणों से युक्त सती देवी प्रथ्वीतल पर श्रयतीर्ण नहीं होंगी तब तक उसके समागम से (१) तुम दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकती । तुग्हारे पैसा करने पर छष्टि का संहार करनेवाली वह देवी पुनः तपस्या करके श्रपने नियमों को समाप्त करेंगी श्रीर जब उमा नाम से विख्यात हो आयेंगी तम वह हिमालय की पुत्री पुनः श्रपने पूर्वरूप को पाष्ठ कर लेंगी । रूप श्रीर श्रंश द्वारा उमा से संकान्त होने के कारण तुम्हारी एकानंशा नाम से प्रसिद्धि होगी । हे बरदे ! इस कारण लोग एकानंशा नाम से हुम्हारी पूजा भी करेंगे। तुम अपने अनेक प्रकार के मेदों से सम्पूर्ण मनोरगों को सिद्ध करनेवाली तथा सर्वगा-मिनि होगी । ब्रह्मवादी लोग तुम्हें श्रीकारवक्त्रा गायत्री तथा बलगाली राजा लोग उजिंता स्नाकान्ति के नाम से उम्हारी पूजा करेंगे। तुम पृथ्वी रूप से वैश्यों की माता होगी तथा शहुराणों से शैवी कहकर पूजित होगी । मुनियों के मत में तुम श्रज्ञोम्या ज्ञान्ति (श्रटल ज्ञमा) रहोगी, नियम की साधना करनेवालों के लिए तुम दया रूप से स्थित होगी । तुम नीति में निपुरा व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ उपायों का समृह हो, ऋथीं की साधना के लिए तुम साधन रूप हो, तुम समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करनेवाली इच्छा हो । तुम समस्त जीवधारियों की मुक्ति हो। तुम समस्त रारीरधारियों की गति हो, एवं कीर्तिमान् पुरुषों की कीर्ति हो। द्वम समन्त देहघारियों की मूर्ति हो । श्रनुरागी पुरुषों के लिए तुम रति स्वरूप हो, प्रसन्नता को प्राप्त करने वाले पुरुषों के लिए तुम प्रीति रूप हो । आमूपण से सुसज्जित होने वाली के लिए तुम शोमा स्वरूप हो: दुः वी पुरुषों के लिए तम शान्ति रूप हो । सब ज्ञान रखनेवालों वा जीवों की तुम आन्ति हो, यज्ञादि का श्रनुष्ठान करनेवालों की तुम गति हो, समुद्रों में तुम महा तरंग हो, विलासियों की तुम लीला हो, समस्त पदार्थी की तम उत्पत्ति करनेवाली हो, लोक पालिनी हो, समस्त जगत् की स्थित हो। तुम कालरात्रि हो, समूर्य

धुवनों के समूहों का नाग करनेवाली ही । पिय के करठ के पकड़ने में अनुमृत होनेवाले आनन्द की तुम देनेवाली विभावरी (सिन्न) हो । देवि । इस पकार तुम अनेक स्वरूपों में लोगों द्वारा प्वित होगी । हे सरदाियिन । जो इन्त्रियों को वर्ग में रखे तुम्हें संतुष्ट करेंगे अथवा तुम्हारा पूजन करेंगे वे समूर्या मनोरयों को प्राप्त करेंगे —इसमें संग्रय नहीं । त्रकार के इस प्रकार कहने पर विभावरी ने हाथ जोड़कर 'अन्वता, ऐसा ही क्ररूपां, जैसा आप कह रहे हैं' ऐसा कहा और वहाँ से शोधता के साथ हिमालय के सर्वश्रेष्ठ भवन की और मस्थान किया । ॥५८-८५॥

वहीं पहुँचकर सर्वत्रेष्ठ श्रद्यारी पर रक्षजटित दीवाल के सहारे कुछ पीले वर्ण की कमल की कान्ति के समान मुखवाली मेना को विभावरी ने देखा । मेना का सुन्दर मुख सुन्दर कमल के समान शोभायमान था. शरीर की शीमा थोड़े पागड़ वर्ण की थी, विशाल स्तर्नों के भार से, जिसके मुखमाग पर कल श्यामलता थी. वह सकी हुई थी । वह श्रति बेन्ठ प्रभावशाली श्रीपृथ्यों से पूर्ण, मन्त्रराज से श्राममंत्रित, सुवर्ण से खित जीव रत्ता फवन से संयुक्त सर्प की व्याकारवाली माला से सुरोभित थीं । उनका वह सुन्दर भवन मिण्यों की किरणों की माला से सुनकाशित हो रहा था। उसमें स्थान-स्थान पर अनेक प्रकार की सिद्धार्थ महीपिधवाँ थीं, एवं उज्जवल रेशमी सुन्दर स्वच्छ वख्रुम् शैय्या के उपर विद्याया गया था । सुन्दर धूप की सुगन्य हो रही थी, जो सर्ज की सुगन्य से मनोज़ थी । तदनन्तर विभावरी घीरे-घोरे मेना के उस सुखमय महल में ऋपना प्रसार करने लगी । घीरे-धीरे दिन के बीत जाने पर पुरुष गए। कूछ सोने-से लगे । शेय्या की रचना की गई। चन्द्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया। सित्र में चलने वाले पत्ती गए। इधर-उधर घूमने लगे। रजनीवरों श्रीर भूनों के समूह चौराहों पर घूमने लगे, रसिक तथा सुन्दर पुरुष श्रपनी-श्रपनी नियतमा खियों के साथ निर्भर त्यालिङ्गन करते हुए कीड़ा करने लगे । उस समय मेना के भी दोनों नेत्र कमल नींद से कुछ व्याकुलित-से हो गये। ठीक उसी समय समय पाकर वह रात्रि उस जगन्माता पार्वती की माता मेना के सुख में स्पष्ट रूप में पविष्ट हो गई श्रीर धीरे-धीरे सारे उदर में उसने स्थान प्राप्त किया। गुफा श्रीर जंगल की भयानक रात्रि के समान अपने काले रूप से पार्वती को रँग दिया । यथा समय जगत्वति रांकर की पाराजिया तथा स्वामिकाचिकेय की जननी पार्वती को मेना ने शुभ बाह्य मुहूर्त में उत्पन्न किया । जिस समय पार्वती का जन्म हुआ सभी चराचर जीव श्रति पसन्न हुए । नरक के निवासियों को भी स्वर्गीय सुखों का अनुभव हुआ। कर तथा तरांस जीव-जंतु भी शान्त प्रकृतिवाले वन गये। तारा गर्सो का तेज बहुत श्रिपिक हो गया । देवताओं की प्रतिप्टा उन्नत हो गई। वन की श्रीपियाँ मुस्वाद तथा फलवाली हो गई। एप्पों के समह अति सुगंधित हो गये । मनोहारिगी, भिय, शीतल, मंद, सुगंघ और अनुकूल वायु बहने लगी । आकार निर्मल हो गया । दिशाएँ मनोविमुण्यकारिणी हो गई । पार्वती के श्रमितनमान से सारी वसुधा खेती श्रन श्रीर फूलों से लद-सी गई। फल पकने लगे। उस साग निर्मलिया वाले मुनियों की बहुत दिनों की की हुई तपस्या मानों सफल हो गई। उन्हें बहुत दिनों से मूले हुए शास्त्र पुनः याद पढ़ने लगे। बड़े बड़े तीथों के माहात्म्य उस समय श्रति पुरायदायी हो गये। उस समय श्राकारामरहल में सहस्रों देवतागरा

हन्द्र, विप्ताु, ब्रह्मा, चायु, श्रामि श्रादि को श्रामे कर विमानों पर वैठे हुए दिलाई पड़ने लगे, श्रीर उपर से हिमबान् पर्वत के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बड़े-बड़े गन्धर्व यूथबद्ध होकर गान करने लगे, श्रप्तरायें नाचनें लगीं। सुमेरु श्रादि बड़े-बड़े विशाल पर्वत मूर्ति धारण्यकर हिमाचल की सेवा के लिए वहाँ श्रायथे। इसी प्रकार सभी नदियाँ तथा समुद्रादि भी शरीर धारण्यकर हिमाचल के घर पहुँच गये। उस समय हिमाचल पर्वत सभी चराचर जीवों से श्राकीर्ण हो गया, सभी लोगों के सेवन करने योग्य, यात्रा करने योग्य तथा मंगल का स्वरूप हो गया। उस पर्वतराज का पुण्य दर्शन कर तथा उत्सव का श्रानन्द लूटकर् समस्त देवगण् श्रपने-श्रपने स्थानों को वाधिस लीटे। ॥८६-१०८॥

ततुपरान्त हिमालय पुत्री पार्वती उथोगी पुरूप की लक्ष्मी की भाँति दिनालुदिन बढ़ती हुई श्रपने—देवता, गंधवं, नमेन्द्र, पर्वत एव पृथ्वी इन सबके शील तथा स्वमाव से संयुक्त —सीन्दर्य, सीमाम्य तथा बुद्धि से तीनों लोक को पराजित करती हुई सुरोमित हुई । इसी श्रवसर पर देवराज इन्द्र ने देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने में श्रवीया नारद का स्मरण किया । इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर भगवान् नारद श्रति प्रसन्नचित्त हो महेन्द्र के निवास स्थान पर तुरत श्राये । सहस्रनेत्र इन्द्र ने श्राते हुए नारद को देखकर श्रपने सिंहासन से उठकर यथायोग्य पाद्य श्रव्यं श्रादि पूजा की सामित्रयों से सत्कृत किया । इन्द्र द्वारा प्रदत्त पूजा को यथाविधि श्रहण कर नारद ने इन्द्र से कुश्ल-मंगल पूछा । नारद के पूछने पर इन्द्र इस प्रकार बोले—॥ १०६—११५॥

इन्द्र ने कहा—सुनिवर्ष ! त्रिसुवन के कल्याण रूप श्राह्म के उत्पन्न हो जाने पर उसके फल एव उद्भय की सम्पत्ति के लिए श्राप श्रालस्य छोड़कर तैयार हो जायें । यथिष श्राप सभी वार्ते जानते हैं, हमें कुछ भी श्राप से वहना नहीं है; तथिष कामना करनेवाला पुरुष श्रापनी श्रामिलापा श्रापने भित्रों से निवेदित करके परम सन्द्राप्ट हो जाता है । सो कहना यह रहा कि हिमाचल की दुहिता पार्वती देवी जिस प्रकार से पिनाकपारी शिव के साथ समागम करें, वैसा उपाय हमारे पत्त्वालों की ओर से श्राप करें । इन्द्र की सब वार्तों की सुनकर तथा श्रामे वाले कार्य में सम्पति लेकर नारद हिमालम के पास पहुंचे । विविध प्रकार की वेतों की खता से श्राविध्त हिमवान के द्वार पर ब्रह्मीयं नारद जब पहुंचे तो घर से निकलकर हिमवान ने समागत नारद को प्रणाम किया श्रीर अपने साथ लेकर वह पर में प्रविष्ट हुआ। उसका वह भवन समस्त मृत्याव्हल का श्राम्पुरण था। वहाँ पहुंचकर हिमवान द्वारा प्रवत्त सुवर्ण के सिंहासम पर श्रीयत कान्तिमान नारद विराजमान हुए। हिमवान ने सुनिवर नारद की उपगुक्त श्रार्थ पायादि उपचारों द्वारा विधिवत पूजा की। सुनिवर ने उसकी पूजा को प्रसन्ततापूर्वक प्रहर्ण करा होने के बाद भीठी वाणी में सुस्करते हुए सुन्दर सुसक्रमल से हिमवान ने सुनिवर की कुगल वार्ता पृक्षी श्रीर सुनि ने भी पर्वतराज से उनका कुगल समावार पृक्षी । ॥ ११६—१२४॥

[तरुपरान्त] नारद ने कहा—पर्वतराज 1 तुमने घपने इस आश्रय स्थल में पृथ्वी के समस्त गुर्मों को उतार लिया है । अचल 1 तुम्हारी कृन्दराओं की गहराई मन के समान अगम्य है, तुम्हारे गुर्खी के समृहीं का गांग्मीर्य अन्य स्थावरों से कंही अधिक हैं । दुंग्हारे मीतर बहनेवाले जल की निर्मलता मने से भी ऋषिक स्वच्छ है । रीलेन्द्र । मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखें रहा हूँ, जो तुम्हारी कन्दराओं में विद्यमान न हों। स्वर्ग में भी कहीं पर वैसी लक्ष्मी (शोमा) नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ से अधिक हो। श्रामि एवं सूर्य के समान वेजस्वी, श्रानेक प्रकार की साधनाश्रों में लीन तुम्हारी कन्दरा में श्रावस्थित परम पुनीत तपस्वियों से सम नित्य पवित्रित किये जाते हो। देवता गन्धर्य तथा कियारों के समूह व्यपने-व्यपने विमानों फा अपमान कर स्वर्ग में निवास करने का अनुरांग छोड़ हुम्हारी गुफाओं में पिता के घर की मौंति निवास फरते हैं । रीलेन्द्र ! तुम सचमुच धन्य हो, इसी से तुम्हारे जैसे माय्यराली पर्वत की फन्द्ररा में समाधि में लीन होकर लोकपति मगवान् रांकर निवास करते हैं।' देविष नारद की इस प्रकार की आदरपूर्ण बातें हो ही रही थीं कि उसी समय मुनि के दर्शन की श्रमिलापा से हिमाचल की पत्नी मेना श्रपनी कन्या तथा बुद्ध सिलयों और दासियों के साथ यहाँ था गईं। और लज्जा तथा प्रेम से विनन्न हो उक्त निवासगृह में प्रविष्ट हुई . जिसमें हिमवान के साथ जितेन्द्रिय देविष नारद विराजमान थे। रीतराज हिमवान की पत्नी मेना ने परम तेजोमय देवपि नारद को देखकर मुँह क्षिपाये हुए दोनों कमल के समान मनोहारि हाथों को जोड़कर सादर प्रणाम किया । मेना को देखकर बानुषम कान्तिमान महामाग्यराली नारद ने श्रमृत बरसाने के समान मीठी वचनों से उसे श्राशीर्वाद दिया । तदुपरान्त हिमवान् की पुत्री पार्वती श्राति विस्मित होकर उन श्रवत स्वरूप शाली मृति नारद को देखने लगीं । नारद ने स्नेह मरी वाणी से 'श्राश्रो बेटी, यहाँ श्राश्रो' ऐसा कहकर उन्हें अपने पास ब्लाया । किन्तु पार्वती अपने पिता की गोद में ही बैठ गई और गले में दोनों हांय डांलकर विष-सी गई ।' माता मेना ने पार्वती से कहा-वेटी ! भगवान नास्द मुनि को प्रणाम करो. तब तुम अपने मन के श्रानुकूल योग्य पति को प्राप्त करोगी ।' माता के ऐसा कहने पर पार्वती ने वस्तों में अपने मुख को और भी विषा लिया और अपना शिर हिलाने लगी; किन्तु कुछ बोल नहीं सड़ी। मेना ने फिर उसी बात को पार्वती से कहा--'बेटी ! मुनि को प्रशाम कर लो तब तुम्हें उस श्रांत सुन्दर रह्नों का बना हुआ (बिलौना, जिसे बहुत दिनों से मैंने बिपा रखा हैं, सुम्हें दूँगीं।' पेसा कहने पर पार्वती शिष्रही गोद से उठकर नारद के दोनों चराएँ। को श्रापने कमल के समान कोमल हाथों के सम्पुरों से उठाकर श्रापने शिर पर लगाकर नमस्कार किया । प्रसाम कर सुकने के बाद स्त्री स्वामाववरा पुत्री के भविष्य की चिन्ता को हृदय में धारण कर माता ने श्रपनी सलियाँ द्वारा धीरे-धीरे पुत्री के सौमाग्य को बतलाने वाले लक्षणों को देखने के लिए क़त्तहलवरा मुनिवर नारद जी से अनुरोध किया । शैलेन्द्र हिंमवान् पत्नी की अमिलापा को जानकर हृद्य से तो प्रसन्न हुए कि यह अंच्छा विषय छिड़ गया, िन्तु स्वयं दुख भी नहीं बोले श्रीर इस चर्चा के छिड़ने में कोई आपित भी नहीं मानी । शैलराज की छी मेना की सिक्षयों द्वारा पृष्टे जाने पर महामाम्यशाली मुनिवर नारद हैंसते हुए बोले--भन्ने ! इस (तुम्हारी पुत्री) का पति तो जगत् में पेदा ही नहीं हुआ है, इसके शरीर में कोई शुभ लक्तण नहीं हैं। यह तो सर्वदा हथेली को फैलाये रहती है, इसके चरण भी कुछ व्यभिचारी के से लगते हैं। अतः इने लच्चणों से ज्ञात होता है कि यह पति से विहीन

रहेगी। यह अपनी ही बाया से वर्तमान रहेगी अर्थात् सर्वदा अकेली ही रहेगी। इससे अधिक क्या कहा जाय १ नारद की ऐसी बातें सुन परम बलशाली महागिरि हिमवान् भय से व्याकुलित हो गये, उनका सारा धेर्य छूट गया और वे आँस् से गद्गद् कंठ होक्त नारद से तुरन्त बोले। ॥१२५-१४७॥

हिमवान् ने कहा---महाराज ! इस अति दोपमय संसार की गति जानी नहीं जा सकती, अंबरिय घटित होने वाली सृष्टि की घटनाओं में श्रद्धत पराक्रमशाली एवं महनीय श्रात्मा विशिष्ट उसके कर्चा द्वारा बनाई गई यह मर्यादा संसारी जीवों के लिए स्थिर है। कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है — उससे कारण की सार्थकंता कुछ भी नहीं है। जो जिसके अंग्र.से उत्पन्न होता है वह अपने उत्पन्न करने बाले के लिएं सार्थक नहीं होता, उत्पन करने वाला भी उत्पन्न होने वाले का कोई नहीं है। अर्थात् पिता स्त्रीर सन्तान इन दोनों का भी कोई सम्बन्ध नहीं है-यह स्पष्ट है । संसार में रहनेवाले सभी प्रकार के जीवों की जातियों अपने अपने कमों के अनुसार ही विविध योनियों में उत्पन्न होती हैं। एकही जीव अपहज के संयोग से . श्रग्रहन योनि में उत्पन्न होता है श्रीर वही पुनः मनुष्य के संयोग से मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, वहीं सर्पादि की योनि में मनुष्य जन्म लेकर भी अपने कभी द्वारा दूसरे जन्म में उत्पन्न होता है, तात्पर्य यह कि धर्म के तारतम्य से ही उच्च श्रथवा नींच योनियों में जीव की उत्पत्ति होती है। उन-उन योनियों में उत्पन्न होकर मी अंपने कर्मों के प्रभाव से जीवात्मा श्रेष्ठ योनि में उत्पन्न होता है। बहुतेरे प्राणियों को पुत्रोत्पिं नहीं होती, वे ही मनुष्य उन-उन अधम योनियों में उत्पन्न होते हैं; वर्योक्ति उन्होंने जन्म लेकर गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया । उस गृहस्थाश्रम धर्म की प्राप्ति ब्रह्मचर्य वत के परचात् होती है । उसी कर्जा की स्त्राज्ञा से, जिसने संसार की बृद्धि की है, स्त्राध्यमों की यह स्थिति मानी गई है। यदि सभी लोग गृहस्याश्रम को छोड़ दें तो फिर संसार की गृद्धि कैसे हो सकती है । इसी कारण से शासकारों ने शास्त्रों में नरक से त्राया करने का लाभ दिखा कर समस्त प्राशियों को मोह में फँसाने के लिए पुत्रोत्पित की प्रशसा की है। वह पुत्रादि संतान खियों के विना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। स्त्री की जाति तो स्वभाव से ही कृपण् एवं दीन वार्ते कहने वाली होती है अतः ब्रह्मा ने उनके विषय में शास्त्रों की आलोचना करने का अधिकार त्याग दिया है। शास्त्रों में निस्सन्देह महाफल देने वाली यह वात वहुत बार कही गयी है कि यदि कन्या शील सदानार व्यदि से रहित न हो तो वह दस पुत्रों के समान फल देने वाली है। किन्तु यह बात व्यव व्यर्थ मालूम पड़ रही है और पुरुष जाति के लिए तो यह परम म्लानि उत्पन्न करनेवाली हो गई है 1 पिता तथा माता के कहा को अधिकाधिक बदानेवाली कन्या की स्थिति तो सर्वदा शोचनीय ही रहती है। यह बात तो उस फन्या के लिए भी लागू है जो पाँत पुत्रादि साधना तथा धनधान्यादि से श्रति सम्पन्न होती है । तो िक्त पति पुत्र धनादि से हीन श्रमागिनी कन्या के लिए पिता क्यों न सोच करें ? तुम ने मेरी कन्या के रारीर में जैसे अभाग्यपूर्ण अपलक्त्या नतलाये हैं, नारद ! उन्हें सुनकर में अति दुःसी हो रहा हूं । निन्ता से सुल रहा हैं, भवभीत हैं तथा मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। मुनिवर १ श्रव यदि मेरी कन्या के दु:सों को दूर करने के उपाय दु:साध्य तथा श्रयुक्त भी हों तत्र भी नतलाइये और श्रानुप्रह करके मेरे

इस कन्याविषयक दुःख को दूर कीजिये । निस्सन्देह रूप में कार्य के निष्पन्न होने की सम्मावना होने पर भी परिणाम के लोम में श्रासक्त जो श्रद्यम तृष्णा है, वह मेरे श्रवसाद युक्त मन को ठग रही है। हित्रयों के अच्छे पति की प्राप्ति ही उनके दोनों कुलों को, उनके जन्म को तथा उनके इस लोक एवं परलोक-दोनों लोकों को सुलकर बनानेवाली है। पिय पति की पाधि उन्हें हुर्लम होती है, बिना पुएय के तो थोड़े गुण वाला अथवा निर्मुणी भी पति स्त्रियों को कदापि नहीं मिलता; क्योंकि विना यल किये ही प्राप्त होने वाला धर्म अपरिमित रति-भोग विलास स्नादि जीवनोपयोगी धन-ये सब हित्रवों को उनके पतियों द्वारा ही प्राप्त होता है । निर्धन, कुरूप, मूर्ख तथा सभी शुभ लक्त्यों से रहित भी पति सर्वदा स्त्री का इप देवता कहा गया है । देविष । तुमने कहा है कि चराचर जगत् में इस मेरी पुत्री का कोई पति ही नहीं उत्पत्र हुआ है - इस बात को छुनझर मेरा मन श्रतिशय ब्याकुल हो गया है । यह तो इसके महान् श्रमान्य की बात है, भला इससे बढ़कर कोई अभाग क्या हो सकता है ? यह तो मेरे लिए अति द सह तथा घोर कष्ट का विषय है। मनुष्यों तथा देवतात्रों की जातियों के शुभ तथा श्रशुभ फल के सूचक लक्त्या उपर्युक्त हाथ तथा पैर श्रादि में बतलाये गये हैं । है मुनिवर्ष ! तुभने मेरी कन्या के हाथों, के उतान होने का जो लक्षण वतलाया है वह सचमुच सर्वदा याचना करनेवालों का ही होता है.? मंगलवान् दानपरायण तथा घन्य भाग्यवाले प्राणियों के ऐसे नहीं होते क्या ? इसके दोनों चरणों को तुमने श्रयनी ही ह्याया में रहनेवाला न्यमिचारी वतलाया है. मुने ! उनमें भी मुन्ने कल्याण की श्राशा नहीं दिलाई पड़ती है श्रर्थात् इससे भी मुन्ने निराशा मिली है। शरीर के श्रन्यान्य लच्चण भी मित्र-भित्र फलों की सूचना देने वाले होते हैं। जिनसे सीमाग्य, धन, पुत्र, त्र्यायु तथा योग्य पति के लाम की सूचना मिलती है। किन्तु तुम कह रहे हो कि उन उन सब राम लक्त्यों से मेरी कन्या विहीन है । मुनिपुंगव ! तुम मेरी मनोगत सारी श्रमिलापाओं को जानते हो श्रीर सत्य बोलने वाले हो । मुनिशार्दूल ! तुग्हारी बातें सुनकर यही कारण है कि मेरा हृदय फटता-सा जा रहा है ।' ऐसा कहकर पर्वतराज हिमवान् महादुःख के विचार से विश्राम लेकर चुप हो गये ! इन सब बातों को हिमबान के मुख कमल से मुनकर देवताओं द्वारा सिखाये गये नारद हैंसते हुए बोले । ॥१४८-१७५॥

नारद ने कहा—महागिरे । अलग्त हर्ष के विषय में भी तुम दुःल की वात सोच रहे हो और अल्पन्ट वाक्यार्थ वाली मेरी बात को न समम कर तुम अज्ञान से दुःल का अनुभव कर रहे हो । रहस्य पूर्ण इस बात का ताल्पर्य मुम्मसे मुनिये । रीत । मेरी कही हुई बात का विचार करने में तिनक सावधानी की जिये । हिमाचल ! जो मैंने तुमसे यह कहा है कि इस देश का पित उत्पन्न नहीं हुआ है, सो तो सही ही है, क्योंकि मृत्मावन भगवान् शंकर की उत्पत्ति किसी से हुई गहीं है, ये रारणागतों के रलक हैं, शादवत (अविनारी) हैं, सास्ता (नियामक) हैं, कल्याण देने वाले हैं, परम प्रमु हैं । हे गिरे ! ब्रह्मा, विन्तु, इन्द्र तथा मुनि आदि सभी जन्म मृत्यु तथा पृद्धता आदि कन्दों से पीडित होकर उस परम प्रमु शंकर के दिलीने मात्र हैं । संसार के उत्पत्ति कारक भगवान् तका उन्हीं की इच्छा से अवस्थित हैं, तथा

जन्म भारण करते हैं । स्वयं विष्णु भगवान् प्रत्येक युगों में महान् शरीर भारण कर श्रमेक योनियों में उत्पन्न होते हैं । दुम भी प्रत्येक युगों में मायावरा उत्पन्न होने वाले भगवान् विष्णु को तो मानते ही हो ! पर्वतराज ! स्थावर योनियों में उत्पन्न हो कर भी शरीर त्याग करने पर श्रात्मा का विनाश नहीं होता । संसार में उत्पन्न होने वाले जो प्राणी मृत्यु के वश होते हैं, उनका भी केवल शरीर नष्ट होता है, श्रात्मा का नाश नहीं होता-ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा श्रादि से लेकर स्थावर जीवों तक जितने भी प्राणी संसार में हैं, वे सभी जन्म तथा मृत्यु के कप्ट से दुःखी तथा परवरा होते हैं; किन्तु महादेव श्रचल हैं, सुप्टि के स्थाग़ु हैं, इनका कोई जनक नहीं उत्पन्न हुन्ना, ये गृद्धावस्था से भी रहित हैं । जगत के स्वामी रोग रहित वे शकर ही इस तुम्हारी कन्या के पति होंगे। श्रीर भी, जो मैने यह बात कही थी कि यह देवी सभी राज्यणों से हीन है, उसका भी सम्यक रूप से तार्ल्य सुनिये । शरीर के अवयवों में लक्त्मण एक प्रकार के भाग्य सूचक दैविक चिह्न हैं, जो श्रायु, धन, सीभाग्य श्रादि के फलों की स्चना देनेवाले होते हैं। म्घर! इस (तुम्हारी पुत्री) के अनन्त तथा श्रपरिमित सीभाग्य के सूचक लत्त्तग् दैविक चिह्न के रूप में इसके शरीर में नहीं बनाये गये है श्रर्थीत् वे इतने श्रनन्त तथा श्रपरिमित है कि उसकी सूचना देना लक्त्यों के वरा की वात नहीं है । हे शैल ! महा बुद्धिमान् ! इसी कारण से मैंने तुमसे कहा था कि इसके शरीर में कोई लक्त्या ही नहीं है । श्रीर जो मैने इसके हार्यों के सर्वदा उतान रहने की वात तुमसे कही थी, उसफा कारण यह है 1 इस देवी का यह सदा उतान रहनेवाला हाथ सदा वरदान देनेवाला होगा श्रीर तुम्हारी यह पुत्री सुर श्रसुर तथा मुनियों को रारण् तथा वरदान देनेवाली होगी। जो मैने उस समय ईसके चरणों नो ऋपनी ही छाया में रहनेवाले तथा व्यभिनारी वतलाये हैं । शैलरान ! उसमें भी मेरी वार्ती की दुक्ति इस प्रनार थी, सुनिये । इसके दोनों चरण स्वच्छ नस की कान्तियों से उज्ज्वल रहने वाले तथा कमल के समान सुन्दर है, प्रणाम करने वाले सुरों तथा असुरों के मस्तक के विरीटों में लगी रहने वाली मिर्गियों की विचित्र वर्णों की कान्तियों से शोभा सम्पन्न तथा उस कान्ति में प्रतिविभ्वित श्रपनी छाया से संयुक्त तथा व्यभिचारी (सकान्त) है । महीघर ! यह तुम्हारी पुत्री जगतगुरु वृपमध्यज शकर की पत्नी है, समस्त जगत् तथा धर्म की जननी है, समस्त बीवों को उत्पन्न करने वाली है, श्रिप्त के समान कान्तिमती है, कल्याण देने वाली है, तुम्हारे चेत्र को पवित्र करने के लिए ही यह तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुई है । पर्वतराज 1 सो जिस प्रकार से ऋतिरीाघ्र इसका संयोग पिनाकधारी मगवान् राकर से हो, वैसा उपाय विधिनुर्वक तुन्हें करना चाहिये । हिमाचल ! देवताओं का पर्म त्यावस्यक तथा महान कार्य इस समय त्या पड़ा है । ॥१७६-१८४॥

सूत ने कहा—ऋषिगण् ! शैलरान मेनापित हिमबान् ने नारद से इस प्रकार की वार्ते जब सुनीं तम अपने को पुनः उत्पन्न हुआ-सा अनुभव किया । और उस समय परम बुद्धिमान् घृपमध्वन महादेव को नमस्कार कर श्रत्यन्त हुपपूर्वक नारद से वह वोले—॥१ ६५-११६॥

हिमवान् ने कहा-मुनि जी ! तुमने मुम्मे दुस्तर घोर नरफ से उबार लिया है, पाताल से उबार

कर सातों लोकों का स्वामी बना दिया है । मुनिवर ! इस समय चुन्हारी कृपा से ही में अपने को पूर्वव निस्त्यात हिमाचल अनुभव कर रहा हूँ, हिमाचल के अपल गुण तथा समृद्धि को में सुम्हारी ही कृपा से प्राप्त कर सका हूँ । मुनि ! मेरा हृदय इस समय आनन्दमय दिनों का उपमोग करनेवाला है, यदि में गृह स्वित भी हो जाऊँ तब भी आपके उपकारों एवं सद्गुर्णों के विचार करने में मेरी बुद्धि सफल नहीं हो सकती । आप के उपकारों के अंग्रमात्र का भी में विचार नहीं कर सकता । आपके समान महर्षियों के दर्शन निरुचय ही अमोध फलदायी होते हैं । महामुनि ! आपकी जंबलता (सरलता) जितनी मेरे उपर है, वह मुक्ते मालृग है । हे मुनिवर्य ! आरसवरूप देवताओं तथा मुनियों के निवास स्थान के योग्य में आप ही द्वारा बनाया जा सका हूँ । यद्यपि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में आप ही द्वारा बनाया जा सका हूँ । यद्यपि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में आप ही द्वारा बनाया जा सका हूँ । यद्यपि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में अमो आजा बदान कोजिये। उस समय हप से मफुल्लित होकर इस प्रकार हिमालय से बात करते हुए नारद ने पुनः कहा भित्रों। चुमने अपनी नम्रता से सब कुछ कर दिया, मुक्ते केवल यही कहना है कि देवताओं के कार्य में जो परिणाम होगा उसमें चुन्हारा भी महान हित निहित है। इतनी वार्त कह नारद शीन ही स्वर्णुरी को चले गमे और इन्द्र के मवन को जाकर अमरपित से सादात्कार किया। वहाँ पहुँचकर अति सुन्दर सिहासन पर विराजमान नारद ने इन्द्र से पृथे जाने पर पार्वती सन्वर्णी सारी कथा उन्हें कह सुनाई । ॥११ ४०-२०६॥

नारद ने कहा— 'जो काम मंत्रणा द्वारा किया जा सकता था उसे तो मैं कर सुका, किन्तु इस अवसर पर अब कामदेव की आवश्यकता आ पड़ी है।' कार्यदर्शी मुनिवर नारद द्वारा ऐसा कहने पर पाकरासन इन्द्र ने आफ के अंकुर के आफ्न बनानेवाले कामदेव का स्मरण किया। परम बुद्धिमान सहस्र नेत्रों वाले इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर मकरच्चन कामदेव अपनी पत्नी रित के समेत सिनलास उपस्थित हुए। वहाँ समुपस्थित कामदेव को देखकर इन्द्र ने आदरपूर्वक कहा—॥२०७–२०६॥

शक्त ने कहा—मनोमव । तुम मन से उत्पन्न होनेवाले हो, इससे समस्त डीवों के मनोगत भावों का उन्हें पूर्ण पता रहता है, अतः अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मुक्ते तुन्हें अधिक उपदेश करने की आवरयकता नहीं है । तुम इस स्वर्ग निवासी देवताओं का यह एक कल्याण कार्य करो कि इस मयुमास में ऋतुराज वसन्त की सहायता से हिमालय की पुत्री के साथ रांकर का संयोग शीव सम्पन्न कराओ ।' इस प्रकार अपनी स्वार्थिसिद के लिए इन्द्र द्वारा निवेदित किये जाने पर भयभीत होकर पंचशर कामदेव ने इन्द्र से कहा—॥२१०-२१२॥

काम ने कहा—जगत् के स्वामी ! देवताओं धिनयों तथा दानवों के भी मयमीत करनेवाली इन तुच्छ सामियों द्वारा भगवान् ग्रंकर वरा में नहीं किये जा सकते। वया इस बात को आप नहीं जानते ? उस देवाधिदेव की इस दुस्साध्यता का जो सनातन कारण है, उसे आप जानते हैं। महान पुरुषों की प्रस-सता तुथा उनका कोथ—दीनों ही महान होते हैं। सभी उपभोग्य पदाधों की सारमृत, स्वर्ग में टरपत्र होने बाली सुन्दरियों और अन्य प्रकार के विना इच्छा हो के प्राप्त होनेवाले आनन्द के सापनों का आप उपयोग कर रहे हैं, किन्तु इस प्रकार की ग्रसावधानी से उन सब का विनाश हो सकता है, श्रतः शिव के प्रति ग्रपने मन में श्रच्छे विचार कीजिये। इस प्रकार के कार्यों के परिस्ताम सामान्य जीवों को भी पहले ही से दिखलाई पड़ने लगते हैं। इन्द्र ! साधारण (थोड़े) को छोड़ कर जो विरोप (ग्रिपिक) के लिए इच्छुक होता है वह सामान्य से भी श्रष्ट हो जाता है श्रीर विरोप तो श्रष्ट है ही, कामदेव की ऐसी बार्ते सुनकर देवताओं समेत इन्द्र बोले--।।२१०-२१७॥

शक्र ने कहा—'रितकान्त! तुम्हारी इस स्फ्र को हम लोग मानते हैं। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि तुम जो कुळ कह रहे हो वह ठीक है। किन्तु सन्देश के विना अपकार की शिक्त नहीं मिल सकती। किसी की शिक्त किसी विशेष कार्य में ही दिलाई पड़ती है, सभी कार्यों में नहीं।' इन्द्र के ऐसा कहने पर काम ने अपने मित्र मधु (वसन्त) का आश्रय लिया और रित को भी साथ लेकर शीप ही हिमवान पर्वत के शिखर को प्रत्यान कर दिया। वहाँ जाकर उसने कार्य भी चिन्ता उपायपूर्वक की। जो पुरुष महान लक्ष्य वाले होते हैं तथा कभी विचलित नहीं होते उनका मन कठिनाई से वरा में किया जा सकता है। तो प्रथम लक्ष्य कर मन को ही विज्ञान्त्र करके आसानी से विकय लाम करना चाहिये। क्योंकि पूर्वकाल में अनेक लोगों ने केवल मन को विज्ञान्त्र करके कार्य में सफलता प्राप्त की है तो फिर किस प्रकार विविध प्रकार के मार्यों से द्वेप को विना उत्पन्न किये हुए कीथ उत्पन्त हो सकता है। और कोच के विना अति कूर् आसचिमूलक महाभीषण ईप्यों की उत्पित्त कैसे होगी ? चंचलता के शिर में रहनेवाली थेर्य के आधार को नष्ट करनेवाली अति शिक्त लिया हो गी है श्वेप के बारां को नष्ट करके तथा सन्तोप करूँगा, जिससे उन महासा. के मन में घोर विक्रति उत्पन्न होगी। धेर्य के ब्रारंग को बंद करके तथा सन्तोप के हयाकर के अवस्थित मेरे प्रमाय को कोई पिएडत व्यक्त जानने में समर्थ नहीं होता। कार्य के प्रारंग में विकरप मात्र का विचार करने से मन में विकरपत पैदा हो जाती है, जिससे परचात प्रारम किये गये कार्य में गम्मीर आपचियों की मैंवरे आ जाती हैं और कार्य दुस्तरणीय हो जाता है। ॥२१८-२२॥।

- श्रनेक प्रकार के मनोहारि साघनों से संयुक्त होकर उनके इन्दियों के समूहों को रुद्ध कर स्थारमा वाले शंकर की तपस्या को में श्रय भग्न करूँगा—इस प्रकार का विचार निश्चित कर कामदेव ने मृतमावन शकर के श्राश्रम की श्रोर प्रश्यम किया, जो समस्त जगतीतल में एक प्रगुख स्थान था। जिसमें सीधे-सीधे वृत्तों तथा वेदियों से रोग्मा की वृद्धि हो रही थी, शान्त प्रश्नृति वाले वीवगण श्रिषक संख्या में जहाँ पर एकत्र थे। वहाँ समस्त हिमवान पर्वत पर रहनेवाले जीव दिखाई पड़ रहे थे। अनेक प्रकार के पुष्प बृत्त तथा लताएँ फूली हुई थी। उत्पर गगनमण्डल में गण्येवतीं के समृह विराजमान थे। उस पर्वतीय श्राश्रम के समीप में निश्चिन्त भाव से हरी घास के शिखर पर नंदीश्वर बैठे हुए थे। उस स्थान,पर जाकर कामदेव ने त्रिलोचन भगवान शंकर के समीप में बैठे हुए मनोहारि वेरों वाले किसी दूसरे व्यक्तिवीरभद्र को देखा। जो शिव की दूसरी मृति के समान समस्त जगन में एक मात्र वीरों का स्वामी था, शंकर के समान कान्तिमान था, उसकी जटाएँ कुंकूम श्रीर किंजल्क के पुड़ा की भाँति कुछ लाल

पीले वर्ण की थीं, हाथ में वेत शां, मुद्रा निश्चिन्त थी, भयंकर सर्पों के आमूपलों से आमृपित था। वहाँ जाने पर मुँदे तथा कुछ खिले हुए पद्म के पर्लों के समान कान्तियुत नेत्रों से मुशोभित शंकर की देखा, जो नीचे की श्रोर नासिका के श्रमभाग पर एकाम दृष्टि रखे सिंह के ऐसे चमडे को कंधे पर लटकाए हुए थे जिससे रक्त चू रहा था। कानों के पास लगे हुए सर्गे की विकराल श्वासीच्छास की श्राम्न से उनका शरीर पिंगल वर्ण का हो रहा था। नीचे रखे गये खप्पर तथा तुम्बी पात्र (कमएडल ) तक हिलती हुई विशाल जया शोभित हो रही थी । सर्पराज वासुकि के ऊपर शैय्या लगाकर नाभि के मूल माग तक वैठे हुए थे। ब्रह्म का च्यान करते समय उनके हायों के जुटे रहने से मूपण की माँति सर्पराज वासुकि की ् पॅछ शोभायमान हो रही थी । ऐसी सुदा में शंकर भगवान् को देखकर कामदेव धीरे धीरे उनके समीप पहुँचा । श्रीर बहे बहे बहों से मुरोभित शिखर पर अनरों की भनकारों के साथ कान के छिट्र पथ से शिव के मन में प्रविष्ट हुआ । जिससे भगवान रांकर कामदेव के प्रमाव से प्रमावित हो मधुकरों की मधुर ध्वनि को सुनकर श्रानुसाग शुक्त हो गये श्रीर श्रापनी त्रियंतमा दत्तपुत्री सती का स्मरण करने लगे । उस समय उनकी वह अति निर्मल समाधि भावना धीरे-धीरे अलक्ष्य रूप से तिरोहित हो गई। श्रीर वे विघों से समाधि-भावना के अवरुद्ध हो जाने के कारण तन्मयता को पात हुए अर्थात सती के ध्यान में ही तन्भय हो गये। किन्त जितेन्द्रिय होने के कारण वे श्रापनी इस दशा की देखकर कार्यात्मक विकारों को समम्र गये। तत्प-श्चात उन्होंने धेर्य धारण कर तनिक क्रोध से व्याविष्ट हो कर योग माया का ब्राव्य महण कर अपने को काम की स्थिति से बचाने की चेप्टा की । शिव की गाया से आविष्ट होने के कारण कामदेव जलने लगा । और तब वासना और आसक्ति का मूर्च रूप इच्छातुरूप शरीर घारण करनेवाला कोध एवं दीप का महान् त्राश्रय वह कामदेव शिव के हृदय प्रदेश से वाहर निकला । वहाँ से बाहर निकल कर मकरध्यज शिव के हृदय परेश से बाहर एक अन्य स्थल का अवलम्ब लेकर उपस्थित हुआ । उसके साथ उसका परम स्तेही मित्र वसन्त भी था । वहाँ पर उसने मंद पवन द्वारा केंपाये जाते हुए एक श्राम के वृत्त को देखा. जिसमें एक मनोहर गुच्छ शोभित हो रहा था। उसी पर अवस्थित होकर मकरध्यज्ञ ने शिव के वज्ञस्थल पर मोहन नामक वाए। मारा । फामदेव का महा प्रमावशाली नश्वर वह विमोहन नामक विशाल तथा कठोर पुष्पवाण शिव के विशुद्ध वत्तरथल में आकर लगा। उस समय हृद्य में ब्राहत भगवान शिव पर्वत के समान धैर्यशाली होने पर भी कुछ कामोन्सुल हो गये। किन्त भावों के प्रमुद्ध से श्रिधिक कामावेश को वे नहीं प्राप्त हुए । इन बाहरी तपस्या के विघ्न समूहों को प्राप्त कर दे कोषामि से अभिमृत हो गये श्रीर तब मुख से घोर हुँकारका शब्द किया । उनके मुख के कपर उनका तीसरा नेत्र कोघानल से त्र्याकुलित हो गया जिससे उनका महाभयानक गरीर प्रलय कालीन जगन् के संहार करने में प्रवृत्त की मौति भीपरा दिखाई पड़ने लगा । तदुपरान्त धूर्जिट शिव ने समीप में श्रवस्थित कामदेव पर श्रपने तीसरे नेत्र की फेता । उस तृतीय नेत्र में उठनेवाली चिनगारियों से कामियों को उन्मत्त करनेवाला रिविकान्त श्रीष्र ही जल कर महम रूप में परिएत हो गया । उस समय स्वर्ग के निवासी देवगरा हाहाकार

करने लगे। शिव के नेत्र से उद्मृत होनेवाली वह श्राम उस कामदेव को मस्मसात् करके श्रपनी ज्वालाओं की भीपण हुँकार से फ़्फू करती हुई समस्त जगत् को जलाने के लिए उदात हो गई। किन्तु भगवान् ही भीपण हुँकार से फ़्फू करती हुई समस्त जगत् को जलाने के लिए उदात हो गई। किन्तु भगवान् श्रिव ने जगत् के मंगल की कामना से उस श्राम को कई विभागों में विभक्त कर दिया। श्राम के गृत, वसन्त्रमातु के समय, चन्द्रमा, पुण, असर तथा कोकित्ताओं के मुख में उस काम को जलानेवाली श्राम का शिव ने विभागपूर्व के स्थापन किया। श्रान्तर एव बाह्च दोनों मर्म स्थलों पर श्राहत श्रिव द्वारा श्राम का शिव ने विभागपूर्व के स्थापन किया। श्रान्तर एव बाह्च दोनों मर्म स्थलों पर श्राहत श्रिव द्वारा वे कामवाण श्रानुराग एवं स्तेह से उद्दीष एव तीव वेग से दौड़ने वाले श्राम के रूप में उपर्युक्त स्थलों में विभक्त होकर लोगों के हदयों को तभी से ज्ञान्य करनेवाले हो गये। उनका दूर करना कठिन हो गया। कामुक व्यक्तियों के स्तेहपूर्ण हृदय को वे सत-दिन जलाते रहते हैं। उस जलन की चिकित्सा कठिनाई से हो सकती है। ॥२२६-२५॥।

इस प्रकार महादेव के हुकार की ज्वाला से भस्मीमृत कामदेव को देखकर कामदेव के मित्र वसन्त के साथ रित घोर विलाप करने लगी। बहुत विलाप कर चुकने पर मधु के बहुत समम्प्राने बुम्प्राने वसन्त के साथ रित घोर विलाप करने लगी। बहुत विलाप कर चुकने पर मधु के बहुत समम्प्राने बुम्प्राने पर रित जिलोचन चन्द्रशेखर भगवान राक्तर की शरण में गई। जाते समय उसने पवित्रक के स्थान पर अमरों के समूहों से व्याप्त व्याप्त की प्रकृतिल्तत लाता को व्यापने एक हाथ में प्रहण किया था, दूसरे हाथ में अमरों के समूहों से व्याप्त व्याप्त कर बाँध लिया व्यापने सखी कोकिता को पकड़े हुए थी। उसने व्यापने धुयुराले बालों की देवी व्यापके के स्वच्छ भस्म को लपेट लिया था। वहाँ जाकर घुटनों के बल प्रथ्वी पर स्थित था, ग्रारीर पर कामदेव के स्वच्छ भस्म को लपेट लिया था। वहाँ जाकर घुटनों के बल प्रथ्वी पर स्थित होकर रित ने चन्द्रशेखर भगवान शरूर से कहा—॥२५६-२५६॥

रित ने कहा—िनिरामय शिव ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्तर है, मनोमय शिव तुम्हें हमारा नमस्तर है। देवताओं द्वारा पृजित मक्तें के उत्तर क्रण करनेवाले शकर ! तुम्हें में नमस्त्तर करती हूँ। मव ! नमस्त्तर है। में वोद्धव ! मैं नमस्त्तर करती हूँ। मनोमव ! कामदेव को विध्यस्त करनेवाले ! मेरा जमस्तर है। गृढ वन करने वाले ! तुम्हें में नमस्त्तर करती हूँ। माया के गहन आश्रय ! तुम्हें मेरा नमस्तर नमस्तर है। शृव ! नमस्त्तर है। सिद्ध ! पुरातन ! नमस्त्तर है। काल ! में नमस्त्तर करती हूँ। है। शृव ! नमस्त्तर है। श्रिव ! नमस्त्तर है। सिद्ध ! पुरातन ! नमस्त्तर है। काल तथा कला—दोनों के कल ! तुम्हें मेरा नमस्त्तर है। श्रव्यान देने वाले ! तुम्ते में नमस्त्तर कर रही हूँ ! काल तथा कला—दोनों के अविकासण करने वाले ! तुम्ते मेरा नमस्त्तर है। श्रव्यित अविकासण करने वाले ! तुम्ते मेरा नमस्त्तर है। श्रव्यामित प्राक्तमशाली ! अञ्चकासुर के मर्दन करने वाले ! नमस्त्तर है। श्रय्या देने वाले ! नमस्त्तर है। ग्रुण रहित ! तुम्हें मेरा नमस्त्तर है। मवकर प्रमथ गणों से सुसेवित ! तुम्हें मे नमस्त्तर करती हैं। अनेक ग्रवनों के आदि-कर्लो ! तुम्हें मेरा नमस्त्तर है। नाना जगत की रचना करने वाले ! तुम्के मेरा नमस्त्तर है। विचित्र पत्तों के देने वाले ! विचित्र पत्तों के फल को भोगने वाले ! तुम्हें मेरा नमस्त्तर है। सन्तें को उनका श्रमिनत करने वाले ! विचित्र पत्तों के पत्त करने वाले ! विचित्र पत्तों के पत्त करने वाले ! विचित्र पत्तों के पत्त वाले ! तुम्हें मेरा नमस्त्तर है। श्रवमित मान चारण करनेवाले ! चन्द्रमा से विम्पित ! वेवताओं द्वारा कोपवान ! तुम्हें मेरा नमस्तार है। त्रन्दीवर पर आरुह ! त्रपुर के विनाएक ! प्रसिद्ध महौपय रूप ! सम्मातित ! तुम्हें मेरा नमस्तार है। नन्दीवर पर आरुह ! त्रपुर के विनाएक ! प्रसिद्ध महौपय रूप !

तुम्हें में नमस्कार कर रही हूँ। सब की विपत्तियों को हरने वाले ! भक्तों के व्यक्षिमत दाता ! तुमको मेरा नमस्कार है । चराचर जगत् के व्याचार विचार के व्याचार्य ! समस्त स्रष्टि के जीवों को देखनेवाले ! महान् महेरवर ! व्यत्तिले राक्तियाली ! इन्हुमीलि ! में व्याच तुम्हारी र्रार्या में हूँ । हे प्रमो । सुम्ते काम तथा यग की सम्द्रिद दीजिये । ऐसा कीजिये जिससे मेरा पिय कान्त कामदेव पुनः जीवित हो उठे । मेरे वियतम को तुम्हारे विना इस जगत् में दूसरा कीन जिला सकता है ? तुम व्यपने विय जनों के प्रमु हो, विय सम्प्रहीं की उत्पत्ति के कार्या हो, पर तथा व्यपर इन व्यर्थ सम्प्रहों के तुम ही पर्याय हो व्यय्ति पर तथा व्यपर—दोनों ही तुम हो, दयालु हो, भक्तों की भीति को विनष्ट करनेवाले हो । ॥२६०—२७०॥

सत ने कहा—बालचन्द्रधारी, कामपत्नी रति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो गये श्रीर उसे श्रागे खड़ी हुई देखकर मधुर स्वर में यों बोले । ॥२७१॥

श्रंकर ने कहा — 'रिति ! तुम्हारा पित कामदेव रीमही तुम्हे पुनः पित रूप में प्राप्त होगा, श्रीर 'श्रनंग' नाम से लोक में विख्यात होगा ।' महादेव के ऐसा कहने पर काम की पत्नी रिति ने शिर मुका गिरिश शंकर को नामकार कर हिमवान के परमरमणीय उपवन की श्रोर प्रस्थान किया । श्रीर उस सुस्य स्थान पर पिति वियोग से कातर होकर दीन स्वर से बहुत विलाप किया, किन्तु शिव की श्राज्ञा से मृत्यु की श्रमिलापा को उसने छोड़ दिया था । ॥२७२-२७४॥

इधर नारद के कहने से हिमयान् पर्वत द्यान्पयादि से खुसज्जित, कीतुकवर मांगलिक विधानों से ध्वलंकृत स्वर्गीय पुत्यों से रिर की माला बनाकर, श्वेत चीन के रेशमी कपड़े की साड़ी पहिनकर दो सिख्यों से युक्त श्रपनी पुत्री को साथ ले शुभ योग में प्रसन्न चिन हो जंगलों, उपवनों तथा वनों में घूमता हुआ प्रस्थित हुआ। थोड़ी दूर बाद उसने श्रति तैजिस्विनी, श्रसाधारण सीन्दर्यशालिनी स्त्री (रिति) को उस मनोहर शिखर पर रोते हुए देखा। उसे दीन भाव में रोती देखकर कुतृहल वस्र वह उसके सभीप गया श्रीर यूँ बीला। ॥२७५-२७६॥

हिमवान् ने कहा—'लोक में सर्वश्रेष्ठ छुन्दरी ! तुम कीन ही ? किसकी स्त्री ही ? क्यों इस प्रकार निर्जन वन में तुम रो रही हो ? इस रुदन का कोई साधारण कारण में नहीं मानता ।' रोते हुए मधु समेत रित ने हिमवान् की ऐसी वाणी छुनकर शोक को उत्पन्न करनेवाली तथा दैन्यपूर्ण निम्न बातें दीर्घ श्वासें सीचते हुए कहा । ॥२८०-२८१॥

रित ने कहा — ख़नत ! सुर्स अमागिनी को कामदेव की प्रायवल्लमा रित सममो । महामाम्य राालिन ! इसी पर्वत के शिखर पर शंकर देव तपस्या कर रहे हैं। विष्न के कारण रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को सोलकर मेरे प्रायपिय पित मक्तरूष्वन को मस्म कर दिया। मय से विद्वल होकर में उन्हीं की रुर्स्य में खमी गई हुई थी, वहाँ स्तुति करते समय शंकर ने सुम्को कहा है 'कामदेव की प्रिये ! मैं तेरे उत्पर सन्तुष्ट हूँ, यह कामदेव कि सुन्हें पित रूप में प्राप्त होगा। तुम्हारी की हुई स्तुति को पढ़नेवाला मतुष्य

भक्तिपूर्वक मेरे आश्रम में रहकर श्रपने मनोवांखित प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करेगा। तुम भी संतोप धारण कर मृत्यु से निष्टत हो जाओ। महाद्युतिमान्। उन्हीं शंकर की बात की प्रतीद्या करती हुई में कुछ समय तक पति के माबी मिलन की श्राशा से श्रपने इस शरीर की रत्ता करहेंगी। रित के मुँह से ऐसी वार्ते सुन कर पर्वतराज हिमवान् श्रति भयमीत हो गया श्रीर श्रपने हाथ से श्रपनी कन्या को पकड़ कर वह श्रपने पुर की श्रोर गमनोद्यत होने लगा। तत्र भावी की श्रवश्यमाविता से प्रभावित होने के कारण मृत्याविनी पार्वती लज्जा से युक्त होकर श्रपनी सिंखों द्वारा पिता से बोलीं। ॥२८२-२८८॥

पार्वती ने कहा—'पिता जीं । मेरे इस माग्य रहित शरीर से क्या लाम है ? में किस प्रकार किस सर्कर्म द्वारा वैसे न्यानन्ददायी पित की प्राप्ति करने योग्य हो सकती हूँ ? केवल तपस्या द्वारा अभीए की प्राप्ति की जा सकती है । तपोनिष्ठ को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लम नहीं है । मनुष्य ऐसे साघनों के रहते हुए व्यर्थ ही दुर्भाग्य को अपने शिर पर ढोता फिरता है । विना तपस्या किये माग्यरहित जीवन से मर जाना तो कहीं अच्छा है । में अवस्य अपने मनोरथ की प्राप्ति करूँगो । तपस्या के नियमों से शरीर को सुखा डालूँगी । तपस्या में सन्देह को व्यर्थ करके (निस्सन्देह होकर) मनोरथ की प्राप्ति के लिए उद्यम करूँगी। में उस घोर तपस्या को करूँगी जिसे करके सर्वसाधारण से दुर्लभ पदची को प्राप्त करूँ।' पुत्री पार्वती के ऐसा कहने पर स्नेह से बिद्दल गिरिराज हिमवान स्नेह से भरे गद्गद स्वर में पार्वती से इस प्रकार बोले । ॥२८४—२६३॥

हिमवान् ने फहा—(' उ मा') नहीं, मत, ऐसा मत करों । चचले । वेटी ! तुम्हारा रारि तपस्या करने योग्य नहीं है । मेरी भोली भाली दिखाई पड़नेवाली वेटी ! तपस्या क्लेश स्वरूप है, उसे सहन करने योग्य तु नहीं है । मावी पदार्थों के लिए इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ । जो मावी में है वह तो विना प्रयास वा इच्छा किये ही बलात् प्राप्त होता है । बत्ते ! इसिलए सुम्हें तपस्या करने की कोई आवस्यकता नहीं है । चलो, पर लीटकर सब लोग चलें, तब किर वहाँ विचार कर लेंगे । पर्वतराज हिमवान् के ऐसा कहने पर भी जब शैलपुत्री पार्वती पर को नहीं लोटीं, तब हिमयान् कुछ चिन्ता से व्याकुल होकर उसकी प्रशास करने लंगे । उसी समय आकाश से पृथ्वी मण्डल पर यह दिव्यवाणी सुनाई पड़ी । (शैलराज ) 'तुम ने यतः (उ मा,) नहीं मत, ऐसा मत करो है चचले वेटी !' ऐसा कहा है, अतः 'उना' इस नाम से तुम्हारी यह पुत्री त्रिमुवन में विख्यात होगी । सिद्धियों की मूर्ति यह देवी सभी प्रकार की चिन्ताओं को दूर करेगी । इस प्रकार की आकाश से होनेवाली वाणी को सुनकर कारा के कुल के समान रयेतवर्णवाले हिमवान् ने पुत्री को तपस्या के लिए आजा प्रदान कर शीष्ट ही अपने निवासस्थान की और प्रस्थान किया । ॥२६४—२००॥

सृत ने कहा- ऋषिगण ! तदनन्तर अपनी दोनों सिखेयों के साथ नगराज हिमालय की पुत्री पार्वती उस पर्वत शिखर पर तपस्या करने गईं जहाँ देवगण भी नहीं जाते थे ! हिमवान पर्वत के उस शिखर पर वे पहुँची जो विविध प्रकार की घालुओं से विमृषित था, दिव्य पुष्पों तथा लताओं से आकीर्या था. सिद्धों

तथा गन्धवीं के समूहों से सेवित था। उस स्थल पर अनेक प्रकार के मृग गए। अधिक संख्या में विद्यमान थे, वृत्तों पर ग्रभर गूँज रहे थे। दिज्य भारने भार रहे थे, अनेक बावलियाँ शोमायमान हो रही थी। विविध प्रकार के पित्तियों के समृह चहचहा रहे थे। कहीं कहीं पर मनोहर चकवाक के जोड़े दिखाई पड़ रहे थे। जल एवं स्थल में होनेवाले पुष्पों के समूह खिलकर उस स्थान की शोमा पृद्धि कर रहे थे। विचित्र प्रकार की कन्दराय दिलाई पड़ रही थीं, गुक्ताओं में झन्दर मनोहारि छोटे ग्रह बने हुए थे। पित्रयों के समृह के समृह जिस पर बोल रहे थे -- ऐसे फल्पवृत्तों के समृहों से उस स्थान की शोमा श्रीर भी अधिक हो रही थी। उस स्थान पर जाकर पार्वती ने एक यहुत वहे शासाओं वाले वृद्ध की देखा. जिसके पर्चे हरे-हरे थे। जो सभी ऋतुस्रों में होनेवाले पुष्पों से समन्त्रित था, सैकड़ों मनोरथों की माँति उज्ज्वल था, उसमें श्रानेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, श्रानेक प्रकार के फल लगे हुए थे, सूर्य की किरएों उसके सघन पर्ची को पार कर नीचे तक नहीं आ रही थीं । उसी मनोरम वृत्त के नीचे पार्व-ी ने अपने वहाँ को छोड़ धर बल्कल का वस्न तथा कुरा की बनाई हुई मेसला को धारण किया । प्रथमतः सौ वर्ष तक पार्वती तीनों बेला स्नान कर पाटल का भोजन करती रहीं, उसके बाद सी वर्ष तक सूखे पर्चों से जीवन यापन करती रहीं । फिर सी वर्ष तक निराहार रह कर घोर तपस्या में निरत रहीं, इस प्रकार ये तपोनिधि हुईं । अब उनकी तपस्या के तेज से जगत् के सभी प्राची उद्वेलित हो गये तब भगवान् इन्द्र ने सातों मुनियों का स्मरण किया । स्मरण करते ही वे सभी मुनिगण व्यानन्दित होकर वहाँ उपस्थित हुए । इन्द्र द्वारा पूजित सप्तर्षियों ने अपने बुलाये जाने का प्रयोजन पूछते हुए कहा—'देवश्रेष्ठ ! किस प्रयोजन के लिए श्राप ने हम लोगों का स्मरण किया है।' इन्द्र ने कहा-- 'महर्पिगण ! मेरे पयोजन को सुनिये। हिमवान की पुत्री पार्वती हिमाचल पर घोर तप कर रही है, उसके मनीवांधित प्रयोजन को श्राप लोग पूर्ण करें।' ऐसी वार्ते सुन कर इन्द्र की प्राज्ञा स्वीकार कर सप्तर्षिगण जगत् के कल्यास के निमित्त प्रति शीघतापूर्वक पार्वती के पास हिमालय पर पहुँचे, जहाँ पर सिद्धगण श्रिधिक संख्या में विद्यमान थे। वहाँ जाकर उन लोगों ने . पार्वती से मृदस्वर में पूछा- 'पुत्रि कमललोचने ! तुन्हें कीन सा प्रयोजन सिद्ध करना है ?' उन ऋषियों के पुछने पर लज्जायुक्त पार्वती ने गौरव से शिर को ऊपर कर कहा :--- महामाम्यशालियो ! तपस्या करते समय मैंने यदापि मीन बत का नियम किया था; किन्तु आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन शाप्त कर मेरी बुद्धि नमस्कार करने के लिए प्रवृत्त हुई है, जो निश्चय ही सुभी पवित्र कर रही है। त्राप लोगों के प्रश्नोन्सस होने के कारण मुक्ते प्रथमतः त्याप लोगों को स्त्रासन देना उचित लग रहा है, आहये, बैठ जाइये । परिश्रम से कुछ ह्युटकारा पा लीजिये तत्र मुम्मसे जो पूछना हो पूछिये।' ऐसा कहकर पार्वती ने उन लोगों को श्रासन श्रादि से संयुक्त किया तथा विविध भौति से विधान पूर्वक पूजा कर सत्कृत किया । तदुपरान्त सूर्य के समान तेजस्वी उन सातों मुनियों से धीरे-धीरे कुछ कहना प्रारंभ किया । किन्तु उस समय बार्ते करते हुए पार्वती ने वत के मीन को छोड़कर लज्जा के मीन को धारण किया । जिससे उनके समस्त मनोमाय मीन ्दशा में परियात हो गये। तब मुनियों ने गम्भीर भावों से युक्त पार्वती से पुनः उस प्रयोजन के बारे में

पूळा । सुन्दर हास करनेपाली पार्वती ने श्रपने गौरव का ध्यान रख ग्रान्तिपूर्वक वार्तालाप करनेवाले उन मुनियों से वासी पर सयम रखते हुए इस प्रकार कहा---'श्राप लोग तो प्रास्त्रियों के मन में रहनेवाली उनकी सभी फल्याण की श्रभिलापायों के जाननेवाले हैं । प्राय सभी ग्ररीरधारी श्रवने मनोगत भावों के कारण ही दुस का श्रतुमव करते हैं। कुछ लोग जो उनमें निपुण हैं सफलता के लिए दैवी उपायों से प्रयत करते हैं । जो त्यालस्य नहीं करते, वे श्रपने उपायों से दुष्पाप्य प्रयोजनों की भी सिद्धि पाप्त कर लेते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो श्रनेक पकार के उपायों से युक्त होकर दूसरे शरीर के लिए कल्याणदाथी ग्राल नुसम्मत कार्यों को करते हैं। किन्तु मेरा मनोरथ त्र्याकाग्र में फ्लनेवाले पुष्पों की माला से निमृषित है। मेरा मन वारम्बार वन्त्र्या के पुत्र की श्रप्ति करना चाहता हे श्रर्थात् श्रसम्भव श्रमि-लापा को सफल करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। मैं मगवान् शकर को पित रूप में वरण करने को इच्छुक हूं । जो स्नभाव से ही दुराराध्य हैं 'श्रोर विशेषतया इस समय तप साधना में निरत हैं । देवता तथा दानवों में से कोई भी उनका श्रन्त नहीं जान सका वे परमार्थ प्रयोजन के एकमात्र श्राश्रय है। श्रभी थोड़े समय की बात है कि उन्होंने कामदेव को ही जला दिया है, श्रीर स्वय बीतराग होकर श्रवस्थित हैं, तो फिर ऐसे रुद्र को गुम्म जेसी कुमारी किस प्रकार आराधना कर प्रसन्न कर सकती है। पार्वती की ऐसी बातें सुन कर सुनियों ने उनके मन की स्थिरता को श्रीर श्रधिक जानने के लिए कमरा उसी विषय पर पुन कहा । ॥३०१---३२१॥

मुनियों ने कहा—चेटी ! इस ससार में दो प्रकार के सुल कहे गये हैं । प्रथम तो शरीर के सम्भोग द्वारा, दूसरा मन की शान्ति द्वारा । किन्तु वे शिव तो स्वर्माव से ही नमें रहनेवाले हैं, भयानक सम्भोग द्वारा, दूसरा मन की शान्ति द्वारा । किन्तु वे शिव तो स्वर्माव से ही नमें रहनेवाले हैं, भयानक खाकृतिवाले हैं, वम स्वर्म हैं। वे करालों को धारण करनेवाले हैं । मिच्छक है, नम रहते हैं, बिक्त नेवेंवाले हैं, सुस्त है, पागलों की भांति श्वाकार, बनाये रहते हैं, बीमत्स बराजुओं के समह करने में ही उनकी रिव देखी जाती है । ऐसे श्वन्य स्वरूप योगी से भला दुग्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? ही उनके हारा इस शरीर के सम्भोग की श्वभिलापा कर रही हो सो तो एकदम श्वसम्भव है । ऐसे मयानक श्वाकृतिवाले घुणोत्पादक उन महादेव से तुम्हें इस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उनके शरीर से सर्वदा रक्त श्वाकृतिवाले घुणोत्पादक उन महादेव से तुम्हें इस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उनके शरीर से सर्वदा रक्त श्वाकृतिवाले घुणोत्पादक उन महादेव से तुम्हें इस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उनके शरीर से सर्वदा रक्त श्वाकृतिवाले घुणोत्पादक अपने शरीर में लिफ्टाये रहते हैं, समग्रान मूमि में निवास करते हैं । उनके पीले कारने वाले मुक्ता को वे श्वपन गरीर में लिफ्टाये रहते हैं, समग्रान मूमि में निवास करते हैं । उनके पीले भग्नक स्वरूप वाले प्रमयगण्य पूना करते हैं । उनके श्वतिरक्त देवराज इन्द्र के मुक्ट की मिण्यों के समृहों से जिनका चर्ण पिसा जाता है—ऐसे शतुश्रों के विनाशक, जगत् के पालन करनेवाले, श्वनन्त रोमा-राली, लक्ष्मी के श्वाराध्य भगवान विद्यु हैं, तथा यजभोक्ता वेवताओं के स्वामी पाकशासन देवेन्द्र हैं, तथा यजभोक्ता वेवताओं के स्वामी पाकशासन देवेन्द्र हैं, तथा यजभोक्ता वेवताओं के निध स्वरूप सब मनोराओं की पृति करनेवाले श्वानिदेव है, जगरणालक वायु है, जो सभी शरीर पारियों के प्राण्य कहे जाते हैं । सभी प्रकार की सम्पत्ति हो १ यदि श्वन्य जन्म में सुष्त प्रति की विद्या पहने की व्यारा करने की सभी करने की सम्पत्ति हो १ यदि श्वन्य जन्म में सुष्त प्रति करने की तथा करने की सुप वर्षों इच्छा करती हो १ यदि श्वन्य जन्म में सुष्त प्रति करने की

तुम्हें इच्छा है सो वह भी इन्हीं देवताओं से पूर्ण हो सकतो है। श्रीर तुम्हें तो इसी जन्म में सर्वोत्तम कल्याण्मय सिद्धियों प्राप्त हो सकती हैं। तुम्हारे पिता के पास ऐसी वस्तुएँ हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। श्रातः उनके लिए वलेग्र सहन करना वैकार है। माटे। पायः मौंगी हुई थोड़ी भी वस्तु श्रात्यन्त कठिनाई से प्राप्त होती है। तुम्हारे ऐसे मनोरयों का एकमात्र विधाता ही पूर्ण करनेवाला है।॥३३०-३४१॥

सूत ने कहा — ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलपुत्री पार्वती उन पर श्रीत श्रमसन्न तथा कीय से लाल नेत्र होकर बोली, उस समय उनके दाँत श्रीर होंठ मारे कोघ के फड़कने लगे। ॥ ३७२॥

देवी ने फहा-श्वसत् पदार्थी की प्राप्ति में कीन-सां श्रानन्द है ? श्रीर मेन यदि किसी वस्तु में श्रासक हो गया है तो उसकी प्राप्ति में कीन-सी बाधा है ? अर्थात मनोवाच्छित पदार्थों की प्राप्ति में बाधाएँ कछ मही कर सकती । विपरीत श्रर्थ जाननेवालों को सन्मार्ग पर किसने नियुक्त कर दिया है ? श्राप लोग सुमे कुबुद्धिपूर्ण तथा श्रनावस्यक एवं श्रनुपयुक्त वस्तु की श्रमिलापा करनेवाली जानते रहें । मेरे लिए श्राप लोगों ्को विचार करने की प्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि मुक्तमें तो श्रसद्ग्रह की लगन लग चुकी है । मेरी समक्र से आप सभी लोग प्रजापति के समान सर्वेदर्शी हैं । पर ऐसा होते हुए भी निश्चय ही उस ग्रारवत. जगत् के परम कारण. भगवान रांकर को आप लोग नहीं जानते, जो कि अजन्मा हैं. ईश्वर हैं. अव्यक्त हैं. भ्रपरिमित महिमानय तथा परम तेजोमय हैं । उनके श्रद्भुत कियाकलाप एवं तत्त्व निर्णय की चिंता श्राप वेकार कर रहे हैं, रहने दीजिये । जिसको भलीमाँति स्वयं विप्ताु तथा ब्रह्मादि देवगए। भी नहीं जानते हैं. जिनके श्रापने वैमन तथा ऐरवर्य से संसार के समस्त जीवों में चैतन्य भाव विद्यमान है क्या आप लोग उसे भी नहीं जानतें । यह विस्तृत आकारा किसकी मूर्ति हैं । यह अपि किसकी मूर्ति है ? बायु किसकी मूर्ति है ? पृथ्वी किसकी मूर्ति है ? वरुण किसकी मूर्ति है ? सूर्य तथा चन्द्रमा किसके नेत्र हें ? इस संसार में दैत्य तथा देवगए श्रति मिक्तर्युक किसके लिंग की पूजा करते हैं ? ब्रह्मा इन्द्र श्रादि देवगण तथा महर्षिगण जिसे ईश्वर, सब का उत्पत्ति कर्ची बतलाते हैं, क्या उसके भी प्रभाव को श्राप लोग नहीं जानते ? श्रदिति किसकी माता हैं ? जनार्दन विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं ? नारायण श्रादि देवगरा श्रदिति तथा करवप के संयोग से उत्पन्न हुए हैं । मरीचि से करवप ऋषि उत्पन्न हुए हैं श्रीर श्रदिति दत्त की पुत्री हैं ? मरीचि श्रीर दत्त-ये दोनों त्रक्षा से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं । त्रह्मा हिरएयमय भ्रग्डे से उत्पन्न हुए है,जो दिव्य ऐश्वर्य एवं सिद्धियों को विमृति से संपन्न था । किसके ध्यान से प्रकृति के , श्रंग जुल्य होकर हिरएयमय अएडरूप में परिएत हुए ? तृतीय प्रकृति (१) में मधु सूदन को उत्पत्ति किया हुई ? श्रीर उत्पन्न होकर उसने बुद्धिपूर्वक श्रपने कर्म से उत्पन्न होने वाले पड्वर्गों की सृष्टि की । उसी श्रव्यक जन्मा ब्रह्म के संयोग से ऋजन्मा जगत् का रचनेवाला ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । जिसने श्रपने संयोग से प्रकृति को विज्ञुब्ब कर इस प्राकृत जगत की रचना की । ब्रह्मा की लोक सर्जनात्मक शक्ति, ऐरवर्य तथा सभी प्रयोजनों में व्यास उनकी सिद्धियों को विप्ताु अमिद देवगण जानते हैं, जो सर्वदा श्रपनी महिमा से अवस्थित रहते हैं । भगवान् हरि अपने अनेक अन्यान्य शरीरों को धारण कर जगन् के उत्तम, मध्यम एवं अधम कार्यों

को करते हैं । जन्म मराणात्मक संसार की भी स्थिति ऐसी ही हैं । कर्मों के फल भी इसी प्रकार श्रानेक रूप में उत्पन्न होते हैं । नारायण भगवान् श्रपनी छाया का श्राश्रय लेकर उसी की पेरणा से प्रेरित होकर नाना प्रकार के गरीरों को घारण करते हैं, वह प्रेरणा भी भाग्य के वरा में रहनेवाले जीवों के कमों के फलानुकूल ही कही गई है । उसके द्वारा प्रेरित प्राणी की युद्धि पागलपन श्रादि रोगों से प्रस्त मनुष्य की बुद्धि की भौति इष्ट बस्तु में भी श्रानिष्ट का तथा श्रानिष्ट बस्तु में भी इष्ट का निश्चय करती है। अतएव इस रचे गये-जगत् के व्यवहारों में धर्म एवं ऋघर्म के फल के विषय में एकमात्र विष्णु ही कारणमूत जाने गये हैं । इनके श्वनादित्व को मानते हुए भी साधारणतया किसी एक ग्ररीर में दीर्घकाल तक जीवन धारण करते हुए नहीं देखा गया । आप लोग इनके अन्त अथवा आदि को नहीं देख सके हैं । शरीरपारियों का यह स्वामाविक धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हें तो कहीं मरते हैं, कहीं गर्म में ही मर जाते हैं तो कहीं बुढ़ापे श्रीर रोग के वश होकर भी जीवित रहते हैं। कहीं सौ वर्षों तक जीवित रहते है तो कहीं पर वाल्यावस्था में ही मृत्यु की आपत्ति में कँस जाते हैं। जो पुरुपसी वर्ष तक जीवित रहता है, वह श्रल्प जीवन घारण करने वाले की अधिक अनन्त जीवन घारण करनेवाला कहा, जाता है । जो जीवित रहते हुए मविष्य में मृत्यु को नहीं प्राप्त होता वहीं श्रमर कहा जाता है । उन विप्तु श्रादि देवगणों का इस प्रकार जीवन श्रीर मरण कभी देखा नहीं जाता.। इस प्रकार के अद्भुत ऐरवर्य को इस संसार में कीन प्राप्त कर सकता है ? इस प्रकार विलय श्रादि के संयोग के कारण यह जगत् विविध श्रारचर्यों से पूर्ण है । श्रतः हे भद्रगण ! मलिन रहनेवाले श्रत्यल्प विमृतियों वाले तथोक्त समस्त देवतात्र्यों को में पिनाकघारी मगवान् गर्व को छोड़कर वरण करना नहीं चाहती । यह जो न्यूनाधिक्य का विचार है, वही संसार के प्राणियों में विशिष्ट वस्तु है । जिसकी बुद्धि, बल, ऐश्वर्य एव कार्य महान् से भी श्राति महान् हैं, जिससे बढ़कर समस्त जगत् में कोई नहीं है, जिससे समस्त-जीवों की गाँते है, जिसके ऐश्वर्य का न आदि है न अन्त-ऐसे शर्व की ही मे शरण में हूँ। मेरा यह कार्य त्रातिदीर्ध तथा विपरीत है। मेरे कल्याण की शिक्षा देनेवाले सुनिवर्य गणा। आप लोग चाहे येहाँ से चले जायँ या ठहरें । देवी की ऐसी बात छनकर मुनियों ने श्रानन्द की श्राँस, गिराते हुए उस परम तपस्विनी का त्र्यालिगन किया श्रीर परम प्रसन होकर शैलपुत्री से पुनः मधुर बचन में यों बोले । ॥३४२-३७३॥

मुनियों ने फहा—पुत्र ! तुम ज्ञान की मूर्ति की मौंति परम पश्चित्र हो, अति अवसुत कार्य करनेवाली हो, महादेव के प्रति तुम्हारे अनुराग पूर्ण भाव हम लोगों को अति आनन्द प्रदान कर रहे हैं। उन देवाधिदेव शकर के अति अद्भुत प्रवर्ष को हम लोग नहीं जानते —यह बात नहीं है, जानते हैं। जेवल तुम्हारे निरचय की ददना को जानने के लिए हम लोग यहाँ आये हैं। तुनुमार अगोंवाली ! तुम्हारा अह मनोरथ शीव्र ही सफल होगा, सूर्य की प्रमा मला अन्यत्र कहाँ जा सकती है ? रह की शोमा रह को छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकती है ? वर्णों के समूहों को छोड़कर कीन अर्थ रह सकता है ? इसी प्रकार के बिना तुम कैसे रह सकती हो ? अब हम लोग अनेक जपायों द्वारा शिव की प्रार्थनाकर

प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के हृदय में भी वही श्रभिलापा यिशेष रूप में विद्यमान् है, श्रतः तुम्ही वह बुद्धि हो, वह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए निश्चय है कि शकर तुम्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे।' इतना कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती हारा पूजित होकर प्रस्थित हो गये । श्रीर पर्वत पर शयन करनेवाले मगुवान शंकर के दर्शन की श्रमिलाया से हिमालय पर्वत के उच्चशिखर पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहींये हुए, पीली बड़ी बड़ी जटाओं को बाँधे, पिश्चियाये ंहुए अमरों द्वारा संकुलित मन्दार के कुछुमों की माला को हाथ में लिये आश्रम में बैठे हुए र्शंकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा । उनका श्रास्त्रमं शान्त प्रकृतिवाले सभी प्रकार के जीवों के समूहों से भरा हुआ था, बहाँ नये फूले हुए वृत्तों की पेक्तियाँ शोभायमान हो रही थीं; बिल्कुल निःशब्द एवं बेग से रहित जल के मुन्दर कारने सभी दिराश्रों में धीरे धीरे वह रहे थे। वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए बीरमद को छनियों ने हाथ में वेत लिये हुए देखा। तब उन पूज्य विनम्र एवं बोलनेवालों में परम प्रवीया सातों मुनियों ने कार्य की गुम्भीरता का श्रनुभव करते हुए : मध्र वाणी में बीरमद से कहा- 'हम लोग रारण देने वाले, गर्खों के स्वामी भगवान शंकर के दर्शनार्थ आये हुए हैं । देवताओं के कार्य के लिए प्रेरित होकर हम लोगों के आगमन की सूचना त्रिलोचन को तुम दो। इस श्रवसर पर तुम्ही हम लोगों के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का श्रित-कम न हो, वैसा ही करो । हम लोगों की यहाँ प्रार्थना है । प्रमु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो ।' मुनियों के इस मकार कहने पर बीरक ने गौरवपूर्वक उन लोगों से कहा, अभी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशूलधारी शंकर मन्दा-किनी में स्नान तथा सन्थ्या बन्दन के लिए गये हैं और थोड़ी ही देर में श्रा जाते हैं, तब उनकी श्राप लोग देख सर्केंगे ।' वीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के श्रागमन के समय की प्रतीन्ता करते हुए मुनिगण् इस प्रकार वहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की प्रतीचा किया करते हैं। तद-नन्तर थोड़ी देर बाद जब सभी क़ियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से श्रपने वीरासने को · भंग किया, तब श्रति विनीत भाव से घुटनों को पृथ्वी पर टेककर प्रणाम करते हुए बीरक ने कहा-----------------------राज ! परमतेजस्वी सार्ती ऋषि श्रापके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको ऋपने दर्शन करने के लिए आने की श्राज्ञा दीजिये । उन्होंने श्रपने को देव कार्य के लिए श्राया हुशा बतलाया है, वे सभी श्रापके दर्शना-भिलापी हैं। उनके मनोमायों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें श्राज्ञा प्रदान करें।' महात्मा वीरक के पेसा कहने पर पूर्जिटि शिव ने भृकुटी के इशारे से उन मुनियों को वहाँ प्रवेश करने के लिए आजा प्रदान की । वीरक ने भी अपने शिर को हिलाकर थोड़ी दूर पर वैठे हुए उन महामुनियाँ को विनाकधारी शिव के दर्शन करने के लिए बुलाया । शीघता से श्राधी जटा को बाँघ कर वे मुनिगस विमृतियाँ से संयुक्त गिरिरा रांकर की सिद्ध वेदी में प्रविष्ट हुए । उस समय उनके मृगचर्म सूल रहे थे । दोनों हाथों की हथेलियों की ं सम्पुटित कर स्वर्गीय पुर्ण्यों को लिये हुए वे मुनिगण स्वर्ग निवासी देवतात्र्यों के पूज्य संकर के दोनों चरणों

पर पड़े | स्तेह से पूर्ण नेत्रों वाले, शान्त चित्त वे मुनिगण् श्रूलपाण्णि से सम्मानित होकर श्राति हर्षित हुए श्रीर काम के रात्रु भगवान् रांकरकी इस प्रकार सामृहिक प्रार्थना की । ॥३७४-३९६॥

मुनियों ने कहा-अहा ! हम लोग अब कृतार्थ हो गये । मुरनायक इन्द्र भी इस कार्य में यशस्वी होंगे । आपके प्रसन्तता रूपी निर्मल जल के सिंचन के फल से कोई तपस्विनी तप की श्राराधना में दर्जिच है। यह हिमवान् पर्वत श्रतिराय धन्य है, जिसके श्राश्रय में स्वयं उसकी पुत्री तपस्या कर रही है। समस्त देवताओं का नागु करनेवाला वह दैत्यराज तारकापुर भी धन्य है, जिसके पुगय का फल श्रतिराय मात्रा में उदित हुन्या है । तुम्हारे श्रंग (पुत्र) को देखकर वह निष्पाप हो, श्रपने इस ग्ररीर को छोड़ देगा । बुद्धिमान लोर्कापता चतुर्मेख ब्रह्मा घन्य हैं, भय की श्रव्यि से उद्दीप्त विप्तु मगवान् घन्य हैं, जो श्रत्यन्त दुःखदायी ताप को प्रशान्त करने के एक मात्र कारण त्राप के दोनों चरणकमलों का सर्वदा ध्यान हृदय से किया करते हैं। प्रसिद्ध है कि एक मात्र तुम विविध प्रकार की आकृतियों को धारण कर अनेक प्रकार के कार्यों के करनेवाले हो, ऐसी वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्मों का भार श्रलग हो गया है, तुम्हें पुकारते हैं। तुम ही इस समस्त जगत में, सर्वप्रथम कहे आते हो, अतः ऐसा कार्य मत करो जिससे जगत तुम्हारी निर्देयता का व्यतुमय करे । प्रजा के ऊपर होनेवाले इन दुःखों को तुम नहीं जानते हो, जिससे तुग्हारी कियाएँ निरचय ही सभी श्रोर से विष्नपूर्ण हो रही हैं। यदि श्राप इस प्रकार जगत् में होनेवाले उपद्रवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आप को दयामय कौन कह सकता है ? अपनी योग माया की महिमा के आश्रय पर टिका हुआ आप का गीरव अव निर्मल विमृतियों से युक्त नहीं मालूम होता है। शरीरपारियों में हम लोग भी श्रतिराय घन्य हैं, जो इस प्रकार ऐरवर्यमय श्रापको देल रहे हैं, श्रतः हम लोगों की पार्थना है कि हमारे मनोर्थों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता को प्राप्त हों । यह विनायकारी स्रवस्था, जो जगत् के विनायार्थ उपस्थित है, उससे सब की रहा कीजिये । हम लोग इन्द्र के अनुचर होकर यहाँ श्राये हैं । महर्षियों ने श्रापनी सुमहुर वाणी को भगवान् शंकर के वेदों से पविज्ञित वेदिका के समीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया जैसे किसान लोग श्रच्छे फल की पाप्ति के लिए भली माँति जोतो तथा कमाई हुई पृथ्वी में श्रच्छे बीज की मुहियाँ बीते हैं । ॥३.६६-४०४॥

इस प्रकार उन लोगों के विविध उपाय एवं तकों से युक्त मनोहर वाणी को सुनकर शंकर वृहस्पति की भाँति परम सन्तुष्ट होकर हँसते हुए बोले—॥४०५॥

महादेव ने कहा---'समस्त जगत् के उपकारार्थ जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे मै जानता हूँ । हिमवान पर्वत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, आप लोग उसी के विषय में प्रस्ताव उपस्थित करने के तिए यहाँ त्राये हुए हैं । सन्धन त्राप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं, और सब के चित्त में उक्त कार्य को शीप्र सम्पत्न करने की जल्दी भी दिलाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को व्यावश्यक है कि नियमों श्रीर पद्धतियों की रत्ना करते हुए लोक व्यवहार को निमार्वे, क्योंकि उन्हीं के निश्चय किये गये धर्ममार्ग पर सर्वसाधारण भी चलते हैं। शिव् के ऐसा कहने

प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के हृदय में भी यही श्रमिलापा विशेष रूप में विद्यमान् है, श्रतः छुन्हीं वह बुद्धि हो, यह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए निरंचय है कि रांकर तुग्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे।' इतना 'कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती द्वारा पृजित होकर प्रस्थित हो गये । श्रीर पर्वत पर शयन करनेवाले मगवान शंकर के दर्शन की श्रमिलापा से हिमालय पर्वत के उच्चशिसर पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहीं ये हुए, पीली बड़ी बड़ी जटाक्रों को बाँधे, पिछियाये हुए अमरों द्वारा संकुलित मन्दार के कुमुमों की माला को हाथ में लिये आश्रम में बैठे हुए रांकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा। उनका श्राव्रेम शान्त प्रकृतिवाले सभी प्रकार के बीवों के समूहों से भरा हुआ था, वहीं नथे फूले हुए यूनों की पेक्तियाँ शोभावनान हो रही थीं; बिल्कुल निःशंब्द एवं देग से रहित जल के छुन्दर मतरने सभी दिरात्रों में धीरे धीरे वह रहे थे। वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए बीरमद्र को मुनियों ने हाथ में बेत लिये हुए देखा। तब उन पूज्य विनम्र एवं बोलनेवालों में परम प्रवीस सातों मुनियों ने कार्य की गुम्भीरता का श्रनुभव करते हुए मद्भर बागी में बीरमद से कहा- 'हम लोग शरण देने वाले, गर्णों के स्वामी भगवान राकर के दर्शनार्थ श्राये हुए हैं । देवताश्रों के कार्य के लिए प्रेरित होकर हम लोगों के श्रागमन की सूचना त्रिलोचन को तुम दो। इस श्रवसर पर तुम्ही हम लोगों के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का श्रवि-कम न हो, बैसा ही करो । हम लोगों की यही प्रार्थना है । प्रमु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो । मुनियों के इस प्रकार कहने पर वीरक ने गौरवपूर्वक उन लोगों से कहा, श्रमी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशूलधारी शंकर मन्दा-किनी में स्तान तथा सन्ध्या बन्दन के लिए गये हैं और थोड़ी ही देर में आ जाते हैं, तब उनको आप लोग देल सकेंगे ।' बीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के आगमन के समय की प्रतीचा करते हुए मुनिगए। इस प्रकार वहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की प्रतीत्ता किया करते हैं। तद-नन्तर थोड़ो देर बाद जब सभी क्रियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से श्रपने बीरार्सन को . भंग किया, तब ऋति विनीत माव से घुटनों को पृथ्वी पर टेककर प्रणाम करते हुए वीरक ने कहा-----महा-राज ! परमतेजस्वी सातों ऋषि आपके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको अपने दर्शन करने के लिए आने की त्याज्ञा दीजिये । उन्होंने त्रापने को देय कार्य के लिए श्राया हुत्रा यतलाया है, वे सभी श्रापके दर्शना-भिलापी हैं । उनके मनोभावों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें खाज्ञा प्रदान करें ।' महारमा वीरक के ऐसा कहने पर घूर्जीट शिव ने मुंकुटी के इशारें से उन मुनियों को नहीं प्रवेश करने के लिए श्राजा पदान की । वीरक ने भी त्रापने शिर को हिलाकर थोड़ी दूर पर वैठे हुए उन महामुनियों को पिनाकथारी शिव के दर्शन करने के लिए बुलाया । शीव्रता से श्राधी जटा को बाँध कर वे मुनिगण विमृतियों से संयुक्त गिरिय शंकर की सिद्ध बेदी में प्रविष्ट हुए । उस समय उनके मृगचर्न मूल रहे थे । दोनों हाथों की हथेलियों को सम्पुटित कर स्वर्गीय पुष्पों को लिये हुए वे मुनिगण स्वर्ग निवासी देवताओं के पूज्य शंकर के दोनों चरणों

पर पड़े। स्नेह से पूर्ण नेत्रों वाले, शान्त निष्ठ वे मुनिगण् शुलपाणि से सम्मानित होकर श्राति हिप्त हुए श्रीर काम के शत्रु भगवान् शंकरकी इस प्रकार सामृहिक प्रार्थना की। ॥२०४-२.६६॥

म्नियों ने कहा-श्रहा । हम लोग श्रव कृतार्थ हो गये । सुरनायक इन्द्र भी इस कार्य में यरास्वी होंगे । श्रापके प्रसन्नता रूपी निर्मल जल के सिचन के फल से कोई तपरिवनी तप की श्राराधना में दचचित्त है। यह हिमवान पर्वत श्रतिराय धन्य है, जिसके श्राव्यय में स्वयं उसकी पुत्री तपस्या कर रही है। समस्त देवताचों का नारा करनेवाला वह दैत्यराज तारकामुर भी धन्य है, जिसके पुराय का फल श्रातिराय मात्रा में उदित हुआं है । तुम्हारे श्रंश (पुत्र) को देखकर वह निप्पाप हो, अपने इस शरीर की छोड़-देगा । बुद्धिमान लोकपिता चतुर्मुख ब्रह्मा धन्य हैं, भय की श्राप्त से उद्दीप्त विद्यु म्गवान धन्य हैं, वो श्रात्यन्त दु:खदायी ताप को प्रशान्त करने के एक मात्र कोरण त्राप के दोनों चरणकमलों का सर्वदा ध्यान हृदय से किया करते हैं । प्रसिद्ध है कि एक मात्र तम विविध प्रकार की आकृतियों की घारण कर अनेक शकार के कार्यों के करनेवाले हो, ऐसी वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्मों का भार श्रलग हो गया है, तुम्हें पुकारते हैं । तुम ही इस समस्त जगत में, सर्वप्रथम कहे जाते हो, श्रतः ऐसा कार्य मत करो जिससे जगत बुम्हारी निर्दयता का श्रमुमव करे । प्रजा के जपर होनेवाले इन दुःखों की बुम नहीं जानते हो, जिससे तुम्हारी क्रियाएँ निश्चय ही सभी श्रोर से विध्नपूर्ण हो रही हैं। यदि श्राप इस प्रकार जगत् में होनेवाले उपदर्शे को उपेता की रिष्ट से देखते हैं तो श्राप को दयामय कीन कह सकता है ? अपनी योग माया की महिमा के व्याश्रय पर टिका हुआ आप का गौरव श्रव निर्मल विमृतियों से युक्त नहीं मालूम होता है। शरीरचारियों में हम लोग भी श्रतिराय घन्य हैं, जो इस प्रकार ऐश्वर्यमय श्रापको देख रहे हैं, श्रतः हम लोगों की प्रार्थना है कि हमारे मनोरथों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता को पास हों । यह विनाराकारी श्रवस्था, जो जगत् के विनारार्थ उपस्थित है, उससे सब की रक्ता कीजिये । हम लोग इन्द्र के श्रमुक्तर होकर यहाँ श्राये हैं। महपियों ने श्रपनी सुमधुर वाणी को भगवान् शकर के वेदीं से पवित्रित वेदिका के समीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया जैसे किसान लोग श्रम्ब्दे फल की माप्ति के लिए मली माँति जोतो तथा कमाई हुई पृथ्वी में श्रच्छे बीज की मुहियाँ बीते हैं । ॥३१६-४०॥।

इस प्रकार उन लोगों के विविध उपाय एवं तकों से युक्त मनोहर वायी को युनकर शंकर वृहस्पति
 की माँति परम सन्तुष्ट होकर हँसते हुए बोले—।।४०५॥

महादेव ने कहा—'समस्त नगत् के उपकारार्थ जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे में जानता हूँ । हिमचान पर्वत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, ख्राप लोग उसी के विषय में प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए यहाँ आये हुए हैं । सन्मुच आप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं, और सब के बिच में उक्त कार्य को शीघ सम्पन्न करने की जल्दी भी दिखाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को आवश्यक है कि नियमों और पद्धतियों की रहा करते हुए लोक व्यवहार को नियमों , क्योंकि उन्हों के निस्वय किये गये धर्ममार्ग पर सर्वसाधारण भी जलते हैं।' शिव् के ऐसा कहने

पर महर्षिगण द्वरन्त हिमालय की श्रोर प्रस्थित हो गए । वहाँ पहुँच कर हिमालय द्वारा सादर पूजित हो, वे सुनिगण परम प्रसन्न हुए श्रीर शीव्रता के कारण स्पष्टाचरों में इस प्रकार बोले । ॥४०६-४०६ ॥

मुनियों ने कहा— 'नगराज हिमबान् ! भगवान पिनाकपारी शिव साह्यात् तुम्हारी कन्या को प्राप्त करने को इच्छुक हैं, अतः अधि में आहुति कर उसी के समझ पार्वती को समर्पण कर आप अपने को पिवित्रत की अिये । देवताओं का यह कार्य बहुत दिनों से सोचा गया है । समस्त जगन् का उद्धार करने के लिए इस उद्योग को आप सम्पन्न की जिये ।' मुनियों के ऐसा कहने पर अति हमें से प्रफुल्लित हो कर हिम्- वान् मुनियों को उत्तर देने को उत्सुक हुआ, किन्तु असमर्थ हो कर रुक गया और मन ही मन मगवान् रांकर की प्रार्थना करने लगा । इस प्रकार उसे रुका देखकर कार्य के तत्यों को जाननेवाली मेना ने उन समागत मुनियों की वन्दना की और उन के चरणों के समीप स्थित हो कन्या के स्नेह से आई हृदय हो कर इस प्रकार बोर्ली—॥ ४१०-४१३॥

मेना ने कहा— 'निस कठिनाई के कारण लोग श्रांतराय पुषय कि ल देनेवाली पुत्री के जन्म की श्रमिलापा नहीं करते, वे ही सब सुविवाएँ मेरे सम्मुख उपाय समेत इस समय उपिश्वित हैं। जो वर कुल, जन्म, श्रवस्था, रूप, सम्पत्ति तथा विमृतियों से समन्वित होने पर भी कन्या के लिए स्वतः प्रार्थना नहीं करता है, उसी को मुलांकर कन्यादान करना चाहिये। सो उस परम तपस्वी को मेरी पुत्री किस प्रकार अंगीकार कर सकेगी जिसका एक मात्र तप ही धन है। इस विषय में पुत्री के कथनानुसार जो छुळ करना उचित हो उसे श्राप लोग करें।' हिमवान की प्रिशा मेना के ऐसा कहने पर मुनि लोग खी के चित्त को प्रसन्न करने वाली उदारतापूर्ण वाणी में बोले। ।। ४१४-४१७॥

मुनियों ने कहा— 'मगवान शंकर के श्रवुल ऐरवर्य को देवताओं तथा श्राष्ट्रारं द्वारा द्वम जान सकती हो, जिल्होंने उनके कमलवत् दोनों चरणों की श्राराधना कर परम सिद्धियों की प्रािष की है। जिसके उपयोग के लिए जो रूप होता है उसी रूप के द्वारा वह सन्तुष्ट भी होता है। उन्हीं की प्राप्ति करने के लिए जिसका से तुम्हारी पुत्री योर तपस्या कर रही है। रिव के उसी रूप से उसकी इच्छापृति होगी। जो व्यक्ति उसके दिव्य वतों को समाप्त करेगा, उसी में वह देवी श्रतिशय भसन एवं सन्तुष्ट होगी। ऐसा कह कर सुनि लोग हिमदान के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर्वतपुत्री, श्राम्म एवं स्तूष्ट की ज्वाला को जीतनेवाली, तप एवं तेजोमयी उमा तपस्या कर रही थी। वहाँ पहुँच कर मुनियों ने पार्वती से स्नेहपूर्ण वार्थों में कहा— 'पुत्री ! श्रव तुम्हारा सम्माननीय मार्ग तुम्हारे सामने था गया है श्रवीत् श्रव तुम्हारी तपस्या सफल है। श्रव श्रव स्पर्धीत् मनोहर एवं पिय रूप को तुम कठ़ोर तप द्वारा मत जलाओ। प्रातःकाल शंकर तुम्हारा प्रायामहर्ण संस्कार करेंगे, हम लोग यहाँ श्राने के पहिले ही गुम्हारे पिता से इस विषय में प्रार्थना कर जुके हैं तब यहाँ श्राये हैं। श्रव तुम श्रवने पिता के साथ श्रवने एस लोग से सा विषय में प्रार्थन कर लोग भी श्रवने स्थान कर जुके हैं तब यहाँ श्राये हैं। श्रव तुम श्रवने पिता के साथ श्रवने पर लोग से सा व्यपने पर लोग से सा व्यपने पर लोग से सा श्रवने से सी सा श्रवने पर लोग से सा श्रवने पर लोग से सा श्रवने से हों सा श्रवने से सी सा स्थान से सहस्य हो से हैं। ॥ १९१८-१२२॥

मुनियों के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने इसे अपनी घोर तपस्या का सत्य फल मान कर गीधता

के साथ दिव्य सम्पत्तियों से सुसम्पत्न श्रापने पिता के भवन की श्रीर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर सती ने उस रात को दस सहस वर्ष के समान व्यतीत किया। उस समय वह हिमवान की पुत्री महादेव के दर्शन की उत्कर उत्कर्ण से श्रास्मिवमीर सी हो रही थीं। प्रातःकाल बाख सहस्त होने पर देवताश्रों की स्त्रियों ने कमपूर्वक समुचित स्थान पर श्रानेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उन्हें विभूषित किया श्रीर श्रानेक मांगलिक उपचारों से सुसिज्यत भवन में विदाकर दिव्य श्राम्पर्यों से श्रानक किया। सब प्रकार के मांगलिक उपचारों से सुसिज्यत भवन में विदाकर दिव्य श्राम्पर्यों से श्रानक किया। सब प्रकार के मानेत्र्यों को पूर्ण करनेवाली छहीं श्रापुर्व उस समय श्राम्प्रात्मा गिरिराज हिमवान की सेवा कर रही थीं। वायु श्रीर वादल स्वय श्राकर पर्वतराज की गुकाश्रों की सफाई में लगे हुए थे। राजनवन में साझान लक्ष्मी श्रानेक प्रकार के साज वाज के साधनों समेत श्राकर विराजमान थीं। कृतित तो वहाँ की श्रत्येक वह्युओं—भाव एव विचारों तक में—विराजमान थीं। श्राद्वियों व्याकृत हो चली थीं। चिन्तामिय श्रादि प्रमुख रक समूह पर्वत राज के चारों श्रोर उपस्थित थे। कल्पटुम श्रादि कामनाश्रों को सफल करनेवाले चृत्वनया भी द्वरोगित हो रहे थे। दिव्य श्रीपिवयों, एवं सभी प्रकार की श्रवन रक्ष प्रमुख पुरे थे श्रीर श्राज्ञा पालन में तत्यर रहकर सभी श्रानन्दातिरक से व्यप्त से हो रहे थे। इनके श्रातिरक सभी गिदियों, समुद्र, संसार के जड़ चेतन जीव गण, श्रा श्राकर हिमवान की महिमा एवं ग्रीमा की वृद्ध कर रहे थे। ॥४२५-४२३॥

उधर गन्धमादन पर्वत पर त्रावस्थित शंकर के विवाहोत्सव समारीह में भी सभी मुनि, नाग, यद्दा गधर्व किन्नर तथा छर गण समिनित हुए थे। वे सभी भव्य स्वरूप धारण कर श्रामूपणादि सामित्रयों के सजाने में तत्पर थे। श्रति भेम युक्त उदार भावना पूर्ण प्रफुल्लित नेत्रों वाले पितामह ब्रह्मा. ने शंकर की जटा में लघु चन्द्र की बॉपा। चामुएडा ने एक कपालों की लगी माला शिर में बॉघा श्रीर कहा — शकर ऐसे पुत्र को उत्पत्र करो, जो दैत्येन्द्र तारकासुर के परिवार का विनाशकर सुभी रक्तसे तृप्त करे । सूर्य के पुत्र शरीश्चर ने देदीप्यमान रख्न, श्राप्त के समान लहलहाते हुए मुकुट तथा मुजंगों के श्राम्भण को लाकर शंकर को श्राम्पित किया श्रीर उनके सम्पुल खड़े होकर श्रीमनन्दन किया । देवराज इन्द्र ने शकर को गजनमें लाकर पहिनाया, जो चर्ची से भीगा हुआ था । उस समय वे बड़े वेग में थे और उनके विस्तृत सुख कमल पर पसीने की वूँदें छाई हुई थीं । वायु ने हिमवान पर्वत के समान सेजहबी तीद्या सींगोंवाले, अतिवलवान्, महा तेजस्वी शक्तर के बाहन नःदीरवर नामक वृषम की आम्प्यों से विम्पित किया । राकर के नेत्रों में निवास करनेवाले जगत के सभी कर्मों के साली चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रप्ति ने श्रपने श्रपने तेजों को श्रधिकाधिक उत्तेजित किया जिससे लोकेश्वर की ग्रोमा की युद्धि बहुत विशेष हुई। प्रेतपित ने मस्तक में चाँदी के समान चमकीले चिता के भस्म को लगाकर एक हाथ से मनुष्य की हिंडुमों की बनी हुई माला बाँधी श्रीर द्वार देश पर गदा समेत स्वय उपस्थित हुए । घनाध्यत् छुनेर द्वारा लाये गये अनेक प्रकार के बहुमूल्य रहीं एव आमृपणों को तथा जलाध्यदा वृहुगा द्वारा लाये भये कभी न कुम्हलाने वाले पुष्पों से रवित सुन्दर माला को छोड़कर सक्रें ने स्वयं अपने हाथों से जिसमें अत्यन्त

टीक उसी समय उपयुक्त समय जान मातृकाओं ने विभवा के समान वेशादि को बनाये हुए कामदेव की की रित को इशारा किया और वह शिव के सम्मुख उपित्यत हुई। तब वे सुन्दरियाँ हाँसती हुई शिव से बोर्टी—- महाराज र कामदेव से विहीन यह रित आप के सामने खड़ी हुई सम्प्रति शोमा नहीं पा रही है। शिव ने अपने बाएँ हाथ के अपमाग के इशारे से सान्दवना देकर रित को आगे से हटाकर गिरिजा के सुखदर्शन की उत्करका से प्रस्थान किया। ॥४४६-४५१॥

तदनन्तर शिव हिमालय के शिखर के समान भीपण, प्रमर्थी की तुमुलप्विन से लाल नेत्रवाले. व्वेतवर्ण वार्ल महावृपम नदीश्वर के उपर सवार होकर कोड़े की मृद चोटों से पेरित किया। उस समय वे पर्वतों को वज्र के समान केंपा रहे थे। प्रस्थान करते समय भगवान् विष्णु श्रागे शीघता से कदम चलाते हुए अपने से आगे चलनेवाले वृत्त के समूहों पर बैठे हुए बरातियों से कह रहे थे 'अरे ] चलते चलो. मार्ग को रोककर भीड़ मत करो।' उस समय पृथ्वी की घूल से उनके आमूपाएँ। की रंग विसंगी शोमा हो रही थी। शंकर के पुत्र वीरक ने प्रमु की श्राज्ञा को विस्तृत करते हुए उच्चस्वर से कहा---'स्ररे श्राकारा में चलने वालो ! श्राकारा में क्या ऐसी मनोहर वस्तु है, जिसे तुम लोग देख रहे हो. श्रागे चलते चलो. अरे पर्वतो ! दूर से होकर चलो । समुदो ! तुम लोग श्रपना जल शिलाओं के समान बना लो । देवतात्रों से द्वेष करने वाले भूत भेत गरा ! तुम लोग ।मार्ग की कीचड़ हटाकर साफ करो । गरोश्वरगण ! तुम लोग चंचलता से मत चलो ! स्थिर बुद्धि प्रमुख हुर गण देख रहे हैं ! पिनाकथारी शिव के सम्मल जो कंकाल लेकर चल रहा है, वह मुंगी अपने शरीर को देखता हुआ नहीं चल रहा है। यमराज व्यर्थ में ही तुम तीक्ष्ण दाँतरूप कोटर से युक्त अपने अस्त्र को लेकर इस समय भी चल रहे ही: मय छोडकर चलो ! त्रिपुर के रात्रु रांकर के अनेक माताओं से संकुलित मार्ग को रथ के घोड़े नहीं छोड़ रहे हैं । शिव जी के मिय देवगण अपने अपने अनुयायियों से बिरे हुए पृथक-पृथक पैदल ही दूने मार्ग को समाप्त कर रहे हैं। "त्र्यामीद प्रमीद के साधनों से समन्त्रित एवं पवन से विकस्पित चामरों से यक्त श्रपने पेसे बाहनों समेत. जिनकी ध्वजाएँ हिल रही हैं, श्राप लोग चिलये । देवगण ! राग समेत नियत तीनों लयों से युक्त संगीत स्वरों का विचार श्राप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। श्रामृषण के समूहों से निकटलने वाली ध्वनि को किन्नरगण अपने वानना से पराजित (दवा) नहीं कर सकते । अपनी-अपनी जाति की

एक समान घ्वनियों से संयुक्त ये पड़ज्, मध्यम एवं परम उच्च स्वर लहरियों की ध्वनियाँ क्यों नहीं यहाँ श्रिपिक मात्रा में गायी जा रही हैं। ये गीडकगण कालमेद के श्रानुसार श्रिति सुक्ष्म एवं फठिनाई से दिखने योग्य स्वरों के भेदों को दिखाते हुए नतानत, नत श्रीर श्रानत-इन तीनों तान के भेदों समेत सुमधुर संगीतालाप करते हुए रीघता के साथ चले जा रहे हैं। ये सम्मिलित स्वर, ललित पद, एवं स्पष्ट अर्थवाले संगीत को करने वाले पाइगवादि गए। क्यों नहीं प्रमु के सम्मुख जाते हैं ?....विलासोन्मच श्रनेक नागों की जातियाले, शिव के यशोगान के विस्तार से युक्त, बहुत गमक से युक्त, पृथक पृथक मनोहर रास से संयुक्त संगीत की ध्विन कर रहे हैं। इस दिशा की श्रीर, विविध संगीतज्ञ लोग वहुओं से संयुक्त हो, प्रतित्वण केसे गान कर रहे हैं, जो मृदङ्ग स्नादि की घ्वनियों के साथ श्रनेक प्रकार के स्वरालाप तो सुने जाते हैं, मगर मूर्च्छना एक भी नहीं सुनाई पड़ रही है । क्यों इचर तुम्बुरु की ध्वति के साथ विविध जारोह-अवरोह कम एव भेदों से युक्त वीणा एवं मृदङ स्नादि वाजनों का राज्य नहीं सुनाई पड़ रहा है।' इस प्रकार धीरमद्र की श्रादेशपूर्ण बाते सुनते हुए, सुर तथा श्रप्तुर गए। बढ़े हुर्प एवं सावधानी के साथ श्रपने श्रपने बाजे श्रीर गानादि से चराचर जगत् को व्याप्त करते हुए श्रागे बढ़ने लगे । समुद्र एव मेघ गर्जने लगे । दिशाएँ स्वरों से गूँज उठी । पर्वतों की कंदराएँ प्रतिध्वनित होने लगी । शिव की शीव्रता पूर्विक गति से समस्त जगत् में तुमुल ध्विन न्याप्त हो गई छीर उघर पर्वत राज हिमवान् व्याकुल हो गया । तदनन्तर भगवान् शकर थोड़ी ही देर में छुर एव श्रमुर गर्णो के साथ हिमाचल के नगर में प्रविष्ट हुए । उस मनोहर नगर में कोई स्थान सैकड़ों सुवर्ण जटित तोरणों से सुप्तिज्ञत था । किसी स्थान पर मरकत मिं की शिलाओं के बने हुए घर बनी हुई बेदियों से सुरोमित थे। कहीं कहीं पर वैदूर्य मिंए की फर्री बनी थी। किसी स्थान पर बादल के समान वेग से भारने भार रहे थे। भवनों पर सहस्रों लम्बी लम्बी पताकाएँ शोभायमान थीं, जो इवेत, काले एवं लाल रगों से रंगी हुई थीं। बौराहों पर मनोहर कल्पटुम श्रादि वृत्तों के पुत्पों के गुच्छे निखरे पड़े थे। मार्ग श्राति विस्तृत थे तथा पुर का प्रवेशद्वार श्राति विशाल था। समस्त पुर में श्रति सुगन्धित श्रनुपम वायु वह रही थी, इस प्रशार नगर की शोभा श्रति मनोहारिएी थी। हिमालय के पुर में शिव के पहुँचने पर उन्हें देख कर सारा पुर व्याकुलित हो गया। सभी लोग मयभीत होकर भागने लगे श्रीर उनसे सारा मार्ग श्राकीर्ण हो गया । कोई उच्च सुवर्ण श्रद्धालिका के महोले में मैठी हुई देवता की ली अपने आमुपर्णों की किरणों के वितान में सुरोमित होकर प्रकट रूप से त्तोगों के नेत्र रूपी नील कमल माला को देख रही थी । कोई श्रन्य सुन्दरी श्रपने सभी श्राभूपणों से श्रामृपित होकर सली की प्रीति मरी वार्तों को अनमुनी कर शिव को ही देख रही थीं । कोई अन्य सुन्दरी शिव के वर्शन से श्रत्यन्त सुन्दर मनोभाव की भूमि में पहुँच गई थी श्रीर श्रपनी सखी से कह रही थी--सुग्धे । शिव को देल कर कातरता मत धारण करो, वर्योकि कामदेव को जलाने वाले पिनाकधारी शिव अब स्वयमेव विहारकी इच्छा कर रहे हैं। शिव को देख कर कोई गिरती हुई स्त्री श्रपनी विरह से विस्त्तलित श्रमीवाली सखी से कह रही थी- चचले ! तू शिव के उत्पन्न हुए काम विकार विषयक कथा को मूल से दूसरों से कह-कह कर मत फेलायो । कोई कामिनी व्यवधान पड़ने के कारण शिव को नदेखकर भी उन्हीं के लात से युक्तिपूर्वक कह रही थी—ये जो स्वर्ग के स्वामी इन्द्रादि देवगण यहाँ पर यापे हुए हैं, वे अपने नामों को ले-लेकर व्यपनी व्यपनी सेवा अपित करने के लिए चन्द्रशेखर को मणाम करते हुए चेष्टा कर रहे हैं।। कोई युन्दरी अपनी सखी से कह रही है—'अरे वह नहीं, वह शंकर जी हैं, जिनके मत्तक पर चन्द्रमा है, और शरीर पर गजवर्म युगोभित है और जिनके आगे देवताओं के स्वामी इन्द्र आगे आगे मार्ग को साफ करने के लिए दौड़ते हुए चल रहे हैं। देखो, यह ब्रह्मा जी हैं जो लंबी जटा और स्मर्य जय हिमवान् पर्वत के नगर में शिव पहुँचे तब इस प्रकार प्रानिरियों हैं परस्पर यह बातें होने लगीं—'इन महादेव के आश्रय से पार्वती का जन्म युक्त हो गया, उस समय उन सभी के चित्त अति प्रेम के कारण आर्य हो गये थे।।।४५२-४०१॥

तदनन्तर विश्वकर्मा द्वारा विनिर्मित महानीलमिया के बने हुए खम्मों से पुराभित, उज्ज्वल प्रका-रामान सुवर्णामय फरीवाले मोतियों की मालाओं से परिष्कृत, देदीप्यमान श्रीपिघयों के प्रकारा से सुरकारित. सहस्रों कीडागारों एव बाटिकाच्यों से सुसमृद्ध, सुवर्ण की सीदीवाली वावलियों से सुरोमित हिमवान पर्वत के सन्दर भवन को देखकर, महेन्द्र त्रादि देवतात्रों ने मन में मान लिया कि 'त्राज मेरे नेत्र सफल हो गये।' तदनन्तर द्वार पर विप्णु भगवान् द्वारा रोके गये स्वर्गनिवासी प्रमुख देवतायण किसी प्रकार अपने चूर-चूर कुचले गये केयूर श्रादि त्रामूपर्णों से युक्त होकर हिमाचल के भवन में प्रविष्ट हुए । वहाँ विनत भाव से अचलेश्वर हिमवान् द्वारा सुपूजित चतुर्मुख ब्रह्मा ने विधिपूर्वक मंत्रादिका उच्चारण कर सभी विधानों को समाप्त कराया । निश्चित सुहूर्त में शर्व, भगवान् शंकर ने श्रमिको साली कर पार्वती का पारिएयहरा किया । उस महान् उत्सव के समय महादानी पर्वतों का स्वामी हिमालय दान करनेवाला, 'चतुर्मुख ब्रह्मा हवन करनेवाले सान्तात् शिवजी वर तथा जगदम्बिका पार्वती कन्या रूप में थीं । यह सब था किन्तु वे चराचर-सभी जीवगरा देवता एवं राज्ञस जो द्रष्टारूप में थे, कार्याधिक्य से व्यय हो गये। फिर भी शान्ति पूर्वक सत्र लोग वहाँ श्रवस्थित रहे । सभी प्रकार के मनोरम भावों से पूर्ण होकर साचात् पृथ्वी देवीं ने नूतन अत्रों, रसों एवं श्रीपियों को न्यप्रता समेत त्राकर छोड़ा । स्वयं वरुण सभी प्रकार के रहीं एवं श्रामरणों को जो पुर्वय पवित्र एवं अनेक प्रकार के रहों से बने हुए थे, लेकर वहाँ उपस्थित थे। सभी प्रकार के जीवों को हर्प प्रदान करने वाले बिनीत भाव से घनाध्यत् कुयेर भी सुवर्ण के बने हुए तथा विचित्र ढंग वाले दिल्य श्राम्पणों को लिये हुए उपस्थित थे । सभी जीवों को हर्ष प्रदान करनेवाले भगवान् शंकर श्रपने दिश्य श्रामुषणों से सजे हुए थे । भगवान वायु श्रति सुगन्धियुत सुलमय स्पर्ध कराते हुए वह रहे थे । इन्द्र चन्द्रमा की किरणों के - समान प्रकाशमान श्रतिश्वेत छत्र लिए, हुए परम प्रसन्न हो रहे थे । उस समय वे माला धारण किये हुए थे. तथा उनके हाथ अनेक प्रकार के आम्पणों से अलंकृत थे। प्रमुख गन्धवंगण समवेत रूप से सुमधुर गान कर रहे थे, अप्सराएँ नाच रही थीं, कुछ गन्धर्व तथा किलरों के समूह अति मधुर स्वर में अनेक अकार

के वाननों को बजाते हुए अलग् भी गान कर रहे थे । सभी घटतुएँ भी रूप धारण कर नाच गान कर रहे थे । रही थीं । शिव के चंचल प्रकृति वाले प्रमथगण हिमालय को विचलित करते हुए इधर-उपर चूम रहे थे । ऐसे अवसर पर विश्व के पालन करनेवाले भगनेत्रहारी भगवान शंकर ने यथोचित रीति से अपनी वल्लमा पार्वती के साथ वैवाहिक कर्म सम्पन्न किया । तदनन्तर देव समूहों द्वारा प्रार्थना किये गये, गिरिराज हिमालय हारा पृत्तित, भगवान त्रिपुरान्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि ज्यतीत भी किया । दूसरे दिन हारा पृत्तित, भगवान त्रिपुरान्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि ज्यतीत भी किया । दूसरे दिन हारा पृत्तित, भगवान त्रिपुरान्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ विराज हिमावन से आज्ञा प्राप्तकर वायु के समान के स्वामी भगवान शंकर ने प्रातःकाल पार्वती के साथ गिरिराज हिमावन से आजा प्राप्तकर वायु के समान वेगशाली नन्दीश्वर के द्वारा मन्दराचल को प्रस्थान किया । ॥४८०-४१६॥

पार्वती समेत नीललोहित भगवान् राङ्कर के चले जाने पर सपरिवार हिमवान् को आनन्द नहीं प्राप्त हुन्त्रा। इस जगत में भला किस कन्या के पिता का मन उसकी विदाई हो जाने के बाद विह्नल नहीं हो जाता ! तदनन्तर शिव ने मन्दराचल में चिरकाल से बनाये हुए उज्ज्वल देदीप्यमान मिणयाँ, स्फटिक की शिलाओं तथा शुप्त सुवर्ण से बनाये गये श्रति कान्तिमान् स्फटिक के बने हुए प्रवेशद्वारवाले पुर में देवताओं को बिदा कर स्वयं प्रवेश किया । प्रविष्ट होने के उपरान्त भगनेत्रहारी भगवान् शंकर ने उस पुर के सुरम्य उद्योनों तथा एकान्त वनों में जमा के समेत विहार किया । कामवरा श्रमुरक्त हृदयवाले मगवान् शंकर ने इस प्रकार देवी पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार किया । श्रीर इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक बार पुत्र प्राप्ति की व्यभिलापिणी पार्वती सिलयों के साथ सिलौने के बनावटी पुत्तलों को पुत्र मानकर क्रीडा करने लगी । उसी प्रसंग में एक दिन शैलपुत्री पार्वती ने उस पुचल के अंगी में सुगन्मित द्रव्य युक्त तैल सगाकर कुछ मैले शरीर में सुगन्धित चूर्गों का उवटन भी लगाया श्रीर उस उबटन को लेकर हाथी के समान गुलवाले मनुष्य की श्राकृति का निर्माण किया। इस प्रकार उस बनावटी पुचल के साथ क्रीडा करती हुई पार्वती ने उस गजाकृति नर पुचल को जल में डाल दिया। पार्वती की सखी जह्नुकन्या गंगा के जल में पड़कर वह पुराल लम्बे शरीर वाला हो गया। और श्रपने विशाल शरीर से उसने समस्त जगत् को व्यास-सा कर लिया। उस विशाल शरीरवाले पुरत्ते को पार्वती ने 'पुत्र' कहकर पुकारा त्रीर उसी को जाह्न्यी ने भी 'पुत्र' कहा । फिर गज के त्रानन के समान मुखवाला वही पुत्तलक देवताओं द्वारा पूजित होकर 'गांगेय' श्रीर 'गजानन' नाम से विख्यात हुआ । पितामह ब्रह्मा ने उसे विद्वों का श्राधिपत्य पद सौंपा । सुन्दर श्रंगोवाली पार्वती ने पुनः पुत्र की कामना से एक बार खिलवाड़ किया श्रीर इसी प्रसंग में उस सुन्दर मुखवाली ने जमे हुए एक अशोक के मनोहर श्रंकुर को श्रनेक सत्कार एव मंगलादि का विधान कर बद्राया । सूर्य आदि देवताओं तथा बृहस्पति आदि ऋषियों ने देवी से इसके कारण को पूछते हुए इस प्रकार की बातें कहीं। 'मवानी ! मनोहर रूपवाली ! श्रापकी उत्पत्ति तो लोक की विभृति के लिए हुई है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग पुत्र रूप फल को ही प्राप्त करने को इच्छुक रहा करते है। पुत्र

444

पीत्रादि से ही लोग अपने जन्म की सफलता मानते हैं श्रीर श्रांमः यह देखा जाता है कि जो लोग पुत्रविहीन हैं, वे संसार से विरक्त होकर ईरवर की प्राप्त करने का मार्ग प्रहण करते हैं। इस समय श्राप सज्जनों के लिए उचित मार्ग की मर्यादा निर्यारित करें । देवि ! इन बनाये हुए बृत्तों की पुत्र रूप में मानने से भला नया फलपाप्ति होगी ?' देवताओं तथा ऋषियों के ऐसा पूछने पर हुए से प्रफल्लित श्रंगोवाली पार्वती ने मांगलिक वासी में उत्तर दिया । ॥४१७-५१०॥

देवी ने कहा-जलरहित देश में जो कोई बुद्धिमान् कृप का निर्माण करता है, वह जल के एक-एक बिन्दु के हिसाब से उतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दस कुएँ के समान पुरवदायिनी एक बावली कही गई है, दस वावली के समान पुरायपद एक सरोवर माना गया है। दस सरोवरों के समान एक पुत्र है. श्रीर दस पुत्रों के समान एक वृत्त है। यही लोक की पवित्र करनेवाली मर्यादा है. जिसे मैं निर्धारित कर रही हूँ । ॥ ५११-५१२ ॥

देवी के इस प्रकार कहने पर धृहस्पति त्र्यादि ऋपिंगण सादर भवानी की बन्दनाकर त्र्रपने श्रपने स्थान को चले गये । उन लोगों के चले जाने पर देवाधिदेव रांकर भी मंगलदायिनी पार्वती को बाएँ हाथ से धीरे से पकड़कर, चित्र को प्रसन्न करनेवाले प्रवेशद्वार के पीछेवाले सुन्दर मवन में प्रविष्ट हुए, जिसमें लम्भी-लम्भी मीतियों की मालाएँ फूल रही थीं। छन्दर पुष्प की मालायों से वेदियाँ सुंसन्जित की गयी थीं। उसमें तपाये हुए सुवर्ण के बने हुए मनोहर कीडागार में, जहाँ नीचे गिरे हुए पुष्पों की सुगंधि से मतवाले भैंबरों के समृह गूँज रहे थे, किन्नरों के सुरीले गायनों एवं संगीतों से गृह के भीतरी भाग की दीवालें प्रतिष्वितित हो रही थीं, भूप श्रादि पदार्थी की भीनी सुगन्यि हो रही थी। मयूरियाँ कीड़ा कर रही थीं, यत्तों की खियाँ वीएग बजा रही थीं। हँसों के समृह गुंजारव कर रहे थे, स्फटिक के खम्मों से बनी हुई वेदियाँ रोमित हो रही थीं, किलरों के समृह कीटा में निरत थे। उस सुन्दर भवन में पद्मराग मिशा की बनी हुई दीवालों में मोतियों के प्रतिविम्न म्तलक रहे थे। शुक्रगण श्रनार केश्रम से उसमें टोंट मार देते थे, ऐसे सुरम्य कीडागार में पार्वती जी धूतकीडा करती हुई विहार करने लगीं। स्वच्छ इन्द्र नील-मिण की बनी हुई फर्श पर कीडा करते हुए शिव तथा पार्वती परस्पर केलि के रस में विमोर हो एक दूसरे के श्रीर की - सहायता को प्राप्त हुए । शंकर तथा पार्वती के श्रापत में कीडा करते समय घर के भीतर से एक भीषण राटद हुआ, उसे सुनकर स्त्रति कुत्तूहल में आकर सुन्दरी पार्वती ने शंकर से पूछा--'यह क्या है १' शिव ने कहा-'विस्मय को पाछ होनेवाली ! इस स्थान को तुमने पहले नहीं देखा है, इस पर्वत में मेरे श्रिति त्रिय प्रमर्थों के स्वामी सर्वदा कीडा करते हैं, उन्हीं लोंगों ने यह शब्द किया होगा ? नियम, चेत्र सेवन (तीर्थ सेवन), ब्रह्मचर्य तथा तपस्या द्वारा जो पुगयातमा मनुष्य मेरा नित्य ध्यान करते हैं वे ही इस रूप में यहाँ मेरे प्रेमपात्र होते हैं । शुभानने ! ये सभी हमारे साक्षिष्य को प्राप्त करनेवाले हैं, हमारे सुहद हैं, इच्छानुकूलं रूप धारण करनेवाले हें, मड़े उत्साही हैं, श्रितिस्वरूप एवं गुणों से संयुक्त हैं। इन बलगालियों के उत्तम कर्नो द्वारा में विस्मय की प्राप्त होता हूँ।

ये सभी चराचर जगत् की सन्दि के विनास करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, गन्धर्वगण, किन्नर एवं नागगए--इन सर्वो से घिरा हुआ भी में इन लोगों के विना कभी श्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वोङ्गधुन्दरी । ये सभी हमारे हृदय में निवास करनेवाले प्रमथगण इसी गिरि पर कीड़ा कर रहे हैं। शिव के ऐसा कहने पर विसमय से आकुलित हो पार्वती ने चूनकीडा छोड़ दी और विस्मित गुल हो भारोले के रास्ते उन सब को देखा । जिनमें कुछ तो दुबले, लम्बे, छोटे, मोट्रे, लम्बे पेटीं वाले, बाध एवं हाथी के समान मुखवाले हैं, कोई भेड़ तथा बकरी के रूप के हैं, कुछ अनेक प्राणियों के समान रूपवाले हैं, किन्हीं के मुख श्रिम की ज्वाला के समान विकराल हैं, कोई काले र्रग के हैं तो कीई श्रति पिंगल वर्ग के हैं। कुछ सुन्दर श्राकृति के हैं, तो कुछ श्रति भयंकर दिलाई पड़नेवाले हैं। कोई हँस रहे हैं । कुछ काली तथा पीले वर्षा की जदाओं को धारण किये हुए हैं, कुछ झानेक प्रकार के पित्रमों के समान मुखवाले हैं, कुछ विविध प्रकार के पशुंत्रों के समान मुखवाले हैं। कुछ रेशमी वस्त्र धारण किये हैं तो कुछ चमड़े धारण किये हैं, कुछ नम्न हें तो अन्य निरुद्धल कुरूप हैं। कुछ गाय के समान कानवाले हैं तो कुछ हाथी के समान कानवाले हैं, कुछ अनेक मुख, आँख एवं पेटों वाले हैं। किसी के बहुत पैर हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, कुछ दिव्य अनेक प्रकार के असीं को हाथों में लिये हुए हैं। कुछ अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएँ धारण किये हुए हैं। कुछ अनेक सर्पों का आमूपण बनाये हुए हैं। कुछ मेड़ियों के मुख का हथियार बनाये हुए हैं, कुछ अनेक प्रकार के कवचों एवं आमूपणों से सुसजिजत हैं, कुछ अनेक प्रकार के विचित्र वाहनों पर आरूढ़ होकर दिव्यरूप धारण किये हुए आकाश में चलने वाले हैं। कुछ मुख से बीया। तथा श्रनेक प्रकार के बाजनों का स्वर करते हुए श्रनेक स्थानों पर ' नाचते हुए विराजमान हैं। इस प्रकार उन प्रमथ गर्यों के स्वामियों को देखकर पार्वती ने शंकर से कहा।॥५११—-५३६॥

देवो ने कहा—इन प्रमर्थों के स्वामियों की संख्या किंत्रनी है ? इनके नाम क्या हैं ? इनके स्वरूप कैसे हैं ? इन सर्वों को, जो यहाँ पृथक्-पृथक् दिलाई पह रहे हैं, एक-एक कर के

मुभ्यसे वताइये । ॥५३७॥

शंकर ने कहा - इन गर्यों में उन प्रधान बीरों की संख्या एक करोड़ की कही गई है, जो सत्र के सब श्रनेक प्रकार के विख्यात पौरुप वाले हैं । श्रन्यान्य की तो श्रगणित सख्या है। इन महाजलवान् भयानक त्राकृतिवालों से समस्त जगत् ब्यास है। सिद्ध दोत्रों में, सड़कों या गलियों में, पुराने उद्यानों में, पुराने बरों में, दानवों के शरीरों में, बालकों में तथा पागलों में ये प्रवेश करके आनन्दपूर्वक अनेक प्रकार का स्नाहार-विहार ५११ हैं । ये ऊप्पप'( गरम वायु पान करने वाले ), फेन पीनेवाले, घूम पान करनेवाले. मधु पीनेवाले, रक्त पीनेवाले, सर्वमत्ती, वायु पान करनेवाले, जल का आहार करनेवाले हैं, गान मृत्य के उपहार से प्रसल होनेवाले तथा श्रमेक प्रकार के वार्यों के शब्दों के प्रेमी हैं । श्रमन्त होने के कारण इन सब के गुर्णों का वर्णन व्यलग-व्यलग कर के नहीं किया जा सकता । ॥५३८---५४१॥

· YYY

देवी ने कहा — मृग चर्म का दुपटा खोड़े हुए, सुन्दर खंगों वाले, मूँज की मेलला से सुरोगितं, खित चंचल, मैनशिल के विलेपन से लाल मुखवाला, कमल की माला से विम्पित, श्रित सुन्दर, मधुर खाकृतिवाला, पापाय के टुकड़े से उलान कांस्य के बाजे पर ताल लगाने वाले गयों को शेरित करता हुखा कितरों के पीछे जो वह गयोश्वर है, उसका क्या नाम है शिवही जो बारम्बार खन्य प्रमय गयों की गीतों पर खपना कान लगाये हुए है। ॥५४२ — ५४४॥

रियन ने कहा—दिवि 1 उसका नाम वीरक है, वह समस्त गर्णों का स्वामी है श्रीर मुझे हृदय के समान प्यारा है। श्रनेक प्रकार के श्रारचर्यजनक गुणों में वह निपुण हैं, गर्णेश्वर लोग उसकी पूजा करते हैं। ॥५१५॥

देवी ने कहा-पुरान्तक । ऐसे ही पुत्र को प्राप्त करने की मेरी हार्दिक-श्राभिलाया है, कब में ऐसे श्रानन्दमय पुत्र को देखूँगी १ ॥५४६॥

शिव ने कहा— 'सुन्दरी! नयंन को श्रानन्द देने वाला यह बीरक ही तुम्हारा पुत्र होवे। तुम जैसी माता को प्राप्त कर वीरक भी इतार्थ हो जायगा।' शिव की यह बात सुन कर हिमवान् की पुत्री पार्वती ने श्राति हर्ष तथा उत्करहा से शीघ ही बीरक को लिवा लाने के लिए विजया को मेजा। पार्वती की श्राज्ञा से स्वर्ग को छूनेवाले मवन के उत्पर से उत्तरकर विजया ने शीघतापूर्वक गर्णों के भन्य में सेलते हुए गराप्पति वीरक से कहा। ॥५१७—५४१॥

विजया ने कहा—'वीरक ! यहाँ आवी ! तुम्हारी चंचलता से महाराज शिव कुद्ध हो गये हैं, इस नृत्य-रंग के बारे में माता पार्वती भी तुम्हें क्या कह रही हैं। इस प्रकार विजया के बुलाने पर धीरक ने पत्थों के दुकड़ों की तुरत फैंक दिया और मुंह घोकर वहाँ से 'माता ने किस लिए बुलाया है'—ऐसा सोचते हुए विजया के पीक्षे-पीक्षे देशी के समीप आया। प्रासाद के शिक्षर पर से फूले हुए लाल कमल के समान शोमावाली पार्वती ने वीरक को आते देखा। उस समय उनके स्तनों से अधिक मात्रों में प्रस्ताद दुंग्ध का प्रक्षवया होने लगा । समीप आने पर स्नेह से भरी मृदु वाशी में पार्वती बीली ! ॥५५०—५५३॥

उमा ने कहा—'प्यारे थीरक ! यहाँ आजो ! मेरे पास आओ ! देव-देव ने अब तुमको मेरा पुत्र बना कर सौंपा है ।' ऐसा कहकर भिय बचन योलनेवाले बीरक को पार्वती ने अपने अंक में लिपटा लिया और कपोल का जुम्बन लिया । शिर को सूंप कर उसके सारे पूल घूसरित ग्रिंगर को हाथों से साफ किया और दिव्य गनोहर आम्परणों से स्वयं विम्पित किया ! किंकिणी, मेसला, नपुर, मिल का बना हुआ फेयूर, हार, कमर की करपनी आदि आम्परण पहिनाये । आति सुन्दर विचित्र रंग के अति कोमल पल्लों से, दिव्य मांगलिक मंत्रों से अभिमंत्रित किये गये रक्ता कवनों से तथा सफेर सरसों से, बो अनेक घातुओं के पूर्णों से मिश्रित थीं, उसके अंगों की रक्ता किया। इस मकार अति आदरणूर्वक गोद में लेकर मस्तक में गोरोचन की पचे के आकार की तिलक लगायी तथा कंठ में एक सुन्दर उज्यक गोद में लेकर मस्तक में गोरोचन की पचे के आकार की तिलक लगायी तथा कंठ में एक सुन्दर उज्यक

माला पहिनायी और कहा 'पुत्र । अत्र तुम बाश्रो और जोकर अन्य अपने साथी गर्णों के साथ सावधान चित्त होकर खेलो । कृष्ठ समय तक सर्प की माला धारण कर मिलन श्रीर रहो, पर्वत के सावधान चित्त होकर खेलो । कृष्ठ समय तक सर्प की माला धारण कर मिलन श्रीर रहो, पर्वत के रिखर, वृक्त एवं गजराजों से तुम्हारे साथी पराजित हो रहे हैं, इस गंगा का तल अत्यन्त चञ्चल बेग वाले जल से ब्याप्त है, इसमें भूल कर भी प्रवेश मत करना । अनेक व्याघों से दूपित वन में भी मत पवेश वाले जल से ब्याप्त है, इसमें भूल कर भी प्रवेश मत करना । दुर्गो देवी (१) इन असंख्य गण्पितयों के मध्य में इस बीरक के प्रति पुत्र के भाव से एवं शुद्ध अन्तः करना । दुर्गो देवी (१) इन असंख्य गण्पितयों के मध्य में इस बीरक के प्रति पुत्र के भाव से एवं शुद्ध अन्तः करना । दुर्गो देवी (१) इन असंख्य में प्राप्त से प्रार्थित सुन्दर फल मतुष्य को निश्चय ही भविष्य में प्राप्त होता है, अतः मेरा यह आशीवाद भविष्य में तुम्हें प्राप्त होगा । ।। १ १ १ १ १ १ ६ २ ॥

पार्वती के ऐसा कहने के बाद बालकपन की कीड़ा में मस्त होकर बीरक ने भी हँसते हुए सभी गणेड़वरों से अति प्रसन होकर कहा 'माता ने स्वयं पुमें इन आम्प्राणों को पहिनाया है, यह सुन्दर वस दिया है; पाटल एवं सिन्दुरवार के पुणों से मिश्रित मालवी की माला मेरे शिर में पहिनाई है। उधर 'बह बाय दिया है; पाटल एवं सिन्दुरवार के पुणों से मिश्रित मालवी की माला मेरे शिर में पहिनाई है। उधर 'बह बाय हिया है। पाटल एवं सिन्दुरवार के पुणों से मिश्रित मालवी की माला मेरे शिर में पहिनाई है। उधर 'बह बाय हिया है। पाटल एवं से पुश्चन से उत्तर, उत्तर से पूर्व दिशा में सिलवों समेत शैलवुत्री पार्वती मरिशेल से बाहर बीरक को पश्चम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व दिशा में सिलवों समेत शैलवुत्री पार्वती मरिशेल से बाहर बीरक को खेलते हुए देलकर इस खेलते हुए देल कर प्रसन हो रही थीं। समस्त जान की माता को भी पुत्र को खेलते हुए देलकर इस प्रकार चिता में जब व्यामोह होता है, तो जो अवल बुद्धि बाले, जड़, मांस, मल मृत्र के समूह से भरे हैं, प्रकार चिता में जब व्यामोह होता है, तो जो अवल बुद्धि बाले, जड़, मांस, मल मृत्र के समूह से भरे हैं, पृत्ते को बेसले के लिए आये हुए लोकपालों के मीतर प्रविच्ट होने पर सभी प्रमथमाण उनके बाहनों पर चढ़ मोर और उनके हिथयारों को धारण कर इसर-उधर दुमाने लगे। बीरक ने हाथ में एक तलवार धारण किया गये और उनके हिथयारों को धारण कर इसर-उधर दुमाने लगे। बीरक ने हाथ में एक तलवार धारण किया और जोर से चिल्ला कर कहा कि 'इस तलवार हारा कीन दो खएड में परिणात होगा ? किसने निर्मन काल को अपने पास बुलाया है, कही, तुम सब जब मीन रह जाते हो तो मालूम होता है कि इस अस्त्रदर से अपने पास बुलाया है, कही, दुम सब जब मीन रह जाते हो तो मालूम होता है कि इस अस्त्रदर से अपने पास बुलाया है, इस अस्त्रदर से असे देलते हैं। इस भयानक आकृति एव मुत बाले मेर रहते इस पर्वत में ऐसा कीन-सा कार्य है, जो अस्त्र जाननेवाले से सिद्ध न हो पि चहाई कर बिरा में स्तानियालों की चित्र हो चित्र हो अनुकरण नहीं करना चारिये भना किया में यह कह कर कर कर कर ब्रा से स्तानियालों की चित्र हो चित्र हो अनुकरण नहीं करना चारिये भना किया है ना मिल कर कर कर कर कर कर कर ब्रा से स्तानियालों की चित्र हो चित्र हो अनुकर सा वित्र से सा स्तानियालों से सिद्ध हो सा से से सिद्ध से से देश से से से सा सा

तदनन्तर देवाधिदेव शकर के श्रनुगाभी वीरक से लक्षणा देवी बोली कि इस वन में तुम सभी भूतों के पालने बाले लोग भारनों के जल की धारा में प्रविष्ट हो जाशो, पुत्यों के समूहों से सुशोभित भवनों में शयन करो, इच्छानुकूल श्रति उच्च विविष् पर्वतों के कुंजों में जाकर वायु के समान प्रवल शब्दों को करते हुए सूच शोर करो । • • • • • •

पुत्र की उत्कट इच्छा करनेवाली पार्वती जी खिलवाड़ करने की इच्छा से सुवर्णे की घृलि समृह से धूमरित अंगीवाले प्रमथ गर्णों के साथ विराजमान, सिद्ध नारियों द्वारा पिये जाते हुए रूपामृत की धारण

<sup>ै</sup> यह रथल प्रायः सभी पुस्तारी में अमयूर्ण है, कानः बहुत श्याम करने पर मी मार्च की संगति कृत्वी-कृती ठीन्। नहीं बैठती |

करनेवाले वीरभद्र का, सुवर्ण की ऋति विद्याल एवं ऊँची चढ़ाई की मूमि पर, जहाँ आकारागामी जीवों के सन्दर वन विद्यमान थे,---श्रति सुन्दर श्रनेक प्रकार की सौन्दर्यमधी समृद्धि विलग्नी हुई थी, सुन्दर मन्दार के पुष्प एवं लाल कमल खिले हुए थे-ऐसी मन्दरावल की कन्दराओं में ज्ञ्य-ज्ञ्य पर स्मरण करती थीं। वे एक टक विस्फारित नेत्रों से वीरक को ताकती रहती थीं। पूर्व जन्म के पुएय के प्रभाव से पार्वती के पुत्र रूप में पास हुआ बीरमंद्र भी श्रापने भाग्य को सफल मानता था श्रीर कीडा में निमन रहता हुआ हुित को नहीं प्राप्त होता था। जगत् के निर्माता ब्रह्मा द्वारा वह विशेष तैजस् श्रंश से कित्पत किया गया था। प्रतिद्धाण वह दिव्य गीतों को सुनता था। गर्गोश गरा उसकी वन्दना में निरत रहते थे। वह स्वयम् श्रति चंचलतापूर्वक विविध प्रकार के नृत्यों को किया करता था। वह कभी तो सिंहों के भयानक नाद से श्राकुल पर्वतों के शिखरों पर, कभी स्तों के समृह जिसमें विखरे पड़े थे ऐसी खानों में, कभी बड़े-बड़े साल एवं ताल के दुर्सी से घने अंगल में, कभी कूले हुए तमालों की शालाओं पर, कभी दुसरे दारा बूचों की जड़ों में, कभी श्रति चंचलतावरा होकर किसी मराल पर, कमी कीचड़ वाले जल में, कमी क्रया गर में कमलों से श्रांति शोभित गहरे जल में और फिर दूसरे चए। श्रपनी माता की निष्कलंक गोदी में बाल लीला करते हुए बिराजमान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार देवताओं को श्रानन्द देने वाला वालकों की लीला से विहार करने वाला गराऐशों का स्वामी वह वीरक, निकुंजों में विद्यापरों के साथ गान करता हुआ लीला पर्वक शिव की भौति विराजमान हो रहा था । ठीक इसी समय संसार को प्रकाशित करने वाले भास्कर ने सभी भवनों को प्रकाशित कर परिचम दिशा में श्रस्ताचल को प्रस्थान किया। उदय श्रीर श्रस्त-ये दोनों पर्वत पूर्व काल की निश्चित योजना पर स्थिर हैं, जो पर्वत श्रवसान के समय सूर्य द्वारा श्रविष्ठित होता है, उसी के साथ उसकी मित्रता सुदृद है, ऐसा विचार हृदय में कर के नित्य सूर्य द्वारा व्याराधित, शोभागाली, मूल भाग में स्यूल एवं समुकत मेरु ने गिरते हुए (श्वस्त होते) सूर्य को कोई सेवा या कोई उपहार नहीं श्रापित किया. जल में भी ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा दिचार कर सभी विषयों पर बुद्धिमान संराय करेंगे ....? दिन के अवसान पर जाते हुए सूर्य ने व्ययनेपन की पूर्ति की । संघ्या करते समय श्रंजिल बाँध कर सूर्य के सम्मुख उपस्थित हुए मिन गया श्राहमा में श्रवस्थित दुःखनय मार्वो का संवरण कर शीव ही सूर्य के श्रागमन की पार्थमा करने लगे। इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर धीरे-धीरे समस्त लोक में रात्रि का अन्यकार दुए के हृदय में मन को दूपित करने वाले पापों की भौति घना होने लगा। तदनन्तर श्राति प्रमापूर्ण सर्पों की फिएए-मियायों के दीपकों से उद्भासित दीवालों वाले सुन्दर मर्वन में, चन्द्रमा के समृहों के समान शुत्र एवं स्वच्य उत्तरीय बस्त्र से सुरोभित, श्रानेक प्रकार के रहीं की रोभा से इन्द्र धनुष के समान रोभाषमान, रख की किंकिणियों के समूहों से विम्पित, लडकती हुई मोतियों की भालाओं से अलंकत, उसर सुन्दर और चंबल वितानों से घाच्छादित शैष्या पर, मन्द-मन्द गमन करते हुए गिरिजा के साथ शिव जी पुनः विराजमान हुए । उस समय पार्वेती की भुजलता से उनका कन्या मिला हुआ था । चन्द्रमूप्य शंकर की श्वेत कन्ति

थी और वे पवित्रता से पूर्णे दिखाई पड़ रहे थे। गिरिपुत्री पार्वती भी, नीले कमल के समान श्यामल कान्ति युक्तथी, उनके नेत्र प्रान्त विशेष श्यामल थे कृष्णा वर्षा रात्रि के संयोग से उत्पन्न पार्वती ग्रंपकार सय रूप में विराजमान थीं। देवाधिदेव शिव परिहासपूर्वक कीडा एवं केलि से युक्त होकर बोले। ॥५६३-५८८॥

श्रीमास्त्य महापुराग् के कुमारसम्भव प्रसंग में एक सौ चौवनवाँ श्रघ्याय समाप्त । ॥१५४॥

#### एक सौ पचपनवाँ अध्याय

शिव ने कहा—'सुकुमार अर्हो वाली ! हमारे श्वेत वर्ण के रारीर में तुम्हारी छूट्या वर्ण की रोमा इस प्रकार शोमित हो रही है, जैसे चन्द्रन के वृत्त में काली नागिन ! चन्द्रमा की शुक्र कोछदी से युक्त सुन्दर आकारा में छूट्या पत्त की रात्रि के समान तुम मेरी ऑलों को दृषित कर रही हो ।' ऐसा कह कर परिहास ही परिहास में शकर ने गिरिजा के कठ की छोड़ दिया । तब भी की टेड़ी कर कोषपूर्ण नेत्र एवं मुख्वाली पार्वती ने कहा । ॥१-३॥

पार्वती ने कहा — अपने द्वारा की गई मूर्खता से सभी को अपनान सहन करना पड़ता है, स्वार्थ की अभिलाप करने वाला प्राया जन सनाज में जाकर अवश्य ही अपनान को प्राप्त करता है । बहुत दिनों तक की गयी तपस्या द्वारा मैंने जिस मनोरय की प्रार्थना की थीं, उसी के पिरेणाम स्वरूप यह मेरा अपनान पर-पद पर हो रहा है । हे एर्ज ! मैं कुटिल नहीं हूँ । हे ए्जंटे! मैं विपस भी नहीं हूँ । हम विषयुक्त (विषयी) के नाम से ख्याति प्राप्त कर जुके हो, स्पन्ट है कि तुम दोपों के आकर (दोपाकर, चन्द्रमा) के भी आश्रय हो । मैं पूपा का दाँत नहीं हूँ, भग का नेत्र नहीं हूँ । बारह अंगों में विभक्त भगवान आदित्य सुम्ते भली माँति जानते हैं । अपने दोपों द्वारा सुम्ते अपनानित करते हुए तुम शिर में पीड़ा पैदा कर रहे हो । तुम सुम्ते कृष्णा (काली) नाम से सम्बोधित कर रहे हो, सो तुम भी तो 'महाकाल' नाम से विख्यात हो । मैं अपने इस जीवन को समास करने के लिए तपस्यार्थ पर्वत पर जा रही हूँ, तुम जैसे पूर्व से अपनानित होकर अब सुम्ते इस जीवन के रखने से कोई प्रयोजन नहीं है। पार्वती की अतिशय कोपयुक्त इन तीसी बातों को सुनकर शिव अति आवेग सम्भन तथा प्रयय से मिश्रित वाणी में बोले । ॥४-१०॥

महादेव ने कहा—'शैलपुत्रि ! तुम यथार्य बात को नहीं समफ्त रही हो । मैंने तुम्हारी कोई निन्दा नहीं को है । तुम्हारे ऊपर भक्तिपूर्ण बुद्धि रखकर मैंने तुम्हारे नाम पड़ने का कारण बतलाया है,। हे गिरिने ! मेरा चित्त रुज्य है, पर उसमें भी तुम ऐसे विकल्प की कल्पना कर रही हो यही ठीक नहीं। तुम्हारा अपमान समफ्त कर ऐसी बात मैंने नहीं कही थी। हे भीरु! यदि तुम इतनी अमसन्न हो गयी हो, तो अब में

९ इस स्थल पर दो पाठ है, 'साविगस्त' 'भीर सविषयस्त्र' किन्तु प्रथम पाठ प्रथिक बुक्तियुक्त प्रतीत होता है ।

पुनः कभी तुन्हारे साथ परिहास नहीं करूँगा ! हे सुन्दर हँसनेवाली ! क्रोध को सुम छोड़ दो । देखो, मैंने तुम्हें हाथ जोड़ा है, श्रीर शिर से नम हुआ हूँ ! जो स्नेहसुक अपमान द्वारा एवं व्याजनिन्द्रा किये जाने से ही अपमत्न हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कभी परिहास की वार्त नहीं करनी चाहियें !' इस प्रकार अनेक चाटुकारी मरी वार्तो द्वारा पार्वती शिव से सम्मान्त्री जाने पर भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ सर्थ वर्षों कि उस व्यंग से उनका मर्मस्थल विद्ध हो गया था । रांकर के हाथ से अपने वस्त्र की छोर को छुड़ाकर वालों को विसेर हुए रीज्युजी वहाँ से वेगर्स्वक जाने की चेप्य करने लगीं । इस प्रकार अति क्रोधावेय में जाती हुई सती से पुरान्तक मगवान थिव ने कहा—'सच बात है कि तुम सभी अववर्षों में अपने पिता हिमाचल के संनान ही हो । हिमाचल के उन आकायनुम्बी, दुरिधाम्य शिवरों के, जिन पर कोई नहीं जा सकता तथा जो मेघों की मालाओं से पिरा रहता है तथा गुकाओं के समान तुम्हारा हृदय भी कठिन पर्य दुर्गम है । यहाँ के वनों के समान ही तुम्हारे श्रंकों में कठोरता है । पहाड़ी मार्गों से भी अधिक कृटिलता तुम्हारी चाल में है, तुम वरफ से भी अधिक कठिनाई से सेन करने योग हो । हुन्दरि ! तुम सर्वद्रा पर्यत्राज हिमाचल के गुणों के संयोग से बनी हुई हो ।' यिव के ऐसा कहने पर रीजपुत्री महादेव से पुनः वोली ! उस समय उनका शिर अति कोच से काँप रहा था, दाँतों के कपरवर्ती होतें के दल फड़कर रहे थे । ॥११-२०॥ पार्वती ने कहा—दोप देकर अस्य गुणी व्यक्तियों को वेकार ध्यों दृषित कर रहे हो ? दुर्घों के

सम्पर्क से तुम्हारा ही सब कुछ विकृत हो गया है । सर्पों के संयोग से तुम श्राधिक जीमों वाले हो गये हो. स्म लगाते-लगाते तुम्हारे हृदय में भी स्नेह (प्रेम तथा चिकनाहर) का सर्वेषा श्रमाव हो गया है, ग्रहांक (चन्द्रमा) के संयोग से तुम्हारे हृदय में कालिमा या गयी है, बृपम नन्दीश्वर के संयोग से तुम में दुर्वीवता श्रा गई है । तम्हारी अधिक बुराइयों के कहने से क्या फल होगा, व्यर्थ की बातों में अम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम श्मरान में निवास करने वाले हो, श्रतः किसी का मय तुम्हें नहीं है। सर्वदा मंगे रहते हो, त्रात: तुन्हें लज्जा क्यों कर लगेगी ? कपालों के भारण करते-करते तुम निर्मम हो गये हो, दया तो चिरकाल से तुम से विदा ले चुकी है।' ऐसी फठोर बातें कह कर हिमबान, की पुत्री पार्वती उस मवन से चली गयीं । पार्वती के जाते ही देवेरा गए। किलांकिला कर रोते हुए दौड़ने लगे श्रीर कहने लगे 'जनिन ! हम लोगों को इस प्रकार श्रमहाय छोड़ कर तुम कहाँ जा रही हो । बीरक ने श्रास्ँ से गद्गद करठ हो पार्वती के चरणों पर गिर कर कहा-- 'मातः यह क्या हो गया, कोव में भरी हुई तुंन कहाँ चली जा रही हो। है तपोनिष्ठे । इस प्रकार में मोह छोड़ कर जाती हुई तुग्हारे पीझे-पीझे चलूँगा, नहीं तो पर्वत के शिक्सर पर से कृद पहुँगा। पार्वती ने खपने दाहिने हाथ से बीरक के मुख को ऊपर कर के कहा-बैटा। शोक मत करो, तुम्हें पर्वत शिखर पर से नहीं गिरना चाहिये और न यही चाहिये कि तुम मेरे पीछे आश्री । है पुत्र ! तुग्हें में इसका कारण बता रही हैं । सुनो । श्रानिन्दनीय होते हुए भी श्रिव ने 'कृत्याग' (काली ) पेसा कह कर मेरी मर्त्सना की है; सो में श्रव जा कर तपस्या कहाँगी, जिससे गीरीस्व ( गीर वर्ष ) की माप्ति कर सकूँ ? यह शिव नियों के विषय में श्रति श्रासक हैं, मेरे चले जाने के बाद तुम इनके बिटों

को देखते रुप नित्य घर के प्रनेश द्वार मार्ग की रखवाली किया करना जिससे कोई अन्य सी इन के समीप में न पहुंच सके । पुत्र । यहाँ पर आई हुई पराई सी को देख कर तुन मुफ्ते म्र्यिन करना । मैं उसके बाद शीन ही जो उचित सनम्भूँगी करूँगी । पार्यनी की ऐसी वार्ते मुनकर चीरक ने कहा 'श्रच्छी बात है, बाद शीन ही करूँगा' । इस प्रकार माता के आज्ञामय आहाद्दायी अपृत बचन से स्नान कराये गये मे ऐसा ही करूँगा' । इस प्रकार माता के आज्ञामय आहाद्दायी अपृत बचन से स्नान कराये गये आगोवाले चीरभद्र का सन्ताप दूर हो गया श्रोर ये माता को प्रणाम कर अन्तःपुर में रसवालो करने के लिए चले आये । ।।२१-३१॥

श्री मात्स्य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसम में पार्वनी का तपोनुगमन नामक एक सी पचपनवाँ श्रव्याय समाध ॥ १५५ ॥

## एक सौ छप्पनवाँ ऋध्याय

सत ने फहा—पार्वती ने जाते समय अपनी माता मेना की साथी एवं पिता हिमवान् की देवता हिप्पान् की देवता आराधित अलकारों से विद्युप्ति कुसुमामेदिनी नामक देवी को देखा। प्रेम से विद्वुल चित्त हो बुसुमा- मोदिनी ने भी गिरि पुनी पार्वती को देखकर आलिंगन किया। और 'हे बेटी कहाँ जा रही हो।' ऐसा उच्चस्वर से कहा। पार्वती ने भी रंकर से उत्पन्न हुए अपने कोष के समस्त बृतान्त का वर्षीन किया और पुन. माता के समान सम्मानित कुसुमामोदिनी से कहा।॥ १-३॥

पार्वती ने कहा— अनिन्दते । तुम सर्वद्रा मेरे पिता शैलाधिराज की देवता मानी गयी हो, सभी कार्यो में तुम्हारा सम्पर्क मेरे साथ रहता है, तू मेरे जसर अत्यन्त वात्सल्य माय रखती हो । अतः मे तुमसे एक ऐसा कार्य वतला रही हैं, जो मेरे चले जाने के बाद तुम्हें अपनी बुद्धि से करना होगा । वह तुमसे एक ऐसा कार्य वतला रही हैं, जो मेरे चले जाने के बाद तुम्हें अपनी बुद्धि से करना होगा । वह तुमसे एक ऐसा कार्य की के प्रवेश की रखवाली प्रयत्नपूर्वक करती रहना । इस पर्वत में प्रयत्नपूर्वक रहस्थात्मक यह है कि तुम अन्य की के प्रवेश की रखवाली प्रयत्नपूर्वक करती रहना । इस पर्वत में प्रयत्नपूर्वक रहस्थात्मक रतते समय तुम मुम्हसे वतलाना । निष्पापे ! तदन्तर में जो समुचित सममूँगी, कहँगी । इस प्रकार फरते समय तुम मुम्हसे वतलाना । निष्पापे ! तदन्तर में जो समुचित सममूँगी, कहँगी । इस प्रकार पार्वती की बातें सुनने के बाद बुसुमामीदिनी ने 'अच्छी बात हे में ऐसा ही कहँगी। कहँकर अपने मुमलदायी पर्वत की और प्रस्थान किया । पर्वतपुत्रों उता ने भी शीव्र ही उद्यान की ओर प्रस्थान किया । पर्वतपुत्रों उता ने भी शीव्र ही उद्यान की ओर प्रस्थान किया । उद्यान में प्रतेश करते समय पार्वती की शोभा इस प्रकार हो रही थी जैसे मेयों की माला आकाश में प्रविष्ट उद्यान में प्रतेश करते ही । वहाँ जाकर पार्वती ने आम्पूपणों को छोड बुन्तों के व्यवक्तों यो पारण किया । होकर दिलाई पड रही हो । वहाँ जाकर पार्वती ने आम्पूपणों को छोड बुन्तों के व्यवक्तों यो पारण किया । होकर दिलाई पड रही हो । वहाँ जाकर पार्वती ने अम्पूपणों को छोड बुन्तों के व्यवक्तों यो पारण करती थीं । इस प्रकार की साथना में निरत रह ये तपस्या से सात्र में सुन प्रवादी के चबूतरे पर शगन करती थीं । इस प्रकार की साथना में निरत रह ये तपस्या से व्यवस्थित चित्रवाही वन गई । बकासुर के माई धन्यक का पुत्र आहि नामक जितेन्द्रिय देख अस्यन्त

धमरही तथा युद्ध में अत्यन्त भयानक था। इस उपयुक्त अवसर पर पार्वती को तपत्या करते हुए जानकर अपने पिता की हत्या का स्मरण कर वह संप्राम में समस्त देवताओं को पराजित कर रात दिन चन्द्रमीलि रांकर के विदान्येपण में ही तत्पर रहा करता था। इस मकार देवताओं का राजु वह देख त्रियुरविष्दंसी शंकर के निवास स्थान पर आया और आकर उसने द्वार पर खड़े हुए रखवाली में तत्पर वीरक को देखा। वहाँ पहुँचने के बाद अपने वरदान के प्रभाव को, जिसे प्राचीन काल में पद्मयोनि ब्रह्मा से उसने मार किया था, मली भाँति सोचकर बदला लेने का निश्चय किया। प्राचीन काल में शंकर द्वारा देवराजु अन्यक नामक दैत्य की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उस आहि ने घोर तपरचर्यों की थी। तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा उसके सभीप आकर योले थे। 'दानवराज आहि । तुम इस घोर तपस्या से किस वस्तु की अभिलापा रखते हो' दैत्य आहि ने ब्रह्मा से 'कहा था कि 'में मृत्यु से छुटकारा पाने का वरदान चाहता हूँ ।' ॥३—१६॥

, ब्रह्मा ने फहा--- 'दानव l इस जगत् में कोई भी ग्ररीरघारी मृख्यु के विना नहीं है ! दैरयेन्द्र ! रारीरधारी को तो किसी न किसी बहाने से मृत्यु को शाव ही करना पड़ता है।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर दैत्यसिंह आहि ने पद्मयोनि ब्रह्म से कहा- पद्मसम्भव ! जब कमी मेरे स्वरूप का परिवर्तन हो तभी मेरी मृख हो, श्रन्यया में श्रमर ही रहूँ।' उसकी वपत्या से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने कहा--'ठीक है, जब कभी तुम्हारे स्वरूप का परिवर्तन होगा, तमी तुम्हारी मृत्यु भी होगी, श्रन्यथा तुम श्रमर रहोगे ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर दैत्यपुत्र ने श्रपने को श्रमर समक्त लिया । उस श्रवसर पर उसने श्रपनी मृत्यु के उपर्युक्त उपाय का स्मरण कर बीरक के टिप्टिपथ को बचाने के लिये सर्प का स्वरूप धारण किया श्रीर एक विल मार्ग से प्रविद्ध हो गरोरा बीरक की दृष्टि को बचाकर अलिंदत रूप से पुरारि रांकर के समीप पहुँचा । पहुँचने के उपरान्त श्रति बलराली उस मूर्ल दानव ने मुजंग के रूप को परिवर्तित कर उमा का स्वरूप घारण कर शिव को छलने की चेप्टा की । इस प्रकार माया कर किसी से भी न पहचानने योग्य मनोहर रूप को पारण कर पार्वती के सभी श्रवयव तथा प्रमुख रारीर चिहाँ से युक्त होकर मुख के भीतर वज्र के समान भीपण तीक्ष्ण एवं दृढ़ दोंतों को उसने बनाया श्रीर बुद्धि के श्रमाव से महादेव की हत्या करने को उधत हुश्या । इस पकार वह दैत्य पार्वती के समान श्रागों एवं चिहादि को बनाकर शिव के पास गया । उस समय वह पापिष्ठ दैस्य श्राति सुन्दर श्राकृति युक्त होकर वित्र-विचित्र श्रामुगर्गों एवं वर्जों से सुग्रोमित था । उसारूप धारी उस देख को देखकर रांकर ने सन्तुन्ट होकर उसका आलिंगन कर उसके सभी श्रंग-प्रत्यंगों को देखकर उसे पार्यती ही माना और पूछा--'गिरिपुत्र ! त्रव दुग्हारे माव मेरे प्रति स्वामाविक एवं सच्चे तो हैं न ? बनावटी भाव बनाकर तो तू मेरे पास नहीं आयी है ? श्रेष्ठ अंगोंबाली 1 सुन्दरी ! मेरे हृदय गत माबों को जानकर ही तू यहाँ आयी होगी ? तुम्हारे विना मुक्ते त्रिलोक सूना-सा मालूम पड़ रहा था, मसन मुखवाली ! तुम यहाँ जी आ गई हो यह तुम्हारी जैसी देवी के लिए उचित ही है।' महादेव की ऐसी बातें मुनकर दानवेन्द्र श्राटि मुस्कराते हुए धीरे-धीरे बोला । किन्तु उस समय त्रिपुरपाती

राकर के पहिचान वाले चिह्न को, जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर में निश्चित किया था, वह नहीं जानता था। ।।१९७----३१।।

पावंती ( रूपधारी आहि ) ने कहा— 'तुम्हारी अतिराय बख्तमा होने के लिए में यहाँ से तपस्या फरने के लिए मायी थी, किन्तु वहाँ जाने पर मेरा मन नहीं लगा; अतः तुम्हारे पास वापस लीट आयी।' उसके ऐसा कहते ही शंकर के हृदय में कुछ शंका उत्पत हुई, जिसे उन्होंने हृदय में ही समाहित कर लिया और विहेंसते हुए बोले— 'मुकुमार अंगोंवाली ! घोर तपस्या फरनेवाली ! तू मुम्मते अतिराय कृपित होकर तपस्या के लिए गयी थी किन्तु विना मनोरय की प्राप्ति किये ही क्यों लीट आई ? यह कैसी वात है ? मुम्मे सन्देह हीं रहा है ।' ऐसी बात कहकर शंकर ने पार्वती के तथीक विरोप चिह्न का समरण किया जो रोगावली द्वारा पार्वती के वाएँ अंग में कमल के आकार की माँति था; पर नहीं देखा ! तव पिनाकवारी शंकर ने आकार की छिपाते हुए उस दानव की माया को लान लिया और लिग में बजाल को घारण कर उस दानव को मार हाला । इस मकार मारे गये उस दानवेन्द्र को वीरक नहीं जान सका । रिव द्वारा मारे गये की रूपपारी दानवराज वीरक को मारा हुआ देख हिमालय की देवता ( कुमुनामोदिनी ) ने यथार्थ बात को न जानकर शीव जाने वाले बातु दूत से पार्वती की यह संदेशा मिजवा दिया । बातु के मुख से उक्त बात मुन कोष से लाल नेत्रींवाली पार्वती ने हृदय में अति दु:ख माना और पुत्र वीरक को शाप दे दिया । ॥ र २ र १॥

श्री मास्य महापुराण् के कुमारसम्भव प्रसंग में श्राहिवध नामक एक सौ क्ष्यपनवाँ श्रध्याय समाव ॥ १५६ ॥

#### एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय

देपी ने कहा—गाणों के स्वामी वीरक ! स्नेह से विकल छम्म माता को छोड़कर जो छमने रांकर के एकान्त में अन्य की के प्रवेश करने के अवसर को अपने सामने ही होने दिया है, उसी कारण से अति बजीर, रूखी, मूर्ख, इन्यहीन राख के समान स्नेहरिहत शिला तेरी माता होगी। स्त कहते हैं कि िशला से वीरक की उत्पित होने रूप कार्य में यही ग्राप ही कारण रूप है. यही ग्राप धीरे-धीरे विचित्र कथाओं से सम्बन्ध रखनेवाला हो जाता है। इस प्रकार गिरि पुत्री पार्वती जी जब ग्राप दे चुकी तब उनके मुख से सिंह रूप पारण कर मूर्तमान महाबखन्द कीच प्राप्त पुत्री हुआ। वह सिंह विकारल मुख, पनी केसर, जपलपाती हुई लम्बी पींख, तीले वाँतों पूर्व विकारल दाड़ों से ग्रुक था और मुख वाप हुए जीम लपलपा रहा था। उसका (पेट ) मिल्कुल विषदा हुआ था, किसी को निगल जाने की

है मुघरनन्दिनि । तुम्हारे विना कीन ऐसी सुन्दरी इस बगत् में है जिसे शंकर हृदय से चाहते हैं । तुम विशाल हो। श्रपने विमल योगवत से भगवान् शंकर के श्रनुरूप श्रपने शरीर की दुर्लम कान्ति प्राप्त कर हुम उनके मग्रहल स्वरूप हो । तुम श्रन्यकापुर के परिवार वर्ग को विनष्ट करने वाली हो । श्रेप्ट देवताओं द्वारा तुग्हारी सर्व प्रथम स्तुति की गयो है। है जनिन | तुम स्वेत वर्ग की/केसरों के मार से लदे हुए कंघोंबाले बहुत बड़े मृगराज पर सवार होने वाली हो । चमचमाती हुई शक्ति की धारा से निकलने वाली श्रिम की लपटों से पिंगलवर्ण की विस्तृत वाहुश्रों से बड़े-बड़े श्रमुरों को पीस देने वाली हो । शुग्म तथा निशुम्म को मारनेवाली हो। सारा संसार तुम्हें चिरिडका नाम से पुकारता है। सेवा में श्राकर विनम्र हुए दोनव एवं देवताओं की एक मात्र तुम श्रानन्ददायिनी हो । श्रयने तेल से पृथ्वी में श्राकारा में वांयुमार्ग में श्रामि की भीपण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल में, जो तुम्हारा शरीर मासमान है, है किसी से न जीती जानेवाली ! अनुपमे ! भव बल्लमे ! सुवन को पवित्र करनेवाली ! तुम्हारे उस स्वरूप को में प्रणाम करता हूँ । मनोहर बोटी-छोटी तथा बड़ी-बड़ी उद्धत लहरों से ब्याप्त समुद्र, चराचर जगत् में ब्याप्त होने बाली श्राम्नि दी मयानक लपटें, सहस्रों फर्यों को घारण करने वाले श्राति सयानक सुनंगगण —ये समी ु तुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ मी भयंकर नहीं दिलाई पड़ते । हे स्थिर मक्त जनों की आश्रय मगवित । में तुम्हारे चरणों की शरण में हैं, तुम्हें प्रणाम करने के थोड़े-से पुराय कार्य के फल स्वरूप मेरी मिक्त श्रविचलरूप में तुम्हारे चरणों में हो। है श्रपने पुत्रों पर वात्सल्य मात्र रखनेवाली, तीनों लोकों की श्राचारम्ते ! जनिन ! मेरे ऊपर शान्त हो, तुम्हें मेरा नमस्कार स्वीकार हो । शिवे ! तेरे चरखों में मेरी बुद्धि सर्वत्र लगी रहे। में तुग्हारी शरण में हूँ, विनत हूँ और तुम्हें पुनः नमस्कार

स्त ने कहा—चीरक के इस मकार प्रार्थना करने के उपरान्त गिरिएयी पार्वती प्रसन्त निष्
हो अपने पित शंकर के मनन में पितिष्ट हुई । तब रूद ने महा गीरवर्णा मनवाले हाथी के समान
गमन करनेवाली चित्र को विमुष्य करनेवाली पृथ्विमा के चंद्रमा के समान मुन्दर मुखवाली, पतले
अंगोंवाली, पने जंगों से मुग्रोभित मध्य माग में पतनी, पूर्ण सीन्दर्य से अपूत रस की दृष्टि करने
वालीं सभी प्रधार के आमूपाणों से विमृषित, मन्द्र गमन करती हुई मुन्दरी गीरी पार्वती को देख कर
कामाविन्ट हो गये, सग्रिकत हो गये, दीन हो गये, रीद हुए, वीर एवं मयानक भी वने । तरपरचान उनके
विच में करुणा, हास्य एवं वीमत्स मायना का भी संचार हुआ । उन्होंने देवनाओं की बात का स्मरण कर
देख के संहार करने की इच्छा से अपने गरीर को भयानक बनाया । महादेव की प्रतिगिषणी पार्वती ने
भी अपने स्वरूप को परिवर्तित कर भैरवी (अति भयानक) का स्वरूप पारण किया । यित्र ने पार्वती
, उस मयानक सहस रूप का दर्शन किया । तरनन्तर सहस रूपों के समाप्त हो जोने पर अत्र पार्वनी

<sup>ें</sup> यहाँ से लेकर चाठ रतीत का पाठ छमी पुरवाते में नहीं है।

ने श्रपना तारा के समान सुन्दर रूप दिखलाया तम उस स्वरूप को देखकर राजर की राक्षा निरूच हुई। सुरतिषय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उस्कराठा से प्रतीत्तित जगन्मयी पार्वती को देखकर श्रांत श्रानित्त हुए श्रीर एकान्त में स्थित होकर वे दोनों प्राणी एक सहस्र वर्ष तक देखकर श्रांत श्रानित्त हुए श्रीर एकान्त में स्थित होकर वे दोनों प्राणी एक सहस्र वर्ष तक श्रामे प्रकार की काम केलियों में लगे रहे। द्वार पर नियुक्त वीरक ने श्रिय के दर्शन के श्रामिलापी श्राय हुए देवताओं को श्रादरपूर्वक प्रार्थना श्रादि कर के श्रापने श्रपने घरों को वापिस कर दिया श्राय उनसे कहा कि 'इस समय श्राप लोगों के मिलने के लिए ठीक श्रायसर नहीं है। ग्रुपभव्वज और उनसे कहा कि 'इस समय श्राप लोगों के मिलने के लिए ठीक श्रायसर नहीं है। ग्रुपभव्वज भगवान् राकर एकान्त में पार्वती के साथ जीडा विलासादि कर रहे हैं।' वीरक के निवेदन पर समी मगवान् राकर एकान्त में पार्वती के साथ जीडा विलासादि कर रहे हैं।' वीरक के निवेदन पर समी देवगण अहीं उन्हों से श्राय थे, वहाँ वहाँ वापिस लीट गये। एक सहस्र वर्ष वीर जाने पर देवगण श्रीर उनतावले हो गये श्रोर श्रान्त पुर से राकर की चेप्टा जानने के लिए श्रीन को प्रेरित किया। हुतारान ने श्रुक उत्तावले हो गये श्रोर श्रान्त पुर से राकर की चेप्टा जानने के लिए श्रीन को प्रेरित किया। हुतारान ने श्रुक उत्तावले हो गये श्रोर श्रान्त पुर से भीतर जाकर देशा तो श्रिव को पार्वनी के साथ रित करते हुए पाया। का रूप पाराण कर भरतेले के लिंद्र से भीतर जाकर देशा तो श्रिव को पार्वनी के साथ रित करते हुए पाया। महादेव ने श्रुक रूप धारी श्रीन को श्राया हुशा देशा श्रीर कुछ कुपित होकर कहा।।।२०—२३।।

महादेव ने कहा-- 'शुक का शरीर धारण करने वाले श्रमिन देव ! मेरे वीर्य का श्राधा भाग पाविती में निहित हो जुका है, किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के श्राममन को देख लज्जा के कारण उमा के रित से विभुख हो जाने पर श्रव श्राधा वीर्य वच रहा है, उसे तुम्हें पीना पड़ेगा । क्योंकि तुम्हीं ने हमारी रित कीडा में इस प्रकार आकर विम्न पहुँचाया है, अत इसे रखने के योग्य पात्र भी तुम्हीं हो ।' शिव के ऐसा कहने पर प्रानि ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छोड़े गये बीर्य का पान किया। श्रानि ने पान कर उस वीर्य द्वारा सभी देवताओं के उदर की पूर्ति की । उन पान करने वाले देवताओं के पेट को भेद देने के कारण वह तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिशाली बीर्य शकर के विस्तृत आश्रम में चारी श्चीर फैल गया। श्रीर वहीं पर श्रानेक योजन में विस्तृत एक निर्मल महान सरीवर के रूप में परिखत हो गया । उस सुन्दर सरोवर में सुवर्ण के समान शोमायमान कमल खिल गये, व्यनेक प्रकार के पद्मीगण चहकने लगे। उस सुवर्णनय वृज्ञ तथा कमलवाले एव प्रचुर बल सम्पन्न सरोवर की चर्ची सुन पार्वती जी श्राति कीतुक से देखने के लिए वहाँ गई त्रीर उसी में फूले हुए, कमलों को शिर का त्राम्पण बनाकर जलकी हा करने लगीं । सदनन्तर उस के तट पर सिलयों समेत कैठी हुई पार्वती ने सुन्दर निर्मल कमलों से सुरमित सुस्वादु जल की पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोबर के निर्मल जल को रखनर घर के लिए प्रस्थित, सूर्य की किरणों के समान कान्तिमयी छहीं कृत्तिकाओं को, जो उस सरोवर में स्नान कर चुकी थीं, देला। श्रीर हिंपत होकर कहा, में कमल के पर्चों में रखे गये उस जल को देख रही हूं। पार्वती की बात सुन उन कृतिकाओं ने कहा । ॥३४-४२॥

कुत्तिका यों ने कहा — हम लोग इस जल को आपनो दे देंगी यदि यह प्रतिज्ञा नीजिये कि इसके पान करने से जो गम आप को रहे वह उत्पन्न होकर हम लोगों का भी पुत्र कहा जाय, श्रीर हमीं लोगों होत् में भा । जब शीम ही पार्थती वेबी ने उस सिंह पर अधिरूढ़ होने की चेष्टा की, तत्र चतुर्मुल भगवान् भवा। पार्वती की मजीमत इच्छाओं को जान कर सम्पत्तियों के आधार रूप उनके आश्रम में आवे और भावस मिरिपुत्री से स्पष्ट यायी में बोले । ॥ १-७ ॥

प्रता ने कहा—वेशे । तू वया चाहती हो, किस श्रलम्य पदार्थ को में हुम्के हूँ, मेरी श्राज्ञ रो प्राण थाव इस श्रात बलेरादायी तपस्या से विरत हो जाश्रो । जगद्गुरु ब्रह्मा की गौरवपूर्ण पाणी गुनकर गिरिजा ने चिरकाल से सुविचारित एवं निश्चित श्रन्तों में श्रपने मनोर्थ को व्यक करते हुए कहा— ॥ ८-६ ॥

् पार्वती ने फहा-- 'ब्राति कठिन तपस्या करके मैंने पतिरूप में शिव को प्राप्त किया था, किन्त छन्होंने मुक्ते 'स्थानलवर्णयाली' कहकर घोर अपनान किया है, सो में सुवर्ण के समान गौरवर्ण की होंकर उनभी श्रति निया हो जाऊँ, श्रीर मृतनाथ के श्रहों में एक श्रोर से उन्हीं के श्रह के समान होकर प्रविष्ट हो बाऊँ--यही चाहती हूँ ।' पार्वती की ऐसी बातें खुनकर पद्मासन ब्रह्मा ने कहा,--'खुन ऐसी ही होकर अपने पति के श्रापे शरीर को घारण करनेवाली हो जाश्रो।' ऐसा कहनें पर पार्वजी ने खिले हुए नीले कमल के रंग वाले श्रपने चमड़े को छोड़ सुवर्ष के समान गीर वर्ष घारण किया। जिससे उनका चनड़ा प्रत्यन्त प्रकाराम्य हो गया । हाय में घरटा, तीन नेत्रों से युक्त अनेक प्रकार के श्राम्प्यमों से विस्पित श्रङ्गों वाली, पीले रेग्नमी बस्न को धारण किये हुए, नीले कमल के समान क्रान्तिघारिक्षी देवी से बन्धा ने कहा । 'निरो ! त् मेरी श्राज्ञा से पूर्वतपुत्री उमा के रारीर के संपर्क के कारण इन्तइदय हो गई, इसके पहिले तुम एकानगा नाम से विख्यात हो चुकी हो है सुन्दर सुलवाली ! देवी के क्रोय से उत्पन्न हुन्ना जो यह सिंह दिलाई पड़ रहा है श्वन यह तुम्हारा बाहन होगा श्रीर तुम्हारी घ्वजा पर भी इसका निवास रहेगा, तू विन्ध्याचल जाश्रो श्रीर वहाँ जाकर देवताओं का कार्य करो । एक लक्त यह जिसके पीछी चलते हैं, ऐसा यह पंचाल नामक यहाँ में द्वाहें सेवक रूप में दे रहा हैं, यह सैकड़ों माया जानता है। त्राम के ऐसा कहने पर कीशिकी देवी ने विन्याचल को प्रस्थान किया । व्यपने संकल्प को प्राप्तकर पार्वती ने भी शिव के समीप गमन किया । पर में प्रवेश करती हुई पार्वेंडी को द्वार देश से खींच कर सायघान चिचवाले शिस्क ने, जो सुवर्ण निर्मित वेत की लता को हाथ में धारण किये या, प्रवेश करने से रोक लिया । स्वरूप से दूसरी श्री की मौति दिसाई पड़ने वाली पार्वती की रोक कर बीरक ने कोच से कहा,— विग्हारा यहाँ आने का कोई अयोजन नहीं है, भाग नाक्षो, जब तक कि मैं तुम्हे पीट गही देता । इसी स्थान पर देवी पार्वती का स्वरूप धारण कर पुरु देख रोव को दलने की इच्दा से प्रविष्ठ हो गया था, जाते सन्य मैंने उसे नहीं देखा था, देवाधिदेव ने उसे ार हाला । और भारने के कद व्यति कुद्ध होकर नीलकंट ने मुफ्ते व्याज्ञा दी है कि व्यव से द्वार पर उम व्यसावपानी मत करना । तभी से में सूब ध्यान से रसवाली कर रहा हैं । व्यभी अनेक वर्षों तक तू

मेरे ह्यार पर नहीं आ सकती। यही फारण है कि मैं तुम्मे प्रविष्ट न होने हूँगा, शीघ ही यहाँ से

चती जा । ॥ १०-२४ ॥ श्री मास्य महापुराण के कुमारसम्मव प्रसंग में वीरक शाप नामक एक सी. सचावनवीं श्राच्याय समाप्त । ॥ १५७ ॥

## एक सौ श्रष्टावनवाँ श्रध्याय

बीरक ने कहा— 'कमललोचने ! मेरी स्तेहयसला माता पार्वती ने भी मुक्ते इसी प्रकार की आजा दी है। अतः िव के पास कोई अग्य की प्रवेग नहीं कर सकती ।' बीरक के ऐसा कहने पर पार्वती आजा दी है। अतः िव के पास कोई अग्य की प्रवेग नहीं कर सकती ।' बीरक के ऐसा कहने पर पार्वती सोचने लगी कि बायु ने जिस की के प्रवेग की चर्चा मुक्ते की शी, वह की नहीं प्रस्युत कोई दैरय था। कोघ से अभिमृत होकर मैने व्यर्थ में ही बीरक को शाप दे दिया, प्रायः कोघ से प्रेरित होकर मूर्ख लोग अध से अभिमृत होकर मैने व्यर्थ में ही बीरक को शाप दे दिया, प्रायः कोघ से वित्र वाला है। अक्ष्य की भी कर बैठते हैं। कोघ से यश का नाग होता है, कोघ स्थिर लक्ष्मी का नाग करने बाला है। शाक है कि यथार्थ वात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों को बुद्धि विपरीत शाक है कि यथार्थ वात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों को बुद्धि विपरीत शर्म को महागु करती है उनको आपिएयाँ सबैदा सुलम रहती हैं। प्रवत्युत्री उमा ने इस प्रकार की अर्थ को प्रहण् करती है उनको आपिएयाँ सबैदा सुलम रहती हैं। प्रवत्युत्री उमा ने इस प्रकार की विन्तना कर कमल के समान कान्तिमान मुल से लज्जा का भाव व्यक्त करती हुई वीरक से कहा।।।१० प्रा

पार्वती ने कहा—चीरक ! मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम अपने मन में मेरे प्रति सन्देह मत करो, में ही शंकर की भियतमा तथा हिमबान की पुत्री हूँ । पुत्र ! मेरे शरीर की अभिनव शोमा से तुम सन्देह मत करो, यह गीर कान्ति सुन्मे पद्मसंभव भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर दी है । दैस्य के न जाने हुए इचान्त में करो, यह गीर कान्ति सुन्मे पद्मसंभव भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर दी है । दैस्य के न जाने हुए इचान्त में कोने शंकर के एकान्त में स्थित होने के अवसर पर यह समम्मा कि कोई सी तुम्हारी असावधानी से उनके मेंने शंकर के एकान्त में स्था है । अतः मैंने तुम्हें शाप दे दिया है । यहाप वह शाप अब टाला नहीं जा सकता; पास प्रविष्ट हो गई है । अतः मैंने तुम्हें शाप दे दिया है । यहाप वह शाप अब टाला नहीं जा सकता; कन्तु यह तुमसे बतला रही हूँ कि तुम शीव ही मनुष्य योनि प्राप्त कर मनोरथ युक्त हो ग्रम्भे पुनः

प्राप्त करोगे । ॥ ६- र ॥ स्त ने कहा--पार्वती के पेसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को प्रंणाम स्त ने कहा--पार्वती के पेसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को प्रंणाम किया श्रीर उदित हुए पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोभाशाली हिमवान् की पुत्री पार्वती से कहा। ॥ १०॥ किया श्रीर उदित हुए पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोभाशाली हिमवान् की पुत्री पार्वती से कहा। ॥ १०॥

चीरक ने कहा—विनम्न देवतात्र्यां तथा रात्तर्सी के सुदुट मिएयों के समूहों की कान्ति चीरक ने कहा—विनम्न देवतात्र्यां तथा रात्तर्सी के सुदुट मिएयों के समूहों की कान्ति से सुरोभित करालनार्सों वाली । पर्वतपुत्रि । राराणागतवरसले । नम्र भक्त जनों की आपि को से सुरोभित करालनार्सों वाली । पर्वतपुत्रि । रायां के मण्डल के समान विभागता कर्षवाली, दूर करनेवाली में तुम्हारी शरण में हूँ । हे सूर्य के समान विभागता से विमृणित गिरिजे । प्रसुर सुवर्ण के पर्वत के समान कान्तिमती । तरकस के समान विभागत सुवर्ण के पर्वत के समान कान्तिमती । तरकस के समान

अपुर धवण क परव कारामा आवित हैं। हे तिद्धों द्वारा प्रणाम की जाने वाली ! तुम्हारी में आप ही के आश्रम पर अवलवित हैं। हे तिद्धों द्वारा प्रणाम की जाने वाली ! तुम्हारी मौति कीन ऐसा अन्य देवता है जो माट से प्रणाम करने वाले के मनोरथ को पूर्ण कर देता है ?

हे भ्धरनिदिनि । तुम्हारे विना कीन ऐसी सुन्दरी इस जगत् में है जिसे शंकर हृदय से चाहते हैं । तुम विशाल हो । त्रपने विमल योगवत्त से मगवान् शंकर के श्रानुरूप श्रपने शरीर की दुर्लम कान्ति प्राप्त कर तुम उनके मरहल स्वकृत्य हो । तुम अन्यकाक्षर के परिवार वर्ग को विनष्ट करने वाली हो । श्रेन्ठ देवताओं द्वारा तुग्हारी सर्व प्रथम स्तुति की गयी है। है जनिन दित्त वर्ग की केसरों के भार से लदे हुए कंपोंबाले बहुत बड़े मृगराज पर सबार होने वाली हो। चमचनाती हुई शक्ति की घारा से निकलने वाली श्रम्मि की लप्टों से पिंगलवर्षों को विस्तृत वाहुयों से बड़े-बड़े श्रासुरों को पीस देने वाली हो । शुग्म तथा निशुम्भ की मारनेवाली हो। सारा संसार तुम्हें चिरेडका नाम से पुकारता है। सेवा में आकर विनम्र हुए दोनव एव देवताओं की एक मात्र तुम श्रानन्ददायिनी हो । श्रवने तेज से पृथ्वी में श्राकारा में वायुमार्ग में ऋगिन की भीषण ज्वालाओं में तथा प्रथ्वी वल में, जो तुम्हारा गरीर भासमान है, है किसी से न जीती जानेवाली ! श्रनुपमे ! मव वल्लमे ! सुवन को पवित्र करनेवाली ! तुम्हारे उस स्वरूप को में प्रणाम करता हूँ । मनोहर छोडी-छोटी तथा बढ़ी-बड़ी उद्धत लहरों से ब्यास समुद्र, चराचर जगन् में ब्यास होने वाली श्रम्नि की मयानक लप्टें, सहस्रों फर्णों को धारण करने वाले श्रांत मयानक सुनंगगण्—ये सभी तुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ मी भयंकर नहीं दिलाई पड़ते । हे स्थिर भक्त जनों की घाश्रय मगवित 1 में तुम्हारे चरखों की शरख में हूँ, तुम्हें प्रखाम करने के घोड़े-से पुग्य कार्य के फल स्वरूप मेरी मिक श्रविचलरूप में तुम्हारे चरणों में हो । है श्रपने पुत्रों पर बात्सल्य मान रखनेवाली, तीनों लोकों की श्रापारमृते | जनि | मेरे उत्पर शान्त हो, तुन्हें मेरा नमस्क्रार स्वीकार हो | रिवे | तेरे चरणों में मेरी बुद्धि सर्वदा लगी रहे। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, विनत हूँ श्रीर तुम्हें पुनः नमस्कार करता हैं । ॥११-१६॥

स्त ने कहा—चीरक के इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरान्त गिरिएको पार्वती प्रसन्न विच हो अपने पित शंकर के भवन में प्रविष्ट हुई। तब रुद ने महा गीरवर्णा मतवाले हाथी के समान गमन करनेवाली चित्त को विग्रन्थ करनेवाली पृथ्यिम के चंद्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, पतले अंगोंवाली, घने जंबों से मुशोभित मध्य माग में पतती, पूर्ण सीन्दर्य से अपन्त रस की गृष्टि करने वाली सभी प्रकार के आम्पण्णों से विम्पित, मन्द्र गमन करती हुई मुन्दरी गीरी पार्वती को देख कर कामाविष्ट हो गये, सग्रकित हो गये, दीन हो गये, रीट हुए, वीर एवं मयानक भी वने । तत्ररचान उनके चित्त में करूगा, हास्य एवं वीमत्स मावना का भी संचार हुआ । उन्होंने देवताओं दी बात का स्मरण कर देख के संहार करने की इच्छा से अपने शरीर को भयानक वनाया । महादेव की पितरुपिणी पार्वती ने भी अपने स्वरूप को पितर्वित कर भैरवी ( अति मयानक ) का स्वरूप धारण किया । शिव ने पार्वती के उस मयानक सहस रूप का दर्शन किया । तदनन्तर सहस रूपों के समाप्त हो जाने पर जब पार्वती के उस मयानक सहस रूप का दर्शन किया । तदनन्तर सहस रूपों के समाप्त हो जाने पर जब पार्वती

<sup>ै</sup> यहाँ से लेकर बाठ क्लोक का पाठ सभी पुरवारों में नहीं है।

ने अपना तारा के समान सुन्दर रूप दिखलाया तब उस स्वरूप को देखकर रांकर की रांका निवृच हुई । सुरतिथिय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उत्कर्णका से मतीवित जगन्मयी पार्वती को देखकर अति आनिद्वत हुए और एकान्त में स्थित होकर वे दोनों माणी एक सहस वर्ष तक अनेक प्रकार की काम केलियों में लगे रहें। द्वार पर नियुक्त-बीरक ने शिव के दर्शन के अभिलापी आये हुए देवताओं को आदरपूर्वक पार्थना आदि कर के अपने-अपने परों को वापिस कर दिया और उनते कहा कि 'इस समय आप लोगों के मिलने के लिए ठीक अवसर नहीं है। वृष्पभव्वज मगवान् गंकर एकान्त में पार्थती के साथ कीडा विलासादि कर रहे हैं। धीरक के निवेदन पर सभी देवगण जहाँ वहाँ से आये थे, वहाँ-वहाँ वापिस लीट गये। एक सहस्र वर्ष बीत जाने पर देवगण अति उतावले हो गये और अन्तःपुर से गंकर की बेट्य जानने के लिए अभिन को प्रिरेत किया। हुतारान ने शुक का रूप धाराण कर मरतेखे के खिद से भीतर जाकर देखा तो शिव को पार्वती के साथ रित करते हुए पाया। महादेव ने शुक रूप घारी अभिन को आया हुआ देखा और कुळ सुपित होकर कहा।।।२०—-३३।।

महादेव ने कहा- 'शुक का शरीर धारण करने वाले अनि देव ! मेरे वीर्य का आधा भाग पार्वती में निहित ही ज़ुका है: किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के श्रागमन को देख लजा के कारण उमा के रित से विमुख हो जाने पर श्रव श्राघा वीर्य बच रहा है, उसे तुन्हें पीना पड़ेगा । क्योंकि तुन्हीं ने हमारी रति क्रीडा में इस प्रकार आकर विम पहुँचाया है। अतः इसे खने के योग्य पात्र भी तम्हीं हो ।' शिव के ऐसा कहने पर अगिन ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छोड़े गये वीर्य का पान किया । अगिन ने पान कर उस वीर्य द्वारा सभी देवताओं के उदर की पूर्ति की । उन पान करने वाले देवताओं के पेट को भेद देने के कारण वह तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिशाली वीर्य रांकर के विस्तृत आश्रम में चारों श्रोर फैल गया । श्रीर वहीं पर श्रनेक योजन में विस्तृत एक निर्मल महान् सरोवर के रूप में परिसत्त हो गया । उस सन्दर सरोवर में सवर्ण के समान शोभायमान कमल खिल गये. अनेक प्रकार के पद्मीगए। चहकने लगे। उस सुवर्णनय वृक्त तथा कमलवाले एवं मुसुर जल सम्पन्न सरोवर की चर्चा सुन पार्वती जी अति कौतुक से देखने के लिए वहाँ गईं और उसी में फूले हुए कमलों को शिर का श्रामूपण बनाकर जलकी हा करने लगीं । तदनन्तर उस के तट पर सिखयों समेत बैठी हुई पार्वती ने सुन्दर निर्मल कमलों से सुरभित सुस्याद जल को पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोवर के निर्मल जल को रखहर घर के लिए प्रस्थित, सूर्य की किरणों के समान कान्तिमयी छहीं कृचिकाओं को, जो उस सरीवर में स्तान कर चुकी थीं, देखा । श्रीर हर्षित होकर कहा, मै कमल के पत्तों में रखे गये उस जल को देख रही हूँ ए पार्वती की बात सुन उन कृतिकाओं ने कहा । ॥३ ४-४ २॥

कुत्तिकाओं ने कहा--हम लोग इस जल को व्यापको दे देंगी यदि यह पतिज्ञा बोजिये कि इसके पान करने से जो गम आप को रहे वह उत्तक होकर हम लोगों का भी पुत्र कहा जाय, और हमीं लोगों के नाम पर उसका नामकरण संस्कार भी किया जाय । हे सुन्दर सुखवाली । यह बालक सभी सुवनी में बिरुयात होगा । ॥४३॥

कृषिकात्रों के ऐसा कहने पर गिरिपुत्री पार्वती ने कहा — 'भला जो सभी श्रंगों में मेरे ही समान होगा, मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह वालक के बनम श्रंगों (शरों) की त्वना श्रपने समान करेंगी, यदि ऐसा होगा तो वह वालक हम लोगों का पुत्र कहतावागा ।' उन समों के इस प्रकार कहने पर शैलपुत्री ने कहा — 'श्रानिव्दनीय गुणोंवाली । ऐसा ही करो ।' पार्वती की स्वीकृति से कृष्टिकाएँ हुए से खिल उठी श्रीर कमल पत्र पर रखे गए उस जल को पार्वती के लिए समर्पित कर दिया । पार्वती ने भी उस जल को धीरे-धीरे पी डाला । उस जल के पी लोने के उपरान्त 'उसी सरोवर में पार्वती की दाहिनी कोल को फाइकर एक श्रद्धत वालक, जिसका तेज समस्त लोकों में भासमान हो रहा था, निकला । उसकी श्रामा सूर्य के समान थी, चमक सुवर्ण के समान थी, इः सुख थे, हाथों में मयानक चमकती हुई श्रति कठोर शक्ति एवं शूल धारण किये हुए था । सुवर्ण के समान शोमाग्राली वह वालक तेज से देवीय हो रहा था श्रीर जन्मते ही वह कुत्रसत पापाचरण में लीन देवों को मारने के लिए उद्यत-सा था । यही कारण है कि वह कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । सेप्रश्न हा।

श्री मात्स्य महापुराया के तारकोपारच्यान में छुमारसम्मव नामक एक सौ श्रद्धावनवीं श्रद्याय समाप्त ॥१ ५८॥

### एक सौ उनसठवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा— पुनः देवी की वार्यी कोख को फाइकर एक अन्य शिशु बाहर निकला । प्रथमतः अगि के खु में वीर्य के ल्रारण होने के कारण वह वालक सुन्दर मुखवाला एवं राष्ट्रश्नों का दिनाराक हुआ । विशेषकर शिखाओं (अङ्ग-प्रत्येगों) में उन कृतिकाओं के मेल होने के कारण वह वालक शालामिथ भी हुआ, उसके छः मुख थे। यही कारण है कि वह विशाख नामधारी हुआ और लोक में पर्मुख (छः मुखों वाला) भी उसका नाम पड़ा । इस प्रकार उस बालक का स्कन्द (चरण होने के कारण) विशाख (शाखाओं अङों में, कृतिकाओं के मेल होने के कारण) पर्मुख (छः मुख होने के कारण) तथा कार्विकेय (कृतिकाओं के पुत्र होने के कारण) नाम विल्यात हुआ । चैत्र महीने के कृत्या पन्न की पत्रहवी (आमावस्था) तिथि को विशाल रहीं (सरपत था समग्रर) के वन में वे दोनों महावलवान तथा सूर्य के समान तेजस्त्री नालक उरपत्र हुए थे। उसी चैत्र महीने के शुक्त पन्न की पंचभी तिथि को पाक सासन इन्द्र ने देवताओं के कल्याणार्थ उन दोनों बालकों को एक में जोड़ दिया। उसी महीने की पष्टी

तिथि को भगवान गुह सभी देवसमृह तथा प्रका, इन्द्र, विन्तु, सूर्य द्यादि देवनाओं द्वारा सेनापित के पद पर श्रमिपिक्त किये गये । सुगधित द्रव्य, पुष्प, मांगलिक धूर्म, रिक्तोने, छत्र, चामर समृह, श्रामुम्पा, तथा चन्दनादि सामिप्रयों द्वारा विधिनूर्यक पर्यसुल स्त्रामिकार्तिकेय का श्रमिपेक्त किया गया। राक ने देव-सा चन्दनादि सामिप्रयों द्वारा विधिनूर्यक पर्यसुल स्त्रामिकार्तिकेय का श्रमिपेक्त किया गया। राक ने देव-सेना नामक कन्या को स्वामिकार्तिकेय को सन्त्रा पद के लिए सीपा। विद्या ने उन देवाधिदेव को रास्त्रास्त्रों से समृह दिये। धनाध्यत्त कुवेर ने दस लाल यत्त दिये, श्रामिन ने तेज दिया, वाधु ने वाहन, स्वष्य समृह दिये। धनाध्यत्त कुवेर ने दस लाल यत्त दिये, श्रामिन ने तेज दिया, वाधु ने वाहन, स्वष्य (विरवक्तमी) ने खिलीने तथा इच्छानुरूप स्वरूप धारण करने गला एक युस्कृट (सुगी) दिया। इस प्रकार (विरवक्तमी) ने सिलीने तथा इच्छानुरूप स्वरूप धारण करने गला एक युस्कृट परिवार वर्ग दिया। स्त्रानन्तर प्रमुल देवनाओं ने पुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर वरदायी पढानन स्वामिकार्तिकेय की इस निक्त स्तोत्र द्वारा सुनि की। ॥१-१२॥

देवताओं ने फहा--महातेनस्वी कुमार ! सुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो, सुम स्कन्द हो, दानमें का विनाग करनेमले हो । नवीन सूर्य के समान कान्तिमान हो, धः मुखोबाले हो, इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं । यानेक प्रकार के श्रामूपर्णों से श्रामूपित, समस्त जगत् के पालनेवाले, दारुण दानवों के विनाग्रक, सूर्य के समान श्रोजस्वी ! तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे हैं । गुद्ध के लिए, गुह के लिए हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो । तीनों लोकों के मय को दूर करनेवाले, कृपापूर्ण वालक ! हम लोग दुग्हें नमस्कार करते हैं । विशाल निर्मल नेत्रों वाले ! दुग्हें नमस्कार है । विशास एवं महानत स्त्ररूप ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो । मन को हरण करनेवाले ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार है । रण में श्रत्यन्त भयानक ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। उज्ज्वल मयुर पर सवार होनेवाले । तुन्हें हम सर्वों का प्रणाम स्वीकार हो । श्रेष्ठ केयूर घारण करनेवाले । तुन्हें हमारा नमस्कार ंस्वीकार हो । उत्कट पताका धारण करनेवाले । प्रणत जनों के दुःख को दूर करनेवाले । तुम्हें नगस्कार है, नमस्कार है। श्रेष्ठ पराक्रम शाली ! किया परायण मक्त जनों के लिए मनोहर भन्य मूर्तिवाले ! तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं । देवताओं के स्त्रामी इन्द्रादि सिक्तया परायण देवगण इस प्रकार की स्तुति यज्ञपति मगवान् स्वामि कार्तिकेय की कर चुप होगये । उस समय उन देवताओं ने सन्तुष्ट चित्त हो स्रति हर्प से जब इस प्रकार स्तुति की तो गुह मगवान स्वामिकार्तिकेय ने अपने निर्मत नेत्रों से उन देवताथिपतियों की श्रोर तारु कर कहा-देवगण ! यव श्राप लोग श्रपना दुःख दूर हुया समिन्तये, मे सभी शत्रुश्रों का विनाश कर दूंगा । ॥१३-१८॥

कुमार ने कहा—'देवगण । श्राप लोग बताइये में श्राप लोगों के किस मनोरथ की पूर्ति करूँ। में श्राप लोगों की उस हार्दिक श्रमिलापा को, जिसे श्राप लोग हृदय में बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पूर्ण करूँगा, मले ही वह दुस्ताध्य क्यों न हो १' कुमार के ऐसा कहने पर देवगण विनन हो श्रमुकूल हृदय वाले वन महास्मा गृह से बोले—'सभी देवकुल का विनाश करने वाला, श्रति बलवान् एक दुर्जय तारक नामक देखराज है, जो श्रस्थन्त दुराचारी तथा कोधी है। हम लोगों के मय को दूर करने वाले। श्राप उस

राज्ञस का संहार कीजिये, यही हम लोगों की हार्दिक श्रमिलाया है।' देवताश्चों के इस प्रकार निवेदन करने के बाद सभी देवपृत्दों के परम उपकारी जगत के स्वामी स्वामिकार्विकेय वहाँ जगत के कारक स्वरूप तारकाष्ट्रस के वस के लिए प्रस्थित हुए। स्कन्द के बल का भरोसा पाकर इन्द्र ने दानवराज तारक के पास करोर बचन बोलनेवाले एक दृत को भेजा। भयानक श्राष्ट्रतिवाले उस दृत ने भयरहित होकर तारक के पास जाकर इन्द्र का सन्देश कहा—॥१८-२॥।

द्त ने कहा—देखपते ! स्वर्ग के स्वामी देवराज भगवान् इन्द्र ने तुम को कुछ सन्देश कहा है । तारकाष्ट्रर ! उसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार जो चाहो करो ! उन्होंने कहा है । 'दानव ! इस संसार का विनाश कर तुमने जो पापाचरण किया है उसके दण्ड देने के लिए में अब त्रिसुवन के राजा रूप में अस्तुत हुआ हूँ । उन सब की शान्ति करूँगा ! दृत की ऐसी बातें सुनकर कोघ से लाल नेत्रोंवाले दुप्टात्मा तारकासुर ने, जिसकी विमृति प्रायः नप्ट हो चुकी थी, कहा—॥२५-२७॥

तारकासर ने कहा- 'शक ! युद्धों में सैकड़ों बार मैंने तेरे पराक्रम को देखा है । दुर्वृद्धि इन्द्र ! निर्लाज होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा तो लगेगी नहीं ।' इस पकार इन्द्र को सन्देश दे देने के बाद जब दृत चला गया तब दानव ने मन में चिन्ता की कि विना किसी की सहायता का भरोसा पाये हुए इन्द्र इस प्रकार की निर्भाकतापूर्ण बातें नहीं कर सकता, क्योंकि सुमासे यह पूर्व ही पराजित हो चुका है। न जाने कहाँ से उसे सहायता की प्राप्ति हो गई है ? इस प्रकार चिन्ता में निमम हो दुष्ट चेप्टावाले उस देख ने श्रति ध्रमंगलपूर्ण निर्मिणें को घटित होते हुए देखा । उस समय गगनमएडल से श्रनेक बार पुरवी पर चूलि की वर्षा होने लगी । श्रनिष्ट सूचक भुजा और नेत्र फड़कने लगे, मुख सूख गया. चित्र में चवराहट हो गई, श्रपनी रमिण्यों के कमलवत मुख को मिलन देखने लगा । श्रमंगल की सचना देने बाले भयानक त्राकृतिवाले दुष्ट प्राणियों के दर्शन होने लगे । किन्तु इन सभी त्रमांगलिक त्रपणकर्नों की कोई चिन्ता न कर वह दैत्य चागा भर में पुनः जब तक निश्चित हुआ तब तक हाथियों के समूहों की मयानक घंटाओं की त्रावाजों से श्रतिशय भयानक, उसी प्रकार घोड़ों के समृहों की खुरों से उठी हुई घृलियों से श्वेत वर्षा वाली. श्रद्धत प्रकार के विमानों एवं देवतात्रों द्वारा चलते हुए चैंवरों से युक्त, विविध प्रकार के श्रामूपणों से आमृषित, किलरों की गीतों से शब्दायमान, विविध रंग वाले स्वर्गीय पुष्पों की मालाओं को घारण किये हुए बीरों से सुशोभित, म्यान रहित तलवार आदि हाथियारों से परिष्कृत दिखाई पड़नेवाले निर्मल कवची . से संयुक्त, बन्दियों द्वारा स्वर से स्तुति की जाती हुई, विविध प्रकार के बाजनों से पोर राज्दोंवाली सेना को श्राते हुए राजमहत्त के उसरी माय पर सहें होकर देखा । श्रीर तब कुछ चिन्तित एवं मनराहट से युक्त होकर सोचा कि यह कीन अपूर्व योद्धा आ रहा है, जिसे मैंने अभी तक नहीं हराया है। थोड़ी देर बाद फिर देत्य ने कठोर स्वर सुने, सिद्ध तथा बंदीगण उस समय देत्य के हृदय की विदारण करनेवाले इस स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। ॥२८-३६॥

हे अनुपम शक्ति की किरणों से पिंगल वर्ण की कान्ति वाले । कठोर भुजदरवाँ से भयानक रूण

मना देने वाले ! मुखदायी ! प्रण्त भक्त जन रूपी कुमुद कानन की विक्रिस्त करने में चन्द्रमा रूप ! तुम्हारी जय हो ! हे कुमार । देत्य कुलरूप समुद्र के लिए वाडवानि ! छः मुखों वाले ! मनोहर मधुर हार मयूर के जय स्वार होने वाले ! मुरों की मुकुट मियायों की कोर से धिमे हुए चरएगें के नहों की किरएगें से मुगोनित कपर सवार होने वाले ! मनोहर केंग्र कलाप से युक्त ! व्यनिनव निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर क्षेत्र वाले ! देत्य वग्र रूप वांस के विनाशार्थ दु सह दावानि रूप ! चुम्हारी जय हो । भगवन विशास ! स्वरूप वाले ! देत्य वग्र रूप वांस के विनाशार्थ दु सह दावानि रूप ! चुम्हारी जय हो । भगवन विशास ! तुम्हारी जय हो । सकल लोकों का उद्धार करने वाले ! स्वरूप करने वाले ! व्यति देदीप्यमान व्यामूपणों से है परमित्रय मगवन विशास ! हाय में पताका के समूह धारण करने वाले ! व्यति देदीप्यमान व्यामूपणों से विनकर को शोमा धारण करनेवाले ! भय के उत्पन्न करनेवाले ! व्यक्ति वानों का लीलापूर्वक विनाश करने वाले , सकल लोकों के तारक ! समग्र देत्यों के स्वामी ! तारकामुर के परमगत्र । सकट ! सात दिन के बालक ! चीदहाँ मुवनों के शोकापहर्णा तुम्हारी जय हो, जय हो । ॥ ४० – ४३ ॥

श्री मात्स्य महापुराण के देवासुर संमाम में रख उद्योग प्रसग नामक एक सी उनसठवाँ अध्याय समास । ॥ १५६॥

### एक सौ साठवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा—देवताओं के विन्दियों द्वारा उच्चत्वर से उद्धोपित उपर्युक्त प्रार्थना को सुनकर तारकासुर ने बाल की अपनी मृत्युक्त पूर्व वात स्मरण की। ( तिसमें उन्होंने वालक से मृत्यु का वरदान दिया था,) उसने यह समक्त लिया कि अब हमारी मृत्यु समीप आ गई है। किर काल के धर्म का स्मरण कर विना कचन लिए पेदल ही वह विना किसी को साथ लिये योकाकुल चिन्न हो अपने भवन से बाहर निक्ता और बोला—'पीम्रता के कारण घयराये हुए चिन्न वाले । कालनेमि आदि प्रमुख योधा टैत्यगण् । दीवत बाओ, पकड़ो, और इस सेना को पराजित कर दो।' तदनतर मयानक आहर्ति वाले तारकासुर ने देखकर कहा चालक । वया तुम युद्ध करने को इच्छुक हो १ यदि चाहते हो तो आओ, कन्दुक के समान खेलो। रण्यूमि में भीपण दानमें को अभी तक सुनने नहीं देखा है, वालक होने के कारण सुम्हारी बुद्धि थोडी ही दूर तक देखती है। देवताओं को आनित्यत करते हुए स्वामिकार्तिकेम ने भी आगे खड़े हुए तारकासुर से कहा—'हे तारक । सुनो, तुम्हारे राक्तिय अर्थ को मै निरूपित कर रहा हूं। समर मृत्रि में न डेरनेवाले योद्धा गण रण्य में राबों द्वारा अर्थ को नहीं देखते, मेरे वालकपन का तुम अपमान मत करो, सुनग का वच्चा ही सुन्धु देने वाला होता है। उदयकालीन सूर्य भी दुज्वेश्य (किटाई से देखने योग्य) होता है, उसी प्रकार में भी दुज्व मालक हैं। देख । क्या तुम यह नहीं देखते हो कि थोड़े ही अवसर वाल प्रकार कर स्वरा होता है। इस प्रकार की बातें कुमार कर ही रही के कि हतने ही अवसर में देखने उनके ऊपर अपना सुद्गार खोड़ दिया। कुमार ने अपने अमोर ही रही के कि हतने ही अवसर में देखने उनके ऊपर अपना सुद्गार खोड़ दिया। कुमार ने अपने अमोर सी उन्ने अपने स्वरार हो ही थि के हतने ही अवसर में देखने उनके ऊपर अपना सुद्गार खोड़ दिया। कुमार ने अपने अमोर ही रही थे कि हतने ही अवसर में देखने उनके ऊपर अपना सुद्गार खोड़ दिया। कुमार ने अपने अमोर

तेजस्वी यज्ञ से उसे निण्यत्व कर दियां । तब दैत्येन्द्र ने लोहे के बने हुए भिन्दिपाल को उनके कपर छोड़ा जिसे दैत्यों के रात्रु स्थानिकाचिकेय ने श्रापने हाथ में पकड़ लिया । पएमुख ने घोर राज्य करनेवाली श्रापनी गदा को दैत्य के ऊपर छोड़ा, उसके घात से दैत्य महागिरि के समान प्रकृष्यित हो गया । उसने रणपृपि में पर्मुख स्वामिकार्तिकेय को कठिनाई से जीतने योग्य मान लिया श्रीर बुद्धि से चिन्तन करने लगा कि श्रव . निस्सन्देह हमारा काल या गया है। कालनेमि थादि प्रमुख दैत्यों के साथ पायः सभी दैत्यों के स्वामियों ने इस मकार कृषित देखकर रागु में व्यत्यन्त कठोर कार्य करनेवाले कुमार के उपर ग्रह्माकों द्वारा एक साथ महार किया । किन्तु स्वाभिकाचिकेय उन कुछ भी बलेश न पहुँचानेवाले घोर महारों से तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन रगामच देवकगटक बलवान् दैरवेन्द्रों ने पुनः श्रपने तीक्ष्ण भालों तथा बागों से छुमार को समरम्मि में भीपण चोट पहुँचाई; परन्तु दैत्यों के श्रस्तों से उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई । किन्तु दानवीं का यह भयानक युद्ध देवताओं के भागों का महान् पातक सिद्ध हुआ । तत्र देवताओं को अति द्रःसित देसकर घुमार व्यत्यन्त कुद्ध हुए श्रीर व्यपने व्यक्षों से दानवों की सेना की विचलित कर दिया। उस समय उन श्रमीय श्रासों की चोट से पायल हुए देवताश्रों के रात्रु कालनेमि श्रादि दैरयगए युद्ध मूमि से पीछे लीट पड़े । देखों के इस प्रकार निहत होने एवं रखम्मि छोड़कर भाग जाने पर श्रमुरों का स्वामी महादित्य तारक परम कुद्ध हुआ श्रीर सुवर्ण के वने हुए जालों से परिष्ठत श्रपनी दिव्य गदा को घारण किया । श्रत्यन्त तपाये गये सुवर्ण के बने हुए केयूर से सुरोभित मुजावाले उस दैत्यराज ने गदा से कुमार को श्राहत किया श्रीर मयूर के पंतोंवाले वाणों से देवताश्रों को विसुख किया । श्रीर दूसरे श्रतिभयानक विग्राल मालों से कार्तिकेय के वाहन मयूर को घायल कर दिया । इस प्रकार रणमूमि में श्रमुरनायक तारक ने श्रतिकृद्ध हो देवतात्रों की सेना को बिल-मिल कर दिया। तब देवतात्रों को रसमृमि से पराइमुख होते तथा अपने वाहन मयूर को रक्त उगलते हुए देखकर पडानन देवताओं के सेनापित स्वामि कार्तिकेय परम मनोहर सुवर्ण निर्मित केयूर से सुरोमित भुजाओं द्वारा रणम्मि में सुवर्ण से अलंकत राक्ति की धारण किया श्रीर श्रतिवेग पूर्वक दानवराज तारक की श्रोर श्रभिमुख ही पुकार कर कहा--'हे कुनुद्धे ! खड़े हो जाओ ! खड़े हो जाओ ! ा भागो मत, संसार के जीवों की श्रोर देखो, श्रव तुम इस मेरी शक्ति से मारे जा चुके हो, श्रपने सुशिक्तित शख का स्मरण करो । ऐसा कहकर कुमार ने उस शक्ति को दैत्य के ऊपर छोड़ दिया । कुमार के केयूर की ध्वनि के साथ हाओं से छुटी हुई उस शक्ति ने वज के महागिरि के समान श्रत्यन्त कठोर दैत्य के हृदय को छित-भिन कर दिया । श्रीर वह निप्पाण होकर पृथ्वी तल पर प्रलय काल के पहाड़ की माँति गिर पड़ा। पगड़ी तथा मुकुट गिरकर विखर गये श्रीर गरीर के सारे श्राम्पण पृथ्वी तल पर छिटक गये। इस प्रकार उस महादैत्य के मारे जाने पर स्वर्गलोक के महान् उत्सव के श्रवसर पर कोई भी दुःखी प्राणी नहीं रहा, नरक में निवास करने वाले पापारमा जीव भी सुखी हुए। श्रपनी-श्रपनी स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए देवगण पडानन की स्तुति करते हुए श्रति उत्सुक होकर श्रपने-श्रपने घरों को चले गये । उस समय श्रपनी मनोवाञ्चित सारी इच्छात्रों को

प्राप्त करनेवाले समस्त देवतागण्, तपहित्रयाँ तथा सिद्धां को साथ ले श्रत्यन्त सन्तुष्ट चित्त हो स्कन्द को बरदान देने लगे।॥ १-२१॥

देवताओं ने कहा—जो कोई महाबुद्धिग्राली मनुप्य स्कन्द से सम्बन्ध रखनेवाली इस पुर्य कथा को मुनता है श्रथवा मुनता है, वह कीर्तिग्राली होता है। दीर्घांधु, मुन्दर श्राकृति वाला, लक्ष्मीयान ग्रीमाग्राली मंगलमय दिलाई पड़नेवाला सभी जीवों से मयर्गहत तथा सभी प्रकार के दुःखों से विवर्जित ग्रीमाग्राली मंगलमय दिलाई पड़नेवाला सभी जीवों से मयर्गहत तथा सभी प्रकार के दुःखों से विवर्जित श्रीमाग्राली मनुष्य प्रातःकाल की सन्थ्या करने के बाद स्कन्द के चिरत को पढ़ता है वह सभी पाषों से होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल की सन्थ्या करने के बाद स्कन्द के विरत को तथा राजद्वार का सेवन करने विनिर्मुक्त होकर महाधनवान होता है। वालकों को, व्याधि से पीड़ितों को तथा राजद्वार का सेवन करने वाले पुरुषों को, यह स्कन्द चरित परमोपयोगी, सर्वदा सभी मनोर्घों की पूर्ति करनेवाला एक दिव्य वपाय है। इसका पाठ करनेवाला मनुष्य ग्रीर के नष्ट होने पर पदानन की समीपता प्राप्त करता है। ॥ ३०-३३॥

श्री मास्त्य महापुराण में तारक वप प्रसंग नामक एक सी साठवाँ श्रघ्याय समाप्त । ॥१६० ॥

# एक सौ इकसठवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा — अब हम लोग हिर्ययक्यिपु का वय तथा पायों को नष्ट करनेवाले नरसिंह मगवान् के माहात्य्य को सुनना चाहते हैं । ॥ १ ॥

सृत ने कहा—ऋषिवृन्द ! प्राचीन काल में हिरएयकिरोपु नामक श्रांति प्रमावशाली देखों के श्रादिम पुरुप ने घोर तपस्या की थी । जल में निवास करते हुए स्नान एवं मीन का श्रव घारण कर उसने ग्रारह सहस्र वर्षों तक तपस्या की थी । तब उसकी तपस्या, निवम, रान्ति, इन्द्रिय निग्रह एवं श्रवस्य से निशा सन्तुष्ट हुए श्रीर स्वयम्म् भगवान् स्वयमेव वहाँ सूर्य के समान परम तेजोमय विमान पर हंसपुक्त उपस्थित हुए । श्रादित्य, वमु, साध्य, मरुत, विद्वेदेव के साथ छूद, यन्त, रान्तस, सर्ग, दिशाप, विद्याप, नदी, सागर, नन्तत्र, मुहूर्च, श्राकारागामी ग्रह, महाग्रह, देवता, त्रकार्प, सिद्ध, सप्ति, राजि, राजि, प्रयक्त गान्यव तथा श्रप्यताओं के समूहीं तथा स्वर्ग निवासियों से घिरे हुए प्रकारानियों में श्रेष्ठ वरावर जात् के गुरु रोमा सम्पन्न ब्रह्मा ने देख से कहा—'सद्द्रत परायणु ! सुक्त जैसे मक्त की इस घोर तमस्य से भें श्रवि प्रसन्न हुँ, श्रवः तुन श्रेष्ठ वरदान मोँग लो श्रीर श्रपनी मनोवांशित श्रमिलापा की प्राप्ति करों । ॥२ —१०॥

हिरूप्यक्रियु ने कहा—देवसत्तम! देवता, अधुर, गन्धर्व, यत्त, सर्ग, राज्ञस, मनुष्य तथा पिरााच—ये सत्र मुक्ते न मार सर्के । प्रितानह! न तो ऋषिगण मुक्ते शाप ही दे सर्के । मगवन् । यदि आप सत्तमुच हमारे उसर प्रसन्न हें तो मैं यह बरदान माँग रहा हूँ। न अस्त्र से, न शुस्र से, न पर्वत से, न शुद्ध से, न किसी स्त्वे हुए पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में और न रात में अर्थात कभी भी और किसी से भी मेरी मृत्यु न हो । में ही सूर्य हो जाऊँ, चन्द्रमा, वार्यु एवं अगिन हो जाऊँ, जल, आकारा, नल्द्रत्या दसों दिशाएं बन जाऊं । में कोप, काम, वरुण, इन्द्र, यमराज, उत्वेर, यस तथा किंपुरुषों का स्वामी हो जाऊँ ! ॥११-१॥

प्रझा ने कहा—'वियवर ! इन दिव्य वरदानों को में तुम्हें दे रहा हूँ। वत्स ! सर्वदा इनके प्रभाव से निस्तन्देह अपने मनोरयों को तुम श्राप्त करोगे।' इस प्रकार कहकर मगवान ब्रह्मा ब्रह्मार्थिंगें के समूहों से सेवित वैराज नामक अपने निवास स्थान को चले गये। तब सब देवता नाग तथा गन्धर्व ऋषियों के साथ वरदान की शांधि का समाचार झनते ही ब्रह्मा के पास पहुँचे। ॥१६-१८॥

देवताओं ने कहा — मगवन् ! स्नापके वरदान को प्राप्त कर वह श्राप्तर हम सबों का संहार करेगा । श्रातः उसके संहार की भी श्राप शीघ ही चिन्ता करें । भगवन् ! श्राप जगन् के समस्त जीवों के स्वयम् श्रादिकर्ता हैं, प्रश्च हैं, हत्य कव्य के सप्टा हैं, श्रात्यक्त प्रकृतिवाले हैं । ॥११-२०॥

इस प्रकार समस्त जगत के कल्याण की वार्ते सुनकर प्रजापित ब्रह्मा ने सुन्दर एवं शीतलतापूर्ण अपने बचन रूपी जल से देवताओं की आरवस्त किया और कहा—'देवगण ! अवस्य ही वह दानव अपनी तपस्या का फल प्राप्त करेगा; परन्तु तपस्या के पुगयफल के समाप्त हो जाने पर उसका संहार स्वयम् विद्यु मगवान् करेंगे।' कमल से उत्पन्न होनेवाले मगवान् ब्रह्मा की इस बात को सुनकर सभी लोग प्रसन्न चित्त हो अपने-अपने दिव्य स्थानों को चले गये।। २१-२३॥

त्रक्षा से बरदान की प्राप्ति करते ही उस हिरययक्षिणु ने बरदान से गर्वित होकर सभी प्रजाओं की विशेष कप्ट पहुँचाया। उस दानव ने आश्रमों में, प्रग्रंसनीय नतों में परायण सत्य तथा धर्म की सेवा में तत्यर महापुर्यशाली स्पापी सुनियों को श्रत्यन्त श्रपमानित किया। इस प्रकार वह महान् श्रमुर त्रिमुवन में रहनेवाले देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों को स्ववश कर स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। जब काल की प्रेरणा से उसने वरदान के मद से उन्मच होकर दैरों को यज्ञ माग का श्रिपिशारी बना दिया तथा देवताओं को यज्ञमामों से विहिच्छत कर दिया। तब सूर्य, साध्य, विश्वेदेव, वयु, तथा इन्द्र समेत समस्त देवगण्य यद्य, सिद्ध, तथा महर्षि गण्य शरणामतवस्सल महा बलवान् देवाधिदेव सनातन वासुदेव विद्या की शरण में गये।। २४-२६॥

देवताओं ने कहा—महामायशालिन् । नारायण । देवता लोग तुम्हारी शरण में आये हुए हैं । प्रमो । इन सब की तुम रक्ता करी, दैस्पपित हिरएयकशिषु का संहार करो । तुम हम लोगों के सब से बड़े उत्पित्तिक्ती हो, परम गुरु हो, परम देव हो । देवशेष्ठ । तुम ब्रह्मादि देवताओं के भी देवता हो । ॥३०॥

विष्णु ने कहा — देवबृन्द ! तुम लोग मय छोड़ दो, में तुम लोगों को असयदान दे .रहा ू हूँ । देदगण् ! तुम लोग उसी तरह पुनः स्वर्ग को शाष्ठ करोगे, देर न होगी । में वरदान से उन्मत, देवताओं के स्वामियों द्वारा श्रवध्य उस दानवराज को सैन्य समेत विष्वंस करने चल रहा हूँ । इस प्रकार की बार्तें कह भगवान् विष्णु ने देवतात्रों को विसर्जित कर मन में हिरएयकिशपु के संहार का सकल्प किया। तदुपरान्त शीघ ही महावाहुवाले भगवान् ने श्रोंकार को ग्रहरण कर श्रपनी सहायता में नियुक्त किया। क्रोंकार की सहायता पाष्ठकर कभी नष्ट न होने वाले भगवान विष्णु हिररकशिपु के निवास स्थान की श्रोर प्रस्थित हुए । उस समय तेज में सूर्य के समान तथा शोभा में दूसरे धन्द्रमा के समान श्राधे शरीर को मनुष्य का तथा त्र्याये शरीर को सिंह का बना कर मगवान् ने श्रपना नरसिंह स्वरूप बनाया श्रीर एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्श किया । तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत, दिव्य, अति रमणीय, मन को हरने वाली, सभी प्रकार की श्रमिलापात्रों से युक्त, शुभ हिरएयकशिपु की समा की उन्होंने देखा । वह समा श्राकाश के मध्य में सौ योजन में फैली हुई थी, पांच योजन चौड़ी थी. सभी मनोरथों को देनेवाली, बद्धता शोक एवं कष्टों से रहित, धेर्यशील, कल्याणदायिनी, सुलकारी, सुन्दर भवन तथा श्रद्यारियों से संयुक्त, तेज से देदीर्प्यमान, श्रन्तःसलिल से संयुक्त, विश्वकर्मा की बनाई हुई, दिव्य रह्यों से संयुक्त, फल पुष्प देनेवाले बृह्मों से सुशोभित, नीले, पीले, श्वेत, श्याम, कृष्ण तथा लाल पुष्पें वाले गुल्मों तथा सैकड़ों मंजरीवाले गुच्हों से सुहावनी, श्वेत वादल के समान मानो जल से स्नान करती हुई-सी वह दिखाई पड़ रही थी। तेज से सुप्रकाशित उस सभा के चारों श्रोर जुन्हाइयाँ विराजमान हो रही थीं। दिव्य सुगंधि से वह अतिराय मनोहारिगी हो रही थी । अति आनन्द की देनेवाली थी, दु:खदायिनी नहीं थी, न तो उसमें अधिक शीतलता थी श्रीर न अधिक घूप ही थी। उसमें स्थित लोगों को द्धाया, पिपासा तथा ग्लानि का अनुमव नहीं हो रहा था। रंग विरंगे श्रति चमकीले पदार्थों से वह सुरोमित थी, स्तम्भों पर बनी हुई थी, उसकी श्रनुपम छटा सर्वदा एक रूप में रहनेवाली तथा टिकाऊ थी। स्वयमेव ऋति प्रकाशित वह समा चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रान्ति की तेजस्विता को दवाने वाली थी, स्वर्ग के पृष्ठ माग पर अवस्थित वह प्रकारा फैलाती हुई सुर्घ के समान देदीप्यमान हो रही थी। सभी प्रकार के मनोरथ—चाहे वे देवतात्रों से सम्बन्ध रखने वाले हों श्रथदा मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले हों—वहाँ पर प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे। पर् रस संयुक्त विविध प्रकार के मध्य-भोज्यादि पदार्थ प्रचुर परिमाण में वहाँ रखे हुए थे । वहाँ की मालाएँ श्रति गम्भीर तथा सुगन्धियाली थीं, वहाँ के दृद्ध सर्वदा पुष्प एवं फलों से लदे रहते थे, गर्मी की ऋतु में शीतल तथा शीत की ऋतु में गर्म जल वहाँ पर रहता था। ऋती हुई लम्बी खालाओंवाले कोमल पत्तों तथा श्रंकुरों से युक्त लता के वितानों से दफे हुए पृद्ध, नदियों तथा तालावों के तट पर वहाँ विद्यमान थे । इस प्रकार के अनेक वृत्तों की नरसिंह भगवान् ने वहाँ पर देखा । . . वे सभी सुगंधिपूर्ण पुष्पों तथा रसयुक्त फलों से लदे हुए ये। वहाँ के तालाय न तो श्रत्यन्त शीतल जल वाले थे और न गर्म जलवाले थे ! हिरएयकशिपु की उस विस्तृत सभा में भगवान ने सभी तीयों को उपस्थित देखा । सुगंधियुक्त नलिन, पुराडरीक, रातपत्र, लाल कमल, नीले कमल, कुसुद उन तालात्रों में . सिले हुए थे। ॥ ३१-५२॥

श्रत्यन्त सुन्दर धार्तराष्ट्र , नेत्रों को श्रत्यन्त प्रिय दिखाई पड़ने बाले राजहंस, कारपटन, सारस, कुरर रवच्छ स्फटिक की शिलाओं के समान शुग्र वर्ण तथा पीते वर्ण के पंखों वाले पित्रयों से वहाँ के सरीवर ग्रोभायमान हो रहे थे। श्रनेक प्रकार के हंस तथा सारसों के कलस्व उनमें हो रहे थे। मगवान् नृसिंह पर्वत के श्रव्रमाग पर सुगंधिपूर्ण मनोहारिणी, वड़ी-बड़ी मंजरियाँ को धारण करनेवाली श्रानेक प्रकार के रंग विरंगी पुष्पों से लदी हुई लताओं को देखा । केतकी, श्राग्रीक सरल<sup>3</sup>, पुत्राग<sup>4</sup>, तिलक, अर्जुन, स्नाम, बड़ी कदम्ब, मस्यपुष्प, छोटी कदम्ब, वकुल, धव, प्रियंगु, पाटल रााल्मलि, हरिद्रक, साल, ताल, तमाल तथा मनोहर चणक आदि वृत्त वहाँ प्रुरोभित हो रहे थे। इसी प्रकार श्रन्य कई पुर्वों के इस उस स्थल में खिले हुए विराजमान हो रहे थे। जलती हुई श्रामि के समान प्रकाशमान मूंगे के बृद्ध वहाँ उन्ने तना लग्नी शासायों से युक्त ताल वृद्धों के समान विशाज-मान हो रहे थे। ग्रांबन के समान काले, अशोक के वर्णवाले अनेक चित्रक के वृत्त वहाँ पर थे। वरुण, बत्सनाम, चन्दन, पनस (कटहल ) नीम, खिले हुए फ्लोंबाले कदम्ब, पीपल, विन्दुक, पारिजात, लोघ, मल्लिका, मददार, इमली, जामुन, वड़हर, शैलवालुक, सजूर, नारियल, हरें, विभीतक, कालीयक, दुकाल, हिंगु, पारियात्रक मन्दार, कुन्द, लक्त, पतंग, कुटज, लाले छुरंटक, काले श्रगुरु, मनोहर कदम्ब, श्रनार, ार अ, भारताया प्रचार, अपरों से बिरे हुए बहुत-से खिल्ली के वृत्त, श्रमेक प्रकार की लताओं से पिरे हुए प्रशोक तथा तमाल के वृत्त, तथा महुत्रा के वृत्त वहाँ सुरोमित हो रहे थे। पतों, पुष्पों तथा फूलों से अराक तथा प्रणाय तथा हुए। पा उपर्धिक वृत्तों के श्रतिरिक्त श्रन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले लदी हुई विविध मकार की लताएँ तथा उपर्धिक वृत्तों के श्रतिरिक्त श्रन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले रादा हुए । पान्य वार्य । चारों तरफ से ये वृत्त श्रमेक प्रकार के पुत्यों तथा फलों से लदे हुए शोमाय-भूत हो रहे थे। चक्रोर, शतपत्र, मतवाली कोयल तथा मैना लिली हुई वृत्त की एक ढाली से दूसरी पर भाव का पर के कि क्या लोहित वर्षमाले, वृत्तों की ढालियों पर बैठे हुए पत्ती वहीं पर विराज-मान हो रहे थे। श्रत्यन्त पसल होकर जीवजीवक (चकोर) नामक पत्ती के जोड़े वहाँ वैठे हुए एक दूसरे ंकी स्रोर देख रहे थे । ॥५३-६८॥ :

उक्त समी में वैठा हुआ दैरवेन्द्र हिरएयकशिपु उस समय विचित्र वस्त्र एवं श्रामुपर्गों से सुसजिजत होकर विराजमान या । वह सहस्र सियों से यिरा हुआ या, उसके श्राम्पण तथा वर्ज़ों की रोोमा निराली थी, श्रवि मूल्यवान मिरायों पर्व रत्नों की कान्तियों से उसके कुगडल मुराभित हो रहे थे। उसका सिंहासन दस हाय का था, सूर्य के समान व्यतिदिव्य वल फर्रा पर विदा हुआ था । व्यति सुलकारी सुर्गिषत बासु वहाँ वह रही थी, सुनकासित कुराबल से विराजमान देख उक्त सिंहासन पर वैठा हुआ या । उस समय सेवक गए। हिरवयक्रियु की सेवा में लगे हुए थे। प्रमुख गर्म्य गए। मनीहर ताल पवं लय से गीत गा रहे थे। विश्वाची, सहनन्या, प्रग्लोचा, सीरमेथी, सभीची, प्रज्ञकस्थली, मिश्रकेशी, रम्या, सुन्दर

<sup>ी</sup>दक प्रकार का इंस काडीय पूर्ण । किटिटर्रीया पुरुष । किट प्रकार का पीली लक्डीवाना इस विधेत ! म्बादफन का भूष ।

हँसनेवाली चित्रलेखा, चारकेशी, छताची, मेनका, उर्वशी--ये सब स्वर्ग लोक की श्रप्सरायें तथा श्रन्य सँह हों नाचने गाने में त्राति निपुण अप्सताएँ प्रमावशाली अग्रहरपति हिरएयकशिपु की सेवा में उपस्थित थीं । सम्मु के मध्यवर्ती त्रासन पर समासीन श्रद्धुत पराक्रमशाली उस महावाहु हिरएयकशिपु की परिचर्या में दिति के पुत्र दैत्यगण, जो सब के सब बादान प्राप्त कर चुके थे, सहस्रों की संख्या में तत्पर थे। बलि, विरोचन, नरंक, पृथ्वीपुत्र, शह्लाद, विप्रचित्ति, महासुर गविष्ठ, देवतात्र्यों का रात्रु सुनामा, प्रमति, दैत्य श्रेन्ठ सुमति, घटोदर, महापार्श्व, कुथन, पिठर, निश्वरूप, सुरूप, महावलवान् स्ववल, दरायीव, वाली, महासुर मेघवासा, घटमुख, श्रकम्पन, प्रजन, इन्द्रतापन—श्रादि श्रमुरगण वहाँ पर उपस्थित होकर हिरएयकशिपु की सेवा में तत्पर थे । सभी दैत्यों तथा दानवों के समूह उज्जवल कुएडल से सुशोभित, सुन्दर माला धारण किये हुए विराजमान थे। ये सब के सब बोलने में प्रवीश तथा सर्वदा वत में परायश रहनेवाले थे। सभी वरदान प्राप्तकर भृत्यु से रहित हो गये थे । ये उपर्युक्त तथा श्रन्य बहुतेरे दैत्यगण् प्रभावरााली हिरण्कशिपु की सेवा में तत्पर थे। दिव्य वस्त्रों से सुरोमित होकर विविध प्रकार के श्राकारोंवाले श्रान्त के समान प्रज्वित विमानों पर त्रारूढ़ होकर इन्द्र के समान सुन्दर रारीरवाले विचित्र प्रकार के केयूरों से सुरामित बाहुओं वाले, श्रामुपर्णों से श्राम्पित दिति के पुत्र गण चारों श्रोर उसकी उपासना में तत्पर थे। उस दिव्य समा में पर्वतों के समान मीषण व्याकृतिवाले दैत्यगण सुवर्ण के समान कान्तिमान् शरीर से सूर्य के समान रोोमायमान हो रहे थे। सूत ऋषियों से कहते हैं कि दैत्यसिंह महात्मा हिरएयकशिपु के समान ऐश्वर्य न तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है । सुवर्ण तथा चाँदी से बनी हुई विचित्र बेदी पर, रंग विरंगे रलों से जटित वीधिका में, जो रलों से जटित करोलों से सुशीमित थी । नरसिंह भगवान ने, सूर्य की कान्ति के समान श्रतिराय तेनोमय, सुन्दर सुवर्श की बनी हुई माला से सुरोमित सेनामें तत्रर सैकड़ों सहस्रों देखों से संयुक्त दिति के पुत्र उस हिरएयकशिपु को देखा । ॥६६-८६॥

श्री मात्स्य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्माव प्रसंग नामक एकसी इक्सठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६१॥

#### एक सौ वासठवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा — न्यूपिमण् ! तदनन्तर नर्रासंह रूप में क्षिपे हुए महनीय आरमा भगवान् विच्छु को राल में विष्पे हुई अमिन के समान अथवा कालचक की मौंति आया हुआ देखकर हिरएयक्षरिपु के पुत्र पराक्रमणालो प्रहाद ने दिव्य दृष्टि द्वारा उन आये हुए भगवान् को सिंह रूप में देखा । इस प्रकार वहाँ उपस्थित सुवर्ण के पर्वत के समान शोभायमान् अपूर्व गरीरवाले नर्रासंह भगवान् को विस्मित होकर सभी दानवों ने तथा उस हिरएक्रिपु ने भी देखा । ॥१—३॥

प्रहाद ने कहा—महाबाहुशाली महाराज ! दैत्यों के मूल पुरुष ! इस प्रकार का आधा मानव तथा आधा सिंह का शरीर, मेंने न तो कभी देखा था और न सुना था । अध्यक्त उत्पत्ति एवं दिव्य स्वरूप वाला यह कीन यहाँ श्रामा हुआ है, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि यह भयानक स्वरूप देखों का श्रन्त फरनेवाला है । इस देव के शरीर में सागर तथा नदियाँ विराजमान दिखाई पड़ रहीं हैं, हिमबान पारि-यात्र तथा श्रान्य जो कुल पर्वत हैं, नक्त्रत्रों सहित चन्द्रमा, वसुश्रों समेत वारह श्रादिस्य, धनाध्यदा कुवेर, वरुगा, यमराज, शचीपति इन्द्र, मरुत्, देवता, गन्धर्य, तपस्वी ऋषिगण, नाग, यन्त्, पिशाच, मयानक पराक्रमवाले राज्ञस इस ग्ररीर में विलाई पड़ रहे हैं । ब्रह्मा तथा मणवान् गंफर ललाट में विराजमान हैं । सभी मकार के स्थावर तथा जंगम जीव, हम सभी दैत्य गर्हों के साथ आप तथा सी विमानों से आकीर्ण न्नाप की सभा भी उसमें दिखाई पड़ रही है। राजन् ! समस्त त्रिमुबन, सनाउन लोक धर्म इस नसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, संदोष में सारा जगत् ही उसमें विराजमान है । प्रजापित महात्मा मन्, प्रह. योग, बृत्त, उत्पात, काल, धेर्य, मित, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव सनत्कुभार, विश्वेदेव, सभी ऋषि गए, कोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह तथा सभी वितरगए। भी इस राशिर में विराजमान हैं। प्रह्लाद के बचन सुनकर प्रमावराली हिरवयकरियु ने सभी दानवीं तथा उनके गर्यों के प्रति श्रमिमुस होकर कहा---'तुम लोग जाकर श्रपूर्व शरीर धारण करनेवाले इस नरसिंह को पकड़ो, यदि पकड़े जाने में कोई सन्देह हो तो इस बन्य पर्यु को कहीं भी पाकर गार डालो ।' हिरएयकरिपु की श्राज्ञा से उन सर्वों ने महापराक्रमी उस मुगेन्द्र रूपधारी मगवान् के ऊपर श्रास्यन्त हर्षित होकर श्रास्त्रों का महार किया श्रीर श्रापने तेज से दुखाने की कोशिश की, महायलवान् नरसिंह ने सिंह गर्जना कर मुँह बाये हुए काल के समान भीपण हो उस सभा को भंग कर दिया । सभा के भंग हो जाने पर स्वयं हिरएयकशिपु ने व्याकुल नेत्र होकर सिंह के ऊपर अपने खर्खी का महार किया । ॥१--१८॥

हिरयमकिशिपु ने सभी प्रकार के अंबों में श्रेष्ठ अट्यन्त दारुण दंड को, भीर काल चक्र को, श्रेष्ठ विद्यु चक्र को, तीनों लोकों को जलानेवाले अत्यन्त उप पितामह के ब्रह्मास्त्र को, विचित्र वक्र को, पुनः शुष्क तथा आई दो वजों को, अत्यन्त भयानक तथा रीद्र सूल को, कंकाल तथा मसल को, मोहन, रोपग्ण, संतापन, तथा विलापन नामक अहत को, वायव्य, मथन, कापाल, केंकर, कभी विकल न होनेवाली कठोर राक्ति, कोखास्त्र, व्रक्षरिरा अस्त्र, सोमास्त्र, शिरीरास्त्र, कृपन, रातन, त्याप्ट्र, तथा सुभैरव, अत्यन्त द्धाव्य करनेवाले कालमुद्रगर को, महा पराकम दिखाने वाले तपनास्त्र को, संवर्तन, मोहन, तथा श्रेष्ठ मापाधर को, प्रिय गान्धर्व अहत्र, असिरल, नन्दक, प्रस्वापन, प्रमथन, श्राति श्रेष्ठ वारुण नामक अस्त्र तथा पाश्यर नामक विख्यात अस्त्र को, जिसकी गति कहीं भी नहीं रोकी जाती, हय रिरा नामक अस्त्र तथे, आहा असत्र को, नारायया, पेन्द्र तथा अद्भृत सार्थ नामक अस्त्र को, कभी विकल न होनेवाले पेराचन, रोपय, अति विक्रमी माचन, प्रस्थापन तथा विकम्पन—इन उपर्युक्त अस्त्रों को उस सम्य हिरयपकिशिपु ने नृसिंह मयवान के उत्यर इस प्रकार खोड़ा जैते जलती हुई अगिन के उत्यर आहुति खोड़ी जाती है। अस्त्रों द्वारा प्रकारमान होते हुए नरसिंह मगवान को सूर्य अपनी किरयों द्वारा । मगवान के स्थार शावुत कर लिया था जैसे प्रीपनवाद में हिमालय को सूर्य अपनी किरयों द्वारा । मगवान के

अमर्प रूप वाधु से फॅपाया गया वह दैत्यों का सैन्य समुद्र च्लागर में इस प्रकार जुञ्य हो गया जैसे समुद्र मैनाक पर्वत को डुबो रूर खुञ्य हो गया था। अनन्तार भाले, फॉसी, तलवार, गदा, मुसल, चज्र, अन्ति समेत अग्रानि, बड़े-बड़े चृद्दा, मुन्गर, मिन्दिपाल, शिलाएँ, उल्लुलल, पर्वत, जलती हुई तोर्पे तथा कठोर दर्गडों से युद्ध होने लगा। ॥११-३२॥

इन्द्र के समान वज्ञ एवं अशिन को धारण किये हुए वेगपूर्वक ये दानवगण हाथ में फाँसी लेकर, चारों और से प्रहार के लिए हाथ को उठाये हुए उस युद्ध मूिम में तीन शिरोंवाले नाग पाछ के समान स्थित हुए दिखाई पड़ रहे थे । वे सभी सुवर्ण की वनी हुई मालाओं से विम्पित अंगों वाले थे, पीले रेशमी वहां से अपने अगों को सजाये हुए थे । उस समय वे गीतियों की माला से सुशोमित पार्ववाले विग्राल पर्लोवाले हसों के समान सुशोमित हो रहे थे । केयूर तथा बलय से सुशोमित उत्कट पराक्रमशाली, वायु के समान तेजस्वी उन दानवों के शिर चारों और से प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान कान्तिमान शोमित हो रहे थे । चारों और से पिरते हुए देदीप्यमान, अतिशय प्रमाववाले, महान अन्त्रों के सपहों तथा महा बलवान राह्मों से पिरते हुए वेदीप्यमान, अतिशय प्रमाववाले, महान अन्त्रों के सपहों तथा महा बलवान राह्मों से पिर हुए नरसिंह मगवान उस समय इस प्रकार शोमायमान हो रहे थे जिस प्रकार तिस्तर वस्ते वाले मेवों तथा वृत्तों द्वारा किये गये धने अधकार से युक्त पुक्ताओंवाला पर्वत । उन महान अन्त्रों के सपहों तथा महावलवान देलों द्वारा प्रहार किये जाने पर भी प्रतापशाली नरसिंह मगवान इस प्रकार राण्यम्मि में विचलित नहीं हुए जैसे प्रकृति से ही गम्भीर हिमवान पर्वत । अपि के स्मान उप स्वरूप वाले नरसिंह मगवान से हरवाये गये देलों के समूह इस प्रकार विचलित हो गये जैसे प्रवृत्त वायु के थपेड़ों से ज्ञुन्य होने पर सगुद्द में लहिरीयों दौड़ने लगती हैं । ॥ ३३--३८ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव नामक एक सी वासठवाँ ऋच्याय समाप्त ॥ १६२ ॥

### एक सौ तिरसठवाँ ऋध्याय

सत ने कहा— ऋषिवृन्द ! उस रण्णम्मि में कुछ दानव सर के श्राकार वाले, सर के समान मुख वाले, मकर तथा सर्प के समान मुखवाले थे, तो कुछ मृग के समान मुखवाले तथा शुक्रर के समान मुखवाले थे। दुछ पातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे। कुछ शावःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे। कुछ शावं के समान मुखवाले थे। कुछ शावं के समान मुखवाले तथा प्रकालते वाले, मुखवाले थे। कुछ अक्षर हंस तथा मुर्य के समान मुखवाले थे। कुछ सिंह के समान मयानक मुखवाले किती को चट कर जाने की ताक में थे, कुछ काक तथा मुद्ध के समान मुखवाले थे। कुछ दो जीमों वाले कुछ टेडे शिरवाले तथा कुछ उल्का के समान मुखवाले थे। अन्य कुछ महा माह के समान मुखवाले अस्यन्त गर्वाले दानवों के समूह थे। किन्तु युद्धमृमि में उन असुरों के वार्यों की चृष्टियों से पर्वत

समान दह रारीरवाले अवध्य नरसिंह भगवान के शरीर में कुछ भी व्यथा नहीं हुई श्रीर दानवेन्द्रों द्वारा छोड़े गये ये श्रत्यन्त केठोर दानवों के वाण श्राकार में ही पर्वत में खद्योत की भौति प्रकारित होकर विसीन ही गये । तन कोघ से श्रामिमूत होकर उन दैस्यों ने नारों श्रोर से श्राम के समान जलते हुए दिव्य प्रसाव-रााली चर्कों को नरसिंह के कपर छोड़ा । इधर-उधर उड़ते हुए उन चर्कों से समस्त स्त्राकारामण्डल प्रलय-काल में प्रकारामान चन्द्रमा सूर्य तथा घरों के इधर-उधर अमण करते हुए की मौति दिखाई पहने लगा। श्रमि की लपटों के समान ऊपर प्रकारित होते हुए उन सभी चर्कों की महात्मा नरसिंह ने श्रपने मुख में निगल लिया । मुख में प्रविष्ट होते समय वे चर्कों के समूह बादलों के पेट में प्रविष्ट होते हुए चन्द्रमा, सुर्य तथा श्रन्यात्य महों की भौति शोमित हो रहे थे । इस प्रश्नार उन चकों के निष्फल हो जाने पर हिरएय-करिए ने श्रति प्रमावरालिनी श्रति कठोर विजली के समान चनकती हुई शक्ति को नरसिंह के उत्पर द्योहा । उस परम तेजोमधी सपदाशित शक्ति की व्याती देख नार्सिह ने व्यापने व्यति मधानक हजार से ही मन्न कर दिया । मगवान् द्वारा मंग की गई वह शक्ति पृथ्वीतल पर गिरते समय इस प्रकार शोभायमान हो रही थी मानी श्राकारा से गिरी हुई चिनगारियों समेत बहुत बड़ी उल्का हो । नरसिंह के समीप दैत्यों द्वारा छोड़े गये उन वार्यों की उज्ज्वल पंकियाँ नीले कमल के पर्चों की माला के समान शोमायमान हो रही थी। मगवान नरसिंह ने श्रपने पराकम को पदर्शित करते हुए सुलपूर्वक गर्जना की श्रीर उस समस्त दानव की सेना को इस प्रकार सामने से हटा दिया जैसे वायु तृर्गों के तिनकों को उड़ा देता है। उस समय ये दैत्यों के सेनापति व्याकारा में जाकर बड़े-यहे पत्यरों की वर्षा करने लगे। नरसिंह - के कमर गिरकर वे पत्थर इस प्रकार विकीर्ण हो गए जैसे खबोतों के समह । तब दानवों ने श्रति दृढ़ पर्वतों के बढ़े-बढ़े शिखरों के श्राकारवाले. छोटी-छोटी पहाडियों के समान बडे-बढ़े परधरों की चट्टानों को शत्रुष्टों को वरा में करनेवाले नर्रासंह भगवान के ऊपर इस प्रकार बरसाना प्रारम्भ किया जैसे जल की घारा पर्वत पर गिर रही हो। किन्तु इस प्रकार पत्थरों की वृष्टि करके भी दैरयगण देव श्रेफ भगवान् को विचलित करने में इस प्रकार श्रासफल रहे जैसे मन्दराचल पर्वत को समुद्र इघर-उघर टस से मस नहीं कर सकता। दैत्यों ने पत्थरों की वृष्टि से कोई लाम होता न देखकर जल की वृष्टि . की, जिससे चारों श्रोर से मूसलाधार धृष्टि होने लगी । श्राकार से गिरती हुई तिरहे वेगवाली जल की घाराओं ने चारों और से आकार दिशाओं और दिशाओं के कीओं को घेर लिया। पृथ्वी और श्राकार में ज्यास हुई यह जल की धारा रात-दिन गिरती हुई भी देवाधिदेव को छू तक नहीं सकी। बाहर इघर-उघर चारों श्रीर से धीर वृष्टि तो होती थी पर मुगेन्द्र भगवान् के युद्ध भूमि में उपस्थित होने के कारण उनके प्रमाव से उनके उत्पर होकर कृष्टि नहीं हो रही थी। इस प्रकार पत्थर की वर्षा के निष्फल कर देने तथा जल की वृष्टि के सोल लिये जाने पर उस दैत्य ने श्रमिन तथा बांसु के वेगों से युक्त माया को धोड़ा । किन्तु श्रति, द्वतिमान सहस्र नेत्रीयाले देवराज इन्द्र ने बात्लों के साथ श्रति घोर वृष्टि द्वारा उस श्रीन को रान्त कर दिया । युद्ध भूमि में उस माया के भी निवारित हो जाने पर दानव ने चारों श्रीर से श्रत्यन्त

घोर तथा घने अन्यकार युक्त माया को छोड़ा। श्रंघकार से समस्त जगत् के व्याध हो जाने पर उस युद्ध मृति में दैत्य गण् विविध अस्त्रों से मुसक्तित होकर युद्धार्य आये। नरसिंह भगवान् उस समयं अपने तेज से देवीप्यमान सूर्य की भाँति दिखाई पड़ने लगे, दानवों ने रण् में उनकी तीन रेखाओं वाली मृकुटि को ललाट में स्थितं तीन पर्यों से आनेवाली त्रिशूल के आकार में श्रंकित गंगा के समान देखा। इस प्रकार अपनी सब भायाओं के निष्कत हो जाने पर दिति के पुत्रगण् अत्यन्त दुःखी एवं चिन्तित होकर हिरएंयकिएपु की रारण् में गये। ॥१—३०॥

तदुपरान्त श्रत्यन्त कुद्ध होकर तेज से जलते हुए की भौति जब दैत्येन्द्रं हिरएयकरिपु युद्ध मूमि में आया तो समस्त जगत् अन्यकार में लीन-सा हो गया । आवह, प्रवह, विवह, उदावह, परावह, संवह तथा परिवह नामक श्रत्यन्त बलवान् तथा पराकमी, श्रीमान् , उत्पात एवं मय की सूचना देनेवाले वायु गरा त्राकारा में बहने लगे । जो मह समस्त लोक के सब काल में दिखाई पड़ते थे, वे सभी उस समय त्राकारा में सुलपूर्वक विचरते हुए देले गये । रात में निशाचर राहुगण हाथ में लोहे (१) लिए हुए टहलने लगे । रात में नस्त्रों तथा यहाँ समेत रातुत्रों को वरा में करनेवाले चन्द्रमा तथा दिन में सूर्य एकदम मलिन हो गये। विस्तृत श्राकाशमण्डल में काला कवन्य दिखाई पड़ने लगा। मूमि पर रह कर भी श्राग्नि-देन चिनगारियों के समृह छोड़ने लगे एवं श्राकाशमरहल में भी श्रवस्थित भगंवान् श्राग्न निरन्तर दिखाई पड़ने लगे। ज्ञात घूएँ के समान अति भंगानक श्राकृतिवाले सूर्य श्राकारामग्रहंत में टदित हुए दिखाई पड़ने लगे, श्राकारा में अवस्थित चन्द्रमा के शिखर पर मह गए। स्थित हो गये। उसकी बाई तथा दाहिनी श्रीर से शुक श्रीर वृहस्पति विराजित हो गये । श्राग्न के समान तेज से देदीप्यमान शनैश्चर श्रीर मंगल-ये दोनों बह साथ ही साथ त्राकारा में दिखाई पड़ने लगे । वे सभी त्राकारा में दिखाई पड़नेवाले नक्त्रगण, जो युगान्त के सूचक थे एव अत्यन्त विषम परिगाम देनेवाले थे, एक ही साथ त्राकारा मण्डल में धीरे-धीरे शिक्षर पर त्यारोहित होते हुए दिखाई पड़ने लगे । त्राधकार को दूर करनेवाले चद्रमा ने नन्तत्रों तथा महों के साथ चराचर के विनाश के लिए रोहिगा को श्रामनंदित नहीं किया। राहु से यस्त हुआ चन्द्रमा उल्काओं से पीडित होने लगा, उसमें जलती हुई 'उल्काएँ सुलपूर्वक विचरण करने लगीं । देवताओं का भी देवता ्जो है वह रक्त की वर्षा करने लगा और उस समय ग्राकाशमण्डल से श्रति घोर ग्रब्द करती हुई विद्युत् के रूप में उत्काएँ प्रथ्वी पर गिरने लगीं । सभी वृत्त विना अपने समय के आये श्रकाल ही में फूलने श्रीर फलने लगे, लताएँ सभी फलने लगीं, जो सभी देत्यों के विनाश की सूचना दे रही थीं । फलों से फल पैदा होने लगे. पुष्पों से पुष्प फूलने लगे. देवताओं की मूर्तियाँ आँखें खोलने लगीं, बन्द करने लगीं, हँसने लगीं, रोने लगीं, जोर-जोर से चिल्लाने लगीं, घूट्याँ करने लगीं, जलने लगीं, इस शकार का उत्पात कर वे घोर भय की सूचना देने लगीं। माम में उत्पन्न होनेवाले पशु पत्ती जंगली पशु पित्रयों से धात भयानक युद्ध करने लगे, गन्दे जल से युक्त होकर निदयाँ उलटी बहने लगीं, रक्त श्रीर घृलि से व्याप्त दिखाएँ पकाश से रहित हो गईं। पूजा के योग्य वनस्पति वर्गों की पूजा (रक्ता) नहीं हुई। वे सभी वाय

के प्रवल मोर्कों से टूटने लगे, नम्र होने लगे, ताब्ति होने लगे। इसके श्रतिरिक्त श्रपराह में सूर्य के रहते हुए भी जीवों की छाया परिवर्तित होती नहीं दिखाई पड़ती थी। इस पकार युगान्त के समान मयकारी उस समय में हिरएयकशिपु दैत्य के भवन पर, खजाने पर तथा श्रास्त्रागार के कपर मधु गिरने लगी। श्रमुरों के विनाश तथा देवताश्रों की विजय के सूचक श्रत्यन्त घोर तथा गयानक श्रमेक प्रकार के उत्पात उस समय घटित होने लगे। ये ऊपर कहे गये तथा इन सर्वे के श्रतिरिक्त श्रन्य बहुत से उत्पात, काल की प्रेरणा तथा विधि के विधान से दिखाई पड़ने लगे। तब महावली दैरवराज हिरएयकशिप के पृथ्वी के कॅपा देने पर अमित तेजस्वी पर्यंत तथा नागों के समृह गिरने लगे, विष की ज्याला से पूर्ण मुखोंबाले चार शिरवाले, पाँच शिरवाले तथा सात शिरवाले सर्प गाए आग उगलने लगे । वाह्यके, तत्त्क, कर्कोटक, धनंजय, एलामुख, कालिय, बलवान् महापद्म, सहस्रफाएीं वाला प्रमावशांली हेमतालध्यज नामक नाग, महामाग्यशाली व्यनन्त शेपनाग, जो कठिनाई से कॅपने वाले हैं--सभी उस समय प्रकम्पित हो उठे। पृथ्वी के घारण करनेवाले, जल के श्रान्दर रहनेवाले सभी जीवगण उद्देश हो चठे । उस समय रणम्मि में कुद हुए हिरएयकशिपु ने सभी को विक्रिपत कर दिया। इस मकार पाताल में टहलने वाले परम तेजस्वी नागगण श्रतिराय कम्पित हो गये, जिस समय हिरएयकशिषु दैत्य ने पृथ्वी का स्पर्रा किया । पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाला वह दैत्य वाराह भगवान् की माँति दोनों होठों को -चमाता हुत्रा उस समय शोमित हो रहा था । भागीरथी, सरयू, कीशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्णविणी नामक नदी, महाभाग्यशालिनी सुवेणा नदी, गोदावरी, चर्मणवती, सिन्धु, अनेक नदियों तथा नदीं का स्वामी कमलों का टरपत्ति स्थान मिए के समान स्वच्छ जलवाला ग्रोण नामक नद, सुन्दर जलवाली नर्मदा, वेत्रवती गौस्रों के देशों में बहने वाली गोमती, पूर्व सरस्वती, मही, कालमही, तमसा, पुष्प बाहिनी,---इन सभी नदियाँ, जम्बृद्वीप, सभी प्रकार के रहों से सुरोभित रतवट, जिसमें सुवर्ण प्रकट होते हैं और जो सुवर्ण की खानि से सुशोभित है, नामक द्वीप, जंगलों तथा पर्वतों से सुशोभित लौहिस्य नामक महानद, ऋषियों तथा वीरों का उत्पत्ति स्थान फोशकरण नामक देश, वड़े बड़े मामों वाले मागम देश, गुड, शुंग, गुक्ष, मलल, विदेह, मालव, काशी, फोसल इन सब प्रदेशों को तथा विनंता के पुत्र गरुड के भवन को भी, उस दैरवेन्द्र ने प्रकृषित कर दिया, जिसे विश्वकर्मा ने कैलास पर्वत के शिखर के आकार के समानका बनाया था। ऋत्यन्त भयानक लाल जलवाले लीहित्य ( लाल ) सागर, सौ योजन ऊँचे उदय नामक पर्वत को भी, जो सुर्वण की येदी से मुरोभित, शोमाराली तथा मेर्घो के समूहों द्वारा सुसेवित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान सुवर्णमय साल, ताल, तमाल, तथा फूले हुए कनेर के कृतों से सुरोमित है, उस दैत्य ने कवाया। सभी धातुत्रों से विस्वित श्रयोग्रस नामक पर्वत को, तमाल के वनों से घुशोभित सुगंधियुक्त सुन्दर मलय नामक पर्वत को, सुराष्ट्र, वाहीक, शासीर, मोज, पारह्य, यह, कलिंग, तामलिस, उपहु, पौरहू, वामचूट तथा केरल देश के निवा-सियों को देवताओं तथा अप्सराओं के समूह समेत उस दैत्य ने जुञ्च कर दिया। इसी प्रकार महर्षि यगस्त के भवन को भी उसने कँपा दिया, जहाँ पर प्राचीन काल में कोई नहीं जाता था, तथा जहाँ पर सिद्धों

तथा चारणों के समूह सर्वदा निराजमान रहते थे। वहीं पर अनेक प्रशास के पद्मीमण क्लस्य किया करते थे तथा फूले हुए बड़े बड़े गृत्त विद्यमान थे एवं सुवर्णमय पहाड़ों के शिखर सुशोभित थे। यप्परार्थी के समूह वहीं कींडा में निरत रहते थे । गिरिपुष्पिनक नामक शोभाशाली देखने में ऋति मनोहर पर्वत, जो सागर का भेदन कर सूर्य तथा चन्द्रमा को विश्राम देने वाला था, वहीं ऋत्यन्त उच्च शिखरों से श्राकारा का भेदन करतो हुआ स्थित था । चन्द्रमा तथा सूर्य की किरगों के समान मनोहर एवं तेजस्वी, समुद्र की श्रमार जलसािंग से चारों श्रोर चिरे हुए शिखरों से शोभासम्पन्न विद्युत्वान् नामक पर्वत भी वहाँ था, जो सी योजन में विस्तृत या । उस श्रेष्ट पर्वत पर विजलियों के समृह सर्वदा गिरते रहते थे, वहीं पर ऋषमशोभाशाली दृपम तथा कुंजर नामक पर्वत भी थे, वहाँ पर अगस्य मुनि का मुन्दर भवन था । अत्यन्त दुरियगम्य विग्रालाच्च नामक पर्वत भी वहीं था, जो सर्पों का निवास स्थान था। इन सबको तथा पुरी, तथा भोगवती नामक नगरी — इन सबको भी देंस्येन्द्र ने कंपा दिया । महासेन, पारियात्र, गिरिश्रेष्ठ चकत्रम तथा वाराह नामक पर्वत, सुवर्शिमय सुन्दर प्राप्न्योतिष नामक पुर, जिसमें श्रति दुष्टारमा नरक नामक दानव का निवास स्थान था, मेघों के समान सर्वदा गम्भीर ध्वनि करनेवाला मेव नामक गिरिश्रेष्ठ, हे ऋषि वृन्द ! जिसमें श्रन्य साठ पर्वत भी सम्मिलित हैं, मध्यकालीन सूर्य के समान महागिरि सुमेर, जिसकी कन्दराश्रों में नित्य ही यत्तीं, राल्सी तथा गन्धवीं का समूह निवास करता है, महान् पर्वत हेमगर्भ, हेमसख तथा शैलराज कैलास-इन सत्र को भी दैरयेन्द्र हिरएयकशिपु ने कॅंपा दिया । उस दैस्य ने सुवर्ण के कमलों से दके हुए वैखानस नामक सरीवर, हंसीं तथा कारएडवीं से श्राकुलित मानससरोवर, त्रिशृंग पर्वत, निर्देश में श्रेष्ट कुमारी नामक नदी, वर्फों के समूहों से देंका हुआ मन्दर नामक पर्वत, उशीरविन्दु नामक पर्वत, गिरिराज चन्द्रप्रस्य, प्रजापति गिरि, पुष्कर पर्वत, देवाम्र पर्वत, रेखुक गिरि, सातों ऋषियों का कौद्य नामक पर्वत, धूमवर्ण पर्वत-इन सबको तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य ' पर्वतों की, देशों की, गार्वों की, नदियों की तथा समुद्दों की उस दैत्यराजने कँपा दिया । महीपुत्र कपिल तथा व्याघवान भी कॉप उठे, सती के पुत्र श्राकाश में चलनेवाले तथा पाताल में निवास करनेवाले रुद्र के गए मेघों का अंक्रुयधारी उध्वर्ग (ऊपर जानेवाला) भी मवेग, ये सब भी केंगा दिये गये । इस प्रकार गदा तथा राज़ धारण कर श्रति कराल रूप हिरएयकशिपु बादलों के समूहों के समान भीपण श्राकृत हो, मेघों के समूहों की माँति भवानक शब्द करता हुन्ना, बादलों के समूहों के समान गरजता हुन्ना, न्नति वेग से नरसिंह भगवान् के ऊपर भरपदा । उस समय युद्धमूमि में श्रींकार की सहायता प्राप्त कर नरसिंह ने श्रपने विकरास तीक्ष्ण नखीं से उसे फाड़कर मार डाला । इस प्रकार उस दैत्य के विनष्ट हो जाने पर प्रथ्वी, काल, चन्द्रमा, ् श्राकाश, ग्रहगण सूर्य, सभी दिशाएँ, निदयाँ, पर्वत, महासमुद्र—सभी श्रवि ममुदित हुए । श्रीर तपस्वी ऋषि तथा देवगए। दिव्य नामों का उच्चारए। करते हुए सनातन भगवान् की प्रसन्न चित्र हो प्रार्थना करने लगे । 'हे देव ! यह जो श्रापने नरसिंह का शरीर धारण किया है, पूर्व पत्नं परचात् दोनें। श्रवस्थार्श्रों को जाननेवाले लोग उसकी पूजा करेंगे । ।। ३१-१६॥

न्नह्मा ने कहा--हे भगवान् ! ज़ह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा अन्य श्रेष्ठ देवगण तुग्हीं हो, समस्त लोकों

के कर्जा, संहर्जा तथा उत्पित्त स्थान चुन्हीं हो, तुम सनातन हो, परम सिद्धि वाले हो, परम देव हो, परम मंत्र हो, परम हिंदे हो, परम धर्म हो, परम हिंदे हो, परम परम हिंदे हो, परम परम परम प्रति हो, परम परम हें। परम उरीर, परम हों हो। परम उरीर, परम होंग, परम वार्णी, परम रहस्य, परम गित तथा परम पुराण पुरुप तुन्हीं हहे जाते हो। इसी पकार परम से परम जो पद है, वह तुम ही हो, तुन्हीं परम से भी परम देव हो, श्रित परम से भी परम एक हो, वरित तुन्हीं हो सर्व श्रेष्ठ पुराण पुरुप कहते हैं। तुम पर से भी पर परात्पर हो, परम से भी श्रित परम महत्त्ववाले हो, परात्पर जो महत्त्ववाले हो, वह तुम्हीं हो, तुन्हीं परम प्रति हो, परम से भी श्रित परम महत्त्ववाले हो, परम से भी श्रित परम पित्र हो, परम से भी श्रित वर्षण पुरुप कहे गये हो। तुम परम से परम निवान हो, परम से भी श्रित परम पित्र हो, परम से भी श्रित वर्षण हो, तुन्हीं परम पुराण पुरुप पर्व जगत के श्रमजन्मा कहे गये हो। इस प्रकार लोक के पितामह भगवान ब्रह्म नरित्र ह स्पर्धा भगवान विप्णु की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गये। वहाँ पर तुर्हह्यों बजने लगीं, श्रपसाएँ नावने लगीं। मगवान विप्णु की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गये। वहाँ पर तुर्हह्यों बजने लगीं, श्रपसाएँ नावने लगीं। मगवान विप्णु की स्तार स्वरूप के उचरी तट को गये। श्रपने नृतिह ह्या का त्याग करके श्रपने पुराने श्रित तेजस्वी सनातन स्वरूप को धारण कर श्रव्यक म्हित गरहहच्या मगवान श्रित तेजीमय श्रीमाशाली श्राह वक्तों वाले सुन्दर रस पर श्राकर हो श्रपने निवास स्थान को गये। ॥ १७०१०६ ॥

श्री मात्स्य महापुराण् में हिर्ग्यक्शिपुवध नामक एक सी तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६३॥

#### एक सौ चौंसठवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा--स्त जी ! आप विस्तारपूर्वक नृतिह स्वरूप के माहात्य का वर्णन तो कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान् के अन्यान्य स्वरूप के माहात्य को हम लोगों से कहिये यह समस्त जगन् किस प्रकार सुवर्णमंय पद्म के रूप में या, श्रीर पाचीन काल में किस प्रकार विप्णु मगवान् द्वारा स्रपत यह सृष्टि अस पद्म के मध्य में से शहर्म्त हुई थी ? इसे हम लोग जानना चाहते हैं ! ॥१-२॥

मनु ने कहा — जनार्दत ! पाश नामक महाकल्प में जब न्याप समुद्र के जल में विराजमान थे तो न्याप की नामि से इस पदामय जगत की उत्पित किस प्रकार हुई थी ! सागर के जल में रायन करनेवाले प्रयानाम के प्रमाव से किस प्रकार देवता तथा न्यापिगण प्राचीन काल में उस कमल से उत्पन्न हुए थे ! योग जानने वालों के स्वामी ! इस सम्पूर्ण योग को मुम्ने बताइये, उस मगवान् की की कीति को सुनते हुए मेरी. तृष्ठि नहीं होता । पुरुषोत्तम मगवान विद्यु कितने दिनों तक वहाँ रायन करते ही शवा यह बताइये कि उनके रायन करने की व्यवधि कितनी है ! इस काल का उद्भव कहाँ से होता है ! महायरास्वी वे मगवान कितने दिनों वाद किर उठते हैं ! उठने के बाद किस प्रकार इस जगन् की रचना करते हैं ! महायरी हो गये हैं ! मगवान् ने इस विवित्र सनातन जगन् को किस

ढंग से निमित किया है ? जामन् ! जन इस जगन् के निवासी देवता तथा असुर गाएं दश्य हो जाते हैं, सर्प एव रान्स नष्ट हो जाते हैं, सभी स्थावर जगनास्मक अस्ति नष्ट होकर शून्य में विलीन हो एक समुद्र के रूप में परिएत हो जाती है, लोक में वायु एव असि, आकारा एव पृथ्वी तल का सर्वथा विनास हो जाता है, केवल अत्यन्त घना अधकार दिलाई पड़ता है । अर्थात् महाभल्य आ जाता है, उस समय योग में लीन महातेजस्वी, विराद्, सभी जगत् के आदि स्वामी, देवताओं में अंध भगवान् किन प्रकार अपने विद्यान में तत्वर रहकर अवस्थित रहते हैं ? घर्म की महत्त को जाननेजले ! भगवन् ! परम भक्ति तथा अद्धा से युक्त हम लोगा को भगवान् विद्यु के समस्त यस को वाननेजले ! भगवन् ! परम भक्ति तथा अद्धा से युक्त हम लोगा को भगवान् विद्यु के समस्त यस को वातनाइये ! !! ४—९४ !!

मरस्य ने कहा-सूर्य दुल में श्रेष्ठ ! नारायण के यश के श्रवण करने में तुग्हारी जो स्प्रेहा है वह दुम जेसे उच्चवरा में उत्पन्न होनेवाले के लिए सर्वथा उचित ही है। श्रादि पुराखों में तथा वेदों द्वारा जिस प्रकार मैंने यह कथा सुनी है. सच्चे महान् श्रात्मा ब्राह्मणों के कहते हुए जैसा वृत्तान्त सुन रखा है, वैसा ही तुम से बतला रहा हूँ , सुनो । वृहस्पति के समान तेजस्वी पराशर मुनि के पुत्र श्राचार्य द्वेपायन वेदव्यास ने अपने तपोबल से देखकर जिस प्रकार उक्त प्रसग का वर्णन किया है, उसी को मै श्रपनी राक्ति के श्रनुकूल तथा जैसा कि मुन रखा है, तुम से बतला रहा हूं । उन्होंने मुनियों से कहा था कि मुनिवृन्द ! भगवान की उक्त कथा को केवल में जानता हूँ । उस नारायण के परम चरित को कौन जानने का उत्साह कर सकता है, जिसे विशव के आश्रय स्वरूप ब्रह्मा भी तत्त्वत नहीं जान सके हैं। वे भगवान् विश्व एव वेदों के कर्म स्वरूप है, महर्षियों के (ध्येय ) रहस्य हैं, सभी यक्तों के स्वामी हैं, सर्वेदशीं महारमा -जनों के परम तत्त्व हैं, श्रध्यात्मवादियों के चिन्तनीय विषय हैं, युकर्मी जनों के लिए नरक हैं, इसके श्रति-रिक्त जगत् में जो अधिदैव दैव तथा अधियज्ञ की सज्ञा से प्रसिद्ध है, वह वस्तु वे भगवान् ही है, अर्थात् दैव से भी बड़े तथा समस्त यज्ञों के ये स्वामी हैं, वे परम श्रेन्ठ महर्षियों के परम ध्येय है, वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ भी ये ही हैं, पंडित लोग उन्हें ही तप नाम से जानते हैं । जो कर्चा, कारक, बुद्धि, मन एव द्तेत्र कहा जाता है, विविध देवगण जिसे एकमात्र प्रखय पुरुष, शास्ता, पाँच प्रकार के प्राण, घुव, श्रद्धर (श्रच्युत) काल, पारु, ( परिगाप ) पक्ता ( पराने वाला ) इप्ना एव स्वाध्याय कहते है, वह यही है, उससे बढ़रूर श्चन्य कोई वस्तु जगत् में नहीं है । वहीं भगवान् इस समस्त जगत् का उत्पत्ति कर्जा तथा सहार कर्जा है, वहीं हम सब को बनाता है तथा श्रन्त समय में बिनाश भी करता है। उसी सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले के उद्देश्य से हम लोग यज्ञ करते हैं, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । जो वक्ता है, जो वक्तव्य हे, जिसको मैं श्राप लोगों को बता रहा हूँ। जो सुनाई पड़ता है, जो सुनाने के योग्य है, जो कहने का विषय कहा जाता है, जिसके विषय में कथाएँ पचलित होती है, श्रुतियाँ जिसमें तत्पर है, जो विश्व है, समस्त विश्व का जो स्वामी है, वही तो नारायण नाम से प्रसिद्ध है। जो सत्य हे, जो श्रमृत है, जो श्रद्धर ( श्रव्यय ) है, जो परम हे, जो परम मूत है, जो भविष्यमाण

191

है, जो जगत में चर अचर रूप में विधमान है, इसके अतिरिक्त भी जो कुछ है, वह सब कुछ पुराण पुरुप श्रेष्ठ ही है । ॥१५-२८॥

श्री मात्स्य महापुरारा में पद्मोद्भव पादुर्भाव नामक एक सी चौसठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६८॥

## एक सौ पैसठवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा-सूर्यपुत्र मनु जी ! सतयुग की श्रयि चार सहस्र दिव्य वर्ष कही गई है, उसकी संध्या की अवधि आठ सौ वर्षों की है। उसमें धर्म अपने चारों चरणों से निवास करता है, ऋथर्म का एक चरण रहता है, उसमें उत्पन्न होनेवाले मानव अपने-ऋपने धर्म में निरत रहनेवाले होते हैं। ब्राह्मण लोग धर्म परायस, राजा (चित्रिय) गए राजकीय वृत्ति में, बैड्य कृषि कर्म में तथा शुद्ध सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस युग में सत्य, पवित्रता, तथा धर्म की श्रमिवृद्धि होती है, सत्पुरुपों द्वारा किये गये कर्म को लोग करते.हैं तथा उसी की श्रिसिद्धि फरते हैं। राजन्! सभी जातियों के लोगों में सतयुग में यही व्यवहार पाया जाता है वे चाहे धर्म प्राण उच्च जाति वाले हीं श्रयवा नीच कुल में उत्पन्न हीं। सभी श्रयने-श्रयने वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित रहते हैं । त्रेतायुग की श्रवधि तीन सहस्र वर्षों की कही गई है, उसकी संध्या छ: से वर्षों की-मानी गई है । उसमें श्रवमें दो चरणों तथा धर्म तीन चरणों से व्यवस्थित रहता है । नेता-धर्म सत्य एवं सत्त्वगुण प्रधान माना गया है। ये ब्राह्मणादि वर्ण बेतायुग में विकार को प्राप्त हो जाते हैं-इसमें सन्देह नहीं। इन चतुर्वर्णवालों के विकारयुक्त होने के कारण श्राश्रम धर्म भी दुर्वल हो जाते हैं। भगवान द्वारा रचित यह विचित्र व्यवस्था त्रेतायुग की कही गई है। श्रव द्वापर युग की जो रूपरेखा है उसे भी सुनी । सूर्यपुत्र मनुजी 1 उस द्वापर युग में रजीगुए के कारए लोग त्रार्थ नीति में तत्पर रहते हैं. प्रायः सभी लोग निष्कर्म एवं छुद्र विचारवाले होते हैं । पूर्व त्रेतायुग में धर्म श्रपने दो चर्गों से तथा श्रधर्म तीन चरणों से श्रवस्थित रहता है किन्तु झापर युग में क्रमशः चीला होता हुआ धर्म कलियुग में श्राकर स्तय को प्राप्त होता है । इस प्रकार द्वापर की समाधि श्राने तक जनता में बाह्मणुख की उत्करठा का विनाग हो जाता है, लोग ब्रत उपवास स्मादि को छोड़ देते हैं। तदुपरान्त एक सहस्र वर्ष तथा दो सी वर्ष-- श्रर्थात् संच्या समेत बारह सी वर्षों तक क्रूर कलियुग की श्रविध मानी गई है। जिसमें श्रधर्म चार चरणों से तथा धर्म एक चरण से विद्यमान रहता है । उस कलियुग में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, फामी तथा सपस्या से रहित होते हैं, व्यहंकार से अस्त तथा स्नेह से रहित होते हैं। न तो कोई श्रत्यन्त सात्त्विक होता है, न कोई साधु श्रय्यवा सत्यवादी ही होता है, पायः परलोक न माननेवाले एव ब्रक्ष की उपासना करनेवाले लोग उत्पन्न होते हैं । उस कलियुग में सभी बाक्षण झट्टों का सा व्याचरण करनेवाले हो जाते

हैं। इस प्रकार किलयुन के पूर्णतथा प्रवितित होते-होते आश्रम धर्म का उलट-फेर हो जाता है। रिवनन्दन ! युन की समाधि श्राते-श्राते तो वर्णों में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। श्रार्थात् वे सभी मिल जाते हैं। इस प्रकार पहले कहे गए इन बारह सहस्र वर्णों की सख्या चारों युगों की श्रविध नानी गई है। इनके उतने वर्णों का देवताश्रों का एक वर्ष होता है। श्रीर देवताश्रों के एक सहस्र वर्ष का प्रकार का एक दिन होता है। इस प्रकार के एक दिन के बीतने पर सभी जीवों के ग्ररीर को श्रस्त होते हुए देखकर लोक के सहार करने की भावना से सभी प्रकार श्रादि देवताश्रों, देत्यों, दानवों, यन्तों, रान्तों, पित्यों, गन्धनों, श्रम्पराश्रों, सर्पों, पर्वनों, निर्देशों, पर्युश्रों, तिर्थेग् योनिवालों (विच्छू श्रादि) एव क्रिमेयों के शरीरों से पाचों महामूलों— प्रथ्यो, जल, आकाग्र, श्रीम तथा वायु— का हरए। करके महामूल पित, मूलों का लटा मगवान समस्त चराचर के संहारार्थ महान विनाश करता है। वह सूर्य बनकर सभी लोगों के नेत्रों की ज्योतियों को महस्य करता है, वायु होकर सभी के प्राणों को समेटला है, श्रीन होकर समस्त लोकों को जलाता है, एवं मेव होकर भयानक वृष्टि करता है। ॥१-२श्रा

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव मादुर्भाव नामक एक सो पेसठवाँ श्रध्याय समाव्य । ॥१६५॥

#### एक सौ बाबठवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — मनु जी । उसी प्रकार वे योगी सत्त्वपूर्ति नारायण भगवान् सूर्य का रूप घारण् कर त्रवनी जलती हुई किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं, और सभी समुद्रों को पीक्रर सभी निद्यों तथा कूपों को जल रहित कर देते है । किरणों से पर्वतों के जल को ग्रहण् कर लेते हैं और पुन. उन्हीं किरणों से पृथ्वी को भिन्न कर के रसातल को जाते हैं और पाताल के सुन्दर जल को पान कर जाते है । किर प्राण्यों में निश्च रूप से रहने वाले मल, मृत्र, मांस मञ्जा स्त्रादि जलीय उपादानों को भी वे कमलनेत्र पुरुषोत्तम भगवान् महण्य करते हैं । किर बलवान् वायु बनकर समस्त जगत् को प्रकृष्पित करते हुए वे हिर प्राण्, त्रपाल समान् आदि वायुओं को लींचते है । तदनन्तर सभी देवगण्य एव स्त्रन्य क्रार्य हो से तस्त्व तथा गम्य, प्राण्य ( नासिका ) एव रगीर—ये सब पृथ्वी में भिल जाते हैं । जिह्न, रस, एव स्त्रेह (चिक्रनाहर)—ये जल में मिल जाते हैं । हफ, नेत्र तथा विपाक ये स्त्राक्ष में मृत्र जाया कैप्यान्य प्रयोग में मिल जाते हैं । इस प्रकार पुराकाल में उस भगवान् ने इस समस्त लोक की माया को स्त्रण मर में विनष्ट कर दिया, जो सभी प्राण्यों का मन एव बुद्धि है, जो सेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध है, उस श्रेष्ठ परमेप्डी हपीकेश भगवान् के समीप में स्त्रविश्व क्रांत की किरणों से ज्यास, वायु ह्यार स्त्राक्ष की समस्त कर विया । उसने पर्वत, वृत्त, सत्ते किरणों से ज्वात, वायु ह्यार स्त्राक्ष ने समस्त काव्य को भस्म कर दिया । उसने पर्वत, वृत्त, सत्ता, गुल्य एव पुर्णों को, दिव्य विमानों को तथा उन स्त्रने पुरों को, जो सभी आश्रय के लिए थे, भस्म

कर दिया । इस प्रकार समस्त लोकों को लोकेश भगवान विष्णु ने भस्म कर पुन: युगान्तकारी अन्यान्य कर्मी द्वारा सृष्टि का विनास किया । महाबलवान् उस भगवान् ने सैकड़ों सहस्रों प्रकार की वृष्टि का स्वरूपः धारण कर दिव्य जल से तथा हवि से पृथ्वी को पूरित कर दिया । जिससे उस परम स्वादिए श्रपार जल राशि से. जो परम कल्याग्यकारियी एवं पवित्र थी, पृथ्वी चारों स्रोर से डव गई। स्रपार जल पृष्टि एवं जल के समृह से विपी हुई पृथ्वी एक महासमुद्र के रूप में परिएत हो गई, श्रीर उसपर निवास करनेवाले सभी जीव-जन्तु भी विनष्ट हो गये । बड़े-बड़े जीव जन्तुत्रों एवं सामर्थ्यवान् श्रत्यन्त तेजस्वी प्राणियों का भी विनास हो गया। सूर्य, पवन एवं श्राकास के नष्ट हो जाने पर जगत की सभी वस्तुएँ सुक्ष्म रूप में परिणत हो गई । इस प्रकार समुद्रों एवं देहधारियों का शोपण कर. जला कर तथा जल से श्राप्ताबित कर वह सनातन भगवान् एकाकी होकर शयन करता है। वह श्रनुपन पराक्रम शाली, एक समुद्र रूप में परिशात समस्त जगनमण्डल रूप जल में व्याप्त रहनेवाला भगवान, योग वल का श्राश्रय लेकर श्रपने पुराने स्वरूप की ग्रहण कर श्रनेक सहस्र वर्षों तक वहाँ रायन करता है । कोई उस श्राव्यक्त भगवान् का पता प्रकट रूप में नहीं जात कर सकता । यह कौन पुरुष है ? उसका क्या योग है ? कीन योग करता है ? वितने दिनों तक वह इस जगत को एक समुद्र रूप में किये रहेगा ? और पनः सब की रचना कत्र करेगा -- ऐसी बातों को कोई नहीं जानता । न कोई उसे देखनेवाला है, न कोई उसके समीप जा सकता है, न फोई उसे जानता है, न फोई उसके समीप में ही पहुँचने वाला है। उसे, उसी देवश्रेष्ठ को छोड़ कर कोई छन्य जान भी नहीं सकता कि वह वास्तव में कीन है ? (अर्थात वही अपने को जानता है।) इस प्रकार यह त्राकारा, पृथ्वी, वायु, जल, श्रमि, प्रजापति, भुवन को धारण करनेवाले (पहाड़ श्रथवा देवता) सुरेश्वर, पितानह ब्रह्मा, बेदों के समृह एवं महामुनि सबको प्रशन्त करके पुनः श्रयन की इच्छा करता है।॥१-२४॥

श्री मात्स्य महापुरागा में पद्मोद्भव शादुर्भीव नामक एक सी छाछठवाँ श्रध्याय समाष्ठ ॥१६६॥

## एक सौ सरसठवाँ ऋध्याय

मतस्य ने कहा — इस प्रकार जगर के एक समुद्र रूप में परिण्य हो जाने पर उस महासमुद्र रूपी सरोवर में महा चुितमान भगवान विष्णु इंस स्वरूप हो जल से पृथ्वी को आप्वरूप कर-गयन करते हैं। महान् रजोरािश के मध्य में सागर रूपी सरोवर में सीनेवाले उन्हीं को, रजोगुण रहित, महावाहुशाली अञ्चय मन्न कहा जाता है। उस समय वह प्रमु अंबकार से पिरे हुए उस महासमुद्र में अपने स्वरूप के प्रकार से प्रकारमान एवं सरवागुण युक्त मन में समाधितीन हो विराजमान था। यही उसका सस्व भाव था। वही अमु सथार्थवः परम ज्ञानमय है, उसी से पूर्वकाल में प्रका की उत्पित्त होती है। वही आरयपक का रहस्य

एवं उपनिषदों का ज्ञान कहा गया है । जो यज्ञपुरुप कहा गया है, जो उसके बाद का पुरुप कहा 'गया ्हे, एवं जो पुरुषोत्तम कहा गया है, वह सब यही पुरुषोत्तम है । इसी यद्यपुरुष से प्राचीनकाल में यज्ञकर्चा नाक्षागागा एवं पुरोहितगण उत्पन्न कहे गये हैं। प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा को तथा दोनों बाहुओं से उद्गाता, १ सामग, २ होता ३ तथा श्रध्वर्यु, को उत्पन्न किया था । उस परव्रक्ष के पृष्ठभाग से ब्राह्मणाच्छंसी, ५ प्रस्तोता, मित्रावरुण् तथा प्रस्थाता उत्पन्न हुए । हे राजन् ! उदर से प्रतिहर्त्ता तथा पोता <sup>१०</sup> तथा दोनों उरुखों,—जंपाखों —से अच्छावाक् ' ' छोर नेष्टा <sup>१२</sup> को उत्पन्न किया । दोनों हथेलियों से आग्नीध <sup>१३</sup> को छोर जानुभाग से सुत्रक्षररे को, दोनों चरगों से आवस्तुत े तथा उन्नेता के को, जो युजुर्वेद के ऋत्विक माने गये हैं, उत्पन्न किया-इस प्रकार जगत् पति ने सभी प्रकार के यज्ञों के प्रवक्ता इन श्रेण्ठ ऋत्विर्जों को उत्पन्न किया। सो यह वेदमय पुरुष ही यज्ञ नामधारी है, छहों श्रंगों के समेत वेद, उपनिषद तथा कियाएँ—ये सभी उसमें निहित हैं । प्राचीनकाल में जिस समय समस्त जगत् एक समुद्ररूप में परिणत था, उस समय श्राहचर्यमय जो घटना घटित हुई, हे विप्रवृन्द ! प्राचीनकाल में मार्करडेय को श्राश्चर्य-चिकत करनेवाली उस घटना को मै श्राप लोगों से वतला रहा हूँ, सुनिये । वे महामुनि मार्कराडेय जी उस भगवान् की उदरस्थली में उनके वरदान की महिमा से अनेक सहस्र वर्षों तक उटहलते हुए विराजमान थे। वहीं पर तीर्थयात्रा के प्रसंग से पृथ्वीतल पर दिखाई देनेवाले तीर्थों को देखते हुए पुरायप्रद श्राश्रमीं तथा देव मन्दिरों को देखते हुए, श्रनेक प्रकार के राष्ट्र, देश, विचित्र-विचित्र शामीं में टहलते हुए वे मार्कएडेय जी जप, हवन श्रादि पुएयकमें को करते हुए शान्त चित्त हो घोर तपस्या में निस्त रहते थे। इस प्रकार मार्कएडेय जी भगवान् के उदर में घूमते हुए धीरे-धीरे मुख भाग से बाहर निकल पड़े : फिन्तु भगवान् की माया की महिमा से वे अपने को भगवान् के उदर में अवस्थित श्रथवा उनके मुख द्वार से निकला हुआ नहीं जान सके। मगवान् के मुख से निकलकर समस्त जगत् को उन्होंने एक समुद्र के रूप में चारों स्रोर से घोर श्रन्थकार में विषा हुआ देखा, जिससे उनके हृद्य में श्रत्यन्त भय उत्पन्न हुत्र्या श्रीर श्रपने जीवन में भी उन्हें सन्देह हो गया। उसी समय चित्त में भगवान् के दर्शन से ऋति प्रसन्त होकर अत्यन्त आरचर्यचिकत हुए । जल के बीच में खड़े हुए मार्करहेय जी सोचने लगे कि यह मेरे मन में इसी प्रकार की चिन्ता उत्पन्न हो रही है वा सुम्हे मोह तो नहीं हो गया है अथवा में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, परन्तु स्पष्ट है कि मैं इनमें से किसी एक का अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार ग्रत्यन्त क्लेश से युक्त ससार तो सचमुच नहीं हो सकता । चन्द्रमा, सूर्य, वायु, पर्वत, प्रथ्वीतल श्रादि से विहीन यह मला कीन-सा लोक है---इस प्रकार की चिन्ता उनके हृदय में उत्पन्न हुई । श्रागे चलकर उन्होंने पर्वत के समान विद्यालकाय पुरुष को जल में श्राधा हुया हुआ शयन करते हुए देखा, जो समुद्र में बादल की भाँति शोभायमान हो रहा था। अपने तेज से वह किर्स्मा

१-१६ ये सोलइ पुरोहित चारों वेदों के माने गये हैं।

से उंदीत भास्कर की भाँति दिखाई पड़ रहा था। श्रपने तेज एवं प्रकाश से उस श्रन्थकारमयी रजनी में वह जामत-सा दिख रहा था। इस पकार मार्कगडेय मुनि जिस समय उस विशेष पुरुष को धथार्थ रूप. में निश्चित करने के लिए कि 'श्राप कीन हैं,' विस्मयान्वित होकर समीप पहुँचे, उसी समय पुनः उद्दर प्रदेश में कर दिये गये । इस प्रकार पुनः उदरगत होकर मार्कएडेय श्रात्यन्त विस्मित हुए श्रीर बाहर के उस न्यारचर्यमय दृश्य को स्वम माना । वहाँ पहुँच कर जिस प्रकार पहले वे तीर्थ यात्रा न्यादि में निरत रहते थे उसी बंकार पुनः पृथ्वी-पर्यटन करने लगे श्रीर नहाँ पवित्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र जलवाली नदियों, विविध प्रकार के पवित्र स्त्राश्रमों को देखने लगे । भगवान् के उदर में स्रवस्थित यज्ञमानों को यज्ञ कराकर दर्जिणा महत्य करनेवाले यजकारी ब्राह्मण पुरोहितों को सेकड़ों की संख्या में देखा, वहाँ रहनेवाले ब्राह्मण त्रादि चारों वर्ण त्रपने त्रपने धर्म एवं आश्रमों में सत्कर्म में परायण थे, उन चारों त्राश्रमों को में तुम्हें बता चका हूँ । इस प्रकार सी वर्ष तक बुद्धिमान मार्कगृडेय सुनि के समस्त पृथ्वी के बूमते रहने पर भी भगवान की उदरस्थली का श्रन्त नहीं दिखाई पड़ा। इसी के बाद वे फिर घूमते-घूमते मुख द्वार से बाहर निकल पडे श्रीर सामने बरगद की शाला में खिपे हुए एक बालक को उन्होंने देखा । पूर्व की मांति उस समय भी समस्त जात एक महासमुद्र के रूप में था, आकारा चारों श्रीर हिम से आच्छादित था लोक के इतने विशाल प्रदेश में कोई भी प्राणी दिन्दगोचर नहीं हो रहा या तथापि वह बालक व्येप नहीं था। उसे देख कीतहल से युक्त मार्कपडेय मुनि अत्यन्त विस्मित हुए श्रीर सूर्य के समान श्रति तेजस्वी उस बालक की श्रोर देखने में श्रसमर्थ से हो गये । चिन्ता में निमन मार्करडेय सुनि जल में खड़े हुए देव की माया से विमोहित होकर इस दश्य को पूर्वकाल में देखा हुआ सा मानने लगे । श्रीर उस आगाध जतराशि में विस्मित होकर भय से संत्रहत नेत्र हो दुःखित होने लगे। तत्परचात् बाल योग धारी पुरुपोचन भगवान् ने मेघ के समान गम्भीर स्वर से मार्कग्रेय के लिए स्वागत बचन कहा-श्रीर कहा 'बत्स ! मत डरो. तुम्हें डरना मही चाहिये यहाँ मेरे पास चले श्रास्त्रो ।' भगवान् की वाणी सुनकर भय श्रम श्रादि से पीडित मार्कग्रहेय सुनि बाल रूप धारी भगवान् से बोले । ॥ १-३७ ॥

मार्कण्डेय ने कहा—'कीन है, जो इस तरह नेरा नाम लेकर मेरी कडोर तक्या का श्रवनान कर रहा है, तथा दिव्य सहस्र वर्षों तक कहीं जानेवाली मेरी दीर्वायु को भी श्रवनातित कर रहा है.। देवताओं में भी मेरा ऐसा व्यवहार सम्रचित नहीं है, श्रवींत् यदि तुम कोई देवता हो तब भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये। देवेरा बक्षा भी मुक्ते 'दीर्पायु' कहकर पुकारते हैं। कीन है, जो ऐसे महान् श्रज्ञानांध-कार में लीन होकर जीवन रहित हो 'मार्कण्डेय' इस प्रकार मेरा नाम लेकर मृत्यु का मुख देखना चाहता है १ ।। ३८-४०॥

स्त ने फहा—इस प्रकार बालरूपपारी भगवान् से कोषपूर्वक फहकर महामुनि मार्कग्रहेय जव चुप हो गये तव मञ्जसूदन भगवान् उसी प्रकार पुनः बोले । ॥ ४१ ॥

श्री भगवान् ने कहा- 'बत्स ! में तुम्हारा पिता हपीकेरा हैं, में ही तुम्हारी दीर्वायु का देने

वाला पुराण प्रसिद्ध गुरु हैं, तुम बयाँ नहीं मेरे पास श्राते ? पुत्र की इच्छा करने वाले तुम्हारे पिता श्रामिरा मुनि ने पूर्वकाल में श्राति घोर तपस्या करके मेरी श्राराधना की थी तब श्राति प्रभावपाली श्राराम्त महिंद की उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मेंने श्रामित तेजहरी तुमको पुत्र रूप में उन्हें पास होने का वरदान दिया था। श्रपने श्रारमीय भक्त के पुत्र तुम्हारे विना कीन ऐसा साहस कर सकता है जो इस एक समुद्र में योग मुद्रा में कीडा करते हुए मुम्ते देख सके । र तदनन्तर भगवान् की ऐसी वार्ते मुनकर विस्मय से विकसित नेत्र हो लोकर्जित दीधाँयु महातपस्त्री मार्कएडेय मुनि ने श्रिर से श्रम्झलि बाँधकर प्रसन्नमुख हो श्रापने नाम तथा गोत्र का जुच्चारण कर उस बाल रूपधारी भगवान् की प्रार्थना की । ॥ १२-४७॥

मार्कपड़ेय ने कहा—निप्पाप! में तुम्हारी इस माया की तांचिक दृष्टि से जानना जाहता हूँ, जो श्राप इस प्रकार का वालक रूप धारण कर इस विशाल समुद्र के मध्य में श्रविध्यत हो रहे हैं। प्रमो! श्राप किस नाम से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, इस प्रकार जल में श्रवन करने वाले श्राप को में महनीय श्रातमा समम्म रहा हूँ, श्रापके विना कीन इस प्रकार यहाँ श्रविध्यत हो सकता है ? ॥ ४८-४६॥

श्री भगवान् ने कहा- नहान् ! सभी मूतों का विनाशकर्जा में नारायण हूँ, जिसे लोग 'सहस्र-रीपिंग (सहस्र शिरोवाला) स्नादि नामीं से पुकारते हैं । मैं स्नादित्य वर्ण पुरुष हूँ, यज्ञी में मेरा नाम ब्रह्ममय ंयज है। मैं हर्वि का वहन करने वाला श्राप्त हूँ, जल मैं निवास करनेवाले जीवों का स्वापी हूँ, श्रव्यय (कभी न नाश होने वार्ला) हूँ। मैं ही इन्द्र के स्थान पर शोभित शक्र हूँ। वर्षों में में परिवत्सर हूँ, में योगी हूँ, मैं ही युग कहा जाता हूँ, युगों का अन्त करनेवाला भी मे ही हूँ, मैं ही समस्त जीवों, देवताओं एवं श्रन्य वस्तुत्रों में निवास करने वाला हूँ । मुजंगों में में रोप हूँ, सब पिद्दायों में मैं गरुड हूँ, सब जीवों का मैं कृतान्त हूँ, समस्त जगत् का काल भी मुम्ते कहा गया है । मैं सभी श्राश्रमों में निवास करने वालों का धर्म हूँ तप भी मेरा नाम है, मैं दिव्य नदी हूँ, चीर का महा समुद्र में ही हूं, जो कुछ परम तत्त्व है, वह सब में एक प्रजापति रूप में हूँ । में सांख्य हूँ, मैं योग हूँ । में वह परम पद हूँ, मैं यज्ञ दान आदि की कियाएँ हूँ । मैं समस्त विद्यात्रों का स्वामी कहा गया हूँ । मैं ज्योति हूँ, मैं बायु हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं त्राकारा हूँ, मैं जल हैं, समुद्र हैं, नत्त्र समूह हैं, दशों दिशाएँ भी में ही हैं। में वर्प हैं, में चन्द्रमा हैं, में बादल हैं, में सूर्य हूँ, चीर सागर में निवास करने, वाला हूँ, समुद्र में में बढवामुख नामक श्रामि हूँ, संवर्तक नामक श्राग्ति होकर में ही जलरूप हिंव का पान करता हूँ, मैं ही परम पुराण कहा जाता हूँ, उसी प्रकार मैं ही सब का आश्रय दाता हूं । मै ही मृत, भविष्य एवं वर्तमान—सब का उत्पत्ति कर्ती हूँ । है विष्र । जो कुछ तुम देखं रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो, लोक में जो कुछ अनुभव कर रहे हो, उन सब में मेरा ही स्मरण करो । मैंने ही पूर्वकाल में इस समस्त जगत् की छिटि की है, मुक्ते ही इस की रचना पुनः करनी है, मुक्ते देखो ! हे मार्करहेय ! प्रत्येक युगों में पुनः में ही इसं समस्त जगत् की सृष्टि करूँगा । श्रतः इन सब वस्तुर्कों का सम्बन्ध मुक्तुरे ही समक्तो । मेरे धर्म के श्रवण की इच्छा से तुम पुनः त्राकर मेरे उदर में सुलपूर्वक विचरण करो, समस्त देवताओं तथा ऋषियों के साथ ब्रह्मा मेरे शरीर में ही श्रवस्थित हैं।

प्रकट एव अप्रकट योगवाले मुक्तको यासुरों का संहारकर्जा मानों । मैं ही एकाक्तर रूप एवं तीन श्रवर रूप तारक मंत्र हूँ । तीनों वर्गों से परे, तीनों वर्गों का प्रयोजन देनेवाला श्रोंकार में ही हूँ । समस्त जगत् के स्वामी महानितग्राली अगवान् ने इस प्रकार की वार्त कहते समय ग्रीवरा से श्रपने मुख को पुनः विकसित किया । परिणामतः मुनिसत्तम मार्कण्डेय भगवान् के उदर प्रदेश में पुनः प्रविष्ट हो गये । श्रीर उस एकान्त प्रदेश में शाश्वत हंस रूप मगवान् के विषय में श्रिषकाधिक श्रवण करने की इच्छा से मुखपूर्वक विचरण करने लगे । वहाँ ग्रूमते हुए मार्कण्डेय ने इस प्रकार हंस घ्वनि मुनी । 'में ही वह शास्वत हंस हूँ, जी समर्थ होकर चन्द्रमा तथा सूर्य से रहित भी इस विशाल समुद्र में धीरे-धीरे ग्रूमता हुश्रा पुनः इस विशाल समुद्र में धीरे-धीरे ग्रूमता हुश्रा पुनः इस विशाल समार की रचना करता हूँ । ॥५०-६७

श्री मात्स्य महापुराएा में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सी सरसठवाँ श्रध्याय समात ॥१६७॥

## एक सौ ऋरसठवाँ ऋध्याय 🦠 🧓

मत्स्य भगवान् ने कहा- इस प्रकार जल में निवास करते हुए उस महाने आहमा ने अपने शरीर को विभाकर जल में ही तपस्या की, उस समय वे जलचर जन्तुओं के वुल में उत्पत्त हुए। तदनन्तर उस महाबतवान् महान श्रात्मा ने लोक के सर्जन करने की इर्च्या की श्रीर पाँच -महामूर्तो की समिष्ट से बने हुए उस विश्व का चिन्तन किया। वायुरहित समुद्र में विश्व का चिन्तन करनेवाले भगवान् के सम्मुख उस श्राकारा रहित जलमय गम्भीर समुद्र के जल में, जिसमें जगत सुक्ष्म रूप से वर्तमान था, कुळ संदोम उत्पन्न हुन्ना। उसी से उठनेवाली लहरों से सुक्ष्म छिद उत्पन्न हुआ, उस छिद्राकारा से श्रमिहत होकर राज्य एवं बायु का प्रादुर्भाव हुआ । दुर्द्धर्ष वायु वहीं पर अवकारा प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त हुई । उस बढ़ती हुई वायु से समुद्र पुनः विद्युव्य हुआ, श्रीर संत्तोमित हुए उस समुद्र की जलराग्रि मन्थन के समान उद्वेलित हुई एव मधे हुए उस जल में काले घूमोंबाली वैश्वानर नामक श्राग्न उत्पन्न हुईं, उस श्राग्न ने समुद्र का बहुत-सा जल सोख लिया, जिससे समुद्र के अल के विनाश हो जाने से बिद्र विस्तृत व्याकारा रूप में परिग्ति हो गया। उस विभु के ब्रास्म तेज से उदमून जल श्रस्यन्त पवित्र तथा श्रमृत के रस के समान सुस्वाद हुआ । छिद से श्राकारा उत्पत्न हुआ श्रीर साकारा से बायु प्रादुर्भत हुई । इन श्राकारा श्रीर बायु के संवर्षण से श्रानि उत्पन्न हुई, जो बायु से उत्पन्न फही जाती है। महामृतों को उत्पन्न करनेवाले देवाधिदेव इन तत्वों को उद्मृत हुआ देलकर अरयन्त प्रसन्न हुए, एवं लोक सृष्टि के लिए इन महाम्तों की उपस्थित देखकर बन्ना की उत्पत्ति एवं व्यनेक स्वरूपवाली श्रान्य श्रावरयक बस्तुश्रों के विषय में चिस्तन किया । चारों युगों के सहस्र बार बीत जाने तक जितने जीबारमा पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, उन सब में सबसे श्रक्ति विग्रुद्ध श्रारमावाले को बक्षा कहते हैं। योग के जाननवाले प्रभु ने, पृथ्वी पर तपस्या से पवित्र त्यारमावाले महर्षियों में जो

जान देखा जाता है, योगियों में योग फरने की जो चमता पाई जाती है, उन सन गुणों से युक्त, सपूर्ण उत्तम ऐश्यों से युक्त, उस विश्व के रचने की योग्यतामाले महात्मा की विश्व की खिष्ट के लिए ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया। तदनन्तर उस श्रमार जनताशि में महीश श्रच्युत मगमन विष्णु ने, जो सभी लोकों की रचना करनेमाले हैं, स्मय कीडा करते हुए विधिमूर्वक श्रानन्द का श्रनुभव किया। श्रोर श्रपनी नाभि से सहस्र पखड़ियोंवाले रजरित सुमर्णमय एक कमल की उत्पि की, जो सूर्य के समान श्रनुपम कान्ति से युक्त था। श्रिम की जलती हुई लपटों के समान देदीप्यमान, निज श्रीर की रोमाविल के समान सुन्दर दिन्बाई पड़नेवाला, मनोहर कान्तियुक्त, शरत्कालीन सूर्य के समान श्रीभित वह कमल परम श्रीमासपत्र था। ॥१-१६॥

श्री मास्त्य महापुराणा में पद्मोद्भव प्राहुर्भाव प्रसग में पद्मोद्भव नामक एक सौ श्रारसठवाँ श्रध्याय सिमास । ॥१६८॥

# ्रें एक सो उनहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य ने कहा-तदनन्तर भगनान् ने सनस्न सुनन के खटा योगियों में श्रेष्ठ श्रति तेजस्वी चारों श्रोर मुह्वाले ब्रह्म की रचना की श्रीर श्रनेक योजनों में विस्तृत उस सुनर्र्णनय कमल में सभी राज-लक्त्यों से सुमोभित तेजोमय सभी गुर्णा से सयुक्त ब्रह्म उत्पन्न हुए । पुराणों की महिमा जाननेवाले उस कमल को प्रयी का उत्तम स्वय्य मानते हैं, महर्षिगण उसे नारायण से उत्पन्न हुआ मानते हैं ! जो पद्मा है वही रसा नाम से पृथ्वी देवी कही जाती है, श्रोर जो उस पद्म में बोम्तीले पदार्थ है, उसे लोग दिन्य ्रगुणयुक्त पर्वत जानते हैं। हिमवान्, सुमेरु, नील, निपध, कैलास, मुंजवान, गन्धमादन, पवित्र त्रिशिखर, सुन्दर मन्दर, उदय, पिंजर तथा विन्ध्य--ये पर्वत पुएयशील सिद्ध महात्माओं तथा देवताओं के समूहों के निवास रियान तथा सभी प्रकार के मनोरथ एव फलों को देनेवाले है। इन सभी पर्वतों के मध्यभाग में जम्बू द्वीप की श्रवस्थिति कही जाती है। जम्बू द्वीप की पहचान है, जहाँ पर यज्ञ की कियाएँ होती हैं। इन उपर्युक्त पर्वतों से दिव्य श्रमृत रस के समान सुम्वादु जल चूकर जिनमें वहता है वे ही दिन्य, सैकड़ों तीर्थ स्थानों से युक्त सुरम्य नदियाँ कही जाती हैं। उस कमल के चारों श्रीर जो श्रत्यन्त मुस्य फेसरें हैं, वे ही इस पृथ्वी के श्रासल्य धातु पर्वत कहे जाते हैं। राजन् ! जो उस पन्न के अधिक सख्या पत्ते है, वे ही पहाड़ों से बिरे हुए दुर्गम ग्लेच्झों के देश हैं, जो नीचे के पत्ते वाले हैं, वे क्रमश दैत्यों, सर्पों, तथा पत्तगा के निजास स्थान कहे जाते है। उन सब दैत्यों सर्पों त्यादि का महासमुद्र जहाँ पर है, वह रमा नाम से कहा जाता है, वहीं पर महापाप करनेवालें मानव डूबते हैं । उस पद्माकार पृथ्वीमगढल के चारों स्त्रोर चार समुद्र कहे गये है। इस प्रकार नारायण की इच्छा मात्र से वह

पुण्कराकार पृथ्वी उत्पन्न कही गई है, श्रतः उसके उत्पन्न होने का श्रुवान्त भी पुण्कर नाम से प्रसिद्ध है । यही कारण है कि उस श्रुवान्त को जाननेवाले प्राचीन महर्षियों ने, जो परम याज्ञिक माने गंथे हैं, वेद के दृष्टान्तों से यज्ञ में पद्म का विधान बतलाया है । इस प्रकार उस भगवान् ने समस्त पृथ्वी का पर्वत नदी एवं सरोवरों के साथ निर्माण किया । तदुपरान्त श्रुवुलित प्रभावग्राली, सूर्य के समान शोभाशाली, सामर्थ्यवान् स्वयम् उत्पन्न होनेवाले मगवान् जगन्मय उस पद्म का विधान करके उस महासम्रद्ध में धीरे से पुनः श्रुयन करने जमे । ॥१-१८॥

श्री मात्स्य महापुराण में पन्नोद्भव पादुर्भाव नामक एक सी उनहत्तरवाँ श्रप्याय समाप्त । ॥१६८॥

### एक सौ सत्तरवाँ ऋध्याय

मत्हंय ने कहा-इस प्रकार सृष्टि के शारम में स्वयन्मू के योग निद्रों में निमग्र हो जाने प्र तपस्या के विन्न स्वरूप रजस्तमोमय मधु श्रीर कैटम नामक दो श्रम्सर एक ही समय उत्पन्न हुए। रजोगुण तथा तमोगुरा से उत्पन्न वे दोनीं महात्रलवान् विभक्तारी राज्यस उस महा समुद्र में समस्त जगत् को द्धञ्य करने लगे । उस समय वे दोनों लाल वर्षा के दिव्य वस्तों को धारण किये हुए थे, उनके श्रगले बाँत ऋति उज्ज्वल होने से चमक रहे थे, वे किरीट तथा कुरहल घारण किये हुए थे, उज्ज्वल केयूर श्रीर बलय से सुरोभित थे। वे महान् विकमी थी, त्र्याँखें लाल थीं, वसस्थल दृद्र थे, भुजाएँ विशाल थीं. श्राकृति देखने में महागिरि के समान दिखाई पड़ती थी । उस समय वे चलते हुए पर्वत के समान लग रहे थे । उनके मुख नवीन मेघ के समान दयामल तया सूर्य के समान तेजोमय थे, वे गदा के श्रममाग तथा हाओं से विद्युत् के समान श्रात्यन्त भीषण दिख रहे थे । वे दोनों पैरों के विन्यास से समुद्र को फेंकते हुए के. समान मानुम हो रहे थे श्रीर रायन करते हुए मधुसूदन भगवान् विप्ताु को किप्तत कर रहे थे। इस प्रकार महा समुद्र में घूमते हुए उन दोनों ने कमल में विराजमान योगियों में श्रेप्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा की देखा, जो उस समय श्रन्यन्त तेजोमय थे तथा नारायण की श्राज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजायों की एवं सभी देवतात्र्यों, ऋषियों तथा श्रम्धरों की सृष्टि कर रहे थे ! उन श्रासन्त श्रमुरनायकों ने त्रहा के समीप जाकर श्रति क्षोष से व्याकुलित नेत्र हो कहा — चार मुजा बाले, रवेत रंग की पगड़ी बाँधे कमल के मध्य में निवास करनेवाले द्वाम कीन हो ? श्रज्ञान से योग को श्रारापना कर शान्तवित्त हो यहाँ मीज कर रहे हो, यहाँ श्रावो । कमल से उत्पन्न होने वाले ! ग्रम्म दोनों के साथ युद्ध करो, इस महा समुद्र में तुम हम दो महान् स्वामियों के सामने एक नगएय व्यक्ति हो, श्रसमर्थ हो, यहाँ कहाँ से तुग्हारी उत्पत्ति हो गई है ? किसने तुम्हें इस काम में नियुक्त किया है ? तुम्हारी सुन्टि किसने की है ? तुम्हारी रच्हा मला कीन करता है ? धुम्हारा नाम क्या है १ ।।१-१२॥

श्रद्धा ने कहा-सहस्र नेत्रों वाला, जिसे लोग जान नहीं सकते वह मसु लोक में एक कहा गया है, तुम लोग दो दिखाई पड़ रहे हो, ध्रतः तुम दोनों के नाम तथा काम को मैं जानना चाहता हूँ। ॥१३॥।

मधु कैटम ने कहा—महा बुद्धियान् ! हम दोनों से बढ़कर इस विश्व में कोई नहीं है, हम दोनों ने रजोगुण तथा तमोगुण से समस्त विश्व को आवृत कर लिया है । हम दोनों रजोगुण एवं तमोगुण से समस्त देहभारियों से संयुक्त हैं, न्यूपिगण हम दोनों से पार नहीं पा सकते, हम धर्म एवं शील को श्रिपाते हुए समस्त देहभारियों से पराजित नहीं किये जा सकते । प्रत्येक युग में हमी दोनों लोक का बहन करते हैं, हम दोनों के लिए ही अर्थ, काम, यह एवं स्वर्ग का विधान चना हुआ है । जहाँ पर खानन्द एवं युख है, लक्ष्मी एवं यह है, जाएगों के मन में जितनी अभिज्ञापाएँ हैं, वे सन मुक्त दोनों की ही समम्तनी चाहियें । ॥१४-१७॥

महाा ने फहा—योग के यल से एवं दृष्टि से मैंने पूर्व काल में योग की व्याराधना की थी, उसी के कारण में सत्त्व गुर्ण को प्राप्त कर सका हूँ। जो इस जगत् में सर्वश्रेष्ठ है, मितमान है, जिसकी संज्ञा ही 'योग' है, जो वास्तव में सत्त्वरूप ही है, जो विश्व का उत्पिक्त प्राप्त रजोगुर्ण तथा तमोगुर्ण का भी सिष्टिक की है, इसी से सत्त्वरूप युक्त , रजोगुर्णमय पूर्व तमोगुर्णमय जीवों की उत्पत्ति होती है। वही देव त्राप दोनों के विनाश करने में समर्थ है, श्रीर वही संहार भी करेगा। ॥१८-२०॥

ठीक इसी श्रवसर पर भगवान् विन्तु ने रायन करते हुए श्रयनी माया से श्रपनी बाहु को श्रानेक योजन तक विस्तृत बनाया । जिससे उस लम्बी बाहु वाले की बाहु से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य इधर-उधर दीन दशा में घूनते हुए मोटे पची की माँति दिलाई पड़ने लगे । तदनन्तर वे दोनों दैत्य सर्वदा एकरूप में रहनेवाले हुपीकेश पद्मनाम भगवान् विन्तु के पास जाकर प्रणाम करते हुए बोले — 'देव ! विश्व को उत्पन्न करनेवाले ! पुरुषोचम ! एकमात्र श्रापको हम जानते हैं, हम दोनों की श्राप रचा करें, श्राप ही हमारे कल्याए रूप हैं । श्राप का दर्शन किसी को कभी विकल नहीं होने देता, श्रापको हम लोग शास्यत जानते हैं, इसीलिंगे श्रापक दर्शनार्थ हम दोनों यहाँ श्राये हुए हैं । रात्रुशों को वश में करनेवाले देव ! श्रतएव हम श्रापसे यह वर्दान माध करने की गार्थना कर रहे हैं । युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले ! श्रापका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता ।' ॥ २१-२६ ॥

श्री भगवान् ने कहा--दानवों में श्रेष्ठ श्रप्तर द्वय ! किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए श्राप लोग इस वरदान को माँग रहे हैं, श्राप लोगों की श्रायु तो समाप्त हो गई है । क्या श्रभी श्रिषक जीवित रहने को इच्छुक हैं ? ॥ २० ॥

मधुकेटम ने कहा----महावंतरााली देव ! जिस स्थल पर कोई भी नहीं मरा है, वहाँ श्रीर आपके हार्थों द्वारा इस दोनों अपनी मृत्यु की अभिज्ञापा करते हैं । ॥ २८ ॥

श्री मगवान ने कहा—'तुम दोनों दैत्यों की उत्पत्ति भविष्य में श्रवश्य ही श्रेष्ठ राक्तिशाली रूप में होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, में संत्य कह रहा हूं।' इस प्रकार उन श्रेष्ठ दैत्यों को वरदान देकर विश्व में श्रेष्ठ सुरोचन सनातन भगवान् विष्णु ने रज एवं तमीगुगामय उन भयानक देखों के जोड़े की श्रपनी जीवों के मूल भाग पर रलकर मार टाला 1.11 २१-३० ॥

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्राद्धभाव प्रसन्न में मसुकेटम वय नामक एक सी सत्तरवाँ श्राध्याय समाध ॥ १७० ॥

## एक सौ इकहत्तरवाँ ऋध्याय.

मत्स्य ने महा—प्रमहानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी ब्रह्मा जी उस कमल में श्रवस्थित होका कप हाथ किये हुए पोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ये श्रपने श्रविष्ठय तेज तथा रोमा से नारें। श्रीर्भित्त श्रंपकार का विनाश कर रहे थे। उस समय ये श्रपने श्रविष्ठय तेज तथा रोमा से नारें। श्रीर्भित्त श्रंपकार का विनाश कर रहे थे। उस समय श्रव्यय नारायण्—मगवान् ने, जो समस्त जगन को कल्याण् प्रदान करनेवाले हैं, श्रित तेजस्वी महा यशस्वी योगाचार्य का स्वरूप धारण् किया। ब्राझाणों में श्रेष्ठ सांस्थाचार्य परम बुद्धि-मान् कपित भी वहाँ श्राग्ये, फिर ये दोनों। श्रपने-श्रपने मार्ग में तत्यर मृत एवं भिवप्य को जानने वाले मह-पियों से पूजित महात्मा स्तुति करते हुए श्रमित तेजस्वी ब्रह्मा के पास पहुँचे श्रीर बोले—'विशाल जगत के स्वृत्याची तीनों लोकों में पूजे जाने वाले इह श्रासन पर विराजमान ब्रह्मा ही सभी जीनों के निर्माण करनेवाले तथा प्रमुख हैं। उन दोनों प्रार्थना करनेवालों की ऐसी बात सुनकर योगजानी ब्रह्मा ने श्रपने योगवल द्वारा इन तीनों लोकों की रचना श्रपनी ब्रह्मित के श्रनुरूप की। तदनन्तर स्त्रिपे एक मंगलाचार सप्पत्न एक प्रश्न ही उत्पत्ति की। ब्रह्मा का वह मानस पुत्र उत्पत्त होते ही श्रजन्मा एवं श्रव्यय ब्रह्म के श्रवमाग में लुंपवाप विनम्र माृत से खड़ा हुशा श्रीर बोला—'भगवन्। में श्रापकी क्या सहायता करूँ, उसे बतलाइये।' ॥१-२॥

त्रद्वा ने कहा — 'महा बुद्धिमान् 1 यह जो कपिल नामक महर्षि तथा नारायण ब्रह्म रूप भगवान् सम्मुख खड़े हें, वे तुम से जो तस्त्र की बात बताय, उनका पालन करो ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वह पुत्र हाय जोड़कर पुनः मगवान् श्रीर कपिल के सम्मुख उपस्थित हुत्रा श्रीर बोला 'मगुबन् 1में क्या करूँ ? ॥१००१ १॥

मगवान् ने कहा — 'त्रकृत् ! जो कुल सत्य एवं ग्राश्वत कहा गया है वह व्यक्षसह प्रकार का है, जो सत्य है, जो व्यत्रद्वर है, वही परम पर है, तुम उसी का व्यनुसरण करों !' ऐसी वार्त सुनते ही वह पुत्र उत्तर दिशा को व्योर प्रस्थित हुव्या और वहाँ पहुँच कर व्यपने ज्ञान के तेज से उसने ब्रक्षत्व को प्राप्ति की ! तदनंतर महामना भगवान् ब्रह्मा ने मन से उसी प्रकार के 'सुवा' नामक द्वितीय पुत्र को उत्पन्न किया और वह भी उनके सम्प्रल व्याकर बोला — 'पितामह ! में क्या करूँ !' पितामह को व्याज्ञा से उस द्वितीय पुत्र सुव ने भी प्रध्वी से जाकर उन सांख्य एवं योग के व्याचार्य कपिल तथा दिन्तु से वेदाम्यास कियां और कालान्तर में चलंकर परम पद माठ किया ! उस दूसरे पुत्र के भी इस प्रकार चले जाने पर भगवान् ब्रह्मा ने सांख्य व्यादि विपर्यों में प्रवीण 'मूर्मुब' नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया !

प्रक्षा के इस तृतीय पुत्र ने भी उन्हीं दोनों भाइयों की भौति गोपतित्व (इन्द्रियजिस्त) की प्राप्ति कर उत्तम गति प्राप्त करों। इस प्रकार ये तीन पुत्र महात्मा राग्मु (ब्रह्मा) के जिस प्रकार उत्पन्न हुए देसा में तुग्हें कह चुका। ॥११२-२०॥

तदनन्तर ब्रह्मा के उन पुत्रों को श्रपने साथ से मगवान् नारामण तथा यतीइवर किएल जी श्रपने स्थान को चले गये। जिस समय वे दोनों चले गये उसी समय ब्रह्मा जी पुनः श्रपने श्रासन पर वेटकर परम ब्रत एवं तपस्या में लीन हुए। किन्तु इस प्रकार श्रकेले तपस्या करते हुए वे दुःख भी श्रास-सन्तोप का लाम नहीं कर सके। तदनन्तर उन्होंने शरीर द्वारा एक परम सुन्दरी हत्री को उत्पन्न किया, जो तपस्या, तेजिल्वता, श्रोजिल्वता, प्रतिजिल्वा एव नियम में उन्हीं के समान एव लोक की सृष्टि में भी समर्थ थी। तपस्या में तत्पर रह कर ब्रह्मा ने उसी हत्री के साथ विहार करते हुए कालयापन किया। तदनन्तर ब्रह्मा ने वेदों द्वारा पूजित तीन चरर्योवाली गायत्री से सुप्ट की। किर मगवान ने प्रजापतियों का निर्माण किया श्रीर समुदों भी मी सृष्टि की, तथा गायत्री से उत्पन्न हुए वेदों को भी प्रकट किया। किर पितामह ने श्रपने ही समान तेजस्वी पुत्रों की सृष्टि की, जो विश्व में विविध प्रजार्यों के सृष्टिकर्जा हुए, समस्त प्रजाएँ उन्हीं से उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम उन्होंने श्रपने पुत्र महातपस्वी धर्म को उत्पन्न किया, जो सभी मंत्रों से श्रमित्त, श्रात पित्र तथा महान् तत्पन्न किया। इत श्रत्यत श्रद्धत कर्मशाली, पितामह के महर्षि पुत्रों ने तेरह प्रकार की विशेषताश्रों से श्रक धर्म का प्रतिपादन एवं श्रमुत्र क्या किया। ॥२१-२८॥

राजन् । श्रविति, दिति, दन्तु, काला, श्रमायु, सिंहिका, मुनि, तामा, क्रोधा, मुरता, विनता श्रीर कहु—ये शरह दन्त की कन्याएँ थीं । मरीनि के कश्यप नामक पुत्र उनके तपोवल के माहारम्य से उत्तक हुत्या । सूर्यपुत्र । तदनन्तर दन्त ने श्रपनी उन थारह कन्यायों को कश्यप को सीप दिया श्रीर रोहिएपी श्रादि पवित्र सभी नत्त्र सक्षक कन्यायों को चन्द्रमा को समर्पित किया । लक्ष्मी, महत्वती, साध्या, शुभा विश्तेरा तथा सरस्वती—इन पाँच कल्यायादायिनो देवियों की रचना त्रस्ता ने पूर्वकाल में की थी । राजन् । सभी कार्यों को देवनेवाले ज्ञसा ने इन कन्यायों को श्रेष्ठ देवता धर्म को समर्पित किया । जो ब्रह्मा की श्रप्रकृत्य-वाती इन्छानुकृत स्वरूप धारण करनेवाली, जगत का कल्याया करनेवाली परम हितैषिणी रूपवली स्त्री थी वह श्रपनी इच्छा के श्रनुरूप सुरिम (गी) का रूप धारण कर ब्रह्मा के समीप श्राई । लोकप्जित ब्रह्मा ने लोक स्रप्टि के उद्देश से गौथों की उत्पत्ति के लिए उसके साथ समागम किया, जिससे उसमें धृम के समान काले श्राकार वाले विशाल पुत्र उत्पत्त हुए, जो रात्रि होने के पूर्व सन्ध्या के बादलों के समान भीपणा श्रे श्रीर श्रपने तेज से सच को मरम-से कर रहे थे ।, इस प्रकार उत्पत्र होनेवाले वे पुत्र रोते हुए दौड़ते हुए पितामह की निन्दा कर रहे थे । इसी रोने तथा दौड़ने के कारण वे सभी रह नाम से पुकारे जाते हैं । निक्रित, रुग्म, श्रपराजित, स्गव्याम, कपरीं, दहन ', ईरवर, श्रहिर्तुक्र्य, कपाली, पिगल, लया महातेजस्वी

<sup>े</sup> एक पुस्तक में इस स्थान पर 'खर' पाठ पाया जाता है।

सेनानी — ये म्यारह हट के नाम से विख्यात हैं। उसी मुस्मि नामक देवी में यज्ञ की साधन मृत समस्त गीवँ, उत्तम ( गाया १ ) गीवँ तथा पशु, जिनका कभी विनाश नहीं होता, वक्करियाँ, हंस तथा उत्तम त्रामृत उत्पन्न हुए । जितनी उत्तम रसपुक्त श्रीपियाँ हैं, ये भी उसी में उत्पन्न हुईं । लक्ष्मी ने धर्म के संबोग से काम की तथा साध्या ने साध्य देवगणों को उत्पन्न किया। मन , प्रमव, ईंग, श्रमुरहन्ता, श्राहण, श्रहित्या, विरवात्रमु, यल, भूत, हविष्य, वितान, विधान, शमित, वत्सर, सभी श्रमुरा के विनाशक मृति . एव सुपर्या नामक देवताओं को श्रांति सुन्दरी वासव की श्रतुगामिनी साध्या देवी ने, जिसे लोक नगस्कार करता है, उत्पन्न किया। सुदेशी में धर्म के संयोग से प्रथम धर दूसरे कभी विनष्ट न होने वाले प्रुव, तीसरे विश्वावमु चौथे मगवान सोम तदनन्तर अपने ही समान मुन्दर आप, उसके उपरान्त युम, सातव बायु तथा श्राठवं निर्ऋति नानक यमु उत्पन्न हुए । ये सभी धर्मके सन्तान कहे जाते हैं । इसी मकार सुना जाता है कि धर्म के संयोग से विश्वा में विश्वेदेवों (गर्यादेवता) की उत्पत्ति हुई। महावाहु दत्त, पुष्फरस्यन, चालुप मनु मधु, महोरग, विश्वान्तकवपु, वाल, महायरास्वी विष्करम, श्रास्यन्त पराक्रभी, तेजस्वी एवं सूर्य के समान कान्तिवाले गरुड इन विरवेदेव संज्ञक पुत्रों को देवताओं की माता विरवा ने उत्पन्न किया। मरुत्वती ने मरुत्वान नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्रामि, चन्नु, रिव, ज्योति, सावित्र, मित्रं, श्रमर, शरवृष्टि, सुकर्षे, महाभुन, विराजवाच विश्वावसु,मति,श्रश्वमित्र, चित्ररिम, निषधन, हयन्त, वाडव, चारित्र, मन्दपत्रग, बहन्त, बहद्रूप श्रीर प्तनानुग-इन मस्त संत्रक देवताश्रों को पूर्वकाल में मरुरवती ने उत्पन्न किया था। ऋदिति ने कृत्यप के संयोग से नारह आदित्य संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया । इन्द्र, विप्तु, भग, स्वष्टा, वरुण, अर्थमा, रचि, प्पा, मित्र, धनद, धाता श्रीर पर्जन्य-इन श्रादित्य संज्ञक पुत्रों को, जो स्वर्ग में निवास करनेवाले देवतात्रों में सब से अधिक श्रेष्ठ हैं, खदिति ने उत्पन्न किया था । श्रादित्य की सरस्वती नामक पत्नी में दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो समस्त स्वर्ग निवासी देवताश्रों के पूज्य तपःश्रेष्ठ श्रीर गुण श्रेष्ठ कहे जाते हैं । दनु ने दानवों को तथा दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया । काला ने कालक्रेय नामक असुरों तथा राज्त्सों को उत्पन्न किया । अनायुपा के पुत्र महा बलवान् व्याधि संज्ञक पुत्र उत्पन्न हुए । सिंहिका ग्रहों की माता तथा मुनि गन्धवों की माता कही जाती है । हे राजन ! इसी प्रकार तात्रा पवित्रात्मा श्राप्सरात्रों की माता कहीं जाती है। राजन् ! क्रोधा के सभी मृत तथा पिशाच कहें जाने वाले पुत्र उत्पन्न हुए । नृपतिवर ! यन्तों तथा रान्त्सों के समृहीं को भी क्रोधा ने उत्पन्न किया था, चार पैरों वाले जीव—विरोप कर गौएँ.—सुरसा की सन्ततिकही जाती हैं । विनता ने गरुड तथा अन्य पन्तुषारी जीवों को उत्पन्न किया । देवी कद्रु ने पृथ्वी को धारण करनेवाले सभी नागों को उत्पन्न किया । परमतपस्विन्।

<sup>े</sup> अनिन पुराय में साध्यों की संख्या शरह दी गई है, और उनके साम इस प्रकार है, मन: मन्ता, प्राय, नर, अवान, वीपैशान्, निनित्तर, नय, इस, नारायध, नुष और प्रमुख। है पूना की मूल पुरतक में 'वर' यह पाया जाता है। है सन्नि पुराय तथा अरन्वेद संदित में समुशों का नाम इस प्रकार दिया गया है, आप, भूग, सीम, धर, अनल, सन्तिल, प्रस्यूद तथा प्रमास।

इसी प्रकार से समस्त लोक की स्टिंट यृद्धि को प्राप्त हुई । राजन् ! उस समय महान् श्रास्मा विन्सु भगनान् की पुष्कर सम्प्रभी स्टिंट का प्रार्जाव एव विन्तार उक्त प्रकार से हुआ, ज्यास द्वारा कहे गये पुष्कर सम्प्रभी स्टिंट का प्रार्ज और उस स्टिंट से महिषयों द्वारा म्हुति किये गये पुरास्म प्रकृत विद्यु एव हिर प्रमृति नामों से विख्यात प्रमु की महिमा भी वतला चुका । जो मनुष्य सर्वदा विरोप कर—पर्वकाल में—इस पुरास्म की श्रेष्ठ गाया को गौरवर्ष्वक सुनता है, वह सभी प्रकार के रागद्वेप से सुक्त हो कर ऐहलीकिक सुर्तों का अनुभन कर पारलीकिक—स्वर्गीय —सुर्मों के फलों का उपमोग करता है । नेत्र, मन, चवन एव कर्म द्वारा जो व्यक्ति रूप्ण को प्रसन्न करता है उसे रुप्स भी प्रसन्न रखते हैं । इसके प्रमाव से राजा राज्य की प्राप्ति करता है, निर्वन को उत्तम धन की प्राप्ति होती है, नष्ट श्रायु वाले को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, पुत्र का अभिलापी पुत्र प्राप्त करता है । विद्यु की मिक्त करनेवाला प्राय्यों यज्ञ, वेद, मनोरथ, विविध प्रकार की तपस्याओं द्वारा उत्यन हुए फल, सम्पत्ति एव अन्य विविध पुर्यों को प्राप्त करता है । जिस-जिस मनोरय की वह अभिलापा करता है, वह वह लोकेरनर भगवान् से उसे प्राप्त होता है । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! जो सभी कार्यों को बोड़कर भगवान् विद्यु की इस पुष्कर सम्पन्यी स्टिष्ट के प्रार्ज्यां की कथा को सुनता है, उसका कभी अमगल नहीं सोता । हे महाभाग्यराली ! महान् आत्या मगनन विद्यु के इस पुष्कर सम्पन्यी स्टिष्ट के प्रार्ज्यांव एव विस्तार की कथा का व्यास के वाक्यों एव श्रुतियों के आधार पर मैं कीर्तन कर चुका । । २१-७१ ।।

श्री मात्स्य महापुराण् में पद्मोद्भव पादुर्भाव नामक एक सी इकहत्तरवॉ श्रध्याय समाप्त । ॥१७१ ॥

#### एक सौ वहत्तरवाँ श्रध्याय

मत्स्य ने कहा — राजन् । श्रय सत्वयुग में भगवान् विप्णु के विप्णुत्व तथा हरित्व का, देवताओं में उनके बैकुराठत्व तथा मनुष्यों में उनके कृष्णुत्व का वर्णन कर रहा हूँ, छुनो । उस ईश्वर के कर्मों की गित र्श्वत्यन्त गहन है । उसके बीते हुए तथा भविष्य में होने वाले श्रयवतारों की कथा यथार्थत्वा छुनो । ॥ १-२ ॥

को यह अञ्यक्तारमा भगवान् हैं वे व्यक्त चिह्न वाले भी कहे जाते है, उन्हें नारायण, अनन्त प्रात्मा, सभी के उत्पचिकती एव अव्यय नाम से भी कहते हैं । ये सर्वता एक रूप में रहनेवाले भगवान् नारायण् (जलरायो) होकर भी बहा, वायु, सोम, धर्म, इन्द्र तथा बृहस्पित रूप में मकट होते हैं । प्रत्रेक युगों में वे अविति के भी पुत्र होते हैं, अतएव भगनान् विष्णु (उपेन्द्र) नाम से इन्द्र के छोटे भाई के रूप में भी वे विख्यात होते हैं। इन भगवान् का अविति के घर में पुत्र रूप में जन्म देवताओं के राष्ट्र देत्य, दानन एव राखसों के सहार के लिए होता है। महान् आत्मा भगवान ने प्राचीन काल में सर्वत्रयम नहा की उत्यदि

की, श्रीर उस सर्व प्रथम पुरुष ने प्राचीन कल्प में प्रजापतियों की उत्पत्ति की। श्रीर पुनः ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न होनेवाले उत्तम चित्रवाले मनुष्यों को उत्पन्न किया। उन महात्माश्रों के संयोग से शास्त्रत त्रक्ष, जो श्रव तक एक रूप में वर्तमान था, श्रानेक रूपों में विभक्त हुआ। यह श्राह्मयंप्रय कीर्तन करने योग्य भगवान विष्णु के कमीं का श्रमुकीर्तन, जिसे में कर रहा हैं, सुनो । ॥१-४॥

सतयुग में विख्यात चूत्रासुर के निधन हो जाने पर त्रैलोवय विख्यात तारकामय युद्ध हुत्र्या था। जिसमें संप्राम में कठिनता से जीते जानेवाले भयानक दानवीं ने सभी देवताओं के समूही, यहीं, सर्पी तथा राज्ञसों का घोर संहार किया था। युद्ध मूमि में निर्वल दैत्यों द्वारा मारे जाते हुए देवगण युद्ध से विमुख होकर मन से अपने रदाक भगवान नारायण की रारण में गये। इसी अवसर पर मेचों ने घून रहित श्रंगारे के समान जलती हुई फ़ान्ति से सूर्य चन्द्रमा एवं प्रहों के समूहों के साथ समस्त श्राकार मगडल को त्राष्ट्रच कर लिया, उस समय उनमें प्रचगढ विजलियों उद्दीस हो रही थीं, वे भयानक राज्द कर रहे थे। एक दूसरे के बेग से अभिहत होकर सार्तों वायु भी बहने लगी थीं! उद्दीस विजली एवं जल को बरसानेवाले भेघों के सम्रहीं से, बज्ज के समान वेगग्राली श्रानल एवं श्रानिल से तथा श्राति मयानक उत्पातों से सारा आकाशमगढल जल सा रहा था। उस समय आकाशमगढल से सहस्रों उल्काएँ पृथ्वी पर गिर रही थीं, दिव्य देवताओं के विमान इधर से उधर गिरते-पड़ते हुए उह रहे थे। चारों सुगों के बीत जाने पर सभी लोकों का जिस प्रकार मयकारी विनाश होता है उसी प्रकार उस उत्पात के समय सभी वस्तुएँ रूप रहित हो गई थीं। अर्थात् श्रंवकार में लीन हो गयी। सभी पदार्थ शोमा हीन हो गये, कहीं पर किसी यस्तु के श्रस्तित्व का कोई पता ही नहीं लगता था। श्रंधकारसाधि में लिपी हुई दसों दिशाएँ भी उस समय नहीं प्रकाशित हो रही थीं। उस समय प्रलयकालीन मेघों से विरी हुई काली रूप धारिणी देवी आकारा में प्रविष्ट हुई एवं धोर अन्वकार से आवृत आकारामएडल, जिसमें सर्य छुप गये थे, नहीं शोमित हो रहा था। उस अवसर पर मगवान ने अपने दोनों हार्यों से उस श्रत्यन्त निविद्य श्रन्थकार के साथ उन मेघ समूहों को खींचकर श्रपने दिव्य श्यामल श्रारीर को दिखलाया । ॥१०-२०॥

मेच एवं फज्जल के समान श्यामल वर्ष, मेघ के समान केग्र वाले, तेज एवं शरीर-दोनों से काले पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले, जाज्यस्वमान पीताम्बर धारण किये हुए, तेपाये हुए सुवर्ष के आमूग्या से विमूषित, पूम एवं अम्बकार के समान काले शरीरवाले, उठी हुई प्रलयकालीन अमिन के समान देदीप्यमान, बतुर्मुंज, द्विगुणित पुष्ट कंग्रेवाले, किरीट से वालों को विषाये हुए, सुवर्ष के समान शोमायमान, शस्त्राओं से सुसिज्जत भगवान को लोगों ने देखा। चन्द्रमा तथा सूर्य की किरायों के समान सुमकाशित, पर्वत के शिखर की मौति ऊँचा दिखाई पड़नेवाले, नन्दक नामक अपने खह्ग से सुरोमित हाथवाले, सर्पों के सुख के समान तीक्ष्या वार्षों को धारण किये हुए विचित्र एवं उद्देश्व शक्ति, शंख एक एवं गड़ा

युक्त अद्भुत एव विशाल पर्वन के समान विच्या मगवान को लोगों ने देखा । ज्ञाम मूल थी, श्री इच्च थी, शार्क धनुप शिखर था, वह स्वर्ग निर्मासी देवताओं को सुन्दर फल देनेमाला था, हम्म की सुन्दिरों पल्लव रूप थीं, वह पर्वत सभी लोकों के मन को रमणीय लगनेवाला तथा सभी जीवों को मनोहर दिखाई पड़नेमाला था। विविध देवताओं के विमान उस पर यूच रूप थे, वादलों से गिरनेवाला जल मीठे भरनों का जल था, विधा एव श्रवकार सारम्त सामग्री थी, महामृत उस पर उगनेवाले वनस्पित थे, वे विशेष पर्मों से शोभायमान थे, ग्रह एव नत्नन्रगण पुष्प रूप में थे । देखों के लोक उसके महान् कन्धे थे, इस प्रकार वह विष्णुरूप शैल मर्ल्य लोक में सुप्रकाशित हो रहा था। ।।२१-२८।।

रसातल के महान् श्राश्रय पर टिका हुआ वह विष्णु रूप महासमुद्र घोर राज्य कर रहा था, बड़े-बड़े मुगेन्द्र को फँसानेवाले पारा उसमें फेल रहे थे, पद्मधारी जन्तुगण उसमें श्रावास ले रहे थे। शील एव व्यर्थ उसमें पवित्र सुगन्धि की समृद्धि विखेर रहे थे, सभी लोक वड़े विशाल वृत्त के समान थे। परमेश की जो श्रव्यक्त एव श्रनन्त सत्ता थी, यही उसमें जल रूप थी, व्यक्त जो श्रहकार था, वही उसका फेन था । महाभूत गरा ही उसमें तरगों के समूह थे, प्रहृ एव नत्त्र उसमें बुदबुदों के समान शोभायमान हो रहे थे, देनताओं के विमान ही पत्ती रूप में व्याप्त हो रहे थे, बादल ही उस समुद्र के आटोप एव उत्कर्ष से विदित हो रहे थे। उस महा समुद्र में जन्तुओं एव मत्स्यों के समृह व्याप्त थे, पर्वत उसमें शखों के समूह थे, सत्त्व, रंजस् एव तमस्-इन तीनों गुणों के विषय ही उसमें तरग रूप थे, संभी लोक बड़े-बड़े मत्त्य रूप में दिख रहे थे। वीरगण वृत्त एव लताओं के गुटम रूप में थे, बड़े-बड़े भुजह ही सेवार थे, द्वादरा स्त्रादित्य ही उस समुद्र के महाद्वीप थे, एकादरा रुद्र उसके नगर थे। स्त्राठ वसु रूपी पर्वतों से वह सयुक्त था, उस महा समुद्र में शेलोक्य में व्याप्त सलिल राशि थी। सध्याओं की सल्या ही उसमें लहरियों थीं, सुपर्णरूप वायुसे वह सेवित हो रहा था। दैत्यों एव राक्तसों के समूह उसमें माह रूप थे, यन एव सर्प बड़े बड़े मत्स्य रूप में थे, महाबलवान् पितामह एक मात्र उसमें प्रभावशाली जीव थे। वह समुद्र सभी स्त्री रूप रत्नों से शोमायमान था। श्री, कीर्ति, कान्ति तथा लक्ष्मी रूप नदियों से मुरोभित था। काल, योग, एव महापर्वों के विनास एव उत्पत्ति का कर्चा था। इस प्रकार योग के महान् तट वाले उस महासमुद रूप विप्णु को, जो देवताओं के भी देवता, वरदायक श्रपने मक्तों के ऊपर दयाभाव रखने वाले, श्रनुमह करनेवाले, शान्ति प्रदान करनेवाले एव मगलदायी हैं, देवताओं ने देखा । उस समय वे भगवान् हरे घोड़े वाले इन्द्र के स्थ पर विराजमान थे, उस स्थ की पताका पर गरुड विराज-मान थे । महगण, चन्द्रमा एव सूर्य भी उसमें यथास्थान शोभायमान हो रहे थे, मन्दराचल उस स्थ में श्रेष्ठ धुरी के स्थान पर था। इस प्रकार उस स्थ में ग्रासल्य प्रकाश किरगों प्रशाशित हो रही थीं, जिससे प्रकाशमान होकर वह विशाल स्थ सुमेरु पर्वत की भाति गम्भीर दिखाई पड रहा था। विचित्र, ढगकी ताराएँ उसमें पुष्पों के स्थान पर थीं, मह एव नक्तन्न भी उसमें यथास्थान जुडे हुए थे, इस त्रानुपम दिव्य रथ में समासीन, भयानक परिस्थिति में श्रमयदान देनेवाले भगवान् को श्राकारा मार्ग में दैत्यों द्वारा पराजित

देवतार्थों ने देसा थीर इन्द्र को श्रामे कर हाथ जोड़ कर जय जय कार करते हुए उन शरणागत वत्सल भगवान की शरण में भस्यान किया।॥२८-४१॥

देवाधिदेव मगवान विष्णु ने देवताश्रों की उस करुणार्ग्य वाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों का विनाग्य करने का विचार किया श्रीर आकाग्य में अवस्थित हो उत्तम शरीर को धारण कर प्रतिज्ञा पूर्ण यह वचन फहा—"मरुतगण् (देवताश्रो) ! शान्ति धारण कीजिये, दिरेये मत। में सभी दानवों को जीतं चुका हैं, आप लोग पुनः अपने तीनों लोकों को वाषिस लीकिये। १ टड्रमतिज्ञ मगवान् की अग्रत के समान आनन्द्रदायिनी ऐसी बात को सुन कर वे देवगण् श्रीत सन्तुष्ट तथा प्रसन्न हुए । तदनन्तर यह निविद्ध अन्यकार नष्ट हो गया और वे बादल भी क्षित्र-भिन्न हो गये । शान्तिपूर्ण सुसदायिनी वासु वहने लगी, दसों दिसाएँ भी श्रित शान्त हो गई । नत्त्रों एवं चन्द्रमा की ज्योति श्रुप्त हो गई और वे सभी प्रवित्त्या करने लगे । भहगण् किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर सके और सग्रद भी प्रशन्त हो गये, सभी मार्ग धूलि से रहित हो गये तथा स्कां आदि तीनों वर्गों में भी शान्ति स्थापित हो गई। नदियाँ जैसे पहले शान्ति काल में बहा करती थी वैसी हो गई तथा सम्बद्धों का विजोग भी बन्द हो गया। मनुष्यों की हन्द्रियाँ मांगलिक विचारों एव कागों में लगने लगी और अन्तरात्मा श्रुद्ध हो गई। महिंपगण् शोक दुःस आदि से पिरत रह कर उच्च स्वर से वेदों का पाठ करने लगे, यहां में सुन्दर सुस्वाद्ध पके हुए हविष्यात को श्राम प्राप्त करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के श्रुप्तों के दिनारार्थ प्रतिज्ञ पूर्ण वचन को सुन कर सभी लोग श्रानन्तित मन से अपने पर्यों में सल्तिन हो गये ॥१२२-४१॥

श्री मात्स्य महापुराख में तारकामय संमान नामक एक सी बहत्तरवीं त्राध्याय समाप्त ॥१७२॥

#### एक सौ तिहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य में कहा — इस प्रकार उस समय मगनान् विच्छा के श्रमय वचन को सुनकर देखों तथा दानवों ने उस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विग्रुल ज्योग किया । मय दानव ने अपने सुवर्ण निर्मित बारह सौ हाथ लम्चे श्राच्य रथ पर, जो श्रांति विशाल सुन्दर विस्तृत जुआ से संयुक्त, चार चको वाला, किंकिशी के जालों से शब्दायमान, गैंडे के चर्म से महा हुआ, स्विर रखों के जालों एवं सुवर्ण से परिष्कृत, जदित मुगीं के समृहों से श्राक्षीण, प्रहियों की पंक्तियों से विशाजमान, दिव्य श्रम्त प्रवे तरकरों से सजाया हुआ, मेथ के समान गम्भीर घ्विन करने वाला, सुन्दर धुरी से युक्त, मनोहर तल से संयुक्त, गगन के समान, गगन चुन्धी पताका से विम्पित, गदा तथा परिच से मरा हुआ, मर्तमान समुद्र की भौति दिखाई पड़नेवाला, सुवर्ण के चने हुए केयुर तथा वलय से आम्पित, सुवर्ण से मढ़े हुए कृयर (पहिये के काष्ठ को संयुक्त करनेवाला काष्ठ) वाले, सुन्दर पताका एवं ध्वजा से युक्त, शादित्य (स्वर्थ) समेत मन्दराचल की भौति दिखाई पड़ने वाला,

गजराज के चर्म से आवेष्ठित, कहीं-कहीं सिंह के रूप से अक्त, एक सहस्र रीकों से जुते हुए, घने बादल के समान भीपण गर्जना करनेवाला था, अधिरोहण किया। वह दिव्य सुन्दर रथ आकारा मार्ग में चल रहा था, और रात्रुओं के र्यों को पराजित करनेवाला था। सुनेर के समान उस सुन्दर रथ पर सूर्य की मौंति मय युद्ध की आकारता से अधिरूढ़ हुआ। ॥१-७॥

तारकासुर एक ऐसे रथ पर सवार हुआ जो राज्य कर रहा था, जिसके सभी अग सुवर्णमय थे, श्राकार में पर्वन के समान दिखाई पड़ रहा था, श्रति घने काले कञ्जल के समृह के समान खोभा पा रहा था, काले लीह की बनी हुई दिन्य पहियों तथा जुन्ना से सुसज्जित किया गया था, कहीं कहीं पर श्रध-कार की दूर करती हुई किरणें वाहर प्रकाशित हो रही थीं। वह रथ चलते हुए ऐसा राज्द कर रहा था मानों वादल गरज रहा हो। लोहे के बने हुए बड़े-बड़े गवानों एव खिड़कियों से वह मली भौति सुरोमित था, लोहे के बने हुए परिष, त्तेपणी (भिन्दिपाल) तथा मुद्रगरों से भी भरा हुआ था, माले, फाँसी तथा अस-युक्त कटकों से त्रानीर्ण था, भयदायी तोमर एव परशु भी उसमें सुरोभित हो रहे थे। रात्रुत्रों की सेना की श्रोर कुका हुश्रा वह रथ दूसरे मन्दराचल की भाँति दिलाई पड़ रहा था, उसमें एक हजार गये जुते हुए थे। तारकासुर दानव उस भीपण रथ पर अधिरूढ़ हुआ। तदनन्तर अति कुद्ध होकर विरोचन नामक दानव हाथ में गदा लेकर उस सेना के मुख भाग में देदी प्यमान शिखरवाले पर्वत के समान श्रवस्थित हुन्त्रा । शत्रु की सेना को विध्वस करनेवाला हयप्रीव नामक दानव श्रन्य सहस्र रथों के साथ श्रपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुआ । एक सहस्र फिप्कु ( एक किप्कु का परिमाण बारह अमुल का हे ) के परिमाण में विस्तृत विशाल घतुष को महरा कर टकोर करते हुए बराह नामक दानव ने वृत्तों समेत पर्वत की भौंति युद्ध मृपि में प्रवेश किया । खर नामक दानव ऋति दर्भ के कारण अपने नेत्रों से कोध द्वारा उत्पन्न जल को गिराता हुत्रा, दातों एव श्रोठों को कटकटाता हुत्रा सप्राम के लिए उपस्थित हुत्रा । श्रतिराय पराकमशाली त्वष्टा नामक दानव श्राठ हाथियों से युक्त स्थ पर सवार होकर दानवों की सेना को एक ब्यूह में खडा करने के ू लिए इधर-उधर अमरा वरने लगा । विप्रचित्ति दानव का पुत्र श्वेत नामक दानव श्वेतवर्ण के कुराडल को धारण कर, रवेन पर्वत के समान विशाल आकार युक्त हो युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ । बलबान् बलि का पुत्र त्ररिष्ट नामक दानव, जो पर्वतों को कॅपा देनेवाला था, पर्वत की शिलाश्रों को हथियार बना कर युद्धार्थ प्रस्तुत हुन्ना । श्रत्यन्त हर्ष से युक्त होकर किशोर नामक देत्य भी युद्ध में श्राया । इस प्रकार कमानुसार दैत्य गरा कवच पहनकर युद्ध में उपस्थित हुए । नवीन मेघ के समान श्यामल वर्ण का लम्ब नामक दानव, लम्बे वस्तों एव श्राम्पणों से सुसजित होकर उस दैत्य की सेना में सूर्य की भाँति उदित हुआ । मुख, दाँत, एव श्रांख से भी युद्ध करनेवाला स्वर्भानु नामक दैत्य दैत्यों की सेनामें इस पकार दिखाई पड़ रहा था जैसे कहरे में सूर्य । रात्रुश्रों के लिए श्रति भयानक हस नामक दानव दैत्यों में सबसे श्रागे उपस्थित हुश्रा । दुख लोग घोड़ों पर सवार थे, अन्य दुख लोग हाथियों के कन्घों पर बैठे हुए थे, अन्य दुख लोग सिंह तथा बाघों पर सवार थे. कुछ श्रन्य बाराह श्रोर रीक्षें पर भी बैठे थे। कुछ गधे श्रीर क्टों पर चढ़ कर चल रहे थे. कुछ

कुचों पर भी बैठे हुए थे । कुछ अन्य भयानक मुखवाले पैदल चल रहे थे, कुछ एक पाद तथा आधे पाद-वाले राज्ञस युद्ध की अभिज्ञापा से माच रहे थे । बहुतेरे उसी में शब्द कर रहे थे, कुछ कूद रहे थे, कुछ खुछ होकर सिंहों को भौति दहाड़ रहे थे अन्य कुछ बलवान दानव गण शोर मचा रहे थे । ॥८–२७॥

्रह्म प्रकार युद्ध पृषि में उपस्थित वे दानवगण् शिला, मूसल, गदा तथा भयानक परिष श्रादि हथियारों को लेकर परिष के समान भीषण श्रपने हाथों से देवताओं को धमकी देने लगे श्रीर काँसी, माले, परिष, तोगर, श्रंकुर, पहिरा, तोष, रातथार तथा युद्गर श्रादि राकाकों से युद्ध की हा करने लगे। नहीं-नहीं शिलाओं, पर्वत के शिखरों, उत्तम लोहे के वने हुए परिषों तथा चकों से वे बहें-नहें दैत्यगण् श्रानन्दित होकर सेना में धूमने लगे। इस प्रकार युद्ध में श्राति वलवान एवं मदोन्मच उन दानकों की सारी सेना उद्धत बादलों की सेना के समान देवताओं के सम्युल उपस्थित हुई। श्रद्धत पराक्रमशाली सहसों दैत्यों से श्राक्षीर्ण वायु, श्रिष्ठ, पर्वत एवं वादल के समान भीषण वह दानवों की सेना उस रणभूमि में युद्ध करने की प्रवल इच्छा से पागलों की माँति दिलाई पढ़ने लगी। ॥१८८-१२॥

थी मास्य महापुराण में तारकामय संमाम नामक एक सी तिहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१७३॥

# एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय

मतस्य भगवान् ने फहा—रिवनन्दन ! तुम दैत्यों की सेना के विस्तार का वर्णन तो तुन चुके हो, अब देवताओं की —विशेषकर विच्छा भगवान् की — सेना का विस्तार भी तुनो ! आदित्यगण, वसुगण कृतगण, महाज्ञवान् दोनों अदिवनीकुमार—हन सनों ने अपनी-अपनी सेना एवं अपने-अपने अनुवरों को साथ लेकर कमानुसार कवच धारण किया । सबसे आगे लोकों को पालना करनेवाले, सहसनेत्र पुरुद्धत इन्द्र, जो समस्त देवताओं के सेनापित हैं, तुरगज ऐरावत पर आलद हुए । इसके मध्य माग में सभी अच्छ पित्तवों के समान वेग वाला उनका रथ था, जो तुन्दर बने हुए चकों से तुरगोपित तथा सुवर्ण और मिण आदि से विम्पित था । सहसों की सल्या में देवता, गर्थव एवं यद्मगण उनके पीले चल रहे थे । अति शोमाशाली, ब्रह्मिंपण, जो सदस्य रूप में वहाँ उपस्थित थे, स्तुति कर रहे थे । उस रथ के चारों और वज्र के पीर शर्वों से निमादित, विद्युद्धकाश एवं इन्द्रधनुष से संयुक्त पर्वतों के समान मधंकर एवं इच्छानुसार गर्भन करनेवाले वादलों के समुद्द धिरे हुथे थे । उस रथ पर आलद्ध होकर ममवान् इन्द्र ने समस्त लोक को व्याध

<sup>. &</sup>quot;यहाँ पर कई पुरुष्कों से 'मुरहिष्म'। पाठ है। थो बरहुनः समुवित प्रतीत होता है, क्योंकि भागे चलकर सन्द्र का रव में आरोहस्य करना लिखा गया है, पठ ही रवल पर दो बाहनी पर चढ़ना ठांक नहीं प्रतीत होता,। विद्याहा अर्थ 'असुरी पर सास्य ( आक्रमय दील ) हुए', होता है।

सा कर लिया । उस समय यज्ञों में उपस्थित होनेवाले ऋषिगण स्तुति पाठ फरने लगे । स्वर्गलोक में इन्द्र के युद्धार्थ सुसिज्जत होने पर देवतागण तुरही बजाने लगे, सुन्दरी श्रप्तसाएँ सैकड़ों की संस्था में सूत्य करने लगी । नागराज द्वारा विराजनान रिव की माँति, श्रति विराज ध्वजा द्वारा शोभित नन एवं पवन के समान वेगशाली सहरों घोड़ों पर चढ़े हुए इन्द्र भगनान् सुरोभित हो रहे थे । उस समय मातलि द्वारा हाँका जाता हुआ वह श्रेष्ठ रथ सूर्य की शामा से परिज्यास सुमेर पर्वन की मौति दिलाई पढ़ रहा था । ॥१-१०॥

काल (मृत्यु) समेत यमराज श्रपने दराह एवं मुद्गर को उठाकर देवताओं की सेना में श्रपने भीपण नाद से देखों को भवभीत करते हुये विराजमान हुये । चार समुद्रों तथा भीपण जिह्ना को लवलपाते हुये सर्पों से युक्त वरुण्देत्र रांख तथा मुक्ताजटित विजायठ से सुगोभित जलमय रारिर धारण किये हुए चन्द्रना की किरणों के समान श्वेतवर्ण के घोड़ों पर, जो वायु के समान वेगशाली एवं जल के समान ये, सवार होकर काल पाश धारण कर, सहसों लीलाएँ करते हुये, पीले वर्ण के वल को धारण कर, मनोहर श्वाल जटित शंगद से विभूषित हो, पाश धारण कर देवताओं की सेना के मध्यभाग में श्रवस्थित हुये। उस समय उनने वस्न हिल रहे ये। इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ होने के समय की प्रतीत्ता करते हुए वरुण उस समय उद्वेलित समुद्र की भीति शोभित हो रहे. थे। इसी प्रकार यहाँ एवं रात्तसों की सेना तथा मुद्धकों के समूहों से युक्त होकर पन्न एवं रांस लिये हुए धनाधिपति राजराजेश्वर श्रीमान् कुवेर पुष्पक विमान में श्रवस्थित हो हाथ में गदा लिये हुए दिलाई पड़े। विमान पर चढ़कर युद्ध करने के लिये श्राये हुए राजराजेश्वर नरवाहन कुवेर युद्ध में उस समय इस प्रकार शोभित हुए जैसे नन्दिकेश्वर पर वैटे हुए सात्तात् श्रिवजी स्वमेव श्राये हुए हों।।।११-१८।।

उस पुद्रम्मि में सहस्रनेत्र इन्द्र पूर्व दिशा में, पिशाचराज यमराज दिल्ए दिशा में, वरुण पिहचम दिशा में तथा नरवाहन कुचेर उत्तर दिशा में श्रविश्वित हुए। ये चारों दिशाओं के महावतशाली लोकपाल गण, चारों दिशाओं में स्थित होकर श्रवनी-श्रवनी दिशाओं में स्वयं श्रवनी रक्षा करते हुए उस देव सेना की भी रक्षा करते रहे। तदनन्तर श्रिति शोमा से जाउबल्यमान, श्रिति द्वतगामी सात श्रवशों से शुक्त रथ पर श्रविरुद्ध, सुनकाशित रिश्मों (लगाम की रस्पी) से युक्त, सुनेत की प्रवित्तिणा करनेवाले उदय एव श्रवत्तेनों श्रवलों पर जानेवाले, रवर्ग के द्वार के समान सुरामित एक चक्रशाली, सभी श्रविनश्वर लोकों को सुक्काशित करते हुए, परम तेज से देदीप्यमान सहस्रकिरणों से युक्त होकर समस्त लोकों के मध्य में द्वाद-शास्त्रक दिनेश्वर सूर्य राण्यमि में अमण करने लो। चन्द्रमा श्रवेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर शीतल रिश्मयों से युक्त हो, वर्फ मिले जल से पूर्ण श्रवनी कान्ति द्वारा जगत को श्रानन्दित करते हुए युद्धभूमि में श्राय । पीश्रे चलनेवाले नत्त्रत्र समूर्शे से युक्त शिशारांग्रा, द्विजराज, मृग के चिद्धवाले, राज्ञ के चने श्रवकार का विनाग करनेवाले, नक्त्रों एव श्रहों के स्वामी, रसों के स्वामी, रसवदान करनेवाले, सहसों श्रीपिथां एव श्रमृत के निधान, जान के एक श्रंग के समान विग्राल, सत्यमय, सुन्दर दिलाई पड़नेवाले रथ पर श्रारूद श्राकारार्गार्ग में श्रवस्थित चन्द्रमा को दैलों ने देला। जो सभी जीवों का प्राण् रूप एवं मनुष्यों में पाँच विभागों में विभक्त है, जो सातों वातुशों में पाया जाता है, एव तीनों लोकों को धारण करनेवाला

तथा तीनों लोकों में विचरण करनेवाला है, लोग जिसे ऋगि का उत्पविकर्चा कहते हैं, सभी की उत्पर्धि जिससे होतो है, जो श्रति सामर्थ्यग्राली है, सात प्रकार के स्वरों में पाप्त होकर जो वाणी द्वारा नित्य उदित होता है, जिसे लोग सभी भूतों में उत्तन भून तथा श्रीर से रहित बतलाते हैं, जिसे लोग श्राकाशगामी कहते हैं, रीप्रगामी एवं राज्द का उत्पचिकची भी जिसे लीग कहते हैं, वह वायु देवता सभी जीवों का आयुरूप ही अपने ही तेज से युद्धम्मि में उद्मृत हुआ और दैतंय समूहों को व्यथित करता हुआ बादलों के साथ देत्यों की मतिकृत दिशा से बहने लगा । उस समय ये मस्त् गए। गन्धर्व एव विद्याधर के समूहों के साथ रथेतवर्ण की उन तलवारों द्वारा, जो म्यान से रहित होने पर सर्गों के समान विकराल दिखाई पड़ रही थीं, कीडा करने लगे; श्रीर बड़े-बंड़े सर्पे के स्वामी तीत्र, जलमय विष की धारा को छोड़ते हुए रगामृनि में मुँह फैलाये हुए बागों की व्यविरल धारा के समान व्याकारा में विचरण करने लगे। पर्वतों, शिलाझीं, शिखरों एवं सेकड़ों बच्चों को साथ लेकर दानवों की सेना में विनार्य करने के लिए अन्यान्य देवगणा भी उपस्थित हुए । जो देव-देव हपीकेरा, पद्भनाम एवं त्रिविकम के नाम से विख्यात हैं, युगान्त में जो कृष्णावर्ण शरीर घारण कर समस्त जगत् का विचारा करते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों की उदाचिह्यली हैं, मधु दैत्य के शुनु हैं, यज्ञों में उपस्थित होकर हवनीय दन्यों का भोग लेते हैं, उन्हीं मृमि, जल, त्राकाश स्वरूप धारण करनेवाले, स्याम, शान्ति देने वाले, शत्रु संहारक मगवान् गदाधर ने रण्मूमि में देवतात्रों के शत्रुश्चों के विनाश करनेवाले सुदर्शनचक की, जो अपने अनुपम तेज से अदयाचल से उठते हुए सूर्य की माँति देदीप्यमान था, उठाकर बाएँ हाथ से सभी श्रम्परगर्णों की विनाशिनी विशाल गदा को उठाया, जो काले वर्ण की श्राकृति से ही राष्ट्र को मृत्यु के मुख में सींपनेवाली थी। अपनी अन्य तेजस्विनी मुजाझों से गरुडव्वज महाबली. भगवान् ने शार्क्ष धनुष श्रादि को धारण किया । तदनंतर भगवान् करवप के पुत्र, सर्पमन्ती, द्विज (पित्तराज) पवन से भी श्रिषिक वेगवाले, गगन मराइल को छुट्य करनेवाले, मुख में एक सर्प लिये हुए, श्राकारागामी, खगराज, श्रमृत मन्थन के उपरान्त मन्दराचल के समान शोभाशाली, देवासुर संधाम में कई बार श्रतिशय पराक्रम दिखलानेवाले, श्रमृत के हरण के समय इन्द्र से युद्ध कर उनके कज़ द्वारा चिहित, शिखाधारी, बलवान, तपाये हुए सुवर्णा के कुएडल से विम्पित, विचित्र रङ्ग के पखे को धारण करनेवाले, धातुमान् पर्वत की माँति शोमायमान,विशाल वन्द्रथल पर, चन्द्रमा के समान उज्वल सुर्वों के फण्स्य मण्यिं से सुशोभित, प्रलयकालीन इन्द्र धनुषों से युक्त दो बादलोंकी भांति दोनों पखों से लीलापूर्वक आकार मरडल को व्यास कर, नीली, लाल, पीली पताकाओं से विभूषित, पताका के समान वेश से जिपे हुए महान एव विशास शरीरवाले श्वरुण के अनुज गरुड पर श्रारूढ़ होकर वे युद्धभूनि में उपस्थित हुए । उस समय गरुड का शरीर सुन्दर सुवर्श के समान शोमायमान हो रहा था । मगवान् के उपस्थित होने पर देवगगा उनके पीछे-पीछे थ्याये उस समय समाधि में मन्त होकर मुनिगण श्रति उत्कृष्ट मंत्रों द्वारा बनार्दन की स्तुति करने लगे । इस प्रकार जब दुवेर से युक्त, सूर्य पुत्र यमराज से सुरोभित, द्विजराज गरुड से समन्तित, देवराज इन्द्र से सुरोभित, चन्द्रमा दी फान्तियों से विभूषित देवताओं की वह विशाल वाहिनी युद्ध के लिए रएएमूमि में भस्तुत हुई तब वृहस्यति

ने देवताओं के लिए 'कल्याण हो' ऐसा स्वस्तिवाचन किया । इसी प्रकार शुक्त ने देखों की सेना में स्वस्तिः वाचन पढ़ा । ॥११-५०॥

श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय समाम नामक एक सी चीहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१७४॥

### एक सौ पचहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य ने कहा--इस प्रकार देवनायों तथा दानों की विशाल वाहिनी जम एक दूसरे को विजिन करने की इच्छा से रणमूमि में उपस्थित हुई, तब दोनों सेनाओं में श्रत्यन्त तुसन युद्ध छिड़ गया । श्रनेक प्रभार के शस्त्रास्त्रों से लैस हुए दानव गए। देवताओं के साथ युद्ध करते हुए इस प्रकार मालून हुए मानों पर्वनों से पर्वन लड़ रहे हों । देवतात्रों तथा दानवों से सयुक्त वह ऋदूत धर्म एव ऋधर्म से गर्व विनय से युक्त वह युद्ध शोभित हो रहा था। सदनन्तर श्रालग श्रालग चलते हुए रथ, प्रेरित किये गये हाथियाँ, श्राकाश मगडल में चलती हुई हायों से युक्त तलवारां, चारों श्रीर से चलते हुए म्रसलों, गिरने वाले वार्णों, टॅकोर युक्त धनुपीं, रात्रुशीं पर फेंके वाते हुए मुद्गरीं से वह भयानक युद्ध देवताश्री तथा दानवीं से सर्क् लित हो गया श्रीर महापलय के समान समस्त जगत् को त्रास युक्त कर दिया । उस रण में दानवगण हाथों 'से छोड़े गये परिवों तथा उपर से फेंके गये पर्वनों द्वारा इन्द्र श्रादि देवताओं को श्राहत करने लगे । विजय के इच्छुक, बलगन् उन दानवें द्वारा मारे जाते हुए वे देवगण त्र्यति विपाद युक्त हो युद्ध में परम चिन्तित ्हुए । उन दिति पुत्रों के श्रस्त्रों तथा शुलों द्वारा श्रति घायल, परिषों द्वारा बिक-भिन्न मस्तक वाले, कटी हुई छाती वाले देवगणों के धावों से रक्त की अविरत्न धाराएँ बहने लगी । श्रमुरों के वाणों के समूहों द्वारा घायल होकर देवगण कुछ भी फरने में निष्फल रहे, यहाँ तक कि दानवों की युद्ध की उस भीपण माया में पड़कर उनका होरा हवास तक गुन हो गया । इस प्रकार राज्यों द्वारा देवताओं की सारी सेना श्रस्तनाय कर दो गई, सब के सब सैनिक पाण रहित-से दिखाई पड़ने लगे, उनके हथियारों के सारे प्रयत्न भी निष्फल हो रहे । तब श्रनेक नेत्रोंबाले इन्द्र श्रपने बज्ज से दैत्यों की धनुषों से छूटे हुए उन दिकराल वाणों को काटते हुए दैस्यों की विकराल सेना में प्रविष्ट हुए ! श्रीर बड़े-बड़े दानवों का सहार कर श्रपने तामस श्रहत्र के आल से उन दैत्यों की विशाल वाहिनी को श्रवसार में श्राच्छन कर दिया । इस प्रकार इन्द्र के श्रद्धुत परा-कम से निविड अधकार में छुपे हुए वे दानवग्या आपस में एक दूसरे को देखने एव पहचानने में भी अस-र्मथ हो गये, यहाँ तक कि देवताओं के वाहनों तक को वे नहीं पहचान सके । इन्द्र के प्रयत्न से उक्त माया पाश से छूटे हुए बड़े-बड़े देवगण प्रयलपूर्वक श्रवकार में विलीन उन पराक्रमी दानवों के शरीरों को काटने लगे, निससे श्रंधकार में विलीन, होरा हवास रहित देवताश्रों द्वारा हताहत वे दानवगण पृथ्वी पर कटे हुए पद्मवाले पर्वनों की माँति गिरने लगे । समुद्र में घीर अधकार की भाँति देवताओं के रात्र उन दानवों की सारी सेना अधकार में निलीन थी, श्रीर बड़े-बड़े दैत्य गण उसमें छिपे हुए थे । उस समय मय नामक दानव

ने इन्द्र की उस तामसी माया की विध्वस्त करनेवाली महा मयानक श्रीव नामक श्रामि से उरव्ज होने वाली तथा प्रतय कारड उपस्थित करनेवाली श्रापनी माया की रचना की । मय द्वारा रची गई उस भीषण माया ने सभी देवतांश्रों की जलाना प्रारम्भ किया और दानवगण सूर्य के समान तेज़स्वी शरीर धारण कर ग्रीम ही पुनः युद्धार्थ उठ लड़े हुए । उस श्रीवीं माया के प्रभाव से जलते हुए देवगण, इन्द्र तथा शीतलिकाणों वाले तथा जलबद चन्द्रमा की शरण में पहुँचे । ॥१-२०॥

जिस समय इस प्रकार शरणार्थी देवगण श्रीर्वाग्न की माया से विद्वल एवं सन्तम होकर वजाधारी इन्द्र की शुरुण में जाकर कहने के लिए बस्तुत हुए उस समय दानवों की घोर माया से सेना के हताहत हो जाने से इन्द्र के पृद्धने पर चरुण ने कहा-'इन्द्र ! प्राचीन काल में महर्षिपुत्र उर्व, जो व्यतिग्रय तैजस्वी तथा गुणों. में ब्रह्मा के समान थे, घोर तपस्या कर रहे थे ।तपस्या करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्या से श्रव्यय लोक बी प्राप्ति करनेवाले उर्व के पास दिव्य तेजोमय महर्षिगण देवर्षिगण के साथ उपस्थित हुए, उसी समय दानव-राज हिरएयकशिपु भी वहाँ पहुँचा। उस परम तेजस्वी ऋषि उर्व से ब्रह्मियों ने धर्मपूर्वक वचन की निवे-दित किया । ऋषियों ने कहा- 'मगवन ! ऋषियों के वंश में यह पद विनष्ट हो रहा है, उसका मूल ही नष्ट हो रहा है, उसमें तुम एक मात्र सन्तान थे, तुम्हारे भी कोई सन्तित नहीं है, जो गोत्र को श्रमित्रुद्धि कर सके, श्रीर तुम तो कीमार (ब्रह्मचर्य) बत को श्रंगीकार कर बलेश का सहन करते हुए तपस्या कर रहे हो. उच्चाराय मुनियों तथा बाह्मणों के अनेक वंग केवल एक व्यक्ति में शेप हैं, विना सन्तति के सभी हिन्न-भिन्न से हो रहे हैं। इस प्रकार मूल के उच्छिल हो जाने पर पुत्र उत्पत्ति का कोई कारण शेप मही दिखाई पडता । त्र्याप तो तपत्या के प्रमाव से ऋतिश्रेष्ठ पद प्राप्त कर प्रजापति के समान तेजस्वी एवं प्रमावशाली हो गये हैं. अतः अपने उस शरीर से बंग की वृद्धि के लिए भी कोई उपाय की जिये और अपने प्रमान से अपने वंग की अभिवृद्धि कीजिये। आपने इस श्रार से बहुत धर्म का अर्जन किया है अतः दूसरे श्रार को बनाइये। अर्थान् सन्तानोत्पत्ति के लिए नयरनगील होइये ।'मुनियों के इस मकार कहने पर उर्व के मर्मस्थल में श्राघात हुआ श्रीर उन्होंने उन श्र्यपियों की निन्दी करते हुए कहा—'मुनियों के लिए जिस प्रकार इस धर्म का विधान बनाया गया है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है । इस धर्म मार्ग में रहकर श्रार्थ धर्म की सेवा में तत्पर रह जंगल में उत्पन्न होनेवाले मूल फलादि का भोजन कर आत्माभिमानी, बाह्मण कलोत्पन्न मुनि का भली माँति श्राजित किया हुआ बहावर्य बहा। को भी विज्ञलित कर सकता है। गृहस्थात्रम में निवास करनेवाले मनुष्यों के लिए ध्यन्य तीन वृत्तियों का विधान किया गया है, पर वन में आश्रम बनाकर निवास करनेवाले हम जैसे लोगों के लिये यही - हमारी - वृत्ति सब से श्रव्ही है । जल पीकर, बायु पान कर, दाँत द्वारा तथा उल्लाल ( खरल ) में कृट कर या पत्थर से कूट कर जी वस्तु खाई जा सके उसे साकर दस श्रीर या पाँच श्रीर घूनी जलाकर श्रीन का सेवन करनेवाले जो मुनि लोग हैं, वे इससे भी कठोर दुष्कर बतों का निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, श्रीर सर्व प्रधान लक्ष्य ब्रह्मचर्य की विधिवत् रहेग कर परम गति की प्राप्ति करते हैं । ब्राह्मण की तो बन्नवर्य से ही ब्राह्मण्यन की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य की महिमा को जानने वाले लोग इसी प्रकार परलोक

निवास स्थान होगा; मेरा उत्पचितस्थान जल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान् सुल होगा। उसी स्थान पर में भी जलमय हिव का पान करते हुए निवास करता हूँ, वही हिव तुम्हारे पुत्र के लिए भी भोजनार्थ अर्थित कलँगा और वही उसका भी निवास स्थान होगा। पुत्र ! युगान्त के समय हम और यह तुम्हारा पुत्र—दोनों सन्तान रहित प्राध्यियों के पितृन्त्रस्था का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे, यह जल का भोजन करनेगाला तुम्हारा पुत्र अन्तकाल (महामल्य) में देव अपनुर राक्तल आदि सभी जीकों को जलानेवाला होगा। ॥५८-६१॥

त्रक्षा की ऐसी वार्त सुन 'ऐसा ही हो' कहकर ऊर्व ने अनुमोदन किया और वह श्रीवं श्रानि अपनी भीपण ज्यालाओं के मण्डल से युक्त होकर अपनी कान्ति को पिता में निविस्त कर निज्यम हो समुद्र सुल में प्रविष्ट हुआ । तदुरपान्त वे सम महिंप, जो वहाँ श्राये हुए थे, श्रीर मक्षा, उर्व में श्रानि की ममा का प्रवेश हुआ देलकर अपने श्रपने मचने सानों को भिस्तत हुए । इस महार की पटना घटित होते देल हिरएयक्षिपु नामक दैल्य ने द्रवहनत् प्रणाम कर उच्चस्वर से कर्व से ऐसा निवेदन किया—'भगवन् । यह श्रात श्रद्धत वात हुई हे, सारा लोक इसे सानीरूपेण देल रहा है, सुनिश्रेष्ठ ! आपकी इस पोर तमस्या से पितानह मगवान् अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये हैं । महानती ! में आपका तथा आपके पुत्र का किकर हूं, ऐसा सच लानि में, जो दुख भी श्रावरयक्ता हो, उसके लिए आप हमें श्रावा दे सकते हैं, मुक्ते श्रपनी ही रारण में श्राय हुआ सम्मित्रे, में श्रापही को श्रारापना में निरत हूं, बदि इस मकार श्रनन्य माव से श्रापकी श्ररण में रहते हुए भी में कष्ट पाता हूं वो इससे आपकी श्रापकी ही परानय होगी । ॥६२-६७॥

र्फन ने कहा — 'सद्यत परायण ! में धन्य तथा श्रनुगृहीत हो गया जो हुम्हारा गुरु हुआ, सुक्ते श्रपनी इस कठोर तपस्या एव सिद्धि से क्या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कप्ट मिले ? तो तुम मेरे पुत्र द्वारा निर्मित उसी श्रानिमयी माया की महण करों, जो बिना इन्थन के श्राम से भी बड़कर भीपण तथा दुर्द्ध है ! रात्रुओं को वरा में करते समय यह माया तुम्हारे वरा वालों के वरा में रहेगी, अपने पत्त वालों की यह रत्ता करेगी श्रीर विपत्तियों का बिनारा करेगी !' सुनि की पेली वालें सुन दानवस्थ हिरययकशिषु सुनि-

#### एक सौ ब्रिहत्तरवाँ अध्याय

मतस्य ने कहा-—वरुण की ऐसी पार्यना सुनने पर देवताओं को वहानेवाले इन्द्र श्रिति प्रसन्न होकर शिशिरायुप चन्द्रमा को प्रमुखरूपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए आदेश दिया श्रीर कहा— 'सीम ! तुम जाओ और अमुरों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ पराधारी वरुण की सहायता करों ! तुम ग्रमसे भी बलबान हो, ज्योति:पुम नहानों के स्वामी हो, ससज लोग समस्त लोक में ज्यास रहनेवाले रस को तुमसे ही युक्त जानते हैं, तुम्हारे मग्रहला में भी सागर की मॉित स्वय एवं शृद्धि ज्यक्त होती है, जगत् में काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवर्तन करते हो, तुम्हारा चिह्न लोक की द्याया से युक्त है, तुम्हारे शंक में गृग का चिह्न है ! सोम ! तुम्हारी महिमा को वे देवतागण भी नहीं जानते, जो स्वयं नहानों के उत्तिकर्ता हैं ! तुम सूर्व के पथ से भी कपर, श्रम्य नहानगणों के भी कपर श्रमदिवत हो ! तुम श्रमेण श्रमुण तेज से श्रमंभार को दूर कर समस्त जगत् को प्रकाशित करते हो ! तुम स्वेतमानु कहे जाते हो, हिम श्रीर हो, नहानों के स्वामी हो, राग्रलांखन हो, काल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने वाले यजस्वरूप हो, श्रीवधीश हो ! समस्त जगत् के कार्यों को उत्तत्व करते हो ! तुम स्वेतमानु कही वाले वजस्वरूप हो, श्रीवधीश हो ! समस्त जगत् के कार्यों को उत्तत्व करते हो ! राग्राशलियों की रोमा तुम्ही हो, सोमान करने वाले देवताओं के खिए सोम तुम्ही हो, सभी जीयों में सुन्दर तुम्ही हो, तुम श्रमकार के विनोरकर्ता तथा नहानों के स्वामी हो । महासेन ! इसीलिये में तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम श्रमवार श्री वालक के साथ जकर इस श्राहरी माया को राज्य करते जिसते हम लोग इस समय जल रहे हैं ।' ॥ १९ - १० वर्ग करते जिसते हम लोग इस समय जल रहे हैं ।' ॥ १९ - १० वर्ग करते जिसते हम लोग हम समय जल रहे हैं ।' ॥ १९ - १० वर्ग करते जिसते हम लोग हम लाग हम समय जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करता हम लगा हम समय जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करते जिसते हम ला स्वर्र हम समय जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करता हमें सम्य करता हमें हम सम्य जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करता हमें स्वर्य हम सम्य जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करता हमे हम लाग हम समय जल रहे हैं ।' ॥ १० - १० वर्ग करता हमें स्वर्य हम सम्य हमें हम सम्य हम सम्य

सीम ने कहा— 'वरदान देनेवाले देवराज ! यदि श्राप ग्रुभे युद्ध के लिये श्राज्ञा प्रदान कर रहे हैं तो श्रव में दैत्य की माया को हरने वाले शिशिर की वर्षा कर रहा हूँ, इन मेरे बरसाये हुये हिम से श्राच्छादित एव शीत से सिकुड़े हुये दानमें को देखिये, इस महायुद्ध में में इन सभी वड़े वड़े देखों को माया से रहित कर दूँगा श्रीर इन सब का गर्व सर्व कर दूँगा ।' ऐसा कहकर तारापित चन्द्रमा ने जल के स्वामी वरुष के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताश्रों की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने के लिये ठंडा कर दिया । उनके हिमयुक्त किरखों से छूटी हुई तुपारों की वृष्टि ने वरुष के पाय के साथ उन घोर दैखों के समूहों को मेच के समान श्राच्छात्र कर लिया । वे पारा श्रीर श्रीतमय किरखों के धारण करने वाले महावलवान वरुष श्रीर चन्द्रमा अपने पाशों श्रीर तुपारों की वृष्टि कर दानवों की सेना को श्राहत करने लगे, युद्ध भूमि में पाश श्रीर हिम के हिथ्यारों का श्रवोग करने वाले दोनों जल के स्वामी, समर में जल के वेग से श्रव्यन्त ज्वाच्य दो महासमुद्रों की भाँति विचरण करने लगे । इस क्कार उन्तरोनों द्वारा जल में डुवोई गई वह दानवों की सेना मलयकालीन संवर्तक नामक मेघों से श्राप्तावित जगनपडल की भाँति दिखाई पड़ने लगी । युद्धभूमि में लड़ते हुये उन—शशालांवन चन्द्रमा तथा वरुषा—दोनों देवताश्रों ने दैलेन्द्र द्वारा विनिर्मित माया को शान्त कर दिया । युद्ध में चन्द्रमा की शीतमय किरखों द्वारा जलाये गये तथा वरुष के पाशों द्वारा

निवास स्थान होगा; मेरा उत्पचितस्थान जल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान् सुल होगा। उसी स्थान पर में भी जलभय हिन का पान करते हुए निवास करता हूं, वहीं हिव तुम्हारे पुत्र के लिए भी मोजनार्थ अर्थित करूँगा और वहीं उसका भी निवास स्थान होगा। पुत्र ! युगान्त के समय हम और यह तुम्हारा पुत्र—दोनों सन्तान रहित आध्यिं के पितृ म्हण्य का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे, यह जल का भोजन करनेवाला तुम्हारा पुत्र अन्तकाल ( महामलय ) में देव अमुर राज्ञस आदि सभी जीवों को जलानेवाला होगा। ॥५८-६१॥

त्रहा की ऐसी बातें सुन 'ऐसा ही हो' कडकर उर्व ने अनुमोदन किया और वह श्रीवं श्रांन श्रपनी भीपण ज्वालाओं के मण्डल से युक्त होनर श्रपनी कान्ति को पिता में निलिस कर निज्यम हो समुद्र मुख में भिष्ण हुआ ! तहुपरान्त वे सन महर्षि, जो वहाँ श्राये हुए थे, श्रीर त्रह्मा, उर्व में श्रांन की प्रभा का प्रवेश हुआ देखकर श्रपने श्रपने गन्तव्य स्थानों को भिष्यत हुए । इस प्रकार की घटना पटित होते देल हिस्त्यकरिष्ठ नामक दैत्य ने द्रवडवत् मणाम कर उच्चस्वर से ऊर्व से ऐसा निवेदन किया— 'भगवन ! यह श्रति श्रद्भुत वात हुई हे, सारा लोक इसे सालोरूपेण देख रहा है, मुनिश्रेष्ठ ! श्रापकी इस घोर त्रपस्या से पितामह मगवान श्रत्यन्त सन्तुप्ट हो गये हैं । महानवी ! में श्रापका तथा श्रापके पुत्र का किकर हूँ, ऐसा सच जानि में, जो कुछ भी श्रावश्यकता हो, उसके लिए श्राप हमें श्राद्या दे सकते हैं, मुक्ते श्रपनी हो गरण में श्राया हुआ सम-किये, मै श्रापही की श्राराधना में निरत हूँ, यदि इस प्रकार श्रानय भाव से श्रापकी गरसण में रहते हुए भी मै कृष्ट पाता हूँ तो इससे श्रापकी ही गरावय होगी । ॥६२-६०॥

फर्व ने कहा—'सद्यव परायण । में धन्य वथा अनुग्रहीत हो गया जो तुम्हारा गुरु हुआ, उसे अपनी इस कठोर तपत्या एव सिद्धि से क्या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कष्ट मिले ? तो तुम मेरे पुत्र हारा निमित उसी अग्निमयो माया को प्रहण करों, जो बिना इन्यन के अबि से भी बढ़कर भीपण तथा दुर्द्ध है। गुत्रुओं को क्यों में करते समय यह माया सुम्हारे कम वालों के वम्म में रहेगी, अपने पन्न वालों की यह रहा करेगी और विपह्मितों का बिनाग करेगी। मुनि की ऐसी वालों सुन दानवराज दिरयमकिष्यु सुनि-पुग्न कर्य को प्रणाम कर आति प्रसन्न विच एव जुनाई होकर स्वर्ग को प्रस्थित हुआ। ( वरुण कहते हैं) यह पूर्वकाल में कर्व पुत्र प्रक्रित सकते। किन्तु उस हिरयमकिष्यु सुनि-पुग्न कर्य को प्रस्था है, देवगण भी इसे सहन नहीं कर सकते। किन्तु उस हिरयमकिष्यु सुनि-पुग्न कर्य हो साथा निर्वाद हो सिनि का ग्राम पूर्वकाल में उन्हीं मुनि कर्य ने उसे दिया था, जिसने इसे निर्मित किया था। मगवन ! यदि इस माया को निष्कल कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आध्यय स्थान निर्माक्त कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आध्यय स्थान निर्माक्त कर साथ में अपने स्थान करा क्या आप को क्या से हम लोग इस माया को विच्यस कर सक । मेरे इस कथन में आप सराय न करें। ॥६८-७५॥

श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय समाम नामक एक सी पचहत्तरवाँ ऋध्याय समाप्त । ॥१७४॥

#### एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा—वरुण की ऐसी प्रार्थना सुनने पर देवताओं को बढ़ानेवाले इन्द्र श्रिति प्रसन्न होकर शिशिरायुध चन्द्रमा को प्रमुखरूपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए श्रादेश दिया श्रीर कहा—'सोम! तुम जाओ और श्रमुरों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ परापारी वरुण की सहायता करों। तुम सुभते भी बलवान हो, ज्योतिःपुत्र नल्जों के स्वामी हो, रसज्ञ लोग समस्त लोक में व्यास रहनेवाले रस को तुमसे ही युक्त जानते हैं, तुम्हारे मण्डल में भी सागर की माँति च्य प्यं युद्ध व्यक्त होती है, जगत् में काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवर्तन करते हो, तुम्हारा चिह्न लोक की लाया से युक्त है, तुम्हारे श्रंक में मृग का चिद्ध है। सोम! तुम्हारी महिमा को वे देवतागण भी नहीं जानते, जो स्वयं नल्जों के उत्सिक्तों हैं। तुम सूर्य के यथ से भी कपर, श्रम्य नल्जनगणों के भी कपर श्रवित्र हो। तुम श्रवे के प्रथात को दूर कर समस्त जगत् को क्राधित करते हो। तुम स्वेतभातु कहे जाते हो, हिम शरीर हो, नल्जों के स्वामी हो, रागलांजन हो, भाल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने वाले यजस्वरूप हो, श्रीवधीश हो। समस्त जगत् के कार्यों को उत्सव करने वाले, जल से उत्पन्न होनेवाले, ग्रीतल कान्तिवाले, शीलांग्रु, श्रमुत के श्राव्य, चंकल प्रवे वित्र वाहन हो। रागाशालियों की रामा तुम्ही हो, सोगावान करने वाले देवताओं के लिए सोम तुम्ही हो, सभी जीवों में सुन्दर तुम्ही हो, तुम श्रथकार के विनायकर्जा तथा नल्जों के स्वामी हो। महासेन! इसीलिये में तुनसे श्रनुरोध करता हूँ कि तुम कवचधारी वरुण के साथ जाकर इस श्राहुरी नाया को शान्त करी जिससे हम लोग इस समय जल रहे हैं। 118-१०॥

सीम ने कहा — 'वरदान देनेवाले देवराज ! यदि श्राप मुफ्ते युद्ध के लिये श्राज्ञा प्रदान कर रहे हैं तो श्रव में दैल्य की माथा को हरने वाले शिशिर की वर्ष कर रहा हूँ, इन मेरे वरसाये हुये हिम से श्राच्छादित एवं शीत से सिकुड़े हुये वानवों को देलिये, इस महायुद्ध में में इन सभी बड़े वड़े दैल्यों को माया से रहित कर हूँगा श्रीर इन सब का गर्व सब कर हूँगा । ऐसा कहकर तारापित चन्द्रमा ने जल के स्वामी वरुण के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताओं की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने के लिये ठंडा कर दिया । उनके हिमयुक्त किरणों से छूटी हुई तुपारों की वृष्टि ने वरुण के पाश कर साथ उन घोर दैस्यों के समूहों को मेप के समान श्राच्छक कर लिया । वे पाश श्रीर शीतमय किरणों के वारण करने वाले महावलवान वरुण श्रीर चन्द्रमा श्रपने पाशों श्रीर तुपारों की वृष्टि कर दानवों की सेना को श्राहत करने लगे, युद्ध भूमि में पाश श्रीर हिम के हथियाों का प्रयोग करने वाले दोनों जल के स्वामी, समर में जल के वेग से श्रयस्त कुछ वो महासमुद्रों की भीति विचरण करने लगे । इस प्रकार उन्नदोनों द्वारा जल में डुवोई गई वह दानवों की सेना अलयकालीन संवर्तक नामक मेवों से आप्टावित अगन्मएडल की भाँति दिखाई पड़ने लगी । युद्ध भूमि में लड़ते हुये उन—राशलांखन चन्द्रमा तथा वरुण—दोनों देवताओं ने दैत्येन्द्र द्वारा विनिर्मित माया को शान्त कर दिया । युद्ध में चन्द्रमा की शितमय किरणों द्वारा जलाये गये तथा वरुण के पारों द्वारा

बाँधे गये दैत्यगए। शिर रहित होकर पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे थे । शीतरश्मियों द्वारा मारे गये, जल श्रोर तपार द्वारा पीडित, हिम द्वारा श्राक्षवित समस्त श्रामीवाले वे दानव उपमा रहित श्रामि की मौति शोमित हो रहे थे। उन दैत्यों के विचित्र दग के बने हुए रथों की कान्ति नष्ट हो गई स्त्रोर वे स्नाकार मार्ग में इधर-उधर गिरने पड़ने लगे । इस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरखों द्वारा श्राच्छादित, बहुए के पश द्वारा वॉधे हुए आकाश में अवस्थित उन दानवों को मायावी मय ने देखा । श्रीर शिलाशों के समहों से संयुक्त, खड्ग एवं चर्म ( द्वाल ) से यक्त होकर घोर शब्द करनेवाली, घने वृत्तों से युक्त, श्रति भयानक रिखराँवाली, कन्दरात्रों एव जगलों से त्राकीर्ण, सिंह तथा व्याघ के समूहों से धरालित, गरवते हुए बड़ेन्बड़े गजराजों से युक्त, विविध जाति के मुर्गो से श्राकीर्ण, पान द्वारा कॅपाये जाते वृत्तों से सबुक्त, श्रपने ही पयल से बनाई गई, घोर शब्द करनेवाली, इच्छानुरूप शतु पर जानेवाली पर्वत की माया को देवतांओं की सेना के चारें। श्रोर द्योडा । मय द्वारा द्योड़ी गयी वह माया खब्गों का शब्द करती हुई शिलाश्रों की वृध्यि एव उपर गिरते हुए बृद्धी द्वारा देवतात्रों का सहार करने लगी और दानवगर्णों को जिलाने लगी। उसके प्रभाव से चन्द्रमा तथा बरुण दोनों को माया श्रन्तिंत हो गई। दैत्य ने रण में लोह के विविध श्रह्मों तथा तलवारों से देवताओं के समूहों को श्राच्छादित कर प्रथा को पत्थरों, अस्त्रों, वृत्तों, तथा पर्वतों को गिराकर पर्वतों की भाँति दर्गम बना दिया । कुछ देवता पत्थरीं द्वारा मार डाले गये. उछ शिलाओं से टकडे टकडे कर दिये गये, और एक वृत्तों से लिपे से दिलाई पड़ने लगे । इस प्रकार वह देवनाओं की सारी सेना, वेहार सी हो गई. उस सेना में केवल गदाघर भगवान् विन्ए को छोड़ कर रोप सभी लोगों के धनुप ट्रट गये श्रीर श्रन्य सभी हथियार व्यर्थ-से हो गए ॥११-३०॥

युद्ध भूमि में विराजमान शीभा सम्पन वे जगत् के स्वामी भगवान् तिनक भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, और सहन शील होने के कारण कुद्ध भी नहीं हुए । काल की महिमा जाननेवाले इन्न्छ मेप
के समान शीभायमान् वे भगरान् उस समय देवाहुर समान को देखने भी इच्छा से युद्ध में उपयुक्त अभीप्ट समय
को प्रतीला करते हुए अवस्थित थे । तदनन्तर युद्ध में भगवान् विप्णु से देखे गये अपिन और परन इन दोनों
देवताओं ने उन्हीं भी आजा से उस मय की माया को अपने में खींचना प्रारम्भ किया । उस महायुद्ध में
अति वेगशाली, पूर्ण चृद्धि की सीमा को पहुचे हुए उन दोनों देवताओं के प्रभाग से वह पर्वत की माया जल
गई और भरमसात् होकर एक दम नष्ट हो गई, तथा वह पवन अपिन के साथ तथा अपिन पवन के साथ
मिलकर युगान्त भी मीति अति विह्नत होकर दैत्यों भी सेना को जलाने लगे । युद्ध मूमि में आगे आगे वायु देव
दीडनेलगे, उनके पीछे अपिन चले, फिर पीछे वायु दीडे, इस प्रभार अपिन और वायु भीहा करते हुए दोडने
लगे । दैत्यों भी सेना जलती हुई इधर-उपर भागने लगी, दानमें के विभान इधर-उधर गिरने लगे, दैत्यों के
कथे वायु से अवकड़ गये, फिर अपिन से जल गये—इस प्रकार जा देखा की माया नष्ट हो गई, चारों और
से गदापर समयान् की स्तृति होने लगी, दैत्यां लिय्यक हो गये, त्र लेकर लाभ लग्न हुए भक्ष, देवलाण्य
पसल होतर चारों और से 'बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अव्हा हुआ।' कहकर शोर गुल करने लगे। सहस नेत्र इन्द

की सेना जीत गई श्रीर देखगण पराजित हो गये. सारी दिशाएँ स्वच्छ हो गई, धर्म का निस्तार हो गया, चन्द्रमा शुप्त हो कर प्रकाशित हो गये, सूर्य अपने स्थान पर विराजमान हो गये, तीनों लोक निश्चिन्त हो गये. सभी में चरित्र वल एवं परिवार की भावना त्या गई, यजमान गया यज्ञ करने लगे, पाप शान्त हो गये, मृत्यु का वन्धन वॅथ गया, श्रीन में विधियत् हवन होने लगा । यहाँ की शोभा बढ़ानेवाले देवगण स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होनेवाले इन शुभ कमों को देखने लगे, लोक पाल गग अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थित हो गये, सिद्ध तपस्वी गए पुराय कर्मों में प्रवृत्त हो गये, पाप कर्मों का श्राभाव हो गया, देव पत्त प्रमुदित हो गया, दैस्य पक्त चिन्तित हो गया, धर्म तीन चरागों द्वारा स्थित हुन्ना, श्रधर्म का एक चराग रह गया, सत्पथ का भहा द्वार खुल गया, सभी लोग सद्धर्म में श्रीर श्रयने श्रयने श्राश्रमों में परृत्त हो गये। राजा लोग प्रजा की रत्ता में तत्पर हो कर शोभित होने लगे—इस प्रकार उस रखं में अग्नि और वायु के घोर संप्राम होने के बाद लोक का पाप शान्त हो गया और तमोगुरा रूप दानव दव गये, सभी विशाल लोक उन दोनों देवताओं के पराकम द्वारा प्राप्त किये विजय लाम से युक्त हो गये। तब उस अवसर पर अग्नि और वायु द्वारा उत्पन्न दानवों के लिए त्राति भय की चर्चा सुन कालनेमि नाम से विख्यात दानव रखभूमि में दिखाई पडा । उसका मुकुट सूर्य के समान था, सुन्दर शब्द करते हुए श्रंगद श्रादि श्राभूपर्यों से वह श्रलंकृत था, उस समय वह सुवर्ण से युक्त मन्दराचल के समान खोभावमान हो रहा था, उसने ऋति भवानक सो हथियार घारण किये थे, उसके सी बाहु थे, सी मुख ये।सी शिरों से शोभायमान वह दानव रख मूमि में सी शिखरवाले पर्वत की माँति दिखाई पड़ रहा था। विस्तृत युद्ध के मैदान में तेज से श्रतिशय बढ़ा हुआ वह दानव श्रीप्म कालीन श्रन्नि की भाँति दिखाई पड़ रहा था । पुएँ के समान उसके केश थे, दाढ़ी हरे रंग की थी, त्रोठों के दल फड़क रहे थे । त्रै लोक्य भर में विस्तृत विपुत्त रारीर धारण किये हुए था। वाहुओं से श्राकारा को नापता हुश्रा-सा पैरों से पर्वतों को फेंक रहा था, मुख द्वारा फेंकी गई गरम स्वासों से वह जलयुक्तगदलों को इघर से उधर कर देता था। इस प्रकार उस तिरव्हे किये हुए बड़े-बड़े लाल नेत्रोंबाले, मन्दराचल की भाँति उस्कट तेजीमय सभी देव समूहों को जलाते हुए की भौति त्राये हुए कालनेमि को, जो इशारे मात्र से देवताओं को भयभीत कर . रहा था, तथा अपने विशाल शरीर से दसों दिशाओं को आच्छादित कर रहा था, युद्ध में आये हुए बीरों ने देखा । उस समय वह प्यासे प्रलयकालीन काल की भाँति उठा हुआ दिखाई पड़ रहा था । रण मूमि में श्राये हुए कालनेमि ने मोटी गाँठोंवाली श्रंगुलियों से युक्त, सुन्दर हथेलियोंवाले, ऊँचे दाहिने हाथ से, जिसमें लटकते हुए श्राम्पण शोभित हो रहे थे, ख्रौर जो उस समय कुछ चचल हो रहा था, देवताखीं द्वारा मारे गये दानवों से कहा---'अन तुन सब उद्यो ।' इस प्रकार दैत्यों को उद्घोधित करते हुए शंबुओं के लिए काल के समान भीपण चेप्टाबाले कालनेनि को सब देवगण अतिमयपूर्ण कातर नेत्रों से देखने लगे। रण भूमि में घूमते हुए उस भयानक कालनेमि को सभी प्राणियों ने स्वर्ग में घूमते हुए दूसरे नारायण के समान देखा । ऋति विशाल शरीरवाले उस कालनेमि के वेगर्चिक.चलते हुए पैरॉ की वायु से श्राकाश कंपित होने लगा । इस प्रकार उसने देवताओं को युद्ध में भयभीत कर दिया । रख के मैदान में कालनेनि

के श्राने पर मथ ने उसे छाती से लगाया, उस समय वह दैत्य इस प्रश्नार दिखाई पड़ रहा था मानी विप्णु भगवान् के साथ मन्दराचल दिखाई पड़ रहा हो । दूसरे काल की माँति युद्ध के मैदान में श्राये हुए कालनेमि को देखकर इन्द्र श्रादि समेत सभी देवगण श्रास्यन्त दुःखी हुए । ॥३१-६२॥

श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक एक सी विहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१७६॥

## एक सो सतहत्तरवाँ अध्याय

मतस्य ने कहा--दानवीं की सेना में महातेजस्वी तथा परम बलगाली वह कालनेमि दैत्य वर्षा ऋतु के वादल के समान दिखाई पड़ रहा था, तीनों लो हों के श्रन्दर श्राये हुए उसहो देख कर बड़े-बड़े दानव गए। विना किसी परिश्रम का श्रमुभव किये ही उठ खड़े हो गये। श्रीर सब लोग उत्तम श्रमत रस का पानरूर भय को छोड़ मय तथा तारकानुर को प्रथम रख उस तारहामय समाम में सर्वदा जीतनेवाले के समान शोभाशाली हुए श्रीर युद्ध की श्रमिलापा से मैदान में भविष्य के बारे में सलाहें करने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे. व्यूह रचना करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। श्रोर सभी के चित्र में कालनेमि के प्रति प्रेमभाव का उदय हुआ । फिर उस युद्ध में जो मय की सेना के आगे चलनेवाले प्रमुख दानव थे, वे सब भय को छोड़कर अति हर्षित हो अद्भ करने के लिए उपस्थित हुए ! मय, वारक, बराह, परा-कमी ह्यप्रीव, विश्वचित्ति का पुत्र रवेत, दोनों खर श्रीर लम्ब, बलि का पुत्र श्रारित्र, किसोर, स्पर्शनु, प्रसिद्ध चामर, महात्रपुर वक्तूयोधी--ये सब के सब दानव शस्त्राहत्र विद्या के जाननेवाले तथा तपस्या में सुनिपुरा थे। युद्ध में वे सम बलवान्, एव निपुण दानव उद्धत्त चितवाले कालनेमि के पास गये श्रीर गदा, मुशुणिड चक्र. स्थ. फरसा, काल के समान मूसल, फेंके जानेवाले मुद्गर, पर्वत के समान भीपण शिलाएँ, श्रवि-दारुण बड़ी-बड़ी परथरों की चट्टानें, पट्टिश, भिन्दिपाल, श्रेष्ठ लोहे के बने परिष, बड़ी भीषण एव सहार करनेवाली तोर्पे, हाथों से छोड़े गये ऋति भयानक वाण, ऋति दीष्ठ भाले, पारा, मूर्च्छन, जीभ लपलपाते हुए सर्वों के समान मुखवाले चलते हुए वीक्ष्ण वास, फेंके जाते हुए वज्र, चमकते हुए तोमर, ऋति तीक्ष्ण म्यान रहित तलवार, रवेत निर्मल शूल-मादि शस्त्रास्त्रों से युक्त कोध से जलते हुए मतवाले दैस्यों ने धन्प लेकर युद्ध मूमि में विजयार्थ युद्ध प्रारम्भ किया । उस महायुद्ध में कालनेमि को त्रागेकर जलते हुए भ्यानक ग्रह्मों से लैस देखों की वह सेना इस प्रकार खुरोभिन होने लगी मानों सारा त्याकारा मगडल काले बादलों से छुप गया हो । उधर इन्द्र द्वारा धुरिनित देवताओं की विशाल सेना स्वेत श्रीर कृष्ण रङ्ग की दिलाई देती हुई सूर्य तथा चद्रमा से युक्त, वायु के वेग से युक्त, तारागणों को पताका बनाये हुए स्रति सुन्दर दिलाती हुई, वस्र की भाँति बादलों से युक्त तथा महीं स्त्रीर नत्त्रों से हँसती हुई सी, यमराज, वरुण, इन्द्र एवं बुद्धिमान कुनेर से श्रमिरिच्छ प्रज्य्वतित श्रमिन के समान नेत्रों से युक्त हो

सुरोभित हो रही थी। इस प्रकार श्रति भयदायिनी वह देवसेना यन्तों एवं गन्धवों के गणों से युक्त विविध प्रकार के शखाह्यों से सुतिज्ञत थी। युद्धमूमि में उन दोनों विशाल बाहिनियों का संभागम हुत्रा, वह समायम उस समय प्रलयकालीन श्राक्षश तथा पृथ्वी के समायम की भौति भयावना था। देवताश्चों तथा दानवों की विशाल भीड़ से श्रति घोर युद्ध होने लगा। च्रामा, पराक्रम, दर्प एवं विनयपूर्वक वह युद्ध हो रहा था। कुछ श्रति भयानक देवता तथा दानव, देवताश्चों तथा दैत्यों की सेना से निकल कर युद्ध करने लगे। पूर्व श्चीर पश्चिम में खड़ी हुई उन सेनाश्चों से निकलते हुए वे वीर इस प्रकार दिखलाई पड़ रहे ये मानों पूर्व तथा पश्चिम के समुद्धों से श्रति विशाल एवं जुञ्च बादलों के समूह। उस समय देव तथा दानवों की सेना इस प्रकार प्रसक्षित्त चूम रही थी मानों पर्वत के फूले हुए जक्ष्तों में हाथियों के समूह घूम रहे हों। ॥१-२३॥

तदनन्तर उन दोनों सेनाओं में अनेक प्रकार के शंख, मेरी आदि रणवाचों का बजना प्रारम्भ हुआ श्रीर वे राज्द आकारा, पृथ्वी, स्वर्ग एवं दसीं दिशाओं भर में व्याप्त हो गये, धनुपों की प्रत्यञ्चा के कटीर शब्द सुनाई देने लगे । देनतात्र्यों की दुन्दुभियों के स्वर.ने दैत्यों के रण नार्यों के स्वरों को दवा दिया । दोनों सेनाओं के सैनिक परस्पर एक इसरे को लक्ष्य कर पहारू करने लगे, और खाहत कर गिराने लगे। हाथों से हाथों में प्रहार करने लगे, युद्ध के श्रमिलापी कुछ द्वन्द्र युद्ध करने लगे । देवतागण श्रति भयानक वज, तथा लोहे के बने हुए श्रेष्ठ परिघों को दानवों के ऊपर छोड़ने लगे, दैत्यगण युद्ध में भारी गदाएँ तथा छुरियाँ और कटारें लेकर पहार करने लगे । गदाओं की चोटों से टूटे-फूटे थंगों वाले, वाणों से टुकड़े-टुकड़े किये गये कुछ देवतागण बारम्बार पृथ्वीतल पर गिरने लगे, और कुछ मृत्यू के मुल में चले गये। घोड़ों समेत रथों से तथा शीघ्र चलनेवाले विमानों से त्र्यतिकृद्ध हुए वीरगण युद्ध में एक दूसरे के ऊपर घोर प्रहार करने लगे। रण के मैदान में त्याये हुए बीरगण श्रीठों की फड़काते हुए रशें से रथें पर श्रीर पैदलों से पैदलों पर श्राक्रमण करा रहे थे। शब्द करते हुए उन दोनों सेनाओं के रथों के एक दूसरे पर त्राक्रमण करते हुए ऐसा मालूम हो रहा था मानो भाद्रभद के बादलों के समूह परस्पर भिड़ गये हों, कुछ बीर तो रथों को ही तोड़ रहे थे श्रीर कुछ रथों की मार से मृत्यु की प्राप्त हो चुके थे। कुछ श्रान्य रथ श्रागे युद्ध मूमि के श्रवरुद्ध हो जाने के कारण श्रागे चलने में श्रासमर्थ हो रहे थे। युद्ध में वीरगण एक दूसरे को अपनी बाहुओं से पसीट-पसीट कर, पटक-पटक कर मारने लगे। चर्म धारधा करनेवाले कुछ वीरों के श्राम्पण राज्य कर रहे थे, कुछ श्रन्य वीरगण शक्तों से श्रत्यन्त घायल होकर रक्त वमन कर रहे थे, इस प्रकार युद्धमूनि में जल की भौति रक्त बहाते हुए वे दानवगण सचमुच वादलों की भाँति दिसाई पड़ रहे थे। श्रकों तथा शकों से संयुक्त, फेंकी श्रीर प्रहार की जाती हुई गदाशों से आकीर्ण, देवताओं तथा दानवों से संरुत्तित एवं जुज्य वह युद्ध शोभित हो रहा था । देवताओं के हथि-यारों से सुरोभित वह दानव सैन्यरूपी महामेघ शोभित हो रहा था। एक दूसरे की वाणवृद्धि से युद्ध रूप दुर्दिन ( वर्षा काल ) उपस्थित हो गया था । इसी चीच कालनेमि दानव युद्ध भूमि में प्रागे निकला, उस

समय वह जुठा समुद्र से वृद्धि को पाष्ठ हुए बादल ही भौति शोभिन हो रहा था । उसके निपली के समान चचल दित्याई पड़न वाली ग्रिर की मालाओं से युक्त ग्ररीर के श्रमों से टक्सकर हाथी तथा पर्वत के समान भीषण जनने हुए वज के परसाने वाले बादल इघर-उघर क्षित-भित्र टोक्र गिरने लगे। तीव से स्वास लीवि हुए, नया भुदुद्धि के टेंद्रे इसने से पसीना यहने के साथ ही साथ उसके विकराल मुख से श्रवि की चिनगा-रियों से युक्त ज्वालाएँ निकलने लगी, उसरी विग्राल बाहुएँ व्यासाश में देवी मेदी होतर बढ़ने लगी, वे उस समय ऐसी दिलाई पड़ रही थीं मानों पाँच मुखनाले सर्प पर्वत से निस्त रहे हों । उस दानव ने अपने यनेक प्रशार के यात्रों के समूहों से, धनुषों से तथा परिषों से याकीर्या याकारा मरदल की उच्च पर्वतों से श्रच्यादित-सा कर दिया। उस समय उसके बस्त वायू से हिल रहे थे, जिससे समाम का श्रमिलापी वह दानन, रणमृभि में सायकालीन घूप से प्रकाशित चट्टानींबाले साद्मात् मुमेरु पर्वत की मौति दिखाई पड़ रहा था । जबीं के चेन से तोड़े गये रीन शिखर के व्यवना हिनों से मार-भारकर देवनाओं को यह इस प्रकार प्रदर्श पर सत्ता दिया जैसे यज्ञ से निराल पर्वत तोड़े गये हों 1 कालनेमि द्वारा चाहत अनेक प्रकार की छूरियों तथा कटारों से कटे फटे केशोंबाले देवगण सद्धभूमि में चलन में श्रासमर्थ हो गये, मुष्टि के प्रहार से उन्न हो मर गये श्रीर बुख हट पूर कर दिल मित हो गये, यह बहे-सर्पों के साथ यहाँ श्रीर गुन्धवाँ के सूधपति गिर पड़े । उस कालनेमि से डराये गये देगगण यद मि में श्रायन्त प्रयत्न करने पर भी वेहोशी के कारण दुख भी करने में श्रासमर्थ रहे । वाणों के बन्धनों से केंपाये गये सहस्र नेत्र इन्द्र भी रण में पेरायत पर बैठे हुए इधर उधर उस से मस तक नहीं हो सके । उस समय उनकी दशा निर्जल नादल के समान श्रीर निर्जल समुद्र के समान हो रही थी । युद्ध में पाश रहित वरुण भी इस दानव से निर्क्यापार कर दिये गये थे । इच्छानुरूप स्वरूप धारण करनेवाले दानव कालनेमि ने परिषों से मार कर वैश्रवण धनपति कुवेर को भी युद्ध में पराजित कर दिया । उस मृत्यदायक रण में सब को विनन्द करनेवाले यमराज भी पराजित कर दिये गये, वे भवभीत होकर श्रपनी दक्तिण दिशा में प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सभी लोजपालों को रण के मैदान से बाहर खदेड़ कर उनके कर्मी को उसने स्वय सम्हाला । श्रीर चारीं दिशाश्रों में श्रपन शरीर को चार भागों में विभक्त कर स्थापित किया ! नक्तर्त्रों के विचरण करने योग्य दिव्य मार्ग में जाकर उसने सह की श्रमिलपित चन्द्रमा की शोभा को हर कर उसके अधीन रहनेवाले महान् साम्राज्य एव कार्यों को भी अपने अधीन किया । स्वर्ग द्वार से प्रदीष्ठ किरगों वाले भास्कर को श्रपने स्थान से विचलित कर दिया । श्रोर उनके सायन एव दिन श्रादि के रचने की शक्ति को स्वाधीन कर लिया । उसने यागि को सन देवतायों का मुख रूप देख कर उसे श्रपने ही मुख में कर लिया. वे वाय को पराजित कर अपने अधीन बना लिया । अपने अनुपन पराहम से सभी समुदों को तथा निदया को वलपूर्वक अपने मुख में रख लिया । इस प्रकार निदयों उसके ग्रेगीर के अधीन हो गईँ । आकाश श्रोर मृमि -- सभी स्थलों पर वर्तमान जलराशि को श्रापने श्राधीन कर वह महामूलपति स्वतम् उत्पन्न होनेवाले मसा के समान शोभित हुन्या । उस समय सारे लोक उससे व्यास थे, सभी जीवों को वह भय देने वाला था । इस प्रकार सभी लोकपालों के एक मान मूर्तमान रूप उस दानवरान ने जो चन्द्रमा, सूर्व सथा श्रन्य

महिष्यहों से भी संयुक्त था, पर्वतों से मुरक्तित जगती तल स्थापित किया । इस प्रकार युद्ध के भैदान में च्यान चौर वायु के वेग के समान शक्तिमान वह दानव कालनेमि सभी लोकों के उत्पत्ति कर्षा परमेप्टी ब्रह्मा के समान पद पर व्यवस्थित हो कर शोभित हुच्या। दानव गण उतकी स्तुति करने लगे, उस समय वह देवताच्यों द्वारा स्तुति किये जाते हुए ब्रह्मा के समान शोभित हो रेहा था। ॥२४-६०॥

श्री मात्स्य महापुराग् में तारकामय युद्ध नामक एक सी सतहत्तरवों श्रध्याय समाप्त । ॥१७७॥

# एक सौ ऋठहत्तरवाँ ऋध्याय

ं मरस्य ने कहा-विरुद्धे कर्म करने के कारण उस दानव के वरा में ये पाँच पदार्थ-चेद; धर्म द्ममा, सत्य, तथा भगवान् नारायण के श्राश्रय में रहनेवाली लक्ष्मी—नहीं हुए । श्रतः उनकी श्रनुपस्थिति से वह दानवेरवर कालनेमि कोध समेत विप्सुपद की प्राप्ति की इच्छा से नारायण के समीप गया। वहाँ जाकर उसने गरुड पर समासीन शंख, चक, गदाधारी, सजल बादल के समान कृष्णवर्ण भगवान् विद्यु की, जो विद्युत् के समान पीताम्बर धारण किए हुए गरुड पर शोभायमान होकर दानवों के विनाशार्थ श्रपनी सुन्दर गदा को घुमा रहे थे, देखा । वहीं पर उसने सुन्दर श्राकृति, सुवर्ण के समान सुन्दर पंतवाले शिखा-युक्त करयप के पुत्र व्याकारागानी गरुड को भी देखा । देत्यों के विनाशार्थ स्वस्थिनित श्रमुपम पराक्रमी मग-चान एवं गरुड को रख के मैदान में देखकर दानव ने खिन्न चित्त हो भगदान की ओर कहा- 'हम लोगों के पूर्वजों का यही प्राणनाशक राजु है, समुद्र में निवास करनेवाले मधु एवं केटम का जीवन इसने ही नष्ट किया है, इसके साथ हम दानवों का वेर प्रसिद्ध है कि कभी शान्त नहीं है, श्राज ही युद्ध के मैदान में श्रनेक दानवों की इसने हत्या की है । यह लोक में एकमात्र निर्मम एवं स्त्री श्रीर वालकों का संहार करनेवाला शर्म रहित बीर है, इसने दानवीं की खियों के केशों को उपारा है, यह स्वर्ग निवासी देवताओं का विप्ताु एवं वैकुगठ है, सर्पों में इसका नाम श्रनन्त विख्यात है, यही सर्वप्रथम स्वयम् उत्पन्न होने वाला श्रायं पुरुष है, यह देवताओं का स्वामी है, दुःखीचित्त हम सर्वों का शत्रु है । इसके कोच का भाजन होकर हिरएयकशिपु मारा गया । इसकी खाया का आश्रयं प्राप्त कर देवगगा यज्ञों में प्रमुख माग लेते हैं श्रीर महर्षियाँ द्वारा दिये जाने वाले ह्वनीय द्रव्यों का, जो तीन प्रकार से श्रक्षि में डाला जाता है, उपभीग करते हैं । यही सभी देवरातुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण कहा गया है, हमारे परिवार के लोग युद्ध में इसी के चक्र में प्रविष्ट् हो गये हैं। प्रसिद्ध है कि देवताओं के कार्य के लिये यह युद्ध में जीवन की बाजी लगा कर युद्ध करता है श्रीर सूर्य के तेज के समान परम तेजस्वी श्रपने चक्र का शबुश्री पर प्रयोग करता है। यह देवताश्रों का काल रूप है, श्रीर काल ही होकर यहाँ स्थित है किन्तु श्रव यह विष्णु श्रपने बीते हुए श्रच्छे समय का फल पास करेगा । भागववश मेरे ही सामने वह केशव व्यागया है, व्यव तो मेरी वाहुआं से पिस कर यह मुक्ते ही ٩v

प्रेम करेगा। वड़ा श्रन्छा संवोग है कि आब युद्ध में में दानवों को भय देने वालें इस विन्तु का संहार कर अपने पूर्वजों की समृद्धि तथा ऐस्वर्य को प्राप्त करूँगा, इसके बाद खीं मन्हीं दिवता श्रों के समृद्धि तथा ऐस्वर्य को प्राप्त करूँगा, इसके बाद खीं मन्हीं दिवता श्रों के समृद्धी का नाश करूँगा। किन्तु श्रन्य जन्म धारण करके भी यह दानवों को धीडा पहुंचाता है। प्राचीन काल में यही अन्तत्त रूपधारी विद्या पदानाम होकर सृष्टि के प्रार्थम में, जब कि समस्त जगत् एक समुद्र के रूप में था, उन मुखु तथा केटम नामक दानवों का संहार किया था। अपने खरीर को दो भागों में—एफ माग में मुद्रय तथा दूसरे में सिंह का स्वरूप धारण कर इसीने मेरे पितर हिरएवक्षियु का संहार पहले किया है। देवताओं की माता श्रदिति ने इसी देवताओं के मगलकारी को गर्म में भारण किया था, इसी ने अपने तीन हगों से तीनों लोकों का हरण किया था। अब इस तारकामय स्वाप्त में यह पुनः श्रा गया है, श्रतः मेरे साथ मिड़ कर श्रव देवताओं समेत नष्ट होगा। रे रण के मैदान में इस प्रकार की असब मात करते हुए नारायण को अनेक प्रकार से धमकाते हुए उसने युद्ध करने ही की श्रमिलापा प्रकट की। ॥१—२२॥

श्रह्मपति के इस मकार श्रमख श्राल्यों को धुनकर श्री गदाघर मगवान् विप्णु श्रमती श्रपार लगा की महिमा से तिनक भी मुद्ध नहीं हुए मल्युत हैंसते हुए बोले—'देख! दर्प का बल तो वहुत श्रवणकाल तक टिकता है, बिना कोध का जो वल होता है, बही स्थिर बल है। सना को छोड़कर जो तुम उट पटोंग की बातें कर रहे हो, उसी गर्व के कारण श्रम तुम्हारा बिनाग्र होगा। मेरी समफ में तुम श्रपीर दिख रहे हो, तुम्हारी इस बाक्यिक को धिकार है, जहाँ पर पुरुव नहीं रहते वहाँ छिश्राँ भी डींग होंका करती हैं। देख! श्रवने पूर्वजों के श्रतुचित गर्ग पर तुम्हें भी चलते हुए में देख रहा हूँ, कीन ऐसा माम्यराली है जो श्रक्ता की शर्द सेत्र हो है हो हमापित की गई सेत्र हम कार्य प्रणाली को तोड़कर कुग्रलपूर्वक रह सकता है। देवताओं के कार्यों भी हानि करनेवाले तुम्हें में श्राज ही नष्ट करूँगा, श्रीर सभी देवताओं को श्रपने-श्रपने स्थानों पर स्थापित करूँगा।' रण में श्रीवत्स चिद्ध से बिन्युपित मगथान् के ऐसा कहने पर दानव ने हँसकर श्रपने हार्थों में हिध्यारों को भारण किया।।।२३—२८।।

रण में घरित कोष के कारण द्विग्राणित लाल नेत्रों से चपन सी हाथों में सभी मकार के अली को महाण कर उसने विच्यु की खाती में महार किया । अन्य दानकों ने भी मय और तारकाशुर वो आयो कर अति तीवण छुरी तथा कटारों से विच्यु भगवान् पर आधात किया । सभी नकार के राखालों से शक अन अति तवेलान् देखों से आहत किये गये भगवान् विगाल पर्वत की मांति रण से तिनक भी टम से मस नहीं हुए । गरूड द्वारा आहत महाग्रलवान् कालनेनि ने नुद्ध होकर तमान बूते से अपनी सभी बाहुखों द्वारां अर्थित विगाल भयानक तथा जलती हुई गदा को उठा कर गरुड के उत्तर प्रहार किया । देख के उत अनुत कर्म को देख कर विच्यु मगवान् विस्तय में आ गरे । जब उतने गरुड के उत्तर उस भीषण गदा से प्रहार किया तथ गरुड को अरि व्यथित तथा अपने को भीषावल देखकर क्रोप से लाल नेत्र हो भगवान् विन्यु ने अपने चक्र को हाथ में सन्हाला और वेगपूर्वक चलते हुए गरुड को साथ ले रण मृमि में आगे भरे । जनकी अजार्य देखों दिशाओं में कैत गर्था । इस प्रकार करण ने आकार स्वार्ण प्रध्वी को

श्राच्ँबादित कर लिया श्रीर पुनः श्रपने परम तेज से सभी लोकों को श्रतिकान्त करते हुए से रण में बढ़े । श्राकाश मएडल में श्रप्तुरपतियों को तिजत करने के लिए बढ़ते हुए मधुसूदन भगवान की ऋषियों तथा गन्धर्वो ने स्तुति की । उस समय भगवान विष्णु ने घपने किरोट तथा वस्त्रों से बादलों समेत खाकारा को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को ब्राकान्त कर, वाहुर्क्यों से दिशार्क्यों को व्याप्त कर अपने उस सुदर्शन चक्र को धारण किया, जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था, शत्रुश्चों का नाश करनेवाला था, जिसमें एक सहस्र ऋरे लगे हुए थे। भीपण ऋगिन की माँति घोर होते हुए भी वह सुदर्शन (देखने में सुन्दर) था, सुवर्ण की घृलि से सुरोमित तथा वज्र की नामि से युक्त था, रात्रुत्रों को भय देने चाला था। उस में दानवीं के शरीर से निकले हुए मेदा, श्रस्थि, मज्जा तथा रक्त लगे हुए थे, उसकी उपमा किसी श्रन्य श्रस्त्र से नहीं की जा. सकती । उसके मएडल के चारों त्र्योर छुरे के समान तीक्ष्ण घारें थीं, उसमें मालाएँ तथा हार सुरोभित हो रहे थे, वह इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाला तथा श्रमीप्सित स्थान पर जाने वाला था । सभी शत्रुचों को भय प्रदान करनेवाले उस श्रेष्ठ चक्र को स्वयम् भगवान् ब्रह्मा ने बनाया था, महर्षियों के कोषीं से त्र्याविष्ट तथा युद्ध में सर्वेदा विजय प्राप्त कर गर्व फरने वाला था । उसके प्रहार करने पर सभी स्थावर जंगम जीव भयभीत हो जाते थे । महा समर में जब उसका प्रहार होता या तब मांस खानेवाले जीव तृति प्राप्त करते थे, इस प्रकार सूर्य के समान श्रति तेजस्वी उस चक्र के सभी कर्म श्रनुपम एव उत्र थे। उस भीपण् सुदर्शन चक्र को उठा कर गदाधर मगवान् ने क्रोध से जलते हुए की भाँति रणुमूमि में श्रपने तेज से दानव के तेज को श्रास्त करते हुए महार किया श्रीर कालनेमि के बाहु को काट डाला । तदनन्तर उस दैत्य के श्रिमिन के समान तेजस्वी भीपण-श्रष्टहास करते हुए सौ मुखों को भी हिर ने काट डाला। किन्तु शिर श्रीर वाहु से विहीन हो कर भी वह दानव रण के मैदान से विचलित नहीं हुआ। उसका शिर रहित कबन्ध ( धड़ ) रण में डाल रहित वृत्त की भाँति खड़ा ही रह गया । ॥२ ६-४ ६॥

तदनन्तर गरुड ने अपने दोनों पंसों को फैलाकर अपने बेग को वायु के समान कर अपनी खाती से पका मार कर कालनिंग को नीचे गिरा दिया । आकाश से गिराया गया उस दानव का शिर तथा वायु रिहत शरीर पृथ्वी तल को शोभित करते हुए नीचे गिरा । उस के गिरने पर ऋषियों समेत देवगण भगवान् वैकुग्छ (बिन्णु) के सभीप आकर 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहते हुए उनकी पूजा करने लगे । भगवान् के इस अद्भुत पराक्रम को देखनेवाले अन्य देखगण उनकी अजाओं से अवरुद्ध होकर रणमृमि में चल भी नहीं सके, भगवान् ने किन्हीं के केगों को पकड़ कर पटका, किन्हीं के कठों में आवात कर पीड़ा पहुँ-चाई, किसी के गुल को पढ़ दाला, किसी दूसरे की कमर तोड़ दी, इस प्रकार भगवान् की भीपण गदा और उस मयंकर कक से जलाये गये दानव गण रणमृमि में निर्जीव हो कर गिरने लगे। आकाश से सभी अंगों के कट-कट कर गिर पड़ने के कारण सभी दानव गण प्रत्यी पर-गिरने लगे। इस प्रकार उन सभी अधीं के मारे जाने पर पुरुषीन म भगवान् इन्द्र के मनोवांद्यित प्रिय कार्य की सम्पन्न कर छतार्य हो गदा धारण कर रणमृमि में अवस्थित हो पर पारन हर छतार्य हो गदा धारण कर रणमृमि में अवस्थित हुए। ॥५०-५२॥

उस भीषण तारकामव समाम के समाव हो आने पर उस युद्ध के मैदान में तुरत ही सभी व्रक्षियों, गम्धंवों एव आपसराओं के समूहों को साथ लेकर देवाधिदेव लोक पितामह ब्रक्षा जी आपे और विन्यु भगवान का समादर परते हुए बोले—'देव! आपने देवताओं का यह महान कार्य किया है, जन के कांग्रें को आपने निकाल कर फेंक दिया। देखों के इस सहार से हम सभी को परम सन्तोप आस हुआ है। विष्णी! आपने जिस महान असुर कालनिम का संहार किया है, आप को छोड़ कर उसका रख में सहार करने वाला कोई अन्य नहीं था। वह दानव चराचर सभी प्राण्यों का अपनान कर के देवताओं को जीत कर, आपियों का सहार कर गुक्ते भी धॉट फटनार सना रहा था। सो अब गुन्धरे इस भाल के समान भीषण कालनिम के वय रूप श्रति उत्तम पार्य से हम लोग सन्तुष्ट हो गये, तो अब आइये, अब हम अपने उत्तम आवास स्थान स्थान को चत रहे हैं, वहाँ पर समा में उपस्थित हुए ब्रक्षांप गण आप के आगानन की प्रतीचा कर रहे हैं। वरदान देने वालों में अंग्रें! में तुन्हें कीन-सा वरदान दूं। तुम तो स्वय —देनताओं तथा देलों—सभी को वरदान देने वालों हो। विष्णों! अब इस जैलोज़म को, जिसमें से अमुरक्ष्मी काटक दूर कर दिये गये हैं, इसी युद्ध के मेदान में महारमा इन्द्र को वापिस कर दीजिये।' इस प्रसार ब्रक्षा के कहने पर अवव्यय मगवान विष्णु ने इन्द्र मण्डीत सभी प्रमुख देवताओं से सानित्रूण वाणी में कहा। ॥५५-६४॥।

भगवान ने कहा-जितने भी देवता यहाँ मेरे पास श्राये हुए हैं, वे सभी इन्द्रादि प्रमुख देवगण सावधानतया मेरी वार्तो को सुर्ने । हम सभी लोगों ने इस संशाम में इन्द्र से भी बलवान पराक्रम गाली काल-ेनिम प्रभृति देखों का सहार तो कर दिया, फिन्तु इस पोर समान से दो दैख मार्ग गये। उनके नाम दैखेन्द्र विरोचन तथा महाग्रह राहु हैं । श्रय इन्द्र श्रपनी दिशा को चले जायें, वरुण भी श्रपनी दिशा का श्राश्रय लें. यमराज दिल्ला का पालन करें तथा घनाध्यल कुचेर उक्त दिशा का पालन करें, नक्त्रों को साथ लेकर चन्द्रमा, जैसे कि पहले रहा करते थे, श्रपने स्थान को चले आपँ, सूर्य श्रपने श्रपनों के साथ प्रत्येक ऋतुत्रों में वर्तमान हो कर वर्षों का भोग करें। सदस्यों द्वारा श्रीमप्जित होकर देवगण यज्ञों में श्रपना भाग प्रहण करें, त्राक्षण लोग वेदानुरुलविधि से अगिन में हवन करें, महापगणा अपना स्वाध्याय करे, पितरगण आद को प्राप्त कर सुलपूर्वक सन्तीप लाम करें । वायु अपने तीनों मार्गों से बहते रहें, प्रान्त अपने गुणों से तीनों वर्णों को. तथा तीनों को तृप्त करते हुए प्रकाशित हों, दीना देने योग्य ब्राह्मणों की देख-रेख में यज्ञों की प्रवृत्ति बढ़े । यज्ञ करानवाले लोग पृथक्-पृथक् दिल्एाश्यों के वितरण करने का प्रान्ध करें । सूर्य पृथ्वी नी, चन्द्रमा रसीं को, बायु प्राण्यारियों के प्राणीं को तृप्त करते हुए चपने खपने बोग्य कर्मों में प्रमुत्त हों। महेन्द्र श्रीर मलय प्रभृति पर्वतों से निरुवनेपाली, तीनों लोकों की माता रूप सभी निदयाँ, वैसे पूर्वकाल में अवस्थितं थी-उसी कम से, समुद्रों में पविष्ट हों। देवगण ! दैत्यों से भय करना छोड़ दो, तुम लोगीं का करवाण हो, अन में सनातन बड़ा लोक को जा रहा हूं। आप लोग अपने-अपने वरों में, स्नर्ग लोक में-विशेषतया समाप में-कभी भी दैत्यों का विश्वास न करें, क्योंकि ये दानन सर्वथा चुद्र विचार रखनेवाले है, छिद्रों में प्रहार करनेवाले हैं, ।इनकी श्रवस्थिति कभी निश्चित नहीं रहती । आप लोगों जैसे सौम्य, सरल स्वभाववाले देवतात्र्यों का तो सरलता ही परम धन है। देवतात्र्यों से इस प्रकार की वार्ते कर महा यशस्त्री, सत्य पराक्रमी भगवान् विन्णु ब्रह्मा के साथ श्रपने लोक को चले गये। मत्स्य ने कहा — तुमने जिस तारकामय समाम के बारे में सुम्मसे पश्च किया था, वह स्थाश्चर्यकारी दानवों का श्रीर विन्णु का संग्राम इसी मकार सम्पन्न हुन्ना था। ॥६५-८०॥

श्री मात्स्य महापुराण में वज्रोद्भव प्रादुर्भाव संप्रह नामक एक सौ श्रष्ठहेत्तरवाँ ऋध्याय समाप्त । ॥१७८॥

## एक सौ उन्नासीवाँ अध्याय

म्हिपियों ने कहा — तात ! तुम्हारे द्वारा कहे गये पद्मोद्भव का विस्तृत वृत्तान्त तो हम लोग सुन चुके, त्रत्रव संत्रेप में भैरव भव का माहास्य हम लोगों को सुनाइये । ॥१॥

सूत ने कहा — ऋषिगण ! उन देनियदेव मैरव के उत्तम चरित्र की भी तुम लोग सुनी । प्राचीनकाल में अन्यक नामक अनन के समृह के समान दिलाई पड़नेवाला एक दैस्य था, जो अपनी 'अनुपम तपस्या के कारण स्वभैवासियों द्वारा नहीं मारा जा सका । उस दैस्य ने एक बार पार्वती समेत निकीं करते हुए भगवान महादेव को देखकर पार्वती को हरण करने का उपक्रम किया, तन शंभु के साथ उसका घोर संप्राम हुआ । अवन्ती प्रान्त में महाकाल नामक वन हैं । उसी वन के पास वह घोर अद्ध हुआ था । उस भयानक युद्ध में अन्यक द्वारा अवि दुःखित होकर कृत्र भगवान शंकर ने अत्यन्त उत्र पाशुपत नामक अस्त का प्रयोग किया । उन्न के वाण के आधात से अन्यक के शरीर से जो रक्तपत हुआ, इससे सैकड़ों सहलों की संख्या में अन्यकों वी उत्पत्ति हुई । उनके काड़े जाने पर जो रक्त निकला फिर उससे भी हुए, जो अययन्त भयानक दिलाई पड़ रहे थे । मतलव यह कि इस प्रकार उन उत्पन्न होनेवाले अन्यकों से अन्य अन्यक उत्पन्न समस्त जगन्मगढल आकीर्ण हो गया, बढ़ते हुए उस मायावी अन्यक को देलकर भगवान शकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए अनेक माताओं की स्विट्य की । ॥१-१॥

माहेश्वरी, त्राक्षो, कीमारी, सीपर्णी, वायव्या, शाकी, नैक्प्रता, सीरी, सीम्या, शिवा, दूती, वासुयडा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, धैप्णती, चलच्छिला, राजानन्दा, भगानन्दा, पिच्छिला, भगामिलनी, वला, झिवला, राजान्दा, सागन्दा, पिच्छिला, स्ता, सुरिक्त, सिवला, मागुनन्दा, सुनन्दा, विडगली, श्रुश्ति, रेवती, महरक्ता, पिल्पिच्छिका, बात, झिवला, सुनि, स्वारक्ता, पिल्पिच्छिका, बात, झिवला, सुन्ति, कपाली, वज्रहस्ता, पिराची, राजसी सुगुएडी, शांकरा, चएडा, लांगली, कुटली, लेटा, सुन्तीना, पृमा, एक वीरा, करालिनी विशाल दिष्ट्रिणी, स्यामा, त्रिजटी, कुनकुटी, नैनावकी, वैताली, उन्मचोहुम्बरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, गर्द्भी, सुबुटी, बहुपुत्री, हेतथाना, विडिक्तानी, क्षोंचा रीलमुली, विनता, सुरसा, दनु, उपा, रम्भा, मेनका, सिलला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, स्वथा, वपट्नारा, धित, ज्येन्द्रा, कपदिनी, माया, विचित्ररूपा, कामरूपा,

संगम्, मुखेविला, म्यला, महानासा, महामुखी, छुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मदोद्रता, प्रलम्बाची, कालपणीं, कुम्मकणीं, महासुरी, केशिनी, शिल्मी, लग्ना, पिंगला, लोहिलामुखी, पर्यराखा, देव्याला, रोचना, काक जियहा, गोकणिका, अञ्मुखिका, महामीया, महामुखी, उल्कामुखी, प्रविश्वा, किंग्नी, परिकिंग्नी, मोहना, कृपना, हवेला, निर्मा, वाहुणालिनी, सर्पकणीं, एकान्ती, विशोका, निर्मा, प्योत्तामुखी, रमसा, निर्मा, रक्तकप्ता, प्रविकार, महाभित्रा, चंदसेना, मनोराग, अदर्गना, हारपाण, मातंगी, लग्नकृमेसला, अवाला, वञ्चना, काली, प्रमोदा, लाकलावती, चिला, चिल्मला, कोणा, शान्तिका, अपविनारिगी, लग्नस्तनी, लग्नस्ता, विस्ता, वासच्यिनी, स्ललन्ती, वीर्षकेशी, मुचिरा, मुन्दरी, ग्रुमा, अयोमुखी, कटुप्रखी, कोधनी, आश्रमी, युद्धनिका, महोदेवी, महोदरी, हेमारी, रहसुसरा, कर्न्नरी म्त्नामानी, पियहजिहा, चल्क्जवाला, शिला, ज्वालामुखी,—तथा इनके अतिरिक्त धन्य बहुतेरी मातृकार्गों की देवाधिदेव ने उस समय मिट्य की । ॥१०—३ २॥

उस्पत्त हुई इन महा भयानक मानुकाओं ने उन अन्धकों के रक्त का पान किया और परम तृष्ठि का लाम किया ; किन्तु उनके तृष्ठ हो जाने के बाद भी पुना प्रचुर मुख्य में अन्धकों से सन्तान उत्पन हुए । शूल मुद्दमर आदि राक्षांकों समेत इन अन्धकों के प्रहार करने से महादेव अवि न्यथित हुए और अन्थकों हारा ब्याकुल चिन्न होकर वे अजन्मा भगवान् वासुदेव की रारण में गये। राकर को रारण में आया-देख भगवान् विद्या ने सुष्करेवती नामक एक देवी की उर्पान की, जिसने च्या मर्स ही उन समस्त असुरों के रक्त को पान कर लिया। राजन् ! ज्यों ज्यों उन अधकों के रारीर से रक्त को देवी ने पान किया त्यों वह अधिक स्वती हुई-सी दिखाई पड़ने लागी। उसके रक्त को पान कर लिने के बाद सभी अन्धकों को त्रिपुर्शार राकर ने विनष्ट कर दिया। अन्वतः जन जिलोक को पारण करनेवाले भगवान् राकर ने अति पराक्रम से उस मुख्य अन्धक को वेगर्बक अपने त्रिस्त के अधभाग पर रख लिया, तथ उसने रांकर की स्तुति की। वह प्रमुख अन्धक को वेगर्बक अपने त्रिस्त के अधभाग पर रख लिया, तथ उसने रांकर की स्तुति की। वह प्रमुख अन्धक को वेगर्बक अपने त्रिस्त किया। तदनन्तर उन सभी मानुकाओं ने रांकर से कहा — 'भगवन् ! हम सब तुम्झारी आजा आज कर इस समस्त जगत् को—देवताओं, राच्तों' तथा मनद्र्यों समेत — खा आवँगी, अतः इसके लिए हमें आजा प्राप्त कर इस समस्त जगत् को—देवताओं, राच्तों' तथा मनद्र्यों समेत — खा आवँगी, अतः इसके लिए हमें आजा प्राप्त कर इस समस्त जगत् को—देवताओं, राच्तों' तथा मनद्र्यों समेत — खा आवँगी, अतः इसके लिए हमें आजा प्राप्त कर इस समस्त जगत् की—रवेताओं, राच्तों' तथा

शंकर ने कहा—खाप लोगों को तो समस्त प्रजा की रत्ता करनी चाहिये, न कि विनास । खतः रीव ही इस मयंकर श्रमिपाय से श्रपने-खपने मन को लौटा लीजिये । ॥४२॥

शकर की ऐसी बात का उन लोगों ने अनादर कर दिया और श्रायन्त उम हमरूप होकर चरा-चर सीनों लोकों का भल्ला करना प्रारम्भ कर दिया, इस मकार उन मातृ गणों द्वारा खाये जाते हुए श्रेलोनय को देखकर भगवान् शिव ने नर्रावेह स्वरूप उन देवाधिदेव भगवान् का ध्यान किया, जो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, जिनका प्रारम्भ नहीं, जो सभी लोकों के उत्पन्न करने नाले थे। देखपति हिरस्यक्रिपु की बाती फाइने के कारण उससे निकले हुए रक्त से उनके भीषण नाखून रंगे हुए थे, उनकी जीभ विजली की भाँति लपलप रही थी, उनके बाँत महाभयानक थे, कंघे पर केसर का जाल शोभायमान था, वे प्रलयकालीन वासु की भाँति खात जानित हुए दिख रहे थे, उनका भीषण स्वर सातों समुद्रों के भयानक स्वरां की भाँति था, नल वज्र के समान खातेपुष्ट तथा तीक्ष्ण थे, भीषण सुख कान तक फैला हुआ था, आँखें सुमेर पर्वत पर उदित हुए पातः कालीन सूर्य के समान तेजोमधी थीं, आळति हिमबान पर्वत के शिखर के समान थी, सुख की शोमा सुन्दर दाँतों की श्वेतला से अधिक वढ़ रही थी। जो भीषण नख की कोधानि की ज्वाला तथा केसरों से सुक्त थे, जिनके विशाल शरीर पर वाँचा हुआ खंगद, सुन्दर सुकुट, हार तथा केसर विशावमान हो रहे थे, किट प्रदेश में अति विस्तृत सुवर्णमय कमर की करपनी भी सुर्योभित थी, नीले कमल की पंखुड़ियों की भीति दो सुन्दर नीले वख विराजित हो रहे थे, अपने-अपने अनुपम तेज से जिन्होंने निखिल ब्रखाएड को आकान्त-सा कर लिया थां, हवन को जलाती हुई अभिन की प्रचर्ड ज्वालाओं के समान देदीप्यमान जिनकी केसर पवन हारा इथर-उधर हिल रही थी, जल की मैंवरों के समान पुंचुराले शरीर के वालों से जो संयुक्त थे, जिन्होंने कंठ में सभी चित्र विचित्र रंगवाले फूलों की वनाई हुई मनौरम माला धारण की थी। रिव के ध्यान करते ही भगवान ने अपना दर्शन दिया। परम बुद्धिमान स्वर ने जिस पकार के स्वरूप का स्वर्ण किया था, उसी पकार के देवताओं द्वारा न देसे जाने योग्य भीषण स्वरूप से संयुक्त होकर भगवान ने अपना दर्शन उन्हें दिया। दर्शन पति ही रोहर की ने हाथ जोड़कर देवाधिदेव की स्वृति की। ॥४२-५,४॥

शंकर ने कहा—'जगत्त्वामी नरसिंह शरीर धारण करनेवालें ! दैत्य पति हिरएयकिएपु के रक्त से सम्पूर्ण नख को रंजित करनेवाले ! पद्मनाम सुवर्ण के समान शरीरधारी, इन्द्रादि देवताओं समेत समस्त जगत् के गुरो ! युगान्त के मेवों की माँति भीपण स्वर करनेवाले ! करोड़ त्य्व के समान कान्तिमान् ! सहस्त व्रमराज के समान श्रति कृद्ध ! सहस्र इन्द्र जितने पराक्रमी ! सहस्र कुवेर के समान शोभायमान ! सहस्र वरुण की माँति पराक्रमी ! सहस्रों काल की माँति विनाश करनेवाले ! सहस्रों इन्द्रियजित् महिष्यों के समान मन को स्ववर रखनेवाले ! सहस्रों बात को माँति विनाश करनेवाले ! सहस्रों इन्द्रयजित् महिष्यों के समान मन को स्ववर रखनेवाले ! सहस्रों वार उरपन होनेवाले, महाधेर्यशालिन् ! सहस्रों, श्रसंख्य मृति धारण करनेवाले ! सहस्रों क्रसा द्वारा स्तुति किये जानेवाले ! सहस्रां अहीं के समान पराक्रमी ! सहस्र कद्र के समान तोक्रस्त्री ! सहस्रों क्रसा द्वारा स्तुति किये जानेवाले ! सहस्रां इत्र ति व्याप प्रचेश करनेवाले ! सहस्रां का वार एवं मोक्त करनेवाले ! मैने श्रम्थकों के विनाश के लिए जिन मासुकार्शों की सिष्टि की थी, उन सर्शों ने मेरी निषेशाश का श्रमादर कर मना का मञ्जूण करना प्रासम्भ कर दिया है । अपराजित ! उनक्री सिष्ट करके श्रम मे सहार नहीं कर सक्ता, स्वयं निर्माण करके उनका विनाश भला कैसे कर सक्ता हूँ ?' हद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह रूप थारी महनीय श्रात्मा मगनान् विन्तु ने सर्वन्यम जिद्धा से चारीक्ष देश की सिष्ट की । इसी क्षार हृदय से माया का गुख प्रदेश से भवमालिनी का तथा हिष्यों से उस काली की सिष्ट की । उसी काली ने उस दुरारन चक्रपारी विद्या ने स्वार कि पा श्रीर वही इस लोक में शुष्करेवती नाम से प्रसिद्ध हैं । तदननतर सुदरर्ग चक्रपारी विद्या ने

श्रवनं श्रमों से बरीस मानुकायों वा निर्माण किया, उन वर्शासों के नामों का में वर्णन कर रहा हूँ, सुनी । उन सन देवियों के नाम, महाभाष्य श्राहिती वरहाकर्षी, श्री लोक्यमोहिती, पुग्न देनेनाली सर्व सहन्वरूपि, कर हृद्या, व्योगचारिणी, शिल्मी, लेशिनी श्रीर काल संतर्पणी। हे राजन् ! वे सन देवियां वागीश की श्रनुत्यी तथा पृष्टमानिनी मुनी गई हैं। सर्वर्षणी, श्रवन्या, बीजभावा, श्रवराजिता, कहवाणी, मधुदंष्ट्री, कनलहित्तका, तथा उर्वलहित्तका । हे राजन् ! वे श्राठ देवियां मापा की श्रनुत्तरी कही गई हैं। श्रीजता, श्रवनहृत्या, गृह्यांग्रा, श्रवस्वरूपा, गृह्यांग्रा, श्रवस्वरूपा, गृह्यांग्रा, श्रवस्वरूपा, गृह्यांग्रा, श्रवस्वरूपा, गृह्यांग्रा, श्रवस्वरूपा, स्वावर्षा हैं। श्रीजता, सम्प्रान्तिनी की श्रमुत्तर देवियों हैं। श्रावर्षा हैं। स्वावर्षा की श्रमुत्तर देवियों हैं। श्रावर्षा हैं। वे सन विष्णु गगवान् के ग्ररीर से उत्यन्न श्रीत व्यासिनी तथा तीनों लोकों की सृष्टि श्रीर संहार करने में समर्थ थी। ॥५५–७४॥

महाराज । भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न किये जाते ही ये देवियाँ उन मानुकाओं के ऊपर श्रवि कोष से विस्तृत नेत्र-हो दौड़ पड़ी। उस समय उनहीं याखीं से श्रमख तेत्र दिखाई पड़ रहा या।इन देवियों को देखकर जगत के विनास में उथत वे मातृकाएँ नरसिंह की सरसा में गई । शरमा में जाने पर नरसिंह ने कहा -- 'जिस प्रकार मनुष्य तथा परा चिरकाल तक श्रपनी सन्तित का पालन करते हैं, श्रीर रीघ ही देवताओं की भाँति विजय प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार मेरी प्रेरणा से व्याप लोग भी समस्त लोक का पालन करें । मनुष्य तथा देवगण त्रिपुररात्र शंकर जी की श्राराधना करें । जो लोग त्रिपुरान्तक शिव में भक्ति भावना रखनेवाले हैं, उनके कार्यों में वाधा न होनी चाहिये । जो लोग यहां मेरा स्मरण करते हैं. उनकी सर्वदा रज्ञा करनी चाहिये। जो मनुष्य त्राप लोगों के लिए सर्वदा चिल कर्न करते हैं, उनके सभी मनोर्थों हो पूर्य करें । जो लोग मेरे द्वारा कहे गये महारना स्त्रादि का वर्णन करते हैं उनको सर्वेदा रचा करनी चाहिये, शासन की भी त्राप लोगों को रहा करनी चाहिये । महादेव रौद्री नामक एक परम तेजिस्वनी मूर्ति प्रदान करेंगे, त्राप लोग महादेवी के पद पर प्रतिप्ठिन होकर उसरी भी रचा करेंगी। उनके द्वारा कही गयी वार्तो की भी आप लोगों को रक्ता करनी होगी । मैंने जिन लज्जाभय से रहित मात्गए की सन्दि की है. वह विस्तृत नेत्रीवाला मातृकात्रों का समूह नित्य मेरे साथ विहार करेगा । मेरे ही साथ श्राप - लोगों को भी मनुष्यों द्वारा समप्ति की गई पूजा पात होगी । लोग खलग से भी पूजा करेंगे, उनके मनी-स्थों को पूर्ण करना होगा । जो पुत्र के इच्छुक मनुष्य शुष्का देवी की पूजा करेंगे, उन सनको वह देवी पुत्र देंगी, इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार की वार्त कह कर मातृकाओं के साथ, ज्वाला के समृहीं से न्यास ग्ररीर भगवान, उसी स्थान पर अन्तिहित हो गये । उसी स्थान पर एक तीर्थ उत्पन्न हुआ, जो 'कुनशीच' के नाम से प्रसिद्ध है। राजन्! उसी स्थान पर प्रादिदेव जगत् के दुखों के हरण करने वाले भगवान शकर उस रीद्र मातृ समृह को अपना श्राति रीद्र दिव्य शरीर दिया श्रीर स्वय उन्हीं के मध्य भाग में अवस्थित हुए । इस प्रकार श्राधनारीश्वर भगवान राकर उन सात देवियों को उसी स्थान पर स्थापित कर स्वय श्रान्तिहित हो गये। मातुवर्ग के समेत शिव की मृचि जब जब उनके तथा नरसिंह

शरीरधारी देवेरवर विप्शु के समीप में जाती है तब तब त्रिपुरदाहक श्रम्थक-रात्रुशिव की पूजा करते हैं । ॥७५-१०॥

श्री मात्त्य महापुराण् में श्रन्धक वथ नामक एक सौ उन्नासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१७६ ॥

# एक सौ श्रस्सोवाँ श्रध्याय

त्रप्रिपों ने कहा — सूत जी । तुम से कहे गये श्रम्थक के वध का वृत्तान्त तो, जो कुछ था, उसे हम लोग सुन चुके, श्रम वाराण्सी के माहात्म्य का वृत्तान्त सुनना चाहते हैं । उस वाराण्सी में महाद्युति भगवान् पिंगल किस प्रकार गण् रूप को प्राप्त हुए ? श्रोर किस प्रकार श्रम्लदान करने का पद उन्हें प्राप्त हुआ ? वे किस प्रकार चेत्रपाल श्रोर कैसे शंकर के प्रिय हुए ? हे त्रक्षपुत्र । इन सब वातों को हम लोग तुमसे सुनना चाहते हैं । ॥१-३॥

सत ने कहा-ऋषिगण् ! पिंगल ने जिस प्रकार गर्णेशस्य की प्राप्ति की श्रीर जिस प्रकार लोक को अञ्चदान देने का पद उन्हें प्राप्त हुआ, वाराणसी नगरी जैसे उनको मिली—उन सब कथाओं को मैं कह रहा हूँ, सुनिये । प्राचीन काल में पूर्णभद्र का पुत्र प्रतापशाली, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का प्रतिपालक धार्मिक हरिकेश नामक एक यद्य था। उसकी जन्म से ही भगवान् शंकर में परम भक्ति थी, उन्हीं के नमस्कार करने में, उन्हीं को भक्ति में तथा उन्हीं की शरण में वह सर्वदा लीन रहता था। सोते, जागते, चलते, फिरते उंडते, वैंडते, खाते पीते —सव समय वह रुद्र के ही ध्यान में मग्न रहा करता था । शंकर की भक्ति में इस प्रकार श्रनन्य भाव से लीन श्रपने पुत्र को देख कर उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा कि मैं तुम्हें श्रपना वेटा नहीं मानता, तुम निश्चय ही किसी दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न हुए हो, यन्तों के कुल में उत्पन्न होनेवालों की ऐसी वृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही क्रूर चिचवाले होते हैं, कच्चा मास खाते हैं, कुत्सित जीवों का भत्तण करते हैं, हिंसक होते हैं । पुत्र । यदि तुम सचसुच मेरे पुत्र हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि महापुरुषों ने हम लोगों के लिए ऐसी वृत्ति नहीं वतलायी है। भगवान् ब्रह्मा ने जिस प्रकार के कर्मों का उपदेश हमारी जातिवालों को दिया है यदि तुम उसे छोड़ रहे हो तो श्रनुचित कर रहे हो, किसी गृहस्थाश्रमी परिवारवाले व्यक्ति को दूसरे आश्रम वालों के कर्मों के करने का श्राधकार नहीं है । श्रतः तुम श्रपने मानवीय स्वभाव का परिस्थाग कर यत्त्रों के विविध कमीं को करो । यदि तुम वैसा नहीं करोगे श्रीर इस प्रकार श्रम्य के मार्ग पर रहोंगे तो मै जानूंगा कि निश्चय ही तुम्हारी उत्पत्ति मनुष्य से हुई है । श्रतः यहाँ के करने योग्य विविध कर्मों का, जिन्हें मे करता हूँ, तुम अनुसरण करो, इसमें सन्देह नहीं है कि वे मेरे द्वारा किये गये कर्म यहा जाति के करने योग्य हैं । ॥४-१३॥

सत ने कहा—प्रतावशाली पूर्णभद ने अपने पुत्र से इस प्रकार की वार्त कर और उस पर अपनी वार्तों का कोई प्रमाव न देल कर निष्ठारता पूर्ण स्वर में कहा—'हे पुत्र ! यदि तुम मेरे स्थन पर प्यान नहीं दे रहे हो तो शीप्र ही यहाँ से, वहाँ तुम्हारा मन कहे, चले जाओ।' पिता को ऐसी नार्तें सुनने पर हरिकेश ने अपने परिवार सम्बन्धियों तथा घरवालों को छोड़कर वारायासी नगरी की शरण ली और वहाँ पहुच कर श्रात दारुण तपस्या प्रारम्भ की । वहाँ वह विना श्रांतों को लोले सुले हुए काष्ठ तथा शिला की भाँति स्थागुवत् निश्चल हो सभी इन्द्रियों को स्ववश् कर श्रावस्थित रहा । इस प्रकार उस महान् श्राला के घोर तपस्या में श्रावस्थित होने पर एक सहस्र दिव्य वर्ष का समय व्यतीत हो गया । उसके श्रारि के चारों और विलें वन गईं। वस्र की वनी हुई सुई के समान तीक्ष्ण मुख्याले चींगें ने शरीर को ला ला कर बींच डाला । जिस से मोंस रक्त तथा चमड़े से रहित हो वह श्रास्थि मात्र श्रेप रह उन्द के पुष्प तथा श्राल के समान दिलाई पड़ने लगा । किन्तु इतने पर भी वह देवाधिदेन श्रकर के घ्यान में ममन रहा । इसी स्वसर पर पार्वती देवी ने शकर से यह निवेदन किया । ॥१४ ४-२०॥

देवी ने कहा — हे देव ! मै पुन इस उपवनको देखना चाहती हू, खोर इस कारी होत्र के माहात्त्य का वर्षान मुनने की मुक्ते उत्कठा हे, क्योंकि यह तुम्हें विरोप प्रिय है और उसके श्रवण करने का फल भी उत्तम कहा जाता है।॥२१॥

पार्वती के इस प्रकार निवेदन करने पर परमेश्वर शकर ने इन पूछी गई नातों के बारे में, जेबा वृद्ध कहा गया है-न्यशर्यत्वा सुमाने का निरचय किया। फिर पार्वती को साथ लेकर पिनाकघारी देवाधिदेव शकर ने देवी को उस उपवन का दर्शन कराया। ॥२२-२३॥

 न्नोर प्रथमरात्रों के बृन्द नाचने में प्रवृत्त हैं। त्राति प्रमोद में लीन विविध प्रकार के पद्मीगण् इस उपवन में उड़ रहे हें, कुळ मतवाले हारीत पत्नी कलरव मचा रहे हैं। कहीं पर सिंह दहाड़ रहा है, कहीं पर हिरणों के जोड़े विहार कर रहे हैं। कहीं पर तालागों में अनेक प्रकार के सुन्दर कमल खिले हुए हैं, और कहीं पर मनोहर तालाग शोभित हो रहे हैं। यित नील वर्ण के मनोरम दिखाई पड़नेवाले मनोहर मयूरों से शोभायमान वह उपवन प्रमुद्धित तथा उन्मत्तविहंगों के समूहों से गुँजरित होकर सुशोभित हो रहा है, कृत्वी हुई वृत्तों की डालियों में लगे हुए उन्मत्त प्रमार के समूह गुंजार कर रहे हैं। वृत्तों की शालाओं में नवीन कोंवलों के मनोहारि गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं, कहीं पर हात्वां से अलसाये हुए मयूरागण मन्द-मन्द विचरण कर रहे हैं, और कहीं पर किलारों के समूह विहार कर रहे हैं। रवेत वर्ण के मनोहारि सुन्दर दिखाई पड़नेवाले गगनचुमी सुन्दर शिखर, जिस पर कृत्तरों की ध्वनियाँ गुँजरित हो रही हैं, विराजमान हो रहे हैं, उन पर्वतों के शिखरों पर सुक्तहास स्वित करनेवाले पुप्पों के समृह विवरे हुए हैं और स्वर्ग निवासी अनेक देवगण विहार कर रहे हैं। क्ले हुए कमल एवं अगुरु के सहसों विवानों से युक्त जलाग्रगीवाले इस उपवन के मार्ग देवमार्गों की मींति, शोभित हो रहे हैं, इन मार्गों पर विचित्र प्रकार के पुप्प विवरे हुए हैं और सुन्दर गुच्छेवाले कुछ, जिन पर पद्मीगण कलस्य कर रहे हैं, विराजमान हैं। ॥२९-३४॥

इस उपवन में कहीं पर ऊँची ढालियों पर खिले हुए श्यामल वर्ष के पुप्प के गुच्छों के भार से अवनत राखाओं से सुरोभित अयोक के पृत्न, जिनके भीतर मद से उन्मच सुन्दर अमरों की पंक्तियाँ कानों को सुख देनेवाली मनोहारिएी गीतों की ध्विन करती हुई योभायमान हो रही हैं, सुरोभित हैं। श्रीर कहीं पर रात्रि में चन्द्रमा की कान्ति से समानता प्राप्त करनेवाले पूर्ले हुए तिल के वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर वृद्धों की खाया में सोते हुए, बैठे हुए तथा लड़े हुए हिरिएों के समृहों से चरे गये कुरों के अग्रमाग योभित हो रहे हैं। ॥३५॥

इस उपवन में हंसों के पंखों के हिलाने-इलाने के कारण हिलते हुए कमलों से युक्त स्वच्छ विस्तीर्थ जलराशि शोभित हो रही है, जलराशि केतट पर उत्पन्न फूले हुए केले के पौदोंवाले मार्ग पर नावते हुए मयूर गण दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर मयूरों के चन्द्रक युक्त पंखे गिरे हुए हैं, जिनसे प्रय्वी तल शोभित हो रहा है। सभी श्रोर फैले हुए विहार करनेवाले हारीत पत्तीगण कृतों पर शोभित हो रहे हैं। इस उपवन के किसी भाग में सारंग मृग के समृह वैठे हुए हैं, कहीं पर विचिन्न रंग के पुष्यों के समृह से पृथ्वी तल दिपा हुआ है, कहीं पर उन्मच किन्नरों की खियाँ श्रात हिंपत होकर विहार कर रही हैं। उनके मुमपुर गीतों की ध्वनियों कृतों के गुच्यों में प्रतिध्वनित हो रही हैं। कहीं पर मुनिवनों हारा वताये गये लीप पोतकर स्वच्छ पवं विद्यारे गये पुष्यों से सुशोभित श्रावास स्थलों से युक्त कृत दिखाई पड़ रहे हैं, श्रीर कहीं पर जड़ तक फर्लों से लंदे हुए ऊँवे तथा फैले हुए कटहल के कृत-समृह सुशोभित हैं। इस उपवन

क किसी भाग में सिद्धान्तात्रां के सुनर्ण निर्मित न्यूर की सुमधुर प्यनियों से गुजरित एव मीतियों के समान खून फूली हुई लातात्रों से प्राचिप्तत सिद्धों के लीला-एह विराजमान हैं, नहीं पर सुन्दर नियन्न लात निर्माण मुनार कर रहें हैं, श्रीर कहीं पर मुगों के समूहों द्वारा गिराये गये मनोहर कदम्म के पुराधित है। कहीं पर पुष्पों के समूहों को गिराने वाले वाले से प्रमण्तत चूलों की ज्ञालिया के श्रमभाग सुक्तकर बॉल को कोटों को नीचे गिरा रहें हैं, उन सुन्धि हुई गॅस की कोटों में बरी हुई हिरिण्यों के समूह क्षिपे हुए हूँ, सचसुच यह उपनन देलनेमाले माणियों को श्रपमर्ग का सा सुख प्रमान रहने वाला है। इस उपनन में कहीं पर सिन्द्रर, केनर तथा दुसुम्भ की भांति लालवर्ण के श्रगोत सुराभित हो रहे हैं, श्रीर कहीं ज्ञान जा सालियोंवाले सुवर्ण की कालित के समान दिलाई पड़नेवाले फूलों से सुराभित क्नेर के धून हैं श्रीर कहीं पर कमल लिले हुए हैं, कहीं वांदी के बने हुए पत्रों की भांति श्वेतवर्ण के, कहीं पर बिदुम की भांति लाल वर्ण के श्रोर कहीं पर पर सुवर्ण की साति पीले वर्ण के पुष्प समूहों से यह मून्त शोमावमान हो रहा है। कहीं पर प्रमाण के प्रकृत पर पिश्चन को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर त्वित्री का से पिश्चन को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर विकास कालीयों, कहीं पर एमणीक हथल में परिश्चन को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर विकास कालीयों, कहीं पर सुवार करते हुए भागों की पिश्चम को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर विकास कालीयों, कहीं पर सुवार करते हुए भागों की पिश्चम को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर विकास कालीयों, कहीं पर सुवार करते हुए भागों की पिश्चम को दूर करनमाले वासु के भांके श्रीर कहीं पर विकास कालीयों, कहीं पर सुवार करते हुए भागों की पिश्चम को दूर करनमाले वासु है ग्रीमायमान हो रही हैं। ॥३६—४३॥

इस प्रकार उस समय समस्त लोकों के स्वामी लोकनाथ भगवान् राकर ने त्रपने विय गरोइउरों सो साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल बर्जी से सुरोभिन तथा उन्मत एव हर्षित करनेवाले मनोहर उपपन

को हिमवान् की पुत्री पार्वती सो दिखलाया । ॥४४॥

देवी ने फहा—हे देव ! अनुपम ग्रोभायुक्त इस उवान को तो आप मुस्ते दिखला चुके अब इस होत्र के समस्त माहात्य का तर्णन मुक्त से करें । इस परम पुण्यपद अविमुक्त होत्र के माहात्य की सुनकर भी मुक्ते तृष्ठि नहीं प्राप्त होती अत पुन इसको मुक्तमे कहिये । ॥४५-४६॥

देवाधिदेव शहर ने कहा—हे देवि ! सर्वय सभी जीवों को मोस देने की हेतु रूप यह वाराण्सी नगरी मेरा श्रति गोपनीय सेन्न हैं । मेरे नत में रहने वाले सिद्धगण विविध प्रकार के शरीर धारण कर सर्वदा मेरे लोक की श्रीनाता करते हुए इसमें निवास करते हैं श्रोर इन्द्रियों को वश में कर मुक्तात्मा हो श्रेष्ठ योग का श्रम्थास करते हैं । श्रनेक प्रकार के वृत्तों से श्राक्तीर्ण, विविध प्रकार के पहिंचों से गुज्जरित, कमल उत्सल आदि पुष्प समृहों से ग्राप्तीम, सुन्दर, सरीवरों से श्रतकृत, सर्वद्रा श्रप्तसाओं एव गन्धाों क समृहों से ग्राप्तीवत इस ग्राप्त सेन में, जिस कारण सर्वद्रा निवास करना ग्राप्ती भाता है, वह सब सुनी । मेरे वे भक्त, जो अपनी सभी कियाओं नो करते ग्राप्ती में श्रप्ति करते हैं, मेरा ही चिन्तन करनेवाले हैं, जिस प्रकार सुगमता से यहाँ मोत्त को शास करते हैं, उस तरह कहीं श्रन्यत्र नहीं । यह मेरा महान पुर श्रति दिव्य गुण्यसम्बन तथा श्रति एकानत में हे । इससे वड़कर कोई भी लेत्र ग्राप्ती भिव नहीं है, इस वात नो यातो प्रकारि देवतागण्य जानते हैं, वामोल के इच्छुक सिद्ध गण्य जानने हैं । वयोंकि मेने श्रपने इस को कभी नहीं छोड़ा है श्रीर न कभी छोड़ान चाहता हू । श्रतप द समहान सेन का नाम श्रतिमृत्त कहा जावा

है। नैमिपारएय में, कुरुत्तेत्र में, हरिद्वार में तथा पुष्कर त्तेत्र में स्नान करने तथा ध्यान प्जनादि से सामान्यतः मोज्ञ नहीं प्राप्त होता, श्रीर यहाँ श्राने पर जिस कार्ग्ण वश प्राप्त हो जाता है श्रतएव इसकी विशेषता है 1 प्रयाग में मोत्त प्राप्त होता है और यहाँ मेरे स्थान होने के कारण प्राणियों को मोत्त की पाप्ति होती है। किन्तु तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग से भी इसका श्रिधिक महत्त्व है। महा तपहवी बैगीपन्य ने, जो परम सिद्धि प्राप्त करनेवाले थे. इस काशी चेत्र के माहारूय से तथा मेरी मक्ति के कारण यहीं पर नित्य मेरा ध्यान करते हुए योगियों की परमोच्च पदवी को प्राप्त किया था। मनुष्य को मेरा ध्यान करने पर इस कार्यी द्वेत्र में उद्दीत योगामि प्राप्त होती है, जिससे यह कैवरुय पद की प्राप्ति करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सभी सिद्धान्तों के जानने वाले मुनिगरा, श्रप्रकट रूप में दिपे हुए इस चेत्र में देवताओं तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ मोज्ञ की प्राप्ति करते हैं, उन सब को मैं उत्तम ऐश्वर्य एवं भोग देता हूं, श्रौर श्रांत में श्रपनी समीपता, एवं उनके मनोवांखित स्थान को भी देता हूँ । मेरे लिए सभी कियाओं का समर्पण कर इस च्लेत्र में निवास करने के कारण ही यन्तराज कुवेर ने मणेरात्व की पदवी प्राप्त की है। देवि ! मविष्यत् काल में संवर्त नामक जो तपस्वी होगा, वह भी मेरा भक्त होगा, इसी च्लेत्र में मेरी त्राराधना कर वह परम श्रेन्ट सिद्धि को नाप्त करेगा । हे पद्मान्ति ! महा तपस्वी योगी मुनिपुंगव पराशर के पुत्र व्यास भी, जो वेदों की मर्यादा के प्रवर्षक तथा धर्म कार्यों के कत्ती होंगे, इसी चेत्र में तपस्या करते हुए निवास करेंगे। यहाँ ब्रह्मपियों के साथ ब्रह्मा, विष्युा, वायु, सूर्य, देवराज इन्द्र तथा इनके ऋतिरिक्त ख्रन्य जो देवगण हैं, वे सभी महान् चेता मेरी उपासना करते हैं । ख्रन्य जो महावत घारी योगाभ्यास में निस्त सिद्ध महात्मा हैं, ये प्रच्छन रूप धारण कर श्रनन्य चित्त हो यहाँ मेरी सर्वदा उपासना करते हैं । मेरी ही कृपा से इस कारी पुरी को ग्राजा श्रलर्क शास करेगा । वह इस कारी पुरी को ब्राह्मण, चित्रम, वैश्य तथा शूद्र—इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्यादि चारों व्याव्यमें के पालन करने वाले मनुष्यों से त्याकीर्ण कर चिरकाल तक मेरी भक्ति से इसका उपभोग करता हुत्या त्रपने सभी कार्यों को मुभको समर्पित कर अन्त में मुभ्के पात करेगा । सुन्दरि! उसी समय से लेकर जो कोई प्राणी इस चेत्र में निवास करते हुए मेरी भक्ति तथा मेरी शरण में रहकर - चाहे वे गृहस्थाश्रमी हों त्राथवा संन्यासी हों - मेरी ही कृपा से परम दुर्लम मोक्त की प्राप्ति करेंगे। जो प्राणी अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर सर्वेदा विपयों में त्राप्तक रहनेवाले हैं, वे भी इस होत्र में शरीर त्याग कर पुनः ससार में जन्म नहीं घारण करते । सुनते ! फिर तो, जो अहंकार रहित, धैर्यवान्, सच्छिति में निरत रहनेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्या में निरत, निरारम्भ एव सगर्वाजन तथा मेरी भक्ति से भावित हैं, वे भी परम बुद्धिमान् शरीर को छोड़कर मेरी कृपा से परम मीन्त की प्राप्ति करते हैं । योगी लोग सहस्रों जन्मों में योगाराधना कर के जिस परम पद की पांधि करते हैं. उसको इस काशी च्लेत्र में शरीर त्याग कर प्राप्त करते हैं। हे देवि! सच्चेष में यही इस अतिगोपनीय अविमुक्त द्येत्र का महत्त्व पूर्ण फल है, जिसे मैं तुग्हें सुना चुका। हे महेरविर ! इससे वढ़कर गोपनीय सिद्धि की वात कोई नहीं है, इसे योग के माहात्म्य को जानने वाले ही जानते हैं, अथवा वह लोग जानते हैं जो इस पृथ्वी भगडल में योगेश्वर माने जाते हैं । यही सबसे श्रेष्ठ स्थान है, यही सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला चेत्र है,

यही परमप्रत है, यही परम पद है। हे गिरिसाज पुति ! यह रमणीय वासायासी पुरी, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, मेरी परम प्यारी नगरी है, यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के पाप कर्मों के करनेवाले पापी जन भी पाप कर्मों के ल्य हो जाने से रजोग्रित रहित होकर सुरोभित होते हैं। देनि ! विचित्र प्रकार के वृत्तों एव लताआ के गुल्मों एव लताआ के गुल्मों एव लताआ के गुल्मों एव पुण्यों से सुरोभित, कभी नष्ट न होने वाला अविमुक्त लेश मेरा अति पिय लेश कहा गया है, इस मेरे लेश में शरीर स्थाग करनेमाले रारीरधारी, चाहे वे मूर्ल अस्मा वेद विरुद्ध क्यों न हों, परम पद की प्राप्ति करते हैं। 118७-७१॥

स्त ने कहा—इसके बाद देवाधिदेव राकर ने गिरियुत्री पार्वती से कहा—'हे मायिति ! भक यत्त को वरदान देन के लिए चलना चाहिये । हे छुन्दरि सुवनेश्वरि ! वह यत्त मेरा भक्त है, जो प्रपनी घोर तपस्या के प्रभाव से निष्पाप हो चुना है, अन सुमत्ते वरदान प्राप्त करने का यह अधिकारी हे । ऐसा कह कर पार्वती के साथ महादेव वहाँ गये, जहाँ पर घमनिया के जाल रूप में अवरोप वह यत्त अपनिस्त था । वहाँ पहुँच कर उस समय श्वेतवर्ण चर्नरहित स्नायु से वधे हुए अस्थि के पजर रूप में अवरोप यत्त को देखती हुई पार्वती ने महादेव को उसे दिखलाया और वहा—'हे शकर ! देवताओं ने आप का नाम जो उम रसा हे, वह सत्य है, क्योंकि ऐसी घोर तपरचर्यो में लीन होनेवाले को तुम वर्दान नहीं देवे । देवाधिदेत ! इस पुरव्यद लेज में इतनी घोर उपासना करके यह यत्त का दुमार क्यों इतने घोर वलेश को अभी तक सहन कर रहा हे, हे परमेश्वर ! रीम ही इसके ऊपर प्रसन होकर वरदान दीजिए । हे देव ! मनु ग्रादि परम प्रप्रियाण आप के विषय में ऐसी चर्चा करते हैं कि सदाशिव से रुप होने पर तथा सतुष्ट होने पर —दोनों दशायों में इस लोक में भोग नी शिक्ष तथा राज्य मिलता है, और शरीरान्द होने पर मोन की प्रािष्ठ हाती है । ॥८०-८०॥

पार्वनी क ऐमा नहते पर शित्र उन्हें साथ लेकर उम स्थान पर गये जहाँ वह यन्त धमनियों के जाल रूप में श्रवरोप हो तपस्था में निरत था। वृपमध्यन ने भक्ति से नमस्कार करते हुए उसे देख कर दिव्य नेत्र प्रशान निया, जिससे उसने शक्तर को स्पष्टतथा देखा। तदनन्तर यन्त ने शिव के आदेश से श्रपनी आंसों में धीरे से खोल कर गए। समेत उपस्थित वृपम-यन शक्तर का यथेष्ट दर्शन किया। ॥८८-२०॥

देवदेन ने महा—तुम्हें म सर्वेश्वम इस जिलोक में दर्शन करने का वरदान दे रहा हूं, पुन अपने शरीर के सनान तुम्हारे शरीर के वर्ण होने का वरदान भी दे रहा हूँ, अन सभी दु खों से तुम दूर ही कर सम्मे देखों । ॥११॥

सत ने रहा—िश्चर से बरदान की शांति कर सुन्दर नणरहित सरीर को मास कर उस यद्ध ने हाशों की मस्दक में लगा शिवनी के चरणों पर गिरनर निनदन किया—'भगनम् देख्देव! आप यदि हमें बरदान दे रहे है तो आप के चरणों में मेरी शहूट निश्चन भक्ति हो —पेसा बरदान दीजिये तथा सभी लोगों को अल-दान दने का तथा गणों के स्थानी होने का अल्यपद सुन्ते मदान की निर्मे, जिससे आपसे कभी नहीं छोड़े गयं

इस ऋविमुक्त होत्र का मैं सर्वदा दर्शन करता रहें, मैं इसी सर्वश्रेप्ठ वरदान को शप्त करने का इच्छुक हैं। ।।६९-र श।

देवदेव ने कहा — यन्त ! तुम बृद्धावस्था एवं मृत्यु से तथा सभी भकार की व्याधियों से रहित हो सब के पूज्य एवं गर्लों के स्वामी धनपित होंगे, श्रातुल ऐश्वर्य एवं योग की प्राप्ति कर सभी प्राणियों द्वारा श्रावेय होकर सभी लोगों के श्रावदाता तथा चेत्रपाल होंगे । मेरे पिय होकर महावतवान् परम पराक्रमी सत्त्वगुणसम्पन्न, ब्राह्मणोपकारक, तीन श्रांलोंवाले, द्रगृहपाणि तथा महान् योगाभ्यासी होंगे । उद्भ्रम तथा संभ्रम नामक दो गण् तुम्हारे सेवक होंगे, श्रीर तुम्हारी श्राज्ञा से वे लोक के चित्त को व्याकुल तथा जुन्य करने वाले होंगे । ॥१५५-६८॥

सूत गोले — इस प्रकार देवेरा महेरवर भगवान् शिव ने उस यक्त को गर्यों का स्वाभी बनाकर उसके साथ अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया । ॥ १॥

#### एक सौ इक्यासीवाँ ऋध्याय

सूत बोले — परन शुद्धचित तपस्यी ऋषिगण् ! इस पाप को नष्ट करनेवाली पुरय प्रशायनी मनोहर कथा को आप सब लोग छुनें । एक समय स्त्र के समान पराक्रमी गणेश्वरों के स्वामी नन्दिकेश्वर से सपावान् सनरकुमार ने पूछा था — 'हे नन्दिकेश्वर ! परमातमा, सभी जीवों के स्वामी, महान्चेता महेश्वर भगवान् रांकर जहाँ पर नित्य श्रविध्यत रहते हैं, ऐसे पवित्र श्राति गोपनीय स्थान का पता हमें बतलाइये, जहाँ सृष्टि के स्थाणु रूप भगवान् महेश्वर महायलय पर्यन्त श्राति भथानक देवताश्चों तथा देखों के लिए भी तुष्कर स्वरूप को धारण् कर स्थित रहते हैं ।' ॥१-॥॥

निद्कैश्वर ने कहा—देवाधिदेव रांकर ने पहले जिस उत्तम पुरयभदायिनी कथा की मुक्ति कहा है, उसी सारी कथा की महेरवर को भणान कर मैं आप से वतला रहा हूँ । पावती के कल्याण की भावना से अति सन्तुष्ट होकर खिव ने पृथ्वी पर विख्यात उस पवित्र स्थान को वतलाया था, नहीं वे निस्य निवास करते थे। सुमेरु के खिखर पर महादेव जी के आपे आसन पर विराजमान यशिस्वनी पावती जी ने उनसे विनम्र होकर एकवार पेसा पूछा ।॥४-७॥

देवी ने कहा—देवदेवेरा ! मस्तक पर त्यापे चन्द्रमा से सुरोभित ! भगवन् ! इस पृथ्वी मराडल

पर ऊर्चरेता मनुष्यों के धर्मों का उपदर्ग सुक्ते दीजिये। किस मनार से जपा हुआ जप, हवन किया हुआ यज्ञ, विधिषूर्वक भी मई तपस्या, ध्यान एव अध्ययन से प्राप्त भी गई पुष्य तथा विद्या शाश्वत फलदायी हो जाती है। जो पाप पूर्व काल से — सहसा जन्मों से — सित होता चला आता है, यह किस मकार नष्ट हो जाता है, हे शकर ! इन बात को सुक्ति वलाइये। हे महेदरर। जिस नेत्र म अवस्थित होन्स आप मिक से सन्तुष्ट हो जाते हैं और जहाँ पर किये गये बन, आचार नियम, धर्म आदि सम्पूर्ण सिद्धियों के देने वाले होते ह और कभी नष्ट नहीं होते, उसके बारे म समस्य खान को सुनने के लिये सुक्ते बड़ा इत्हल हो सहा है, क्रप्या आप कहें। ॥८ १२॥

महेरपर ने कहा-हे देवि ! सभी च्लेंपा में विख्यात, श्राति एकान्त एव गोपनीय मेरे प्रिय श्रिमिक दोत्र का वर्णन सुनी, में कह रहा हूं। जहाँ पर पूर्व काल से ही श्रिति उत्तम श्राइसठ स्थान गिनाय गये हे उस अविमुक्त च्रेन में रह मूर्ति धारण कर गनेन्द्र का चर्म पहन कर में स्वय निरास करता हूं । निरन्तर निगस करते हुए मेने उस त्तेत्र को कभी भी नहीं छोड़ा है । अन यह श्रविमुक्त के नाम से .. विख्यात है । उस अभिमुक्त दोत्र में परम सिद्धि मात होती है, परमगति मिलती है। वहाँ पर किये गर्ने जप, दान, हवन, यज्ञारायन, तपस्या, ध्वान तथा श्राययन ख्रादि कर्म कमी नष्ट नहीं होते । पूर्वकाल के सहत्त्रों जन्मों में किये गते सभी पाप कर्म, जो सचित हो जाते हैं, अविमुक्त में प्रवेग्न करते ही नष्ट हो जाते है । रुई के समान इकट्ठे हुए वे पाप अविमुक्त रूप अभिन से तुरन्त जल जाते है । हे प्रिये ! ब्राह्मण. क्तिय, वेहम, राह, वर्ण सनर, रुमि, ग्लेच्छ, अन्य पापयोनि में उत्पत्र होने वाले नीच मनुष्य, कीट. चीटे म्नादि. श्रन्य जो परा तथा पत्ती जाति के जीव हैं, वे सभी काल के प्रभाव से यदि इस श्रानिमुक्त चेत्र में रासर त्याग करते हैं तो त्राघे चन्द्रमा से दिम्पूषित मस्तक वाले हो, ललाट में मेरी ही मांति व्रतीय नेत्र तथा ब्रुपभध्वन हो मेरे शिवपुर में त्रानन्द का उपभोग करते है । देवि ! कामयुक्त हो वा निष्काम हो, चाहे तिर्यक् योति में ही नया न उत्पत हुया हो, इस अविशुक्त म शाए छोड़कर मेरे लोक में पृजित होता है । जो मनुष्य कभी काल क्रम से श्रविमुक्त की यात्रा करता है श्रीर पत्थर के दुकड़ों से चरणों को बाधकर या क्षेडकर प्राम् त्याग करता है, अविमुक्त को पाप्त कर फिर कभी उसने वाहर नहीं निकलना, वह भी मेरे स्थान को प्राप्त नरता है, इसके बारे में शका समाधान करने की आवश्यकता नहीं ? ॥१३ र प्र॥

वस्त्र पद, सद्देशिट, सिद्धेश्वर महालय, (सिद्धेश्वर का विशान द्यावासस्थान), गोरुर्ण, स्दर्शण, स्वयणीत, श्रमर, महामल, कायावरीहया—ये सन स्थान दोनों—प्रांत काल तथा सन्ध्यानाल की — सन्ध्याओं में से सित्थान के कारत्य पराभ पवित्र रहते हैं । हे निये । कालिनर नामक वन, शृक्षकर्ण, स्थलेश्वर—ये सन भी मेरे सित्तथान से पराभ पवित्र है । यि हित्त में ने तीनों सन्धात्रा में निवास करता हू । पराभ प्रनान हरिश्चन्द्र, श्राधातनेश्वर, श्रीप्वर, भ्रीप्वर, महालय, क्रिमिचरवेश्वर, श्रीत प्रनान केदार तथा महाभेरव—ये व्याठ स्थान मेरे तीनों साथाओं में निवास करता हूं—इसमें सराय नहीं । हे सुवते ! तीनों लोरों में निवास करता हूं—इसमें सराय नहीं । हे सुवते ! तीनों लोरों में निवान पुरव्यद स्थान

बतलाये गये हैं, वे सभी श्रविमुक्त के चरणों में सर्वदा सिन्नहित रहते हैं। शोभने ! इसके बाद श्रविमुक्त की दिव्य कथा तथा भक्ति में लीन ऋषियों के ब्रचान्त को स्कन्द कहेंगे। ॥२५-३२॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रविमुक्त माहात्म्य नामक एक सौ इक्यासीवाँ श्रध्याय समाप्त । ।।१८१॥

## एक सौ वयासीवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा--ऋषिवृन्द ! प्राचीनकाल में सनकादि परम तपस्वी ऋषिगण तथा महेश्वर में भक्ति रखने वाले जितने राजपिं हैं---उन सवों ने एक वार कैलास की पीठ पर बैठे हुए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कन्द से पृद्धा--'हे स्कन्द ! ग्रुफे प्रथ्वीतल के उस स्थान का माहास्य वतलाइये जहाँ पर नित्य भगवान राकर निवास करते हैं । ॥१-२॥

स्कन्द ने कहा-सभी जीवों के श्रात्महबरूप देवादेव, कभी नष्ट न होनेवाले, महनीय त्रात्मा भगवान् रांकर देवतात्र्यों तथा दानवीं से दुष्करागीय महा भयानक रूप धाराग कर जिस स्थान पर महापलय तक स्थासु रूप से निवास करते हैं, वह अति गोपनीय एवं एकान्त अविसुक्त नामक चेत्र है। उस श्रविमुक्त चेत्र में, जहाँ निस्य शंकर निवास करते हैं, सर्वदा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं शिव ने उस श्रविमुक्त का जो माहात्म्य कहा है, उसे मैं कह रहा हूँ ! यह काशी दोत्र परम पवित्र दोत्र है, इसमें श्रनेक पवित्र तीर्थ एवं देवमन्दिर हैं । इसमें श्मशान मूमि पर खबस्थित एक दिव्य भवन है, जी सर्व .साधारण को दिलाई नहीं पड़ता । धरातल से उस शिवालय का संयोग नहीं है, प्रस्थुत वह श्राकाशमार्ग में श्रवस्थित है । उस शिवालय को जो लोग ब्रह्मचारी श्रथवा योगी नहीं हैं वे नहीं देख पाते, केवल योगी जन समाधिस्थ होक्त उसका दर्शन करते हैं । वेदान्त के जाननेवाले ब्रह्मचर्य वत में निष्ठ सिद्ध लोग भली भाँति ब्रह्मचर्य का पालनकर तथा विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कर जिस गति को प्राप्त करते हैं उस गति को इस अवि-मुक्त चेत्र को शरीरान्त तक कभी न छोड़ नेवाला मनुष्य, जो कभी पाप कर्म नहीं करता, प्राप्त करता है। वह गति कियानिष्ठ जनों के लिए कही जाती है । जो ब्राह्मण इस ऋविमुक्त चेत्र में कभी समाधि में निमम्न न हो कर एवं श्रात्मा के साथ सम्बन्ध न करके तीनों वेला भर पेट मोजन करते हुए निवास करता है वह भी वाय भक्तण कर जीवन-यापन करनेवाले योगी की भांति उत्तम गति का ऋधिकारी होता है । भक्तिपूर्वक जो मनुष्य न्त्या भर भी ब्रह्मचर्य बत का पालन करते हुए इस अविमुक्त में निवास करता है वह परम तपस्या का फल प्राप्त करता है । जो धीर पुरुष श्राल्प भोजन कर इन्द्रियों को स्ववश में रख एक मास तक निवास करता है वह भली भांति महापाशुपत नामक दिव्य त्रत का अनुन्ठान करता है तथा जन्म एवं मृत्यु की भीति छोडकर परम गति प्राप्त करता है एवं निःश्रेयस् प्राप्त करानेवाली पुण्यगति को प्राप्त कर योगगति का भी श्राधिकारी होता है। सैकड़ों जन्म प्रयत्न करते रहने पर भी वह दिन्य योगगति मनुष्य को पाप्त होनेवाली नहीं है:

परन्तु भगवान् शंकर के प्रभाव तथा इस श्रविमुक्त चेत्र के माहातम्य से वह उस मनुष्य की प्राप्त हो जाती है। बाहारा की हत्या करनेवाला भी यदि कभी श्रविमुक्त क्षेत्र की पवित्र यात्रा करता है तो तह भी उस क्षेत्र के माहात्य से प्रपाहत्या से खुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य गरीरान्त पर्यन्त इस श्रविमक्त क्षेत्र को करी नहीं छोड़ता, उसरी प्रकारता ही तथा पुराने कई जन्मों के किये गये घोरातिघोर पाप भी छट जाते हैं। विश्वेश्वर भगवान शिव का परम पवित्र पद पाकर वह फिर कभी मत्येलोक में उत्पन्न नहीं होता । जो मनप्य व्यनन्य चित्त हो व्यविमुक्त चेत्र को कभी नहीं छोडता. उसके सभी मनोरथों को प्रसन्न होकर भगनान गर्कर पदान करते हैं । वे भगवान शहर भक्तों के उपर हुपा करने लिए अपने गुणा समेत वहाँ निवास करते हैं. जो सास्य तथा योग का द्वार है । वह श्रविमुक्त सर्वश्रेष्ठ स्तेत्र है, उसमें परमगति की प्राप्ति होती है । उस श्रविमुक्त में परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसमें परम पद की प्राप्ति होती है. देवताश्री तथा ऋषियों द्वारा सैवित उस श्रविसक्त का सेवन श्रवश्व करना चाहिये। जो बुद्धिमान् पुरुष इस श्रविसक्त होत्र की इन्छा करता है वह पुनर्जन्म कभी नहीं धारण करता । मुमेरु पर्वत एवं सभी समुद्रों के तथा द्वीपों के गुणों का वर्णन तो किया जा सरता है पर अधिमुक्त के गुणों की प्रशास नहीं की जा सकती । मनप्तों के शरीरान्तकाल में जन कि उसका मर्मस्थल खिल-भिन्न होने लगता है, बायु का प्रमल बेग उठने लगता है, स्मृति भी रोप नहीं रहती, सभी कर्मों के फल टदित हो जाते हैं, उस समय भगवान् शक्तर स्वमेव अपने उन भक्तों के कानों में गुरुनज का उपदेश करते हैं । मिशाविशका नामक तीर्थ पर शरीर को त्यागनेवाला मनव्य इप्रगति प्राप्त करता है। ईश्वर की प्रेरणा से वह ऐसी उत्तम गति प्राप्त करता है, जो दुष्क्रमियों के लिए सर्वथा दुष्पाप्य है। अनेक पापपूर्ण प्रवचों से भरे हुए इस मानवजीवन को नाशवान् समम्बन्धर मनुष्य को सामारिक भय को दूर करने वाले इस प्रविमुक्त त्तेत्र का सेवन करना चाहिये. यह योग क्षेत्र का देनेवाला, दिव्यगुण युक्त एव अनेक विष्ठों को नष्ट करने गला है। अनेक विष्ठों से विचलित किये जाने पर भी जो अविष्ठक को नहीं छोड़ता वह बद्धावस्था मृत्यु तथा नरनर जन्म को छोड़ता है एव ऋविमुक्त के माहात्म्य से शिव की समीपता प्राप्त करता है। ॥३--२७॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रविमुक्त माहात्म्य नामक एक सौ वयासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१८२॥

#### एक सौ तिरासीवाँ ऋध्याय

पार्चती ने कहा— शकर! श्रांत शोभाशाली हिमबान गिरि को छोडकर तथा मन्दराचल, गन्धमादन, केलास, निषध, सुनेरु क पृष्ठभाग, सुस्य त्रिशिसर, महागिरि मानस, श्रादि पर्वतों एव परम मनोहर देवताओं की थिविध श्रमसङ्गें, तथा प्रसिद्ध नन्दन वन, प्रमुख देवताओं के स्थानों, मन्दिरों तथा तीथों को छोड़कर सुम्हारी श्रनुशक्त इस श्रविद्यक लोज में क्यों हुई ? इसमें श्रति गोगनीय कौन-सा ऐसा पुराय है, जिसके

कारण तुम सभी भूतों समृद्धियों तथा गुणों समेत उसमें नित्य निवास करते हो ? इस चेत्र की कीन ऐसी महिमा है, कीन-सा बड़प्पन है, वहाँ के निवासी गण कैसे होते हैं ? उनके ऊपर श्रपने द्वारा किये गये किसी श्रनुमह की कथा—इन सब के बारे में यथार्थ रूप में मुफासे कहिये । ॥१-५॥

शंकर ने कहा — पिये ! जुंग जिस परन को कर रही हो वह श्रत्यन्त श्रव्युत है, उन सभी आतों को में वतला रहा हूं, सुनो ! उस मेरे परमिय चेत्र में वाराणंसी निगरी है, जिसमें सिद्धां तथा गन्धवों से सिवित पुरवसित्वा त्रिपथमा गंगा बहती हुई प्रविष्ट होती हैं ! हे सुन्दरि ! कृष्ठिवासा ( गजवर्म पहिनने वाले ) नामक लिग में भी परम पीति है श्रीर सभी तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस श्रविस्रक में भी भीरी परम पीति है । हे सुरेडवरि ! इसीतित्य वहाँ के लिंग में मेरा सात्रिध्य है । सभी गुखवानों में श्रेष्ठ ! में उस श्रविद्यक्त चेत्र का माहास्य वतता रहा हूं, जिसे सुनकर मनुष्य श्रपने सभी पाप कर्मों से खुटकारा पा जाता है, इसमें सन्देह नहीं ! यदि पापात्मा, तुष्ट, एवं श्रधार्मिक मनुष्य भी हों श्रीर वे श्रविद्यक्त चेत्र की यात्रा करें तो सभी पापकर्मों से खुटकारा पा जाते हैं । प्रतय काल उपस्थित होने पर भी, जब कि सभी स्थावर जंतमारमक जगत का विनाश होने लगता है, में श्रपने सी महान गर्णों को साथ लेकर इस श्रविद्यक चेत्र की रहा करता हूं श्रीर इस को उस समय भी नहीं छोड़ता । ॥६-१२॥

महाभाग्य रालिनी ! कच्पान्त के समय, जब देवता लोग, गन्थवीं यन्तों, सर्गों तथा गन्त्सों समेत मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं, पार्वित ! उस समय उन सब की दी हुई पूजा को सान्तात् में प्रहण करता हूँ। यह मेरा स्थान सभी गोपनीय स्थानों में से एक है, यह मेरा श्रति प्रिय एवं कल्याएकारी स्थान है। सुन्दिर ! वे बाखरणादि द्विजातिवर्ण मेरे यक्त प्रन्य हैं, जो मेरी मक्ति में तक्षीन होकर नित्य मेरी पूजा में सत्पर रहते हुए इस नेत्र में प्रविष्ट होते हैं। वे लोग इस परम पुण्यपद न्हेत्र में प्राणों को खोड़कर परम गतिकी प्राप्ति करते हैं। इस श्रविमुक्त न्त्र में निवास करनेवाले सनुष्य सर्वदा वतस्या करनेवाले, सर्वदा ठद के मंत्रों से यज्ञाराभना करनेवाले तथा सर्वदा दान देनेवाले होते हैं। हे प्रिये ! जो मनुष्य मेरी नित्य पूजा करता है उसके उत्पर में प्रसन्त रहता हूँ । इस श्रविमुक्त में निवास कर जो मनुष्य सभी मकार के दान करते हैं, सभी यज्ञों से दीनित होते हें, सभी वीर्थों के जलों से श्रभिषिक्त होते हैं, वह मुक्ते प्राप्त करते हैं । हे दीवे सुन्दिर ! जो मनुष्य निश्चन्त होकर सर्वदा श्रविमुक्त की यात्रा करते हैं, वे मेरे भक्त इस स्वर्गाद्ध से वे मनुष्य तेंच से प्रकारित रहते हैं, रात्रुओं द्वारा वश्च में नहीं किये जाते, श्रति पराक्रमी होते हैं तथा उनके सभी सन्ताय दूर हो जाते हैं । निश्चय पर पहुँचे हुए मेरे भक्तगण्य इस कल्याणकारी श्रविमुक्त को पाषकर सभी पाणों तथा सन्ताणों से उनमुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं। ॥१३ —२१॥

पार्वती ने फहा — हे देव ! श्राप ने मेरे ही प्रिय कार्य को करने के लिए दत्त के यज्ञ का विनाश किया था । श्रदः प्रनः उसी सुम्हे प्रिय लगनेवाली कथा को सम्हले कहिये क्योंकि श्रविसुक्त के सुर्यों के श्रवण करने से सुम्हे तृष्टि तो होती ही नहीं । ॥२२॥ - महोदेग ने फद्वा—हे महाभाग्यशालिनि ! परम प्रियतमे ! सुन्दरि ! सन है, तुम्हारे प्रिय कार्य को.करने ही के लिये मैने दक्त के यज्ञ का बिनाश किया था, श्रातः पुनः तुम्हारे प्रिय कार्य को कर रहा हूँ, सुनो । जो मेरे मक किसी एक निश्चय पर पहुँचकर इस श्राविश्वक्त क्रेत्र में यज्ञ करते है, वे सैकड़ों कोटि वर्षों के बाद भी इस मर्स्यलोक में पुनः नहीं श्राते । ॥२३--२४॥

पार्वती ने कहा—महेरवर! श्राप श्रविमुक्त के दुर्लम गुणों का वर्णन तो कर चुके श्रव पुनः उनका यथार्थ वर्णन कीजिये । देवाधिदेव ! मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है, परमेश्वर ! श्रवि-मुक्त के उन तब गुणों के तालिक वर्णन मुक्तते करें । ॥२५–२६॥

महादेव ने कहा—सुन्दिर ! जो मनुष्य इस श्रविमुक्त चेत्र में निवास करते हुए मेरी पूजा करते हैं वे श्रन्त में देवयोनि प्राप्त करते हैं, एव कलुपित देह से रहित होकर मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं। विशाल नेत्रोंवाली ! पुनः कहो, तुग्हें श्रम्य कीन-सी कथा सुनायें। ॥२७-२८॥

देवी ने कहा—देव! उस श्रविमुक्त चेत्र में श्रविशय पुराय प्राप्ति होती है, उसके गुरा अपरिमित जान पड़ते हैं, उन सब का वर्षान सुनते हुए मुभ्ते तृष्ति नहीं हो रही है, श्राप पुनः उनका वर्षान कीजिये! ॥२६॥

ईश्वर ने कहा—सुन्दरि ! महेश्वरि ! इस मेरे श्रति प्रिय श्रविमुक्त लेत्र में जो श्रान्यान्य गुण् हैं, उन्हें तुम सुनो ! इस श्रविमुक्त चेत्र में निवास करनेवाले एवं तीनों वेता भर पेट भोजन करने वाले प्रायी, श्रान्यत्र रह कर शाक एवं पर्चो पर निर्वाह करनेवाले, संवधी, भली भाँति स्नानादि से पवित्र हो सूर्य की किरणों को पान करने वाले, दाँत से कटचे फलों का मोजन कर निर्वाह करने वाले, उलूखल में कूट कर पत्थर पर पीस कर भोजन करनेवाले, महीने-महीने तक कुराने के श्राम्याय से जल पीकर निर्वाह करनेवाले इत्त की जड़ों पर रायन करनेवाले, पत्थर की छिलाओं पर सोनेवाले, सूर्य के समान तेजस्वी शरीरवाले, कोष को वशु में स्वनेवाले, इन्द्रियों को जीतनेवाले इसी प्रकार के श्रान्यान्य कठोर उपायों द्वारा सापना में निरत रहनेवाले तपिस्वयों के समान महान्पुरण्य प्राप्त करते हैं। श्रायवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि श्रान्यत्र रह कर तपस्था करनेवाले मनुष्य इस श्रविमुक्त चेत्र की सोलहवी कला की भी वरावरी नहीं कर सकते। जो इस श्रविमुक्त में निवास करते हैं वे मानों सालात स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। ॥३०-३२॥

मेरे समान जिस प्रकार जगत में कोई श्रन्य पुरुष नहीं है श्रीर तुम्हारे समान कोई श्रन्य ही नहीं है उसी प्रकार श्रविश्वक के समान न तो कोई चेत्र था श्रीर त.होगा । श्रविश्वक में परम योग की प्राप्त होती है, श्रविश्वक में परम गति मिलती है, श्रविश्वक में परम मोल प्राप्त होता है । इसके समान श्रन्य कोई चेत्र नहीं है । हे श्वन्दिर 1 में उस श्रति गोपनीय बात को बतला रहा हूँ, जिसे इसी श्रविश्वक चेत्र में भेने गांधीन काल में कही है । हे देवि ! सेकड़ों जन्मों के सचित बड़े मांग्य से जो भली मोति योग का श्रम्यास करता है, वह सैकड़ों हजारों जन्मों में मोल को प्राप्त करता है या नहीं, इसमें तो सन्देह रहता है, किन्तु इस बात में तो तिनक भी सन्देह नहीं है कि जो मेरा भक्त निहयंपपूर्वक इस श्रविश्वक चेत्र में निवास करता है वह

एक ही जन्म में योग एवं मोत्त दोनों की प्राप्ति करता है। हे देवि! जो मनुष्य व्यति निइचयर्ग्वक व्यविमुक्त होत्र की यात्रा करते हैं वे परम मोत्त के पद की पात करते हैं, जो जगत् में व्यति दुर्लभ है। इस पृथ्वी मएडल में इस प्रकार का कोई होत्र न तो था श्रीर न होगा। हे त्रिये! उस श्रविमुक्त होत्र में धर्म चारमूर्ति में सर्वदा सन्तिहित रहता है। उसमें निवास करनेवाले वारों वर्षों के लिए परम गति कही गयी है। ॥३५-४१॥

देवी ने कहा—प्रभो ! आप के इस अविमुक्त चेत्र के ऐहिक एवं पास्तीकिक फल प्रदान करनेवाले मुर्पों को तो में मुन चुकी । अब यह बताइये कि पृथ्वी तल पर ब्राह्मण गण यज्ञों द्वारा किस की आराधना करते हैं । ॥४२॥

ईश्वर ने कहा—पावित । वे त्राक्षण लोग दान एवं मंत्रों द्वारा मेरी ही पूजा करते हैं, उनको किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता जो भव तथा रुद्र की पूजा करते हैं । विना मंत्र का तथा मंत्रों सहित—ये दो प्रकार की विधियाँ कही गई हैं । सांस्य ग्रीर योग — ये दो योग माने गये हैं । एकिन्छ होकर जो सभी प्राणियों में श्रवस्थित मेरी सेवा करता है वह योगी सर्वदा ग्रहकार्य में रहकर भी मुक्तमें निवास करता है । श्रपनी तरह जो सभी जीयों में ज्यवहार करता है तथा संसार की सभी चराचर वस्तुर्धों का श्रास्तित्व मुक्ती में देखता है, उसको में कभी नहीं छोड़ता श्रीर न वह कभी मुक्ते छोड़ता है । एथ्वी तल पर निर्भुण श्रीर सगुण—ये योग के मार्ग कहे गये हीं। सगुण योग का ही ज्ञान हो सकता है, निर्भुण योग तो मन से परे की वस्तु है । हे देवि । जिस वात को तुमने मुक्त से पूछा था, वह मैं तुम्हें वतला जुका । ॥१२-१८।॥

देवी ने कहा — हे शंकर ! बहुधा भक्तों को तुमने तीन प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ, तस्वतः उसको सुभी बताओ । ॥४१॥

ईश्वर ने कहा—हे भक्तों की रह्मा करने वाली पार्वित 1 देवेशि ! मनुष्य सांख्य एवं योग की उपलब्धि करके व्यपने दुःखों का व्यन्त करता है । भक्तजन सर्वदा मिलाटन करते हुए भी परमानन्द का उपभीग करते हैं, एवं उस परमानन्द के कारण तम्मय होकर मुमी में लीन ही जाते हैं । हे सुन्दिर ! शाह्यों में श्रनेक कारणों एवं वादों के देखनेवाले तथा ज्ञान के वाक्यों पर विवाद करनेवाले सुम्मे नहीं देंख पाते किन्तु परमार्थ ज्ञान से संयुक्त जो योगी जन हैं वही सुम्मे भली भाँति ज्ञान पाते हैं । विद्याद्वारा श्रात्मा को यथार्थ रूप में जाननेवाले, योग को ज्ञाननेवाले ब्रह्मणादि हिमाति वर्ग परयाहार (निवृत्ति, मनोनिमह ) द्वारा शुद्धारण होकर, अन्यथा चिन्तन न करते हुए, श्रर्थात् परमारण को सुम्मते श्रतिरक्त न मानते हुए परम सन्तोप, परम योग तथा परम मोज को प्राप्त करते हैं । इस श्रविमुक्त केत्र में तीनों गुणों से युक्त होकर ज्ञानवान पुरुष मेरा दर्शन करता है । देवि ! यह कृतान्त तो में तुमसे कह चुका श्रव इसके श्रविरिक्त तुम वया सुनना चाहती हो, बताशो । सुन्दिर ! सुत्रते ! पुनः श्रविष्ठक्त के विषय में तुमसे वर्शन कर रहा हूं । विये ! श्रवि गोपनीय, पिवत, जो कुल भी मेरे हृदय में भाव विद्यमान हैं, उन सब को तुमसे कह रहा हूं, रिश्तिच होकर सुनो । ॥५०-५६॥

देवी ने वहा—देव ! योगी लोग तुम्हारे किस प्रकार के रूप का दर्शन करते हैं, देवतायों में श्रेष्ठ ! मरे इस सराय तो तुम बतलाक्षर दूर करो, तुम्हें मेरा नगरकार है । ॥५०॥

श्री भगवान् ने कहा—चह मेरा ज्योति स्वरूप श्रमूर्त एव मूर्त स्मरण किया गया है, उसकी प्राप्ति की इच्छाकर ज्ञानवान् पुरुष की यत्न करना चाहिये। मै तीना गुणों से सर्वद्रा रहित एव निश्चिल प्राण्क्षिप हूँ, इस प्रकार से मेरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। यदि कोई करे भी तो वह सैकडों दिव्य वर्षों में कर सकता है या नहीं—इसमें भी सन्देह है। ॥५८-५१॥

देवी ने कहा — राजर ! वह तुम्हारा चैंत्र जिसमें तुम अपने गर्णों के साथ सर्ददा स्थित रहते हो चारों श्रोर दिशाओं में कितनी दूर तक फैला हुया है ? ॥६०॥

ईन्नर ने कहा— वह मेरा क्व पूर्व परिचम में दो योजन तथा दिल्ला उत्तर में आधे योचन तक फोला हुआ है। वरणा से लेकर स्थानी की सुम्ल (?)नदी पर्यन्त वाराणानी नगरी है, भीष्म चरिवता से प्रारम्भ होकर पर्वतेश्वर तक इसका विस्तार है, जहाँ पर उष्णायड, मनतुष्डा जयन्त प्रमृति उत्कट पराक्रमशाली विनायक्रगण नियुक्त हैं। इन गणों में से कोई तो सिह तथा व्याप्रके समान निकराल मुखनाले हैं, कुछ बड़े विग्राल हैं, कुछ बीने हैं तथा कुछ कूनरे हैं। नन्दी, महानाल, चयवप्यट, महेश्वर, दग्रहचरवेश्वर, महानल बान् घटाकण तथा इन सना के स्राविशिक्त स्थन्न बहुत्तरे गण तथा गणेश्वर वहा निनास करते हैं। ये नड़े विग्राल उदरवाले, महाकाव, वज्र एव शक्ति धारण किये हुए इस स्रिममुक्त तपीवन की निरन्तर रह्मा किया करते हैं। सून और सुद्धार हाथ म लेकर प्रत्येक द्वार पर वहाँ ये सदा स्वस्थित रहते हैं। ॥६१ ६६॥

सुन्दिरि जो नोई मनुष्य सुवर्ण की सीगी वाली, चारी की खारी वाली, सुन्दर वस्त्र एव चर्म से सुरोभिन, दूध देनेवाली, सवस्ता गा को कासे के बने हुई दोहन पात्र समेत इस काशी पुरी में वेदों के पारगामी आसएण को दान करता है, वह अपने सातर्वे पूर्व पुरुषों तरु का नरफ से उनार लेता है, इसमें सन्देह नहीं । हे म्मुसि । उस अविमुक्त नेव में चो मनुष्य आसएण को सुवर्ण, चौंदी, वस्त्र तथा अवादि का किंचित भी दान दता है, हे सुलोचन ! वह उसे अव्हय प्र अव्यय रूप मापत होते हैं । हे महाभागे! अन इस अविमुक्त की विमूति तथा फल को यथार्थत सुनो। वहाँ लान करक मनुष्य रोग से । मुक्त हो जाते हैं । हे वरानन ! उस अविमुक्त दोन में स्तान कर धर्माला मनुष्य दस अवस्थम बजों के करन का फल माप्त करता है । व्यवनी सामर्थ्य के अनुकृत्र अधिक वा न्यून, जो कुछ भी, वेदों के पारगामी आसएप को दान करता है वह शुभ गति प्राप्त करता है तथा अपनि की माति वेतस्वी होता है । लोक में विस्थात गाम और वाराण्यी के सगत पर मनुष्य विधियुर्वक अवतान देकर पुनः मुरुलोक में उत्तर नहीं होता । है दिये ! उस अविमुक्त तीर्थ का यह सुन्दर फल में नुन्हें सुना चुका । पुन दूसरा फल इसी तीर्थ का नुन्हें मनुष्य इस अविमुक्त होता है । हो काई मनुष्य इस अविमुक्त होता है, वह सीन्नामिण नामक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है । ह वरानने ! जो काई मनुष्य इस अविमुक्त होत्र म पुक्त मास तक निवास करता है, वह अपने समस्त गत जीवन के कियं गये

पायां से मुक्ति प्राप्त करता है। है वरानते ! इस श्रविमुक्त त्तेत्र में जो मनुष्य विधानपूर्वक श्रिष्ठ प्रित्त प्रति हैं । जो मेरे भक्त निश्वयपूर्वक इस श्रविमुक्त त्तेत्र में श्रविमुक्त होत स्विमुक्त त्तेत्र में श्रविमुक्त होत स्विमुक्त त्तेत्र में श्रविमुक्त होत से स्विमुक्त होत से से विधान वर्तता रहा हैं, विस्त प्रक्षार अन्वयनपूर्वक होत्र में निवास करनेवाले मनुष्य के लिए श्रपनी पूना करने का विधान वर्तता रहा हैं, जिस प्रकार उसे पूना करनी चाहिये । इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि मेरी वर्तताई हुई विधि से मेरी पूजा करनेवाला मनुष्य वस श्रव्यवेध यज्ञों के पुण्य की प्राप्त करता है । जो इस श्रविमुक्त होत्र में पुष्यों हारा मेरी पूजा करता है वह वस सुवर्ण द्वता के वान करने का फल प्राप्त करता है । धूप देने से श्रविमुक्त का कल प्राप्त करता है, श्रव गन्य दान का फल सुनी। वह गन्य दान श्रव्यत्र के मूभिदान के वरावर माना जाता है । भली भौति स्नान कराने से पाँच सी तथा चन्दन लगाने से एक सहस सुद्रा का फल होता है । माला से सी सहस सुद्रा का फल एवं गायन तथा वारन के हारा श्रवन्त सुन्नावान का फल प्रस्त होता है । गाहा से सी सहस सुद्रा का फल एवं गायन तथा वारन के हारा श्रवन्त सुन्नावान का फल प्रस्त होता है । गाहा से सी

देवी ने कहा—देव ! श्रति श्रद्भुत इस स्थान का वर्णन तो तुम कर चुके श्रव में इस रहस्य को जानमा चाहती हूँ कि किसलिए तुम इसे नहीं छोड़ते ? ॥८३॥

ईश्वर ने कहा—सुन्दरि! त्राचीन काल में महात्मा त्रवा को सुवर्ण के समान कान्तिमान एक पाँचवाँ शिर उत्पन्न हुआ था। वो प्रति तेन से देवीस हो रहा था। देवि! त्रवा के उस पाँचवें शिर ने सुक्तते इस प्रकार कहा कि 'में सुन्हारा जन्म जानता हूँ।' उसकी इस अपनानपूर्ण वात को सुनन्नर कीथ सुक्त पंत्र लाल नेत्र हो भैंने यपने वार्ष अंगूरे के नख के अप्रमाग से उस शिर को काट डाला।।।८४-८६॥

म्रसा ने कहा — जो तुमने विना किसी श्राप्ता के ही मेरे शिर को इस पकार काट दिया सो मेरे शाप के कारण तू कपाल धारण करनेवाला हो जा और व्रसहत्या के पाप से श्राकुलित हो पृथ्वी के सभी तीथों में अमण कर । देवि ! श्रद्धा को ऐसी बात सुन में पर्वतराज हिमालय के ऊपर गया श्रीर वहाँ पर विराजनान श्रीश्वत् नारायण भगवान से मित्ता की याचना की । उन भगवान ने श्रपने पार्थ्व स्थान को नल के श्रम्भाग से विदीर्ण किया, जिससे उनके रक्त की एक विशाल धारा वह निक्ती । बहते हुए श्रित विस्तृत हर्ष में वह धारा प्वास योजन तक वह चली किन्तु तव भी मेरा वह श्रित श्रद्धुत एवं घोर दिखाई पड़ने बाला कपाल पूर्ण नहीं हो सक्त । इस प्रकार जय एक सहस्र दिव्य वर्षों तक वह धारा श्रविरत रूप में प्रवाहित होती रही, तब भगवान विष्णु ने कहा कि 'यह इस प्रकार का श्रद्धुत कपाल कहाँ से श्राग्या । देवेरा ! यह तो श्रित श्रारवर्ष मय कपाल है, मेरे हृद्ध में सराय उत्पन्न हो रहा है, श्रतः मुमसे बताइये कि यह कहाँ से श्राप को प्रात हुआ ११ ॥८०—१ २॥

देवदेव ने कहा—देव । इस श्राप्त्वर्य पूर्ण कपाल की उत्पत्ति सुनिये। सौ सहस्र वर्षों तक श्राति धोर त्रपस्या करके ब्रह्मा ने श्राति श्राहुत विशाल एवं रोगांचकारी श्रीर की सुन्दि की, उनकी घोर तपस्या के तपस्या प्रभाव से उनका शरीर श्राति दिव्य तेजोमय एवं सुवर्ण के समान शोमायमान था। महास्मा ब्रह्मा की फिर श्राति तेज से देदीप्यमान एक पाचवें शिर की उत्पत्ति हुई। हे देव! मैने उस पाचवें शिर को काट लिय। टस दुर्जय शिर को व्याप देखिये, वही यह हे, मैं जहाँ जहाँ जाता है, वहा वहाँ यह कपाल मरे ही साय जाता है। इस प्रकार शिव जी के कहन पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने कहा —।।१३-१६॥

श्री मग्दान् ने महा—िशव ! जाशो ! अपने स्थान को लोट नाशो, श्रोर वहां जाकर प्रका को प्रसन्न करों, वहीं जाने पर उनते अभिट मभाग से यह कपाल तुम्हारे साथ जाने से रुकेगा। हे सुन्दर किट वाली ! तम तक में सभी तीथों प्रव पुर्यपद स्थानों का परिश्रमण मर जुका था, किन्तु कहीं भी वह क्पाल रुका नहीं था। तदनन्तर में इस श्रति प्रभावशाली अविगुक्त स्त्रेत्र में श्राया, इस स्थान पर पहुँचते ही वह, रूक ग्रमा श्रोर इस प्रकार मेरा वह शाप निरुत्त हो गया। ग्रन्दिर ! यहाँ श्राने पर भगवान् विन्तु की द्वरा से वह कपाल सहतों दुकड़ों में चूर्ण हो कर हम की सन्पत्ति की भावि विलीन हो गया। तभी से इस श्रविग्रक्त को मैने प्रश्नहत्वा के दौप मो दूर करने वाला बनाया। दिव ! देवताश्रों मा यह पवित्र तीर्थ प्रथ्वी पर कपालमोचन तीर्थ के नाम से बिख्यात है । में ही समस्त जगत् का काल रूप होकर निर्माण करता हैं तथा सहार भी में ही करता हैं । ॥१७ १०१॥

सुरेश्वरि ! इसी कपालमोचन तीर्थ में त्राने पर वह उपाल गिर पडा त्रोर शाप की भी निष्टि हो गई । यह कपालमोचन त्रक़हत्या को भी दूर करनेगाला हे, यहीं पर त्र्यविश्वत होकर में समस्त जगत् की सुव्यवस्था परिचालित करता हूं । देविश ! मरे सभी गोपनीय स्थानों में यह त्र्यविस्त इसीलिए सभी त्राति श्रिय है । मेरी मिक्त करनेवाले तथा भगवान विष्णु की मिक्त करनेवाले मनुष्य इस चेत्र की यात्रा करते ह । देवि ! लोकनाथ मगवान भास्कर के मक्त गया भी इसी वीर्थ की यात्रा करते हैं । यहाँ पर व्यवस्थित रहकर जो श्रीर को त्यागता है वह सम्प्रोन ही प्रवेश करता है । ॥१०२ १०॥।

द्वा ने महा—देव ! सम्प्रान् ब्रह्मा न यह जो वात कही है वह श्रत्यन्त श्रारचर्यन्तक है ! महाबुितवाले ! यह त्रिपुरान्तक शिव का—तुम्हास—गोपनीय स्थान है ! जगत् के श्रन्यान्य जो तीर्थ स्थान हैं, वे इसकी सोलहवीं कला की भी समता नहीं कर सकते, जहां पर सालात् देगाधिदेव एकर —तुम निवास करते हो । सहस्रों तीर्थों के समान पुरंयनदायिनी गक्ता हैं, या नहीं, इसमें तो सन्देह हे, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रन्य तीर्थ इस पवित्र तीर्थ की समानता नहीं कर सकते । देवेता ! तुम्हीं भिक्ति के स्वरूप हो, तुम्हीं उत्तम गति हो । देव । त्रह्मादि देवगर्णों की गति को कमी नष्ट न होनवाली वतलाया जाता है ।' इस श्रविमुक्त के उत्तम माहास्य को द्विचाति त्रसणादि भक्तों को श्रनुकम्पापूर्वक श्रवण करना चाहिय । ॥१०५ १०८॥

थी मात्त्य महापुराण में ऋविमुक्त माहात्म्य नामक एक सौ तिरासीयाँ श्रध्याय समाप्त ॥१८३॥

### एक सौ चौरासीवॉ ऋध्याय

महरार न रहा--- श्रविमुक्त स्तर में निवास करनवाले प्राणिया के इस परन प्रभावशाली स्तर

का माहात्म्य समभक्तकर श्रानेक सिद्धों ने, जो पुर्नजन्म की इच्छा नहीं करते, उसका सेवन किया है । देवाधि-देव का वह तीर्थ तथा तपोवन त्राति गोपनीय है । इसका सेवन कर वे सिद्धमण उस परम स्थान को जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः उत्पन्न नहीं होते । महर्षियों ने ज्ञान में निष्ठा रखनेवाले, परमानन्द के इच्छुक प्राणियों की जो गति वतलाई है, यह गति इस श्रविमुक्त में मस्तेवाले की होती है। यह श्रविमुक्त चेत्र प्रम एकान्त में है, इमरान भी इसे कहते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होकर त्रविमुक्त का से रन नहीं करते वे ठंगे जाते हैं । द्यविमुक्त त्तेत्र की वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र घूलि से, चाहे घोर टुप्कर्म का भी करनेवाला क्यों न हो, परम गति को प्राप्त करता है । जिस अविशक्त चेत्र में सालात् रांकर जी निवास करते है, उसको अमित महिमा का वर्णन देव दानव तथा मनुष्य-कोई भी नहीं कर सकते। कभी अभिरोत्र न करनेवाला, यद्य न करनेवाला, अपवित्र रहनेवाला, चोर भी वर्षों न हो, यदि वह श्रविद्यक्त में निवास करना है तो ईश्वर के भवन में निवास करता है। भगवान् की कृपा से वहाँ कोई पुगय न करनेवाला प्राणी निवास नहीं कर पाता। चाहे जानकर वा विना जाने, सी हो या पुरुष, यदि मानर सुज्ञभ बुद्धिवरा श्रयुम कर्ने करता है तो श्रविष्ठक में प्रवेश करने से वह सब भस्म हो जाता है । नदियाँ, समुद्र, पर्वत, तीर्थ, पवित्र देवायतन, भूत, भेत, पिशाच, प्रमथ गण, मातृगण त्रादि उन महात्मा रांकर के जो निय कहे गये हैं, रमगान मूमि के चारों और अवस्थित रहते हैं, वे कभी मूतनाय को छोड़कर ग्रन्यत्र नहीं जाते ग्रीर न उनको शंकर ही कभी छोड़ते हैं । श्रविमुक्त में श्रविस्थित रहकर प्रमु अपने गणों को, भवभीत, श्रकिंचन, पाप कर्म में लीन तथा दुरात्मा देखकर भी उन्हीं के साथ विहार करते हैं। देव को अनुकृषा से वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। भक्तों के ऊपर अनुकृषा करनेवाले भगवान् तिर्वक् ( अधन ) योनि में उत्पन्न होनेवाले अपने मक्तीं को भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचा देते हैं, जहाँ पर कि यहों के करनेवाले सिद्ध, महा तपहत्री भार्यव, श्विपारा त्यादि बड़े-बड़े ऋषि जाते हैं। ंत्रविमुक्त रूपी श्रमि से पापकर्म रुई की भौति नष्ट हो जाते हैं। जो गति कुरुह्मेत्र, गंगाद्वार तथा पुष्कर में भी नहीं मिलती वह गति अविमुक्तमें निवास करनेवाले पुरुषों को प्राप्त होती हैं। अधम योनि में उत्पन्न हुए शागी भी, जो अविषुक्त में निवास करते हैं, कालवश मृत्यु को प्राप्तकर परम गति प्राप्त करते हैं । ॥१-१७॥

पापपूर्ण कमों की सुमेरु एवं मन्दर के सभान विशाल राशि भी अविसुक्त में जाकर विनष्ट रहो जाती है। शिव का निवास रूप वह अविसुक्त '१मशान' नाम से विख्यात है, देवाधिदेव का वह परम पवित्र गोपनीय तीर्थ तथा तपोवन है। वहाँ पर अवस्थित होकर ब्रह्मा आदि देवगण भगवान विद्यु को अग्रगएय बनाकर, तथा मेरे भक्त योगी तथा साधकगण सुक्तवित हो सुभी में लीन रहकर शिव का ध्यान करते हैं। ज्ञानपूर्वक तपस्या करनेवाले को जो गति प्राप्त होती है, विविध यज्ञों का ध्यनुप्रान

१ ....कुछ मस्स्य पुराण की मूल पुस्तकों में यह पाठ नहीं मिलता। मनु० ।

करनेवाले को जो शुभ गति भार होती है, वही शुभ गति श्रविधुक्तमं प्राण त्याग करनेवाले को मिलती है। उसी श्रविधुक्त चेत्र में जगत की राष्टि करनेवाले तथा निगाम मरनेवाले तथा प्रमुति देवगण सदा निवास करते हैं। इसी श्रक्ता समाद् विसाद् श्रमृति लोकगण भी इस श्रविधुक्त लेत्र में निवास कर प्रतिमान नहीं धारण करते। मह, जन, तप एव सत्य लोक में निवास करनेवाले त्रक्षा से लेकर के स्थावर नीवों तक, मृत, भविष्यत् एन वर्तमान काल के जीवगण, सादय एव योग के श्रवृणीलन करनेवाले महर्षिगण — सभी इस चेत्र में सदा निवास करते हैं। जो मनुष्य श्रविक्तका त्याग नहीं करते हैं। जगत में जन्म लेकर ठंगे नहीं जाते। श्रथीत् वे ही परम चतुर तथा भाग्यवान हैं। ॥१८८-२॥।

यह श्रविशक होत्र जगत् के सभी तीर्थों में, स्थानों में, होतों में, रमशानों में, कृषों में, तालाशें में, सोतों में तथा पर्वतों में श्रेष्ठ हैं । पुराय कर्म करने वाले शिव के भक्तगण इस श्रविमुक्त की सदा सेवा करते हैं । यह त्रका का परम स्थान है, त्रकाजी यहाँ पहले रह चुके हैं । वे नित्य इसमें निवास करते हैं, एव नित्य इसधी रचा करते हैं । यहीं पर सातों सुवनीं का तथा सुप्रर्णमय सुमेरु पर्वत का भी निपास स्थान है. प्रका ही प्रस्ततता के लिए मन का परम योग यहीं पर पाछ होता है। भगवान् त्रकायहाँ पर शिव में ध्यान लगाकर सर्वदा श्रवस्थित रहते हैं । यह सभी पुरवनद क्षेत्रों में उत्तन है, पुरवनद लोग सर्वदा इसमें निरास करते हैं । त्राक्षण लोग यहीं पर श्रादित्य की उपासना कर देवत्य की प्राप्ति कर चुके हैं, श्रन्यान्य जो ज्ञियादि तीन वर्णों के लोग है, वे भी शिव की भक्ति से समाधिस्य हो इस श्रानिमुक्त में श्रापने नश्वर शरीर को त्यागकर परम गति पाछ फरते हैं । सयतारमा यती लोगों को श्राठ महीने तक विहार करने पा विधान है या एक वारगी वे लोग चार महीने का श्रथवा दो ही महीने के निहार का नियम पालन ररें । किन्तु श्रविमुक्त में प्रविष्ट होने पर उनके लिए विहार के नियमों का फोई वन्धन नहीं रहता । प्राचीन शास्त्रों में यह देखा जा चुका है कि इस श्रविमुक्त चेत्र में शरीर त्याग करनेताले पाणी को पुन शरीर नहीं मिलता, निस्सन्देह उसे मोल की शांधि होती है । शिव जी की भक्ति में तत्वर पवित्रना हित्रवाँ व्यविमुक्त दोत्र में विमुक्त होकर परम गति प्राप्त करती हैं। उनके श्रतिरिक्त श्रम्य जो कामुक भीग निलास में निरत रहनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे भी कालकम से इस श्रविमुक्त में मृत्यु लाभकर परम गति प्राप्त करती हैं । जहाँ पर जाकर मनुष्य दुलंभ योग एवं मोल भी प्राप्ति करता है, ऐसे ऋषिमुक्त क्षेत्र को ब्लोडकर उसे श्रान्य तपीयनों में नहीं जाना चाहिये। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि ब्राझर्कों को सभी उपायों द्वारा तप मी श्राराधना करनी चाहिये। जो मनस्य श्रविमुक्त में निवास परता है वह मेरे समान हो जाता है। मैंने कभी भी इस होत्र की नहीं छोडा हे व्यव / इसना नाम श्रविमुक्त (कभी न छोड़ा गया) स्त्रेत्र है। जो ऐसे श्रविमुक्त का सेवन नहीं करते वे श्रज्ञानान्यकार से घिरे हुए मनुष्य हैं। वारन्वार उन्हें उसी मल मूत्र रज में निवास वरना पडता है। स्वय इन्द्र ने श्रविमुनत स्त्रेत्र में निवास करने शलों के लिए काम, कोथ, लोम, दम्भ, स्तम्भ, श्रविमत्सर, निद्रा, तन्द्रा, श्रालस्य श्रीर कुटिलता—इन दस विष्नों हो नियत किया है, इन हे श्रतिरिक्त शिन के गर्णा के उपद्रव तो निरन्तर शिर पर समार रहते हैं, किन्तु भवतों के ऊपर असीम क्रुपा रहने के कारण ये सभी

पुरायदायी हो जाते हैं। इन बातों को ऋति गोपनीय समभ्त कर शास्त्रों को देखकर देवदेव ने तथा तस्त्रदर्शी मुनियों ने स्वयम् बतलाया है।।॥ २५-४३॥

पैसी प्रसिद्धि है कि वह सारी पृथ्वी मधुकेटम के रक्तादि से दूपित हो जुकी है, किन्तु इस अवि-मुक्त द्वेत्र की पांचेत्र मृति मधुकेटभ के मेद से परिष्तुत नहीं है, महादेव से सुरद्गित होने के कारण यहाँ की मूमि चारों श्रोर से श्रतिपत्रित्र है। यही कारण है कि पिएडत, लोग श्रतिमुक्त के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों की मूमि का मांगलिक कार्यों में संस्कार करते हैं । जी देवता, दानव, गंधर्व, यत्त, रात्तस. महानाग आदि भक्ति एवं निष्ठापूर्वक श्रद्धाय परम पद देनेवाले वरदायक शंकर की तथा श्रविमुक्त की उपासना करते हैं, वे ऋग्नि में ऋाहुति की मौति शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं । सुभी देवताओं द्वारा प्जित कल्याण्-कारी उन महादेव को तथा अविमुक्त को पास कर ऋषि, देवता तथा असुर गए। जंप हवन में लीन रहकर श्रपने को छतार्थ मानते हैं। मोस की श्रमिलापा करनेवाले यति, गण, ऋषि, देवता तथा श्रम्रुर श्रादि सर्वदा इस अविशक्त की सेवा करते हैं । कोई भी पापी अविशक्त में मरकर नरक को नहीं जाते, ईश्वर की असीम अनुकृष्पा से वे सभी प्रमणित प्राप्त करते हैं। पूर्व पश्चिम में यह स्त्रेत्र ढाई योजन का तथा दिल्ला उत्तर में श्राधे योजन का कहा गया है। वरुणा श्रीर श्रसी के समीप शुक्त (?) नदी पर्यन्त वाराणसी का विस्तार स्वयम् परम अद्भिमान् महादेव ने वतलाया है । श्रविमुक्त में निष्ठा रखनेवाले भक्तगण योग एवं मीच को प्राप्तकर उत्तन ज्ञान की श्राकांक्ता से उसे कभी नहीं छोड़ते । उस क्षेत्र में जो मनुष्य निवास करते हैं, उनके लिए कभी चिन्ता नहीं करनी पड़ती । वह श्रविमुक्त योग चेत्र है, तपः चेत्र है, सिद्ध एवं गन्धर्वों का निवास स्थान है, नदी, समुद्र एवं पर्वतों में कोई भी ऋविमुक्त के समान इस धरातल में नहीं है । इस भूलोक में, श्राकारा में, तथा स्वर्ग में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का श्रापने अनुपम प्रभाव से श्रातिकमर्या करके यह श्रविमुक्त चेत्र अवस्थित है । जो बाह्मणादि द्विजाति वर्ग इस श्रविमुक्त चेत्र में समाधि लीन ही श्रन्तरास्भा पवं इन्द्रियों को अधीन रख शतरुद्री का निस्य पाठ करते हैं, वे सफल मनोरथ हो जाते हैं, पवं शिव जी की भक्ति को प्राप्तकर निश्चिन्त मन हो सदा विहार करते हैं । जो अपनी शक्ति के अनुरूप इच्छाओं का निरोध कर, विपर्यों से बाहर हो सभी विकारों से उन्तुवत हो तपस्या में सदा निरत रहते हैं, एवं सभी इन्द्रियों को स्वयर रख पुनर्जन्म न होने की श्रमिजापा से यहाँ श्रवस्थित रहते हैं, वे उन महान श्रास्मा मगवान् शंकर को पासकर भवरहित हो जाते हैं। सैकड़ों कोट किल्पों में भी कभी उनका पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान् भव स्वयं उन्हें इस अविमुक्त में श्रपने में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार श्रति महिमामय इस दीत्र को भगवान ने उत्पन्न किया है, यहाँ पर श्राकर मानव की सारी श्रामिलापा सिद्ध हो जाती है। संदोष रूप में श्रविमुक्त के गुणों का मैंने वर्णन किया है, समुद्रस्थित रत्नों की माँति इसके भी गुणों की कोई गएना नहीं की जा सकती, जो भवितरहित मनुष्य हैं उनको तो ये अविसुक्त के गुण अज्ञान एवं वितर्क में डालने वाले हैं और जो भनत हैं, उनकी भनित के बढ़ानेवाले हैं। वे नितकी एवं ग्रज्ञानी मूर्ख है, श्रतः श्रविसुक्त के उन महान् गुणों को न देखकर 'केवल इमगान है। इसी अज्ञान में वे भूले रहते है। सैकड़ों विज्ञों से

व्याद्धल होकर भी जो विद्वान् पुरुष इस व्यविष्ठकत का सेवन करते रहते हैं, वे उस परम पद की प्राप्ति करते हैं, जहाँ आकर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रह जाती, जन्म, मृत्यु प्व बुद्धाया — इन तीनों कप्टवायिनी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर वे मनुष्य शिव के लोक को पास करते हैं। मोल्ल की व्यभिजापा करनेवालों की वह गति पुन: मृत्यु को प्राप्त करनेवाली नहीं है, पिएडत लोग उस द्या को इस प्रशार मानते हैं कि 'उस उत्तम गति को प्राप्तकर मनुष्य वास्तव में कृतकृत्य हो जाता है।' सारांग्र यह कि इस श्रविद्यन्त लेश में वह शुभ गति प्राप्त होती है, जो कभी दान, तपस्या, यज्ञाराधन पूर्व विद्याध्ययन से नहीं प्राप्त हो सकृती। ॥४४-६ ६॥

श्रनेक जातियों में उत्पन्न, वर्णसंकर, चायडाल एवं घृणित कर्म करनेवाले, पाप कर्मों में सर्वग्र निरत रहकर पोर पातकों से भरे हुए मनुष्यों के लिए भी परम उपयोगी श्रोपिए रूप में यह श्रविग्रक्त क्षेत्र स्वन करने योग्य है—ऐसा जुद्धिमान लोग जानते हैं । सहलों अन्य नीच जातियों में से भी यिद कोई इस श्रविमुक्त में मुस्युलाम करता है तो देवेरवर भगवान ही भिक्त के कारण वह पुनः उत्पन्न नहीं होता । जिस श्रविमुक्त चेत्र में जपे हुए जप, हवन, दान, तपस्या तथा सरकर्म सभी श्रव्यवस्प में कर्नी होता । जिस श्रविमुक्त चेत्र में कोई मी संग्रय नहीं किया जा सक्ता । काल क्षम से मृत्यु को प्राप्त होतेवाला प्राणी िय भी श्रव्यवस्प में कोई भी संग्रय नहीं किया जा सक्ता । काल क्षम से मृत्यु को प्राप्त होतेवाला प्राणी िय भी श्रव्यवस्प समीपता को प्राप्त करता है । सहलों पातकों के करने के उपरान्त पश्चानप कर जो मनुष्य इस श्रविग्रक में ग्रगरेन्त्याग करता है । सहलों पातकों के करने के उपरान्त पश्चानप कर जो मनुष्य इस श्रविग्रक में ग्रगरेन्त्याग करता है वह परम गति प्राप्त करता है । उत्तरायण या दिल्एायन का जो विकल्प न करके श्रविग्रक में मरता है, उसके लिए सभी समय ग्राभ्यायी है । श्रविग्रक चेत्र में समय की मीमांसा नहीं करनी चाहिये, चाहे ग्रुम मुहुर्च हो या श्रग्रभ्याया है । श्रविग्रक चेत्र में श्रव्यवस्था महात्ययराली देवता श्रवर की ग्रुपा से मृत्य प्राप्त करनेवाले का वहाँ कल्याण तो होता ही हे । यकर अगत् के सभी चराचर जीवों के स्वामी हैं तथा सर्वाधिक ऐरव्यवान् हैं । प्राचीन काल में स्कन्य के सुस से दस कथा को मुक्कर सभी ग्रापियों ने यह निश्चय किया था कि श्रवश्य ही वह श्रविग्रक चेत्र श्रविग्रयम्य तेत्र है, हाद्ध इन्दियों द्वारा सब को सदा उसका सेवन करना चाहिये।।।।१०-७१॥

श्री मास्त्य महापुराण् में त्रविमुक्त मंहारम्य नामक एक सौ चौरासीवाँ त्रघ्याय समाप्त । ॥१८४॥

# एक सौ पचासीवाँ ऋध्याय

सत ने कहा— ऋषिगण । इस प्रकार महापुचय्यद श्रविष्ठक के विषय में श्रेति श्रद्धासम्बत्त श्रास्तिक बुद्धिवाले सुन्दर स्वरूप भक्तिमान ऋषिगण ऐसे श्रविकुक्त के परम पवित्र माहात्य को सुनहर परम विस्तित हुए एव श्रति हुई से गद्गाद वाणी में, श्रद्धानियों में श्रेष्ठ स्कन्द से बोले—'स्टन्द ! तुम श्राक्षणों के रक्त हो, महादेव के पुत्र हो, श्रद्धानी हो, श्राक्षणों के पिय हो, श्रद्धानिष्ठ हो, श्रक्ष को जानने वाले हो, स्वय श्रक्षा हो, श्रद्धा से भी वड़कर हो, श्रद्धालोक के कर्चो हो, श्रद्धा के निर्माणकर्चा, श्रद्धा से ज्येष्ठ तथा श्रद्धा पर दया करनेवाले हो, श्रद्ध के समान हो, तुनहें हम लोग नमस्कार

करते हैं । तुरुहारी ही कृषा से हम लोगों ने एसे परमतत्त्व की प्राप्ति की है, जिसे जानकर श्रमरत्व प्राप्त किया जाता है, तुम्हारा कल्याण हो, श्रव हम लोग मूलोक में शंकर के उस निवास स्थान श्रविमुक्त को . जायों। जहाँ पर सर्वमूतात्मा सृष्टि के स्थागु रूप भगवान रांकर सभी लोक की रत्ना के लिए उम्र तपस्या में निस्त हो योग द्वारा खपनी रुद्र (भयानक) विभृति सम्पन्न देह में खबस्थित रह, अपने ही समान अनुपन गुग्वाले गुद्धकों से पिरे हुए अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार कहकर नहां आदि देवता, सिद्ध तथा महर्पिगण परम भक्तिपूर्वक स्कन्द से पुनः निवेदन करने लगे, 'गणेइवर ! तुम्हारी कृपा से हम सब लोग सुनिश्चित होकर इस प्रकार उपयुक्त श्रानुषम गुर्णोबाले उस श्रविमुक्त होत्र में निवास करने को इच्छुक हैं, जिसमें धर्मशील, जितकोध, अहंकाररहित, जितेन्द्रिय, ध्यान एव योग के श्रभ्यासी मनुष्य निवास करते हैं तथा परम श्रव्यक्त गति को, श्रप्त करते हैं। ये भक्तिदुक्तमनुष्य योगाराधन में लीन हो योग में सिद्धि प्राप्तकर योग एवं मीन्त के देनेवाले सनातन एकान्तप्रिय भगवान् की उपासना करते हैं । इस प्रकार परमयोगी महेश्वर के प्रसाद से उस अविनुक्त होत्र को प्राप्त-कर सातों त्रक्षिपें गए भव की समीपता को प्राप्त हुए ! युद्धिमान् लोग इस श्रायमुक्त को परमत्तेत्र मानते हैं। संसार की माया से विमुख हुए मूर्ख लोग ऋविमुक्त की उस विशेषता को नहीं देखते। उन्हीं शंकर की त्राज्ञा से वे उनके भक्त गण, जो सर्वदा उन्हीं के चरणों का ध्यान करते रहते हैं, उस ऋविमुक्त च्लेत्र में ग्ररीर त्याग कर ग्रान्ति प्राप्तकर योगियों की गति प्राप्त करते हैं। वह ऋवि-मुक्त सभी रभशानों की त्रपेत्ता परम एकान्त तथा गोपनीय है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी तल पर विना योग के मोत्त की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती; किन्तु श्रविपुक्त में निवास करनेवाले को योग एवं मोत्त्त दोनों की प्राप्ति एक ही साथ होती है। परमेश्विर ! इस श्रविमुक्त चेत्र का यह एक विशेष प्रभाव श्रर्थवा महत्त्व है कि इसमें इसी ( एक ) जन्म में मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। ॥१-१६॥ एक समय की बात है कि इसी अबिमुक्त चेत्र में निवास फरनेवाले अमित तेजस्वी व्यास जी

एक समय की बात है कि इसी अविमुक्त च्रेज में निवास करनेवाले अमित तेजस्वी व्यास जी अवल करने पर भी अमण करते हुए एक बार कहीं से भित्ता नहीं प्राप्त कर सके । तब जुाम से पीड़ित होकर उसे घोर शाप देने का वे विचार करने लगे । उन्होंने सोचा कि एक-एक दिन करके मेरे अ मास व्यतीत हो गये पर वया कारण है कि मेरा यह नगर भित्ता के दोप से हतप्राय हो गया अर्थात् कोई भी मित्ता देनेवालां नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या आसए, क्या च्रित्रम, क्या विभवा, क्या सम्भ्रान्त क्या असम्भ्रान्त — किसी ने भी मुन्ते मित्ता नहीं दी, इसका क्या कारण है १ यह अदयन्त आरक्य का विषय है कि यहाँ के लोग ब्राक्षण को मित्ता नहीं देते । अतपव अब में इन सबों को शाप दे रहा हूँ, साथ ही इस वीर्थ तथा कार को भी शाप दे रहा हूँ वि इस नगर में निवास करनेवालों की विद्या तीन पीढ़ी तक न चते, धन तीन पीढ़ी तक न रहे, निव्रता तीन पीढ़ी तक न चते, धन तीन पीढ़ी तक न रहे, निव्रता तीन पीढ़ी तक न चते, धन तीन पीढ़ी तक न रहे, निव्रता तीन पीढ़ी तक न चते अस विद्यक्त में विद्यास करनेवालों इन पुगयकर्म मनुष्यों को भी विद्यस्त्र हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कभी सिद्धि न निवं । इस प्रकार का

विचार किया । दे उदेन उमापित ज्यास के इस मनोमान को देखकर आति भयभीत हुए श्रोर अपनी प्रियतमा गौरी से कहने लगे —'देनि! यह एक दु:खपूर्ण विषय जिस प्रकार उपस्थित हो गया है उसे सुनो, कृष्णाद्वैपायन ज्यास नोध के कारण सुभे ग्राप देने को उद्यन हो गये हैं। ॥१७ २५॥

देनी ने कहा — भगनन् ! किसने ब्यास जी को इस प्रकार ऊपित कर दिया हे ? स्नापने उनका क्या ऐसा अपकार किया है जिससे न रााप दे रहे हैं ? ॥२६॥

देउदेन न कहा — प्रिने ! इस ज्यास ने वारह वर्षों तक ुसमाधिलीन हो मीन मत रल कर के घोर तपस्या की है । तपस्या से उठने पर इसे छुधा लगी, जिससे भिन्ताटन करते हुए वह यहाँ आये ! भामिनि ! िनन्त यहाँ पर इसे किसी ने आने आस की भी मिन्ता नहीं दी । इस मकार मुनि के अ महीने ज्यतीत हो गये । जिससे श्रित कोध्युक्त होकर यह राग देने जा रहे हैं । जब तक राग नहीं देते हैं, तन तक कोई उपाय निश्चित् कर लो । निये ! इस कुन्याईपायन ज्यास को नारायण स्वरूप ही समभो । भला इसके राग से कीन पेसा हं जो भयभीत न हो जाय ? सान्तात् पितामह मगनान प्रक्षा भी इस राग से स्वभीत हो जायँगे । इसके राग से देव के अधीन जो कार्य होगा वह भी हो सकता है, और जो नहीं अधीन होगा यह भी हो सकता है, और जो नहीं अधीन होगा यह भी हो सकता है । वरानने ! इसलिये आयो हम दोनों यहाँ के निवासी बनकर गृहस्थ के वेर्ग में, उसे तृति करनेवाली भिन्ता का दान करें। भगान राकर ने इस प्रशार पार्वती से उस समय वहा । ॥२७-३२॥

ऐसा विचार निश्चित् करने के उपरान्त भगवान् राकर तथा पार्वती मनुष्य का बेग्र धारण्कर ज्यास के समुख उपस्थित हुए श्रीर बोले— 'साधु । श्राबो, यहाँ मेरे पास श्राश्रो । श्रेष्ठ । यह भिद्धा श्रहण् करो । महाझने । तुम तो इतने दिनों तक रहकर भी हमारे यहाँ कभी नहीं आये ।' राकर की ऐसी वाते सुन व्यास जी शसलिच हो भिद्धा शहण् करने के लिए वहाँ गए । पह्रस व्यान्त समेत उत्तम भिद्धा को केर पार्वती तथा शकर वहीं खड़े रहे । श्रुनिवर व्यास उत्त । श्रुप् स्वादिष्ट मिद्धा का भोजन शहण् कर श्रावि हाँ तहां हो विन्तन करने लगे कि 'यह ऐसी अपूर्व मिद्धा कहाँ से मास हो गई ।' थोड़ी देर बाद कमल के समान झन्दर नेत्रों बाले व्यास ने पार्वती तथा वरदायी राकर की वन्दना की श्रोर यह कहा— 'मगवान् महादेव ऐसे देवता, पार्वती ऐसी देवी, भगवती गगा ऐसी नदी, ऐसा सुस्वादु श्रव, मरने पर उत्तम गति — विशाल नेत्रों बाली । ऐसे सुखद साथनों से सम्पल वाराणसी नगरी में मला किसे निवास करना न रुचेगा ।' ऐसा कहकर व्यास उस नगरी रो देखते हुए तथा इदय को शानन्द देनेवाली उस श्रपूर्व स्वादवाली मिद्धा को सोचते हुए श्रपन सम्भुल खड़े हुए सगवान् राकर एव मगनती पार्वती की श्रोर देखा । घर क श्रागन में खड़े हुए ब्यास को देखनर देवाधिदेव ने कहा— 'महासुने । तुम लो नई नोभी हो, श्रत इस बाराणसी नगरी में तुम निवास मत करो ।' रिव की ऐसी गाणी सुन व्यास श्रवि विस्तित हुए श्रोर राकर से बोले ।।।३३ १९१।

्यास ने रहा—'देव ! केवल चहुर्रशी तथा अष्टमी तिथि को सुक्ते यहाँ प्रविष्ट होने की भाजा दे दीजिये ।' तदनतर शिव तथा पार्वती 'ऐसा ही हो' कहकर वहीं अन्तर्हित हो गए । व्यास ने देखा कि न तो वहाँ वह घर दिखाई पड़ रहा है न पार्वती जी हैं श्रीर न शिव जी । सूत ने कहा---इस प्रकार प्राचीन काल में तीनों लोकों में सुविख्यात महातपस्त्री व्यास जी ने ऋषिमुक्त चेत्र के उत्तम गुणों को जानकर उसी के बगल में अपना निवास स्थान निश्चित किया था। पिएडत लोग इस प्रकार काशी के सभीप में ज्यान को अवस्थित जान उस त्तेत्र की प्रशंसा किया करते हैं। ऐसे अविमुक्त के गुणों की प्रशंसा करने में कीन समर्थ हो सकता है ? देवता तथा बाबाएों से विदेश करनेवाले, देव मक्ति की उपेचा करनेवाले, ब्रह्महरया करनेवाले, कृतम्न, निष्कर्मगय, लोकद्वेषी, गुरुद्वेषी, तीर्थ एवं देवमंदिरों की दूपरा देनेवाले, सर्वदा पाप कर्म में निरत, इनके श्रतिरिक्त श्रन्य नीच प्रकृति के वे व्यक्ति, जो पृथ्वी पर श्रत्यन्त किस्तत कर्मी में सदा लीन रहते हैं-सब के लिए श्रविमुक्त च्रेत्र में निवास स्थान नहीं है, क्योंकि द्यडनायक ( भैरव )—वहाँ पर रत्तार्थ नियुक्त किये गये हैं। मंत्रज्ञाता लोग सुगन्धित हब्य पुरायादि तथा घप आदि पूजन की सामित्रयों से यथाराक्ति दर्दनायक की पूजा तथा नमस्कार कर सभी वर्णी के त्रोगों से घिरे हुए श्रनेक प्रकार के सर्पादि जन्तुश्रों से श्रार्कीण श्रविमुक्त में ईरवर के श्रनुमहवरा गर्गोदवर की गति प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के रूपों को धारणकर विविध वेरों में देवगण इस अविशक्त क्तेत्र में शिव जी में भक्ति तथा निष्ठा रखे हुए, जिस-जिस मुख्य पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उस-उस पद को अन्तय रूप में भाष करते हैं। यह शिव जी का पुर देवपुरी अमरावती से भी विशेषता रखनेवाला है, इसका उत्तरी भाग बहापुरी की अपेला भी विरोप पुरुषदायी है, यह राकर के तपीवल एवं योगाराधना द्वारा इस प्रकार सुन्यवस्थित है । इसकी बराबरी में ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं के निवास स्थान भी नहीं हो सकते । यह त्राति मनोहारि, इच्छा को पूर्ण करनेवाला, रोगरहित तथा योग की भाँति सभी तपस्या एवं तेंजों का ऋतिक्रमण करनेवाला है । इस ऋविमुक्त के ऐसे परम पिन्त चेत्र में देवाधिदेव शकर जी सदा विराजमान रहते हैं, इसमें जो तपस्या को जाती है तथा जिन नियमों का पालन किया जाता हैं, वह अन्यत्र की श्रपेत्ता श्रत्त्वय फलदायी होता है । सभी तीर्थों में स्नानादि करने का जो फल है, सभी दानों के देने का जो पुराय है, सभी यजों से जो पुराय प्राप्त होता है वह सब अविमुक्त में निवासमात्र से. पाप्त होता है। मृत काल में अथवा वर्तमान काल में जो कुछ भी पाप कर्म ज्ञान से अथवा अज्ञान से हो आते है वे सभी इस पुरुष क्षेत्र के दर्शन मात्र से निश्च हो आते हैं, ! मन एवं इन्द्रियों को स्ववरा रख शान्त चित्त से जो श्रन्यत्र तपस्या की जाती है, श्रथवा धर्म के नाम से जो भी त्राचरण किये जाते है, वे सभी श्रविमुक्त में केवल इन्द्रियों को स्ववश रखने से भाष्ठ होते हैं । जो मनुष्य श्रविमुक्त चेत्र में जाकर शिव लिंग की पूजा करते हैं उनका सै हुंगें कीटि कल्पों में भी पुर्नजन्म नहीं होता, तथा वे अपर एवं अज्ञय रूप में शिव के समीप कीडा करते हैं । सारांश यह कि यह अविमुक्त चेत्र संसार के अन्य ज्ञेत्रों तथा तीथों का उपनिपत्तवरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, जो श्रविमुक्त में महादेव जी की पूजा करते हैं तथा स्तुति करते हैं वे सभी पार्पों से निर्मुक्त होकर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से भी छुट्टी पा जाते हैं। सभी मनोर्खों के पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध जो यज्ञादि हैं, उनके करने से भी मनुष्य को पुर्नजन्म ब्रह्सा

करना पड़ता है, किन्तु जो श्रविमुक्त में केवल प्राग्यत्याय कर देते हैं वे पुन लीट कर कभी नहीं आते। प्रहों, नल्त्रों एव ताराश्रों का पतन तो काल योग से कभी हो सकना है किन्तु अविमुक्त में मरनेवाल कभी नहीं गिरता। इस उत्तम खेत्र में जो मरते हैं वे सेकड़ों कोटि करनों में वया सहसों लोटि करनों में भी कभी पुर्नजन्म नहीं पारण करते। इस पोर सतार सागर में वालकम से अमण करता हुआ प्राणी ज्य अविमुक्त को नात कर लेता है उन परम गित को प्राप्त करता है। इस पोर हाहाकारमय अवितन कलियुग को जानकर जो प्राणी अविमुक्त को नहीं छोड़ते वे ही पुश्ती में कृतार्थ होते है। जो अविमुक्त में प्रियेष्ट होकर पुन वाहर जाने लगना है, उसे देख सभी जीव ताली पीटकर हँसने लगते है। हे देवि! जो मनुष्य काम, कोध तथा लोग से असन होते हैं, वे ही प्राणी दएडनायक की माया से निमोहित होकर इस अमित्रक से बाहर जाते हैं। जप एव ध्यान न करनेवाले अज्ञानी एव दुल से पीडित व्यक्तियों के लिए कारी ही एक मात्र गिति है। विश्वेष के इस आनन्द रानन अविमुक्त में पांच तीर्थ मम रूप है, दसाश्वमेष, लोलार्क, केराव, विश्वमाध्य तथा सर्वश्रेष्ठ मिणक्षिका। इन्हीं पाँच आत उत्तम तीर्थों से अविमुक्त की प्रसस्त होती है। परमेश्वरि! इस अविमुक्त की यह एक विरोपता है कि मनुष्य इसमें आकर एक जन्म में ही उत्तम गति एव मोन्त की प्राप्ति कर सकना है। सरिपगण ! पार्वती के प्रति महादव जी से कहे गये अविमुक्त कोत्र के इस माहात्य को मैं आप लोगों को सुना चुका। ॥१२२-७१॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रविमुक्त माहात्म्य नामक एक सो पनासीया श्रध्याय समास । ॥१८५॥

#### एक सौ छियासीवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा — श्रेष्ठ स्त जी ! श्रविद्यक्त चेत्र का माहात्य तो तुम विस्तारपूर्वक हम लोगों को सुना चुके श्रव उस नर्मदा के माहात्य को मुनाइये, जिसके साथ साथ श्रोंकार तीर्थ का माहात्य, किपिना सगम का माहात्य तथा श्रमीरा पर्वत का माहात्य पार्गे के विनाश करनेवाले कहे गये हैं १ मलतकाल श्राने पर भी भाचीन काल में नर्मदा का नाग वया नहीं हुआ ? वमा ऐमा कारण है कि उस समय मार्कयहेय ऋषि भी निनष्ट होन से नच रहे, तुम यथि इन नातों को कह चुके हो, पर विस्तार- पूर्वक इन्हीं सब बानों को पुन कही। ॥१-३॥

सूत में रहा—ऋषिगए ! प्राचीन काल में वन में निवास करते समय पाएडुपुत्र शुधिष्ठिर ने इसी नर्मदा के माहास्य की लायी कथा की परमतपीनिष्ठ बनवासी महासुनि मार्कराडेय जी से एक नार पूजा था। ॥४-५॥

पुधिष्ठिर ने कहा — द्विजीचन ! श्रन्छे व्रत करनेवाले ! तुम्हारी रूपा से मेंने विविध प्रकार कं धर्मों का उपदेश सुना है, और पुन श्रवण करना चाहता हूं, सुन्तने बतात्रो । हे महामुनि जी ! ्रयों कर यह महापुरय पदायिनी सर्वत्र विख्यात नर्मदा नदी इतनी सुवसिद्ध हुई, ? इस बात को सुम्प्तसे बतायो । ॥६-७॥

मार्फएडेय ने कहा-सभी पापों का विनाश करनेवाली, सभी निदेशों में श्रेष्ठ यह नर्मदों नदी स्थावर जंगम —सभी प्रकार के जीवों को तारनेवाली है । हे महाराज ! नर्मदा के माहातम्य को, जैसा कि मैं पुराणों में सुन चुका हूँ, यथायत रूप में आप से निवेदित कर रहा हूँ । कनसल तीर्थ में गंगा पुण्य प्रदायिनी है, कुरुत्तेत्र में सरस्वती का त्राधिक माहात्म्य है; किन्तु नर्मदा तो वया त्राम वया जंगल सभी स्थानों पर परम पवित्र मानी गयी है । सरस्वती का जज़ तीन दिनों में, यसुना का जल सात दिनों में, गंगा का जल शीव्र हो तथा नर्मदा का जल दर्शन करते ही मनुष्य को पवित्र करता है । कलिंग देश के पृष्ठ भाग में अमरकएटक वर्बत पर तीनों लोकों में परम पवित्र, रमणीय एवं मनोहारिणी नर्मदा की अवस्थिति हैं। हे महाराज । वहाँ पर देवता, असुर, गन्धर्व आदि के समेत परम तपस्वी महर्पिगण तपस्या कर परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं । हे राजन् ! उक्त स्थान पर स्नानकर जिवेन्द्रिय तथा नियमपूर्वक रहनेवाला मनुष्य एक रात उपवास करके श्रापने सी कुलों को तारता है । जालेश्वर नामक तीर्थ में स्नानकर जो मनुष्य विधिपूर्वक पितरी को पिएड दान करता है उसके पितर महायलय तक सन्तुष्ट रहते हैं । वहाँ पर्वत के चारों श्रोर एक करोड़ कड़ों की प्रतिष्ठापना हुई है, जो कोई पुरुप वहाँ स्नानकर सुगंधित द्रव्य पुष्प तथा चन्दनादि सामित्रयों से पूजन करता है, उसके ऊपर कोटि रुद्र शंकर भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें तिनक सन्देह नहीं। उस पर्वत की पश्चिम दिशा के छोर पर स्वयं देव महेरवर का पुग्य श्रिष्ठान है, वहाँ पर ब्रह्मवर्य व्रत धारण कर जितेन्द्रिय तथा पवित्र मन होकर जो स्नान कर पितरीं का श्राद्धादि कार्य करता है और उसी स्थान पर तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है। हे पाएडुपुत्र ! उस मनुष्य का सातवाँ कुल तक इस पुरय कार्य से स्वर्गलोक में त्रानन्द लाभ करता है श्रीर वह स्वयं सिद्धों तथा चारणों से सेवित, श्रम्सराश्रों के समृहों से त्राकीर्ण स्वर्ग लोक में साठ सहस्र वर्षों तक पूजित होता है । तदनन्तर स्वर्ग से श्रष्ट होकर दिव्य सुगवित द्रव्यों को श्रमों में लगाकर दिज्य श्रलंकारों से श्रलंकत हो सम्पन्न कुल में जन्म धारण, करता है। उस जन्म में भी वह धनवान दानशील तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और पुनः उक्त तीर्थ का स्मरण कर वहाँ की यात्रा के लिए इच्छुक होता है, सात कुलों को तारता है तथा रुद्र लोक को पाछ करता है । वह पवित्र तथा उत्तम नर्भदा नदी सी योजन से ऋषिक ही सुनाई पड़ती है । राजेन्द्र ! विस्तार में वह नदी दो योजन की चौड़ी मानी गयी है । साठ करोड़ तथा साठ सहस्र तीर्थ उसके चारों स्रोर अमेरकंटक में अवस्थित है । जो कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य ब्रत धारणकर पवित्र मन हो कोध को जीतकर इन्द्रियों को वर्श में रख, सभी प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त हो, सभी जीवों के कल्याएा साधन में निरत हो श्रपने प्राणों को वहाँ ब्रोइता है. राजन् ! उस पुरुष के पुरुष का फल सावधान होकर सुनिये । पाराङ्गपुत्र ! इस प्रकार की विधि से नियम पालन करनेवाला पुरुष एक लाख वर्ष तक अप्सराओं के समूहों से आकीर्ण, सिद्धों तथा चारणों से सुरोभित स्वर्ग लोक में स्वर्गीय पुष्पों से सुशोभित तथा दिव्य सुगंधित द्वयों तथा चन्दनों का लेपकर त्यानन्द का त्यनुभव

करता है। देवलोक में स्थित हो देवताओं के साथ विहार करता है, तदनन्तर स्वर्ग से पुरय न्हीय हो जाने पर पृथ्वी पर पराक्रमी राजा होता है, पब अनेक रत्नों से विमृषित दिव्य होरा, वेदूर्य आदि मिर्ण्यों से अग्रोभित खम्में पर बने हुए कारीगरी से युक्त, दासी दासों के समूहों से समन्वित राजमन्त को प्राप्त करता है। मतवाले हाथी के निम्माड़ तथा चोड़ों की हिनहिनाहट से उसका राज द्वार सर्वदाहन्द्र के द्वार की मीति खुक्य रहता है। राजाधिराज, श्री सम्पन्न, सभी लियों का पिय होकर वह ऐसे विविध कीडा के साधनोंवाले मवन में निवास करता हुआ सभी रोगों से रहित हो सी वर्ष तक जीवित रहता है। अगरकरटक पर्वत पर जी प्राण्यी मरता है उसे इस प्रकार का आतन्द उपभोग करने को मिलता है। अग्रिमें, विष में, जल में, तथा अनगरन में—सर्वत्र उसकी ऐसी स्वच्छन्द गति रहती है जैसी वायु की आजारा में रहती है। हे राजन् 1 जो प्राणी इस अमरेश पर्वत से अपने को गिराता है, उसके घर तीन सहस कन्याएँ—इनमें एक एक के लिए अन्यान्य भी रहती हैं—उसकी आजा का पालन करने के लिए प्राध्विनी रहती हैं। और दिव्य योगों से सुसम्पन्न होकर वह अन्त्य काल तक उनके साथ कीड़ा करता है। ॥८-३ ६॥

न्पश्रेष्ठ ! इस अभरक्राटक पर्वत पर जिस प्रकार की विशेषता से युक्त यह तीर्थ अवस्थित है ऐसा कोई अन्य तीर्थ समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वी मगडल में भी नहीं हो सकता । उतने ही प्रभावशाली तीर्थ पर्वत के पश्चिमी भाग में भी जानना चाहिये । वहाँ तीनों लोकों में विख्यात अलेखर नामक एक सरोवर है जहाँ पिराडदान तथा सन्ध्योपासन करने से पितरगरा दस वर्ष तक तृष्ठ रहते हैं। नर्मदा के दाहिने तट पर कपिला मामक एक नदी है, जो विल्कुल उसी के समीप में श्वेत अर्जु न के बृत्तों से ढँकी हुई बहुती है । वह महाभाग्यशालिनी नदी भी तीनो लोकों में श्रमित पुरुषप्रदायिनी विख्यात है । युधिष्ठर ! उसमें भी सी कोटि तीथों का निवास है। राजन् ! पुराणों में ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर किये गये सभी पुरवकर्म कोटिगुए फलदावी होते हैं। उस नदी के किनारे कालफ्रम से गिरनेवाले इस भी नर्मदा के जल-स्पर्ध से परम गति प्राप्त करते हैं। दूसरी एक विशव्यकरणी नामक शुभ नदी हे, जिसमें स्नानकर मनुष्य तत्त्रण ही पीड़ा रहित हो जाता है । वहाँ फिलरों एवं महासपों समेत देवगण, यक्त, राक्त, गन्धर्व, तपस्वी ऋषिगण-सभी अमरकाटक पर्वत पर सर्वदा एकत्र होते हैं तथा उन सर्वो के साथ परम तपत्त्वी ऋषिवृन्द नर्मदा तट पर उपस्थित होते हैं । राजन् ! सभी पापों को नष्ट करनेवाली महासाग्य-शालिनी यह नदी है, इसमें यदि ब्रह्मचारी मनुष्य इन्द्रियों को वश में रखकर स्नान करे तथा एक रात्रि का भी उपवास करे तो अपने सी कुलों को तारता है। है, राजाओं में श्रेष्ठ ! ऐसी कपिला श्रीर विराल्या नामक दो नदियाँ सुनी गई हैं। ईश्वर ने शाचीन काल में लोक के क्ल्याग की भावना से इन दोनों का ऐसा माहास्त्य स्वय वतलाया था। राजन् ! इनमें स्नानकर मनव्य श्ररामेय का फल भाष करता है । नराधिय । इस पवित्र तीर्थ में जो व्यक्ति श्रानशन करता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त एव विशुद्ध त्रात्मा हो शिवलोक की प्राप्त करता है। राजेन्द्र | पुरारा में नर्मदा का जो माहास्य मैंने द्वना हे वह यह है कि वहाँ स्नानकर मनुष्य अदयमेध यद्य का फल प्राप्त करना है। जो इसके उच्चरी

तर पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठर ! गंगा, सरस्वती तथा नर्मदा इन तीन निद्यों में स्तून एवं दान का समान फल है, जैसा कि शंकर जी ने मुफ्ते बतलाया है। जो मनुष्य अमरक्यरक पर्वत पर अपने प्राणों को छोड़ता है वह रातकोटि वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा का फीनल लहरों से मुग्नोभित जल अति पित्र प्रथमती एवं शिर से ननस्कार करने योग्य है, उसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। यह नर्मदा सर्वदा अति पुष्यपदायिनी तथा बसहत्या के पाप को भी दूर करनेवाली है। उसके पित्र किनारे पर मनुष्य एक दिन तथा एक राजि का उपवास कर बहाहत्या सरीखे घोर पापों से भी छुटकारा पा जाता है। हे पाण्डनन्दन! सचमुच नर्मदा इतनी मनोहारिणी तथा पुष्यपदायिनी है। संत्रेप में यह महानदी तीनों लोकों में सर्विषक पुण्यपदायिनी है। हे ऋषिष्टन्द! महापुष्यपद वटेश्वर तीर्थ में तथा तपोवन गंगाद्वार में निवास का उत्तम माहात्य बताया गया है किन्तु नर्मदा और समुद्र के संगमस्थल पर उपर्युक्त सभी स्थानों की अपेदा दस गुना अधिक पुण्य मिलता है।।३७—५८।

श्री मास्त्य महापुराण् में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सौ वियासीवाँ ऋध्याय समाप्त । ॥१८६॥

### एक सौ सतासीवाँ ऋध्याय

मार्फाण्डेय ने कहा—पाएडपुत्र ! श्रेष्ठ नमंदा नदी पुराय से भी श्रित पुरायप्रदा है ! मोल् की श्रिमितापा करनेवाले महाभाव्यशाली मुनियों ने सर्वदा इसका सेवन किया है । इसकी धारा यजोपवीत की भाँति श्वाहित होती है, राजेन्द्र ! नर्भदा की धाराश्रों में स्नानकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । तीनों लोकों में विख्यात जलेक्दर नामक श्रित उत्तम तीर्थस्थान है, हे पाएडपुत्र ! में उसकी उत्पत्ति वतला रहा है, सुनी । प्राचीनकाल में इन्द्र तथा मरुत्गण के समेत सभी देवताश्रों ने देवदेव महादेव की स्तुति की थी । स्तुति करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे जहाँ महादेव जी का निवास स्थान था । वहाँ पहुँच कर इन्द्र तथा मरुद्गणों के साथ देवताश्रों ने विख्यान्त महादेव से प्रार्थना की थी कि प्रमो ! हम लोग भय से श्रित चितित हैं, हम सत्र की रत्ना कीजिये । ॥१-४॥

भगवान् शंकर ने कहा—'श्रेष्ठ देवगण् ! त्राप सब का हम स्वागत करते हैं। कहिये, िकस प्रयोजन से यहाँ त्राप लोग प्यारे हें श क्या दुःख है ? कीन-सा संताप है श किस से आप लोगों को भय हो रहा है ? महाभाग्यशालियो ! कहिये, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ त्राये हुए हैं श उसे हम जानने को इच्छुक हैं । शिव के ऐसा पृद्यने पर तपस्वी ऋष्टियों ने कहा—। ॥६-७॥

घर्रापयों ने कहा-पक अतिवलाताली, महाबोर, वलवान् वास नामक विख्यात् असुर है, जिसका त्रिपुर नामक महान दुर्ग है। उसके अनुपम तेज से वह दिव्य त्रिपुर निरस्तर आकारा में धूमता रहता है, बिरूपाल ! उसी से हम लोग व्यत्यन्त भवभीत होकर तुम्हारी शरण में ब्राये हुए है। इस महान् दुःख से हम लोगों को उनारिये, तुम्हीं हम लोगों की परम गति हो, देवेगु.! हम तिभी के अपर ऐसी ' महती कृपा करो, जिसपे गन्धवों समेत सन देवगण सुख श्राप्त कर सकें, प्रमो ! जिस प्रकार से हम लोग परम सन्तोय का लाग करें वैसा करने की कृषा कीजिये ! ॥८-११॥

भगवान् ने कहा— 'देनगण ! जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मै वह सब कहूँगा, विषाद मत करते जाइये । थोड़े ही काल में तम सब को मै सुखी बनाऊँगा। मानियों को मान देनेवाले ! इस प्रकार उन सभी देवताओं को आरवासन देकर देवदेव शकर ने नर्गदा के तट पर श्रवस्थित हो उस बाण के सहार की चिन्ता की कि 'किस उपाय द्वारा मुक्ते इस त्रिपुर का बिनाश करना चाहिये। इस प्रकार विचार करते हुए मगवान् ने नास्द का स्मरण किया। स्मरण करते हुए मगवान् ने नास्द का स्मरण किया। स्मरण करते हुए मगवान् ने नास्द का स्मरण किया।

नारद ने कहा—देवदेव ! कहिये, फिस लिए श्रापने मेरा स्मरण किया है । देव ! मेरे लिए क्या करना है असे बतलाइये ! ॥१५॥

श्रीभगवान् ने फहा— 'नास्य जी 1 तुम वहाँ जाश्रो जहाँ यह महान् त्रिपुर श्रविध्यत है, दानवेन्द्र वाया के सभीप जाकर जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा करों । उसकी हित्रयाँ पित को ही देवता मानवे वाली हैं, वे सुन्दरता में सभी श्रप्साश्रों के समान है। विश्व ! उन्हीं के तेजोबल से यह त्रिपुर श्राकार में यूनता है। विश्वेन्द्र ! श्रतः तुम वहाँ जाकर उनकी दुद्धि को विश्वत बना दो। महादेव को वार्ते सुन नारद जी तुरन्त ही त्रिपुर निवासिनी हित्रयों के हदयगत भावों को नष्ट करने के लिए उस दिव्य त्रिपुर में पविष्ट हुए। वह त्रिपुर श्रवेक रत्नों से सुशोमित हो रहा था। उसकी चोड़ाई सो योजन तथा लम्बाई दो सो योजन में थी। वहाँ पहुँचकर नारद ने बल से उद्धत वाया को देखा, जो उस समय मिराजटित कुगडल, केमूर तथा सुदुर से शोभावमान था, रत्नजटित सुवर्ष के सैकड़ों हार तथा चन्द्रकान्त मिरा से शोमित हो रहा था, उसकी करवनी रत्नों से सुशोमित थी, दोनों विशाल बाहु सुवर्ण से विभूषित थी, उनमें चन्द्रकान्त, महावन्त्र मिरा तथा सूनों भी सुशोमित हो रहे थे। वारह सूर्य के समान उच्च एव तेजस्वी श्रासन पर वह वेठा हत्या था। नारद को देखकर महावलशाली दाननेन्द्र वाया उठ लड़ा हुत्या।।।१६-२१।।

बाख ने कहा—'देवरों ! आपने स्वयममेव हमारी पुरी में पदार्पण किया है — अर्घ्य एव पाद्य में निवेदित कर रहा हूं !' इस प्रकार नारद का अभिवादन कर बाण ने कहा — 'द्विजोचन ! सुमे क्या आजा है, वित्र ! आप बहुत दिनों बाद यहाँ आये हुए हैं, विभेन्द ! आयें, यहाँ विराजमान हों', इस प्रकार आदरपूर्ण शब्दों में नारद का सरकार वाख ने किया । उसकी स्त्री का नाम अनीपन्या था, जो वान्तव में महा-देवी थी ।।।२४-२५।।

श्वजीयस्था ने कहा-भगवन् । मर्त्यलोक में भगवान् केराव किस वन, निवम, तपस्या अथवा बान द्वारा लोगों पर सन्तुष्ट होते हैं ? कृपया यह सुभे वतलाइये ! ॥२६॥

नारद ने ऋहा-- जो मनुष्य वेदों के पारगामी बाक्सए को तिल समेत धेनु का दान देता है,

٠.

उसने मानो समस्त सागरों तथा वनों समेत पृथ्वी का दान दे दिया है।करोड़ों सूर्व के समान तेजस्वी सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले विमानों द्वारा वह श्रात्तव काल तक, जब तक कि सूर्य चन्द्रमा तथा तारागरा अवस्थित रहते हैं, श्रानन्द का श्रमुभव करता है । श्राम, इमली, कैथा, वेर, कदम्ब, चम्पक, अशोक, पुकार एव विविध प्रकार के वृत्तों को, पीपल, केला, वरगद, अनार, नीम, महुआ आदि के वृत्तीं को जो स्त्री उपवास कर दान देती है उसके दोनों स्तन कैथे के समान तथा दोनों उरु भाग कदली के समान शोम/युक्त हो जाते हैं । त्रश्वत्य के देने पर यह बन्दनीय होती है । नीम के देने पर सुगन्धिपूर्ण रहती है, चम्पक के देने पर चम्पक के समान दिलाई पड़ती है, श्रशोक के देने पर शोक से रहित हो जाती है, महुवे के देने पर मिष्ठमापिसी होती है, वरगद के देने पर मनोहर रारीरवाली होती है। वेरतो स्त्रियों को सर्वदा महासीभाग्य प्रदान करनेवाली है। कर्कटी (ककड़ी ) श्रीर कुनकुटी का दान स्त्रियों की प्रशंसनीय नहीं माना गया है, इसी प्रकार कदम्ब से मिश्रित कनकमज़री द्वारा पूजा एवं विना अग्नि का पका हुआ अज तथा पके अलसमूहों का अभन्तए, फलों का परित्याग, संध्या काल में मीन साधन भी अनशंसनीय है। किसी भी पूजा के पहिले प्रयत्नपूर्वक चेत्रपाल की पूजा करनी चाहिये। निष्पापे। इस प्रकार पूजा करनेवाली स्त्री का पति सर्वदा उसका मुँह जोहनेवाला होता है। श्रष्टमी, पंचनी, चतुर्थी तथा द्वादरी तिथि; संक्रान्ति तथा उस दिन, जब कि दिन तथा रात्रि बराबर होते हैं; तथा उस दिन, जब कि सूर्य का सुख ....?, को जो स्त्रियाँ वत रहती हैं, उन धर्मपरायसा स्त्रियों का निवास स्वर्ग में होता है--इसमें सन्देह नहीं । किल के दोपों से तथा सभी प्रकार के पाप कर्मों से उन्मुक्त उन उपवास करनेदाली स्त्रियों के पास यमराज कभी नहीं जाता । ।।२७-३८॥

धनीपम्या ने कहा — महर्षे ! मेरे इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के सत्कर्गों के पुगय फल से आप का शुभागमन यहाँ मेरे पुर में हुआ है । कुछ अन्य वर्तों को भी में आप से पूछ रही हूँ । विभेन्द्र ! यशिस्वनी विन्ध्यावली नामक विल की पत्नी, जो मेरी सास लगती हैं, अमले कभी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, मेरे सास जाती हैं, अमले कभी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, मेरे सास जाती हैं, अमले कभी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, मेरे सास जाती, जान कमें में निरत रहनेवाली कुम्भीनसी नामक मेरी ननद भी मुम्मे देखकर बराबर अँगुली तोइती रहती हैं । अतः तुन यह बताओं कि ऐनी विषम स्थिति में किस सत्यथ द्वारा मुम्मे सील्य की प्राप्ति हो सकती है । में जानती हूँ कि उत्पर खेत में बीओं के अकुर किसी प्रकार भी नहीं उग सकते किन्तु फिर भी विषेन्द्र ! जिस अत के पालन करने से ये मेरे वर्शों हों, उसे मुम्मे बतलाईये, में आप की दासी हूँ । ॥३१-४३।।

नारद ने कहा— 'सुन्दर सुलवाली ! सुन्दरि ! ऐसे व्रत् का विधान मैं श्रमी तुम्हें बता चुका हूँ, उसी के भालन करने के कारण पार्वती ग्रंकर के शरीर में, लक्ष्मी विद्यु के शरीर में, साविश्री (सरस्वती) व्रक्षा के शरीर में, श्ररून्थती विसार के शरीर में श्रादम्पूर्वक विराजमान रहती हैं। इसी ब्रत के पालन करने से तुम्हारा पति तुम्हारे वश्र में रहेगा, सास तथा समुर को भी तुम्हें उच्च कहने का साहस नहीं होगा। सुन्दर किंदिवाली। तुम इस ब्रत के नियम को तो सुन चुकी हो, श्रतः उसी का पालन करो।

नारद की ऐसी वार्ते छुन रानी ने कहा—'विभेन्द्र ! मेरे उत्पर क्रुया करो ग्रोर मेरे दिये हुए दान ते ग्रहण करो । सुवर्ण, मिण, विविध प्रकार के रत्न, वस्त्र तथा श्रम्पणादि—इन सर्गे के श्रतिरिक्त श्रम्य श्रति-दुर्लभ सामग्रियों को से तुम्हें दान करना चाहती हूं, द्विनश्रेष्ट ! उन सुन ,को तुम ग्रहण करो, जिससे विष्णु तथा श्रक्रर सुक्त पर प्रसन्न हों । ॥४४-४१॥

नारद ने कहा—'भद्रे ! इन बस्तुर्झों को तुम किसी श्रन्य जाझस्य को दो, जिमे कोई वृत्ति श्रन्यज नहीं मिलती, मै तो सभी सम्पवियों से भरा-पुरा हूँ, तुम केवल मुम्त पर भक्ति-भाव रखी।' भरतपुरा श्रेष्ठ ? इस प्रकार की वार्ते कर नारद ने उन सभी खियों के मन को पातिजत धर्म से विचलित कर हरस्स कर लिया और पुन श्रपने स्थान को प्रस्थान किया। तदनन्तर त्रिपुर की उन खियों के मन विचलित हो जाने के कारस्स श्रुति दु खी हुए, तथा पातिजन धर्म के खोड़ देने से उनके तेन नष्ट हो गये। इस प्रकार पराक्रमी बास्स के उस त्रिपुर में यह एक खिद्र पैरा हो गया। ॥५०-५२॥

श्री मात्स्य महापुरागा में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सौ सतासीवॉ श्रध्याय समाप्त । ॥१८७॥

#### एक सौ अठासीवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने कहा — कुन्तीपुत्र ! जिस प्रश्न को तुम सुफ्से पूछ रहे थे उसे मैं श्रम वतला रहा हूं, सुनो । नारद के त्रिपुर से चले जाने के बाद भगनान् रुद्ध नर्भश्च के तट पर तीनों नोकों में विख्यात माहेरमर नामक स्थान पर आये श्रीर वहाँ पर उन्होंने त्रिपुर के विश्वम करने की बात सोयी । उन्होंने मन्दराचल को गाणडीन, वाहुिक सर्प को डीरी, रमिकार्तिकेश में तरकम, विष्णु को उचम वाण बनाया श्रीर वाण के श्रमभागों में श्रमिन को स्थापिन कर उनकी पुंच्छों में वासु का वेग स्थापित किया । चारों वंश को रच के घोड़े बनाकर रथ को सर्वदेवमय निर्मित किया, उसमें दोनों श्ररमनीर्मारों को श्रामकोर तथा धुरी में सालात् वज्रधारी इन्द्र को नियत किया । धनाप्यत्त हुवेर श्रिम की श्रामत से पनाम के स्थान पर नियत हुए, यमरात्र दाहिने हाथ पर तथा दाकण वाल को स्थित कर वनकों में करोड़ों देवता तथा लोकविख्यात गन्थवों को नियन किया । तदनन्तर देवताशों में सर्वश्रेष्ठ श्रका जी श्रिय के सारथी हुए । इस प्रकार सभी दवताओं के सम्पर्क से निर्मित किये येथे उत्तम रथ की रचना कर श्रिय जी स्थागु हुए हो सहस्तुं वर्ष तकप्रतीला करते रहे । जब तीनों योग श्रामण में एक साथ उपस्थित हुए तम उन्होंने तीन पर्वो तथा तीन फालों वाले वाण द्वारा उस निपुर का सेदन किया । इस प्रकार कम श्रिम नित्र कि निश्र को लक्षकर श्रपना उक्तमण छोड़ तम वहाँ के सिक्सों उत्पात होते दिलाई पृश्ने लगे । उस समय श्रिय विश्व को गया । अस समय निपुर में विविध प्रकार के सहसों उत्पात होते दिलाई पृश्ने लगे । उस समय श्रिय विश्व कि विश्व के वने हुए घोड़े भीपण श्रवहास करने लगे , चिनों

में स्थित श्राकृतियाँ नेत्र खोलने तथा मूँदने लगीं, लोग श्रपने को स्वम में लाल वस्त्रों से विभूपित देखने लगे । सभी त्रिपुर निवासी स्वम में अपनी विपरीत श्रमांगलिक दशा देखने लगे । इस पकार वहाँ के लोग विविध प्रकार के होनेवाले उपद्रवों को देखने लगे । शिव के क्रोध से सभी की बुद्धि तथा शक्ति चीरण हो गई । उस समय सांवर्तक नामक वायु, जिस प्रकार प्रलयकाल में वेग पूर्वक वहती है, वहने लगी । उस भीपरा एवं उम बायु से प्रज्वलित ऋगिन की लपटें भी त्रिपुर में टठने लगीं, जिससे वृत्तों के समुह जलने लगे. पर्वतों की चोटियाँ दहकर गिरने लगीं । सभी श्रीर से घोर हाहाकार मच गया, चराचर जगत व्याकल हो गया । सभी उद्यान एवं वाटिकाएँ नष्ट हो गईं। इस प्रकार तीन शिरों वाले उस भयानक रुद्र के वारा द्वारा सभी त्रिपुर जलने लगा, विविध प्रकार के बृद्धवाले वगीचे, विचित्र वने हुए राजपासाद सभी श्रीर से लगी हुई उस प्रचएड श्राम्न की भीपण ज्वाला में समाविष्ट गये । भीपण श्राम्न की लक्टों में दसीं दिशाएँ मैनशिल के पुत्र की भाँति प्रदीप्त दिखाई पढ़ने लगीं। जलता हुआ त्रिपुर चारों ओर से फूने हुए पलाग की भाँति दिलाई पड़ने लगा । धुएँ की ऋथिकता से लोग एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा सके । शिव की कोपाग्नि से जलता हुत्रा अनेक भीषण चीत्कारों तथा दु:खपूर्ण ध्वनियों से शाकुल वह त्रिपुर सधी दिरात्रों में जलता हुआ दिखाई पड़ने लगा । राजपासादों की चोटियाँ सहसों भागों में जिल्ल-भिन्न होकर नीचे गिरने लगीं । अनेक प्रकार की मिएयों से सुराभित विचित्र ढंग के बने हुए विमान तथा मनोहर भवन उद्दीश ग्राग्न की ज्वालात्रों में भरन होने लगे। लोग दौडकर वृत्तों की ढालियों तथा भवनों के वारजों पर विपने लगे । सभी श्रीर से दौड़कर देवालयों में शुरण लेने लगे, श्रीनि की प्रचएड लप्टों से जलते हुए वे चिल्लाने तथा श्रति श्रार्त स्वर में रुदन करने लगे । इस प्रकार त्रिपुर में श्रंगारों की राशि ऊँचे पहाड़ की चोटियों की माँति दिखाई पड़ने लगी। जिधर-तिधर पर्वतों के रिखरों के समान विशाल ऋकित वाले हाथी जलते हुए दिखाई पड़ने लगे। तब त्रिपुरवासी लोग देवदेव की स्तुति करने लगे कि 'हे प्रभी! हम लोगों की रत्ता कीजिए।' अग्नि की लपटों में लीन एक दूसरे के शरीर से स्नेह के कारण लिपटकर वहाँ सैकड़ों क्या सहस्रों दानव गए। मृत्यु को प्राप्त हुए । हंस एवं काएडवों से शोभित कभलों से युक्त त्रिपुर की पुष्करिएी तथा बावलियाँ भीषण ऋगिन से जल कर नष्ट हो गईं। खिले हुए कमलों से सुरो-भित योजनीं तक फैली हुई उन वाविलयों का कहीं पता भी नहीं रह गया । विविध रत्नों से अलंकृत पर्वत के शिलरों की भांति दिखाई पड़नेवाले राजपासाद श्राग्न से भस्म होकर जलरहित सरोवर की भाँति दिखाई पड़ने लगे । शिर्न के कोध से प्रेरित ऋग्नि की लपटें स्त्री, पुरुप, बालक, बृद्ध, गाय, पत्ती, श्रद्भव श्रादि के भूएडों को निर्ममनापूर्वक जलाने लगीं । सैकड़ों व्यक्ति जागते हुए भी जल गये, कितने सीये हुए थे. वैसे ही भस्म हो गये, कितनी स्त्रियाँ पुत्रों को समेटकर उस त्रिपुर की ऋगिन में भस्मसात् हो गईं। उस विकराल श्राम्न का ऐसा प्रचगड निदाध काल हुआ जैसा श्रन्तकाल (प्रलयकाल) में हुआ करता है। कितने लोग जो भवनों के भीतर छिपे हुए थे, वहीं जलकर देर हो गये, कितने स्त्रियों के श्रंक में शयन कर रहे थें, वहीं रह गये । कितने अपने पिता तथा भाता की गोद में बिपे हुए जल कर चल बसे । इस

प्रकार भीषण श्रीन की ज्वाला में निमन उस त्रिपुर में श्राप्सराओं के सभान अन्दरी स्त्रियाँ श्रीन की लपटों से ब्याहत होकर प्रवी पर गिरने लगीं, कोई सुन्दरी, जिसके नेत्र बड़े-बड़े थे तथा मीतियों की लड़ियां पहिने हुए थीं, घूएँ से न्याकुल नेत्र हो पृथ्वी तल पर गिर पड़ीं। कोई सुवर्ण के समान गौरां-गिनी, जो इन्द्रं नीलमिण से जटित श्राभूपण पहिने हुए थी श्रपने निय पति को जलकर गिरा हुआ देख उसी के ऊपर स्वयमेव गिर पड़ी । धूर्य के समान तेज से देदीप्यमान कोई सुन्दरी अपने भवन में शयन कर रही थी. उसी समय श्रान्त को ज्वाला से भरन होकर वेहोरा हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय उसका पति दानव हाथों में तलबार लेकर उठा, किन्तु अग्नि की भीपए लप्टों से जलकर वह भी गिर कर जगीन पर देर हो गया । मेव के समान श्यामल वर्ण गली कोई सुन्दरी जो उत्तम हार तथा केयूर से सुरोभित हो रही थी. रवेत बहत्र पहिने थी, श्रपने दुधमुँहे वच्चे को गोद में लिए हुए लड़ी-लड़ी श्रपने वालक की जलते देख मेब की गर्जना के समान रोती हुई स्वय महम हो गई। इस प्रकार शिव के कोध से प्रेरित वह अमि त्रिपर में भीपरा कारड मचाने लगी। कोई चन्द्रमा की कान्ति के समान मुन्द्री, जो हीरों से जटित श्रामु-पण धारण किये हुए थी, श्रापने पुत्र को गोद में ले कांपती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोई कुन्द के पूर्व तथा चन्द्रमा के समान गौर वर्णवाली छुन्दरी अपने भवन में कीड़ा कर रही थी, घर की अगिन की लपटों में जलते हुए देखकर वह आगाह हुई श्रीर चिल्लाने लगी कि 'हाय सब कुछ जला जा रहा है. मेस वेस कहाँ गया'-ऐसा कहते हुए उसने समीप में ही अपने पुत्र को जला हुआ देखा और स्वय पृथ्वी पर गिरकर भरम हो गई। उदयक्तालीन सूर्य की भाँति वर्णवाली लक्ष्मी के मुख के समान मुन्दर मुखवाली कोई सन्दरी जलती हुई शीघता से बचाव के लिए दौड़ने लगी; किन्तु प्रथ्यी पर गिरकर भरन हो गई। कोई सुवर्ण के समान गौर वर्णवाली सुन्दरी, जो नीलमनिए से जटित आभूषण पहिने हुए थी. प्रचयड घूएँ से व्यास्त हो पृथ्वी पर लेट गई श्रीर वहीं भन्म हो गई। उत्तका हाथ पकड़े हुए कोई दूसरी मुन्दरी थी. वह कह रही थी, 'सिल ! बेटी जली जा रही है' सभी दिशाओं में उत्पन्न होनेवाले रहीं से अलकृत वह सुन्दरी अग्नि की भयावनी लपटों से भयभीत हो शिर पर अजलियों को याथ कर श्रान्त से निवेदन करने लगी---'मगवन् ! यदि तुम्हारा वैर श्रपकार करनेवाले त्रिपुर के पुरुषों से है तो घर रूप पिंजरे में रहनेवाली कोकिल रूप इन विवस वालाओं ने तुन्हारा क्या श्वपराध किया है । पाप ! निर्लब्ज ! निर्दयी ! ख्रियों के साथ तुम्हारा क्य का बेर है, न तो तुम्हें कुछ विवेक है, न लज्जा है, न तुममें सस्य है, न पराक्रम ही बचा है। इस प्रकार की आलोगपूर्ण वातों से वे लपटों में अभिन की मत्सेना करती हुई स्वयम् मस्य होने लगी। 'नवा तुमने यह नहीं सुना है कि शत्रु की स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिये, किन्तु इस कूर दहन कम एवं खियों के प्राया हरण में वेगुण रूप में तुमनें दिखाई पड़ रहे हैं, न तो तुम्नमें दया है, न कियी का भय है. न लियों के प्रति समुचित स्पवहार करने का विवेक ही है। ग्लेच्छ लोग भी नियों को जलती हुई देव दयानाव मर्दार्शत करते है, किन्तु तू तो ग्लैच्छों से भी कप्टरायी हो, दुईमनीय हो श्रीर जड़ हो। इस भक्तर निर्दयतार्वक जलाने तथा मारने का नीचनापूर्ण काम तुम्के नहीं गोभा देता। दुराचारी हिन

खिर्यों की जज्ञाने से तुमों भला क्या भिलेगा ? दुष्ट ! निर्दयी ! तिर्लज्ज ! दुसत्मा ! श्रमागे ! क्रूसत्मा ! पामर ! तू क्यों चलपूर्वक हम सर्वों को जला रहा है ?'॥१-५३॥

इस नकार भत्सेना करती हुई त्रिपुर की सुन्दरियों ध्रानेक उपालम्भपूर्ण वार्ते करती हुई जलने लगी । उनमें से कुछेक तो अपने बालकों के जल जाने के रोक से मुच्छित थीं, कुछ निल्ला-निल्लाकर कह रही थीं कि 'अरे पूर्वगृत्र की भाँति कुछ होकर यह दुष्ट शत्रु अपने हम सर्वों को जला रहा है, पुष्करि-िएयों का जल भस्म हो गया, कृषों के जल भी जल गये । हे म्लेच्छ । इस प्रकार हम लोगों को जलाकर तू भला कीन-सी गति प्राप्त करेगा १' इस प्रकार त्रिपुर की सुन्दरियों की भर्सनापूर्ण बार्ते सुन अर्थनि देव मूर्तमान हो प्रत्यन्त हुए तथा शीमतापूर्वक आसन से उठकर बोले । ॥५४-५६॥

अपिन ने कहा- अपने वरा में होकर में आप लोगों का विनाश नहीं कर रहा हूँ, में तो श्राज्ञापालन करनेवाला हूँ, भला मैं श्रनुमह किस प्रकार कर सकता हूँ ? रुद्र के कीय के कारण मैं श्राप लोगों के इस त्रिपुर में इच्छापूर्वक विचरण कर रहा हूँ । अभि की ऐसी बातें सुन तथा त्रिपुर को इस प्रकार जलते देख महातेजस्थी सिंहासन पर चेठे हुए वागासुर ने कहा—'ऋहो ! देवतार्श्वों ने हमारा विनाश कर दिया, उन श्रन्थ बलराली तथा दुराचारियों ने शंकर से प्रार्थना कर ऐसा कार्य सम्पन्न कराया है । महात्मा शंकर ने हम लोगों की विना परीचा किये ही त्रिपुर का विध्यंस किया है। त्रिलोचन शंकर को छोड़कर कोई अन्य देवता मुक्ते मारने की शक्ति नहीं रखता ।' ऐसा कहकर शिर पर त्रिमुबन के स्वामी शंकर के लिंग को धारणकर श्रमूल्य रत्नों, अनेक प्रकार की सुन्दरी खियों, मित्रों तथा परिवार के लोगों को उसी विपत्ति में छोड़ पुर द्वार से बाहर निकला । उस समय शिव लिंग को शिर पर रख त्राकाश मार्ग से देवाधिदेव त्रिलोक के अधीरवर शिव की स्तुति करते हुए वह पुर से बाहर हुआ। श्रीर बोला—'देव शंकर! यदि सचतुच में मारने योग्य हूँ तो अब मैं इस पुरी को छोड़ रहा हूँ । देव ! तुम्हारी कृपा से मेरे इस लिंग का विनाश न हो । देव ! मैने सर्वदा परम भक्ति से आप की आराधना की है, यदि तुग्हारे कीथ से मैं सच-मुच विनारा का पात्र हूँ तो कोई हर्ज नहीं है । मेरे इस आराध्य लिंग का विनारा न हो — मैं यही चाहता हूँ । महादेव ! तुम्हारे कोप के कारण यह मेरा जलना भी प्रशंसनीय है, किन्तु में यह चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक जन्म में में तुम्हारे चरणों में लगा रहं। परमेश्वर ! इन तोटक' छन्दों से में आपकी स्तुति कर रहा हूँ । शिव ! शकर ! शर्व ! भव ! भीन ! महेश्वर ! कुसुमायुध के शरीर को विनष्ट करनेवाले ! त्रिपुर के रातु ! श्रन्थक के विनासक ! त्रिशूलधारी ! खिर्यों के प्रिय ! मनोहर वेरावाले ! विरक्त सुगसर तथा सिद्धों के समूही द्वारा नमस्कृत ! तुम्के में नमस्कार करता हूँ । श्रवन, वानर, सिंह तथा हाथी छे समान बहुत छोटे तथा बहुत बड़े अत्यन्त तेजोमय दीर्घ तथा विशाल मुखवाले ! तुग्हारे चराएँ। को प्राप्त करने में असबर्थ अपुरी तथा सैहड़ों बाहुओं से युक्त में नुग्हें नवस्कार कर रहा हूं। हे चंवल चन्द्रमा की

<sup>े</sup> प्रार्थना सीटक सन्दों में की गई है।

कना से सुरोभित देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। त्या पुत्र, स्त्रीतवा श्वश्यादि की मरे मन में इच्छा नहीं है, मेरी तो एकमात्र गति तुम्हारी शरण ही है, में इस सेकड़ों वीरों जिनने मलमान् शरीर को प्राप्तकर के भी व्यथित हूँ, इसके द्वारा तो में महानरक में पड़्रूगा, न तो जन्म लेने से खुटकारा मिलेगा, न पाप कर्म से बुद्धि ही निष्टुच होगी, चवल मन निश्चय किये हुए भी पुराय कर्मों को छोड़ देता है, बराबर डॉबर-डोल रहता है, अमता रहता है, दरता है, मेरे कुकर्म मुक्ते सस्कर्मों से निवारण करते हैं। ॥५७-७१॥

जो मनुष्य इस दिव्य तोठक स्तुति का पाठ मन को वश में रख तथा पवित्र मन से करता है उसको भी वाण के समान शकर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इस महादिव्य स्तीत्र को मुनकर देवदेव महादेव जी श्रति प्रसन्न हुए तथा स्वयम् नाण से मोले। ॥७२-७३॥

महेरनर ने कहा--- विल्ला ! तुम मत बरो, प्रपने पुन, पोन, मुहल् परिगर वर्ग, स्वीतथा नौकरों के साथ मुक्य निर्मित त्रिपुर में निवास करों । वाया ! आज से तुम्हारा सहार देवता लोग भी नहीं कर सकते । पायहव ! इस प्रकार देवाधिदेव ने उसे पुन वरदान दिया कि तुम नाग्ररहित हो, सभी होतों में इच्छापूर्वक विवरण करों, कहीं भी तुम्हें भय का लेग नहीं है !' नाग्य से ऐसा कहकर खिव ने स्रिम को त्रिपुर दाह से रोक दिया । इस प्रकार महात्मा एकर ने वाणा के तीसरे पुर की रला की ! तन से रह के तेन के प्रमान से रिवत वह तीसरा पुर गागनमयडल में यूपने लगा । महात्मा एकर ने इसी प्रकार त्रिपुर का दहन किया था । क्वालाओं के समूह से विरे हुए त्रिपुर के दो पुर शाकाग्रमयडल से पृथ्वीतल पर गिरे थे, जिनमें से एक त्रिपुरान्तक के श्रीरोल पर तथा दूसरा स्नमुसकरक पर्वत पर गिरा था । राजेन्द्र । उनके जल जाने पर वहाँ स्ट्रकोटि की प्रतिम्रापना हुई थी । जलते हुए स्नाक्राग्र से गिरने के कारण उसका क्वालेक्टर नाम पड़ा । उससे उठनेवाली दिव्य ज्वाला स्वर्ग लोक को चली जिसमे देवताओं तथा अधुरों म महान हाहाकार मच गया । रुद्र ने स्थाने माहेरवर के उत्तम पुर पर चलाये गने नाय को स्तिम्मत कर दिया । उस समय स्वमरकरक पर्यंत पर इस प्रकार की घटना पृति हुई थी । ॥०४ ८२॥

पायडुनन्दन ! इस पकार ऊपर कही हुई विधि से पूनन करनेवाला प्राणी चौदहों मुचनों का तीस करीड तथा सहस्र कीट वर्षों तक उपभोग करता है । वदनतर प्रध्नीतल पर उसन होकर परमधार्मिक राजा के कुल में उत्पन होता है तथा समस्त प्रथ्नी का एकच्छन राज्य करता है — इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । महाराज! इस प्रकार का पुग्यदायी वह अमरनयटक पर्वन है । चन्द्रमा तथा सूर्य के महस्य के अवसर पर जो अमरकयटक की यात्रा करता है उसे अद्वर्गिय यत्र से दस गुना अधिक फन होना है । पिएडर्तों ने ऐसा महा है कि वहाँ महेदवर का दर्यनकर मनुष्य स्वर्गतीक को प्राप्त करता है । राष्ट्र द्वारा सूर्य के मस्त होने के अवसर पर जो प्राणी वहाँ जाता है उसकी मशहरूब छून जाती है, समस्त अनरकयटक की सीमा भर में ऐसा माहास्य कहा जाता है । जो ब्यक्ति मन से भी उस अमरकयटक पर्वत हो स्वर्ग करता है वह सी चान्द्रायण प्रत वा पुरयम्ल प्राप्त करता है— इसमें सन्देह नहीं । यह अमरकयटक पर्वत तीनों लोकों में सुत्रसिद्ध हं, यह सिद्ध तथा गन्धों के समूहों से सेवित अति पवित्र अंग्र पर्वत है । अनेक प्रकार के छून

तथा तताएँ इस पर फेली हुई हैं । विविध रंग के फूल खिले रहते हैं, इस महा पर्वत में सहसों मृग तथा वाप घूमा करते हैं । देवी पार्वती के साथ इस पर्वत पर भगवान रांकर विराजमान हैं, उनके साथ ब्रह्मा, विप्ता, इन्द्र, तथा वियापरों के समूह भी इस पर्वत पर सिनिहित रहते हैं । म्हिप्, किलर तथा यन्त्रगण नित्य इस महागिरि में निवास करते हैं । बड़े-बड़े सर्थों के साथ नागराज चायुकि भी इस पर कीड़ा करता है । जो मनुष्य इस महागिरि व्यमरकपटक की प्रदिक्तिणा करता है वह पीयडरीक नामक यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त करता है । उस अमरकपटक पर ज्वालेश्वर नामक सिद्धों से सेवित पवित्र तीर्थ है, उसमें स्नान करनेवाला जीव मृख्य के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । हे महाराज ! उस ज्वालेश्वर तीर्थ है, उसमें स्नान करनेवाला जीव मृख्य के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । हे महाराज ! उस ज्वालेश्वर तीर्थ में जो मनुष्य चन्द्र तथा सूर्य-प्रहण के व्यवसर पर व्यवने प्राणों को छोड़ता है उसे भी जो फल होता है मुने, सभी कर्मों से विनिधक्त ज्ञान तथा विज्ञान से संयुक्त हो वह रुद्र लोक में महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । हे मुवत । इस व्यमरेवर पर्वत के पवित्र दोगों तहीं पर कोटि-कोटि महाप्रण तपस्या करते हैं, चारों व्योर से एक योजन के परिमाण में यह व्यमरकपटक लेत्र विस्तृत है । किसी विशेष कामना से व्यवसा निष्काम भाव से जो मनुष्य नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करता है वह सभी पापकर्मों से मुक्त होकर रुद्रलोक की प्राप्ति करता है । ॥८२-१८॥

श्री मात्स्य महापुरागा में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी श्रठासीयाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१८८॥

#### एक सौ नवासीयाँ ऋध्याय

सत ने कहा— ऋषिग्रन्द ! शुधिष्ठिर को श्रमुख बनाकर उन महारमा तपस्वी ऋषियों ने महामुनि मार्कगढ़ेय से पूछा— 'मगवन् ! हम लोगों की श्रमिग्रद्धि तथा लोक के मंगल की कामना से तुम कावेरी के उस महान् संगम का माहारूय वतलाश्रो, जिसके प्रभाव से सर्वदा पापाचरण में निरत हुष्कर्मी नर सभी पापों से निर्मुक्त होकर परम पद की प्राधि करते हैं । हे भगवन् ! इसे जानने को हम लोगों की बड़ी इच्छा है, बतलांश्रो।' ॥१-२॥

मार्कपडेय ने कहा— युधिष्ठिर तथा ऋषिगता ! सन लोग सावधानतापूर्वक सुनिये, सत्यपराक्षमी कुवेर नामक यन्तों का स्वामी, इसी तीर्थ की यात्रा कर यन्तों का स्वामी हुआ। महाराज ! जिस प्रकार उसने अ इस सिद्धि की प्राप्ति की है, उसे में कह रहा हूँ, सुनिये। लोकविख्यात कावेरी तथा नर्मदा का पवित्र संगम जिस स्थान पर हुआ है, उसी स्थान पर स्नान कर सत्य पराक्षमी कुवेर ने पवित्र मन हो सौ वर्षों तक तपस्या की जिससे सन्तुष्ट होकर महादेव जी ने उसे उत्तम वरदान देते हुए कहा— 'महापराक्षमी यन्तराज ! जो वरदान वाहते हो उसे माँग लो' जो कुछ भी तुम्हारे मन में अभिलापा हो उसे वतलाओ। । ॥१८-८॥

क्वेर ने ऋडा-देव । यदि सनमुच श्राप मेरे उभर सन्तुष्ट हैं तो यह वरदान मुक्ते दीजिये कि मैं याज से सभी यन्तों का स्मामी हो जाऊँ । कुबेर की भात सुन शकर जी श्रति मन्तुष्ट हुए श्रीर 'ऐसा ही होगा' कहकर वहीं अन्तर्शित हो गये। कुरेर भी शकर जी के वरदान को पाषकर तथा वरदान के फल को शीप्र ही अधिगतकर यन्तों द्वारा पूजिन तथा स्वामित्र पद पर अभिषिक हुए । उस सभी पार्वे को नष्ट फरनेवाले कावेरी के पवित्र सगम पर जो मनुष्य नहीं जाता सचमुत्र वह वित्र रहता है, इसमें तिक भी सन्देह नहीं । श्रतः सभी प्रयतों द्वारा मनुष्य को वहाँ स्नान करना चाहिये । हे राजेन्द्र ! जहाँ पुर्य प्रदायिनी कारेरी तथा महानदी नर्भदा का समागन हुआ है, वहाँ स्नान कर व्यमध्यज शहर की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से मनुष्य अद्यमेध यज्ञ का फल प्राप्तकर रुदलोक में पूजिन होता है। वहाँ पर जो मनुष्य श्रामिन में प्रवेश करता है, तथा श्रनशन करता है, उसकी सभी स्थानों में श्रप्रतिहत गति है-ऐसा ही राकर जी ने मुक्तते कहा है। वह पुरुष सुन्दरी श्रागनाश्रों से सुतेबित होकर स्वर्ग में राहर के समान साठ करोड़ तथा साठ सहस्र वर्षों तक कीड़ा करता है, रुद्र लोक में विहार करता हुआ सभी स्थानों में जाने वी गति रखता है, प्रथादीए होने पर स्तर्ग से अष्ट होने पर भी धार्मिक राजा होता है, सभी योग्य साम-भियों का उपभोक्ता होता है, दानग्रील तथा उच्चरुल में जन्म महाग करता है। उस कारेरी के सगम स्थल पर जल का पानकर मनुष्य विधिवत् किये गये चान्द्रायए। का फल शप्त करता है । जो मनुष्य वहाँ के सुन्दर जल का पान करते हैं. वे गया यमुना के सगम का फल शाम करते हैं । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार काबेरी के सगम स्थल की यात्रा महाफलदायिनी पुरुषपद तथा सभी पापों को विनष्ट करनेवाली है । ॥१-२०॥

श्री मास्य महापुराण् में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी नवासीयाँ अध्याय समाप्त । ॥१८६॥

#### एक सौ नव्वेवाँ ऋध्याय

मार्फराखेय ने कहा — उस नर्मदा के उसरी किनारे पर एक योजन विस्तृत यन्त्रेश्वर नामक सभी पापों को दूर करनेवाला उसन तीर्थ है, हे राजन् ! उसमें स्नानकर मनुष्य देवताओं के साथ इच्छानुरूप स्वस्थ्य धारागुकर, पांच सहस्र वर्षो तक आनन्द करते हैं, यन्त्रेश्वर से मनुष्य को गर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेचों के समूह उठे हुए दिखाई पड़ते हैं, उसरे तीर्थ के प्रमाव से मेचनाद ने इन्द्रजित् का पद प्राप्त किया था। तदनन्तर मेचनाद की यात्रा करनी चाहिये जहाँ पर मेचों की गर्जना सुनाई पड़ती है, वहीं पर मेचनाद नामक शिव के गण ने गर्णाध्यस्त्रता प्राप्त की थी। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर आआतकरेवर नामक तीर्य की यात्रा करनी चाहिये। यहाँ स्नानकर मनुष्य सहस्र गोदान ना फल प्राप्त करता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर धारातीर्थ का नाद विस्थात है, उस तीर्थ मेनोरथों को प्राप्त करता है। विदर्श कराने चाहिये, इससे वह मन से सोचे गये मनोरथों को प्राप्त करता है।

हे सजेन्द्र ! तत्परचात् त्रवावर्त तीर्थ की यात्रा करे, हे युधिष्ठर ! जहाँ पर नित्य ही भगवान त्रवा का सिल्यान रहता है । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य प्रवालोक में पृजित होता है । तदनन्तर छंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा निवत स्राहार एवं निश्चल चिन होकर करनी चाहिये । ऐसा करने से यह सभी पापों से निर्मुक्त होकर हटलोक को प्राप्त करता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तन कि किला नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य किला गों के दान का कन प्राप्त करना है । तत्परचात् देवलाओं तथा च्छियों के समहों से सेवित करंज़ नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् ! वहाँ पर स्नान करने से गोलोक की पाधि होती है । हे राजन् ! तत्परचात् उत्तन दुग्वलेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ पर पार्वनी के साथ भगवान् शंकर का निवास रहता है । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नानकर मनुष्य हेवलाओं से भी वन्दनीय हो जाता है । तदनन्तर सभी पापों को नष्ट करनेवाले पिण्यलेश तीर्थ की यात्रा करे, हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नानकर मनुष्य हटलोक में पृजित होता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तन विमलेशवर नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ भगवान् रांकर द्वारा निर्मित एक मनोहर शिला है, वहाँ परायस्याय करने से मनुष्य हट लोक की प्राप्ति करता है । तत्परचात् पुष्करिया तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य हन्द्र का खाधा आतान प्राप्त करता है । ॥१-१६॥

निद्यों में श्रेष्ठ रुद्र के श्रीर से निकली हुई नर्मद्रा सभी स्थावर तथा जंगन जीवों का उद्धार करनेवाली है। सभी देवताश्रों के श्रापिदेवता भगवान् शंकर ने स्वयं इस बात को श्रापियों के समूहों में विशेषकर सुभासे वतलाई है। इस परम पवित्र प्रवं श्रेष्ठ नर्मद्रा नदी की स्वृति सुनि लोग करते हैं, लोक की मंगल कामना से यह रुद्र के श्रीर से निकली हुई है, सभी देवतागण इसको नगस्कार करते हैं। यह सभी पाणें को दूर करनेवाली है, देवता, गर्थ्य तथा श्रम्थराश्रों के समृह सर्वदा इसकी स्वृति करते हैं। 'हे पुग्य जलवाली, सर्व प्रथम उत्सन्न होनेवाली, सस्प्रमामिनी, नर्मदे! बुग्हें नगस्कार है। हे सुन्दर सुल-वाली, पापकर्मों को जलानेवाली! बुग्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। हे ऋषि यन्दों द्वारा सेवित! बुग्हें नमस्कार है। हे राज्य के श्रीर से निकलनेवाली! बुग्हों लिए हमारा नमस्कार है, हे धर्मिष्ठ प्राणियों को व्यदान देनेवाली! बुग्हें नमस्कार करता हूँ, हे सभी को पवित्र एवं निप्पाप करनेवाली! बुग्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। श्री ०-२२॥

जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य श्रद्धायुक्त हो पाठ करता है, चह यदि आक्षण है तो येद ज्ञान को प्राप्त करता है, चहित्र है तो संप्राप्त में वाभा में विजयी होता है, वैश्य है तो स्थापार में लाभ प्राप्त करता है, श्रद्ध हो तो श्रुभ गति प्राप्त करता है। प्रम की इच्छा रखनेवाला इस स्तोत्र के नित्य स्मरण मात्र करने से अर्थ की शाप्ति करता है। इस पवित्र नर्मदा नदी का नित्य स्वयम् शंकर की सेवन करते हैं, उसी से यह पवित्र नदी प्रक्षहत्या जैसे कठोर पार्यों को भी दूर करनेवाली जाननी चाहिये। ॥२३-२५॥

श्री मातस्य महापुराण् में नर्मदा माहात्य नामक एक सी नव्येवाँ श्रध्याय समाप्त ॥११०॥

# , एक सौ इक्यानवेवाँ अध्याय

मार्कण्डेय ने कहा - रावन् ! तभी से इस पवित्र नदी का सेवन ब्रह्मा आदि तपस्वी ऋषिगण कोष, सम आदि से रहित होकर करते हैं ॥१॥

सुधिष्ठिर ने कहा—हे सुनिश्रेष्ठ ! इस प्रथ्वी तल पर किस तीर्थ में महादेव जी का शुल गिरा था उस पवित्र तीर्थ का यथावत् माहास्य हमें वताइये ॥२॥

मार्कएडेय ने कहा--वह अति पुषपदायी शूलमेद नामक विख्यात तीर्थ है, वहाँ पर स्नानकर जो रिवजी की पूजा करता है वह सहस्र गोदान का फल शांत करता है। हे नराधिय ! जो उस तीर्थ में तीन रात्रि निवासकर महादेव जी की पूजा करता है, वह पुनर्जन्म नहीं अहसा करता, उसके पश्वात् मनुष्य को भीमेरवर तथा उत्तम नारदेश्वर नामक तीर्य की यात्रा करनी चाहिये । आदित्येश अति पुरवदायी महा घोर पातकों को विनष्ट करनेवाला तीर्थ बताया गया है । तदतन्तर नन्दिकेश्वर की यात्रा कर जन्म धारण करने का पर्याप्त फल प्राप्त करता है, तदनन्तर वहणीय का दर्शन करना चाहिये, उसके बाद स्वतन्त्रेश्वर नामक सीर्थ को जाना चाहिये। पंचायतन के दर्शन करने से उस मनुष्य को समी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे राजेन्द्र! तदनन्तर वहाँ जाना चाहिये, वहाँ पर युद्ध रचा गया था, वह कीटि ठीर्थ नामक स्थान है, वहीं पर-श्रमुरमण् मोहित हुए थे। हे राजन् ! उसी स्थान पर बड़े-बड़े बलवान् दानव मारे गये थे, वहीं पर आकर सभी देवताओं ने दैत्यों के शिरों को लिया था। वहीं पर इपमध्यन शूलपाया शिव को प्रतिष्ठापना हुई है। वहीं पर एक करोड़ दानर्शे का सहार हुआ था, ऋतः उसका कोटीरवर नाम कहा जाता है । उस पवित्र तीर्थ के दर्शन करने से प्राणी सदेह स्वर्ग का खारोहण करता है । जिस समय हस्त्र ने ज़ुद्रता के कारण वज्र की कील द्वारा बाँघ दिया तमो से लोगों का स्वर्ग जाने का मार्ग निवारित हो गया। जो मनुष्य इस पवित्र तीर्थ की प्रदक्तिणा कर मार्थनापूर्वक येल का दान करता है तथा दीप दान कर पर्वत को शिर से धारण करता है ( नमस्कार करता है ), हे पायडन ! वह सभी मनोरखों को प्राप्तकर राजा होता है, मृत्यु को प्राप्तकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है, तदनन्तर पुनः उत्पन्न होता है तथा स्वर्ग से उतरकर राजा होता है, तथा राज्य सुख का ऋनुभव कर स्वर्गलों के को जाता है। तदनन्तर त्रयोदगी तिथि हो मनुष्य दो बहुनेत्र तोर्थ का दर्शन करना चाहिये, वहां पर स्तान मात्र कर्ने से मनुष्य सभी यज्ञां के फल को शास करता है। हे साबेन्द्र ! तत्परवान् परम रमाग्रीक मनुष्यों के समस्त पार्पों को दूर करनेवाले उत्तम त्रगस्त्येदवर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये ! हे राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में पृज्ञित होता है। कार्तिक महीने की कृष्ण चनुर्दर्शी विथि की मनुष्य इन्द्रियों को स्ववरा रख समाहित विष से पृत द्वारा महादेव जी की स्नान करावे । ऐसा करने से वह महादेव जी के सुन्दर स्थान से इकड़ी-सबी पोड़ी तक कभी नीचे नहीं गिरता। उस स्थान पर गाय, जूना, ब्राता, पृत तथा कम्बल् का दान तथा त्राक्षण भोजन को कराने से कोटि गुना ऋषिक कल होता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात् उत्तन बलाकेश्वर

की यात्रा करें । हे राजन् । वहाँ स्तानकर मनुष्य सिंहासन का स्वामी होता है । नर्मदा के दाहिने किनारे पर इन्द्र का विख्यात तीर्थ है, वहाँ एक रात का उपवास कर विधिवत् स्नान तथा जनार्दन की पूजा करे. ऐसा करनेवाले की एक सहस्र गोदान का फल पात होता है तथा वह अन्त समय में विप्ण लोक की जाता है। तदनन्तर मनुष्यों के सभी पापों को हरनेवांले ऋषितीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है । वहीं पर नारद जी का श्रति सुन्दर, तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्परचात् प्राचीनकाल में त्रमा द्वारा निर्मित देवतीर्थ की यात्रा करे । राजन् । वहाँ स्नानकर मनुष्य त्रक्षलोक्ष में पृजित होता है । तदनन्तर पाचीन घल में देवताओं द्वारा स्थापित श्रमरकपटक की यात्रा करती. चाहिये, वहाँ स्तान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में पृजितः होता है । हे राजेन्द्र ! उसके बाद उत्तम रावगोश्वर नामक तीर्थ को जाय, वहाँ मन्दिर का पविदिन दर्शनंकर मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है । वहाँ से ब्रह्मणतीर्थ जाय, वहाँ जाने से निश्चय ही मनुष्य ऋगों से मुक्त हो जाता है, यहाँ से बटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, जिससे जन्म लेने का पर्याप्त फल प्राप्त हो जाता है। तत्परचात सभी पकार की ज्याधियों को नष्ट करनेवाले भीमेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करें । हे राजन ! वहाँ के स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से खुटकारा पा जाता है। हे राजेन्द्र 1 तत्परचात् श्रति उत्तम तुरासंग नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ जाकर महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि पास करता है । तदनन्तर सोम-तीर्थ जाकर उत्तम चन्द्रमा का दर्शन करे, हे राजन् ! वहाँ श्रति भक्तिपूर्वक स्नान करने से प्राणी उसी चाण दिव्य गरीर धारण कर शिवके समान चिरकाल तक त्यानन्द का त्रनुभव करता है तथा साठ सहस्र वर्षी तक रुद्र लोक में पुजित होता है। है राजेन्द्र ! तत्पश्चात् उत्तम पिंगलेश्वर की यात्रा करे, वहाँ दिनरात के उपवास सें तीन दिन-रात के उपवास का फल प्राप्त होता है। हे राजेन्द्र ! उस पवित्र तीर्थ में जो सन्द्य कपिला भी का दान करता है, उस भी के जितने रोयें होते हैं, उतने सहस्र वर्षों तक उस दानी के बंग पवं कल के लोग रुद्रलोक में पृजित होते हैं । हे नराधिप ! जो कोई प्राणी उस पवित्र तीर्थ में प्राणी हो छोडता है, वह श्रज्ञय काल पर्यन्त--जन तक कि सूर्य तथा चन्द्रमा रहते हैं --श्रानन्द का श्रनुमन इत्या है। जो मनुष्य उत्तम नर्मदा के पवित्र तट पर निवास करते हैं, वे मरने पर जिस प्रकार सुकृती ज्ञा छन्त बात्रा फरनी-चाहिये, उस पवित्र दिन में उस तीर्थ में मंगा उतरती हैं, इसमें सन्देह नहीं । उरक्तर नहीं तीर्थं जाय श्रीर वहाँ स्नान करे, जिससे नंदीरवर भगवान् शंकर सन्तुष्ट होते हैं श्रीर ह्यन श्रनेवाला चन्द्रलोक में पूजित होता है। तरवरचात् व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। उद्देन काल में उसी स्थान पर न्यास से डरकर महानदी पीझे को लौट पड़ी थी, उनके हुँकारने पर वह हर्न्टिये खोर से बहुने लगी थी । हे नराधिप । जो मनुष्य उस पवित्र तीर्थ में जाकर प्रदक्तिए। इस्त है व्ह अज्ञुबकुड तक — जब तक कि सूर्य तथा चन्द्रमा विद्यमान् हैं — ग्रानन्द का श्रतमय करता है। 🔁 अर्वेशके 🕏 💉 व्यास प्रसन्न होते हैं और वह श्रपने मनोवांबित को प्राप्त करता है। एक सूत्र में विकास किया

वहाँ जाकर दीप दान करना चाहिये, जो मनुष्य ऐसा करता है वह रुद्र के समान श्रद्धय काल पर्यन्त कीडा करता है ! हे राजेन्द्र ! तत्परचात् उत्तम एरएडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । संगम स्थल पर लान कर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । यह एरएडी पाप को नष्ट करनेवाली तीनों लोकों में विख्यात है । उस एरएडी तीर्थ में आरिवन महीने की शुक्त अप्रमी तिथि को मनुष्य पवित्र मन से उपवास कर यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा देता है तो मानो उसने एक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। प्रायंडी के पवित्र संगम स्थल पर भक्तिमात्र में डूबा हुआ मनुष्य स्नानकर शिर पर मिट्टी रख पुनः जल में अवन गाहन करे, नर्मदा के जल से मिश्रित होने के कारण वह सभी पापों से छूट जाता है । हे नग्रधिय । जो मनुष्य उस तीर्थ में पदिस्ताणा करता है, उसने सातों द्वीपीयाली वसुन्धरा की मानी पदिस्ताणा कर ली । प्रेसा करने के बाद उसके सुवर्णवत् सुन्दर जल में स्नान कर सुवर्ण का दान देकर मनुष्य सुवर्ण के सुन्दर विमान में वैठकर रुद्रलोक में पूजित होता है और पुरस्य चीख होते पर स्वर्ग से च्युत हो पुनः कालकम से पराक्रम-शाली राजा होता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर इन्तु नदी के संगम की यात्रा करे, यह पवित्र तीर्च तीनों लोकों में विख्यात है, वहाँ खबारिय जी का सित्रधान रहता है । हे राजन् ! उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर मन्त्य गर्णों का स्वामित्व पास करता है । तत्परचात् संभी पापों को दूर करनेवाले स्कन्द तीर्थ की यात्रा करें उसकी यात्रा कर केवल स्तान करते से जन्म भर का किया हुआ पाप छूट जाता है। उसके बाद लिगसार नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे । वहाँ स्नान करने से एक सहस्र गोदान का फल होता है तथा वह रुद्रलोक में पृत्रित होता है। तत्परचात् सभी पापों को नष्ट करनेवाले भृद्रतीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। हे राजेन्द्र ! वहाँ जाहर स्नान फरे । इसमें सन्देह नहीं कि वहां स्नान करने से सात जन्म के किये हुए पापी से छुटकारा मिल जाता है । तदनंतर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे । हे राजन् । वहाँ स्तान कर मनुष्य सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है । तत्परचात् सभी देवताओं से नमस्करणीय सगमेश तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ स्नाम करने मात्र से मनुष्य निश्चय ही इन्द्रस्व की प्राप्ति करता है । तदनन्तर सभी पापों को हरनेवाले परम पवित्र कोटितीर्थ को जाय, जहाँ स्नानकर मनुष्य राज्य श्रष्ठ करता है, इसमें सन्देह नहीं । उस तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान देता है, तीर्थ के प्रमान से उसका सौ कोटि गुना महत्त्र बढ़ जाता है। यदि कोई स्त्री वह ( पर स्नान करती है तो वह भी गीरी के समान अथवा इन्द्र की पत्नी के समान हो . सकती है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । तत्परचात् श्रगारेश की यात्रा कर वहाँ स्तान करें। वहां के स्तान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है । ध्यनारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करना चाहिये । पवित्र एवं मन को वस में रख वहाँ जो स्नान करता है वह श्रात्तयकाल पर्यन्त शानन्द करता है । श्रयोनिसम्भर नामक वीर्थ में स्नान कर मनुष्य योनि सकट ( जन्म कष्ट ) नहीं देखना । वहीं पर पाएडनेश नामक तीर्थ है, यहाँ जारत जो मनुष्य स्तान काला है वह देशताओं से भी अवध्य होकर अन्य काल तक आनन्द शान्त करता है. वया विप्पुलोक में जाकर अनेक भोग की प्राप्ति करता है । वहाँ अति उत्तम भोगों का उपभोग कर राजा होवा है । तत्परचान् फाटेच्यर तीर्थ में जाकर स्तान करे । उत्तरायण के समय यदि वहाँ मन्द्र्य जाता है तो

जिस मनोरथ की चिन्ता करता है वह उसे प्राप्त होता है । तत्पश्चात् चन्द्रभागा में जाकर वहाँ स्नान करे । हे राजन् ! वहाँ जाकर स्नांन करने मात्र से मनुष्य चन्द्रलोक में पृजितं होता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् इन्द्र के प्रसिद्ध तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जो स्वयम् देवराज इन्द्र द्वारा पूजित तथा नमस्कृत है। हे राजन् ! उस प्रवित्र तीर्थ में स्नानकर जो सुवर्ण का दान देता है श्रथमा नीले रंग के बैल को छोड़ता है, वह मनुष्य वृषभ के जितने रोयें होते हैं, उतने सहस्र वर्षों तक श्रपने कुल परिवार समेत शिवलोक में निवास करता है तदनन्तर वहाँ से पुरवक्तीण हो जाने पर पराक्रमी राजा होता है । राजन ! ऐसा करनेवाला मनुष्य इवेत-वर्षों के सहसों अरवों का अधिपति होता है । उस तीर्थ के अद्मुत प्रभाव से मनुष्यों में वह राजा होता है । . राजेन्द्र ! तदपरान्त त्राति उत्तम ब्रह्मावर्त्त नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् ! वहाँ स्नानकर पितरों तथा देवताओं का तर्परा करे, रात भर का उपवास कर विधिपूर्वक पिराड दान करे । सूर्व के कन्या सारि पर स्थित होने के अवसर पर ऐसा करने से उसका पुग्य प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता । हे राजेन्द्र ! इसके प्रचात उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् ! इस कपिलातीर्थ में जाकर जो मनुष्य कपिला गी का दान करता है, वह सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर के जो फल पाष्ठ होता है वह फल पाष्ठ करता है । नर्मदेश स्त्रति उत्तम तीर्थ स्थान है, उसके समान न तो कोई तीर्थ हुआ है न होगा । हे राजन् ! उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर मनुष्य श्चरवमेघ यज्ञ का फल पात्रे करता है । नर्मदा नदी के दाहिने किनारे पर उत्तम संगमेश्वर नामक तीर्थ है. हे राजन ! उसमें स्नान कर मनुष्य सभी यज्ञों के करने का फल पात करता है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य इसी पृथ्वी तल पर ही सभी कार्यों में उद्योगरील राजा होता है, सभी राजलक्त्या से युक्त तथा संभी व्याधियों से रहित रहता है । नर्मदा के उत्तरी किनारे पर श्रीत रमणीक श्रादित्यायतन नामक दिव्य तीर्थ है. जिसकी चर्चा स्वयम् शिव ने की है। हे राजन् ! उस पवित्र तीर्थ में स्तान कर जो यथाशक्ति दान दिया जाता है वह उस तीर्थ के माहात्य से अज्ञय ही जाता है । जो लोग दरिद्र हैं, व्याधियों से पीडित हैं, पाप कर्म में निरत रहनेवाले हैं, वे भी उस तीर्थ के प्रभाव से सभी पार्पों से छूटकर सूर्यलोक को चले जाते हैं । माध के महीने में शुक्रपन्त की सप्तमी तिथि को उस आयतन में निराहार तथा जितेन्द्रिय हो निवास करे. ऐसा करने से न तो बृद्धावस्था से पीडित हो सकता है, न गूँगा हो सकता है, न श्रम्या न बहिरा: प्रत्यत सुन्दर रूपवान तथा शियों का प्रिय होता है। इस प्रकार के त्राति पुरस्पव तीर्थ की चर्चा मार्कराडेय जी ने की थी। है राजेन्द्र ! जो इनको नहीं जानते वे सचमुच जगत् में वंचित ही रह जाते हैं । ॥३-८१॥

तदनन्तर गर्भेरवर नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य स्वर्गतोक की प्राप्ति करता है तथा स्वर्गतोक में तब तक निवास करता है जब तक चीदहाँ इन्द्र रहते हैं। उसी तीर्थ के समीप में नागेरवर नामक तपीवन है, हे राजेन्द्र ! वहाँ स्मान करने से नागलोक की प्राप्ति होती है तथा वहाँ जाकर वह प्राणी अनेक नागकन्याओं के साथ अनुष्काल पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। तस्पश्चान् कुनेरभवन नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहां पर कुनेर का निवास है, वहाँ पर कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ भी है जहाँ कुनेर सन्तुष्ट किये गये थे। हे राजेन्द्र ! वहाँ द्वनान करने से मनुष्य को

सभी सम्विचाँ प्राप्त होती हैं । तदनन्तर उससे पश्चिम प्रतिश्रेष्ठ मारुवालय नामक तीर्थ की यात्रां करनी चाहिये । हे राजेन्द्र ! वहाँ पवित्र तथा समाहित चित्त हो स्नान कर बुद्धिमान् पुरुष श्रपनी शक्ति के शबु-कूल धुनर्ण का दान करे तो उसके प्रमान से यह पुष्पक विमान द्वारा वायुलोक को जाता है। हे युधिष्ठर ! तदुपरान्त माप महीने में यब नामक तीर्थ की यात्रा करे श्रीर कृष्णपत्त छी चतुर्दरी तिथि की वहाँ लान करें श्रीर गत में भोजन करे—ऐसा करने से वह जन्म लेने के सकट को नहीं देखता । तत्परचात श्रहत्या-तीर्थ में आकर वहाँ स्नान फरे, वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य व्यवसरायों के साथ ब्रानन्द का ब्रनुमन करता है 1 उसी पवित्र तीर्थ में श्रहल्या ने तपस्या कर मुक्ति की पासिकी थी 1 चैत्र मास के आने पर -शुक्लपन् की चतुर्दशी तिथि को, अन कि कामदेव का दिन पड़ता है, जो उस तीर्थ में अहल्या की पूज करता है, वह जहाँ-जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ-वहाँ सर्वसाधारण का प्रेमपात्र होता है, लक्ष्मीयुक्त ही दूसरे कामदेव की मौति स्त्री का वल्लम होता है। राम के प्रसिद्ध श्रयोध्या तीर्थ में जाइर मनुष्य फेवल स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा पाता है। तदनन्तर सोमतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्नान करे. वहाँ के स्नानमात्र के करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। हे राजेन्द्र! उस सोनग्रह में मनुष्यों का सभी पाप नष्ट हो जाता है। हे राजन् ! यह सोमतीर्थ तीनों लोकों में बिख्यात है, उसके प्रभाव एवं फल श्रमित हैं । हे नराधिष ! जो मनुष्य उस तीर्थ में चान्द्र्यया वत का पातन करते हैं वे सभी पापों से उन्मुक्त पन विशुद्धारमा हो सोमलोक को जाते हैं। श्राम्न प्रवेश कर, जल में ड्रकर, अधवा अनरान कर जो मनुष्य इस सोमतीर्थ में प्राणस्याग करते हैं वे पुनः मृत्युत्तोक में जन्म नहीं धारण करते । तदनन्तर शुमतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्ये गोलोक में पृजित होता है । हे राजेन्द्र ! तत्वश्चात् श्रति उत्तम विष्णुतीर्थ की यात्रा करे, वह स्थान योधनीपुर नाम से विख्यात है, तथा मगवान विष्णु का उत्तम निवास स्थान है, भगवान वासुदेव ने उसी स्थान पर करोड़ों ऋषुरों से युद्ध किया था, तभी से वह पवित्र तीर्थ प्रचलित हुआ है । वहाँ की यात्रा से विन्तु पसन होते हैं, एक दिन तथा रात्रि का उपनास करने से वह तीर्थ त्रहाहत्या को छुड़ा देता है । हे राजेन्द्र ! तत्परचात् श्रति उत्तम तापसेरवर की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पर कि एक व्याय से भयभीत होकर सुगी गिर पड़ी थी तथा जल में शरीर को गिराकर स्वर्ग को चली गयी थी । ऐसा देख वह ज्याय ऋति विस्मित हुआ था । वहीं तापेश्वर नामक वह तीर्थ है, जैसा कि न तो कोई तीर्थ था न होगा । हे राजेन्द्र ! तत्रश्चात् ऋति उत्तर बहाँ दवर नामक तीर्ध की यात्रा करनी चाहिये, वह अमोहक तीर्ध के नाम से भी विख्यात है, वहाँ नाकर पितरीं का ही वर्षण करे तथा पूर्णिमा श्रीर श्रमावास्या तिथि की विधिपूर्वक श्राद्ध करे, हे राजन् ! वहाँ स्नान कर पितरों को पिएड दान करें । वहाँ हाथी के आकार की एक शिला जल के मध्यभाग में प्रतिष्ठित है, विशेषकर वैग्रास मास की पृश्चिम तिथि को वहाँ पिएडों का दान करें । ऐसा करने से उसके पितर तम तक तुष्ठ रहते है जब तक इस प्रयंत्री का श्रास्तित्व रहता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्राति उत्तम सिद्धेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् । वहाँ के स्नान करने से मनुष्य गरापवित के समीप प्राप्त होता है। हे

राजेन्द्र ! तद्वपरान्त जहाँ पर जनार्दन का लिंग है; वहाँ की यात्रा करें ! हें राजेन्द्र ! वहाँ स्तान करने से मनुष्य विष्णुलोक में प्नित होता है। नर्मदा नदी के दाहिने किनारे पर परम रमणीक एक तीर्थ है, वहाँ पर स्वयम कानदेव ने सहस्र दिव्य वर्षी तक घोर तपस्या की थी और वहीं पर भगवान रांकर के समाधि भंग के कारण उत्पन्न हुए कोध से वह दग्ध भी हुआ था । उस कुमुमेश्वर तीर्थ में अवस्थित होकर खेतवर्मा, यम, हतारा तथा शुक्रपर्वो एक अवसर पर दम्य हो गये थे । एक सहस दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन लोगों पर भगवान शंकर सन्तुष्ट हुए थे श्रीर सन्तुष्ट होर्कर पार्वनी समेत बरदान देनेको इच्छुक हुए थे।शंकर सभी को मोल प्रदान कर नर्मदा के तट पर श्रवस्थित हुए श्रोर वे लोग तीर्थ के प्रभाव से पुनः देवत्व को प्राप्त हुए तथा श्रति भक्तिपूर्वक देवदेव वृपभध्वज से बोले—'हे महाराज ! यह स्थान श्राप की कृपा से चारों श्रोर श्राधे योजन के परिमाण में उत्तम तीर्थ हो जाय ।' उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर तथा उपवास कर मनुष्य कामदेव का स्वरूप धारण कर रुंद्रलोक में पूजित होते हैं । राजेन्द्र ! उस तीर्थ में वैश्वानर, यम. कामदेव तथा महत-इन सर्वो ने तपस्या कर परम सिद्धि की पाप्ति की थी। मंकील के समीप तथा उस तीर्थ के थोड़ी दर पर स्नान, दान, भोजन तथा पिराड दान करना चाहिये । श्रामि में प्रयेशकर, जल में ड्वकर तथा श्चनशन कर प्राण त्यागने वाले प्राणी की इस क्षेत्र में सर्वत्र वे रोकटोक गति होती है । जो मनुष्य व्यानक तीर्थ के जल के द्वारा चरु को पकाता है तथा श्रंकोल की जड़ में विधिपूर्वक पिएडदान करता है, उसके पितर जब तक सूर्य तथा चन्द्रमा का श्रस्तिस्व रहता है, तब तक तृष्त रहते हैं । जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरा-यस होने पर घत द्वारा स्नान करता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि शुचि मन हो श्रायतन में निवास करता है तथा प्रातःकाल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता है तो वह जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वैसी उत्तम गति कोई सभी महायज्ञों द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता । कालयोग से अब कभी वह पुनर्जन्म ब्रह्ण करता है तो सुन्दर होता है, मर्त्यलोक में श्राकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का राजा होता है। जो मनुष्य न्तेत्रपाल महाबलवान दएडपाणि का दर्शन नहीं करता, कर्ण कुग्डल को नहीं देखता, उसकी सारी यात्रा नष्ट हो जाती है । इस पकार उस तीर्थ की श्रांति उत्तम महिमा के प्रभाव से वहाँ सभी देवगण उपस्थित होते हैं तथा पुष्पों की दृष्टि करते हैं--इसी कारण उसका कुसुनेश्वर नाम है । ॥८२-१२५॥

श्री मातस्य महापुराण में नर्मदा माहालय नामक एक सौ इक्यानवेवाँ ऋध्याय समाप्त । ॥१८१॥

#### एक सौ वानवेवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने कहा — तदनन्तर भागवेग्र तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ महावलवान् श्रम्लुरों से युद्ध करते हुए भगवान् जनार्दन भन हुए थे। हे राजेन्द्र ! वहाँ देव के हुँकार से दानवगण नष्ट हो गये थे। उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। हे पाण्डनन्दन ! श्रव तुम शुक्क तीर्थ की उत्पत्ति सुनी । एक बार व्यनेक प्रकार की धातुकों ने रंग निरंग हिमरान् वर्षत के मनीहर ग्रिसर । पर, गध्यकालीन सूर्व की मंति देशिष्यमान्, सपान हुए सुनर्श के समान दिखाई पड़नरानं स्कटिक तथा नज्ञ की सीदियोंबाने विचित्र रंग के दिन्य सुनर्शनय शिला पह पर, जो विनिध प्रकार के पुत्रा स दुर्शामित था, बिराममान व्य यथ मर्यत्र पार्वना समेत लोक नुमह कर्मा मगसन महादेव से मार्करदेव सुनि ने पूजा । उस समय ने भगवाद् गर्मों से परिवष्टित य तथा सभीप म स्कन्द, नन्त्रीवरस, महाकान, शिराद प्रमृति प्रसुष्ट प्रमृत्त प्रसुष्ट प्रमृत्त । १११-६॥

देवाधिदेन ! महादव ! ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र द्वारा यन्द्रनीय ! में ससार के भय से भीत है, यत सुख प्राप्ति के उपाय सुक्ते बताइये । हे भगवन ! भून और भविष्य के भी स्वानी महद्वर ! सभी सीचों में जो उत्तम तीचे स्नान हो तथा सभी पापों हो नष्ट करनेवाला हो उसे सुक्ते जतलाहुने । ॥७-८॥

र्डदरर ने फहा-सभी शासी में निशारद ! महा बुद्धिमान् ! सुमग ! ऋषि समहा के साथ स्तान के लिए प्रस्थान करो । मनु, श्रात्रि, कश्यप, याजारत्वय, भृगु, श्रागिरा, यम, श्रापन्त्रपा, सप्तर्त, कार्यान यन, बृहस्पति, नारद तथा गोतम--ये सभी ऋषिगणा धर्म की श्रमिलापा करनेपान हैं । कनसल में गगा श्चति पुएवदायिनी है, प्याग, पुष्कर तथा गया तीर्व भी श्वति पवित्र हैं । शहु द्वारा सूर्व के प्रस्त होने पर क़रचेत्र का विरोप महत्त्व है, क्या रात बता दिन—सभी समय में शुक्ततीर्थ महाक्लदायी है। यह महापवित्र शुक्ततीर्थ नर्मदा नटी पर है, वहीं पर चारावय नामक रानिय को सिद्धि प्राप्त हुई थी। यह द्देन एक योजन के परिभाण में गोलाकार ध्यवस्थित है, यह शुक्ततीर्थ महापुण्यदायी तथा सभी पापों नो नप्ट करनेवाला है । वृत्त के ध्यमभाग पर ध्यवस्थित होकर देखन पर यह प्रखहत्या को दूर कर देला है । पृथ्वीवल से देखन पर अूणहत्या का पाप छूट जाता है। ऋषित्रेष्ठ । मे उस पतित्र तीर्थ में पार्वती के साथ निवास करता हूं. वैशास तथा चत्र मास भी रूप्ण चतुर्वशी तिथि को नै केनास से भी श्राकर वहाँ निवास करता हूँ । देत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, मरे प्रमध गण, श्राप्सराएँ, नाग तथा सभी ददगण श्रामारामगढल में सर्वत्र चलनेताले विमानों पर बठकर उस तीर्थ में सदा अवस्थित रहते हैं । है राजेन्द्र ! यह शुक्ततीर्थ धर्म के इच्छुकों के स्थानम्म किये गये पार्वो की, जिस प्रकार धोपी के धोने से मलिन कर रनेत हो जाता है उसी प्रकार नष्ट कर देता है । हे ऋषिश्रेष्ट मार्कण्डय । वहीं का स्नान तथा दान श्रांति पुरुषदायी है। इस शुक्त तीर्थ से नहतर न तो कोई तीर्थ हुआ जीर न होगा। मनुष्य अपन पूर्व बन्धों में किये गये पार्चे की वहाँ के कैमन एक दिन रात के उपनास से नप्प कर देता है। इस पवित्र तीर्घ में रापत्या, जहाचर्य पालन, यज्ञाराधन, दान ऋथवा दैवार्चन से जो पुष्टि होती है वह सेकडों यज्ञों से भी नहीं होती । कार्तिक महीने के कृष्णपन्त की चनुर्दशी विधि को उपग्रस कर परमेश्वर शकर को धृत द्वारा स्नान कराये, ऐसा करनेपाला इस्कीस पीड़ियों समेत कभी महादेव जी के स्थान से च्युन नहीं होता । यह शक्ल तीर्थं ऋषियों तथा सिद्धों द्वारा धुसवित महापुरयमय एव पवित्र तीर्थं है। हे राजन् ! वहाँ के स्नान करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं प्रहरण करता । उस शुक्त तीर्य में स्नानकर वृपभव्यत्र की पूजा करे तथा कपाल

को पूर्ण करे, इससे महेरवर सन्तुष्ट होते हैं । भक्ति पूर्वक अर्घनारीश्वर महादेव की वस्त्र या लेख्य पत्र पर प्रतिमा बनवाये, त्रहा ( वेद ) का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों एवं ग्रंख, तुरही प्रादि वार्यों के साथ गृत्य गीत आदि कराते हुए राम सर जागरण करें । मातःकाल शुक्तिवीय में स्नानकर महादेव की पूजा करे, पश्चात् शिव की भिक्त करनेवाले पिवत्रआचरण प्राचार्यों को भीजन कराये, ख्रुपण्यात छोड़कर यथाशक्ति दिल्ल्णा दे, पश्चात् प्रदिल्ल्णा कर धीरे से देव के सनीप जाय । इस प्रकार विधानपूर्वक जो इस त्रत का पालन करता है उसके पुग्य का फल सुनो । वह पुरुष दिव्य स्थ पर समासीन हो, गाती हुई अपसराओं के साथ शिव के समान श्रुतुलित वलयुक्त हो महाफलय पर्यन्त स्थित रहता है । इस शुक्तिवीय में जो की सुवर्ण का दान करती है, एत से देव को स्नान कराती है तथा स्वामिकाधिकैय की यूजा करती है, उसके पुर्य का फल सुनो, वह की जब तक चीदहों इन्द्र वर्तमान रहते हैं तब तक शिव के लोक में आनन्द का श्रमुषव करती है । पृश्चिमा, चर्तुदर्शी, संकान्ति तथा विपुर्व के श्रवसर पर उपवास कर इन्द्रियों को स्ववर में रख समाहित विच हो जो स्नान करके यथाशक्ति दान देता है उसके जगर भगवान राकर तथा विप्णु प्रसल रहते हैं । इस तीर्थ के प्रभाव से उसके सभी दान श्रन्य परिणान देनेवाले हो जाते हैं । इस तीर्थ में जो श्रमाथ, दुर्गितमस्त, अथवा सनाथ ही, ब्राह्मण्य का विवाह करावा देता है उसने जो पुरुष प्राप्त होता है, उसे सुनो । उसके जितने रोगे हैं, उतने बहत वर्षो तक वह मनुस्थ शिवलोक में पूजित होता है । ॥०-३-१।॥

श्री मात्स्य महापुराण् में नर्मदा माहात्स्य नामक एक सौ वानवेवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६२॥

#### एक सो तिरानवेवाँ ऋध्याय

मार्फराडेय ने फहा— तदनन्तर अनरफ तीर्थ की यात्राकर वहाँ स्नान करें। वहाँ के स्नान करने मात्र से मनुस्य नरफ का दर्शन नहीं करता। हे पायुक्तन्दन! उस अनरफ तीर्थ के माहास्य को छुम छुनो। हे राजेन्द्र! उस पवित्र तीर्थ में जिसकी हिंडुयाँ फेंको जाती हैं, वह मनुष्य पुनर्जन्म में अतिरूपवान होता है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदमन्तर गोतीर्थ की यात्रा कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजेन्द्र! तदनन्तर उत्तम किपिला तीर्थ की यात्रा करे। हे राजेन्द्र! उस तीर्थ के स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाष्ट करता है। उपेष्ठ के महीने में—'विरोपतः चर्जुदर्श तिथि को — उस तीर्थ में उपवास रख जो मनुष्य कपिला गाय का दान देता है। घृत से दीपक जला घृत द्वारा यिव का स्नान करा, घृत समेत बेल का भोजन कर अन्त में प्रदक्तिया कर, घरटा एवं सभी आम्पर्यों से आमृप्यत कपिला का दान दे मिक्तर्बंक शिव की पूजा कर जाहायों को भोजन कराता है। विरोपकर अंगास्क की नवसी तथा अमावास्या

को स्नान कराता है वह भावी जन्म में छुन्दर श्राकृतिवाला होता है। छुत द्वारा लिंग का स्नान करा भक्ति-पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर मनुष्य सेकड़ों की भीड़ के साथ पुष्पक विमान द्वारा शिव का स्थान प्राप्त करता है, जहाँ जाकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं श्रीर श्रव्यकाल पर्यन्त जिस प्रकार शित्र जी विहार करते ंहैं उसी प्रकार वह भी विहार करता है। फिर जब कर्मों के सपीग से मृत्युत्तोक में आता है तो परमोच्च-कुल में श्रति स्वरूपवान् तथा धर्मिष्ठ राजा होता है । हे राजेन्द्र ! तद्वपरान्त श्रति उत्तम ऋषितीर्थः की यात्रा करें, जहाँ तृराविन्दु नामक ऋषि शाप के कारण दग्ध हुए थे, किन्तु उस तीर्थ के. प्रभाव से वे वहाँ शापमुक्त हुए थे । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम गगेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करें। श्रावरण के महीने में कृष्ण पत्त की चतुर्दशी तिथि को वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य रुदलीक में पूजित होता है, वहाँ पर पितरों का तर्पण कर मनुष्य तीनों ऋरणों से मुक्त होता है । गगेरवर तीर्थ के सभीप में उत्तम गगावद्यन नामक तीर्थ है, वहा किसी विशेष कामना से अथवा निष्काम भावना से मनुष्य स्नानकर अपने जुन्म भर के पापी से छुटकारा पाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । उम पवित्र तीर्थ में स्नानकर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ राकर का निवास है । सर्वेदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ पितरीं का तर्पण करने से अबस्मिध यज्ञ को फल प्राप्त होता है । महात्मा राकर ने प्रयाग में स्नानादि का जो फल देखा है वहीं सन गगावदन के सगम तीर्थ में भी देखा है । उस तीर्थ के पश्चिम श्रीर, श्रिषक दूर पर नहीं, दशाश्वमेध-जनन नामक तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है, भाद्रपद महीने की श्रमावास्या तिथि को एक रात्रि का उप-वास कर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ राकर का निवास है। सर्वदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये। पितरों का तर्पस कर वहाँ मनुष्य अश्यमेध यज्ञ का फल पाप्त करता है । दराइयमेध तीर्थ की पश्चिम दिशा में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भूगुजी ने सहस्र दिव्य वर्षों तक शिव जी की श्राराधना की थी, उस समय उनका शरीर विलों से जर्जरित तथा पत्तियों का घोंसला-सा वन रहा था। उन्हें ऐसा देख पार्वती तथा शंकर जी परम विस्मित हुए थे। पार्वनी ने देवदेव से पूछा था-- 'हे महेरवर ! इस मकार स्थित यह कीन हैं ? कोई देवता हैं या दानव हैं १ । ॥१-२५॥

महेडबर ने फहा—ंहे भिये ! यह ब्राक्षणों में श्रेष्ठ भुगु नामक ग्रुनि हैं, समिधितीन हो ये मेरा घ्यान कर रहे हैं ।' शिव जी की बात सुन देवी ने हँसते हुए महादेव से कहा—'तपस्या करते करते इनकी शिक्षा भूएँ के समान हो गई है किन्तु तम भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो रहे हो, श्र्यतः इससे निस्सन्देह यह सिद्ध होता है कि तुम कितनी कठिनाई से श्रमुकूल बनाये जा सकते हो ! ॥२६-२७॥

महेदबर ने कहा--'है महादेवि! तुम यह नहीं जानती, ये मुनि कोघ से भरे हुए हैं। देखो, इनके कोध को दिखलाकर तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं। पैसा कह महादेव ने धर्मरूप चृष का स्मरण किया, स्मरण करते ही गुपम शीघ उपस्थित हुआ श्रीर मनुष्य वाणी में बोलते हुए कहा--'हे प्रमो। मेरे लिए-क्या श्राजा कर रहे हो १ ॥२८-२८॥

भगवान् ने कहा-'इस बिल को तुम लन डालो श्रीर इस ब्राक्षण को नीचे पृथ्वीतल पर

गिरा दो। शिव के ऐसे श्रादेश पर योगमुद्रा में लीन भूगु को उस बूपम ने नीचे ढड़ेल कर गिरा दिया, जिससे उसी चएप श्रित कुद्ध एवं सन्तस हो हाथ को उठा उन्होंने बूपम को 'श्ररे बूपम। कहाँ जा रहे हो। ऐसा कहते हुए यह शाप दे दिया कि 'श्राज में श्रित क्रीम से तुम्हारा नाश किये देता हूँ। मुनिवर भूगु जी इस प्रकार श्रपमानित हुए श्रीर बूपम ऊपर श्राकाश में चना गया। उसे श्राकाश में जाते देख ब्राह्मण ने सोचा कि यह नया श्रद्भुत बात है ? उसी श्रवसर पर श्रप्टिय के श्रागे हँसते हुए भगवान रुद्र उपस्थित हुए। शिव के तीसरे नेत्र को देख मुनि विद्वल हो प्रथ्वी पर गिर पड़े श्रीर दखड़ की भौति प्रथ्वी पर पड़े-पड़े परमेशवर की स्तुति करने लगे। ॥३०-३३॥

'हे सुवनों के स्वामी ! प्रभो ! तुम संसार के अतीत पुरुप हो, सभी भूतों के स्वामी भवीद्भव, . दिन्यस्वरूप तुमसे में कुछ विज्ञापित ( निवेदित ) कर रहा हूं। भुवनपते ! तुम्हारे गुणों के समूहों का' कीन मनुष्य वर्णन कर सकता है, सर्पराज वाधुकि की भांति कोई यदि किसी तरह सहस्रमुख भी हो जाय तव भी तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता । है शंकर । यह जानते हुए भी मैं भक्ति के कारण तुम्हारी स्तुति करने को उचत हुन्ना हूँ । हे भगवन् । में न्नापके चरणों में पड़ा हूँ, मेरी यह दिदाई त्त्रा कीजिए। हे देव ! तुम. सत्त्व, रज एवं तम—-तीनों गुर्हों से युक्त सृष्टि की स्थिति उत्पत्ति तथा विनाश करनेवाले हो । हे अवनेववर । अवनपते । तुम्हें छोड़कर जगत् में श्रन्य कोई देवता ऐसा नहीं हे । यम, नियम, यज्ञ, दोन, वेदाभ्यासं, धारणा श्रथवा योग-ये सभी श्राप की मक्ति के सहस्रवें श्रंग की भी असवरी नहीं कर सकते ? उच्छिष्टरस, रसायन, खड़, ग्रंजन, पादुका, विवर-सिद्धि ग्रादि बिह्न इस जन्म में शिव के व्रत करनेवालों के प्रत्यन्त चिह्न देखे जाते हैं । देव ! यद्यपि तुम्हारा भक्त तुम्हें दुष्टता के भाव से श्रभि-भूत होकर नगस्कार करता है; पर तुम उसकी भी श्रमिलापाओं को तो पूरा करते ही हो । हे नाथ ! इस सांसारिक दुःखों एवं द्वन्द्वों को दूर करनेवाली एवं मोत्त प्राप्ति की साधन रूप भक्ति को तुमने बना दिया है। दूसरे की स्त्री तथा दूसरे के धन के लोलुप, एवं दूसरे के श्रपमान जनित सन्ताप से सन्तप्त, परमुखापेची मेरे जैसे की है परमेश्वर ! तू रचा कर । मिथ्या अभिमान में जले हुए, चए भर में नष्ट होनेवाले शरीर से शोभित, करूर कर्म में निरत रहनेवाले, कुमार्ग की च्योर श्रमिमुख तथा गिरे हुए मुक्तको तुन पाप कर्म से बचाओ । हे शंकर ! मुक्त जैसे बाहाएों के साथी दीन को, भी जिसकी सभी श्राराएँ वन्धुवर्गी ने ही दृषित कर दी हैं, तृष्णा इतना क्यों परेशान कर रही है ? तुम इस नृष्णा को रीघ ही हर लो श्रोर नित्य निवास करनेवाली (चिरस्थायिनी ) लक्ष्मी (राग्नित) मुफ्ते दो । सद एवं मोह के पार्शों को मेरे समीप से काटकर ऋलग कर दो, हे महादेव ! मेरा निस्तार करों ।' इस करुगाभ्युदय नानक सभी श्रमितापात्रों को पूर्ण करनेवाले दिव्य स्तोत्र का पाठ जो भक्तियुक्त हो करता है, उसके उपर शिव जी उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे भृगु के ऊपर प्रसन हुए थे। ॥३४-४५॥

ईश्वर ने कहा-- 'बत्स ! में तुम पर परम प्रसन्न हूँ, मनोवाञ्चित बरदान माँगो। ऐसा कह पार्वती समेत मगवान शर्कर ने भूगु को बरदान देने का निश्चय किया । ॥ १६॥

• भृगु ने कहा — हे देवेग्र ! यदि श्राप सचमुच मुफ्तपरं सन्तुष्ट हें श्रीर वास्तव में वरहार देना चाहते हैं तो हे देव ! में रुद्र का भली भाँति जाननेवाला हो जाऊँ तथा यह तीर्थ स्थान मेरे नाम र प्रसिद्ध हो जाय । ॥४०॥

ईस्व**र ने फहा---**'नियेन्द्र ! ऐसा ही होगा श्वव तुम्हें कोथ नहीं होगा। तुम्हारे पिता श्रीर पुत्र हें कभी फलहर नहीं होगा, अन ऐत्रय स्थापित होगा। तभी से ब्रह्मा आदि सभी देवगण किलसें के साथ इस भुगु केतीर्थ स्थान की, जहाँ सान्तात् शिव जी सन्तुष्ट हुए थे, उपासना करते हैं । उस तीर्थ के दर्शन मात्र करने से वे शीव्र ही श्रयने पापकेंमें से छुटकारा पा जाते हैं। श्रयने अधीन रहनेवाले या पराधीन रहनेवाले-कोई भी जन्तु यदि वहाँ मृत्युलाभ करते हैं तो गुद्ध से श्रिति गुद्ध उनकी गित होती है, इसमें तनिक'भी सन्देह नहीं । यह विपुत चेत्र सभी पापक्रमें का विनास करनेवाला है । उस मृगुतीर्थ में स्नान करनेवाले प्राणी स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो वहाँ मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं धारण करते । उस तीर्थ में जाकर जुते, खाला, श्रन्न, सुवर्ण तथा भोजन का यथाराक्ति दान करना चाहिये, वहाँ देने से वे सभी अन्यक्त प्रदान करनेवाले हो जाते हैं । सूर्य प्रहर्ण के श्रवसर पर जो प्राणी श्रपनी इच्छा से दान करता है, उसे दान श्रदाय फल प्रदान करनेवाला हो जाता है । चन्द्र तथा सूर्य भहाए के श्रवसर पर जो फल श्रमरकाटक तीर्थ में पात होते है, वे ही सब मृगुतीर्थ में भी होते हैं, इसमें तिक भी सन्देह नहीं । दान, फर्म, यज्ञ तथा तपस्या—सभी नष्ट होनेवाली हैं, किन्तु है युधिष्ठिर। उन भृगु के तीय में की गई तपस्या कभी नष्ट होनेवाली नहीं है, जिनही उप तपस्या से सन्तुष्ट होकर राकर जी ने बरदान दिया था। है राजन् ! वह भूगु का परम पवित्र तीर्थ, जहाँ पर भगवान महेश्वर सन्तुष्ट हुए थे, तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ महादेव जी का सिवधान नतलाया जाता है । महादेव जी नेइस प्रकार की वार्ते पार्वती जी से कहीं थीं कि इस श्रांति उत्तम मृगुतीर्य को जो मनुष्य नहीं जानते वे विष्णु की माया से विमोहित हैं, मूद्र है । हे राजन् । यह दिव्य भृगुतीर्थ नर्मदा नदी पर अवस्थित है । इस भृगुतीर्थ के माहास्य को जो मनुष्य सुनता है, यह सभी . पापकर्मों से छुटकारा पाता है तथा शिवलोक को जाता है । हे राजेन्द्र ! तदनंतर व्यति उत्तम गीतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन् ! वहाँ स्नान कर उपवास में पारावण रह मनुष्य सुवर्णमय विमान द्वारा त्रवालोक में पृत्रित होता है । हे राजन् ! तदनन्तर धीतपाप नामक सेत्र की यात्रा करनी चाहिये. जिसका निर्माण नर्मदा में शिव के नान्दी ने किया था, वह तीथ सभी पाप कर्मों से सुक्ति दिसानेवाला है। उस पवित्र तीर्थ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्या सरीखें घोर पापों से छूट जाता है । हे राजन ! उस तीर्थ में जो मनुष्य प्रायस्थाग करता है वह चतुर्मुज एव त्रिनेत्र होजर छित के समान पराक्रमधाली होता है, . इस भन्नार खिव के तुख्य पराकमशाली हो वह दस सहस्र कर्ला तक स्वर्ग में निवास करता है । इस दीर्प कालीन अवधि को समाप्त करने के बाद यह पृथ्वी मगडल का एकच्यत्र सप्ताट् होता है। हे राजेन्द्र ी वदनन्तर स्रति श्रेष्ठ एरगढी नामक तीर्य की यात्रा करनी चाहिते । मार्कग्रहेय जी ने त्रयागतीर्थ के माहात्म में जितने पुराय का वर्णन किया है, हे राजन ! वे सर पुराय स्तान करने मात्र से इस टीर्थ में मनुत्य की

मिलते हैं। भारपर महीने में शुक्त च 3र्दशी तिथि की एक रात का उपवास रख उस तीर्थ में स्नान करे, पेसा करनेवाले को यमदूत नहीं बाँधते श्रीर वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। है! राजेन्द्र सभी पापों की नष्ट करनेवाले हिरएयद्वीप नाम से विस्थात उस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये जहाँ भगवान् जनार्दन की सिद्धि प्राप्त हुई थी । हे राजन् । उस पवित्र तीर्थ में स्नान करनेवाला प्राणी धन तथा रूप से युक्त होता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर श्रांत महान् कनखल नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। हे नराधियाँ। उस पवित्र तीर्थ में गरुड ने तपम्या की थी, वह तीनों लोकों में सुनिसद्ध तीर्थ है, वहीं योगिनियों का नियस स्थल है, जो योगियों के साथ कीडा करती हैं तथा शिव के साथ तृत्य करती हैं। हे राजतू 1 उस पवित्र तीर्थ में स्तान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रति उत्तन हंस तीर्थ की यात्रा करे, वहीं पर हँसगण गुक्त होकर स्वर्ग को गये थे, इसमें सन्देह नहीं । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर वाराह तीर्थ की यात्रा-करनी चाहिये, जहाँ-पर परमेश्वर जनार्दन को शिद्धि मिली थी त्रीर वे वाराह रूप में पूजित हुए थे। विशेषकर द्वारशी तिथि को वाराह तीर्थ में स्नानकर मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त करता है तथा नरक का कभी दर्शन नहीं करता । हे राजेन्द्र । तत्परचात् श्राति उत्तम चन्द्र तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । विशेषकर पृर्शिमा तिथि को वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य चन्द्र-लोक में पूजित होता है । नर्मदा के दिल्ला द्वार पर कन्या नामक विख्यात तीर्थ है, शुक्त पत्त की नृतीया तिथि को वहाँ स्नानकर ईशान शिव को प्रणाम करे, ऐसा करने से विल प्रसन्न होता है ! उस स्थान से श्राकारा मगढल में दिव्य हरिस्चन्द्रपुर उस समय दिलाई पड़ता है, जिस समय श्राकारा इन्द्रधनुर से श्राच्छन रहता है श्रीर सभी नागरिकों १....के शरीर मुख १...हो जाते हैं। नर्मदा की जलराशि वृत्तों को डुवा देगी और इसी स्थान पर मेरा निवास होगा--ऐसा विष्णु भगवान ने शंहर से कहा था । इस दीपेश्वर नामक तीर्थ में स्नानकर मनुष्य पर्याप्त सुवर्ण प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर कत्या तीर्थ के सुन्दर संगम की ्रथात्रा करे. वहाँ के केवल स्तान करने से मनुष्य पार्वती का उत्तम लोक प्राप्त करता है। तत्परचात् सभी तीर्थों में श्रेष्ठ देव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। हे राजेन्द्र ! वहाँ के स्तान करने से मनुष्य देवताओं के साथ श्रानन्द प्राप्त करता है । है राजेन्द्र ! तत्परचात् श्रति पवित्र शिखि तीर्थ की यात्रा करे. वहाँ पर जो दान दिया जाता है सब कोटि गुना परिणाम देनेवाला होता है, व्यमावास्या तिथि के तीसरे पहर में वहाँ स्नानकर, यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराये तो उससे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुरुष प्राप्त होता है। हे राजेन्द्र ! उस भूगुतीर्थ में एक कोटि तोथों की अर्थास्थित है जो कोई मनुष्य निष्काम भावना से अथवा किसी विशेष कामना से युक्त हो वहाँ स्नान करता है, वह अश्वमेष यज्ञ का पुराय प्राप्त करता है तथा देव-ताओं के साथ आनन्द का अनुभव करता है । उस पवित्र तीर्थ में मुनिपुद्गव मृतु को परम सिद्धि प्राप्त हुई थी, महात्मा रांकर वहीं अवतार धारण करते हैं । ॥४७-८६॥

श्री मास्य महापुराण में नर्मदा माहास्य नामक एक सी तिरानवेशाँ अध्याय समाप्त ॥१८३॥

#### . एक सी चौरानवेवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने महा - हे राजेन्द्र । तदनन्तर श्राति पनित्र श्रक्तरोर वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्थित देव का दर्शन मात्र करने से मनुष्य सभी पापां से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् उत्तम नर्मदेरपर तीर्थ को जाय, राजन् ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्पर्गलोक में पृजित होता है ! तदनन्तर श्रश्य तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ पर स्नान करें, ऐसा करने गला मनुष्य सुन्दर, दर्शनीय तथा सभी धन-धान्यों से युक्त होता है । तत्परचात् शाचीनकाल में त्रह्मा द्वारा निर्धित पैनामह नामक तीर्य की यात्रा करे. वहाँ जाकर मनुष्य स्नानकर भक्तिपूर्वक पितरों को पिएडदान करे । वहाँ पितरों के उरेश से विल तथा कुरा से विभिश्रित जलाजिल दें । उस तीर्थ के प्रभाव से वहाँ के सभी कार्य श्रान्य पुरुवदायी होते हैं । जो मनुष्य सावित्री तीर्थ में पहुचरर स्वान करता है, वह अपने समस्त पापों को नष्टकर प्रकालोक में पृजित होता है । तदनन्तर परम रमणीक मनोहर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन् । उस पवित्र तीर्थं में स्नानकर मनुष्य पितरों के लोक में पूजिन होता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रांति पवित्र मनोहर तीय की यात्रा करे, राजन् ! उसमें स्नान करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है । हे राजेन्द्र ! तत्परचात् व्यति पवित्र कुजतीर्थ की यात्रा करे, वो तीनों लोकों में सभी पापा को विनण्ट ररनेवाला विस्यात है । हे नराधिप ! जिन-जिन कामनाओं की श्रमिलापा, पशु पुत्र एव धन प्राप्त करने की श्राका-द्याएँ मनुष्य को उस पवित्र तीर्थ में होती हैं, वे सभी उस तीर्थ में स्नान करने से बास हो जानी हैं। हे राजेन्द्र । तदनन्तर त्रिद्राज्योति नाम से विख्यात पवित्र तीय की यात्रा करे, जहाँ पर ऋषि की सन्यास्रों ने ञ्चति उत्तम नर्तों को निभाते हुए परम तपरचर्या की थी, उनकी यह हार्दिक श्राभिलाया थी कि सबों के पित अव्यय भगवान राजर ही हों। उन सब की तपस्या से सुप्रसन्न हो दएडधारण कर विकृत मुख महादेव जी उस तीर्थ को पहुँचे थे और उन कन्याओं का वरण किया था। वहां पहुँचकर उन्होंन कन्याओं को वरण करनेवाले ऋषियों से 'कन्यादान करो', ऐसा ६३न अनुरोध किया था। महाराज ! वह पनित्र तीर्थ ऋषिकत्या के नाम से विख्यात है । हे राजन ! उस तीर्थ में स्नानकर प्राची सभी पापों से मुक्त हो जाता हे । हे राजेन्द्र ! तदपरान्त स्वर्णीवन्द्र नाम से विख्यात पवित्र तीर्थ की यात्रा करे, राजन् ! उस तीर्थ के स्नान्, करने से भनुष्य कभी दुर्गति नहीं देखता । तत्पश्चात् यप्परेश नामक तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहां पर स्नान करनेवाला प्राची व्यप्सराक्रों के साथ नागलीक में विहार करता है। हे राजेन्द्र ! तत्पदवात व्यति पवित्र नरक नामक तीर्थ को जाय स्रोर स्नानकर महादेव भी पूना करे, ऐसा करने से वह नरक का दर्शन नहीं करता । तदुपरान्त उपनास करते हुए मनुष्य भारम्ति नागरु तीर्थ की यात्रा रुते, इम प्रान्त तीर्थ में, जी रामर का पवित्र तीर्थ है, पहुँच कर विरूपात्त की पूचा कर जनुष्य रुद्रलोक में पूचित होता है। इस पवित्र भारतमृति तीर्थ में स्मानकर वहा कहीं भी पाण त्याग नर देनेत्राले नो गए। की अध्यत्ता प्रष्ठ होती है, इसमें तिनक भी सादेह नहीं। काविक के महीने में महेरवर की अर्चना करनेवाले को अरवनेध से दस

मुना श्राधिक पुरव प्राप्त होता है, ऐसा परिडत लोग कहते हैं । उस पवित्र तीर्थ में घृतपूर्ण सी द्वीपों क दान करे, ऐसा करनेवाले सूर्य के समान तेजहरी निमानों पर श्रिषिखड़ हो रांकर के लीक को प्राप्त करते हैं इस तीर्थ में जाकर जो मनुष्य शंख, कुन्द के पुष्प श्रयमा चन्द्रमा के समान खेत वर्ण के वृषम की दार करता है, वह वृषयुक्त यान पर सवार हो कर हदलो के की जाता है। हे नराधिप ! इस पवित्र तीथ में जो मनुष्य एक धेनु का दान करता है, तथा दूध में बनाये गये मधुसंयक्त चावल तथा अन्यान् विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को अपनी शक्ति के अनुसार बाह्मणों को खिलाता है, वह सब इस तीर्थ के प्रभाव से कोटिगुना श्रथिक फल देनेवाला हो जाता है । पुग्यसलिला नर्मदा का जल पानकर वृषभव्यन रांकर की पूजा कर मनुष्य उस तीर्थ के प्रभाव से किसी भी दुर्गति को नहीं देखता । इस पवित्र तीर्थ में व्यक्तर जो पाणो पाणों को छोड़ते हैं वे सभी पापकर्मों से मुक्त होकर रांकर के लोक को प्राप्त करते हैं । है नराधिव ! उस पवित्र तीर्थ में जो प्राया जन्न में प्रवेश करता है वह हंसयुक्त यान द्वारा ब्रह्म-लोक को जाता है श्रीर तब तक स्वर्ग में पृजित होता है जब तक चन्द्रमा, सूर्य, हिमबान पर्वत तथा समुद्र विद्यमान हैं एवं गंगा आदि पवित्र नदियाँ प्रवाहित हो रहीं हैं । हे नराधिप । उस पवित्र तीर्थ में जो प्राणी अनग्रन करता है, राजेन्द्र। फिर यह कभी गर्भ में निवास नहीं करता । हे राजेन्द्र। तदनन्तर अति उत्तन श्रापाढ़ी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन् ! उस श्रापाड़ी तीर्थ में स्नानकर मृतुष्य इन्द्र का श्राधा श्रासन महुण करता है। तरुपरान्त स्तियों के परम पित्र सभी पापों को दूर करनेवाले .सीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । वहाँ पर भी स्नान करने से निश्चय ही गर्णों के स्वामित्व की प्राप्ति होती है । एरएडी तथा नर्मदा नदी का संगम तीर्थ तीनों लोकों में सुत्रमिद्ध है, वह श्रति पुरयदायी तथा सभी पापों का विनाश करनेवाला है। है राजेन्द्र ! वहाँ जाकर नित्य कर्मों को सम्पन्न कर उपवास करता हुआ। प्राणी ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् पुरायसिलज्ञा नर्मदा तथा समुद्र के संगम स्थल की यात्रा करे जो ंजामदग्न्य तीर्थ के नाम से सुत्रसिद्ध है, वहीं पर भगवान् जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वहीं पर इन्द्र ने अनेक महान् यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं के स्मामित्व की शांति की थी। हे राजेन्द्र ! उस नर्मदा तथा समुद्र के संगम स्थल पर स्तानकर प्राची अश्वमेष के तिगुते पुगय को प्राप्त करता है । परिचम के समुद्र की सिंध मूमि पर स्वर्गद्वार विघटन नामक तीर्थ है, हे राजन् । वहाँ पर गन्धवौँ समेत सभी देवगग्र, बहपियुन्द, सिद्ध तथा चारण तीनों सन्ध्याओं में देवदेव विमलेश्वर महादेव की आसधना करते हैं । वहाँ पर स्नान करनेवाला प्राणी रुदलोक में पृजित होता है । उस विमलेश्वर देव से बढ़ कर मुमावशाली कोई तीर्थ न तो था श्चीर न होगा, वहाँ प्र उपनास रखकर जो प्राणी विमत्तेशवर का दर्शन करते हैं .वे सात जन्म में किये गये पापों से मुक्त होकर चिव के लोक को प्राप्त करते हैं । हे राजेन्द्र ! तरपरान्त श्रति उत्तम की गुक्ती नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन् ! वहाँ पर स्नानकर एक रात का उपवास रख जो प्राणी मन तथा न्नाहाच्येवा को वश में रख निवास करता है वह इस तीर्थ के प्रभाव से ब्रबहत्या से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य स रगरेश्वर तीर्थ का दर्शन भात्र कर लेता है वह सभी तीर्थों के स्नान का पुरुष प्राप्त करता है । उस प्वित्र

तीर्थ के एक योजन विस्तार तक मॅबरों में शिव जी का निवास रहता है, यही कारण है कि उसके देखलें से निस्सन्देह सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। ऐमा करनेवाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त ही शिव के लोक को प्राप्त करता है। हे राजन् । नर्गदा के पित्र समान से लेकर व्यवस्करपटक पर्वत तक कुल दस करोड़ तीर्थ कहे गये हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ के व्यन्तर में करोड़ों विद्वान करिपणण ध्यान में निमम रहकर व्यन्तिहोत्र व्यादि करते हुए निवास करते हैं। हे राजेन्द्र ! उन परम विद्वान करिपणणों से सेवित ये दस करोड़ तीर्थ व्यापित कार्यों की पृति करनेवाले हैं। जो कोई मनुष्य व्यद्वार्यक इस तीर्थों के माहाल्य का पाठ करता है व्ययमा व्यत्या करता है, हे पाएड़ ! उसको समस्त तीर्थवृन्द स्वयमेव स्नान करवाले हैं तथा पुरायसिलता नर्मदा सर्वदा उस पर यसक रहनी है — इसमें सन्देह नहीं। उसके ऊपर शिव जी तथा महामुनि मार्करहेव भी सन्दुए रहते हैं। यदि वन्ध्या की इनका पाठ या अवस्य करती है तो वह पुत्र पास करती है, कुरूप की सन्देश हो जाती है, कन्या को पति की प्राप्ति होती है व्योर भी जो कोई विस फल की इच्छा रखते हैं इस से वह सब पास करते हैं, इसमें तिनक भी सन्देह का व्यवसर मही है। जाकस्य वेद ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञांच विज्ञा होता है, पुरूप की व्यापान होता है, सुद्ध की सक्रति प्राप्त होती है, मुर्ख विद्यानान होता है। जो कोई मनुष्य इन माहाल्य का तीनों सन्ध्या के व्यवसरों पर पाठ करता है वह कभी नक्षक का दर्शन नहीं करता तथा व्यपने विय जनों से कभी वियुक्त नहीं होता। १-५.१॥

श्री मास्त्य महत्पुरास में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी चौरानवेवाँ श्रध्याय समास । ॥१८४॥

#### एक सौ पंचानवेवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा- करिपान्द! इन प्रकार व्योकार का वर्णन सुन मनु ने उस समुद्र में मस्त्य रूप से अवस्थित देवदेव मगवान् विष्णु से पूजा-॥१॥

मनु ने कहा — हे प्रभी ! श्रव मुफ्ती करिषों का नाम, गीत्र, वय, श्रवनार तथा प्रवरों दी समानता तथा विषमता — विस्तारपूर्वक बनलाइये ! स्वायम्भुत मनवन्तर में महादेव के शाव से जब ऋषिगया शापित हुये थे, तब उनकी वैशस्त्र मनवन्तर में पुनः उत्पत्ति हिस प्रकार हुई ? इने मुक्ते बनाइये ! दक्त प्रजापित की सन्तानों से उत्पत्न होनेवाली प्रजायों का वर्षन मुक्ते वेशिये तथा उसी प्रस्त में मृतु के वरा , का विस्तार किस प्रकार हुया — इनका भी वर्षान कीजिए ! ॥२-४॥

मतस्य ने कहा—सजत् । इस मन्दन्तर में तथा इसके पूर्वनी वैसहत मन्यन्तर में पटित हुए परमेप्टी ब्रह्मा के चरित्र का वर्णन में कर रहा हूँ। महादेव के राप से स्वयमेव व्ययने-व्यवने शरीरों को स्थाग कर पर्यापगण पुनः महात्मा को व्यान में हवन किये गये ह्युक से उत्तव हुए हैं। राजन्। माचीन काल -में प्रकार देवताओं की माताओं तथा देवागनाओं को देखकर परमेप्टी ब्रह्मा का वीर्य च्हरण हुआ था, उसे ब्रह्मा ने अग्नि में हवन कर दिया था, जिससे सर्वत्रथम नहातेजस्वी तपोनिधि मृगु ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। श्चंगारों में श्रागिरा प्रतिष हुए थे, श्रामि की लपटों से श्रित्र तथा किरणों से महातपस्त्री मरीचि उत्पन्न हुए थे। केरों से किपश वर्ण के महातपस्थी पुलस्य चर्राप उत्पन्न हुए थे। लटकते हुए लम्ये केरों से महातपस्थी पुलह न्द्रिप पैदा हुए थे। श्रम्नि के वर्स (सार माग) से तपोनिषि वसिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे। महर्षि भृगु ने पुतीमा ऋषि की सुन्दरी कन्या को ली रूप में ग्रहण किया था। उसमें भृगु के बारह यज करनेवाले देव स्व-रूप पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे थे भुवन, भीवन, सुजन्य, सुजन, कतु, वसु, मुद्धी, त्याज्य, वसुद, प्रभव, अन्यय तथा दत्त । ये बारहो पुत्र भृगु के नाम से पुकारे जाते हैं । तदनन्तर भृगु ने पौलोनी में देवताओं से कुछ श्रव्च . श्रेणी के त्राक्षणों को उत्पन्न किया था। उनके नाम महाभाग्यग्रालो चेन्नन तथा श्राप्नुगन हैं। श्राप्नुनान के पुत्र श्रीर्व, तथा श्रीर्व के पुत्र जनदिम हुए। इन मृगु के समस्त पुत्रों से उत्पन्न होनेवाले महाभाग्यशाली ऋषियों के गोत्रकर्चा और्व ही कहे बाते हैं। अति तैबह्वी भृगु के गोत्रकर्चा उन ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ । मृगु, च्यवन, श्राप्नुवान, श्रोवे, जमद्भि, वात्स्य, द्गिड, नडायन, वैगायन, वीतिहब्य, पेल, शीनक, शीनकायन, जीवन्ति, त्रावेद, कार्पीण, वेहीनरि, विरूपात्त, रोहित्यायनि, वेश्वानरि, नील, लुब्ब, सावर्णिक, विष्णु, भीर, वालांकि, ऐलिक, व्यनन्तभागिन, मृग, मार्गेव, मार्क्यड, जविन, नीतिन, मेरड, मारडव्य, मारडूक, फेनप, स्तनित, स्थलिएड, शिखावर्ण, शार्कशन्ति, जालिध, सौधिक, जुम्य, बुत्स, मौद्गलायन, माङ्कायन, देववति, पाराङ्करोचि गालव, सांकृत्य, चातिक, सापि, यज्ञपिराडायन, गार्ग्यायण, गायन, गार्डीयण, गोष्टायन, वाद्यायन, वैराग्यारन, वैरुणिनि, राङ्गरिव, याज्ञीय, भाष्ट्र कार्याण, लालाटि, नाजुलि, लौचियय, परिमयहल, श्रालुकि, सौचिकि, कौरस, पैंगलायनि, सारवायनि, माल्यायनि, कौटलि, कौचहस्तिक, सौह, सोक्ति, सकीवान्ति, कौसि, चान्द्रमसि, नैकजिङ्क, जिङ्कक, व्याध्याज्य, लीहवैरिण, शारद्वतिक, नेतिष्य, लीलाचि, चलकुराडल, वांगायनि, त्रानुनति, पृर्शिमागतिक तथा श्रसङ्ख् । साधारखतः इन ऋषियों के ये पांच प्रवर कहे जाते हैं---भृगु, च्यवन, श्राप्नुशन, श्रोचे तथा जनदिन । श्रव इसके बाद श्रन्यान्य भृगु वंश में उत्पन्न होनेवालों का , वर्णन कर रहा हूँ, सुनो ! जनदिन्त, विद, पौलस्त्व, वैजमृत, उभयजात, कायनि, शाकटायन, श्रीवेष तथा भारत । इन हे तीन विम्नलिखित शुभ प्रवर् कहे जाते हैं, भृगु, च्यवन तथा त्र्याम्नुयान । इन ऋषियों के वरों में परस्पर विवाह कर्म निषिद्ध है। भृगुदास, मार्गपथ, प्राम्यायिंग, कटायनि, त्रापस्तम्बु, बिल्ब, नैकशि, कपि, स्त्राष्टिपेश, गार्दभि, कार्दमायिन, ब्राश्वायिन तथा रूपि । इनके प्रवर निमन वाँच ऋषियों के कहे गये हैं--भृगु, च्यवन, श्राष्ट्रवान, श्राष्ट्रियेण तथा रूपि। इन वाँचों प्रवर बालों में परस्पर निवाह निषिद्ध है। यस्क, बीतिहन्य, मियत, दम, जैवन्त्यायनि, मौज्ज, पिलि, चिल, मागिल, भागवित्ति, कौशापि, काश्यपि, बालपि, श्रमदागेपि, सौर, तिथि, गार्गीय, जायालि, पौष्णायन तथा रामोद । इन वग्रवालों के ये निम्न ऋषि पवर कहे गये हें — मृगु, वीतिहब्य, रेवस तथा वैवस । इनमें परस्पर. विवाह नहीं होते । शालायनि, शाकटात्त, मैत्रेय, खारडव, दीणायन, रीवमायिण, श्रापिशलि, कायिन तथा हंसिजिह्न । इनके निम्न ऋषियों के प्रवर कहे गये हैं--भृगु, .बद्ध्यश्व तथा दिवोदास । इनमें परस्पर

विद्याह कर्म निषिद्ध हैं। हे राजन् ! पकायन, यज्ञपति, मत्त्यगन्म, मत्यह, सौिर, चौचि, कार्दमायनि गृत्समद तथा महान् ऋषिसनक—इन चणवालों के प्रवर निम्न दो ऋषिमों के हैं। भूमु तथा गृत्समद—इन दोनों ऋषिमों के वेशवालों में परस्पर विवाह कर्म निषिद्ध है। हे राजन् ! यही भूगुवंश में उत्तन महानुभान ऋषिमों के गोत्रकारों का वर्णन है, जिसे में तुम्हें सुना चुका । इनके नामों के कीर्चन से प्राणी व्यपने किये हुए समय पापों से छूट जाता है। ॥१-४६॥

श्री मात्स्य महापुराण में भृगुवंग प्रवर कीर्चन नामक एक सी पचाननेनाँ श्रध्याय समास । ॥१६५॥

## एक सौ छानवेवाँ अध्याय

मत्त्य भगवान् ने कहा—हे राजन् ! मरीचि ऋषि की सुरूपा नामक कत्या अगिरा ऋषि की की थीं, जिसके दस पुत्र देवता माने गये हैं। भारमा, श्रायु, दमन, दत्त, सर, प्रायु, हविष्मान, गविष्ठ, ऋत तथा सत्य । ये दस श्रागिरा के पुत्र सोमरस पान ऋरनेवाले देवता कहे गये हैं । इन सर्वेश्वर न्यरियों को सुरूपा ने उत्पन्न किया था। बृहस्पति, गीतम, ऋषिश्रेष्ठ सवर्त, उत्तरया, वामदेव, खनस्य, ऋषित्र— ये सभी ऋषिगण गोत्रकार कहे गये हैं, इनके गोत्रों में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकारों को मै बतला रहा हूं, हुनिये । उत्तर्य, गौनम, तौलेय, श्राभिजित, सार्घनीम, सलीमात्ति, त्तीर, कौष्टिहि, राहुकर्षि, सौपुरि, कैराहि, सामलोमिक, पौपाजिति, भागवत, चैरीडब, कारोहक, सजीवी, जपविन्दु, हुरैपिया, वाहिनीपति, वेराली, कोष्टा, आरुणायनि, सोम, अत्रायनि, कासोरु, कौराल्य, पार्थित, रीहिर्यायनि, रेवानि, मूलप, पाराङ्क, स्तण, विद्वकर, अरि तथा पारिकासारे-ये सभी ऋषि कहें जाते हैं, इनके प्वरों को सुनो। वे ये अगिरा, खुरचोतव्य तथा महान् ऋषि उराज इन ऋषियों के वंशवाले परसर विवाह सम्बन्ध नहीं करते। न्नानेयार्याण, सौवेष्ट्य, त्राप्तिवेश्य, शिलास्थलि, बालिशायनि, वेहेपी, वाराहि, वाण्क्रांति, सौटि, तृणकर्णि, प्राविह, त्रारवालायनि, वाराहि, वहिंसादी, शिलायीवि, कारिक, महाकापि, उडुरि, कौविक, धर्मिन, पुष्पान्वेषि, सोगवन्त्रि, त्रश्रवन्त्रि, सालडि, बालडि, देवरारि, देवस्थानि, हारिकर्शि, सरिद्सुवि, प्रातेषि, साधमुत्रीवि, गोमेदगन्धिक, मत्स्याद्यादा, मुनहर, फजाहार, गागोदधि, कीरुपति, कीरुह्मेत्रि, नायि, जैस्पतीर्षि, जैह्नलायनि, श्रापस्तिम, मौजनृष्टि, मार्थिपेङ्गलि, महावेजस्वी पैस, साङ्गलायनि, द्वयास्त्रेय तथा माहन । हे नृत ! इन ऋषियों के प्रवर प्रथम श्रांगरां दूसरे बृहस्पति तथा तीसरे भारद्वान ऋषि हैं — यही तीन इनके प्रवर कहे गत्रे हैं, इन गोत्रवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होते ! कायड्वायन, कोपवन, वास्यवसायण, · आप्टूहन्, राष्ट्रियडी, लेन्डायि, सायकार्यने, कोष्टाची, बहुवीती, तानक्षन, मयुरावह, लावकृत्, गालिवर्, गाथी, मार्कीट, पौलकायनि, स्कन्दस, चकी, गार्म्य, स्यामायनि, बलाकि तथा साहरि—इनके निम्न पाँच ऋषि भवर कहे गये हैं। महातेजस्वी अभिरा, देवाबार्य बृहस्पति, भरद्वाज, गर्ग, तथा परमतेजस्ती सैत्य अप्टिप।

न अप्रियों के वंगगलों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । क्यीतर, स्वस्तितर, दालि, शक्ति, पतजलि, भूयसि, जलसिं, ीन्दु, मादि, कुसीदिक, ऊर्व, राजकेशि, वीपडि, शंसपि, शालि, कलशीकगठ, कारीरय, काट्य, धान्यायनि, भावास्यायनि, भरद्वाजि, सीवुधि, लब्बी तथा देवमति । हे राजाश्रों में श्रेष्ठ ! इन ऋषियाँ के तीन प्रवर बवलाये गये हैं, श्रंगिरा, दमबाद्य तथा उठल्य-इनके गोत्रवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । संकृति, त्रिमाप्टि, मनु, संबंधि, तथिड, प्नातिक, तैलक, दत्त, नारायणि, श्रापिणि, लोलि, गार्ये, हरि, गालव तथा अनेह । इन सब के प्रवर अगिरा, संकृति तथा गौरवीति माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । कात्यायन, हरितक, कौत्स, पिङ्ग, हरिडदास, वात्स्यायनि, गादि, मौलि, कुवेरिए, भीमवेग, तथा शारवद्भि, इन सभी के तीन पवर कहे जाते हैं, श्रागरा, बहदस्य तथा जीवनास्य, इन ऋषियों के बंगवालों में परस्पर विवाह नहीं होता । बृहदुक्त तथा वामदेव ये भी तीन प्रवर वाले हैं, इनके प्रार ग्रंगिरा, बृहदुक्त तथा बागदेव हैं, इनमें परस्पर विवाह नहीं होता । बुरसगोत्र में उत्पन्न होनेवालों के तीन प्रवर हैं, श्रंगिरा, सदस्य तथा पुरुकुत्स, प्राचीन लोग बतलाते श्राये हैं कि कुरसगीत्रवालों से कुस्सगोत्रवालों का विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता । रथीतर के वंश में उत्पन्न होनेवालों के भी तीन प्रवर हैं, ऋगिरा, विरूपात्त तथा रथीतर, ये लोग ऋापस में विवाह नहीं कर सकते । विन्णुसिद्धि, शिवमति, जतृरा, कतृरा, महातेजस्वी पुत्रव तथा वैरपरायरा । हे राजन् । ये सभी तीन ऋषियों के प्रवरवाले माने गये हैं, श्रिगरा, विरूप तथा वृपर्व। इन ऋषियों के वंश में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । महातेजस्वी सात्यभुत्रि, हिरएयस्तिभि तथा सुद्गाल ये सभी इन तीन ऋषियों के प्रवर बाले माने गये हैं। श्रागिरा, मस्यदाय तथा महातपस्वी सुद्गल । इन ऋषियों के गोत्रों में उत्पन्न होनेवाले परस्पर विवाह नहीं कर सकते । हंसजिह्न, देवजिह्न, त्राग्निजिह्न, विराडव, त्रापानेय, त्रारवयु, परायस्त तथा दिवनीद्गल । ये सभी तीन प्रवर वाले कहे गये हैं, श्रमिस, तापिड, तथा महातपस्नी मीद्गलय इन ऋषियों के नगुधरों में परस्पर विवाह नहीं होता। व्यपारंडु, गुरु, शास्त्रायन-प्रागाथमा नारी १ मार्करंड, मरण्, शिव, कट्ट, मर्करंप, नाडायन, तथा श्यामा-यन-वे सभी तीन ऋषियों के अबर वाले हैं श्रंगिरा, श्रजमीट् तथा महातपस्त्री कट्य-इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । तिचिरि, कृषिम्, महाऋषि गार्थ-इन सब के श्रंगिरा, चिचिरि तथा कृषिम् नामकं तीन प्रवर छहे गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । ऋत्, भरद्वाज, ऋषिवान, मानव तथा मैत्रवर-इनके श्रागिरा, भरद्वाज, वृहस्पति, श्रापि मित्रवर, ऋषिवान् तथा मानव नामक पाँच प्रवर हैं, इनमें परस्पर विवाह कर्म निपिद्ध हैं। भारद्वाज, हुत, शीक्ष तथा शैशिरेय — ये सभी द्व्यामुप्यायण गीत्र में उत्पन्न कहे जाते हैं, इन सब के श्रागिरा, भरद्वाज, यहस्पति ,मीद्गलय तथा शैशिर नामक पाँच ऋषि प्रवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह निपिद्ध है। इन ऋगिरा के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले महानुभाद ऋषियों के गोत्र प्रवर्तकों का वर्णन में तुमसे कर चुका, जिनके नाम का उच्चारण करने से पुरुष त्रापने सभी पाप-कर्नो से छुटकारा पाता है । ॥ ४-५५॥ श्री मास्त्य महापुराण के प्रवरानुकी चैन मसग में आक्षिरवंशकी चैन नामक एकसी छानवेश अध्याय समाध ।।।१ १ ६॥

## एक सौ सत्तानवेवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—या महिष यत्रि के वर्ण में उत्पन्न हुए गोत्रक्तं ऋषियों का वर्णन मुमसे सुनो । शारायण, उद्दालिक, शीणार्काणस्य, राकतव, गोरप्रीयां, गोरिजन, चेत्रायण, यर्षण्य, वाभर्य्य, गोपन, ताक्विन्द्र, कर्णनिंह, हर्रभीनि, लैटािंख, शाक्कायिनि, तैलप, सवैतेय, श्रित्र, गोणीपित, जलद, भगपाद, महातपस्यो सौयुष्णि वथा वन्द्रभीय ये कर्द्रभायन शाला से उत्पन्न हुए ऋषि हैं, इनके प्रयर स्यागश्व, श्रित्र तथा आर्चनानश—ये तीन ऋषि कहे गरे हैं, इनमें परस्पर विवाह निषद्ध है । दाचि, बिल, पर्णिव, दर्णुनािंभ, शिलोदिनि, बीजवापी, शिरीप, भोजकेश, गविष्ठिर तथा मलन्दन, इन ऋषियों के श्रित्र, गविष्ठिर तथा पूर्वातिथि —ये तीन ऋषि भवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्यन्ध निषद्ध है । इसके परसाद श्रित्र वशीद्मव ऋषियों की कन्यायों से उत्पन्न होनेवाले ऋषियों ना विवरण सुकते सुनो, कालेय, बाल्य, वामर्थ्य, पात्रेय तथा मेत्रेन इनके श्रित्र, वामर्थ्य तथा पीत्र —ये तीन ऋषि अवर माने गये हे, इन ऋषियों में परस्पर विवाह सम्यन्ध निषद्ध माना गया है । हे राजन् ! इन श्रित्र वर्ण में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकार महानुमाव ऋषियों का नाम में दुम्हें सुना सुका, जिनके पवित्र नाम संक्रीचेनमात्र से मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है । ॥१९११॥

श्री मात्स्य महापुराख के प्रवरानुक्री र्वत्रसग में श्रविवरावर्णन नामक एक सौ सत्ताननेवॉ श्रध्याय समारा ॥१६७॥

## एक सौ श्रष्टानवेवाँ श्रध्याय

मस्स्य भगवान् ने कहा — हे राजन् । अब इतके उपरान्त उन्हीं अति ऋषि के अन्य वर्ण्यों का वर्णन में तुन्हें झना रहा हूँ । उन महिष अति के पुत्र थोमान् सोन हुए जिनके अग्र में उत्पत्न होनेवाले विद्वविभिन्न औ हुए, जिन्होंने अपने तम के माहात्म्य से माहात्म्य की माहि की थी; उन्हीं के वरा का निर्वामिन्न औ हुए, जिन्होंने अपने तम के माहात्म्य से माहात्म्य की माहि की थी; उन्हीं के वरा का निर्वामिन्न रहार्ग हुं, झनों । विश्वामिन्न, देवरात, वैद्यति, गालव, ववयं, राजक, अमय, आयतायन, स्यामायन, वाजवत्म्य, जायाल, वक्ष्य, करीप, सक्षुन, उन्हान, श्रीपहान, पथोद, जनवादप, सरवाच, स्वयमायन, वाजवत्म्य, जायाल, वक्ष्याच, करीप, सक्षुन, उन्हान, श्रीपहान, पथोद, जनवादप, सरवाच, स्वयम्य, साथित तथा वास्तुचीयिक । इन सन प्रत्येपा के वर्ण में उत्पत्न होने वर्णि में देवक्ष्य, वेदरात तथा उत्पत्न हम सभी ऋषियों के वर्णों में देवक्ष्य, देवरात तथा वर्णामिन्न — वे तीन प्रत्य माने जाते हैं । इन ऋषियों के वर्ण में उत्पन्न होने वालों में परस्पर मिनाइ नहीं होता । हे राजन् धननवा, अपनेय, परिन्द तथा पार्थिन— इन वर्णों में सब के दिरवामिन,

घनंजय तथा माधुच्छन्दस ये तीन प्रवर माने गये हैं। विश्वामित्र, माधुच्छन्द तथा अध्मर्पण इन तीन नम्हिप्यों के वंशधरों में परस्पर विवाह नहीं होते। कामलायनिज, अश्मरध्य तथा वञ्जुल इनके वंशधर महिप्यों के विश्वामित्र, अश्मरथ तथा महातपरंश वञ्जुलि न्ये तीन प्रवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध माने गये हैं। विश्वामित्र, लोहित, अष्टक तथा पूरण् — इनके विश्वामित्र और पूरण् ये दो प्रवर माने गये हैं, जिनमें पुराणों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। लोहित और अष्टक वंशधरों के तीन महित्यों के प्रवर माने गये हैं, विश्वामित्र, लोहित तथा महातपरंश अष्टक। इनमें अष्टक वंशवालों का लोहित वंशवालों के साथ परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। उररेणु, कुथक, अधावाहि— इन सब के ऋष्णवान्, गतिन तथा विश्वामित्र ये तीन प्रवर माने गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह नहीं होता। उदुम्बर, सौबरिटि, आस्ताविण, शाठ्यायनि, करीराशी, शांकलायनि, लाविक तथा मौझायनि— इन ऋषियों के वंशवरों के खिलिखिल, विष तथा विश्वामित्र —ये तीन ऋषि प्रवर माने गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। हे नरेन्द्र। इन कुशिक नाम से प्रसिद्ध महानुसाव ऋषिगांों के नामों को में तुनसे वता लुका। जिनके प्रवित्र नाम के संकीर्तन से मनुष्य अपने समम पापकर्मों को छोड़ देता है। ॥१-२२॥

श्री मास्त्य महापुराख के प्रवरानुकीर्चनप्रसंग में विश्वामित्रवंशानुवर्ण न नामक एक सी श्रद्धानवेवाँ श्रध्याय ॥१ ६८॥

#### एक सौ निन्यानवे अध्याय

मतस्य भगवान् ने कहा—हे राजन् ! गहािं मरीिंच के पुत्र कश्यण हुए, अब उन्हीं कश्यण के कुल में उत्सव होनेवाले गीत्रकार चटियों का वर्षान कर रहा हूँ, हुनो । आश्रायि चटियाण, मेथकीरिट-कायन, उद्धमज, माटर, भोज, विनयलत्त्रण, रालाहलेय, कीरिष्ट, कन्यक, आहुरायण, मन्दािकिंगों में उत्सव मुगय, श्रोतन, भौतपायन, देवयान, गोमयान, अधरश्याय, अभय, कात्यायन, राक्ष्यण, विह्योग, गदायन, भवनिंद, महाचिकि, दान्त्वायण, योध्यान, कारिवद, हस्तिदान, वास्त्यायन, निकृतज, आश्रवलायनी, प्रागायण, पैत्मौलि, आश्रववायमन, कीवेरक, श्याकार, अमिनशर्मीयण, मेपप, कैक्सप, वश्रव, प्राच्या त्याम, प्रामेख्य, स्थामेदर, वैवश्य, उद्धलायन, काष्ट्रवाय, मारीच, आतिहायन, हास्तिक, वैक्पीय, काश्यपंय, सासिस, हारितायन, मार्तिगित तथा भृगव—इन वंशों में उत्सव होनेवाले ऋषिणण तीन ऋषियों के प्रवस्ताले माने गये हैं । उन तीनों के नाम वे हें, वस्तर, कश्यप तथा महात्वस्त्री निश्च । इन ऋषियों के नामों को वतला रहा हूँ । अनत्य, नाक्ष्रय, स्तात्य, राजवर्त्व, शीशिर, उद्वि, सैस्श्री, रापदेविकः, यामुति, काश्रुपंगालि, जातिमित तथा दिवावण्ड इनको मिक्नपूर्वक कश्यप के गोत्र में उत्सव जानना चाहिये । इन सभी ऋषिणां के वेश्वपों के वेश्वपों के वेश्वपों के नेगनिति तथा दिवावण्ड इनको मिक्नपूर्वक कश्यप के गोत्र में उत्सव जानना चाहिये । इन सभी च्रिपंगों के वेश्वपों के विश्वपों के वेश्वपों के विश्वपों के विश्वपां के विश्व

विसन्द । इनमें परस्पर विवाद निषिद्ध है । स्याति, दोनों नभ नामक ऋषि, पिप्पल्य, जंलघर, सुनावपूर, पूर्व, कर्द्रम, गर्दभीमुख, हिरययबाहु, करात, कारयप, गोभिल, कुलह, वृषकयह, मुगकेतु, उत्तर, निदाय, मस्या, महान् केरल, रागिउल्य, दानर, देवजाति तथा पेप्पलादि । इन सभी ऋषियों के तीन श्रापं प्रमर कहे गये हैं, श्राक्षित, देवल तथा महातपस्वी करयप—इनमें परस्पर विश्व सम्पन्य नहीं होता । हे मनुसिंह राजन् । दालाययों के सयोग से ऋषियों में ममुख करयप द्वारा इस सम्प्र जगत् की उत्पत्ति हुई है, श्रतः उनके वंश का यह विवर्ण श्राति पुण्यदायक है । श्रा इसके श्रनन्तर में किस पवित्र कथा को सुमसे कहें १ ॥१—२०॥

श्री मात्त्य महापुराण के प्रवरानुकीर्धन प्रसम में करथप वंश वर्णन नामक एक सी निन्यानवेवां श्रध्याय ॥१६६।

#### दो सौ ऋध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा-हे राजन् ! इसके बाद श्रव तुम वसिष्ठ के गीत्र में उत्पन्न हुए ऋषियों. के नाम सुम्तरी सुनी । विसिष्ठ गीत्र में उत्पन्न होनेवाले ऋषियों का प्रवर एक मात्र विसिष्ठ ही है. इन वसिष्ठ के वराजों का विवाह वसिष्ठ गोत्रजों में निषद्ध है। व्याघ्रपाद, श्रीवगव, वेत्तव, राद्धला-यन, कविष्ठल, चौपलोम, अलट्य, शठ, कठ, गोपायन, बोधव, दाकच्य, वाह्यक, वालिशय, पालिशय, वागन्थय, श्रापस्थधूर, शीतत्रत, बाह्यपुरेयक, लोमायन, स्वस्तिकर, शारिडलि, गौडिनि, वाडोहित, सुमना, उपायृद्धि, चौलि, बौलि, ब्रह्मचल, पौलि, ब्रवस् , पौडव तथा यात्र गल्क्य —ये सभी महर्षि एक ऋषि प्रपरताले हैं, इन सर्वों के प्रवर एक मात्र विसिद्ध जी हैं । इनके वराधर परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं स्थापित करते । रीलालय, महाकर्ण, कीरव्य, क्रीधिन, कपिञ्जल, बालखिल्य, भागविचायन, कीलायन, कालशिख, कीरऊप्ण, द्धरायण, शाकाहार्य, राकथिय, काएद, उपलप, शाकायन, उहाक, मापरारावय, दाकायन, बालवय, वाकय, गोरथ, लम्बायन, श्यामवय, क्रोडोदरायण, प्रलगायन, चोपमन्यव, साल्यायन, वेदरोरक, वैलंकायन, उद्गाह, बलेक्व, मातेय, ब्रह्मण्लिन, तथा पन्नगारि—इन सभी ऋषियों के तीन प्रवर कहे जाते हैं, भगीवयु, विसन्ध तथा इन्द्रप्रप्रटि । इनमें परस्पर विवाह निपिद्ध है । हे नरोचम ! श्रोपस्थल, स्वस्थलय, वाल, हाल, हल, माध्यन्दिन, मास्तवय, पैप्पलादि, विचत्तुप, त्रैश्यायण, सेवल्क तथा कुण्डिन-इन सभी ऋष्यिं के तीन प्रवर कहे गये हैं, विसन्द, मित्रावरुण तथा महातपस्वी कुण्डिन । दानकाम, महाबीर्घ, नागेप, परमं, श्रालम्ब, बाधन, तथा चक्रोडादि-इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध तिपिद्ध है । शिवकर्ष, वय तथा पादप-इन सभी के तीन प्रवर कहे गये हैं, जातूकर्ण, वसिष्ठ तथा श्रत्रि । इनमें परस्पर विवाद नहीं होते । हे राजन ! महर्षि वसिष्ठ के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ ऋषियों के नामों की में

श्चापसे बता चुका । जिनके परम पवित्र नामों के संकीर्तन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । ॥१-२०॥

श्री मास्त्य महापुराणु में शवरानुकीर्तन प्रसंग में गोत्रानुवर्णन नामक दो सौवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२००॥

### ं दो सौ एक ऋध्याय

मत्स्य मग्वान ने कहा-हे राजाओं में श्रेन्ठ । प्राचीनकाल में विधन्तपुनि राजा निमि के पुरोहित थे, राजा निमि यज्ञों का बहुत अनुष्ठान किया करते थे। एक बार मुनि यज्ञ कराते-कराते थक कर विश्राम कर रहे थे कि उनके पास राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने पहुँच कर निवेदन किया—'हे भगवद् ! मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, श्रतः रीघ्र ही उसे पूरा कराइये ।' राजा की यह वार्ते सुन महातेजस्वी वसिष्ठ जी ने राजा से कहा—'हे राजन् ! कुछ समय तक श्रभी प्रतीचा कीजिये, श्रापके निरन्तर चलनेवाले वहे-वहे बजी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बुख दिन तक मुस्ताकर फिर तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा ।' वसिष्ठ की पैसी बातें सुन राजा ने कहा कि — हे मुनि जी ! पारलोकिक कार्य में भला कौन ऐसा मनुष्य है जो प्रतीद्मा कर सकता है, त्रखन ! महापराक्रमी काल से मेरी कोई मित्रता नहीं है कि मेरे लिए वह रुका रहेगा धर्म के कार्य में मनुष्य को शीवता करनी | चाहिये; क्योंकि यह जीवन श्रति चंचल है, धर्म रूप श्रोदन का पथ्य करनेवाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर भी सुल प्राप्त करता है । मनुष्य को सर्वदा कल का काम श्राज श्रीर तीसरे पहर किया जानेवाला काम सबेरे के पहर में करना चाहिये, क्योंकि मृत्यु किसी की इसलिए प्रतीच्रा नहीं करती कि इसने अपने अभीष्ट कार्यों को समाप्त कर लिया है या नहीं । खेत, दूकान, श्रीर घर में श्रासक रहनेवाले श्रथवा कहीं श्रन्यत्र मन को लगानेवाले प्राणी को मृत्यु इस प्रकार पकड़ कर ले भागती है जैसे विगवा की सी भेड़ को पकड़ कर भागती है। इस संसार में काल का न तो कोई भित्र हैं न कोई रात्रु । त्रायु त्रीर कर्म के चीए हो जाने पर वह बलात् मनुष्य को हर लेती है, प्राएवायु की चंचलता तो तुम जानते ही हो । हे ब्रह्मन् । इस जगत् में, ऐसी स्थिति में जितना कुछ जीवन है वही श्रारचर्यमय है, इस नश्वर शरीर को विद्याध्ययन तथा धन के खर्जन में कभी विनाशशील नहीं मानना चाहिये किन्तु धर्म कार्य में तो इसे नश्वर ही मानना चाहिये। इस संकट पूर्ण परिस्थिति में मेरे ऊपर त्रभी चरुए। शेप है, इसी विचार से मैं आपकी सेवा में आया हुआ हूँ, यदि आप इस समय मेरा यज्ञ नहीं करा रहे हैं तो मैं दूसरे ऋषि के पास जा रहा हूँ । उस समय राजा निमि ने ब्रक्सपि विराष्ट से इस प्रकार की बातें कहीं । तब वसिन्ठ जी ने राजा निर्मि को शाप दे दिया कि 'तू विदेह ( शरीर रहितं ) हो जा, इसलिये कि मुभ्ते छोड़कर धर्म की मर्यादा जानते हुए तथा राजा होकर भी अन्य पुरोहित कें पास यज्ञ कराने के लिए जाना चाहते हो ।' विसन्त के उक्त शाप को धुनकर राजा निमि ने कहा कि--'हे मुने 1 श्रापने धर्ग कार्य करते हुए मुम्तको विन्न पहुँचाया है; और दूसरे भी मुम्ते यज्ञ कराने की श्रानुमति नहीं

देरहे हो; श्रतः तुम्हें भी में शाप देरहा हूं कि तुम भी विदेह हो जास्रो ।' इस प्रसार की वार्ते कहने के उपसन्त ने राजा तथा जनार्षि—दोनों निदेह हो गये श्रीर ग्रीर से हीन होकर उनके जीव त्रसा के पास जा पहुंचे । उन दोनों को श्राया देख प्रशा ने निमि से कहा कि —'है निमि के बीव ! श्राज से तुन्हें में अलग स्थान दे रहा हू ! तू सभी मनुष्यों के नेत्रों की पलकों पर रहा करो; ेतुन्हारे संयोग से उनकी पलर्के भेंजने लगेंगी। और वे सब श्राज से नैत्रों के पंत्रों को चलाते रहा करेंगे।' ऐसा कहने पर सभी मनुष्यों के नेत्रों के पलकों पर स्वयम्भू त्रह्मा के वरदान के माहारम्य से निमि के जीव ने अपना स्थान यनाकर प्रस्थान किया, तत्र वसिष्ठ के बीव से भगवान् ब्रह्मा ने कहा । हे वसिष्ठ ! तुम निवाबहण के पुत्र होंगे, वहाँ भी तुःहारा नाम विश्व रहेगा. बीते हुए दी जन्मी का बुचान्त तुम्हें स्मरण रहेगा । ठीक इसी श्रवसर पर मित्र श्रीर वहण्-ये दोनों देवता वररी श्राश्रम के सभीप धीर तपरचर्या में निरत थे । इस प्रचार उम्र तपस्या में उन दोनों के लीन रहने पर कभी बसन्त का समय श्राया, सभी बृत्त तथा लताएँ पृष्यों से लद गयी, सुसका() बाय वहने लगी, और वहाँ उर्वशी नामक परम सुन्दरी श्रप्सरा फूलों को चुनती हुई पहुंच गयी, उस समय वह अति सक्षम लाल रंग का सुन्दर वहत्र पहिने हुए थी, धीरे-धीरे वह फुल जुनते हुए उन दोनों वपस्तियों के सामने आ गई । चन्द्रमुखी, नील क्रमल के समाव मनोहर नेत्रींबाली सुन्दर भींहींबाली उर्वशी को देखकर दोनों तपस्वी उसके अनुपन रूप —सीन्दर्य से विमोहित होकर परम ज्वाच्य हो गये। श्रीर मगचन के जासन पर तपस्या में निरत उन दोनों का वीर्य स्वलित हो गया । शाप के भय से दरी हुई उर्वशी ने उन महानुभा ऋशियों के मृगासन पर स्वलित हुए बीर्य को देल जन्न से भरे हुए मनोहर कलारा में उस वीर्य को उठा कर रख लिया । उसी घट से अनुपन तेजहती विशेष्ठ तथा अगस्त्य ऋषि टलज हुए, जो मित्र श्रीर वरुण के पुत्र कहे जाते हैं । विषष्ठ ने नारद ऋषि की बहिन परम सुन्दरी अरुपती के साथ विवाह किया, जिसके सयोग से उन्हें शक्ति नामक पुत्री उत्तन हुई । शक्ति के पराशर नामक पुत्र हुए । उन पराश्चर ऋषि के वश का वर्शन अब सुम्में सुनो । ॥१-३०॥

उन्हीं पराशर ऋषि के स्वयं विष्णु भगवान हैपायन (व्यास) रूप धारण कर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में महाभारत रूपी चन्द्रमा का शुक्र निर्मल पश्चाय उत्पन्न किया। जिस प्रक्राय ने श्रज्ञानांचकार में निमान लोक की आंखों को खोल दिया। उन्हीं पराशर ऋषि के पवित्र वर्ण का वर्णन सनी। ॥३१-३२॥

कायहराय, वाहनप, जैक्षम, भीमतापन—ये चार तथा पाँचवें गौपालि ये पाँच गौर पराग्रर कहें जाते हैं। प्रपोह्य, बाहनप, स्थातेय, कीतुजातय ये बार तथा पाँचवें ह्यीरिय—इन पाँचों को नील पराग्रर जानना चाहिये। कार्य्यापन, किपग्रल, काक्रेयहथ, जयात्वय—ये बार तथा पाँचवें प्रपक्तर—इनको कृष्या पराग्रर जानना चाहिये। काविश्यम, बालेय,स्वायष्ठ, उपग—ये बार तथा पाँचवें द्रपीकह—इनको रवेत पराग्रर जानना चाहिये। बाटिक, बादरि, स्वस्य, कोधनायन—ये बार तथा पाँचवें चौमि—ये पाँच स्थाम पराग्रर हैं। सल्वायन, वार्या्यन, तेतेय, यूवय—ने बार तथा पाँचवें तिन्त—ये पाँच पूत्र पराग्रर कहे

गये हैं। इन सभी पराएगों के तीन ऋषियों के प्रवर कहे गये हैं, पराएर, शक्ति तथा महातपस्वी विसिष्ठ । इन ऋषियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है। हे राजन् । तुमकों में सूर्य के समान प्रभावरााली गोज-कर्त्ता पराएर 'रावाले इन ऋषियों के नामों को बता जुका, जिनके पवित्र नामों के संकोर्तन से मनुज्य समभ पायों से शुंक्त हो जाता है। ॥३३-४०॥

श्री मास्त्य महापुराण में प्रवरानुकीर्चनवसंग में परागरवंशवर्णन नामक दो सी एक श्रध्याय समात । ॥१८४॥

# दो सौ दो अध्याय

मतस्य भगवान् ने कहा — हे राजन् । इसके उपरान्त में अगस्य के वेश में उराल होनेवाले ब्राह्मणों का वर्णन कर रहा हूं । अगस्य, कराभ, कीशल्य, राजट, सुमेपस, नयोभुव, गान्धारकायण, वोलस्य, पीलह तया कर्तु के वंश में उराल होनेवाले — इन सभी ऋषियों के तीन भवर ऋषि कहे गये हैं, अगस्य, महेन्द्र तया मयोभुव । इन ऋषियों के वंशयों में परस्पर विवाह सन्वन्य निषिद्ध है । पौर्ण-मास तथा पारण इन दोनों ऋषियों के तीन भवर हैं, अगस्य, पौर्णमास तथा गहातपस्वी पारण । जिनमें परस्पर पौर्णमास लोग पौर्णमासवालों से विवाह के अयोभ्य हैं । इस अकार भशंतनीय पराकमशाली ऋषियों के उत्तम वंश का वर्णन में कर जुका, अब इसके बाद आप वतलाइये कि में क्या कहूँ ? ॥१-६॥

मनु ने कहा—पुलह, पुलस्य तथा महात्मा कतु के वराधरों का सम्बन्ध श्रगस्य ऋषि के वंस से किस प्रकार हुत्रा, इसे वतलाइये । ॥७॥

मरस्य भगवान् ने कहा—वैबस्त मन्यन्तर में यह बात प्रसिद्ध थी कि महिष् कतु की कोई सन्तित नहीं थी, अतप्य उन्होंने अगस्य के धर्मेष्ठ पुत्र इप्मवाह को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, इसीलिये अगस्य के धराज भी कतु के बंशज कहलाये। हे पृथ्वीपते! महिष् पुलह के तीन पुत्र थे, जिनका वर्गान में आगे विस्तार्श्वक करूँगा, किन्तु उन तीनों पुत्रों के होने पर भी महिष् पुलह सन्तुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने भी अगस्य के पुत्र नहिष्य इसस्य को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, हे राजन्। इसीलिए पुलह के वराज अगस्य के वंशज कहलाये। महिष् पुलस्य ने अपने वरापरों को रान्तसकर्म में निरत होता देख अगस्य के पुत्र को पुत्र रूप में वरणा किया, इसीलिय हे राजन्। पुलस्य के वंशज भी अगस्य के वंशज कहलाये। ये सभी सगोत्र होने के कारण आपस में विवाह के अयोग्य है। हे राजन्। इस प्रकार मैं इन महानुभाव गोत्रकर्चा ऋषियों के प्रवर्गों का वर्णन तुमसे कर जुका, जिनके नामों के कीर्चन से मनुष्य अपने किये गये समस्य पायकर्मों से खुटकारा पा जाता है। ॥८-१॥।

श्री मास्त्य महापुराण के प्रवरानुकीर्चन प्रसंग में अगस्त्यवंशवर्ण न नामक दो सौ दो अध्याय समाप्त । ॥२०२॥

# दो सौ तीन ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा- हे राजन् ! अव में दक्ष की कन्यात्रों में धर्मराज के संयोग से उत्पन्न होनेवाले इस वैवस्वत मन्वन्तर के उत्तम देववंशों का वर्शन कर रहा हूं, सुनो । हे नराधिय । इस वैवस्वत मन्वन्तर में धर्मराज के संयोग से श्रारूथती के पर्वतादि तथा महादुर्ग के समान विशाल शरीरवाले सोमपायी त्राठ वसु गए। उत्वन्न हुए थे। धर, भुव, सोम, त्राप, त्रानल, त्रानल, प्रेत्यूप तथा प्रमास ये उन त्राठ वसुत्रों के नाम कहे गये हैं। धर के पुत्र का नाम त्रविण तथा मुब के पुत्र का नाम काल हुन्ना, हे नराधिप ! उसी काल से मूर्तगांन काल के समस्त श्रवयवों ( वर्ष मास श्रादि ) की उत्पत्ति हुई । सोम के प्रभावशाली वर्ची नामक पुत्र हुए, श्राप के पुत्र का श्रीमान् नाम कहा जाता है, श्रमल के पत्र का नाम अनेकजन्मजनन है. अनिल का पुत्र पुरोजन तथा भरवूष का पुत्र देवल हुआ । प्रभास का . पुत्र देवताओं का बढ़ई विश्वकर्मा हुआ। नागवीथी आदि नव सन्तानें इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली थीं। लम्बा के पुत्र का नाम घोप था तथा मानु के पुत्र भानुगए। ( शरह ऋदित्य ) हुए । सभी यह तथा नहात्र एवं ऋत्य श्रमित प्रभावराखी ज्योति पुज्ज मरुखान् गर्णों की उत्पत्ति मरुसती से कही जाती है । सकल्या के सकल्प, मुद्धर्ती के मुद्धर्च एवं साध्या के साध्यगण पुत्र कहे जाते हैं। मन, मनु, (मंत्र) प्राण, रोप, नय, वीर्ययान्, चित्तहार्य, त्रयन, हस, नारायण, विभु और प्रभु —ये बारह साध्य कहे जाते हैं । विश्वा के पुत्र विश्वेदेव के नाम से प्रख्यात हुए । ऋतु, दत्त, वसु, सत्य, काल काम, सुनि, कुरन, मनुज, बीज तथा रोचमान—ये दस उनके नाम हैं। राजकुल में श्रेष्ट ! यह धर्मराज के वरा का वर्णन सत्तेष में में तुन्हें सुना चुका। राजन् ! इनका विस्तारपूर्वक वर्णान अनेक सैकड़ों वर्षों के विना व्यास भी नहीं कर सकते अर्थात् व्यास भी त्रानेक सौ वर्षों में विस्तारपूर्वक इनका वर्णान कर सकते हैं । ॥१-१॥॥

श्री मात्स्य महापुराण के धर्मवरावर्णन प्रसंग में धर्मप्रवरानुक्तीर्चन नामक दो सी तीन ऋध्याय समास्र।॥२०३॥

# दो सौ चार ऋध्याय

मतस्य ने कहा — नरेश्वर ! इन उपर्युक्त ऋषिवंशों में उत्पन्न ब्राक्षणों को श्राद्धकर्म में प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिये, नयोंकि इन्हें भोजन कराने से पितरों को अति प्रसन्नता होती है। है राजसिंह ! इसके उपरान्त में अपने पुर में अविश्वर श्राद के अभिलापी पितरों से कही हुई पिवन कथा को तुनसे कह रहा हूं । पितर लोग कहते हैं कि "क्या हमारे वर्ध में ऐसा कोई भाग्यगाली जन्म लेगा जो हम लोगों को जलांजलि — विशेषतया अगाध एवं रीतिल जलवाली नदी की जलांजलि — देगा ? क्या हमारे कुल में ऐमा कोई भाग्यगाली जन्म लेगा जो नित्य श्राद्धकर्म — दुष्प, मूल, फल, अन्य साद सामग्री,

श्रथवा तिलमिश्रित जल से ही-करेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुएवशील पैदा होगा जो वर्पा-ऋतु के मधानत्त्र की त्रयोदशी तिथि को मधु एवं छत से मिश्रित दुःथ में पका हुआ लाग पदार्थ हमें देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरववान उत्पन्न होगा जो एक ही बार वलवार से काटे गये मांस से श्रथवा कालशाक ही से प्रयतपूर्वक श्राद्ध करेगा ? कालशाक, महाशाक, मधु एवं श्रन्य मुनिजनीचित श्रन तथा सींग से रहित तलवार द्वारा काटा गया मांत--इन सब पदार्थों को हम लोग जब तक सूर्य उदित रहते हैं, तब तक भोजन करते हैं। गयातीर्थ में राहु के दिखाई पड़ने के व्यवसर ( सूर्य श्रथना चन्द्रगहुण के अवसर ) पर एवं गजच्छाया योग में तलवार द्वारा काटे गये मांस से योगियों को हमारे कुल में कीन खिलायेगा ? इन पदार्थों द्वारा हम लोगों की कल्पपर्यन्त की तृषि होगी श्रीर देनेवाला सभी लोकों में महाभलय पर्यन्त श्रपनी इच्छा के श्रनुकृत विचरण करनेवाला होगा, इसमें सन्देह नहीं । इन पाँच प्रकार के विधानों में से एक विधान के करने से भी हम लोग सर्वदा अनन्त तृष्ठि का लाभ करते हैं तो किर सभी के करने की तो बात ही क्या है ?' पितर लोग श्रागे कहते हैं कि "क्या हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न होगा जो क्रम्या मृगचर्म का दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई भाग्यशाली नररल उत्पन्न होगा, जो व्यायी हुई गाय को श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिये दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई होगा जो वृषम — विशेषकर सभी वर्णों में श्वेत तथा नील वर्ण-का उत्सर्ग (बोइना) करेगा ? क्या हमारे कल में ऐसा कोई सत्पुरुप उत्पन्न होगा जो श्रद्धापूर्वक सुवर्ण, पृथ्वी तथा गी का दान करेगा ? वया हमारे कुल में ऐसा कोई नररत्र उत्पन्न होगा, जो कूप, वागीचा, सरोवर एवं बावलियों का निर्माण करायेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न होगा जो सभी भावों से मधु दैत्य के उन्मूलन करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विज्या की श्ररण में जायगा ? क्या हमारे खंद्रा में ऐसा कोई विद्वान, विचारक पुरुप उत्पन्न होगा, जो विधि रूर्वक विद्वानों की भी धर्मशास्त्रों की व्यवस्था दे सकेगा ?" हे पृथ्वीपति ! मुनि द्वारा कही गई श्राद्ध कर्म की इतनी विधि. जो पापों का नारा तथा पुराय की वृद्धि करनेवाली एव लोकों में प्रमुखता प्रदान करनेवाली है, मैं तुम्हें बता चुका । इस पवित्र पितरों की गाया को जो श्राद्धकाल में पितरों को सुनाता है, उसके पितर दिये गये पदार्थों को श्रद्धय रूप में प्राप्त करते हैं। ।।१-१ ६।।

श्री मारस्य महापुराण में पितृगाधातुकीर्त्तनामक दो सौ चौधा ऋध्याय समाप्त । ।। २०४॥

#### दो सौ पाँचवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — धर्म के तस्वों की जाननेवाले ! श्रेष्ठ ब्राक्षण को व्यायी हुई गाय के दान देने की चर्चा जो ब्रापने की है, उसका विधान क्या है ? व्यर्थात् किस विधि से उसका दान किया जाता है ? तथा उसका फल क्या है ? ।।?।। मतस्य ने कहा—राजन् । उत्तम कुलोत्यन बालाय को सुवर्या जिटित सीगोवाली, नांदी से महे हुए खुरोंवाली, मीतियां से सुरोमित पूजवाली सबरसा गी को कांते के वने हुए दोहनवात्र से युक्त कर दान देना चाहिये । इस विधि से व्यायी हुई गाय को दान कर लोग महत्तुर्य प्राप्त करते हैं । वन तक बज़ बागोवि के अन्दर रहता है, जब तक गाय गर्भ का प्रजन्म नहीं कर देती तब तक उसे पर्वत एव जगल समेत प्रध्यी जाननी चाहिये । जो कोई व्यायी हुई गाय को द्रव्य समेत दान देता है, वह मानो सभी समुद्र, गुका, पर्वत एवं जंगलों समेत चतुर्दिशा युक्त प्रध्यी का दान कर जुका, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । हे नराधिय ! उस चज्र के तथा गी के रंशीर में जितने रोयें रहते हैं, उतने ही युगों पर्यन्त दाना देवलोक में पूजित होता है । अनुर दिन्या को देनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह को इस संसार सागर से उवार लेता है । वह भूरि दिन्या। प्रदान करनेवाला मनुष्य उस गोलोक में, जहाँ एत एवं चीर से युक्त नदियाँ वहा करती हैं, वही एव पायस ( दुष्य मिश्रित खाद ) के कीचड़ रहते है, मनोवान्त्रित को प्रदान करनेवाले दुन्त रहते हैं, मनोवान्त्रित को प्रदान करनेवाले पुन्य प्रथ की सदान देनेवाले पुरुष की वहाँ पर चन्द्रमा के समान मनोहारी ग्रुखवाली, तथाये हुए पुत्रर्थ के समान वर्षां वाली, दीर्घ नितन्त्रिनी, पतली कमरवालीं, कमल के समान नेवांवाली ग्रुन्दरियाँ निरन्तर सेवा करती हैं ! । । र-१।।

श्री मास्त्य महापुराण में धेतु-दान माहात्म्य नामक दो सौ पाँचवाँ श्रम्याय समाप्त ॥२०५॥

## दो सौ इठाँ अध्याय

मनु ने कहा—निष्पाप । कृष्ण मृगचर्म के प्रदान करने की विधि, समय, तथा कैसे बाह्मण की दान देना चाहिये इसका विधान सुफासे बतलाइये, क्योंकि इस विषय में सुफो अभी बड़ा सन्देह है । ॥१॥

मत्स्य ने कहा—राजत् ! बेराख मास की पृथिमा, चन्द्रमा तथा सूर्य के अहसए के अवसर, माघ भास की पूर्यिमा, आपाइ तथा कार्तिक की पृथिमा, स्यू के उत्तरायण में आने पर द्वादरी तिथि-इन तिथ्यों में कृष्ण स्मवर्ग के दान का महाफल कहा गया है । जो प्राक्षण नित्य अपन्याधान करनेवाला हो उसे ही इसका दान करना चाहिये । जिस भकार और जिस विधान से दान देना चाहिये, उसे में नता रहा ई, सुनी । हे नराधिप ! पवित्र देरा में गीनर से लिपी हुई पृथ्वी पर सर्वप्रधम मेंड के वख (अर्थात् कम्पन) को विद्या दे, किर लुर तथा सीगों समेत कृष्ण सुन के चर्म को विद्या दे । उस सुनवर्म की सीगों को पुवर्ण से, दावों को चादी से, पूँच को गीतियों से अलक्षत कर तिल से हुपा दे । बुद्धिमान, पुरुष तिलों से उस मुगवर्म को पूरित कर वख से वँक दे, उसकी नाभि को सुवर्ण पय बनाकर अपनी शक्ति के अनुकृत रहीं तथा सुगन्धियों से विशेषतथा अलक्षत कर दे । किर पूर्व अमानुसार चार कॉसे के वने हुए पार्वों को दे । किर पूर्व आदि

दिशाश्रों में क्रमशः चार मिट्टी के पात्रों में छन, दुग्ध, दही तथा मधु रखकर विधिवत् दान करे । तदुपरान्त चम्पक की एक शाला तथा विना कुटा हुआ एक घट वाहर में पूर्व की ओर मंगत्त भावना से युक्त होकर स्थापित करें। फिर स्नान के लिए एक सूक्ष्म ( महोन ) पीला वल दे तथा एक लोहे का बना हुआ पात्र उसके दोनों चरणों के पास रखे श्रीर यह कहे कि 'जिन किन्हीं भी पापों को मेंने लोभ में पड़कर किया है, वे लीहनय पात्रादि के दान करने से शीघ ही नष्ट हो जायें 1º फिर कांसे के पात्र को तिलों से भरकर वार्यें पैर के पास रखे और यह कहे कि 'कर्म के प्रसंग में मैंने जिन किन्हीं पापों को किया है वे सर्वदा मेरे इस काँसे के बने हुए पात्रों के दान से नष्ट हो जायाँ। फिर ताल के पात्र में मधु भर कर दाहिने पेर के पास रखे और कहे कि 'दूसरे की निन्दा या चुगुली करके अथवा विना किसी विधि के मांस का मदाण कर के मैंने जो पाप किया है, वह सब मेरे इस ताम पात्र के दान करने से नए हो जायें। कन्या श्रथवा गी के लिए मिथ्या कहने में तथा परकीया स्त्री के साथ स्पर्शीद करने में जो मैने पाप किये हाँ वे इस चाँदी के पात्र-दान से शीघ ही नष्ट हो जायँ।' चींदी तथा तांने के बने हुए इन दोनों पात्रों को ऊपर के पैर के पास रखने चाहियें। 'जनार्दन ! मैंने ऋपनी दुष्ट बुद्धि द्वारा सहस्रों जन्मों में जो पाप कर्म किये हैं, उन सब को इस सुवर्ण पात्र के दान से ग्रीम ही नष्ट कर दीजिये ।' यह मंत्र सुवर्ण पात्र को दान करते समय कहे । सुवर्ण, मोती, मूंगा, श्रनार, विजीस नीवू-इन सब को उस मृगवर्म के प्रशस्त कान पर तथा खुर पर सिंगारा (एक नलीय फल) का दान करे । इस प्रकार के विधान में सभी प्रकार के पाक तथा फलों को भी रखे । इन दानों को लेनेवाला बाक्षण विद्वान् तथा नित्य श्रान्याधान करनेवाला हो, स्नान किये हुए हो, दो सुन्दर वसों से विभूपित हो तथा त्रापनी राक्ति के अनुरूप अलंकारों के द्वारा विभूपित किया गया हो । हे राजन् ! उस मृगचर्म का दान पुच्छ देश में प्रशस्त है । तत्पश्चात् उसके समीप स्थित हो निग्न प्रकार से मंत्रीच्चा-रण करे । 'कृष्णाजिन....' इत्यादि वेद मंत्र का उच्चारण कर कृष्ण चर्म, धुवर्ण, मधु, इत को जो ब्राह्मण को दान करता है वह सभी दुष्कर्मों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य खुर तथा सींगों समेत छुण्ण मृगचर्म को तिलों से श्राच्छादित कर तथा सभी प्रकार के वलों से श्रलंकृत कर वैग्राल महीने की पूर्णमासी तिथि को--विशेषकर विशाखा नन्तत्रयुक्त पूर्शिमा को--दान करता है वह मानी सभी पर्वतीं व जंगलीं समेत सार्ती द्वींगें से संयुक्त समस्त पृथ्वी का दान करता है । 'हे कृष्णाजित् ! देव ! कृष्णास्वरूप ! तुन्हें हमारा नमस्कार है, इस खुवर्ण के दान से तथा तुम्हारे दान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जायँ, तुम प्रसन्न हो जाखो । तुम तेंतीस देवताओं के श्राधार रूप में व्यवस्थित हो, तुम सान्तात् मृतिमान् कृष्ण हो । हे कृष्णाजिन् ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस सुत्रण्यिक नामि के समेत में तुमी दान कर रहा हूँ, इससे षृपमध्वज रांकर मुम्त पर प्रसन्न हों । कृष्ण, कृष्ण यलेवाले, (ंनीलकएड ) कृष्ण चर्म धारण करनेवाले वृपभध्वज रांकर इस कृष्णाजिन के दान देने से मुक्त नष्ट पापवाले के ऊपर प्रसन्न हों ।' इस उपर्यंक्त विधि से कृष्ण मृगवर्ष का दान देकर है राजन् ! उस प्रतिगृहीत ब्राञ्चण का स्पर्श चिजा के खूंबें के समान नहीं करना चाहिये, श्राद्धकाल एवं दान काल में उस ब्राह्मण को दूर ही रनले । उस ब्राह्मण की श्रपने

घर से निराकर फिर मंगलत्नान करें । हे राजेन्द्र ! उस चन्पक्र की शाखा तथा पूर्ण कुम्म द्वारा स्नान करें श्राचार्य बना कर उक्त विभि से पूजन करे । किर 'श्राप्यायस्त्र...' तथा 'सपुद च्येष्टा ...' श्रादि सोलह म्हजाओं सेशिर पर श्रमिपेचन कर उपरान्त दो निना फटे हुए यस पहिनकर आचमन करे तब दाता पवित्र होता है। उस यस को कलरा समेत ले जाकर चौराहे पर छोड़ छापे, तम देवताओं की पर्वात्त्रणा कर मगड़त में प्रनेश करे। ब्राह्मण को चाहिये कि वह पीत वस धारण किये हुए यज उरनेवाले को, यदि वह मुक्तिकी कामना करनेवाला हो तो ब्रह्मा के कलरा से उसका मार्जन करे । है राजन् । यद यजकर्त लक्ष्मी का श्रमिजापी है वो वैष्णव कलश द्वारा उसका मार्जन करे, राज्य की कामना करने गला है तो उसके शिरपर इन्द्र के कलश द्वारा मार्जन करे, द्रव्य श्रीर प्रताप की इच्छा करनेवाला है तो उसका मार्जन श्रामि देवता के पट के जल द्वारा करे, मृत्य के जीतने के लिए यम के कलग से मार्जन करे । मार्जन के उपरान्त यज्ञमान तिलक लगाये किर त्राक्षणों को दिज्ञाणा दे, दिज्ञाणा दान के उपरान्त इस समस्त मृगचर्म दान के विधान की सिद्धि के लिए विशेष श्राशीर्वाद ग्रहण करना चाहिये । हे नृपतिश्रेष्ठ । इस प्रकार बताने गये विधान से करने पर जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके वर्शन की सामर्थ्य भद्यपि देवताओं को भी नहीं है तथापि में सच्चेपतः आप से बनला रहा हूं, सुनिये । इस कृप्ण मृगचर्म के दान करने से दोता निश्चय ही समप्र पृथ्मी के दान करने का फल प्राप्त करता है, सभी लोकों को जीतता है, पत्ती के समान सर्वत्र इच्छानुकून विवरण करता है तथा निश्चय ही महाप्रलयकाल पर्यन्त स्वर्ग लोक में स्थित रहता है, कभी पिता तथा पुत्र के मरुए का दु:खदायी श्रवसर नहीं देखता, न कभी स्त्री से वियुक्त होता है और न मर्त्यलोक में जन्म लैने पर कभी धन तथा देश के वियोग का दु.लंदायी अवसर ही फोलता है । इस प्रकार जो मनुष्य समाहित चिच हो क्षतीन शाक्षण को श्रीकृष्ण जी की त्रिय वस्तु इस कृष्ण मृग के चर्म का वान करता है वह कभी मृत्यु के प्रति रोक्यस्त नहीं हो सकता वरन् अपने मनोनुकूल सभी फलों को पाछ करता है । ॥१-४१॥

श्री मात्स्य महापुराण में कृष्ण मृगचर्म पदान नामक दो सो छठाँ श्रध्याय समाध ॥२०६॥

#### दो सौ सातवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—भगवन् ! श्रव में वृषोत्सर्ग की विधि तथा वृषम के लक्त्यां को श्रोर वृषोत्सर्ग के करने से जिस महान् पुगय फल की प्राप्ति होती है उसे सुनना चाइता हूँ । ॥१॥

मत्स्य ने कहा—राजन ! सर्वनथम धेतु की परीचा करनी चाहिये ! सुधीला, मुणवती, सभी श्रमों से युक्त, सरल स्वमाववाली, मोटी-ताजी, जिसके बखड़े जीते हों, रोग रहित, मनोहर रगोंवाली, चिकने सुरवाली, चिकने सीगोंवाली, मनोहारिखी, सहरूर, न श्रधिक छोटी, न श्रधिक ऊंची, श्रचचल, मबेंरीवाली,

विशेषतः दाहिनी चोर की भैंवरीवाली, वार्यी चोर वाई भैंवरी से युक्त, विस्तृत जंवोंवाली, सुलायम, संहत तथा लाल होंठोवाली, लाल कंधे से सुरोभित, काली नहीं प्रस्तुत लम्बी स्फुटित लाल जिहा एवं च्युशहित निर्मल नेत्रोंवाली, टइ तथा घने सुरोंवाली, वैदुर्य, न्मधु चथवा जल से बुद्वुद के समान रंगोंवाली हो, लाल तथा चिकने नेत्र और लाल कवीनिका से युक्त सात अथवा चौदह दाँत तथा श्यामवर्षी की तालु से युक्त हो । छः स्थानों पर उच्च, पाँच स्थानों पर समान तथा विस्तृत तथा चाठ स्थानों पर आयत तथा वगल और उक्त देश में सुन्दर हो । शिर, और कंधे समान जिस गाय के हों वह ऐसे कार्यों में शुभ लक्त्यों से युक्त मानी गई है । ॥२—८॥

मतु ने यहा--भगवन् । आपने जो यह वतलाया कि उस गाय के वः स्थानों को उन्नत, पाँच स्थानों को सम तथा आयत तथा आठ स्थानों को आयत होना चाहिये सो वे कौन से शुभ लत्त्या हैं ? ॥१॥

मत्स्य ने कहा-हे वसुधाधिव ! उह, पीठ, शिर, दोनों कोख तथा कमर-, धेनु के इन पाँच उन्नत स्थानों की विचल्रण लोग पूजा करते हैं । हे सूर्यपुत्र ! दोनों कान, दोनों नेत्र तथा ललाट--ये पाँच स्थान सम तथा त्रायत प्रशंसित हैं । पूछ, गले के पास भूतनेवाला चमड़ा तथा दोनों सविययाँ श्रीर चारो स्तन—ये श्राठ तथा चिर स्त्रीर कंथा—ये दो, कुल मिलाकर दस स्थान विस्तृत श्रेष्ठ माने गये हैं । ऐसे सर्व-लत्तरण सम्पत्नधेनु के बद्ध है को, जो सभी शुभ लत्तरणों से संयुक्त हो, जिसका कंघा तथा ककुद् (डिल) ऊँचा हो, पूँब श्रीर गर्त के नीचे का कम्बत ( लटकता हुत्रा चमड़ा ) कोमल हो, कटि तट तथा स्कन्ध विग्राल हो, वैद्ध मिए के समान नेत्रोंबाला हो, सींगों के अवभाग पर प्रवाल ( मूंगे ) के भीतर की भाँति हो, पूँछ लम्बी तथा मोटी हो, श्रप्र भाग पर नव या श्रष्टारह नोकीले सुन्दर दाँत हो, मल्लिका के पुप्पों की भांति आँख डो, ऐसा वृपोत्सर्ग करने से गृह में धन-धान्य एवं सम्पत्ति की वृद्धि होती है । ब्राह्मण के लिए ताम्र के समान लाल त्रथवा कपिल वर्ण के बृपभ की प्रशंसा की जाती है। सफेद, लाल, काला, मूरा, पाटल वर्ण का, पीठ पर लाल रंग का, अनेक रंगों का, पाँच प्रकार के वालों वाला, विशाल कान वाला, विशाल स्कन्ध वाला, चिकने रोमों वाला, लाल आँखों वाला, कपिल, लाल सींग व नीचे भाग में लाल रंग वाला, सफेद पेट वाला-ऐसा वृपभ भी बाह्यण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग के चिकने रोमवाला वृपभ चत्रिय जाति के लिए प्रशसित है। वैश्य के लिए सुवर्ण के समान वर्णनाला चूपम प्रशासित है । शुद्धों के लिए काले वैल का विधान है । जिस वृपम के सींग ऋागे की त्रोर विस्तृत तथा भौंह त्रौर मुख की त्रोर मुद्धकी हुई हों, वह सभी वर्णों के लिए सर्वार्थ का सिद्ध करनेवाला होता है। बिल्ली के समान पैरोंबाला, कपिल तथा कपिल व पीले रंग का मिश्रित वर्णावाला वृपम धन्य होता है। खेत वर्ण का बिल्ली के समान पैरीवाला, मिणा के समान श्रांखोंबाला वृपम धन्य है। जो द्युप रुवेत व पीले रंग का तथा पैरों में रुवेत रंग का हो वह भी धन्य होता है। जो द्युपम सभी पैरों में इवेतवर्ष का श्रथवा दो पैरों में स्वेतवर्ण का, रंग में कपिंजल श्रथवा तीतर के ढेंग का होता है वह भी धन्य होता है। जिस दृपम का मुख कान तक श्वेत दिखाई पड़ता है तथा जो विशेपतः लालदण्

का होता है वह नन्दी मुख यूपभ परलाता है। तिम यूपभ का पेट तथा पीठ दित्त याँ का होता है वह समुद्रान नामक यूपभ सर्वेदा परिचार को समृद्धि देने बाला होता है। मिल्लिक्ष के कूनों के समान विवक्ष रे रागाला वैल धन्य है। कुमल के मटल के समान विवित्र रगवाला वेल भी भाग्यदायी होता है। खलती के कूल के समान नीले रगवाला वैल वो खित शुभवायों कहा गया है। है राजन् ! उत्तम यूपमों के इन लक्षणों को भेने खाप से बनलाया, अब खशुम लक्षण सम्बन वृपमों का वर्णन कर रहा हूं।।।१०-२६॥

वाली तालु, श्रींठ श्रीर मुख्याने, रूमे सीगा व लुरावाले, निनक्रे रग प्रकट न होते हाँ ( धूमिन या मटनेला ), छोटा, बाध तथा सिंह के समान भयानक खोर खुँखार, तीवे खीर गृद्ध के समान मनहूस रगवाले, मूपक के समान श्रमुन्दर एव श्रल्पनाय, मन्द प्रकृतिवाले ( कादर ), काने, लगड़े, नीची ऊँबी श्रासींबाले. छोटे-बडे या तीन या एक पैगें में स्वेत रगवाले, बड़े चचल नेत्री वाले-ऐसे वृपसी का उत्सर्ग न तो करना चाहिय और न गृहस्थी के कार्यों के लिए अपने घर पालना ही चाहिये। फिर में में उत्मर्ग करने योग्य तथा पालने योग्य वृपमों का लच्चण तुमसे बनला रहा हूं । जिनके सींग स्वस्तिक के आदार के हीं, जिनके स्वर अदलों की गर्जना के समान गम्भीर हों, जो बहुत लम्बे हों, मतवाले हाथी के समान चननेवाले हों. विशाल छातीवाने हों, ऊँचे हों, श्रति बलवान तथा पराक्रमी हों, शिर, दोनों छान, ललाट, पूँच, चारों पेर, दोनों नेत्र तथा दोनो वगलें वाले वर्ण की हो-ये लक्षण चन्द्रमा के समान खेववर्ण के वृपमों के हों तो वे प्रशमनीय हैं । ने उपर्युक्त लक्ष्ण या चिह्न यदि श्वेत हों तो काले रूपमों के लिए प्रशसनीय हैं । जो व्यम प्रथ्वी को अपनी सींगो से खनना हो, जिसकी विशाल पूँच पृथ्वी तक लग्नी हो स्रोर मोटी हो, जो आगे भी और उन्नत हो और रंग में नीने वर्ण का हो वह वृपम प्रशसनीय माना गया है। निस वृपम के शरीर में शक्ति, ध्वजा श्रवंबा पताकाओं नी रेखा सी ननी हो वे श्रनडूबाह ( श्रड् ) वृपम विचित्र सिद्धियों के प्रदान करनेवाले कहे जाते हैं । जो वृत्रभ प्रदित्तिणा करके ( घूम कर के ) लौटते हों, या स्वय विना कहे ही लोट पत्ते हों, जिनके शिर व कथे समुक्त हों वे धन्य तथा श्रपने समूह की बुद्धि करनेवाले हैं। सींगों के ऋपमाग पर लाल विह्नवाना दैल यदि खेत वर्ष का हो स्रोर उसके खुर प्रवाल के समान लाल वर्ण के हों तो उससे बढ़कर प्रति भाग्यग्राली कोई बृपम नहीं होते। ऐसे बृपमों को प्रयत्तपूर्वक बुँदकर पालना चाहिये अथना उत्सर्ग करना चाहिये । दोना दशाओं में न धनधान्य को बदाते हैं। जिस रूपम के चारों चरण, मुख, तथा पूँछ स्वेत वर्ण के हों तथा ग्रेप शरीर का रग लाजा के रस के समान हो उमे नील दूपम महते हैं । ऐमें बूपन यदि मिले तो उनका उत्सर्ग करना चाहिये, घर पर पालना नहीं चाहिये. नयोंकि ऐसे भागनशाली वृषभ के उत्सर्ग के लिए पितरों की एक ऐसी सनातन गाथा अचलित है कि बहुतरे पुत्रों की क्षानना करनी चाहिये, क्योंकि यदि उनम से एक भी गया की यात्रा करेगा, या गारी ( श्राठ वर्ष नी ) बन्या का दान करेगा या नीचे वृपम का उत्सर्ग करेगा, तो हम पन्य होंग। हे रानन् । ऐसे सर्वलक्षणसम्पन्न वृषम का-चाहे वह धर पर उत्पन हुआ हो या कय किया

गया हो----उत्सर्ग करके महात्मा पुरुष कभी मृत्यु के प्रति शोकमस्त नहीं होता तथा मृत्यु को प्राप्तकर मोन्द्र प्राप्त करता है, इसीलिए मैने इसको श्राप से बतलाया है। ॥२०-४१॥

श्री मास्य महापुराण में वृपभज्ञज्ञण नामक दो सौ सातर्वो श्रध्याय समाप्त । ॥२००॥

#### दो सौ ऋाठवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा—तदनन्तर श्रमित पराक्रमशाली राजा मनु ने देवाधिदेव मस्त्य भगवान् से पतित्रता स्त्रियों के माहास्य तथा तसम्बन्धी कथा की पूँछा। ॥१॥

मनु ने कहा — पतित्रता खिरों में कीन श्रेष्ठ है ? िकस स्त्री ने मृत्यु की पराजित किया था ? किस भाग्यशालिनी का नामोच्चारण सर्वदा मनुष्यों को करना चाहिये ? सभी पापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को सभी सुनाइये । ॥२॥

मतस्य भगवान् ने कहा — हे धर्म के महत्त्व को जाननेवाले ! धर्म राज भी खियों के प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं कर सकते, पितवता लियाँ उनसे भी सर्वदा सम्माननीय कही गई हैं। इस विषय में तुम्हें में पापों को नष्ट करनेवाली एक कथा को छुना रहा हूँ कि किस प्रकार एक पितवता ली ने मृत्यु के पार्रा में गये हुए अपने प्रियपति के प्रायों की रत्ता की थी। ॥३-४॥

प्राचीनकाल में मद्रदेश में शाकल श्रह्मवाति नामक एक राजा था, जिसके कोई पुत्र नहीं था, श्रतः पुत्र की कामना से उत्तम त्राक्षणों के कहने पर उतने सभी प्रकार की कामना सो जिए करनेवाली सावित्री देवी की श्राराधना की श्रीर प्रतिदिन सैकड़ों ब्राक्षणों द्वारा सावित्री देवी की प्रसन्नता के लिए सफेद सरसों का हवन करवाया। इस प्रकार दस महीने बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देवी ने श्रपनी मृति राजा को दिखलाया श्रार्थात् दर्शन दिया। ॥५-७॥

सावित्री ने कहा—राजन ! में जानती हूँ कि तू निस्य मेरी भक्ति में लगा रहता है श्रातः में तेरे कार प्रसन हूँ, तुक्ते सर्वोक्त पुनर्दारे काया होने का वादान में दे रही हूँ । ॥८॥

राजन् ! इतना कहकर प्रणत हुए राजा के सम्प्रुल सावित्री देवी व्याकार्य में विजली की भाँति न जाने कहाँ व्यन्तिहित हो गई । राजा की पतिव्रता पत्नी का नाम माजती था, व्यवसर व्याने पर रानी ने रूप एवं सीन्दर्य में सावित्री ही की भाँति एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया । राजा ने कन्या की उत्पत्ति के बाद ब्राह्मणों से कहा कि यह मेरी कन्या हवन से प्रसन्न सावित्री देवी की दी हुई है श्रीर स्वरूप में भी उन्हीं के समान है, व्यतः इसका भी नाम सावित्री होगा । राजन् ! राजा के इस भस्ताव पर ब्राह्मणों ने भी उस पुत्री का नाम'सावित्री ही रखा । समय व्याने पर सावित्री युवती हुई, पिता ने उसका सत्यवान् के लिए ब्राह्मण कर दिया । तदनन्तर एक बार कभी नारद ने व्याकर व्यमित तेजस्वी राजा से कहा कि 'यह वुम्हारा

जामाता सस्यवान् तो एक ही वर्ष में द्वीणाय होने के कारण मर जायगा। नारद की ऐसी अमंगल वासी सुनकर भी राजा ने यह सीचकर कि 'कन्यादान एक ही बार होता है' अपनी कन्या सानिश्री को दुमसीन के पुत्र सरयवान् को ही व्याहा। सावित्री भी अपने भगन में पितदेन को प्रावकर नारद की उस अशुभ वाणी से कापते हुए हृदय द्वारा काल यापन करने लगी। वन में अपने सास श्वपुर तथा पतिदेव की वह वही शुक्रूषा करती थी। किन्तु उसका श्वपुर राजा अपने राज्य से च्युत-होने पव अथा होने के कारण सथीक सर्वगुणसम्पन्न एव से भाषरायण राजपुत्री को पुत्रनमूरूप में प्राव कर के भी सन्तुष्ट नहीं होता था। 'आज के बीधे दिन ही सरयान् मर जायगा। ऐसा शावाणों के कहने पर एय श्वपुर नी भी आजा प्राव कर राजपुत्री धृष्टियमण्या सावित्रों ने तीन रात के मन का अनुस्थान किया। उस बीधे दिन जा सरयान् ने लकड़ी, एव आहार की टोह में जगन को प्रश्तान किया। उस बीधे दिन जा सरयान् ने लकड़ी, एव आहार की टोह में जगन को महंशा किया तम सास श्वपुर की आजा लेकर वर्षी हुई सावित्री भी अपने पति के पीछे उस धीर जगन को गई। 'प्रार्थना के मग होने पर राजपुत्री को बहुत कह होगा—ऐसा विचार कर श्वपुर ने भी उसे साथ जाने की आजा दे दी थी। नारद के चचन का प्रान कर विच में अति कह के होते हुए भी उसने अपने महान् भय को पितदेव से व्यक्त नहीं किया। किन्तु मनवहलान के लिए वन में छोटे-वड़े एलों के बारे में मूरु-मुठ पूछताब करती रही। उस भीपण वन में विशाल एलों, पित्रों एव पर्शुओं को दिखला-दिखला कर थती हुई, पद्म के समान विहतृत लोचनीं- वाली सावित्री को मनुम्यों में बीर एव श्रेष्ठ सरवान् ने सान्यना देकर आश्वस्त रखा।।१-२१॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सावित्रीउपाख्यान के प्रसग में सावित्रीवनप्ररेशनामक दोसीव्याठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२०८॥

#### दो सौ नवाँ अध्याय

सत्यवान् ने कहा — विशाल नेर्नोवाली ! इस हरित मूमि से शोभित वन में वसन्त में रित की वृद्धि करनेवाले, नेन तथा नामिका को छल प्रश्नन करनेवाले, मनोहर खाम के वृत्त को देखों । इस लालिनामय फूले हुए अशोक को इस वन में देखकर मालून होता है कि यह वसन्त मेरा ही परिहास कर रहा है । वाहिनी और दिखा दिशा में जलते हुए अगारें के समान शोमायमान फूने हुए किशुक्त कृतों से अक इस मनोहारिणी वनस्थली की और देखों ! सुगथित पुष्पों की सुरिम से समन्वत वनपिक्यों से इम लोगों की और निकलकर आदी हुई वायु, मालूम पड़ रहा है, हमारे परिश्रम के केरी को हरने के लिए स्वागत करने आ रही है । हे विशाल नेर्नोवाली ! इधर पहिच्म दिशा में फूले हुए करेर के जालों से युक्त स्वर्धिम शोभावाली वनपिक विरावमान हो रही है, देखों ! क्वों पर से गिरी हुई लताओं के जालों से वनस्थली के मार्ग कें थ गये हैं । सर्वाक्ष हुए अगर समुहों के गुलार से मानूम पड़ता है कि

कामदेव हम जैसे पथिकों को मारने के लिए अपने धनुष पर वाग्य चढ़ाकर टंकोर कर रहा है । नाना प्रकार के फूलों के सुस्वादु से सुप्रसन्न गुरुवाले पुरुष कोकिल के भुरूप स्वर से निनादित एवं सतिलका ( मनोहर : तिलक वृद्धों से विभूषित ) यह वनस्थली तुम्हारी ही भाँति शोभायमान हो रही है। श्राम की ऊँची डाली पर वैठी हुई कोकिला मंजरी (बीर) की पूल से पीत वर्ण होने के कारण केवल अपने सुरीले शब्दों से ही श्रपना-पता दे रही है, जैसे चेष्टा-दिसाकर कुलीन पुरुष श्रपनी सूचना देते हैं। काम में श्रनुरक्त मयुष पुष्यों की धूलि से पूसरित अपनी त्रियतमा का अनुसरण करते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़-उड़ कर जा रहे हैं। देखो ! पुरुप कोकिल इस अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसमृद्ध इस वन में अपनी प्रियतमा की चोंच के श्रम भाग से उच्चिष्ट श्राम की मञ्जरी का ही स्वाद हो रहा है। कौम्रा पंलीं से वच्चे को छिपाकर वैठी हुई अपनी प्रस्ता भिया को वृत्त के अप्रभाग पर बैठकर अपनी चींच से प्रसन कर रहा है । नीचे के मुभाग पर व्यवनी पिया के साथ वैठा हुआ यह कविंजल ( तीतर ) कामासक होने के कारंग त्राहार को भी नहीं प्रहाग कर रहा है । हे विशालािच ! यह कलविंक ( चटक ) पन्ही अपनी पिया के श्रंकों में स्थित हो बारम्बार रमण करता हुआ कामियों को उस्कविठन कर रहा है। अपनी विया के साथ वृत्त की डाली पर बैठा हुन्ना यह शुक्त अपने हाथों से टहनी को नीचे करता हुन्ना उसे सफल-सा कर रहा है । इस बन में मांस का श्राहार कर तृष्ठ हो यह युवा सिंह निद्रा में लीन हो रायन कर रहा हे चीर उसकी वियतमा उसके पैरों के मध्य भाग में शयन कर रही है । पर्वत की कन्दरा में वैठे हुए बाध के दर्गित को देखो, जिनके नेत्र की कान्ति से होनेवाले प्रकार में वह गुफा अन्य गुफाओं से भिन्न-सी दिखाई पड़ रही है। देखो, यह गैंडा अपनी प्रिया को जीम के अप्रमाग से चार्ट रहा है श्रीर प्रिया के चाटने पर स्वय श्रानन्द का श्रनुभव कर रहा है । देखों, वह वानरी श्रयने श्रक में शिर कर के सीते हुए प्रियतम के अंग से ढील की निकाल-निकाल कर आनन्दित कर रही है I देखी, वह विलाव पृथ्वीतल पर लेटी हुई पेट को दिखाती श्रपनी निया बिल्लो को अपने नखों और दाँतों से मालून पड़ रहा है कि काट रहा है, परन्तु वास्तव में वह पीड़ा नहीं दे रहा है । देखो, पीड़ित होकर ये खरगोरा श्रीर खरगोरानी श्रपने पैरों को पेट में छिपाकर कैसे सो रहे हैं, पर इनके दोनों कान किस प्रकार ऊपर उठकर इनकी सूचना दे रहे हैं । हे सुन्दरि ! कमलों से सुसमृद्ध सरोवर में यह कामार्च हाशी स्नान करके कमलों के डराठलों से श्रपनी प्रिया को सन्तुष्ट कर रहा है। पीछे चलनेवाले श्रपने बच्चों के साथ यह शुक्ररी श्रपने प्रियतम के सुड़ों द्वारा खनकर बाहर किये गये मोथों को पित के पीछे-पीछे चलती हुई खाती जा रही है। देखों, इस वन में हड़ अंगोंबाला कामार्च यह महिप अर्गों में की बड़ों से लथफथ हुआ, अपनी भागती हुई निया के पीछे-पीचे दौड़ रहा है। सुन्दरि ! इस अपनी पिया के सहित मृग को देखो, जो कीतृहल युक्त मुभाको अपने मनोहर कटानों से साक रहा है। देखो, वह रोही मृगी अति स्वेहयुक्त हो श्रुपनी सींगों के अप्रभाग से प्रियतम को दकेलती हुई अपने पिछले पैरों से मुख को खुजला रही है। अरे, शीघ उस रदेत वालों वाली चमरी गाय को तो देखो, जो खड़ी हुई है श्रीर जिसके पीबे क़ामार्त चमर गविंत नेत्रों से मुम्मको ताक रहा है !

उस ध्य में खड़े हुए नीलमाय को देलो जो अपनी निया के साथ आनन्दयुक्त हो हिल पर बेठे हुए फोने को निवारित करता हुआ जुगाली कर रहा है । लग्ने बेर बृत्त की शासा पर फला को खाने नी इच्छा से अगले दोनों पैरों की उठानर राड़े हुए अपनी निया के साथ उस नकरे नो तिनक देखो । सरोबर में विहार करते हुए उस हसिनी समेत हस को देखो, जो सुक्रमध्यित चन्द्रमा के निग्न की शोभा धारण कर रहा है । है सुन्दरि । देखो वह चन्नवाक अपनी प्रिया के साथ इस कमलों से सुशोभिन तथा समृद्ध सरोजर में अपनी पिया को फूली हुई पिक्रनी के समान कर रहा है । ऐसा कह कर सरववान ने फिर कहा — हि सुन्धु । में फलों को एकन कर सुन्ना तथा तुम पुण्ये। को एकन कर सुन्ना तथा तुम पुण्ये। को एकन कर सुन्ना कोई मरम्भ नहीं किया गया, अत अन उसे एकन करना चाहिये । सुन्दरि । तुम तब तक इस सरोबर के तट पर बृत्त को द्वाया में बेठकर चरण मान प्रतीला करते हुए विश्राम करो, जन तक में इन्यन भी एकन किये लेता हूं । ॥१२-३३॥

सावित्री ने रहा —कान्त ! यदि तुन कह रहे हो तो मैं वैमा ही करूँगी। परन्तु तुम मेरी आखों के सामने से दूर मत जाओ, क्योंकि इस विकराल तथा घने नन में मैं अकेले डरती हा। ॥३॥।

मत्स्य ने कहा —राजन ! सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान् राजपुत्री के सम्मुख ही उस सरोबर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ एकत्र करने लगा, परन्तु राजपुत्री उतनी दूर जाने पर भी उसे मरा हुट्यान्सा मानने लगी । ॥३५ ॥

श्री मास्त्य महापुरागा के सावित्री उपारुशन में वनदर्शन नामक दो सौ नवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२०६॥

# दो सौ दसवां ऋध्याय

मत्स्य ने कहा—साजन ! कांप्ठ काटते हुए उस सत्यवान के शिर में पीड़ा होने लगी, जिससे विहुल होकर वह अपनी पिया के सभीप आकर कहने लगा—'इस परिअम के करने से मेरे शिर में बहुत पीड़ा हो रही है, मालून पड़ रहा है कि में अधकार में घुसा जा रहा हूँ, दर्द के मारे कुछ भी उमके स्क नहीं रहा है। अन में तुम्हारे अक में शिर रख कर सोना चाहता हूँ।' राजपुत्री से इस प्रकार बातें कर सत्यनान उसके अक में शिर रख कर सो गया। इस प्रकार उसके अक में शिर रख कर वाच सत्यवान निदा में निमान हो गया तत्र महामाम्यग्रालिती पतित्रना राजपुत्री सावित्री ने वहाँ पर आये हुए धर्मराज को देखा, जो नीले कमल के समान स्थामल वर्ण के थे तथा पीतान्यर धारण किये हुए थे। ये उस समय विजली की लता से ग्रुगीमित बादल के समान स्थामण ही रहे थे, उनके शिर पर स्वर्थ के समान देवीध्यमान ग्रुरट सुस्थीमित था तथा दोनों कानों में छुग्रहल विराज रहे थे, विसाल वन्दश्यल पर हार स्थीमित हो रहा था, हाथो में अगद थे, उनके पीले-पीजे महाकाल और मृस्यु भी थे। उस स्थान पर पर्ह कर पर्मराज ने सोये हुए सत्यवान के शरीर में अगुर थे, उनके पीले-पीजे महाकाल और मुस्यु भी थे। उस स्थान पर पर्ह कर पर्मराज ने सोये हुए सत्यवान के शरीर में अगुर थे, वितने लम्ने पुरुप को अपने पारा में

वॉधकर वस में किया श्रोर दिल्ला दिशा की श्रोर सुस्कर सीम ही मस्थान किया। तय सुन्दरी सावित्री , भी पित के स्रीर को निर्भाव देख, जाते हुए धर्मराज के पीबे-पीबे विना व्यालस के चली श्रोर कॉपते हुए हृदय से श्रंजलि बॉध कर धर्मराज से बोली—'माता की मिक्त से इस लोक में, पिता की मिक्त से मध्यम लोक में तथा गुरु की शुश्रूपा से बक्षलोक में त्यानन्द की मांस होती है। जिस प्राणी ने इन तीनों समों का पालन किया है उसका इन तीनों लोकों में स्थादर होता है। तथा जिसने इन तीनों का श्रमादर किया है उसकी सारी सिक्तिया निष्कल ही समम्पनी चाहिये। जब, तक ये तीन जात में जीवित रहते हैं तब तक किसी श्रम्य प्रकार के धर्म को करने की श्रावस्थकता नहीं है। उनके मिय एवं सुख के लिए मनुष्य को उनकी श्रुशूपा में सर्वदा निरत रहना चाहिये। उन्हें किसी प्रकार का भी क्लेश न हो—इस प्रकार विचार कर जब कभी किसी की दासका भी करे तो मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ मिले वह सब भी उन्हें ही निवेदित कर दे। माता, पिता श्रीर गुरु—इन तीनों के प्रति मनुष्य को सर्वदा इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये।'।।?—?श।

यम ने कहा— तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराना चाहती हो उसे छोड़ दो। सचमुच ससार में माता पिता तथा गुरु से बढ़ कर कोई धर्म नहीं है। किन्तु इस कार्य में तुम्हारे पीछे-पीछे आने से हमारे काम में बिन्न पड़ रहा है और तुम भी वेकार में परेशान हो रही हो। इसीलिए अब में तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि तुम लीट जाओ। हे धर्म के तस्व को जाननेवाली! तुम्हारा पति सचमुच गुरु जनों की पूजा में भेन करने वाला था और तुम भी पतिव्रता और साध्वी हो, किन्तु अब यहाँ हमारे पीछे-पीछे आने से तुम्हारी परेशानी वढ़ रही है, अतः में चाहता हूँ कि तुम लीट जाओ।। ॥१५-१६॥

सावित्री ने कहा— िक्षयों का पति ही देवता है, पित ही उसको एक मात्र शरण देनेवाला है। प्राध्यपित वियतम के साथ ही साध्वी कियों को भी अनुमानन करना चाहिये। कन्या की उसका पिता सीमित तथा अल्प सम्पत्ति देता है, माई तथा पुत्र भी अल्प सम्पत्ति देते हैं, सर्वदा अमित के देने वालें अपने प्राध्यनाथ की कौन पित्रता पूजा न करेगी। जहाँ पर मेरे प्राध्येदवर ले जाये जा रहे हैं, अथवा स्वयमेव जा रहे हैं, हे सुरोचम। अपनी शक्ति भर सुम्मे भी वहाँ जाना चाहिये। हे देव! अपने प्राध्यपित को लेजाते हुए तुन्हारे पीले-पीले यदि में नहीं चल पार्केंगी तो में भी अपने प्राध्यों को बोड़ हूँ या। जो मनस्विनी खी वैभव्य के अन्तरों से दूपित करके पुकारी जाने लगती है वह सभी आमूपणों के योग्य होकर भी अक्षुन्दरी तथा भाग्यहीन है। ॥१०-२१॥

यम ने कहा—है महाभाग्यगातिनि ! पतिव्रते ! कल्यािषा ! में तुःहारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, श्रतः सत्यवान् के प्राणों को छोड़ कर जिस किसी वरदान की तुम्मे श्राभिलाया हो उसे शीन्न ही मौंग लो ॥२२॥

सानित्री ने कहा—हे धर्मराज ! नष्ट हो गया है राज्य जिनका—ऐसे महनीय प्रात्मा मेरे श्वसुर को, जिन्हें जाँलें भी नहीं हें, ग्रांल तथा राज्य—दोनों से समुक्त कर दीजिये । ॥२३॥

यमराज ने कहा—हे कल्याणि । तुम बहुत दूर बली यार्ड हो, श्रतः लौट जाग्रो । तुम्हारी यह सब श्रमिलापा सत्य होगी । इस पकार मेरे पीजे श्राने से मेरे कार्य में विष्न पड़ रहा है योर तुम्हें भी परेराजी उठानी पड़ रही हे, इस लिये में श्रम तुमरे यह कह रहा हूं कि तुम लीट जाग्रो । ॥२४॥

श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपारुवान में प्रथम वरलाम नामकदो सी दसर्वी श्रन्थाय समास 📗 । १९०।।

## दो सौ ग्यारहवाँ ऋध्याय

सावित्री ने कहा--सुरोत्तन-! सत्पुरुवों के समागन में दैसा परिश्रन श्रीर दैसी परेशानी ? इसलिए श्राप जैसे महानुभावों के समीप में मुक्ते भी ग्लानि नहीं श्रनुभव हो रही है। साधु प्रकृति कै . प्राणी हों, यथवा यसापु प्रकृति के हों—सभी के निर्वाह कर्चा सत्पुरुप ही होते हैं, यसज्ञन पुरुप न तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, न सत्पुरुषों का उन्तरी कोई कार्य सब सकता है आर न वे स्वयं अपना ही कल्याण साधन कर सकते हैं। विष, श्रमिन, सर्प तथा रोख-इन सर्वे से भी ससार को उतना भय नहीं होता जितना भय निप्कारण कोघ करनेवाले दुप्यों से होता है। सत्युरुप श्रपने पाणों की बाजी लगाकर परोपकार करते हैं, फिन्तु असज्बन पुरुष श्रपने प्राचीं को देकर भी दूसरे की हानि करते हैं। जिस परलोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुप लोग श्रपने प्राणों को भी तुच्छ तृण की मौति होग देते हैं, उस परलोक की पराये की हानि में निरत रहनेवाले असज्जन कुछ भी परवा नहीं करते। जगत् की सुध्य करने गर्ले जिल्ला ने प्रत्येक स्थानों या नर समूहों में व्यसत्पुरुषों के निष्रहार्थ या भारणार्थ राजा को बनाया है । राजा सर्वदा सच्चे तथा टुच्चे पुरुपों की परीला करें । सज्जन हों तो उनका श्रादर करे, दुप्ट हों तो उन्हें दएड दे, जो ऐसा करता है वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्युरुपों को सम्मान देने तथा दुन्हों के विग्रह करने के कारण ही राजा राजा है, स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुफ़ राजा को इन दोनों वार्तो पर ध्यान रखना चाहिये। है जगत् के स्वाभी ! राजा लोगों के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुन्हों के नियंगन से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। उन राजाओं से भी जो दुष्ट शासित नहीं किये जा सकते ऐने यसज्जनों को भी आप शासित करने नाले हैं, इसी कारण त्याप सभी देवतायों से अधिक महत्त्व एव निरोपतापूर्ण मुक्ते मालून पड़ते हैं। यह समस्त जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया गया है, उन सत्पुरुषों के श्राप श्रमुता हैं, हे देव 1 यही नारण है कि त्राप के पीछे चलते हुए मुफ्ते दुख भी क्लेश नहीं हो रहा है । ॥१-११॥

यमराज ने कहा-—हे विशाल नेत्रांवाली 1 तुःतारी इन धर्मयुक्त वार्तों को सुनकर में तुःहारे उत्पर बहुत प्रसन्न हूं, श्रतः सत्यवान के प्राणों को खोड़कर तुःहें जिस किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की श्रमिलापा हो, उसके लिए शोध मुक्तभे वरहान मांग लो, देर नकरों । ॥१२॥

्सावित्री ने कहा--'हे प्रमी ! में श्रपने सी सहोदर भाई होने की श्रभिलापिणी हूँ, विना किसी पुत्र के दुखी मेरे पिता इस शत-पुत्र-लाम से प्रसन्न हों ।' सावित्री की ऐसी प्रार्थना सुनकर यमराज ने कहा— 'हे श्रानिन्दिते l श्रव सुम वहाँ चली जाग्री जहाँ से श्राई हो, श्रीर श्रपने पति के श्रीध्वेदीहरू (शवसंस्कार श्रादि) कियाओं को जाकर सम्पल करो । श्रव यह दूसरे लोकं में श्रागया है, श्रतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती, चूंकि पतिनता हो, श्रतः एक मूहर्त तक श्रीर मेरे साथ चल सकती हो । हे कल्याणि ! सत्यवान ने गुरुजनों की शुत्रपूपाकर महान् पुगय अर्जित किया था श्रतः में स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। हे सुन्दरि ! विद्वान पुरुष को इतना तो श्रवश्य ही करना चाहिये कि वह श्रवनी माता, पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्वर रहे । वन में निवास कर सत्यवान् ने इन तीनों की नड़ी शुंश्रूपा की है । हे कल्याणि ! इसके साथ-साथ निवास करके तुमने भी स्वर्ग को जीन लिया है । हे शुमे ! लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रामि श्रीर गुरु की शुश्रूप कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, विशेषतया ब्राह्मण को श्रयने श्राचार्य, पिता, माता, तथा बड़े भाई का तो कभी अपमान नहीं करना चाहिये, नयोंकि आचार्य बद्धा की मूर्ति है, पिता प्रजापित की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है तथा माई स्वयं ऋपनी प्रतिमृति है । मनुष्यों को उत्पन्न करते समय माता श्रीर पिता श्रपार कप्ट सहन करते हैं, उस महान् कप्ट से पुत्र का सैकड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं हो सकता । श्रतः मनुष्य को माता, पिता तथा श्राचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिये, उन्हीं तीनों के सन्तुष्ट होने पर सभी तपस्य को सफल श्रीर सम्पन्न समभ्यता चाहिये । इन तीनों की शुश्रृपा ही परम तपस्या कही गई है, उन लोगों की याजा के विना मनुष्य को किसी भी श्रन्य प्रकार के धर्म का पालन नहीं करना चाहिये। मनुष्य के लिए वे तीन ही तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम हैं, तीनों वेद हैं तथा तीनों ग्रम्नियाँ हैं । पिता गार्हपत्याग्नि, माता दिल्लागित तथा गुरु श्राहवनीयाग्नि है, ये तीनों श्राग्नियों की उपा-सना गनुष्य के लिए गौरव की वस्तु है। जो गृहस्थाश्रमी इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी श्रसावधानी नहीं करता वह तीनों लोकों को जीतता है तथा अपने दीप्यमान शरीर से स्वर्ग में देवताओं के समान कालयापन करते हुए त्रानन्द का श्रनुभव करता है। है कल्यािए ! अब तुम श्रपने रोप मनोरथ को त्याग दो और लौट जायो,जिन पार्थनाओं को तुमने किया है वे सभी सफल होंगी। इस प्रकार हमारे पीछे त्राने से कार्य में विम्न पड़ता है ऋौर तुम भी परेशांन हो रही हो, ऋतः मैं अब तुमसे यही कह रहा हूँ कि तम लीट जास्रो ।' ॥१३-२८॥

श्री मात्स्य महापुरारा के सावित्री उपाल्यान में द्वितीय वरलाभ नामक दो सी ग्यारहर्नो श्रध्याय समाप्त । ॥२११॥

#### दो सौ वारहवाँ ऋध्याय

सावित्री ने कहा—देवश्रेष्ठ ! धर्म के कार्यों में कैसी ग्लानि श्रथवा कैसा बसेश ? तुम्हारे चरण कमलों की सेवा तो परम धर्म का मूल है । हे देव । ज्ञानी पुरुष को सर्वदा धर्म-कार्यों में लगे रहनां चाहिये;

क्योंकि उसका लाभ सभी लागों से विशेष महत्त्वपूर्ण है । हे प्रभो । ससार में जन्म लेने का फल धर्म, ऋर्य एव काम-इन तीनों की प्राप्ति करना है, जो पुरुष धर्म से हीन है उसको अर्थ एव काम की प्राप्ति वन्ध्या के पुत्र के समान कभी नहीं हो सकती । धर्म से अर्थ एव काम दोनों की प्राप्ति होती है, तथा धर्म से ही इस लोक और परलोक-दोनों में सुख की प्राप्ति होती है । एक धर्म ही ऐसी नस्तु है जो मनुष्य के पीवे पीवे चाहे वह जहाँ कहीं भी जाय-चलता है। ससार की अन्य सभी वस्तुएँ शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं, मनुष्य इस नद्भवर सतार में अभेजा ही पेदा होता है और अभेना ही भरता है। एक धर्म ही उसके साथ-साथ चलता हे, मित्र एव परिवार के लोग भी उसका अनुसरण नहीं करते। कार्यों में सफलता सोभाग्य एव सीन्दर्य सब बुछ धर्म से ही प्राप्त होते है । पुरुषान्तक । ब्रह्मा, इन्द्र, विप्ता, शिव, चन्द्रमा, यम, सूर्य, अनि, वरुण, वसुगण, अदिवनी दुमार एव कुवेर प्रभृति देवताओं के लोक, जो सभी मनोर्शों की पूर्ण करनेवाले हैं, मनुष्य उन सन को धर्म द्वारा ही शध करता है । मनोहर द्वीमें एव खुलदायी वर्षों (देशों) को मनुष्य धर्म द्वारा ही प्राप्त करते हैं, नन्दनादि देवताओं के मुख्य उद्यानों को भी वह धर्म से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्यों को धर्म द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ पर उसे विचित्र दग के विमान तथा कल्याणदायिनी श्रप्सरात्रों की प्राप्ति होती है । पुरवशाली मनुष्यों के शरीर सदातेजोनय रहते है. उन्हें राज्य की प्राप्ति होती है, राजा लोग उनकी पूजा, करते हैं, उनके सभी मनोरथ सफल होते है तथा सर्वदा जनका श्रम्यदय होता है । पुरुष का फल सर्वदा ही ऐसा देखा जाता है । हे सराध्यन्त ! उन भागवशाली प्रायवान पुरुषों को स्वर्ग में सुवर्ण तथा वैदूर्य के बने हुए डराडेवाले सूर्य की प्रखर किरसों के समान वेजोनय चँवर दुलाये जाते हैं तथा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल के समान शुम्न एव रत्ननटिन वस्र से सुर्गोभिन ब्दन की भी वहाँ मनुष्य निज भागलिक कर्मी द्वारा शप्त करता है । विजय की सूचना देनेनाले शखों के स्वरी तथा मागप श्रीर बन्दियों की मागलिफ ध्वनियों के साथ श्रमिनन्दित होते हुए सुन्दर सिंहासन पर सनासीन होने का सरपरिणाम पुराय कर्षों का ही है। लाभकारी खल, जल, गीत, खाजाकारी खनुबर, मालाएँ, चन्दन, रल. सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त-ये सन भी पुराय कर्नों के फल हैं। सुन्दरी एव दयावती अति मनोहर स्त्रियाँ तथा उच्च महलों की छतों पर सुखपूर्ण निवास-ये भी शुभ कर्म करनेवालों को प्राप्त होते हैं। उस भाग्यशाली मनुष्य को शुभ कर्न के प्रमाद से सुपर्ण के बने हुए पृष्ठों से सुरोभिन, चैंगर तथा माला से सुरोभित तुरग वहन करते हैं। चलते हुए पर्वतों के समान, सुवर्ण निर्मित अग्नारी से सुरोभित मच-गयन्दों के श्राचाल पादिवन्यास पर यह भाग्यशाली श्रापने पुराय कर्म के प्रभाव से प्रहान किये जाते हैं। हे देव ! सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, सभी पापों एव दुश्चरितों को दूर करनेवाले स्वर्ग में वह पुरुष उर्शुक्त सुल-साधनों से सम्पन्न होकर विराजमान होते हैं। मानव अपने पुरुषकर्मी के प्रभाव से ही भक्ति को प्राप्त करते हैं । उस भक्ति के द्वार यज्ञ, तृपस्था, दान, इन्द्रियनिष्रह, दामाग्रीलता, ब्रक्षचर्य, सत्य, मागलिक तीओं की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्पुरपों की सगति, देवार्चन, गुरुवनों की ब्र्यूपा, जान्नाणों की पूजा, इन्द्रियों को स्ववरा रखना, ब्रह्मचर्य तथा निरह शारिता-ये सत्र है। इस कारण से उस मिक के

महत्त्व की जाननेवाले मानव को सर्वदा धर्माचरण करना चाहिये। मृत्यु किसी की यह प्रतीत्ता नहीं करती कि इसने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है या नहीं। है देव। इसलिए मनुष्य को धेराव से ही धर्माचरण करना धरम्म कर देना चाहिये वर्गोकि यह जीवन नश्यर है। कौन जानता है कि खाज ही किसी की मीत आ धमकेगी। हे सुरोचम। खाँस से देखते हुए भी लोगों के समाख उसकी मृत्यु खड़ी रहती है किन्तु तिस पर भी वह अनरों ( मृत्यु रहित देवता ) की भौति आचरण करता है—यह एक महान आश्चर्य है। युवक की खपेना बालक और बृद्ध की खपेना युवक अपने को मृत्यु से दूर मानता है किन्तु मृत्यु के खंक में चेदा हुआ बृद्ध किसती अपनेता करते हुए गहरी नींव देने की धार्ते सोचा करता है। इतने पर भी मृत्यु से रत्ता की उपायों को सोचते एवं शास करते हुए उसती कीन सो गति ्होती है। प्राण्यासियों को इस जात में केवल मृत्यु से ही भय नहीं है, बितक यह कहना चाहिये कि उसे खभग कहाँ है ? इतना सब छुद्ध होने पर भी सुक्की जन सर्वरा निर्मय होकर सक्षार में जीवित रहते हैं। ॥१-२ ।।।

यमराज ने कहा—हे विशालनेत्रोंबाली ! तुम्हारी इन धर्म युक्त वार्तों से मैं विशेष सन्तुष्ट हूँ, अतः सरयवान् के प्राणों को छोड़कर तुम्हें अन्य जिस किसी पदार्थ की कामना हो उसे अविलाय माँग सकती हो। ॥२८॥

सावित्री ने सहा—हे देव ! में तुनसे श्रपनी कोल से उत्पन होनेवाले सौ पुत्रों का वरदान माँग रही हूँ, वर्षोंकि विना संतति के यह प्रसिद्ध है कि किसी को सद्गति नहीं प्राप्त होती । ॥२१॥

यमराज ने कहा—है कल्याणि 1 श्रव तुम रोप जिस मगोरथ की सुभासे कामना करती हो उसे खोड़कर लीट आश्रो, तुम्हारी यह याचना भी सफत होगी। इस प्रकार तुम्हारे श्रमुगपन से मेरे कार्यों में निष्ठ होगा श्रीर तुम्हें भी वेकार की परेशानी उठानी पड़ेगी, इसीलिये में कह रहा हूँ कि तुम लीट जाश्रो।॥३०॥ श्री मास्य महापुराण के सावित्री उपाल्यान में तृतीयवरलाभ नामक दो सी बाराहवाँ श्रध्याय समाव।॥२१२॥

## दो सौ तेरहवाँ अध्याय

सावित्री ने कहा—है धर्म अधर्म दोनों के विधानों के आननेवाले ! सभी धर्मों के प्रवर्णक ! दुम्हीं जगत् के स्वामी तथा समस्त प्रजारमक हिए के नियमन करनेवाले हो ! हे देव । दुम सभी प्राणियों का उनके राभाराभ कमें के अनुसार नियमन (द्राह आदि की ज्यवस्था) करते हो, इसीलिए लोग दुम्हें 'यमराज' कहते हैं । हे प्रभो ! धर्मपूर्वक हन सभी चराचर जगत् को दाम प्रसन्न करते हो, इसीलिए सत्युह्म तुम्हें 'धमराज' भी कहते हैं । लोग अपने सत् तथा असत् कमों को आगे कर दुम्हारे समीप मृत्यु प्राप्त करने पर जाते हैं, इसीलिए मृत्यु भी दुम्हारा नाम कहा जाता है । संसार के सभी जीवों के काल एवं कला आदि काल के परिमार्यों के अर्थभाग तक की स्मृति तथा गराना करते हो इसीलिए तर्वदर्शि न

लोग तुन्हें 'काल' नाम से भी पुकारते हैं। हे महायुति । समार के सभी चरानर जी गं के तुन सहार करनेवाने हो, इसीलिए सभी देशगण तुन्हें 'यन्तक' भी करा करते हैं। विग्रान् भगवान् सूर्व के तुन अवन पुत्र हो व्यत सभी लो कें ने लोग तुन्हें वैग्रह्मन नाम मे भी पुकारते हैं। आप एव कमें —इन दोनों के लीग हो जान पर तुन लोगों को जबरदस्ती व्यवने पास पसीट लेने हो, इसी हारण लोक ने सर्वभाणहर नाम से भी लोग तुन्हें पुकारते हैं। हे देशेय ! तुन्हारी ही हना ने इस जगत् में महरू, साम एव यज्ञ —इन तीनों वेदों द्वारा भित्रपद्धित धर्म का विनाय नहीं होता और है देशेय ! तुन्हारी ही सह्मा से सभी मागी व्यवने व्यवने धर्मों में निरत रहा करते हैं। वौर भी, हे देशेय ! तुन्हारी ही सह्मा से वर्णसकर मनति की उत्पत्ति नहीं होती । हे देश ! तत्तु करते हैं। वौरत पहि का नाय श्री विवाद के ताम वरिष्त नहीं होती । हे देश ! सत्तु करते हैं। वौरत पहि का नाय श्री होता वेह सभी देशाओं में अष्ट ! व्यवनो घरण में व्याई हुई सुम्ह भागवरहित की तुन रत्ता करों। इस राज्युन (मत्यवान ) के माता व्यीर पिता बहुत दुरही हैं। ॥१ —११॥

यमराज ने कहा—हे धर्म के महर्शों को जाननेताली ! तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से ने परम सन्तृष्ट हो कर् तुम्हारे पित सत्यान् नो छोड़ देता हूँ । यात्र तृ सफल मनोस्थ हो गई, हे अपने ! अपने तो तू जा । तुम्हारे साथ यह सत्यान् चार सो वर्षों तक राज्य सुख ना अनुमन कर अन्तकाल में स्वर्गनोक की प्राप्ति कर दोनाओं के साथ विहार करेगा। तुम्हारे सयोग से सत्यान की सुत्र उदस्त होंगे, ये सब के सन देवताओं के समान तेजहाी तथा उच्च चृत्रिय स्त्रमात सम्पत्र राजा होंगे और विरक्षाल तक अधित रहते हुए तुम्हारे ही नामों से असिद्ध हागे। तुम्हारे पिना को भी तुम्हारी माला के सयोग से भी पुत्र उदस्त हांगे और वे भी मालनी में उत्पत्त होंने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे और विरकाल तक अधित रहते हुए पुत्र-पीत्रादि में सुखी होंगे और देखाओं के समान ऐस्वर्य सम्पत्त होकर चृत्रियोचित गुर्सों का पालन करेंगे। हे धर्मत्रे ! जो कोई पुरुष प्राप्त काल उठकर इस स्तोत्र द्वारा मेरा कीर्तन करेगा वह भी दीर्घायू की प्राप्ति करेगा । ॥११ रे-१०॥

मतस्य भगवान् ने ऋहा-इतनी बार्ते सावित्री से कर महात्मा यमराज उस साजपुत्र सत्यवान् को वहीं छोड़कर काल तथा मृत्यु के समेत अदृहय हो गये। ॥१८॥

थी मातस्य महापुराण् में सावित्री उपाङ्यान में सत्यवान जीवन लाभ नाम ह दो सो तैरहवाँ श्रध्याय मनाध ।।। २१३॥

<sup>े</sup>शानन्दालम ना प्रति में 'बरस्याद्योति पद्धवस्' पाठ है, इन्य पुस्तका में धर्माणा शत्यवान्' पाठ है। देवहिले " सावित्री की माता का नाम मातती भाषा है। धर्मुकारक

# दो सौ चौदहवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा— इस वकार यमराज के श्रदृश्य हो जाने के बाद सुन्द्री पितृता साविजी वहाँ से उस स्थान पर वापिस लीट त्याई जहाँ पर सत्यवान् की मृत्यु हुई थी। श्रीर श्रपने श्रंक में पित के छिर-को स्थापित कर पूर्ववत् वहाँ थेठ गई। उस समय भगवान् भास्कर श्रास्ताचल पर परिश्वत हो चुके थे। धर्मराज के पारा से धीरे-धीरे स्ट्रूकर सत्यवान् भी श्रपनी आंखें मीजते हुए धीरे-धीरे पलकों को खोलकर ताकने लगे श्रीर उनके हृद्य स्थल पर पुनः त्रस्तुराण होने लगा। इस प्रकार पुनः वेतनायुक्त होकर सत्यवान् ने प्रियतमा सावित्री से कहा— 'वह पुरुष कहाँ गया जो मुक्ते खींचे लिये जा रहा था। हे मुन्दरि! कल्यािण । में उसे विल्कुल नहीं पहचानता था कि वह कीन था? हे सभी श्रंगों से मुन्दिरि! इस निर्जन वन में सोते हुए मैने पूरा दिन विता दिया श्रीर उपवास से शकी हुई तुम को विरोप कष्ट दिया। मुक्त दुई वन माता श्रीर पिता को भी कष्ट दिया। हे मुन्दर भोंहांवाली। में श्रप उन्हें पुनः देखना चाहता हुँ, चली, जल्दी करो। ॥१-६॥

सावित्री ने कहा — 'हे भगे ! यदि तुम्हें चलने की इच्छा है तो पूर्य के अस्त हो जाने पर मैं उस न्नाश्रम को चलूँगी जहाँ पर नेत्रविहीन हमारी सास न्रोर सपुर बैठे हुए हमारी प्रतीचा करते होंगे । श्रीर वहीं श्राश्रम में चलकर जो घटना पटित हुई है उसे भी सुनाऊँगी ।' इस प्रकार की वातें कर सावित्री ने पति के साथ वहाँ से आश्रम की स्रोर प्रस्थान किया । अनन्तर पतियुक्त राजपुत्री वहाँ पहुँची जहाँ रवसुर का श्राथम था । इतने ही श्रवसर में राजा द्युमत्सेन श्रपनी स्त्री के साथ नेत्र ज्योति को प्राप्तकर श्रति प्रसन्न हो रहे थे । हे भार्गव ! इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने आये हुए श्रापने प्रिय पुत्र श्रीर दुर्वलांगी पुत्रवधू को देखा । श्रति हुई में सने हुए तपस्थियों द्वारा सान्त्वना दिये जाते हुए राजा ने जंगल से पुत्रवधू के साथ आये हुए श्रपने त्रियपुत्र को देखा । उस समय सुन्दरी राजपुत्री सावित्री ने सत्यवान् के साथ पत्नी समेत ज्ञात्रपति राजा धुमस्तेन को प्रसाम किया । सभी धर्मों के महत्त्वों को जाननेवाले राजा ने दौड़कर अपने प्रियपुत्र सस्यवान् को गले लगाया श्रीर तदनन्तर उस वन मान्त में निवास करनेवाले समस्त तपिस्वयों को श्रमिवादन कर उन सबों के साथ उस रात को वहीं पर निवास भी किया। रात में ऋनिन्दित चरित्र एवं सीन्दर्य शालिनी सावित्री ने उस घटना को जैसे-जैसे घटित हुई थी, सुनाया श्रीर उसी रात में श्रपने बत को समाप्त भी किया । तदनन्तर उसी रात को जब तीसरा पहर बीत चुका था राजा की सारी प्रजा चुरुही आदि बाजनों का बजाते हुए पुनः राज्य करने के लिए निमत्रण देने को वहाँ त्र्याई, और यह सूचना दी कि राज्य ' में श्राप का शासन श्रव पूर्ववत् हो गया है । नेत्रहीन श्रापके राज्य को जिस राजा ने लड़कर जीत लिया था, उसे उसी आप के पुर में मंत्रियों ने मिलकर मार हाला । ऐसे सुखदायक समाचार को सुनकर राजा ने चतुर्रिंगिए। सेना को साथ ले महात्मा धर्मराज के माहात्म्य से पुनः श्रपने समस्त राज्य को पाप्त किया । सुन्दरी सावित्री ने भी श्रपने सौ भाइयों को पाप्त किया। इस प्रकार राजा सुमत्सेन की पुत्री पतित्रता सावित्री

ने श्रपने पिता तथा पति—होनों के बंशनालों का उद्घार किया श्रीर मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति के प्राणों को बनाया। इसलिप हे राजन् ! मनुष्यों को सान्यो पितनता निर्मों की देशनाशों के समान सर्वता पूना करनी चाहिये, उन्हीं थी कृषा में यह श्रेलोस्य ठहरा हुआ है। उन पतिनना निर्मों के समान सर्वता चराचर जगत् में कभी भी मिथ्या नहीं होते। इसलिए जगत् में सभी मनोर्स्यों थी कामना करनेवालों छो सर्वता इनकी पूना करनी चाहिये। जो मनुष्य इस पित्रत्य साविश्री के श्रास्थान को नित्य सुनता है, वह सभी प्रयोजनों की सफलता प्रास्तर सुलका श्रमुस्य करता है श्रीर कभी भी दुःख नहीं मेजेता। ॥७-२ रा॥

श्री मारस्य महापुराण में सावित्री उपाएयान नामक दो सी चौदहर्यो श्रध्याय समाव ॥२१४॥

# दो सी पन्द्रहवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — हे भगवन् ! श्रामिषेक होने के बाद राजा को उस समय क्या करना चाहिये ? उन सब कार्यों को हमें बतताह्य, क्यों कि श्राप इस विषय की मसी भौति जाननेवाले हैं । ॥१॥

मरस्य भगवान् ने कहा- हे राजन् ! राज्य की चिन्ता करनेवाले राजा को चाहिये कि वह श्रभिपंचन काल के जल से शिर पर भीगते ही सहायकों ( मंत्रियों ) की नियुक्ति करे, क्योंकि राज्य तो उन्हीं पर प्रतिष्ठित रहता है। इस संसार में जो सब से छोटा कार्य है वह भी एक निस्तहाय व्यक्ति से दण्करस्थीय है तो फिर राज्य जैसे महान् उत्तरदायित्तपूर्ण विषय के लिए क्या कहा जा सकता है ? इसलिए राजा को चाहिये कि वह स्वयमेव उत्तन कुलोत्पन, श्रार, उच्च जातिवाले, बलवान, श्रीमान् सहायक्षें की -नियुक्ति करे । रूपवान, वलवान, गुण्यान, सञ्जन, स्तमाशील, कप्टसहिप्णु, महोत्साही, धर्मेञ्च, निय बोलनेवाले, कल्याग का उपदेश करनेवाले, स्वामिभक्त तथा यश के श्रमिलापी-सहायकों को भागलिक कमें में नियुक्त करना चाहिये। राजा को चाहिये कि जो कुल गुणहीन भी सहायक हों, किन्तु श्रन्य गण उनमें पाये जाते हैं, उन्हें भी उनके योग्य कार्यों में स्वय नियुक्त करे। उत्तम कुलोक्पल, शीलवान्, वनवेंद्र में प्रवीसा, हाथी और अपन की शिला में कुराल, मृदुभाषी, शारुन और अन्यान्य सुभाराम कारसी का जाननेवाला, श्रीपधियों को जाननेवाला, ऋतज्ञ, शूर कमें में प्रवीस, कप्टसिहिन्सु, सरल, सेना की व्यूह रचना श्रादि के तस्त्रों को जाननेवाला, निस्तरय एव सार वस्तुत्रों एव विषयों को समभनेवाला, बाह्मए हो श्रथवा चत्रिय हो — ऐसे पुरुष को राजा को सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिये । श्राकृति में लम्बे, स्वरूपवान, सभी कार्यों में दत्त, प्रियवक्ता, श्रवंचल, सभी के चित्त को मोह लेनेवाले को प्रतीहारी बनाना चाहिये । जैसा सन्देश हो दैसा ही कहनेवाला एव देशी भाषात्र्यों में जो पट्ट हो उसे दूत बनाना चाहिये । वह दृत सामध्येगाली, क्लेग्रसहिप्सा, बोलने में प्रश्रीसा, देश एव काल के विभाग को जाननेवाला देशुकालज्ञ भी हो । जो मीका त्र्याने पर स्वय भी नोति की वार्ते कर सके वह राजा का दूत हो सकता है ।

श्राकार में लम्बे, कम सोनेवाले, श्रावीर, राजा में दद भक्ति रखनेवाले, कभी व्याकुल न होनेवाले, कप्ट-सहिष्णा, हित में निरत रहनेवाले —ऐसे पुरुषों को श्रंगरचा के कार्य में राजा को नियुक्त करना चाहिये। जी दूसरों से किसी प्रकार भी फोड़े न जा सकें, कूर स्वभाव के न हों, राजा में ऋगाध भक्ति रखनेवालें हों - ऐसे पुरुप ताम्बूलशहरू के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं, अथवा इतने गुणीं से विशिष्ट सी भी हो तो वह भी रखी जा सकती है। नीति शास्त्र में कहे गये छः गूणों की विधियों के तत्त्रों को जाननेवाले. देशी भाषात्रों के विशारद, नीतिज्ञों की संधि एवं विग्रह का अधिकार देना चाहिये। नौकरों के किये गये और न किये गये कॉमों का लेखा रखनेवाला, आय और व्ययं को जाननेवाला लोगों की वास्तविक स्थिति का जाननेवाला, देशों की उपज का उचित ज्ञान रखनेवाला देशरत्तक बनाने योग्य होता है। सुन्दर श्राकृतिवाला, युवक, लम्बे कद का, राज्य में श्रगाध भक्ति रखनेवाला,कुलीन,शूर्वीर तथा कप्रसिहिप्सू को खन्नधारी बनाना चाहिये। शूर्यार, बलवान्, हाथी ग्रौर घोड़ों की विरोपताओं को जाननेवाला, सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र व्यक्ति को राजा का धनुर्यारी बनाना चाहिये। शुभाशुभ सचक शकुनों को जाननेवाले, अस्वशिद्धा में विशारद, अस्वों के आयुर्विद्यान के वेचा, पृथ्वी के संमस्त भागों की विरोपताओं को जाननेवाले, रथियों के बल एवं निर्वलता को जाननेवाले, स्थिरदृष्टि, त्रियवचन बोलनेवाले. शुर्वीर तथा विद्वान् पुरुष को योग्य सारथी कहा गया है। किसी प्रकार भी दूसरों के कहने में न श्रानेवाले. पवित्र, प्रवीस, श्रीपिध्यों के मुस्सों श्रीर दोषों को जाननेवालों में श्रेष्ठ, भीजन राख की विरोपताओं के वेत्ता को भोजनाध्यत्त बनाना चाहिये । भोजन सम्बन्धी विधानों के जाननेवाले, दूसरों से न फूटनेवाले, वंश परम्परा से चले त्र्यानेवाले पुरुषों को रसोई घर में. भोजन बनाने का काम सौंपना चाहिये, उनके नख तथा केश साफ तथा कटे हुए होने चाहिये । शत्रु और मित्र में समता का व्यवहार करनेवाले, सभी शास्त्रों के विशारद, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति को धर्माध्यक्त का पद सौंपना चाहिये । ऊपर कही हुई निशेष-ताओं से विशिष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मर्कों को समासद नियक्त करना चाहिये। जो सभी देशों के अन्तरीं के अन्तरी जानकार हों तथा सभी शाखों में पदु हों, उन्हें सभी विभागों में लेखक का काम सौंपना चाहिये। जपर की शिरोरेखा से युक्त, सभी प्रकार से पूर्ण, समानान्तर तथा सीधी रेखा में लिखे गये, त्राकृति में बसवर श्रद्धां को जो लिखता है वही श्रच्छा लेखक कहा जाता है । हे राजन् ! श्रच्छे लेखक को उपाय सम्बन्धी वावयों में प्रवीस, सभी सालों में विसारद, श्रिषिक प्रयोजन को थोड़े सबसे में कहने की चुनता रखनेवाला होना चाहिये । हे नृपोत्तन । उसी पकार एक अच्छे लेखक को वाक्यों के वास्त्रविक अभिनाय का जाननेत्राला, देश श्रीर काल के विभाग का श्रच्या जाता तथा किसी दूसरे से भेड़ की वार्तों की न वजानेवाला होना चाहिये । हे राजन् । मनुर्ज्यों के इदय की वातों तथा भावों को परलनेवाले, दीर्घकाय, निर्लोभी तथा दान-ग्रील व्यक्तियों को धर्माधिकारी का पद देना चाहिये । एव राजा को उसी प्रकार के योग मनुष्यों को द्वारपाल

<sup>ै</sup>पः ग्रंच ने हैं, संथि, विमह, यान, भासन, दैशीमाव भीर भामप।

का पद भी सौंपना चाहिये । लौह, यस्र, मृगचर्मादि तथा रत्नों की परस करने गला, मूरुयजन् तथा व्यर्थ दोनों परार की वस्तुओं का जानकार, दसरों से न फूटनेवाला, सर्वदा पवित्र रहनेवाला, निषुण, धैर्यणाली तथा विवेकी व्यक्ति को धनाध्यन् बनाना चाहिये । श्राय के सभी विभागों में धनाध्यक्त के समान पुरुषों की नियुक्त करना चाहिये। उसी प्रकार ब्यय के सभी स्थानों पर भी राजाओं को उपर्युक्त गुर्खीवाले व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये। वरापरापरा से होने माले शाठों श्रागों की चिकित्सा में सुविज्ञ हो, दूसरों से फूट न सके, धर्मातमा तथा सर्ह्तोत्पन्न हो—ऐमे व्यक्ति को वैग्र बनाना चाहिये । हे राजन् । उस वैग्र को प्राणाचार्य जानना चाहिये श्रीक सर्वसाधारण की भाति राजा को उसको वचनों का सर्वदा पालना करना चाहिये । जगली जातिवालों के रीति-रस्मों का श्रच्या जाता, हस्ती की शिक्ता का निरोपत पन द.सः सहन करने में समर्थ व्यक्ति राजा का प्रशसनीय गजाध्यन्त होता है। इन्हीं उपर्युक्त गुणों से युक्त-विरोधकर श्यवस्था में बृद्ध--व्यक्ति को राजाश्रों के सभी कार्यों में गजारोही (पीलवान) बनाना श्रच्या वहा गया है.। श्रहवों को शिला देने में प्रवीण, श्रहों की चिकित्सा में विशारद एवं स्थिर श्रासन से बैठनेवाले व्यक्ति को राजाओं का श्रेष्ठ श्ररवाध्यक्त कहा गया है। राष्ट्रश्रों से न फूटनेवाला, शूरवीर, बुद्धिमान, सस्क्लीन पन सभी कार्यों में उत्सुक व्यक्ति को राजा को दुर्गाध्यन्त ( गढ़पति ) बनाना चाहिये। वास्तु-विद्या में प्रवीण, परिश्रमी, हस्तलाधन दिलानेवाला, दीर्घदर्शी तथा शूर व्यक्ति को स्थपति (कारीगर ) के पद पर नियक्त करना चाहिये । यम्बपुक्त, पाणिपुक्त, विमुक्त, मुक्तपारित इत्यादि अस्त्रों के परिचालन की विरोपताओं में छनिपुण एव अव्यम व्यक्ति को श्रास्त्राचार्य के पद पर रखना चाहिये । बृद्ध, सहङ्गलीहपन, मधुरभाषी, पिता तथा पितामह से उसी कार्य पर नियुक्त होनेवाले पवित्र तथा विनीत व्यक्ति को राजायों। ैके,श्वन्त,पुर के श्रध्यत्त पद पर नियुक्त करना चाहिये । राजाश्रों के इन सात श्रधिकार के पदों पर मली-भाँति परलकर सभी कार्यों में परीन्ताकर के तथोक गुणींवाले सातों व्यक्तियों को श्रिधिकारी बनाना चाहिये ) राजाओं के सभी कार्यों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को सतत उद्योगशील, जागरूक तथा सभी कार्यों में पट होना चाहिये । हे राजन् ! राजाओं के श्रह्मागार में नियुक्त व्यक्ति को भी दक्त तथा उद्यन-शील होना चाहिये । राजात्रों के कार्यो की गएना नहीं की जा सकती; इसलिए उसे ' चाहिये कि उत्तम; मध्यम तथा श्रधम कार्यी को मलीभाँति समस्त्रभुभः कर तदनुकून उत्तम, मध्यम् तथा श्रधमः पुरुषो पर सौपना चाहिये। इसी सौपे गये कार्यो के उलट फेर हो जाने से-श्रंथांत् अधर्म व्यक्तिः को उत्तम कार्य तथा उत्तम व्यक्ति को अधमकार्य सींप देने से—राजा विनास की प्राप्त होता है। राजा को चाहिये कि अपने पुरुषों के निश्चय ( लगन ), पौरुष, भक्ति, शास्त्रज्ञान, शूरता, कुल तथा नीति को भली भाँति जान बूक्त कर उनका बेतन निश्चित करे । कोई दूसरा व्यक्ति॰न जानने पाये-इस अभिपाय से राजा को अपने मत-लब की बात में अनेक मित्रमों से अलग-अलग समाति लेनी चाहिये, एक मत्री से भी दूसरे. मत्री की दी गई सम्पति को नहीं बदलाना चाहिये । राजा को सर्वदा किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिये। बुद्धिमान् राजा को चाहिये कि सम्मति ले लेंने पर वह सर्वदा श्रकेले ही निश्चय करें कि उसे

क्या करना चाहिये १ व्यथवा दूसरे लोगों की बुद्धि के सहारे से भी निरचय की प्राप्ति हो जाती है। उस श्रकेले किये गये निश्चय में भी राजा की चाहिये कि फिर से विचार कर ले राजा को तीनों वेदों के पारगुमी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिये। जो शास्त्रों के जाननेवाले नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे करटक रूप से लोक की हानि पहुँचानेवाले हैं। पवित्र श्राचरणवाले, वेदवेचा, बृद्ध ब्राह्मणों की राजाओं को नित्य सेवा करनी चाहिये, उन्हीं ब्राह्मणों से विनयावनत होकर राजा को नित्यशः विनय की शिला भी लेनी चाहिये। ऐसा करने से यह समग्र वसुन्यरा को अपने वरा में कर सकता है---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं। अविनय के कारण बहुतेरे राजा लोग अपने परिजन एवं अनुचरों के साथ नष्ट हो गये श्रीर श्रनेक मागकर वन में निवास करनेवाले राजाश्रों ने विनय से पुनः श्रपने राज्यश्री को प्राप्त किया । राजार्क्यो को तीनों विद्यात्र्यों के सुविज्ञों द्वारा तीनों विद्या—दराडनीति, रागुश्वती, श्रान्वीदिकी तथा त्रात्सविद्या की शिद्धा ग्रहण करनी चाहिये तथा सर्वसाधारण से लौकिक वार्ताओं की सुचना प्राप्त करनी चाहिये । उसे सर्वदा रात स्त्रीर दिन में श्रपनी इन्द्रियों पर श्रधिकार रखना चाहिये । जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजाओं को वश में रख सकता है। राजा को अनेक प्रचुर दिल्लायानी यजों का अनुष्ठान करना चाहिये त्रौर धर्मार्थ नाझर्णों को विविध योग्य सामग्रियौँ तथा सम्पत्ति का दान देना चाहिये । बुद्धिमान् कर्मचारियों द्वारा राजा को चाहिये कि अपने राष्ट्र से वार्षिक कर वसूल करे। उसे सर्वदा स्वाध्याय में लीन रहना चाहिये तथा लोगों के साथ पिता श्रीर भाई का सा व्यवहार रखना चाहिए । राजा को गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर लौटे हुए ब्राह्मणीं की पूजा करनी चाहिये। राजाओं की यह श्रत्त्वय ब्रक्षविधि कही गई है । उसके ऐसा करने से चौर तथा शब्रु गए। उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते न किसी अन्य कारण से ही उसका विनाश हो सकता है। इसलिए राजा को इस अन्तय ब्रह्मविधि का पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह श्रपने उत्तम, मध्यम तथा श्रथम श्रनुचरीं द्वारा प्रजा का, जब जैसी व्यावश्यकता पड़े पालन करे और श्रवने चात्रवर्म का स्मरण कर संप्राम से भी कभी विवलित न हो। संप्रामभूमि से विचलित न होना, प्रजार्थी का विधिवत् परिपालन एवं प्राक्षाणीं की शुक्रुपा —ये तीन धर्म राजाओं के लिए परम कल्यासकारी हैं। दुरवस्था में पड़े हुए श्रसहाय, बृद्ध, एवं विधवा स्त्रियों — कें योगत्तेम एवं जीविका का प्रवन्ध राजा को करना चाहिये। विशेष रूप से वर्णाश्रम की व्यवस्था का ध्यान रसता चाहिये । राजा को चाहिये कि अपने धर्म से अप्ट हुए लोगों को श्रपने-श्रपने धर्मीं में पुनः स्थापित करे, इसी प्रकार चारों श्राश्रमीं पर भी उसे देख-रेख रखनी चाहिये। श्रतिथि के लिए श्रत्र, तैल तथा पात्रों की व्यवस्था उसे स्वयमेव करनी चाहिये । सम्माननीय व्यक्तियों का श्रपमान नहीं करना चाहिये । तपस्वी के लिए राजा को चाहिये कि श्रपने सभी कर्मी को, राज्य को तथा श्रपने श्राप को भी समर्पित कर के श्रौर श्रयत्नपूर्वक उसकी देवता के समान चिरकाल तक पूजा करे। मनुष्यों से दो प्रकार की—सरल श्रीर कुटिल—बुद्धियों का पाठ सीखना चाहिये, तिनमें से कुटिल बुद्धि को जान तो ले पर उसका प्रयोग न करे, केवल दूसरे द्वारा प्रयुक्त की गई कुटिलता को ब्याहत करने के लिए

उसका प्रयोग करे । राजा के खिद्र को दूसरा कोई न जान सके ; किन्तु वह दूसरे के खिदों तक पहुँच सके । वह कल्लुए के छागों की भांति छापने खिद्रों को छापने ही विवर में समेट कर रखे । कभी छाविश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास न करे. विश्वसनीय भी हो तो उसका श्राति विश्वास न करे. क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुत्रा जो मय है वह मूलसमेत नारा का कारण होता है। यथार्थ कारण को प्रकाशित करते हुए दसरों की श्रपनी वात पर विश्वास दिलाना चाहिये, वकुले की भांति उसे सर्वदा श्रर्थ की चिन्ता में लीन रहना चाहिये, तिंह की भौति पराक्रम दिखलाना चाहिये । राजा गीदड़ की भौति श्रवसर पाते ही पलायन करे तथा खरगोरा की भाँति कृद-कृद कर चले तथा सुगो की तरह दृढ़ शहार करनेवाला वने । राजा भीर की भौति विचित्र व्याकारवाला हो, कुचे की भाँति दृढ़ भिक्त करे तथा कोकिल की भाँति मृदुभाषी हो । राजा को चाहिये कि वह सर्वदा कीए की भीति सर्शकित रहे, दूसरे लोग जिस स्थान को न जान सकें ऐसे स्थान पर निवास करे, बिना एक बार परीत्ता किये हुए भोजन तथा स्थान को प्रहरा न करें। है भनुबब्रेष्ठ ! इसी प्रकार उसे वस्त्र, पुष्प, व्यतकार एवं व्यन्यान्य दैनिक व्यावस्थक सामिष्यों को एक बार परीचा कर लेने के बाद काम में लाना चाहिए। बहुत-सी भीड़ जहाँ पर इकट्टी हो वहाँ पर स्नान न करे. न उस जलाशय में स्नान करे, जो पहले से विश्वस्त पुरुषों द्वारा परीक्तित न हो श्रथवा श्रज्ञात हो । दुष्ट हाथी, श्चविनीत तथा श्चरिक्तित श्वरव पर श्वारोहण न करे, न विना जानी हुई ह्वी से समागन करे। वह देवीत्सव के अवसर पर देवालयों में निवास भी न करें । हे धर्मज ! राजा को सर्वदा राज्यलक्ष्मी ( राज्य चिह्न ) से सुसम्पन्न, दीनरच्चक तथा उद्यमी होना चाहिये । पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखनेवाले राजा को सर्वदा सरल स्वभाववाले व्यनुवरों का पालन, पोपए। तथा सम्मान करना चाहिये और उन्हें ही सहायक रखना चाहिये । धार्मिक कार्यों में धार्मिक, सत्राम में शूर्वीर, ब्राय के विभागों में उसके विशेषज्ञ तथा सच्चरित्र एवं पवित्र श्राचरणवाले सहायकों को सर्वत्र नियुक्त करना चाहिये। वह नपूंसकों को स्त्रियों के साथ तथा निर्द्यों को कर कार्यों में रखे। हे रिननन्दन । धर्म, श्रर्थ, काम तथा नीति के कार्यों में गुप्त पारिश्रमिक आदि देकर अनुवरों की परीला ले फिर परीला में उत्तीर्ण होने वाले को प्रशसनीय वनवर सन्यासी आदि के वेश में नियुक्त कर यथार्थ वातों का पता लगाता रहे और उनके कायों की देखरेख रखनेवालों की उनका ् श्रम्यत्त बनाये । राजन् ! इस प्रकार राजा को राज्य के कार्यी का स्वालन करना चाहिये । राजा लोगी को सर्वदा तीले स्वभाव तथा उप कमी बाला नहीं होना चाहिये, हे राजन ! जिन कमी को राजा पापाचरण द्वारा सिद्ध कर सकता है किन्तु सत्पुरुप लोग जिसे नहीं करते,उसे राजा को भी छोड़ देना चाहिये । राजाओं को तीखे व्यवहार एव उम कमें को तो नहीं ही करना चाहिये क्योंकि उनसे प्रजावर्ग में श्रमन्तोप फैलता है । जिस कार्य के करने में जो व्यक्तिविशेषता रखता है उस कार्य में राजा को चाहिये कि परीचा लेकर उसी को नियुक्त करे । प्रायः सभी कार्यों में उन्हीं लोगों को नियुक्त करना चाहिये जिनके पिता तथा पितानह उस काम को करते त्राये हैं पर श्रपने जातीय कार्यों में उन्हें नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसमें तो परि-वार के लोग ही रहते त्राये हैं । महाभाग ! राजा को पारिवारिक कार्यों में श्रपने वन्धुजनों को ही नियुक्त

करना चाहिये क्योंकि वे भी उसके कल्याएं करनेवाले होते हैं । अनुकरों को एकत्र करने की भावना से राजा को चाहिये कि जो अनुचर दूसरे राजा की खोर से उसके यहाँ आये हुए हैं - चाहे वे दूए हों श्रथवा सज्जन हों—उनको प्रयत्नपूर्वक श्रपने यहाँ श्राश्रय दे। किन्तु उनमें से दुर्धों को परखकर उनका विश्वास न करे:पर श्रतुचर संग्रह की कामना से जीविका का प्रमन्ध तो उनका भी करना चाहिये। राजा को चाहिये कि दूसरे देश से श्रपने यहाँ श्राये हुए व्यक्तिकी विशेष श्रावभगत करे श्रीर यह समयकर उसे श्रीत-शय सम्मान दे कि यह मेरे देश में श्रायां हुत्रा व्यक्ति है । नराधिप ! राजा को श्रपने कार्यीं के लिए स्वयं उद्योगी होना चाहिये, उसके लिए अनुचरों के समूह की आवश्यकता नहीं होती चाहिये। और अपने यहाँ उन अनुचरों को, जो पहिले अपने पद से पृथक कर दिये गये हैं, कभी न नियुक्त करे । नरहार्दल ! रात्र गण, श्रानि, विष, सर्प तथा नगी तलवार-ये तो एक तरफ हैं तथा कुद्ध अनुवर एक तरफ हैं। राजा को चाहिये कि अपने गुप्तचरों द्वारा नित्य अनुचरों के चरित्र की देखरेल करता रहे और उनमें गुएवानों की पूजा तथा निर्मूणों को ऋनुशासित करता रहे । राजन् । इसी कारण राजा लोग सर्वदा चारचछु (गृप्त-चर ही जिनकी श्राखें हैं ) कहे जाते हैं । श्रपना देश हो या किसी दूसरे राजा का देश हो-सभी स्थानों में ज्ञानी, विवेकशील, निर्लोभी एवं दूसरे से अपने अभिनाय को न प्रकट करनेवाले तथा कप्टसहिष्णु चरों को नियुक्त करना चाहिये । साधारण जनता जिन्हें न पहचानती हो, देखने में जो सरल दिखाई पड़ते हों, आपस में जो एक दूसरे से परिचित हों (न परिचित हों<sup>\*</sup>) तथा विश्विक, मन्त्री, ज्योतिपी, वैद्य, तथा संन्यासी के वेश में अभए करनेवाले हों, ऐसे गुप्तचरों को राजा को नियुक्त करना चाहिये। राजा एक चर की बात पर, यदि वह श्रन्छी लगनेवाली भी हो, तब भी न विश्वास करें। उस समय उसे दो चरों की वार्ते तथा उनके त्रापसी सम्बन्ध को जानकर ही विश्वास करना चाहिये, यदि वे दोनों त्रापस में त्रापरिचित हों तव विश्वास करना चाहिये । इसीलिए राजा को श्रात गुप्त रहनेवाले चरीं को नियुक्त करना चाहिये । उन गुप्तचरों के कार्यों पर भी राजा को देखरेख रखनी चाहिये । राज्य में श्रनुचरों का श्रनुराग एवं वैर तथा . उनके गुए श्रीर श्रवगुण-—इन सब की देखरेख का कार्यभार राजाओं के गुप्तचरों पर ही है, श्रतः गुप्तचरों पर राजा का विशेष ध्यान रहना चाहिये । राजा को यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिये कि मेरे किस काम से लोग मुक्तमें अनुरक्त होंगे और किस काम से विरक्त ही जायेंगे, ऐसा समक्तकर उसे विशेषकर उन कार्गो से वचना चाहिये जो लोगों में विरक्ति के कारण हों। हे सूर्यकुलश्रेष्ठ ! राजाश्रों की समृद्धि उनकी प्रजायों के अनुसाग पर निर्भर मानी गई है, इस कारण से अच्छे राजायों को पृथ्वी पर राज्य करते हुए सभी लोगों में अपने शति अनुसाग उत्पन्न करना चाहिये । ॥२-११॥

श्री मास्त्य महापुराण में राजा की सहायक सम्पत्ति नामक दो सौ पन्द्रहवाँ श्रध्याय समात । ॥२१५॥

वदोनों पाठ पाये जाते हैं। भनुवादक ।

# दो सौ सोलहवाँ ऋध्याय

मरस्य ने कहा - मनुजी । अत्र में उस बात की तुम्हते वतला रहा हूं कि राजा के श्रनुचरों को उसके साथ किस प्रकार से वर्नाव रखना चाहिये। सुनो । हे रविनन्दन । इन बातों को भली भौति समम्प्रकरं अनुचरों को चाहिये कि वे भरतक उनका पालन करें। राजा जो बात कह रहा ही उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये, बीच में उसे टॉककर श्रमया उसकी वार्ती पर श्राद्वीप करते हुए नहीं बोलना चाहिये. राजसभा में अथवा जहाँ पर श्रन्य लोग जुटे रहते हैं, राजा के श्रमुकूल श्रीर भिय लगने वाली वार्ते करनी चाहिये, कल्याणकारी भी बात हो, यदि वह सुनने में श्रानिय मालूप हो तो उसे राजा जब एकान्त में रहे, तब कहे । राजन् ! दूनरे के मतलब की बातें जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ श्रीर प्रसन्न हो, उस समय कहे, श्रपने मतलब की वार्ते श्रपने मित्रों से कहलाये, स्वयमेव कभी न कहे। सभी कार्यों के करते समय यह ध्यान रखे कि उसमें किसी प्रकार की चाति न हो स्त्रीर किसी कार्य में नियुक्त होने पर धन का अपन्यय न करे । राजा के सम्मान की कभी भी उपेद्या नहीं करनी चाहिये, सर्वदा कार्य करते समय राजा की प्रसक्षता की चिन्ता करनी चाहिये. कभी भूलकर भी राजा के वेश-भूपा, वातचीत एव श्राकार-प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिये। कभी राजा के किया कलागें का श्रनुकरण भी नहीं करना चाहिये. छार्थात सभी कार्यों में उसके छापिय विषयों को वर्जित करना चाहिये । ज्ञानवान पुरुष को राजा के समान अथवा उससे बदकर अपनी बेशभूषा नहीं बनानी चाहिये । चुनकोडा आदि में राजा की अपेता अपने हस्तकीशल आदि का प्रदर्शन करे और उसी प्रसंग में अपनी-अपनी विशेषता प्रकट करे । हे राजन ! विना राजा की अनुमित से अन्तःपुर के अध्यक्तीं, रात्रुओं के दूतीं तथा निकाले हुए अनुवरीं के साथ न जाय । त्रपने शित राजा की स्नेह्हीनता तथा त्रपमान के भाव — इन दोनों को प्रयत्नपूर्वक लोगों से व्यिपावें श्रीर राजा की गोपनीय वार्ते सर्वसाधारण के सम्भुख न प्रकाशित करें । हे नृश्वेतम ! जो वात-चाहे वह सर्वेसाधारण से कहने योग्य हो ऋथवा ऋयोग्य हो— राजा ही से कहनी हो उसे कभी भूलकर भी अन्य लोगों से न बनलाबे, ऐसा करने से राजा व्यवसवाहोता है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि जिस समय राजा दूसरे व्यक्ति से किसी काम के लिए कह रहा हो, उस समय जल्दी से स्वयमेव उठकर राजा से कहे कि "मेरे लिए क्या आजा है, मै क्या करूँ ?" पर ऐसी बात कार्य की अवस्था देखकर ही करनी चाहिये, वरावर ऐसा कहते रहने से निश्चिय ही राजा की दिष्ट में वह हेय हो जाता है। जो बातें राजा को प्रिय लगती हों. उन्हें उसके सामने वारम्वार नहीं कहते रहना चाहिये, न तो उसके सामने श्रधिक हुँसना ही चाहिये श्रीर न कभी भृद्भदी ही ताननी चाहिये। न बहुत बोलते रहना चाहिये न व्यति गम्भीरता दिखाते हुए मौन ही रहना चाहिये, लापरवाही भी नहीं दिखानी चाहिये और न कभी श्राहमसम्मानी होने का भाव ही प्रदर्शित करना चाहिये । राजा के दुष्कर्मी की चर्चा कहीं मूलकर भी नहीं करनी चाहिये । राजा जिन वस्त्रों, अलं-कारों को समर्थित करे उन्हें बराबर धारण किये रहे, कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिये कि

उन बसादि सामग्रियों को कभी भी उदारतावरा किसी दूसरे को न दे डाले । राजा के सम्पुल कभी यदि भोजने करने का अवसर लगे तो अधिक नहीं करना चाहिये न तो उसके सम्मुख कभी दिन में शयन ही करना चाहिये । कभी उस द्वार से राजभवन में प्रवेश नहीं करना चाहिये, जिससे प्रवेश करने का निर्देश नहीं किया गया है और न कभी श्रयोग्य स्थान पर स्थित राजा से सालात्कार ही करना चाहिये । राजा की दाहिनी बगल श्रथवा वाई वगल-नहाँ उपयुक्त हो-बैठना चाहिये, उसके सम्पुल या पीछे की श्रोर बैठना निपिद्ध माना गया है । जमुंत्राई लेना, थुंकना, खखारना, खाँसना, क्रोधित होना, श्रासन पर तिकया लगाकर बैठना , उठँगकर रहना, भृकुटी चढ़ाना, के करना या उद्गार निकालना —इन सब कार्यों को राजा के समीप वर्जित रखना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष कभी भूलकर भी राजा के सम्मुख अपने गुगाँ की श्रांसा न करे, उसे यदि यह करना ही है तो युक्तियल से दूसरों द्वारा राजा के कानों में अपने गुर्खों की चर्चा डाले । सर्वदा हृदय को निर्मल रखनेवाले, परम भक्तिमान, निरालस अनुचरों द्वारा ं राजा को श्रपना काम चलाना चाहिये । राजाश्रों के श्रनुचरों को सर्वदा दुप्टता, लोग, बल, नास्तिकता. चुद्रता तथा चंचलता स्नादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिये । उसके श्रमुचरों को सर्वदा विद्या एवं सुजनता द्वारा त्र्यात्मसयमपूर्वक मंगल कामना से राजा की कल्याण करनेवाली सेवा करनी चाहिये। राजा के पुत्र, उसके पिय परिजन तथा मंत्रिवर्ग को मिलने पर नमस्कार करना चाहिये किन्तु उसके मित्रयों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये । विना पूछे किसी भी बाठ को राजा से न कहें यदि कहे तो ऐसी बात हो जो राजा के हितकरने वाले मनुष्यों से निश्चित कर ली गई हो श्रीर वास्तव में सत्य तथा हित करनेवाली भी: हो । राजा के श्रनुचरों को नित्य ही उसकी वास्तविक मनोदशा का पता लगा लेना चाहिये । मनोभाजें को परखनेवाला अनुचरं अपने स्वामी की सखपूर्वक सेवा करसकता है । अपने कल्यामा की कामना करनेवाले श्रमुचर को अपने ऊपर राजा के श्रमुराग एवं कोघ —दोनों का पता लगातें रहना चाहिये। श्रीर इस प्रकार जानकर विरक्त राजा की सेवा नहीं करनी चाहिये तथा अनुरक्त की सेवा में तत्पर रहना चाहिये 10 वर्षोंकि विरक्त जो राजा है वह अपना नाशकर विपत्तियों को उन्नत बनाता है, श्रपने की श्राशा देकर भी परियाम का विनाश करता है । विना कोष का अवसर आने पर भी वह कुद्ध की भाँति दिखाई पड़ता है तथा पसन होकर भी छब फल नहीं देता। जब कभी वार्त करता है तो मद भरी हुई। इस प्रकार जीविका का उच्छेद भी कर देता है। प्रदेश की वातों से प्रसन्न होकर भी वह पूर्ववत् सम्मान नहीं देता श्रीर सभी सेवार्थों को करते समय उपेता का माव दिखाता है। कोई बात छिड़ने पर बीच में श्राव्हेप करता है तथा मध्य में ही भग कर देता है, गुणों का कीर्तन करने पर भी विशुख होकर देखता है। काम के करते समय श्रपनी व्याँखें दूसरी श्रोर किये रहता है--उपर्युक्त लत्तरण विरनन राजा के हें । श्रव श्रनुरक्त राजा के लच्छा सुनो । श्रमुखत राजा भृत्य को देलकर प्रसन्न होता है, कही जानेवाली बात को आदरपूर्वक प्रहेण करता है और कुराल बार्का पूँछकर श्रासन देता है। एकान्त में श्रथवा निर्जन (श्रन्त:पुर ) प्रदेश में भी उसे देखकर कभी संगक्तित नहीं होता और वहाँ भी उसकी वार्ते सुनकर प्रसन्नमुख होता है। उसकी

श्रमिय वार्तो का भी श्रमिनन्दन करता है, श्रीर थोड़ी-सी भी मेंड श्रादरपूर्वक स्वीकार फरता है, दूसरी कथा के प्रसम पर भी उसका स्मरण करता है और सर्वदा उसे देखकर असलपुख रहता है। दे स्प् कुलोत्पन ! यें उपर्युक्त लक्त्रण श्रमुरक्त राजा के हैं, ऐसे राजा की सेवा करनी चाहिये। किन्तु विरक्त भी राजा श्रापिकाल में पढ़ गया हो तो सेवक को चाहिये कि पूर्वकाल की सेवा करने के नाते उस श्रापि में उसका साथ न खोड़े। जो मनुष्य श्रपने श्रति निर्मुण भी मित्र मृत्य तथा स्मामी को विरोधकर श्रापिक के श्रवसर पर नहीं छोड़ते वे देवताओं के समूहों द्वारा सेवित देवराज इन्द्र के धाम को जाते हैं। ॥१-२८॥

श्री मास्त्य महापुराख के राजभे प्रसंग, में भृत्य व्यवहार नामक दो सी सीलहवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२१६॥

# दो सौ सत्तरहवाँ अध्याय

मरस्य ने कहा-अपने श्रंगरत्तकों तथा सहायकों समेत राजा अपने राज्य के मध्य में, उस प्रदेश में निवास करे, जहाँ प्रचुर मात्रा में घास तथा इन्धन विद्यमान हो, रमणीय हो, जहाँ पर सामन्तगण विनम्र भाव से एकत्र रहते हों, वेइय तथा शूद जन भी हों तथा जिस स्थान को रात्र गए। छीन न सकें। वहाँ कुछ ब्राह्मसामाण निवास करते हों, कार्य करनेवाले लोग भी श्राधिक संख्या में निर्ले। श्रदेवमातृक हो, जहाँ के निपासी श्रति भनुरक्त हीं, कर के भार से वहाँ के लीग पीड़ित न हीं. . पूज्य तथा फलों की उत्पत्ति जहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो। रात्रुक्षों की सेना जहाँ पहुँच न सके-ऐसे स्थान पर राजा को आपित्तकाल में निवास करना चाहिये। दुःल तथा सुख में समान रूप से सहायता पहुँचानेवाले थिय अनुचर गणा जहाँ पर सर्वदा राजा की सेवा के लिए समुपस्थित रहते हों। साँप श्रादि जन्तु, बाप, सिंह श्रादि हिंसक पशु तथा चोर जहाँ न हों, ऐसे स्थान में राजा जिस प्रकार प्राप्त कर सके, अपना त्रावासस्थान निश्चित करें । ऐसे उपर्युक्त साधनों से युक्त उत्तम स्थान की चुनकर बुद्धिमान राजा नीचे लिखे गये छ: दुर्गों में से किसी एक की रचना करे । धनुदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, बुलुदुर्ग, अम्बुदुर्ग तथा गिरि दुर्ग । हे राजन् ! ये छः दुर्ग बताये गये हैं किन्तु इन अहीं दुर्गी में गिरी-दर्ग सब से श्रच्या माना गया है । वह गिरिदुर्ग परिक्षा, साई तथा ऊँची श्रद्धालिकाश्रों से युवत रहे । उसके चारों खोर सैकड़ों तोपें रखी गयी हों। उस दुर्ग में एक कपाट के समेत खाति मनोहर प्रवेश द्वार हो जिसमें से हाथी पर बैठा हुआ राजा अपनी पताका के समेत दुर्ग के भीतर प्रमध्टि हो सके। उस पुर में खुब चौड़ी चार बीथियाँ बनवाये, जिनमें से एक बीबी के अग्रमाग में किसी देवता का सुदृढ़ मन्दिर हो, दुमरी

<sup>े</sup>शिष के बल से उद्धान होनेशले भन्ना द्वारा निष्ठ देश के लोगों का जीवन निर्वाह होगा हो उसे दैवपायूक कहते हैं, उससे पिन्न प्रवार |

बीधी के अंग्रमाग में राजा का निवासस्थान हो, तीसरी वीधी के अप्रभाग में धर्मीधिकारी का आवासस्थान हो चौथी बीथी के श्रमभाग में दुर्ग का मुख्य प्रवेशद्वार हो। उस दुर्ग को चौकोना श्रायताकार · श्रथवा मृत्ताकार बनवाना चाहिये । श्रथवा मुक्तिहीन ( ? ) त्रिकोण, यवमध्य, श्रर्थचन्द्राकार तथा वजाकार बनेवाये । अर्धचन्द्राकार दुर्ग की नदी के किनारे बनवाने में ही मशंसा की गई है, दूसरे स्थानों पर विद्वानों को भयतपूर्वक उसे नहीं बनवाना चाहिये। राजभवन के दिन्छ भाग में राजा कोशगृह का निर्माण कराये श्रीर उसके दाहिने भाग में गजराला निर्मित कराये । गर्जो की शाला पूर्विभिष्ठल स्रथवा उचराभिष्ठल होनी चाहिये । राजभवन के अग्निकोण में आयुधागार बनवाना चाहिये । हे धर्म के तत्त्वों को जाननेवाले ! उसी कोने पर रसोई घर तथा अन्य कर्मशालाओं की भी रचना करानी चाहिये । राजभवन की बाई श्रीर परोहित का भवन बनवाना चाहिये । उसी स्थल पर मंत्रियों, बेदज्ञों तथा वैद्यों का भी निवासस्थान हो । श्रीर वहीं कोपागार की भी रचता हो। उसी स्थान के समीप गौत्रों तथा त्रश्वों के निवास की भी व्यवस्था हो। . त्रश्वों को पक्ति उत्तरिभुत्त करनी चाहिये, त्रथवा दक्तिणाभिष्ठल भी हो सकती है, किन्तु त्रान्य दिशाश्रों में तो विजित ही रहे । अववीं का जहाँ निवास हो वहाँ रात भर तक दीपकों का प्रकाश रहे । सुर्गे, बन्दर श्रयवा विरोपकर मर्करों को घुड़साल में श्रवश्य वॉधना चाहिये तथा वछड़े सहित गौ भी वॉधी जाय । श्रश्वों ्का कल्यामा चाहनेवालों को चाहिये कि श्राश्वों की शाला में प्रयतपूर्वक वकरियों को भी रखें। गौ, हाथी, श्ररवादि की शालाओं में से उनके गोवर, लीद श्रादि के निकालने की व्यवस्था देवाधिदेव भगवान भास्कर के अस्त हो जाने पर न की जाय । उन-उन स्थानों में उन-उन पशुत्रों के सारथियों को भी राजा स्थान देकर कमशः टिकाने की व्यवस्था करा दे तथा योद्धा, शिल्पी श्रीर समय समय पर उपयुक्त सम्मति देनेवालीं को तो सभी लोगों से बढ़कर छुविधा देकर राजा को टिकाना चाहिये। उसी प्रकार कल्याए। करनेवाले गी. श्रास्य तथा हाथी के रोगों तथा श्रीषियों के विशेषज्ञ वैद्यों को राजा श्रिषक संख्या में श्रापने दुर्ग में श्राध्य दे। क्योंकि दुर्ग में रोगों की प्रवलता रहती है । स्तुति पाठ करनेवाले चारणों तथा ब्राह्मणों की भी दुर्ग में रहने को व्यवस्था हो । इनके अतिरिक्त विना कार्य के किसी भी व्यक्ति को दुर्ग में रहने का स्थान नहीं देना चाहिये । उस तुर्ग में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र सर्वदा प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत रखने चाहिये । सभी प्रकार के श्रत्न-शर्कों के संग्रह की दुर्ग में विशेष प्रशंसा की गई है। हे राजन ! धनुष, वाण, चेपणीय, तीमर. तलवार, लाठी, गुड , हुड , परिप, पत्थर, मुद्गर, त्रिशूल, पट्टिंग, कुठार, प्रास ( भाला ), शूल, शुक्ति परश्वध, चक्र श्रादि राखास्त्र एवं कवच, चर्म (दाल), कुदाल, रस्ती, वेत, पीठक, तूप (मुसा), दात्र, श्रान्तर (कोयला)—इन सर्वो का भी संचय रहना चाहिये। इस दुर्ग में सभी प्रकार के शिल्पियों के पात्रों श्र श्री संचय रहना चाहिये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बाजंनों तथा श्रीपिघों का भी संचय करना श्राव्यकड़ है।

<sup>ै</sup>दार्था के कैंग्रोने का एक कन्या । ैजोरों को रोहते के लिए पृथ्वी में माड़ा जानेवाला लोहे दा अना कि उठ प्रवार का मुद्रिया

पत्तुर मात्रा में पास तथा ई धन का भी सचय रहना चाहिये। गुड़ सभी प्रजार के तेल तथा गोरत का भी संचय हो। वसा, मज्जा, हिंडुयाँ तथा स्नाञ्ज भाग के भी संचय रहें। गोचर्म, नगाड़े तथा सभी प्रकार के क्षतों का भी वहां संचय रखना चाहिये। उसी प्रकार तच्चुकों का भी समह रखना चाहिये। जब क्रीर गेहें, रत्न, सभी प्रकार के वस्त्र तथा सभी प्रकार के लीह का भी संचय करना चाहिये। ॥१-२०॥

कलाथ, मूँग, उड़द, चना, तिल तथा ध्रान्यान्य धकार के स्रात्न, धूल, गोवर, ्सन, मोजपत्र, बत्ता, लाह, टांकी (पत्थर तोड़ने की टांकी ) श्रादि का भी राजा श्रपने दुर्ग में सचय करे तथा श्रन्यान्य उपयोगी सामित्रयों को भी प्रचुरमात्रा में रखे । सर्पों के विपों से भरे, हुए घड़े तथा वाघ कीर सिंह श्रादि हिंसक जन्तु भी दुर्ग में रखने चाहिये। सभी प्रकार के मृग तथा पद्मी भी रखे जाने चाहिये, पर यह ध्यान रहे कि उनमें एक दूसरे की किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सकें। अतः विशेषियों की एक दूसरे से पृथक् तथा गोपनीय रखे । महाराज ! राजा को , यहनपूर्वक इसकी व्यवस्था करनी जाहिये । पना जन की कल्याण भावना से राजा को अपने दुर्ग में उपर्युक्त तथा अन्यान्य उपयोगी वस्तुओं का समह गुप्त रूप में थवरव करना चाहिये । जीवक, ऋपमक, काकोली, इमली, श्रङ्सा, शालपर्णी, प्राप्त्यिपर्णी, सुक्रपर्णी, माप-पर्णी, दोनों पकार के शारिना, तीनों नलाएँ (एक श्रीपि) इनसन्ती, बृप्या, बृहती, कयटकारिका, श्रुगी, श्रृंगाटकी, द्रोगी, वर्षाम्, क्रुय, रेगुका, मधुपर्णी दोनी विदारी, महात्तीरा, महातपा, धन्वन, सहदेवी, कडुक, रेड़, विप, रातपर्णी, महीका, फल्गु, लजूर, यष्टिका, शुक्त, अतिशुक्त, काश्मरी, बन, अति बन, वीरण, ईस और ईख से होनेवाली श्रान्यान्य वस्तुएँ, फाणितादि, सिही, सहदेवी, विश्वेदेव, श्रश्यरोघक, महुत्या, पुष्पहसा, रातपुष्पा, मधूलिका, रातावरी, मधूक, विष्यल, ताल, आत्मगुष्ठ, कटफल, दाविका, राजशीर्पकी, श्वेत सरसाँ, धनिया, ऋष्यमोक्त, उत्कदा, कालराक, पद्भवीत्र, गोवल्ली, मधुवल्लिका, गीतपाक्षी, कुलिंगाली, काकिनहा उरुपुष्पिका, दोनों पर्वत और त्रपुप, गुञातक, पुनर्नवा, कसेठका, काश्मीरी, विल्व, शाल्इ, कैसर, सभी प्रकार की मूसियां, श्रमी तथा अन्न इन सब की दुर्ग में पकन करे । दुग्न, शहर, महा, रील, धी, नीप (कदान) श्रिरिष्टक, श्रात्तीट, बाताल, सीन श्रीर वाराक ये मधुर पदार्थों के समृह हैं-इन सब को राजा को चाहिये कि श्रपने दुर्ग में श्रवस्य सचित करे । श्रनार, शाद्यातक, तितिही (इमली) श्रम्तवेतस, सुन्दर वेर, लक्ष्च, करमर्व, करूपक, विजीस, कराबूर, मालती, साजवन्यूक, कीलकद्वय के पने, भागमातद्वय के पने, पासवत, नागरक, पाचीन घरुक, क्या, इमली, चुकफल, दन्तराठ, जासन, नवनीत, संगीरक, रूपोरक, सार, श्वासव श्रान्य सभी प्रकार के मद्य, मॉड, मट्टा, दही, एव सभी प्रकार के जितने भी ऐसे शुवन (सफ़ेद) पदार्थ प्राप्त हो सकें वे सब श्रम्त वस्तुपँ हैं, इन सब को तथा अन्यान्य अन्त वस्तुमाँ को भी राजा अपने पुर में तिवन करें । सैन्धन, उद्भिद्द, पाठेय पाउव, सामुद्र, लोभक, कृष्य, सीवर्चल, विलव, वालकेय, या, श्रीर्व, तार, कालभाग — वे लागा हे सभी भेदोपभेद हैं, इन सब को तथा अन्यान्य लावण जो उपलब्द हो सकें, दुर्ग में सचित करे । वीवर, वीवर का मुल ( विषयमुल ) बच्च, बीता, सींठ, युबेटक, निरंब, सहबया, भिलावा, सिरसव, कूट, श्रवनोदा, श्रींगा, हीय, मुली, प्रांतरी, सींफ, श्रजवाहन, मैंबीठ, जरीर, लहुनन, माला के श्राह्मस्याला जलीयतृग्य, हरडू,

हरताल, मैनसिल, गिलोय, रुदंती, रोहिप, तृया, केशर, श्रस्णी, रेड़ी, सेल्लकी, भारंगी, सप्पूर्ण हरेंफिल, बोटी इलायची, तेजपात इत्यादि वस्तुएँ कटु श्रौपिध्यों के समूह में मानी गई हैं, इन्हें राजा प्रयत्नपूर्वक ्रश्रपने दुर्ग में रखे । नागरमोथा, चन्दन, हीवेर, ऋतहारक, दारुहल्दी, हल्दी, नलद, उशीर, नक्तमाल, कदम्ब, दुर्बा, परवल, तेजपात, बच, चिरायता, भूतुम्बी, पिषा, श्रातीस, तालीसपत्र, तगर, सातला, खैर, काली गूलर, दिव्या, सुरोद्भवा, पड्शन्थी, रोहिसी, जटानासी, पर्पठ, दन्ती, रसांजन, भँगरा, पतंग, परिपेलव, दुःसर्रा, त्रगुरुद्वय, कामा, इयागाकु, गंधनाकुली, रूपपर्या, व्याघनल, मंजीठ, चतुरंगुला, केला, श्रंकु-रास्कोता, तालास्कोता, रेगुकवीज, बेत का श्रममाग, बेत, तुवी, कॅंकरासीगो, लोभपुष्पा, मालतो, करकृष्णाँ, वृदिचका, जीवितपर्शिका तथा गुड़ च--ये तिक्त श्रीपिषयों के समूह हैं । इन सब को राजा श्रपने दुर्ग में संचित रखे । हरें, बहेड़ा, श्रॉवला, माल काँगुन, धायके फूल, मोचरस, ऋर्जुन, श्रसन, श्रनन्ता, कामिनी, तुवरिका, श्योपाक, कायफल, भोज्यत्र, शिलाजीत, पाटल दृत्त, लोहवाम, मंजीठ् , निशोध, समंगा, त्रिवृत्ता, मूल, कपास, गेरु, स्रांजन, विद्रुम, शहद, जलकुम्भी, कुमुदिनी, कमल, वरमद, गूलर, पलाश, शीशम, शमी, पियाल, पील, कासारि, शिरीप, ( सिरसा ) पदा ( पद्माल ), बेल, श्रारणी, प्लच, श्मामाक, वक, घन, राजादन, करीर, धनिया, पियक, कंकोल, अशोक, वेर, कुटंब, दोनों प्रकार के खैर-इन बुन्तों के पर्चे, सार भाग ( सत्त्व ), मूल तथा पुष्प कापाय माने गये हैं, हे राजाञ्चों में श्रेष्ठ ! राजा को इन कापाय श्रोपिधयों ंको तथा अन्यान्य कापाय औषधियों को भी प्रयत्नपूर्वक अपने दुर्ग में संचित करना चाहिये। मारने और घायल करनेवाले कीट पतंग त्र्यादि जो रात्रुपत्त को हानि पहुँचा सकें, वायु, धूम जल तथा मार्ग में विविध प्रकार की श्रवरोग पहुँचानेवाली श्रोपियाँ, जिन्हें श्रागे बतलाऊँगा, राजा को श्रपने दुर्ग में संचित रखनी चाहियें। राजा को प्रयत्तपूर्वक सभी विषों का संचय भी दुर्ग में करना चाहिये। विष के प्रभाव को शान्त करनेवाले रोगनाराक, राज्ञस, मूल तथा पिशाचीं के प्रभाव को नष्ट करनेवाले, पापनाराक तथा।पुन्टिकारक पदार्थ भी उसे रखने चाहियें । उसी प्रकार चौसठों कला के विशेषज्ञ पुरुषों को भी प्रयंत्नपूर्वक दुर्ग में वह रखे । श्रपने ्उस दुर्ग में राजा को चाहिये कि दुष्ट प्रकृतिवाले, डरकर भगे हुए, उन्मच, कुद्ध, श्रपमानित तथा पापी अनुचरों को मूल कर भी श्राथम न दे। सभी शकार के यत्र, श्रस्त तथा अञ्चलिकाओं से सुसंयुक्त, विविध प्रकार के अन्न तथा द्रन्यादि से सुसम्पन्न एव वाणिज्य-ज्यवसाय में सुनिपुण व्यक्तियों के साथ श्रपने श्रति गुष्ठ दुर्ग में राजा सर्वदा निवास करे । ॥३८-८७॥

श्री मात्स्यमहापुराए के राजाके दुर्ग में श्रीपिष श्रादि का संचयवर्णननामक दो सी सत्रहवाँ श्रध्यायसमाप्त ।।।२१७॥

### दो सौ अद्वारहवाँ अध्याय

मनु ने कहा —हे धर्मिंछों में श्रेष्ठ ! राज्ञ्हों के प्रभाव को नष्ट करनेवाली विषों को शान्त करनेवाली रोगनाशक जिन श्रीपधियों को राजा को श्रयने दुर्ग में रखवाना चाहिये, अब उन्हें हमुसे बतलाइये । ॥१॥

मरस्य भगवान् ते यहा---निल्वाटकी, जवासार, पाटला, वाह्यिक, ऊप्णा, श्रीपणी, श्रीर सल्लक्षी -इन समस्य श्रीपिषयों का काढ़ा बनाकर सिंचित करने से विपाक्त बब, सैन्धव, पानीय, बहन, राज्या, श्रासन, उदक्क (जल) फवच, श्रामरण, छत्र श्रीर चामर व्यासनादि द्रव्य शीघ ही विपरहित ही जाते हैं। रोलु, पाटला, श्रतिविधा, रिम्, मुर्ग, पुनर्नवा, समगा, वृधमून, कथित्व, वृधगोधिन, तथा महादन्त राठ-इन सभी द्रव्यों के भी काड़ा बनाकर सेचन करने से निपनारा होता है। लाह, नियमु, मजीठ, समान भाग में इलायची, रेगुका, जेठीमधु, मधुरा—इन सत्र श्रीपियों की नकुल के पित्त के साथ भावना देकर गाय की सींग में भरकर खनकर प्रथ्मी के भीतर रख दे श्रीर सात सन्ति रहने के बाद उमे सुवर्ण तथा मिण के साथ हाथ में भारण करे, फिर तो उसे हाथ में भारण कर निय छूने से तुरन्त ही विष निविष हो जायमा । जटानाँसी, शमी के पत्ते, तुम्बी, श्रीत सरसीं, कवित्व, क्षष्ट, मजीठ--इन सर द्रव्यों शो कुत्ते अथवा कपिला गी के पित्त के साथ भावना दे, यह सीम्यात्तिम नामक महीपिप सभी प्रशार के विषा की शान्त करनेवाली है। इसके श्रतिरिक्त मणि तथा रत्नों के साथ मूपिका श्रथवा लाह को हाथ में रखने से विष का नाश होता है । रेग्रुका, जटामासी, हरिद्रा, मधूक, मधु, अत्तरवक्, सुरसा, लत्ता श्रीर पुत्ते का पित इन सब को पूर्व पथित विधि से प्रथ्वी में गाड़ दे और इससे तमाम बाजनों का तथा परापाओं का लेपन कर दे, ऐसा करने से नाजनों के राज्यों को सुनकर तथा पतामा को देखकर शीघ ही बिप का रामन हो आयगा । तीनों कट ( आवला, हर्रा, बहेर्रा ) पाँचीं नमक, मजीठ, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी इलायची, त्रिवृतापत्र, विइक्ष, इन्द्रवारुणी, मध्रु, वेतस, तथा मधु-इन सव को सींग में रखकर स्थापित कर उक्न जल में पहावे, इससे खाया हुआ विप शान्त हो जाता है । श्वेत धूप, सरसीं, पल गलुका, सुनेगा, तस्कर, सुर श्रीर श्रर्जुन के पुष्प-इन सभी पदार्थों से निवास करनेवाले घर में घूप देने से चर-अचर जितने भी विष होते हैं, शान्त हो जाते हैं । इस घूप के प्रयोग से उस स्थान पर कीट, विप. मेदक, रेंगनेवाते सर्पादि जीव तथा क़रवा — ये सन भी नहीं रह जाते । चन्दन, दुग्ध, पलाश वृत्त की खाल, मूर्म, पलावालुक, सरसा, नाकुली, तराइलीयक एव काकमाची का काड़ा बनाने से सभी प्रकार के विष-दोषों में कल्याए होता है। गोरोचनापत्र, नेपाली केसर और तिलक-इन सभी दन्यों के घारण करने से विपदोप नष्ट हो जाता है श्रीर इसे लिये रहने से सी पुरुष राजा के विय होते हैं । हल्दी, मजीठ, किशिही, पिप्पनी श्रीर नींबू के चुर्ण का लेप करने से सभी प्रकार के निर्पो से पीडित शरीर स्वस्थ हो जाता है। शिरीप बृत्त का फल. पत्ता, पुष्प, झाल त्र्योर जड़ —ये सभी गाय के मूत्र के साथ विस कर लगाने से सर्व विष सम्बन्धी रोगीं का नारा होता है। हे एकमात्र बीर राजन ! इसके उपरान्त श्रति उपयोगी सर्वश्रेष्ठ श्रोंपिध्यों को बतला रहा हूँ जिन्हें राना को अपने दुर्ग में सदा सचित रखना चाहिये, सुनो । हे राजन् ! वन्ध्या, फर्कोटकी, विष्णुकान्ता, उत्कटा, शतमूली, सिता, श्रानन्दा, वला, मोचा, पटोलिफा, सोमा, पिएडा, निशा, दग्यरुहा, स्थलपद्म, विशाली, शलम्लिका, चाएडाली, हस्तिममधा, गोपणी, अजपणी, कर्मिका, स्वता, महास्वता, वर्हिशिखा, कोशातकी, नक्तमाल, वियाल, सुलोचनी, बारुणी, बसुगन्या, गन्धनाकुली, ईश्वरी, शिवगन्धा,

श्यामला, वंशनालिका, जलुकाली, महादवेता, यिष्ठमधु, वज्रक, पारिमद्र, सिन्दुजारक, जीवानन्दक, वधुिब्बद्र नागर, कप्टकारि, नाल, जाली, जाती, वटपत्र, सुवर्ष, महानीला, कुन्दुरू, हंसपादी, मएडू कपर्यी, वाराही दोनों प्रकार के लायडुलीयक, सर्पाची, लवली, बाक्षी, विश्वदूषा, सुलाकरा, रुजापहा, वृद्धिकरी, राल्यदा, पत्रिका, रोहिणी, रक्तमल, यामलक, वृन्दाक, श्यामा, चित्रकत्रा, काकोली, चरि काकोली, पीलुपर्थी, किश्ची, वृद्धिकरी, महानाया, ग्रतावर, गरुडी, वेगा, जलकुदुदिनी, स्थलोरवल, महामूमिल्ता, जन्मादिनी, सोमराजी, एवं हे राजन ! सभी प्रकार के रहन —विशेषकर मरकतादि बहुमूल्यरल, श्रनेक प्रकार की कीटज मिण्याँ, जीवों से उत्पन्न होनेवाली मिण्याँ—सभी को प्रयत्नपूर्वक दुर्ग सचित रखे। इस प्रकार राज्य, विष, कृत्या, वैताल श्रादि की नाशक —विशेषकर मी, गर्दम, ऊँट, साँप, तीतर, श्रुगाल, श्रज, मेटक, सिंह, लोघ, रीख, विलाव, द्विप, वानर, कर्षवजल, हहती, श्रवत, महिप, और हिरिख —इत्यादि जीवों से संग्वन्य रखनेवाली उपयोगी वस्तुर्शों का भी राजा संचय रखे। इस प्रकार दुर्ग को उपयुक्त सभी प्रकार के पदार्थों के प्रचुर परिमाण के संचय से संयुक्त रहना चाहिये। एवं उसमें बने हुए श्रात निर्मल उपर्युक्त सभी लत्त्यों से संपन्न मयन में राजा निवास करे। ॥२-३८॥

श्री मार्स्य महापुराण के विपनाश के उपाय नामक दो सौ श्रद्धारहवाँ श्रध्याय समाप्त। ॥२१८॥

# दो सौ उन्नोसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — भगवन् ! राजा की रत्ता के लिए अन्यान्य जिन रहस्यर्र्ण साधनों को दुर्ग में संग्रहीत अथवा प्रस्तुत करना चाहिये, उन सभी को भी मुक्ते वतलाइये । ॥१॥

मरस्य ने कहा — राजन् ! शिरीप, गूलर और विजीरा — इन तीनों की घृत में परिष्तुत कर के पन्द्रह विनों वाद सेवन करे, प्राचीन लोग इसे चुद्योग नाम से पुकारते हैं । कसेठ के मूल भाग तथा फल को, ईल के मूल भाग, विष, दुव, दूध, घी, तथा माँड के साथ सिख कर एक मास बाद सेवन करे, इसके सेवन करने से दियमारों से घायल जो मनुष्य होगा वह मर नहीं सकता । उस स्थल पर विचित्र वर्षावाहे वाँस के दुकड़ों से अपिन उरला करें । हे राजन् । उस अपिन को अपसव्य होकर सीन बार पदिच्या करें, ऐसा करने से वहाँ कोई अन्य थिन नहीं जल सकतो — इस बात में खाविश्वास करने की खावश्यकता नहीं है । कपास के साथ खुवंग की हड़ों के जलाने से घर में से सर्वों का निष्कासन होता है । घर में इस वस्तु की धूप सर्प निष्कासन होता है । घर में इस वस्तु की धूप सर्प निष्कासन के लिए विरोप पितद है । समुद से उत्सन साधद, सैन्धव तथा यथा — ये तीन प्रकार के लवस, वियुत् को प्वाला से जली हुई मिट्टो — इन सभी वस्तुओं से जिस मवन की लिगाई हुई रहती है, हे राजन् । उस मवन को खमिन नहीं जला सकती । दुर्ग में दिन के समय, विरोपकर जव वायु का प्रकोप

हो, त्रानि की रखवाली करनी चाहिये। त्रिप से राजा की रच्चा करनी चाहिये, उस निषय में में युक्ति वनला रहा हैं, सुनो । राजा को चाहिये कि दुर्ग में कीड़ा के लिए कुछ पशु तथा पित्यों को भी रखे। सर्वे अपन उसे द्यागि द्वारा प्रथवा ऋन्य किन्हीं उपायों से अपने यन की परीचा कर लेनी चाहिये। वस्त्र, पुष्प, श्रामरण, भोजन, श्राच्यादन श्रादि श्रपने नित्य व्यवहार की वस्तुत्रों को राजा विना पूर्व परीता के कभी स्पर्श न करे । विष का देनेवाला मनुष्य देते समय मिलनसुन, उदास, उद्देगवान्, चचल दृष्टि, खग्मे स्रीर भीत की छाया में अपने को छिपाने की कोशिश करनेवाला. विप-दान के समय लज्जा तथा शीघ्रता करने लगता है । हे सुजन ! वह पृथ्वी में चिद्व यनाने लगता है, गर्दन हिलाने लगता है, शिर खुजलाने लगना हे, मुँह बिपाने या घोने की कोशिशें करता है। हे राजन् ! निश्चन ही वह विपदाता पातको मनुष्य ऐसे विपरीत कार्यों में भी शीवता करने की कोशिश करता है । श्रतः राजा को ऐसे लक्त्रणों को देखकर उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये श्रीर उसके द्वारा दिये गये श्रश्न को सर्वप्रथम समीपस्य श्रान्न में डाल देना चाहिये। श्रान्न में विपेला सन्न पड़ते ही उत्तरा इन्द्रधनुष के समान श्रनेक वर्ण मिथिन रग हो जाता है। तुरन्त ही सूख जाता है, स्कोट होने लगता है, एक गोलाई में होकर उसमें से चट-चट की आवाज आने लगती. है. उसमें से निम्लेते हुए घूएँ के सूँचनेपाले जीव के शिर में रोग उत्पन्न हो जाता है । हे . राजन् ! विषयुक्त श्चन के ऊपर मिनलयाँ नहीं बेठतीं, यदि बैठनी हैं तो बिप सयक्त होने के नारण तुरत ही गर जाती हैं।-हे पायिवसत्तन ! विषयुक्त अन को देखते ही चकोर अपनी आखिं फेर लेता है, क्रोंकिल का स्वर विकृत हो जाता है, हस की गति लड़लड़ाने लगती हे, भीरे जोर से गूँजने लगते हैं, कोछ ( दुरर ) मदमच हो जाता है, मुर्गे रोने लगते हैं। हे राजन् ! उस विषयुक्त श्रव को देसते ही शुक्र चें-चें करने लगता है, सारिका वमन करने लगती है, चामीकर माग खड़ा होता है, कारएडव मर जाता है। हे राजन् ! वानर मत्र त्याग दरता है, जीवजीवक ग्लानियुक्त हो जाता है, नेवले के गेर्ये खड़े हो जाते हें, प्रपत् मृग रोने लगता है, है राजन् ! निप को देखते ही मयूर हिंपत हो जाता है, क्योंकि वह निस्य विप का मोजन करनेवाला है । हे राजन् ! विपयुक्त श्रव चिरकाल गद नष्ट होता है श्रोर तर भी ऐसा मालून पड़ता है मानी पन्द्रह दिन का पुराना बना हुआ है । उम समय उसमें रस तथा गन्य निरुरूल नहीं रहती, देखने में कपर से चन्द्रिकाओं से युरत रहता है। विष के मिलने से पना हुआ व्यवन सूख जाता है, दववस्तुओं में बुरुले उत्पन्न होते हैं, लगण सहित पदार्थों में फेन उठने नगते हैं, ऋतों से वना हुआ भोजन तामगर्ण का. द्ध नीले रंग का, मदिरा तथा जल कोकिल के समान काला, श्रम्ल श्रम काला, कोदो कपिल. मध् श्यामल, तक नीले और पीले वर्ण का हो जाता है। एत का वर्ण जल की भांति छाछ का कन्नतर की मौति, माचिक मधुकाहरा और तैज का लाल रगहो जाता है। दिप के ससर्गसे न पके हर फल गीम ही पक्र बाते हैं और पन्न हुआ फल विरुत हो जाता है। पुष्प मजीन हो बाते हैं, कटोर बल्ड क्रोमल तथा क्रोमल वस्तु कटोर हो बाती है, विप के सवीग से स्कृत बलादि वस्तुओं का रूप और सीन्दर्य नन्ट हो बाता है स्त्रीर उनमें एक दूसरी हो रगत पेदा हो बाती है । बहत्रों में विशेषकर काले धर्क

मगडलाकार पह जाते हैं। लोहे श्रीर मिए पर विप का प्रमाव पड़ने से ऐसा श्रमुभव होता है मानों वे मल श्रम्थवा की चड़ में लपेट दिये गये हों। हे नृपोत्तम ! रारीर में लेपन किये जानेवाले द्रन्त्रों एवं उपयोग में स्थानेवाले पुट्यों में दुर्गान्य थाने लगती है श्रीर उनका वास्तविक रंग विश्वत होने लगता है, हे राजन् ! उसी प्रकार जल में भी पीलेपन का श्रामात होने लगता है ! हे नृपोत्तम ! विप के सेवन से दाँत, श्रोठ, चमझा श्यामल वर्षों के हो जाते हैं श्रीर रारीर में लीएता का श्रमुभव होने लगता है—इस प्रकार के उपर्युक्त तथा श्रम्यान्य चिहों से भी विप के लक्त्या जानने चाहियें। इसलिए हे राजन् ! राजा को सर्वदा मिए, मंत्र एवं उपर्युक्त श्रीविपयों से सम्पन्न तथा श्रमावधानी को छोड़कर रहना चाहिये । इस प्रथ्वी तल पर प्रजाहपी छुक्त की जड़ राजा है, उसी की रक्ता से समस्त राष्ट्र की छुद्धि होती है । हे सूर्यवेश के चन्द्रमा! इसिलए सभी को राजा की उन्नित प्रयक्षपूर्वक करनी चाहिये । ॥२-३ ४॥

श्री मात्स्य महापुराएए में राजधर्म प्रकरएए में राजरत्ता नामक दो सौ उन्नीसवाँ ऋध्याय समात । ॥२१ ६॥

#### दो सौ बीसवाँ ऋध्याय

मंतस्य भगवान् ने कहा—हे राजन्! राजा को अपने पुत्र की रत्या करनी बाहिये। उसकी शिक्षा के लिप निस्य पहरेदारों की देखरेख में एक आवार्य की नियुक्ति करनी वाहिये। उसे धर्म, काम, एवं अर्थराहत तथा धनुर्वेद की शिक्षा दे और सर्वदा रथ और हाथी पर सवार होने की अश्रवाता सिंखताते हुए व्यायाम कराता रहे। उसे शिल्प की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे। ऐसा प्रभाव उस पर पड़े कि गुरुजनों के सम्प्रल असरय प्रिय वार्ते न करे। ताल्पर्य यह कि उसे इस प्रकार की शिक्षा दे कि युवावस्था में वह अति दुर्गम सस्पुरुजों के मार्ग से गिरकर इन्द्रियतोलुप न हो जाय। जिस राजकुमार में स्वभाव की विपमता के कारण उपदेशादि द्वारा गुणों का प्रवेश करामा दुष्कर समम्म पड़े उसे वन्यन में उत्त ते रा पर वहाँ भी उसके सुख की व्यवस्था रखे, वर्गोिक अविनीत राजकुमारों से ही जुल विश्वास्था हो जाता है। राजा को सभी अधिकारों पर शिक्षित पर्व विनयी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रयमतः किसी व्यक्ति को कोटे पर पर नियुक्त करें, धीरे-धीरे उसे उन्नति के पर पर पहुँचावे। राजा शिकार, मदपान तथा यून्कीडा—इन सभी को वर्जित रखे, वर्गोिक पूर्वकाल में इनके सेवन से बहुतेरे राजामख विनाश को पहुँच गये हैं। हे नृपर्शार्ट्ल। उनकी सख्या भी नहीं कही जा सकती। व्यर्थ की सिर, दिन में रायन—इनको तो वियोपकर राजा वर्जित करे। राजा को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए उसी प्रकार उसे कभी किसी को कठोर दरख भी नहीं देना चाहिये। राजा को परोत्त में हिसी की निया महार उसी प्रकार अभी किसी को कठोर दरख भी नहीं देना चाहिये। राजा को परोत्त में हिसी की निया महार अभी करी करनी चाहिये। राजा को दी प्रकार के प्रवीदों से वचना चाहिये, से ही अर्थ

दीप एव श्रर्थ-सम्बन्धी दोप। उनमे से श्रर्थ के दोप तो ये कहे गये हैं, किले की दीवालों का विष्वस, राजदुर्ग का असरकार ( विरूप करना ) एव स्फुट विषयों में द्रव्य का दुरुपयोग । राजां को इस अर्थ के दीप से यचना चाहिये । उसी प्रकार विना देश स्त्रीर काल का विचार किये जो दान दिया जाता है. स्रयोग व्यक्ति यो जो दान दिया जाता है एव असरकर्नों में जो राजा की प्रवृत्ति होती हे, वह अर्थ-मध्य-धी दोष कहा गया हे । राजा को इस श्रर्थ-सम्बन्धी दोप से भी वचना चाहिये । राजा को सर्वरा कान, कोध, मद, मान, लोम तथा हर्प-इन सर्जे से प्रयत्नार्वक बचना चाहिये । इनको खपने वस में रखकर राजा को खनकों को भी स्ववस करना चाहिये, इस प्रकार अनुचरों को स्ववशकर पुरवासियों तथा जनवर्द में निवास करनेवालों पर राजा श्रपना श्रिधिकार जमाये । उनको विजित करने के बाद राजा महरी रात्र श्रों को श्रपने श्रिधिकार में करे । वे बाहरी शत्र, कई प्रकार के जानने चाहियँ, जैसे समान पदवाले, भीतर से द्वेप रखनेवाले तथा किन्हीं कारणों से वाहर से वने हुए । उनमे से कमगु. पर-एक को महस्वपूर्ण सममक्तर यत्न करना चाहिये । प्रश्रीत् स्य से प्रथम समान शक्तिवालों से तदनन्तर भीतर से द्वेष रखनेवालों से पश्चात बने हुए से 1 हे महाभाग ! राजाओं के तीन प्रकार के मित्र होते हैं । सर्वप्रथम वे हैं, बो पिता, पिनामह ज्यादि, के वाल से मित्ररूप में व्यवहार करते चले त्राये हैं. इसरे वे हैं, जो राजू के राजू हैं, तथा तीसरे वे हैं, जो निन्हीं कारणों से पीछे मित्र कोटि में आं गये हैं--इन तीनों मित्रों में प्रथम मित्र उत्तम है तथा उसकी सब से बढ़कर श्रादर भी देना चाहिये । हे धर्म के महत्त्व को समफत्ने वाले । स्वामी, श्रमास्य, जनवद, दुर्ग, दशह, कोश तथा मित्र —ये सात श्रम राज्य के वह गये हैं। पर इस सात श्रम के रहते हुए भी स्वामी ही राज्य का मूलं कहा गया है, इसलिए सर्वदा उसी की रक्ता करना अन्य अगों का भी कर्तव्य है और राजा को भी अपने छ: अगों की पयलपूर्वक रत्ता करनी चाहिये । इन अगों में से यदि कोई मूर्ख निसी दूसरे अग का डोह करता है तो राजा को उसको शीघ्र ही मार डालना चाहिए । राजा को कोमल वृचिवाला नहीं होना चाहिये, कोमल वृचि हो जाने से उसकी हार हो जाती है और न श्रत्यन्त कठोर स्वभाववाला ही होना चाहिये क्योंकि वैक्षा होने से भी लोग द.सी होते हैं । जो राजा समय की ध्यान में रखकर मृदुतया कठोर होता है, वह अपने दोनों लोकों की श्रपेदा करता है श्रीर वास्तव में उसे दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। राजा को श्रपने यनुवर्ते के साथ परिहास वर्तित रखना चाहिये; क्योंकि उस समय धानन्द में निमम्न राजा की धनुबर-गण श्रव-मानना पर बेठते हैं । राजा को सभी प्रकार के ब्यसनों से बचना चाहिये. किन्त लोगों को वरा में रखने के लिए उसे कुछ कपट व्यसन तो करना ही चाहिये। गर्नीले स्वमाववाले तथा नित्य ही उद्धत स्वमाव रखनेवाले राजा से लोग कठिनता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं। अतः राजा को चाहिये कि यह सभी से मन्द मुसकानपूर्वक वार्ते करे । हे महाराज ! यहाँ तक कि पाण्दराह के श्रपराधी को भी वह कभी भूरिट न दिखाने । हे धर्मात्ना पुरुषों में श्रेष्ठ । राजा को सर्वदा स्यूल (महान् ) लक्ष्य की श्रोर दृष्टि रतानी चाहिये, महान् लक्ष्य को सम्मुख रखनेवाले के श्रधीन समस्त प्रथ्वी हो बाती है। सभी कार्यों में उसे अनिलाबी होना चाहिये। विलान करनेवाले राजा के कार्य नष्ट हो जाते हैं। केवल अनुराग, दर्प,

त्रात्मसम्मान, द्रोह, पापकर्म तथा त्र्याने को प्रिय न लगनेवाले कार्य में —राजा की दीर्घसूत्रता प्रशंसित मानी गई है। हे नृपोत्तम ! राजा को सर्वदा गुप्त स्थल में सम्मति रखनी चाहिये श्रर्थातु अपनी सम्मति वह कभी किसी से न वतलावे, जो राजा अपनी संगति को गोपनीय नहीं रखता उसके ऊपर निइचय ही सभी श्रापत्तियाँ श्राकर गिरती हैं । जिस राजा के केवल किये कार्यों को दूसरे लोग जानते हैं तथा भविष्य में होनेवाले कार्य को कोई नहीं जानते, उस राजा के वश में समस्त वसुन्यरा हो सकती है। मंत्र ही सर्वदा राज्य का मूल है, श्रतः उसे छुरचित रखना चाहिये । राजाओं को मंत्रणा देने में छुनिपुण मंत्रियों द्वारा दिए गये मंत्र को सर्वेदा, फूट जाने के भय से, गोपनीय रंखना चाहिये, वह सभी सम्पत्तियों तथा सुखों को देनेवाला होता है । मंत्र ही के जल से पूर्वकाल में बहुतेरे राजा विनष्ट हो गये । श्राकृति, इशारे, गति, चेप्टा, वचन, नेत्र तथा मुख के विकार से श्रम्तःस्थित मनीमार्वों का पता लगता है, जिस राजा के मन का पता इन उपर्युक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी न लगा सकें उसके वश में सर्वदा बसुन्धरा बनी रहती है। राजा कभी एक जन के साथ मंत्र न करे और न ऋनेक लोगों को ही साथ ले। राजा ऐसी नाव पर, जिसकी नाविक ने कभी परीत्ता नहीं ले ली है, कभी सवार न हो । राजा को, उन्हें जो उसके विरुद्ध श्राचरण् करनेवाले हों, साम दानादि चारों प्रकार के उपायों से वश में करना चाहिये । जिस प्रकार के उपायों से , ब्रासावधानता वरा प्रजावर्ग की दुर्वलता न बढ़े, उन्हीं उपायों से ब्रापने राष्ट्र की रत्ता में उसे तत्वर होना चाहिये । जो राजा त्रज्ञानता वरा त्रसावधानी करके श्रपने राष्ट्र को दुर्वल करता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है तथा परिवार के सहित जीवन से भी हाथ धोता है। हे महामांग ! जिस प्रकार पालतू वछड़ा बलवान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है उसी प्रकार उसी भावना से पालन पोपए कर समृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कार्यक्तम होता है । जो राजा अपने राष्ट्र के ऊपर अनुमह की दृष्टि रखता है वस्तुतः वही राज्य की रत्ता करता है श्रीर इसी से महान् फल की प्राप्ति करता है। संजा राष्ट्र से सुवर्ण, श्रन्न, एवं सुरिक्त पृथ्वी की प्राप्ति करता है । रक्ता में श्राति प्रयत्नपूर्वक तत्पर रहनेवाला नृपति नित्य प्रति स्व-कीय एवं परकीय—दोनों श्रोर की होनेवाली बाधाश्रों से माता श्रीर पिता के समान श्रपने राष्ट्र की रसा करे । राजा को श्रपनी इन्द्रियों को संयत तथा गुप्त रखना चाहिये श्रीर सर्वदा उनका प्रयोग संयत श्रीर गोपनीय करे । जीवन के सभी कार्य दैव शीर पुरुष इन दोनों के श्राधिकार में रहते हैं, उन दोनों में दैव के ऊपर तो पुरुष का कोई वरा नहीं है, इसलिए उसकी चिन्ता छोड़कर पौरुष में अपना कर्चव्य निमाना चाहिये । इस प्रकार ऊपर कहे हुए ढंग से पृथ्वी का पालन करनेवाले राजा के ऊपर लोगों का परम अनुसाग हो जांता है एवं लोगों के अनुसाग होने ही से राजा को लक्ष्मी की प्राधि होती है, तथा लल्मी-बान् राजा को ही परम यश की प्राप्ति होती है । ॥१ -- ४७॥

श्री मात्स्य महापुराण में राजधर्म कीर्चन नामक दो सौ बीसवाँ श्रध्याय समाव ॥२२०॥

## दो सौ इक्रीसवाँ अध्याय

मनु ने फहा--हे देव ! देव ( भाग्य ) और पुरुषार्थ-इन् दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? इस विषय में मुक्ते बड़ा सन्देह है, आप इस मेरे सन्देह को सम्पूर्णतः दूर करें । ॥१॥

मतस्य भगवान् ने कहा-हे राजन् । देहान्तरें में अपने द्वारा किया गया पुरुपार्थ ( कर्म ) ही दैव कहा जाता है, इसीलिए मनीपी लोग पोरुप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हे मनुजोत्तन ! मंगल श्रावरण करनेवाले नित्य प्रति अभ्युदय शील पुरुषों के प्रतिकूल दैव भी पुरुषार्थ से प्रभाव रहितहो जाता है। पूर्वजन्म में जिन्होंने सारिवक कर्म किये हैं, उन्हीं किन्हीं को इस जन्म में पुरुषार्थ के विना भी अच्छे फल की प्राप्ति होती देखी जाती है । लोक में राजितक कर्म करनेवाले मनुष्य को कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती हे, श्रीर तामस कार्यों के करने से बहुत कप्ट के उपरान्त फल की पाति जाननी चाहिये। राजन् ! मनुष्यों को पुरुषार्थ द्वारा ही अभिलिपत पदार्थ की शांधि होती है, जो लोग पुरुषार्थ से हीन है वे ही एकमात्र देव को सब कुळ जानते हैं। श्रतः सर्वदा तीनों काल में पुरुपार्थ से युक्त दैव ही सफल होता है। राजन् ! माग्य से युक्त, मनुष्य का पुरुपार्थ समय त्राने पर फल देता है। पुरुषोत्तम ! देव, पुरुषार्थ एव काल-ये तीनों संयुक्त होकर मनुष्य को फल देते हैं। लोक में वृष्टि के सयोग होने पर ही कृपि में फल प्राप्ति देखी जाती है किन्तु वह भी समय आने पर ही फलवती होती है, विना समय के नहीं । इसलिए मनुष्य को सर्वेदा धर्म सहित पुरुपार्थ करना चाहिये । पुरुपार्थ में लगे हुए किसी मनुष्य को यदि इस लोक में विपत्तियों के पड़ जाने से फल प्राप्ति नहीं होती तो निरचय है कि परलोक में उसे फल प्राप्ति होगी। त्रालसी पुरुष कभी भी व्यपने मनोरथ को सफल नुहीं कर सकते व्योर न भाग्य पर भरोसा रख कर वैउनेवाले ही सफल हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सभी पयल्गों से पुरुषार्थ में सर्वदा जुटे रहना चाहिये। राजेन्द्र 1 भाग्य पर भरोसा रतकर चेठनेवाले व्यालसी पुरुषों को छोडकर लक्ष्मी सर्वधा श्रभ्युदय में तरपर पुरुषार्थी पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक दूँड द्वेंड्कर वरण करती है, इसलिए सर्वेदा मनुष्य को श्रम्युदय शील एव पुरुपार्थी होना चाहिये। ॥२-१२॥

थी मात्त्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ वर्णन नामक दो सी इनकीसमें श्रध्याय समात । ॥२२१॥

### दो सौ वाईसवाँ ऋध्याय

मनु ने ऋहा—महाक्रान्तिगन् । अरोत्तम । अन तुम सुम्हे सामादि उपायों को तथा उनके -लक्षण और उनके प्रयोगों की विधि बतलाओ । ॥१॥ मत्स्य ने कहा —पार्थिव ! साम, भेद, दान, दराड, उपेला, माया तथा इन्द्रजाल ये सात प्रयोग बतलाये गये हैं, उनकी विधि तथा प्रयोगों में बतला रहा हूँ, सुनी ! साम दो प्रकार का कहा गया है, एक तथ्य और दूसरा अतथ्य । उनमें अतथ्य साम का प्रयोग तो साधुपुरुपों की नाराजगी का कारण वन जाता है । नरोचम ! अतप्रव सत्पुरुप की तथ्य साम उपाय से ही साध्य जानना चाहिये । अतिउच्च कुल में उत्पन्न होनेवाले, सरल प्रकृति, निस्य धर्म में अमिरुचि रखनेवाले जितेन्द्रिय पुरुप साम उपाय से ही साध्य होते हैं, अतः उनके लिए अतथ्य साम नीति का आश्रय नहीं लेना चाहिये । तथ्य साम का प्रयोग कुल के वर्णान, उपकारों की चर्चा; सरकारों की प्रयास तथा उसकी सेवा एवं कार्यों का विग्रद वर्णन करके करे और इस प्रकार युक्तिपूर्वक अपनी कृतज्ञता का प्रकार करते हुए धर्म में तत्यर रहनेवालों को अपने वग्र में करना चाहिये । यथि राज्यस भी साम नीति के द्वारा वग्र में कर्यर रहनेवालों को अपने वग्र में करना चाहिये । यथि राज्यस भी साम नीति के द्वारा वग्र में किये गये हैं — ऐसी वार्ते भागः सुनी गई हैं; किन्तु इतने पर भी असत्पुरुपों के लिए इसका प्रयोग उपकारक नहीं होता । वे असज्जन पुरुप साम की बार्वे करनेवाले को अतिग्रय हा हुआ समभते हैं अतः उनके लिए इसका उपाय नहीं करना चाहिये । जो ग्रुद वंग्र में उत्पन, सरल-पश्चिताले, धर्मिष्ठ, धर्मपरायण, सत्यवादो, विनवी एवं सम्मानी व्यक्ति हैं वे ही सर्वद साम उपाय से साध्य हो सकते हैं । ॥१२-२०॥

श्री मात्स्य महापुराण के राजधर्म प्रकरण में सामवोध नामक दो सी वाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२२॥

## <sup>्</sup>दो सौ तेईसवाँ श्र**ध्याय**

मत्स्म ने कहा—जो परस्पर वैर रखनेवाले, दुए, कोभी, भय से डरे हुए तथा श्रयमानित व्यक्ति हैं वे भेर उपाय से साध्य होते हैं, उन्हें वरय करने के लिए भेदोपाय का श्रवलम्य लेना चाहिये। जो लोग जिस दोप के कारण दूसरे से श्रवसन रहते हैं, उन्हें उसी दोप को दिखाकर श्राप्त में भिन्न करना चाहिये। भेघ व्यक्ति को उसके निजी दोषों को दिखाकर श्रव्दी श्रारात तथा दूसरे से मय होने की श्रारांका दिखलां, इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न कर उन्हें श्रपने वर्ग में लावे को श्रापस में एकता के सूत्र में जैंवे हुए राजु हैं वे भेर उपाय के बिना इन्द्र से भी श्रवसध्य होते हैं। इसीलिए नीतिज्ञ लोग ऐसे स्थांपर भेद उपाय की हो श्ररांसा करते हैं। इस भेद उपाय का कार्य श्रपने सुख से श्रयवा दूसरे के सुख से भेव व्यक्ति के हिं। इसीलिए नीतिज्ञ लोग ऐसे स्थांपर भेद उपाय की हो श्रयंसा करते हैं। इस भेद उपाय का कार्य श्रपने सुख से श्रयवा दूसरे के सुख से भेच व्यक्ति ते कहें या कहलावे, परन्तु श्रपने विषय में दूसरे की भेदनीति की वार्ता सुनकर भली माँति परीचा कर ले तब सत्य मानकर विश्वास करें। रामवापूर्वक श्रपने कार्य के उद्देश्य से सुनिपुर्ण नीतिज्ञों ह्यारा जो मेरित किये जाते हैं वे ही सच्चे श्रयं में भेदित कहे जाते हैं। श्रयंवन्ता में परायण राजा को इसी उपाय से राजुर्यों को मेदित करना चाहिए दूसरे उपाय से नहीं। श्रान्तिक कोप ( परेलू पैननस्य ) श्रीर वाहरी कोप—ये दो कोप राजाशों के समुस जब

उपस्थित हों, तो उनमें श्रान्तरिक कीन को श्रिविक महान् एव प्रभावराली जानना चाहिये। उससे राजाओं ें का विनाश हो जाता है। सामन्त एव नृपति गणों का कोच बाहरी कोच कहा गया है तथा रानी, युवराज, सेनापति, मत्रीगण तथा राजकुमारों के कोध को श्रान्तरिक कोप कहते हैं। जिसका प्रभाव राज के लिए श्रत्यन्त भयानक बताया गया है । हे महामाग्यशाली । श्रत्यन्त भीपण भी बाहरी कोप राजा के ऊपर पड़ गया हो: किन्तु यदि उसका आन्तरिक भाग वैमनस्य रहित है अर्थात् उपर्युक्त सभी उसका सहयोग कर रहे हैं तो वह ग्रीव ही विजय लाभ करता है । श्रीर इन्द्र के समान भी पराक्रमी तथा साधन सम्पन्न हो किन्तु यदि भीतरी कलह है तो वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को भ्रान्तरिक कोप के रामन लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । शत्र को विजित करनेवाले राजा को चाहिये कि दूसरे लोगों से कोघ पेदा कराकर उसकी जाति में प्रवल भेद उत्पन्न कर दे श्रीर प्रयतपूर्वक अपनी जाति में भेद न होने दे । यद्यपि जाति के लोग राजों की उन्नति देखकर सर्वदा परिताप की श्रिप्ति से जलते रहते हैं तथापि राजा को गम्भीर मात्र से उनकी रक्ता का प्रयत्न करना चाहिये। दान तथा सम्मान देकर सर्वदा उन्हें श्रपने में सम्मिलित किये रहना चाहिये, नयोंकि जाति में भेदनीति नड़ी भयद्वर होती है। जातिवालों पर प्रायः लोग श्रनुप्रह का भावनहीं रखते श्रीर न उनका विश्वास ही करते हैं इसलिए राजाओं को चाहिये कि जाति में छूट डालकर शत्रु को उनसे श्रानग कर दें। इस प्रकार मेद नीति द्वारा भिन्न क्यि हुए अधिक राज ओं को भी राजा अपनी थोड़ी सेना से सप्राम में विनष्ट कर सकता है: अतपव नीति निप्रण लोगों को एकता के सूत्र में वैधे हुए अनेक शत्र ओं के लिए भेदनीति का प्रयोग करना चाहिये । ॥१-१६॥

थी मात्त्य महापुराण के राजधर्म प्रकरण में भेदपरांसा नामक दो सौ तेईसर्वा श्रध्याय समाव । ॥२२३॥

#### दो सौ चौवींसवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—सभी प्रकार के उपायों में दान सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है, दान यित भली भीति समक्त वृक्तकर दिया गया है तो वह रह एव पर दोनों लोकों में विजय देनेनाता होता है। है राजन् ! इस प्रस्वीतल पर ऐसा कोई नहीं है जो दान द्वारा वरा में न किया जा सके, यहा तक कि दान के द्वारा देवता लोग भी सर्वत्रा मनुष्यों के वरा में होते खाये हैं। हे नृत्योत्तम ! दान ही एक ऐसा पदार्थ है जो सभी प्रवासों का पालन पोपण करता है, दान देनेनाला प्राणी इस प्रध्यी मात्र में तम का प्रिय हो जाता है। दानरील राजा दान द्वारा सीम ही सन्युष्यों को व्यपने वरा में कर लेता है, और दानरील ही एकता के सूत्र में वेंचे हुए राजुष्यों को परस्पर मेदित करने में समर्थ हो सकता है। यथि इस दान को निर्लोभी तथा सागर के समान गम्भीर प्रहाति वाले मनुष्य खगीहार नहीं करते, पर वें भी इसके प्रयोग से

श्यपने पत्त के बन जाते हैं। श्रावरयकता के श्रतिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी किया गया दान दूसरे लोगों को भी श्रपने वश में कर देता है, इसीलिए लोग सभी उपायों में दान की श्रति प्रशंसा किया करते हैं। पुरुषों के लिए दान कल्याण देनेवाला है तथा सभी प्रकार के उपायों से श्रतिश्रेष्ठ है। लोक में दानशील व्यक्ति की सर्वदा पुत्र की भीति पतिष्ठा होती है। दान में तत्पर रहेनवाले दानशीर पुरुष न केवल भूलोक की ही श्रपने वश में करते हैं प्रस्तुत वे उस देवराज इन्द्र के लोक की भी जीत लेते हैं, जो सचगुच श्रति दुजेंग तथा देवताश्रों का निवास है। ॥१ — ८॥

श्री मात्स्य महापुराण् में राजधर्म वकरण् में दान शरांसा नामक दो सो चीधीसवाँ ब्राघ्याय समाष्ठ । ॥२२४॥

# दो सौ पच्चोसवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान ने फहा — हे राजन् ! उपर्युक्त तीनों उपायों द्वारा जो शत्रु वश में नहीं किये जा सकते उन्हें दगड़ नीति से वरा में करना चाहिये। दगड़ तो सभी मनुष्यों को वरा में करनेवाला कहा गया है। किन्तु उस दगडनीति का प्रयोग भली-भाँति धर्मशास्त्रानुकूल मंत्री की सहायता से बुद्धिमान् राजा को करना चाहिये । राजा को उस दयडनीति का प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये उसे सुनो । उसे अपने देश में अथवा रात्रु के देश में वानमस्थाश्रमी, धर्मशील,संसार की माया से विरक्त रहनेवाले, किसी से कुछ भी न लेनेवाले, धर्मशास्त्र प्रवीण पुरुषों को भली-माँति देखकर दएडनीति का प्रयोग करना चाहिये। इस द्राड की ब्यवस्था यद्यपि सत्र के लिए है किन्तु राजा को अपने धर्म एवं आश्रम में रहनेवाले, वर्णाश्रम की मर्यादा को माननेवाले, पूज्य, गुरु, उच्चाराय को दराड नहीं देना चाहिये। श्रदराडनीय पुरुषों को दराड देकर तथा दराडनीय पुरुषों को दराड न देकर राजा इस लोक में तो राज्य से अप्ट हो ही जाता है उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है । इसलिए धर्म ग्राह्त्र से श्रमुमोदित पथ पर चलते हुए विनयशील-राजा लोगों के ऊपर श्रनुमह की भावना से दराड नीति का प्रयोग करे । जिस राज्य में सहप्रकृतिवाले राजा की देखरेख में स्यामवर्ण एवं लालनेत्रवाला दराड प्रचारित है उस राज्य में प्रचाएँ कभी नहीं विगड़तीं। यदि राज्य में दरहनीति की व्यवस्था न रखी जाय तो बालक, बृद्ध, श्रातुर, संन्यासी, ब्राह्मस्, स्त्री एवं विधवा—इन सर्वो को मद्यली की भाँति श्रापस में ही सब खा जायाँ। श्रार्थीत् जिस प्रकार बड़ी मद्यलियाँ द्योटी मझलियों को हड़प जाती हैं, उसी प्रकार दखड व्यवस्था के म रहने से बलवान, लोग इन उपर्युक्त श्रप्तहायों को चूस डालें । यदि राजा दएड की व्यवस्था न बाँघे तो समी देवता, देस्य, सर्पगए। एव भत पेत तथा पत्ती स्नादि अपनी-अपनी मर्यादा गर्वो बैठेंगे । राजा का यह दगड ब्राह्मण के अभिराप, सभी प्रकार की मार-पीट एवं सभी प्रकार के पराक्रमपूर्वक कोघ से किये गये कार्य कलापों में व्यवस्थित रहता है । दराड देनेवाला व्यक्ति देवताओं से भी पूज्य हो जाता है और दगड न देनेवाले की पूजा कहीं नहीं होती। लोक में भी देखिये.

साधारण जनेता, जगत् की स्टिण्ट करतेग्राले पितामह त्रक्षा, जगत् के पालक पूपा तथा व्यर्थमा की पूजा इसलिए नहीं करते कि वे सभी कार्यों में शान्त रहते हैं। दएड देनेवाले रुद्र, आमि, इन्द्र, सूर्य, जन्द्रमा, विप्णु
एव व्यन्यान्य देवगणों की सभी लोग पूजा करते हैं। दएड ही सभी प्रजावों का पालन करता है तथा वही
एकमात्र सब की रल्या भी करता है, दएड ही एक ऐसा पदार्थ है जो सभी के सो जाने पर भी सर्वध
जागता रहता है, अतएव बुद्धिमान लोग दएड को धर्म जानते हैं। राजदरण्ड के भय से ही पापी लोग
पापकर्म नहीं करते। इसी प्रकार कुछ पापी यमराज के दएड के भय से श्रीर कुछ पक दूसरे—पत्रल राष्ट्र
के भय से पापाचरण में प्रवृत्त नहीं होते, इस प्रकार इस स्वामाविक जगत् में सभी लोग दएड की व्यवस्था
के अन्दर वैंचे हुए हैं। यदि राजा दण्डनीय को दएड नहीं देता है तो वह अन्धतामिस्र नरक में पड़ता है।
दएड ही एक ऐसा उपाय हे जो अभिमान से उन्मच लोगों को वर्श में करके उन्हें उसका फल भी
चलाता है, इसीलिए वर्श में करने तथा दण्ड देने के कारण दण्ड की महिमा को बुद्धिमान लोग जानते हैं।
दण्ड ही के भय से हरे हुए देवताओं ने दल के यज्ञ में शिव जी का भाग रखा था और दण्ड ही के भय
से स्वामी कार्तिकेश को श्रेशवावस्था में ही सारी देवसेना का सेनापतित्व सींपा गया था।।।१-१८।।

श्री मात्स्य महापुराण में राजधर्म प्रकरण में दएड प्रश्ना नामक दी सी पच्चीसवाँ अध्याय समाध। ॥२२५॥

### दो सौ इब्बीसवां ऋध्याय

मत्स्य भगगान् ने कहा — निका ने दण्ड की व्यवस्था के लिए तथा सभी भाणधारियों की रखा के लिए ही सभी देवलाओं के अर्थों को लेकर राजा की रचना की है। तेज से देवीप्यभान होने के कारण लोग जो इसे देख नहीं सकते इसी कारण से लोकों में राजा स्वर्थ के समान तेजस्वी स्वाभी कहा जाता है। इसके देखने से लोग प्रमन्तता को प्राप्त होते हैं, खतः नेत्रों को खानस्व देने के कारण वह उस समय चंद्रमा हो जाता है। जिस प्रकार समय धाने पर यमराज मनुष्यों को कल्याण तथा त्या द्या देख है उसी प्रकार राजा की भी समय-समय पर प्रजा के साथ दोनों नीतियों का आश्रय लेना चाहिये—राजा का यह स्वभाव यमत्रत है। जिस प्रकार करण पाय से वैंचे हुए विलाई वृद्ध है उसी प्रकार पापाचरण करने से प्रजा को भी राजा पारानद करता है, यह उसका वाहण त्रत है। जिस प्रकार मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर शिव अल्ल होते हैं, उसी प्रकार जिसको देखकर प्रजा प्रसक्त होती है, वह चन्द्रमा के समान राजा ही है। पापाचरण, दुष्टप्रकृतियाले सामन्तों तथा हिसकों के लिए नित्य प्रतापराली एव तेजस्वी रूप में व्यवहार का व्यवहार करना राजा का अभिन्तत कहा गया है। जिस प्रकार सभी प्रकार के जीवों को पुष्वी अपने उनर पारण करती है उसी प्रकार राजा भी सभी पाषियों का उत्तरायित्व अपने उत्तर वहन करता है यही उसका पार्यियत है। राजा को ईस प्रकार रुप्त, वायु, यमराज, वरुण, चन्द्रमा, समिन तथा एच्यों के तेज प्र

धर्म का श्राचरण करना चाहिये। जिस प्रकार श्रापाड़ श्रादि चार महीनों में इन्द्र यृष्टि करता है उसी प्रकार राजा की भी श्रापने राष्ट्र में स्वेच्छापूर्वक दानवृष्टि करनी चाहिये —यही उसका इन्द्रवत कहा गया है। जिस प्रकार श्राठ महीने तक सूर्य श्रापनी किरखों से जलाययों के जलों का पान करता है उसी प्रकार राजा भी राज्य से कर श्रहण करे—यह उसका सर्वदा चलनेवाला स्वंत्रव है। जिस प्रकार वायु सभी चराचर जीवों में सर्वदा विचरण किया करता है उसी प्रकार राजा को भी सभी प्राण्यों तक गुष्ठचरों द्वारा प्रविद्ध होना चाहिये—यही उसका वायुवत है। ॥१—१२॥

ंश्री मात्स्य महापुराण के राजधर्म प्रकरण में प्रजापालन नामक दो सौ खब्बीसवॉं अध्याय समारा ॥२२६॥

# दो सौ सत्ताईसवां अध्याय

मतस्य भगवान ने कहा-हे राजन् ! वस्त्रादि की धरोहर को हड़प कर जानेवाले व्यक्ति को उसके मूल्य जितना दराड देना चाहिये, पेसा करने से राजा का धर्म नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति विना धरोहर रखे ही यह दावा करता है कि मैंने अवश्य रखा था और जो रखी हुई धरोहर को हड़प जाता है, वे दोनों ही चोर के समान दराड पाने के पात्र हैं अथवा उनको मूल्य से द्विगुणित दराड ।दिया जाय । जो कोई मनुष्य श्रानेक साथियों के साथ किसी दूसरे के धन को श्रपहत करता है उसे सहायकों के साथ वध का दएड देना चाहिये श्रयवा श्रपनी इच्छानुसार किसी श्रन्य कठोर दग्रह का भाजन बनाना चाहिये । जो कोई व्यक्ति दूसरे से ली गई वस्तु को समय पर वापिस नहीं लौटाता है, राजा को चाहिये कि उसे पकड़ कर उसका निमह करे अथवा बलपूर्वक खूब दएड दे । जो व्यक्ति विना जाने हुए किसी दूसरे की वस्तु को वेंच देता है, वह तो निर्दोष है; किन्तु जो जानते हुए भी कि यह दूसरे की वस्तु है वेंचता है चोर के समान दराहनीय है । जो व्यक्ति मुख्य लेने के बाद विद्या अथवा शिल्प को दान नहीं देता, धर्म की मर्यादा को जाननेवाले राजा को उसे उस सम्पूर्ण मूल्य का दराड देना उचित है । जो न्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराते समय श्रमने पड़ोसियों को भीजन नहीं कराता उसे पुरुष न होकर पापहीं होता है। राजा को उसे एक माप सुवर्ण का दगढ़ देना चाहिये । उसे दगढ़ देने से राजा को कोई अपरांध नहीं लगता । निमंत्रण दिये जाने पर जो ब्राह्मरा अपने घर रह कर भी विना किसी कारण के भोजन करने नहीं जाता उसे एक सी श्रठ दम का दगढ़ देना चाहिये । जो किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके भी दान नहीं करता उसे एक सुवर्ण मुद्रा का दग्ह . देना चाहिये । जो नौकर होकर भी स्वाभी की श्राज्ञा को श्रभिमान के कारण नहीं पूर्ण-करता उसे राजा आठ क्यडल का दएड दे श्रीर बेतन भी न दे । जो स्वामी श्रपने नौकर के संचित वेतन को समय पर नहीं दे देता श्रीर कुसमय में उसे नौकरी से निकाल देता है उसे सी मुद्रा का दगड देना चाहिये । जो व्यक्ति सत्यतापूर्वक किये गये प्राप्त देश श्रीर श्रान के बटनारे को लोभ के कारण फिर मूठ कहकर श्रास्य मानता

है उसे राजा को चाहिये कि श्रपने:देश से निकाल दे । किसी वस्तु को खरीदने या वेंचने के बाद यदि कुळ मुख्य रोप रह जाता है तो उसे दस दिन के भीतर दे देना या ले लेना ज़ाहियें। यदि दस दिन बीत जाने के बाद कोई रोप मुख्य को दे देने की या दिला देने की व्यवस्था नहीं करता तो राजा उन दोनों को छ: सौ मुद्रार्थों का द्रगड़ दे। जो व्यक्ति श्रपनी दोंप से युक्त कन्या को विना दोप को सचित किये किसी को दान करता है, उसे राजा स्वय झानवे पर्णों का दएड दे। जो मनुष्य विना दोष के ही किसी दूसरे की कन्या को दोपयुक्त बतलाता है, वह यदि उस कन्या के दोपों को दिलाने में त्रसमर्थ रह जाता है तो राजा उसे सौ मुद्रा का दर्रंड दे । जो व्यक्ति एक कन्या को दिखला कर विवाह समय में किसी दूसरी कन्या को दान देता है राजा को उसे कोई कठोर दएड देना चाहिये । जो वर अपने दोगें को ग्रप्त रखकर किसी कन्या का पारिएमहरू करता है, वह कन्या देने के बाद भी न दी हुई के समान है, राजा उस श्रपराधी व्यक्ति के ऊपर दो सौ मुद्रार्क्यों का दएड लगावे । जो ज्यक्ति एक कन्या को किसी दूसरे को दान कर के फिर किसी दूसरे को दान करता है, उसे भी राजा को चाहिये कि किसी कठोर दएड<sup>ं</sup>का पात्र बनावें। जो व्यक्ति श्रपने मुँह से यह कह कर कि 'निश्चय ही इतने मूल्य पर अमुक वस्तु आप को दे दुँगा' पर किर भी अधिक लोभ के कारण अधिक मूल्य पर किसी दूसरे के हाथ वैंच देता है उसे छ: सी मुद्राओं का दएड देना चाहिये। जो व्यक्ति मूल्य लेकर कन्या की विकय करता है। अथवा सत्य वचन से टलता है, उसे लिये हुए मूल्य से हिंगुणित दन्य का दएड देना चाहिये, यह धर्म की व्यवस्था है । मूल्य का कुछ माग देने के पश्चात् यदि लेने वाला व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता तो उसे मध्यम दग्ड देना चाहिये और उस दिये हुए नयाने को नहीं लोटाना चाहिये । जो गोपाल ( चरवाहा ) उपयुक्त वेतन लेकर गौद्रों को दुह लेता है त्रथवा उनकी ठीक से रक्ता नहीं करता है तो राजा को उसे सौ सुवर्ण मुद्राओं का दराड देना चाहिये । दराड देने के बाद राजा विरत हो जाय । तदनन्तर राजा द्वारा चिद्धित किया गया श्रपराधी काले लोहे के बने हुए पार्शोसे त्यावद्व होकर राजा के कथनानुसार कारागार में किसी कार्य में नियुक्त किया जाय । शाव के बाहर चारों श्रीर से सी धनुष के विस्तार में उनका निवास कराये श्रीर नगर के लिए उससे दुगने या तिगुने में कारागार का निर्माण करे । उसके चारों श्रीर इतना ऊँचा घेरा रहे जिसके भीतर की वस्तु को ऊँट भी न देख सके। तथा उन सभी प्रकार के छिद्रों को भी, जिनमें कुर्चे तथा शुक्रर हिलकर भीतर जा सकें बन्द करा देना चाहिये । विना घेरे के खेत में श्रव को यदि पशुगण हानि पहुँचाते हैं तो राजा को पशु के चरवाहे को दरह नहीं देना चाहिये। उस गाय द्वारा. जिसे ज्याये हुए श्रभी दस दिन नहीं बीता है, तथा उस बूप द्वारा, जो देवता के उद्देश से छोड़ा गया है यदि घेरा रहने पर भी खेत के अन की हानि होती है तो उसके लिए पत्तपालक दएडनीय नहीं है-पेसा मनु ने कहा है। इन उपर्युक्त कारणों के विना यदि श्रन्य प्रकार से प्रश्चिमों से खेतों के श्रनादि को हानि पहुचती है तो खेत के स्वामी की स्विप्रिं के लिए पशुपालक तथा पशुस्वामी के उपरदस गुना दएड लगाना चाहिये । यदि कोई परा उस खेत में खाकर हानि पहुँचाने के बाद भी वहीं बैठा हुआ मिलता है तो उसके स्वामी के ऊपर उक्त दगद से दुगुना दगद लगाना चाहिये। यदि खेत का स्वामी च्त्रिय है,

श्रीर वैश्य का पशु हानि पहुँचाता है तो उसे हानि का दस गुना श्राधिक दंग्रड देना चाहिये । यदि किसी के घर, तालाव, वमीचे अथवा खेत को कोई दूसरा छीन लेता है तो उसे पाँच सी दम का तथा यदि विना जाने इनकी हानि पहुँचाता है तो दो सी दम का दगड देना चाहिये । किसी खेत प्रादि की सीमा वॉधने के समय यदि कोई व्यक्ति सीना का उल्लंघन करता है अथवा सीना के उल्लंघन करने की सम्मित देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये । रापथ करके जो व्यक्ति सीमा के उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति की वार्ती का समर्थन करता है, उसे उत्तमसाहस का दराड देना चाहिये-ऐसा स्वायम्भव मनु ने कहा है । ब्राह्मण, इत्रिय, वैइय-ये तीनों वर्णवाले विना किसी विशेषता के समाज में अपनी स्थिति के कम से यदि निषिद्ध कार्य करते हैं, तो उसका प्रायश्चित करें । यदि असत्याचरण द्वारा कोई स्त्री किसी की हत्या करती है तो उसे शुद्र की हत्या में जो प्रायश्चित किया जाता है, करना चाहिये । सर्पादि की हत्या कर धन द्वारा दान श्रादि के करने में श्रसमर्थ द्विजों को पापशान्ति के लिए एक-एक कुच्छुवत का श्राचरण करना चाहिये । फल देनेवाले वृत्तों को काटने के जो श्रापराधी हैं उन्हें सो भ्रष्टचार्श्रों का जप करना, चाहिये । फुली हुई लताओं, गुलमें, बल्लियों तथा फुले हुए वृत्तों के काटने पर भी सौ ऋचाओं का जर करना चाहिये । हड्डीवाले जीवों का एक सहस्र की संख्या में श्रथवा एक गाड़ी में भर जाने भर की हत्या करने-वाले को शूदहत्या का प्रायश्चित करना चाहिये । हड्डीवाले जानवरों की हिंसा करके ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहिये, श्रीर जो विना हड्डी के हैं. उनकी हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। श्रतादि में उत्पत्न होनेवाले, रसादि में उत्पत्न होनेवाले तथा फल श्रीर पुर्णों के जन्तुश्रों की हिंसा करने परं घत का भोजन कर लेना चाहिये। कृषि कर्म से उत्पन्न हुई तथा वन में स्वतः जभी हुई श्रीपधियों को विना श्रावश्यकता के काटने पर एक दिन का दुग्धवत रखना चाहिये । हिंसा से उत्पन्न पातक को इन उपर्वक्त बर्जों से दूर करना चाहिये। श्रद चौर कर्म से उत्पन्न हुए पाप को शान्त करने के लिए उत्तम बत का विधान सुनिये। धान्य, श्रव एवं धन का इच्छापूर्वक श्रपहरूए। यहिं बाह्मण अपनी जाति वालों के घर से करता है तो वह अर्घक्तच्छ्वत से शुद्ध होता है। मनुष्यों तथा स्त्रियों का हरण करने तथा खेत, घर, कूप श्रीर बावली के जल का हरण करने से चान्द्रायण व्रत करने पर शुद्धि मानी गई है । दूसरे के घर से थोड़ी मूल्यवाली सम्पत्ति का अपहरण करके कुच्छ सान्तपन व्रत से शुद्धि मिलती है । मोजन की वस्तुःश्रों के श्रपहरण, करने पर तथा वाहन, राय्या, श्रासन, पुष्प, मूल एवं फलादि की चोरी करने पर पंचगव्य से शुद्धि होती है। तृष्, काष्ठ, वृत्ते, सूखा श्रव, गुड, वस्त्र, चमड़ा तथा मांस की चोरी करने पर तीन रात तक मोजन नहीं करना चाहिये । मिएा, मोती, प्रवाल ताँबा, चाँदी, लोहा, क़ाँसा सथा पत्थर की चोरी करने पर ऋत के कर्णों का भोजन करना चाहिये। सती. रेशमी, ऊनी वस्त्र, दौँ तथा एक खुरोंबाले जन्तु, पन्नी, सुगन्धित द्रव्य, श्रीपधि तथा रस्सी की चोरी करके तीन दिनों तक केवल दुग्ध का आहार करना चाहिये । इन उपर्शुक्त ब्रतों के करने से चोरी के पाप से द्विज जाति वालों का छुटकारा हो जाता है । श्रमध्य स्त्रियों के साथ समागम करनेवालों को निध्नलिखित बतों का

৩৯

श्राचरण करना चाहिये। श्रपनी जाति में उत्पन्न हुई पराई स्त्री के साथ समागम करके गुरुतल्प व्रत का श्रानुप्टान करना चाहिये अर्थात् इसमें गुरु की स्त्री के साथ समागम करने का प्रायश्चित विहित हैं,उसी का अनुष्ठान करना चाहिये । मित्र तथा पुत्र की स्त्री के साथ, कुमारी एवं नीच जाति की स्त्री के साथ, फुकेरी तथा ममेरी वहिन के साथ, भाई की छी के साथ समागम करके चान्द्रायण वत का अनुष्ठान करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुष को श्रपनी जाति की किन्हीं खियों के साथ तथा उन खियों के साथ जो समाज से वहिष्कृत पतितों के साथ हैं, समागम नहीं करना चाहिये । जो पुरुप मनुष्य से मिलयोनि, ऋतुमती स्त्री तथा विना योनिहार के कहीं श्रान्यत्र, श्रथवा जल में बीर्येत्तरण करता है उसे कृच्छू सान्तपन नामक वत का श्राचरण करना चाहिये । द्विञाति पुरुष को स्त्री पुरुष के मैधुन को देखकर अथवा बैलगाड़ी पर, बल में, तथा दिन में मेधुन कर के वस्त्र समेत स्नान करना चाहिये । ब्राह्मण यदि अज्ञान से चाएडाल श्रीर अन्त्यज ख्रियों के साथ सम्भोग करके, उनके यहाँ भोजन कर उनके दिये हुए दानादि को अहुए। करता है वह पतित हो। जाता है श्रीर जानवुसकर करता है तो वह उन्हीं जातिवालों की समता में हो जाता है । ब्राह्मण द्वारा दृष्टित छी को उसका पति एक निजन घर में बाँध दें श्रीर दूसरे की खियों में कामाभिलापा रखनेवाले पुरुषों को भी यही वृत कराये। यदि ऐसा करने के बाद भी वह स्त्री पुनः किसी परवीय पुरुष के साथ दपित होती है तो उसके लिए कृच्छ चान्द्रायख व्रत का अनुष्ठान कहा गया है । जो द्विज एक रात को शुद्ध स्त्री के साथ समागम करता है वह केवल एक प्रकार का मौजन वर्ष भर कर के जप करते हुए तीन वर्षों में शुद्ध होता है । चारों जातियों के पापाचरण करनेवालों के लिए यह निस्तार की बार्त मैंने कही हैं। त्राव पतितों के सप्तर्ग से होनेवाले पाप की निष्कृति का उपाय सुनिये । पतिर्वो के घर यज्ञानुष्ठान, श्रध्यापन, यौन सम्बन्ध, भोजन, एक वाहन पर गमन ्या समान त्रासन पर बैठना-इन सब कामों में सत्तर्ग रखने से द्विजाति एक वर्ष में पितत हो जाता है ! भे मनुष्य इन सब कर्मों में पतिलों का साथ देशा है वह उसी कर्म में पिततों के लिए कहे गये ायरिचत का अनुष्ठान उस संसर्गजन्य दोप से अपनी शुद्धि के लिए करें तब शुद्ध होता है; किन्तु तन क उसे प्रेत की भांति रहना चाहिये । श्रीर उसके सपिएड में उरपन्न होनेवालों को चाहिये कि उसकी उदक क्रया करें । फिसी निन्दित दिन को सायकाल के समय गुरु के समीप, जातिवालों के साथ उक्त विधान ोना चाहिये । दासी उक्त व्यक्ति को भेत की भांति समम्तकर जलपूर्ण घट को ईशान कोए में रखे । श्रीर ह परिवार वर्ग वालों के साथ एक दिन-रात का उपवास करे और अशीचवत व्यवहार रखे । परिवार वर्ग हो उस व्यक्ति के साथ सम्भाषण नहीं करना चाहिये तथा साथ वैधना भी नहीं चाहिये। इस पाप कर्नों की गति को भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिये-यही लैकिक मर्यादा है । जिस प्रकार ज्येष्ठ माई के नहीं रहने ार उसके हिंस्से की प्राप्ति कोंटे भाई की होती है उसी प्रकार श्राधिक गुणवान, होने पर भी बोटे भाई की उसका फल भोगना पड़ता है। जो पापाचरण करनेवाले प्राणी स्थापित की गई नेयांदा को उल्लिधित हरते हैं, उन सन को राजा प्रथक-प्रथम जाति कमानुसार उत्तनसाहस का दगढ़ दें। यदि चरित्र होकर ब्राह्मण को गाली बकता है तो उसे सौ मुद्रा का दगढ देना चाहिये, यदि बैस्य हे तो

उसे दो सी का श्रीर शद है तो उसे मृत्यु का दएड देना चाहिये। यदि ब्राह्मण है श्रीर चत्रिय की कद बातें कहता है तो उसे पनास दम का दएड दे श्रीर धैश्य को कट्रक्ति सुना रहा है तो पन्नीस दम तथा शृद को तो बारह दम का दएड देना चाहिये । यदि वैश्य होकर चित्रय को गाली वक रहा है तो उसे उत्तमसाहस दगड देना चाहिये श्रीर शूद होकर चत्रिय को गाली-गलीज वक रहा है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये। चत्रिय यदि वैश्य को बुरा भत्ता कह रहा है तो उसे पचास श्रीर शुद्ध को बुरा भला कह रहा है तो पचीस दम का दएड देना चाहिये; किन्तु ऐसा करने से उसका धर्म चीएा नहीं होता । सृद्र यदि वैश्य को गाली वके तो उसे उत्तमसाहस का दराड देना चाहिये श्रीर वेश्य होकर शद को बुरा-मला सुना रहा है तो पचास दम का दएड देना चाहिये। यदि कोई श्रपने वर्णवाले को गाली गलीज वकता है तो उसे बारह दम का दएड देना चाहिये श्रीर यदि ऐसी वार्ते कहता है, जो नहीं कहने योग्य हैं तो फिर वह दराड द्विगुणित हो जाता है। यदि द्विजाति से भिन्न जाति-वाला किसी द्विजाति को कठोर वाणी से वुरा-भला सुनाता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये श्रीर उसे परम नीच समभ्मना चाहिये। नाम, जाति तथा घरेलू बातों की चर्चा करते हुए जो गाली-गलीज करता है उसके मुँह में जलती हुई लोहे की वारह श्रंगुल लंबी गलाका डाल देनी चाहिये। यदि शुद्ध होकर द्विजाति के धर्म की कुचर्ची करता है तो उसके कान में तथा मुख में राजा को खीलता हुआ तेल डाल देना चाहिये। वेद, देश, जाति एवं शारीरिक कार्यों के सम्बन्ध में ग्लानि करनेवाले को राजा द्विगुण् ... शहसदयह दे । जो . व्यक्ति स्वयं पापाचारी होते हुए दूसरी जाति वालों को बुरा-भला कहता है उसे राजा उसकी जाति के श्रनुरूप उत्तमसाहस दगड का पात्र बनावे । जो राजा के बनाये हुए नियम की अवज्ञा करते हैं अथवा राजा के प्रति विरोधमूलक वार्त करते हैं उन सब को द्विगुएसाहस दएड देना चाहिये । जो व्यक्ति अपने अपराध को "मैने अमवरा ऐसा किया है, अथवा मुक्तते इस कार्य में प्रमाद हुआ, श्रव मित्रप में ऐसा फिर<sup>ं</sup>न कहूँगा", ऐसा कहकर स्वीकार कर पितज्ञा करता है तो वह श्राधे दगड का पात्र है । काना हो लाँगड़ा हो अधवा श्रन्था हो, यदि उन्हें अपमानित काने की टोन में कोई सबसुब उक्त विरोपणों से पुकारता है तो उसे एक कार्यापण का दण्ड देना चाहिये । माता, पिता, ज्येन्ठ माई, श्वसुर तथा गुरु-इन सब को बुरा भला कहनेवाले तथा इन गुरुजनों के मार्ग को रोकनेवाले को सौ कार्पाप्रा का दग्ड देना चाहिये । गुरु के श्रतिरिक्त श्रन्य मान्य ब्यक्तियों को, जो श्रागे से मार्ग नहीं।देता है, उसे उसकी पाप शान्ति के लिए राजा एक कृष्णल का दरह दे । द्विजाति से श्रन्य जातिवाला व्यक्ति यदि किसी हिन जाति वाले का किसी श्रंग से श्रवकार करता है तो राजा उसका शीध ही वह श्रंग काट ले, इसमें विचार करने की कोई ऋ।वश्वकता नहीं हैं.। सामने गर्वपूर्वक थूकने वाले, पेशाव करने वाले तथा ऋपानशब्द करनेवाले व्यक्ति का राजा कमरा दोंनों होंठ, लिंग श्रीर गुदा द्वार काट ले । यदि कोई नीच जाति वाला व्यक्ति किसी उच्च व महान् व्यक्ति के त्रासन पर बैठने की इच्छा प्रकट करता है तो राजा उसकी कमर में एक चिह्न बनाकर श्रपने राज्य से निर्वासित कर दे श्रथना उसके चूतड़ को काट ले ।श्रीर इसी प्रकार यदि कोई निग्न जाति

वाला फिसी उच्च जाति के व्यक्ति के केशों को पकड़ता है तो उसके हाथों को विना विचार किये ही काट ले। इसी प्रकार का दएड दोनों पेरों, नासिका, कठ तथा अगडकोरा के पक्कइने पर भी देना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति किसी के चमड़े की मेद देता है और उससे रंक्त निरुत्तता दिखाई पड़ता है तो उसे सी मुद्रा का दग्ड देना चाहिये । भांस काट लेने पर छ निफ्तों का दगड तथा हड्डी तोड़ने पर देश निकाला का दगड देना चाहिये । जो व्यक्ति किसी के अगों को तोड़े फोड़ देता है राजा को चाहिये कि उसके उन अगों को काट ले जिसके द्वारा उसने हानि पहुंचाई है तथा उतने द्वयं काभी उसपर दएंड करें, जितना उस ग्राहत व्यक्ति के उठने-बैठने के व्यय के लिए पर्याप्त हो । गाय, हाथी, श्ररव एव केंट की हत्या करनेवाले का स्त्राधा हाथ तथा स्राधा पैर काट लेना चाहिये । राजा परा तथा छोटे जानवरों की हत्या के स्रपराधी को उनके मुख्य का द्विगणित दम का दएड करे । मृग तथा पित्तयों की हत्या करने पर पचास दम का दएड करना चाहिये । क्रमि तथा कीटों के मारने पर एक मासा चाँदी का दराड लगाना चाहिये त्रीर उसके व्यनुकूल उसके हवामी को मृत्य भी दिलाना चाहिये। अब में रोप उन श्रपरार्थी के दरहों की व्यवस्था नतला रहा हूं, जो श्रपने स्वामी की वस्तर्यों की हानि पहुचा कर किये जाते हैं । फलयुक्त वृद्ध को काटने पर धापराधी को सुवर्गा का दग्रह देना चाहिये. यदि वह वृत्त किसी खेत आदि की सीमा पर अवस्थित है अथवा जलाशय के समीप है तो उससे हिराणित दराड देना चाहिये । फलरहित ग्रन्त को भी काटने पर मध्यमसाहस का दराड देना चाहिये, ग्रहमें, लताओं तथा चिल्लियों को काटने पर एक मासा सुवर्ण का दएड देना चाहिये । विना किसी त्रावश्यकता के एक तरा को भी नष्ट करनेवाला व्यक्ति एक कार्पाव्या का दरहभागी होता है । श्रीर किसी प्राणी को विना किसी कारण के दयब पहुँचाने वाले को तिहाई भाग कृष्णल का दयब देना चाहिये। वृद्धादि के कारे जाने पर राजा देश तथा काल के अनुसार उचित मूल्य का दएड करे और उसे स्वय ले ले किन्तु अपराधी उस बृद्धादि के स्वामी को भी उसका उचित मूल्य चुका दे । यदि किसी चालक की गलती सेरथ कहीं पर गिर पडता है और उससे कोई हानि हो जाती है तो ऐसे अवसर पर यदि वह चालक सुनिप्रण नहीं है, नौसि-बिया है. तो उसके स्वामी को दएड देना चाहिये और यदि चालक निपुण है तो उसी के ऊपर दएड लगाना चाहिये किन्त उसे भी दएड नहीं देना चाहिये यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थित में वहाँ घटित हुई हो । जो किसी के द्रव्य को जान कर अथवा विना जाने हुए अपहरण करता है वह राजा के सम्प्रल दएड स्वीकार काके उसके स्वामी को सन्तप्ट करें । जो व्यक्ति किसी कुएँ पर से रस्ती अथवा घडा उठा ले जाता है अथवा उस क्एँ की कोई हानि करता है उसके उपर एक मासा सुवर्ण का दराड करना चाहिये और उसकी चति पृतिं करानी चाहिये । दस घड़े से ऋषिक ऋल चुरानेवाले को वध का दएड देना चाहिये और यदि दस घड़े से कम अब चुराता है तो जितना अब उसने चुराया है उसके ग्यारह गुने अधिक मृल्य का दएड उस पर लगाना चाहिये । उसी प्रकार दस घड़े से श्रिधिक खाद्यसामग्री, श्रत्न एव पानादि की वस्तुयों के खुराने पर भी उसी प्रकार का दराइ देना चाहिये किन्तु इससे श्राधिक के चुराने पर भी उसे वध का दराइ नहीं देना चाहिये । सुवर्ण, नॉदी श्रादि के त्रामूपण तथा उत्तम वस्त्रादि, कुलीन पुरुप—विशेषतया कुलीन स्त्रियाँ तथा वेडे-वेडे

पशुर्कों, हथियारों, श्रीपथियों तथा रलादि की चोरी करनेवाले की वध का दएड देना चाहिये। दही. द्ध, तक, पानी, रस, बाँस, वैदल (१) पात्र, लबरा, मिट्टी के पात्रादि, मिट्टी, राख आदि की बोरी करनेवाले को राजा देश व समय के अनुसार दगड की व्यवस्था करे । ब्राह्मण के घर से गाय, भेंस अथवा धोड़े की चोरी करनेवाले को राजा शीव ही आधे पैर का बना दे । सूत, कपास ( रूई ), आसव, गोवर, गुड़, मळली. पत्ती, तैल, घी, मांस, मधु, ननक, मदिरा, चावल एवं इनसे बनी हुई श्रन्थान्य वस्तुश्री तथा पक्षे हुए सभी प्रकार के श्रजों की चोरी करनेवाले को उस वस्तु के हिंगुगिए। मृत्य का दएड देना चाहिये। पुष्प, कच्चा अल, गुरम, लता, बल्ली तथा श्रिवक श्रत्न की चौरी करनेवाले की पाँच मासा सुवर्ण का दएड देना चाहिये । प्रचुर मात्रा में श्रव, शाक मूल एवं फल की चोरी करनेवाले को —यदि वह सन्तान हीन है तो सी मुद्रा का दएड यदि सन्तानवाला है तो दो सी दम का दएड देना चाहिये। जिन-जिन अंगी की सहायता से चोर चोरी करता है अथवा चोरी करने की चेष्टा करता है, राजा उसहा वह-वह अंग दएडार्थ काट ले। यदि कोई श्रकिंचन ब्राह्मण प्रिकामार्ग में चलते हुए दो ईख तोड़ लेता है अथवा दो मुल ( फुन्द, मुली व्यादि ) उखाड़ लेता है अथवा दो लीरे या तस्तूज तोड़ लेता है, अथवा दो अन्य फलों को तोड़ लेता है, या दो मुद्दी अन्न ले लेता है, साग ले लेता है तो वह चोरी के दोप से नहीं द्रिय होता । जो व्यक्ति भोजन के लिए जंगल में उगे हुए वनस्पतियों के फल अथवा मूल को अथवा जलाने भर की लकड़ी की श्रथवा गों की खिलाने के लिए पास की विना स्वामी की श्राज्ञा के भी ले लेता है तो उसे मनु चोरी नहीं कहते । विना देवता की वाटिका में उत्पन्न हुए पुष्प को तथा किसी दूसरे के खेत में उत्पन्न हुए पुष्प को यदि कोई देवता के लिए तोड़ता है तो उसे दएड नहीं देना चाहिये । ॥१-११३॥

हे राजन् ! श्रपने को मारने के लिए उधत सींगवाले, नलवाले तथा दाइवाले पशुश्रों को जो व्यक्ति मारता है उसे कोई पाप नहीं लगता । गुरु हो, बालक हो, ग्रुद्ध हो, मासण हो श्रथवा बहुत विद्वान् ही क्यों न हो, यदि यह श्रातताथी है तो श्रपने समीप श्राते ही विना विचार किये उसे मार डालना चाहिये, क्योंकि श्रातताथी के मारनेवाले को किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता । कोई व्यक्ति चाहे वह प्रकाश में कोई पाप करता है श्रथवा विपक्तर करता है उस दोप का भागी तो होता ही है । दूसरें के घर तथा खी का अपहरण करनेवाले, श्रयाननीय स्त्रियों के साथ समागम करनेवाले, आग लगानेवाले; विप देनेवाले, हथियार लेकर मारने को उधत, श्रयाचार परायण, राजा के विरोध में विद्रोह करनेवाले — इन सब को धर्मज लोग श्रातकायी कहते हैं । मिज्जुक, स्त्री तथा चारणादि — यदि ये निषेध करने पर भी घर में घुस जाते हैं तो उन्हें द्विगुणित दयड देना चाहिये । तीर्थ में, जंगल में अथवा घर पर वृद्ध को स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने से तथा नदी की धारा को मिल कर देने से संप्रहण नामक दयड देना चाहिये । दूसरी स्त्री के साथ तो साधारण रीति से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिये यदि रोके जाने पर भी दूसरी स्त्री के साथ कोई सम्भापण करता है तो उसे एक सुवर्ण का वयड देना चाहिये। किन्तु यह दयड चारखों, रित्रयों तथा श्रवन्तार में भे वर का नहीं देना चारखों, रित्रयों तथा श्रवन्ता के नहीं देना

चाहिये । ऐसे लोग यदि श्रन्त.पुरं के लीगों के साथ सम्भाषण करते हैं, अथवा वहाँ घूमते-फिरते हैं, तो कुछ नाम मात्र का दराड देना चाहिये । घर से निकली हुई सभी द्वियों तथा दासियों के साथ भी यहीं व्यवहार करना चाहिये । जो व्यक्ति किमी कुमारी के साथ बनात्कार करता है उसे शीघ्र ही बघ का दएड देना चाहिये । यदि कोई किसी कामुकी कुमारी के साथ व्यभिचार करता है तो उसे दो सी दम ऋ दएड देना चाहिये । यदि उस जगह का, जहाँ पर वह व्यभिचार सम्भव हुत्रा, रखवाली करनेवाला कोई पुरुष है तो उसे भी यही दुरुद्ध देना चाहिये । जो ऐसे व्यभिचारों को सम्मव बनाने में ऋगकारा देना है उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवाले का दराड देना चाहिये। जो कोई किसी दूसरे की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसका वध दगढ-करना चाहिये और इस अवसर पर स्त्री का कोई भी अपराध नहीं मानना चाहिये । जो कन्या तीसरी बार रजस्त्रला होकर पिता के घर पर ही श्रपने लिए पित का वरणा कर लेती है वह राजा से दराइनीय नहीं है । श्रपने घर पर दी गई कन्या को यदि कोई पुरुष दूसरे देश में भगा ले जाता है तो वह स्त्रीचोर हे त्रीर उसे भी वथ का दरह मिलना चाहिये । विना यलकारादि के यदि किसी की निधवा स्त्री की कोई प्रहर्ण करता हे तो वह कोई श्रपराध नहीं करता किन्तु यदि उस पति के दृश्यादि के साध महर्ग करता है तो शीघ्र ही दगढ़ का भागी है। जो कन्या श्रपनी जाति तथा योग्यता से उत्कृष्ट न्यक्ति को प्रेम करती है तो पिता को चाहिये कि श्रपनी उस कन्या को उसे ही दे दे। यदि कन्या किसी श्रारूप योग्यतावाले को भ्रेम करती है तो उसे विशेष बन्धनों में डालकर श्रपने घर में रखे। यदि नीनी जातिवाला मोई पुरुष उत्तम जाति की कत्या के साथ पेम करता है तो उमे द्राड देना चाहिये, इसी अकार यदि उत्तम जाति की की किसी नीच जाति के पुरुष के साथ पेम करती है तो वह भी दराइनीय है। यदि कोई स्त्री श्चपनी जाति वालों ( पिता के पद्मवालों ) के वल के श्वभिमान में श्वाकर खपने पति को बोड़ देती है तो राजा को चाहिये कि उसे घर से निकाल कर सुविधा प्रद स्थान में रख दे। समान जाति के पुरुष द्वारा दपित स्त्री को राजा सभी अधिकारों से विचन कर दे, बेरा आदि छीन कर मलिन बना दे और उस स्वेच्छाचारिस्ता के केवल मोजन मात्र का प्रनन्य कर दे। उत्तम कुल एव जाति में उत्पन्न हुई स्त्री यदि दूषित हुई है तो उसका मुख्डन करा दे, नित्य मैला वस्त्र पहनने को दे और शिर में दस शिखाएँ रख दे। यदि बाह्मण, चृत्रिय तथा वैश्य कम से चृत्रिय, वैश्य एव शूद्र की स्त्री के साथ दुराचरण करते हैं तो राजा उन्हें उत्तमसाहस नामक दराड दे । त्राझरा वैरय हमी के साथ और चृत्रिय अन्त्यन की हमी के साथ यदि पापाचरण करते हैं तो मध्यमसाहस दरड देना चाहिये और वैश्य यदि शृद्धा स्त्री के साथ व्यक्तिचार करता है तो उसे भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार उत्तमसाहस दराड मिलना चाहिये । यदि सूद्र अपनी जाति छी स्त्री के साथ समागन करता है तो उसे राजा सी मुद्रायों का दगड दे, इसी प्रकार वैश्य की समान वर्ण-वाली स्त्री के साथ पापाचरण करने पर दो सौ, चत्रिय को तीन सौ तथा त्राहमण को चार सो मुद्रात्रों का दराड देना चाहिये । श्राक्षयहीन स्त्री के साथ पापाचरण करने पर ये उपर्युक्त दराड वताये गये हैं । डो सभी प्रकार के साधनों से सुरिन्त परकीय हित्रयों के साथ दुराचार करते हैं, उनकी तो इससे अधिक द्यह

मिलना चाहिये । माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाची की सुखी, शिष्य की स्त्री, बहिन, उसकी ससी, तथा भाई की स्त्री-इन सब के साथ समागम करने पर पूर्व कथित दंगड से द्विपुणित दगड देना चाहिये। भानजे की स्त्री, राजा की पत्ती, संन्यासिनी तथा उच्चवर्गा की स्त्री —ये सभी त्रागम्य मानी गई हैं। इन सबों के साथ समागम करनेवाले व्यक्ति के लिंग को कटवाकर तदनन्तर पृत्य का दएड देना चाहिये। इसी प्रकार चागुडाल की स्त्री तथा कुछै को खानेवालों की स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवाले को भी वध का दगह देना चाहिये । भी को छोड़कर अन्य तिर्यंक योनियों में सम्भोग करनेवाले व्यक्ति को सुगड़न का दगड़ देकर उसके लिए घास तथा जल देने का दग्रह देना चाहिये । हे मनुजेश्वर ! गौ के साथ सम्भोग करने वाले व्यक्ति को सुवर्ण का दराड लगाना चाहिये। वेश्या के साथ खुले रूप में समायम करनेवाले बाहारा की वेक्या को दिये हुए शास्त्र जितना स्मार्थिक दएड देना चाहिये । वेश्या यदि वेतन स्वीकार करने के उपरास्त श्रिधिक शुल्क मिलने के लोभ से श्रान्यत्र चली जाती है तो उसे द्विगुिगत दएड देने के उपरान्त लिए हुए शुल्क का द्विगुणित त्राधिक दएड भी दिया जाय । हे राजन ! दूसरे के बहाने से यदि कोई वेश्या को किसी दूसरे के पास लिवा जाता है तो उसे एक मासा सुवर्ण का दरह देना चाहिये। वेश्या को लाने के बाद जो उसके साथ सम्भोगादि नहीं करता उसे द्विगुणित दएड देना चाहिये श्रीर राजा को उसे द्विगुणित शुल्क दिलाना चाहिये, ऐसा करने से उसका धर्म नहीं हीन होता । यदि बहुत व्यक्ति केवल एक वेरया के साथ समागम करने को उपस्थित हों तो राजा उन सर्वें को हिगुिगत दगड दे, श्रीर वे सत्र प्रथक्-प्रथक् हिगुिगत द्रव्य दएड रूप में उस वेश्या को श्राधिक दें। माता, विता, स्त्री, पुरोहित, श्रीर यजमान---ये सव पतित होने पर भी नहीं छोड़े जाते, पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी को छोड़ता है तो वह छ:सी सुवर्ण मुद्राश्चों का दएडमागी होता है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याज्य हो सकते हैं, किन्तु माता-नहीं छोड़ी जा सकती । गर्भ काल में धारण एव पोपण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है । अनध्याय के दिन भी अध्ययन करनेवाले बाह्मण को तीन कार्पापण का दएड देना चाहिये और पड़ाने-वाले ऋध्यापक को द्विगुणित दरांड मिलना चाहिये. इसी प्रकार उन्हें ऋपने-ऋपने आचारों के उल्लङ्घन करने पर भी दगड देना चाहिये । जिन-जिन श्रापराधों में केवल दगड की चर्चा की गई है श्रीर कोई परिमाण नहीं निश्चित किया गया है वहाँ चहाँ सुवर्ण का एक कृष्णल दएड रूप में समभ्यता चाहिये। हत्री. पुत्र, सेवक, शिष्य तथा सगा भाई भी यदि ऋपराध करता है तो रस्सी से बाँधकर बाँस की छड़ी से भी दर्ग देना चाहिये; किन्तु शरीर के पिछले भाग पर; शिर आदि श्रंगों पर नहीं । इन कहे गये स्थानों के ऋतिरिक्त अन्य स्थानों पर ताडना करतेवाले को चोरी करने जैसा पाप लगता है । जो द्ती को बुलाकर प्रकाश रूप में त्राथवा गोपनीय रूप में निषिद्वाचरण करता है उसके लिए राजा त्रपनी इच्छा के अनुरूप दग्ड ब्यवस्था करे । घोवी को चाहिये कि वह कोमल काठ के पीठकों पर वस्त्र को धीरे-धीरे साफ करे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे एक मासे सुवर्ण का दएड देना चाहिये। राजा की श्रीर से रत्ना श्रादि स्थानों पर नियुक्त किये गये लोग यदि देय भाग को हड़प लेते हैं, राजधानी में जमा नहीं करते श्रथवा किसानों से कर लेकर उसे

. ₹ .7

दूसरे कार्यों में लगा देते हैं, राजा उनका सर्वस्व छीन लेने के बाद निर्वासन का दएड दे दे। जो लोग श्रपने पद पर नियुक्त होकर श्रन्य कार्योभियों के कार्यों की हानि करते हैं, वे निर्देय क्र्सरना सभी उस कर्म के अपराधी हैं । जो लोग धन की गर्मी से वैक्लाये हुए हों, अनुचित कार्य में सलग्न हों, राजा को चाहिये कि उन सभी को निर्धन बना दे । यदि राजा के सेवक गए। कटनीति से शासन करनेवाले, प्रजा वर्ग को राजा के विरुद्ध भड़काने वाले; स्त्री वालक तथा प्रक्षागादि के सहारक हैं तो राजा उन सभी को वध का दग्ड दे। श्रमात्य हो, ( प्रधान मन्नी हो ) अथवा प्रधान न्यायकर्ता ही वर्गों न हो, यदि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता हे तो राजा उसके सर्वस्य को छीनकर उसे अपने राज्य से बाहर कर दे। ब्रह्महत्या करनेवाले, मंदिरा पान करनेवाले, चोर तथा गुरु की स्त्री के साथ सम्भोग करनेवाले—इन सन महापातकी पुरुपों को राजा पृथक्-पृथक् दराह दे । महापाप्,करनेवाले लोगों को इस प्रकार राजा दिगडत करे । किन्तु यदि ब्राक्षण ऐसा घीर पाप करता है तो उसे निर्वासित करे, श्रपने देश से उसके शरीर में निद्ध करके निकाले। उक्त निह्न का विवरण सुनो । यदि ब्राह्मण गुरुपत्नी के साथ समागम करता है तो उसके ग्रारीर में भग का ब्राकार बनाये, मदिरापायी है तो सराध्वत का चिद्व । उसी प्रकार चोरी के अपराध में कुत्ते के पेरों का तथा ब्रह्मघाती के शरीर में विना शिर के पुरुष का चिह्न बनाना चाहिये। ऐसे घोर पापियों के साथ विरोप कर सम्भापण, सहभोज तथा विवाहादि सम्बन्धीं को उनकी जातिवाले, सम्बन्धी तथा परिवार के लोग भी न करें। महापापी पुरुषीं की सम्पत्तिको राजा अपने अधीन करले, और उसमें से दरड माग को जल में वहण के उद्देश से छोड़ दे। सपतीक चोर को राजा को मृत्य दग्रह नहीं देना चाहिये; किन्तु चुराई हुई वस्तु के साथ ही यदि सपतीक भी चोर पकड़ा जाता है तो उसे भी राजा बिना किसी विचार के वध का दएड दे। मानों में भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं, जो चोरों की भोजनादि में सहायता करते हैं, अथवा उन्हें भोजनादि बनाने के पात्र तथा रहने का निवास देते हैं तो उन सभी की राजा वध का दगढ़ दे। राष्ट्र में यदि राजा के अधिकारी तथा अधीन रहने वाले सामन्तगण् शुद्धादि के श्रवसर पर तटस्थ रहते हैं तो वे भी चोरों के समान दएड के भागी हैं। प्राम में किसी विनाश के उपस्थित होने पर अथना किसी घर आदि के गिरने के अवसर पर या मार्ग में किसी रमणी के कपर श्रत्याचार होने के श्रवसर पर जो राजा का श्रधिकारी या सामन्त अपनी शक्ति के अनुसार नहीं दोड़ पड़ता उसे सभी परिवार तथा साधनों के साथ निर्वासित कर देना चाहिते । राजा के लोग को अपहत करनेवाले. शत्र पद्म की श्रीर मिली रहनेवाले या उनकी किसी प्रकार की सहायता करनेपाले तथा रात्र पद्म का उपकार करने वालें लोगों को राजा विविध प्रकार का मृत्युदरह दे । जो चोरगण रात में किसी के घर में संघ लगाकर चोरी करते हैं. राजा उनके हाथों को कटवाने के चाद तीश्ण-राज्ञ के अग्रभाग पर रखना दे। तालान का बाँध तोइने वालों की राजा जल में उमोकर मृत्युदगढ़ दे। जो व्यक्ति तालाम में भरे हुए जल की चोरी करता है, अधवा उसमें जल के ज्याने के मार्गों को रोक देता हैं उमे पूर्वपत् साहसदगढ देना चाहिये । कोप्ठागार, न्नार्घागार तथा देवागारों के तोड़नेवाले पाणचारी एवं जिनके विषय में पाप की कथाएँ प्रसिद्ध हो चली हों-पेसे लोगों को राजा शीघ़ ही मृत्यु का दरह दें । विना दिसी श्रापत्ति के श्रवसर श्राने पर भी जो व्यक्ति

सड़क पर मल श्रादि अपित्र बस्तु ग्रां.को फेंककर उसे गन्दा करता है उसे एक कार्पापण का दणड देना चाहिये श्रीर उसी से सड़क को हरच्या भी कराना चाहिये। जो चलने फ़िल्ने में श्रीसनर्थ हो वड, रुद्ध, गर्भिणी श्री अथवा बालक --- यदि ये ऐसा अपराध करते हैं तो राजा इन्हें केवल फूँह दे, चेतावनी भर दे दे। किन्तु इनसे सफाई नहीं करानी चाहिये, ऐसी मर्यादा चली स्नाती है । जो वेच लोग भूठी दवाएँ करते हैं स्रथीत् वैदान होकर भी दवाएँ देते हैं उन्हें प्रथमसाहस दगड, जिनकी दवाएँ निन्दित हैं, उन्हें मध्यम साहसदगड तथा जिनकी द गएँ अरेवन्त अवगुणकारी हैं उन्हें उत्तमसाहस दएड देना चाहिये । राजा का खाता, ध्वजा, छड़ी एवं देवता की प्रतिमा - इनके तो इनेवाले को पाँच सी मुदा का दएड देना चाहिये और उन्हीं से इन सब का प्रतिशोध भी कराना चाहिये । श्रद्धित बस्तुओं को दूपित श्रथना भेदन करनेवाले को तथा मण्डि श्रादि मुख्यनान् वस्तुयों के तोड़नेवाले को राजा प्रथमसाहस दएड दे। किसी वस्तु के मूल्य में यदि कोई कमी या वृद्धि करता है तो उसे कमराः पूर्व श्रीर मध्यमसाहत दगड देना चाहिये । राजा को श्रापसियों के सभी प्रकार के दएडों की व्यवस्था आम सड़क पर करनी चाहिये जिससे उस दएड की सुगतनेवाले पापाला को सभी लोग देख सर्के । दुर्ग की चहारदीयारी की तोड़नेवाले, खाई' की भंग करनेवाले तथा द्वारों की तोड़नेवाले अपराधी को राजा तुरन्त त्रापने पुर से चाहर निकाल दे । वशीकरण, श्रमिचार श्रादि के करनेवाले को राजा दो सौ दम का दगड़ दे । खराब बीज बेचते वाले, बोये हुए खेत को फिर से जोत कर हानि पहुँचानेवाले तथा खेतीं की निर्धारित सीमा को तोड़नेवाले को राजा वरी मृत्यु की सजा दे । हे नराधिष ! श्रच्छी धातु में किसी नकली धातु को मिलानेवाले पापारमा सोनार को, जो श्रम्याय में प्रवृत्त हो गया है, छुरे से खरड-खरड काट डालना चाहिये। वनिये के समीप से वस्तु लेकर जो दाम नहीं चुकाता है, या जो अच्छी वस्तु को बुरी वतलाता है, या जो वितया किसी वस्तु को बाजार में छिपाकर बेचता है उन सब को मध्यमसाहस दएड देना चाहिये इसी प्रकार कुटनीति रखनेवाले को उत्तमसाहस द्राड देना चहिये । इन सभी अपराधियों को राजा श्रलग-श्रलग से उत्तमसाहस दरह दे। शास्त्र, यज्ञ, तपस्या, देश, देवता, तथा सती की निन्दा ें करनेवाले पुरुष को राजा उत्तमसाहस दएड दे। यदि बहुतेरे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति क्टोर दरखनीय श्रपराध करते हैं तो उन सब को द्विगुिशत दराड देना चाहिये। जिस व्यक्ति के ऊपर श्रपराध का श्रारोप है उसे भी द्विपुणित दएड देना चाहिये । जो ब्राह्मण श्रपने श्राचार, विचार से श्रायम हो गया है उसे राजा श्रपने देश से निर्वासित कर दे। लहसुन, प्याज, सूश्वर, प्रामीण मुरगे तथा पांच नखवाले ( जिनके भक्ष्य का कहीं-कहीं विधान माना गया है ) तथा श्रम्य श्रभक्ष्य पदार्थ की खानेवाले ब्राक्षण को श्रपने राष्ट्र से निर्वासित कर दे । जिन पदार्थों के भक्ष्य होने का विधान नहीं है, उन्हें खाने से सूद को एक कृष्णल का दगड देना चाहिये तथा ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्य की कमशः चौगुना, तिगुना तथा -दुगुना दराड देना चाहिये। जो व्यक्तित्रामध्य दस्तुत्रों के मन्तरण में श्राधिक उत्साहित करता है उसे . द्विगृणित दग्ड देना चाहिये। जो मनुष्य 'मै देशा हुंग ऐसा कहकर चमक्ष्य वस्तुयां के मत्त्रण में दूसरे को पहुच करता है उसे भी चीगुना दराड मिलना चाहिये। संदेश को न देनेवाले, समुद्र में बने हुए अड्डे `

को नष्ट करनेवाले व्यक्तियों को राजा पचास मुद्रा का दएड दे । जो व्यक्ति पनित्र होकर श्रस्टस्य का स्पर्य करता है, अन्तम होकर भी दु:साध्य कार्य में हाथ लगाता है, वेतों के पुंस्त का अपहरण (विध्या) करता है, दासी के गर्भ को गिरवाता है, शुद्र एवं सन्यासियों के घर देव कार्य ( यज्ञादि ) और पिनृकार्य ( श्रद्धादि ) में भोजन करता है, निमत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं जाता—उन सर को राजा सी कार्षापण का दगढ दे। अपने घर में पीडादायक वस्तु को रखने नाले को एक कृष्णल का दग्र देना चाहिये । पिता श्रीर पुत्र के पारस्परिक विरोध में सादी देनेवाले के उत्पर दो सी का दूरड लगाना चाहिये । यदि कोई माननीय व्यक्ति यह श्रपराध करता है तो उस पर एक सी श्राठ दम का दुए इ लगाना चाहिये। तराज की ढाड़ी पर तींतते समय कूट व्यापार करनेवाले की तथा वसवर इस प्रकार से व्यापार करनेवाले को राजा उत्तमसाहस दराह दे । विप देनेवाली, श्राग लगानेवाली, पति, गुरुजन एव अपने वच्चीं की हत्या करनेवाली स्त्री को राजा कान श्रींठ और नाम काटकर पशुत्रों द्वारा मरवा ढाले। जो गाँव की जलानेवाले. खेत तथा घर को नष्ट करनेवाले तथा राजपती के साथ व्यभिचार करनेवाले अपराधी हैं, उन्हें भक्त-भक्त जलती हुई श्रानि में जलाकर महम कर देना चाहिये। जो राजा का श्रायिकारी राजाज्ञा को वय बढ़ाकर दूसरे की स्त्री के साथ श्रापराध करनेवाले एव चीरी करनेवाले श्रापराधियों को छोड़ देते हैं उन्हें भी उत्तमसाहस दराइ देना चाहिये। जो व्यक्ति ग्रमक्ष्य वस्तु खिलाकर त्राक्षण को दृष्टित करता है उमे उत्तमसाहस दराड देना चाहिये ! इसी प्रकार चत्रिय को विधर्म करनेवाले को मध्यम, वैश्य को प्रथम . तथा शुद्ध को श्रर्धसाहस दराड देना चाहिये। मृतक के शरीर पर लगे हुए श्राम्पण तथा वस्त्रादि की चुराकर बेचनेवाले, गुरु को पीटनेवाले, राजा के श्रासन पर धेठनेवाले को उत्तमसाहस दगड देना चाहिये। जो व्यक्ति न्याय द्वारा या युद्ध में पराजित होने पर भी छपने को हारा हुछा नहीं समभता है उसे छाते ही राजा को चाहिये कि पुन: जीतकर द्विगुणित दराइ दे । जो व्यक्ति श्रमराध होने पर सूचना द्वारा बुलाने हे नहीं त्राता हे और जो दिना बुलाये ही ज्याकर सम्मुख उपस्थित होता है, तथा जो अपराधी दराड देने वाले के हाथ में छुड़ाकर भाग जाता है--ऐमे अपुरुपार्थी लोगों को दरह देनेवाला न्यायकर्त्ता आर्थिक दर्रंड दे । जो व्यक्ति दूत होने पर ऋषना कर्चन्य उचिन रीति से नहीं निभाता उसे उपर्युक्त दर्रांड का श्राधा दराड देना चाहिये । दराड के लिए शथवा नियमन के लिए पकड़कर ले जाते हुए यदि कोई अपराधी भाग जाता है तो वसे श्राठ गुना दरह देना चाहिये । जो व्यक्ति सामान्य वादविवाद में किसी के नख को काट लेता हे या बाल काट लेता है उसके ऊपर मध्यम दएड लगाना चाहिये । जो व्यक्ति वल द्वारा अवस्य अपराधी के वन्धनों को छोड़ देता है अथवा मृत्यु दर्गड के अपराधी को छोड़ देता है उसके उत्पर द्विगुश्चित दर्गड लगाना चाहिये । जो राजा के सभासद उपस्थित विषयों में पूर्ण मनोयोग नहीं देते उन्हें द्विगुशित दरह देना चाहिये । राजा ऐसे श्रपराधियों को तीस गुना श्रधिक दएड दे श्रीर जल में फेंक्ना दे । थोड़े मे ही श्रपराध में श्रीधक दराड देनेवाले तथा भीपगा अपराध में श्राह्म दराड देनेवाले न्यायकर्षा ( जन ) को जितना कम दा अधिक दर्ड हो अपने घर से पूर्ण करना या अपराधी को लौटाना चाहिये। अपस्य अपराधी के

वध करने में जितना पाप लगता है उतना' ही पाप वध्य को छोड़ देने में भी लगता है, राजा को इन दोनों दराखों में समान पापमागी होना पड़ता है। किसी भी खपराध में अपराधी पाये गये ब्राक्षण को मृत्यु दर्गड तो नहीं देना चाहिये; उसे खपने राष्ट्र से सम्पत्ति के साथ निर्वासित कर देना चाहिये। कभी मृलकर भी ब्राक्षण का वध तो नहीं ही करना चाहिये, इससे खिक पाप लगता है। इसलिए राजा को इस ब्राह्स्या से तो वचना ही चाहिये। खद्रउडीय पुरुगों को दराड देहर तथा जो दर्गड के पात्र हैं उन्हें दराड न देकर राजा महान खयर प्राप्त करता है खीर अन्तामें नरकगामी होता है। इसलिए राजा मनुष्य के खपराध को मलीमीति जानकर उपयुक्त रामय में ब्राक्षणादि की खनुमित प्राप्त कर, जो जिस प्रकार का खपराध करता है, उसकी उसी प्रकार का समुचित दराड दे ॥११४७-२१७॥

श्री मात्स्य महापुराण में राजधर्म कीर्चन प्रसंग में दगडनीति नामक दो सौ सचाईसवाँ श्रध्याय समाध ॥२२७॥

# दो सौ ऋडाईसवाँ ऋध्याय

मतु ने कहा—हे केशव ! दिव्य, श्रान्तरित्त ( श्राकाशीय ) एवं भीम ( प्रथ्वीसम्बन्धी ) महोत्पातों के उपस्थित होने पर जो शान्ति कही (की) जाती है, उसे में सुनना चाहता हूँ । ॥१॥

मत्स्य ने कहा — इसके उपरान्त अब में तुम्हारे पूछ्ने पर उन अद्युत उत्पातों के विषय में वित्ता रहा हूँ । विरोपतय पृथ्वी सम्बन्धी महीत्यातों के अवसर पर रान्ति करनी चाहिये । हे राजन् । आनत्ति उत्पातों के लिए अभया तथा दिव्य पातों के लिए सीम्या ग्रान्ति करीं। चे राजन् । राजु को जीतने की इच्छा रखनेवाला, स्वकीय ऐरवर्य की अभिलापा करनेवाला, सभी ग्रुजुओं को विनष्ट करने का इच्छुक, राजुओं द्वारा विरा हुआ, राजु पत्त से भारण, मोहनादि अभित्तारों की राका से सुर्योकत, सभी राजुओं को विनष्ट करने को उद्यत राजा, ताल्पर्य यह कि सभी प्रकार के भीपण भय का अवसर उपित्यत हो वान् पर, अभया ग्रान्ति करें। राजयक्ष्म रोग से पीड़ित होकर, किसी पाव से दिग्ण होकर एवं यज की कामना से सीम्या शान्ति की शरांसा की गई है । कुकम्य आजाने पर, भीपण दुर्मित्त आजाने पर, अविदृष्टि एवं अनावृष्टि के कुअवसर पर, टिड्डियों से भय होने पर, पागल एव चोर से भय उपित्य होने पर वैप्णासी ग्रान्ति करनी चाहिये । राजुओं तथा मनुष्यों के भीपण संहार का अवसर उपस्थित होने पर वीगों के नास्तिक करनी चाहिये । राजुओं तथा मनुष्यों के भीपण संहार का अवसर उपस्थित होने पर लोगों के नास्तिक होजाने की सम्भावना पर एवं अपूज्य लोगों की पूजा होने के अवसर पर तथा श्री शान्ति कही गई है । अभिपेक होनेवाला हो, राजु की सेना से राष्ट्र को हानि पहुँचने की सम्भावना हो, राजु का संहार कराना हो तो ऐसे अवसर पर रीदी शान्ति की प्रशास की गई है । वीन दिनों से अधिक दिन तक प्रवत्त अस्य हो तरी ऐसे अवसर पर रीदी शान्ति की प्रशास की गई है । तीन दिनों से अधिक दिन तक प्रवत्त अस्य हो रही हो, सभी मक्ष्य वस्तुप विकत होकर अस्थ हो रही हों,

पन्स देग नर में ताल ध्वाधि उपस्तिन हो गई हो तो ऐने सबसर पर सतु की ग्रान्ति होनी चाहिये। सुना पह जाने का नन हो सभा पार पृष्टि स स्विक हानि हो रही हो, अध्या जनाग्यों में होई विहार उपस हो गया होनो ऐने सामर पर नक्षा को ग्रान्ति करायो चाहिये। ग्राम्माप के भय के उपस्वित होने पर भागे। की ग्रान्ति होनी चाहिये। से महास होने चाहिये। से कि चन्ने होने के समय यह होई वाल मही हो गई हो तो उम समय जावित भी ग्रान्ति करानी चाहिये। हो पार्वि तन्दन्ते। परेतृ तन्तु में स्वथा ग्राह्त भागे स्वार्ति में विकार हो जाने के स्वस्तर पर स्वार्थ्य ग्रान्ति (विरस्कर्मा पी ग्रान्ति) करानी चाहिये। हो तृष पार्ति से पार्ति ने पार्ति का में विकार उपस्थित होने पर स्वार्थ्य ग्रान्ति होनी चाहिये। अध्या में विकार उपस्थित होने पर स्वार्थ्य ग्राप्ति साव लग जाने पर, आशा भंग होने पर, विकार हो ग्राप्ति का मां से स्वार्थ में स्वरंग मां होने पर, विकार से पार्वि के स्वान्ता से अध्या उनके सनी मकार के रोगों हो तन्द्र पर में ते वाथ उपस्थित होने पर, उनकी कहवाण मांति की भावता से प्रथा नी पार्ति करानी चाहिये। होने पर, उनकी कहवाण मांति की भावता से प्रथा गांति करानी चाहिये। श्रान्ति करानी चाहिये। परान्ति विश्व प्रान्ति विभागित करानी चाहिये। परान्ति वाथा विकार विकार

मनुजीएम ! दिन के पहले पहर में अवना रात्रि के समय हस्त, स्वाती, निता अवना अदिनी नदात्र में सूर्य के जाने पर बायस्थकोए में यदि अद्भुत उपदान दिखाई पहता है तो आगनेथी शास्ति करानी चाहिये। हे रिवनन्दन ! दिन के दूसरे पहर में अवका रात्रि के दूसरे पहर में सूर्य के पुष्य, भराणी श्रीर विशासा नक्तर में अने पर आगनेथ कोए अवका वित्ति दिशा में यदि कोई उत्पात दिखाई पृष्य, भराणी श्रीर विशासा नक्तर में बाहिये। हे रिवनन्दन ! दिन के तीसरे पहर में अवना रात्रि में रोहित्सी, अवना उपेटा नक्तर में सूर्य के जाने पर यदि ईशान कोए में, पूर्व दिशा में अवना अगित के साथे पहर में आपना कोए में, पूर्व दिशा में अवना पर यदि ईशान कोए में, पूर्व दिशा में अवना अगित के साथे पहर में आरलेखा, पुष्य, आद्रा अवना म्यलन्तत्र में सूर्य के जाने पर, पश्चिम दिशा में अद्रुत उत्पात दिखाई पड़ने पर राजा को वहाए की महार शासित करानी चाहिये। यदि मध्याह के समय कहीं पर अवस्थत होने पर ही शास्ति करानी चाहिये। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शास्ति करानी चाहिये। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शास्ति करानी चाहिये। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शासित करानी चाहिये, अन्यधा नहीं। विना किसी कारण के की गई शास्ति वेकार हो जाती है। राजन ! जिस प्रकार कवच से सरिचत शरीर वाले मनुष्यों नो वाणों का प्रहार कोई हानि नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार धर्मपरायण एव शास्ति करानेवाले मनुष्यों नो देव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार धर्मपरायण एव शास्ति करानेवाले मनुष्यों नो देव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते।।।१११-२१॥

श्री मात्स्य महापुराख में श्रद्भुतरान्ति नामक दो सी श्रद्धाईसवाँ ऋध्याय समास ॥२२८॥

### ्दो सौ उन्तोसवाँ अध्याय

मतु ने कहा—देव ! इन श्रद्भुत उत्पातों के पटित होने का परिणाम पया होता है ! श्रीर उनकी शान्ति का उपाय भी भुभे वतलाइये । हे विशालनेशोंवाले ! तुम इन सभी वातों के परम जानकार हो । ॥१॥

मत्स्य भगवान् ने कहा — गनु । इत विषय में में तुःह वह बात बतला रहा हूँ जिसे महा-तपस्वी एवं सभी धर्नारमात्रों में श्रेन्ड बृद्ध गर्म ऋषि ने श्रवि से कहा था । हे राजन् । सरस्वती के तट पर एक बार सुलपूर्वक बैठे हुए सभी मुनियों के प्रियं गर्म ऋषि से महातेजस्वी श्रवि ने पूछा । २-३॥

अति ने कड़ा-महर्षे ! विनाशान्युल मनुष्यों की, राजाओं की तथा नगरों की, विनाश के पूर्व - क्या दशा होती है, उसे अविकल रूप में सुम्हे वजाइये । ॥॥॥

गर्ग ने कहा---श्रत्रे ! मनुष्यों के श्रत्यावारों से देवतागण बहुत दुःखी हो जाते हैं श्रीर उन्हीं ेकी अवसन्नता से विनाशस्चक महा उत्पात पारम्भ होता है। वह विनाशसूचक उत्पात दिव्य, श्रान्तरित्त एवं पार्थिव — इन तीन भेदों से तीन शकार का होता है । ब्रह्में एव नक्त्रजों में विकारों के दिखाई पड़ने पर दिव्य उत्पात जानना चाहिये। श्रान्तरिच् उत्पात की में बतला रहा हूँ, सुनी । उल्कापात, दिशास्रों का दाह, मएडजों का ' उद्य, श्राकारा में गन्धर्व नगर दिलाई पड़े; लंड वृष्टि, श्रनाशृष्टि श्रथवा श्रतिशृष्टि होने लगे — इन्हें तथा इसी प्रकार के श्रान्यान्य उपद्रवों को श्रान्तरित्त उत्पात समर्फता चाहिये। स्थावर एवं जंगम पदार्थी में. विकारों का उत्पन्न होना तथा भूकपादि का होना, ये भीम उत्पात हैं। जनाशयों में विकारों के उत्पन्न होने को भी भीम उत्पात मानते हैं। यह भीम उत्पात थोड़े फलों को देता है, श्रीर बहुत देर में शान्त होता है । च्यान्तरित्त उत्पात मध्यम फल देनेवाला होता है और मध्यमकाल में ऋथीत न बहुत शीघ्र न बहुत देर में परिग्णामदायी होता है। इस महोत्पात के उदय होने पर यदि कल्याग्णदायी वृष्टि हो जाती है, तो यह समभ्र लेना चाहिये कि एक सप्ताह के अन्दर उस महीत्यात का फल भी नष्ट हो जायगा। किन्तु इस महान् उत्पात का श्रवसान विना शान्ति कराये कभी नहीं होता । इसे तीन वर्षी के भीतर महान् भयदायक मानना चाहिये । राजा के शरीर में, अन्य लागों के शरीर में, पुर, द्वार तथा पुरोहित के शरीर में, राजपुत्री में तथा कोपाध्यन्त के शरीर में उस उत्पात कार्द्र विपाक होता है । राजेन्द्र ! ऋतुर्ज्ञों के स्वभाव के कार्र्ण कुछ अब्भुन उत्पात मगत की सूचना देनेवाले होते हैं, उन्हें में बतना रहा हूँ, सुतो । वज्रं एव विजली का गिरना, पृथ्वी का कम्पन , सन्ध्या के समय बजा का शब्द, सूर्य तथा चन्द्रभा में मएडलों का होता, पृत्ति श्रीर पूएँ का उद्भव, उदय एव स्थात के समय सूर्य की ऋति लालिया, वृत्तीं के टूट जाने पर उनसे रस का गिरना, फलवाले वृत्तों की अधिकता, गी, पित्त्यों और मधु की वृद्धि —ये सब उत्पात यदि चैत्र श्रीर वैशाख मास में होते हैं, तो मांगलिक हैं। कलुपित नक्षत्रों एवं शहों के पतन, सूर्य एवं चन्द्र के मएडलों के कपिल वर्ण का होना, सायंकालीन नम के काले और सफेद्र मिश्रित, पीले, धूसरित, रयामल लाल वर्षो, एव लाल पुष्प के समान विशेष श्ररुण का होना श्रथना ऐसा दिखाई पड़ना मानो विज्ञव्य

समुद्र हो, तथा निर्देशों के वालों का प्रमापक स्थान, ये सब उत्सात यदि भीएन चरतु में होते हैं तो हुन्हें शुभ कहना चाहिये। इन्द्र धमुप का मएउलाकार उदय, विद्युत एव उत्का के पतन, पृथ्यी में श्रकहमात कम्पन, इपर उपर उलटमा, विद्युति श्रामा, हास होना, निर्देशों एव तालावों में जल की न्यूनता, नाथ, जहाज एव पुल का काँपना, सीगवाले जानवरों तथा युक्रों की बृद्धि — वे सब उत्पात वर्षा चरतु में मगलकारी हैं। शीतल वायु, श्रीलें का पड़ना, पशु एव पिल्यों का चिम्पाइना एवं चीलमा, रात्तस, मृत श्रीर पिशावों का दिलाई पड़ना तथा देववायों, वनों में श्रीर पर्वतों की चीटियों पर गाने भीर याजे के शब्दों का सुनाई पड़ना, श्रामों की बृद्धि, रस की विशेष उत्पात में सर्थ उत्पात रस्तकाल में मांगलिक है। हिमयात, मन्मा वायु का वहना, विरूप पब शब्दुमुत उत्पातों का दर्शन, श्रामार का काले कञ्जल के समान दिलाई पड़ना, ताराश्रों एवं उल्काओं का गिरना, पिजड़े के समान श्रामार्ग का दिलाई पड़ना, लियों से विचित्र सन्तानों की उत्पत्ति, इसी प्रमार गाय, व्यक्तरी, पोड़ी, मृगी पव पिल्यों से भी विचित्र प्रक्ता के बच्चों का पैदा होना, पत्तें, श्रवुरों एव लताओं में श्रनेक प्रकार के विधारों का हो जाना, ये सब उत्पात रिशिर चरतु में श्रुमदायी माने गये हे। इनके श्रुविरक्त करतु के स्थान वेदि श्रुवन उत्पात देखे जायाँ या सुने जायाँ तो प्रश्वीपति को चाहिये कि श्रासानुकुल, जैसा कि उत्पात विधान कहा गया है, तुरन्त श्रानित करा है। ॥१८—२६॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रद्भुन उत्पातों की शान्ति नामक दो सी उन्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२२१॥

# दो सौ तीसवां अध्याय

मर्म ने फहा — श्रत्र ! चन देवताश्रों की मर्तियां नावने लगती हैं, लॉपने लगती हैं, अलने लगती हैं, अप्रि, पृश्रों, तेल, रक्त, चर्ची आदि उगलने लगती हैं, बोर-जोर से विल्लाने लगती हैं, रीने लगती हैं, प्रिमा बहाने लगती हैं, हँ सने लगती हैं, उठने लगती हैं, बेठने लगती हैं, दीड़ने लगती हैं, मुंह वजाने लगती हैं, स्वान पर प्रवर्गन करने लगती हैं, कोश, हथियार, ध्वजा श्रादि को इपर-उधर करने लगती हैं, लीव मुख किये स्थित हो जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रमया करने लगती हैं, जैता कि उपर भी कहा जा चुका है, श्रीम, च्या, रक्त, चर्ची तथा तेल को उगलने लगती है—इस प्रकार के तथा श्रन्थान्य श्रातिक उत्पात यदि यिव लिंग, देवभदिर तथा ब्राक्षयों के पुर में दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे स्थान पर निगास नहीं करना चाहिये। ऐसे उत्पातों के होने पर राजा पर या तो कोई बड़ी विपत्ति श्राती है श्रथवा उस देश को भव वनलाना चाहिये। ऐसे अवसर पर उस देश में श्रपने पिता पितामहादि द्वारा बनाये गये भवनों में भी निवास नहीं करना चाहिये। ऐसे अवसर पर उस देश में श्रपने पिता पितामहादि द्वारा बनाये गये भवनों में भी निवास नहीं करना चाहिये। ऐसे श्रवस्त पर जो उपप्रव या भय होते हैं वे रुद से सम्बन्ध रसनेवाले हैं, राजाशों के उपद्रव लोकपालों के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को श्राप-चियाँ स्वामिकािसेकें के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को श्राप-चियाँ स्वामिकािसेकें के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को श्राप-चियाँ स्वामिकािसेकें के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को श्राप-चियाँ स्वामिकािसेकें के कोप से तहीता है वह विप्सू, वह, इन्द, यन

विश्वकर्मा से सम्बन्ध रखनेवाले हैं । यहाँ के नायकों पर जो उत्पात होते हैं उनका कारण विनायक का कीप है, देवताओं के दूर्तों की अवसकता से राजदूर्तों पर तथा देवांगनाओं के कारण राजपतियों पर उत्पात पटित होते हैं । यहाँ के ऊपर जो उपद्रव दिखाई पड़ते हैं वे भगवान् वाखुदेव से सम्बद्ध हैं । देवताओं में उपर्युक्त विकारों के उत्पत्त होने पर वेदों के ज्ञाता पुरोहित देवग्रिर्ज के पास जाकर उसे स्नान कराये और वस्तादि से अलंकत करे । हे महाभाग ! इस प्रकार वह वेदज ब्राखण उक्त मृति की सुपंधि, पुण्यमाला एवं अन्यान्य पूजन की सामिययों से पूजा करे, तदनन्तर विधिपूर्वक मधुपर्क निवेदित करे । हे राजन् । फिर वह ब्राक्षण सावधानतापूर्वक उक्त प्रतिमा को उसके मंत्रों से स्थालीपाक द्वारा सात दिनों तक अप्रिम माइति प्रदान करे । हे गरेन्द्र ! उक्त सातों दिनों तक मधुर व्यवन्यानादि सामिययों से तथा उत्तम दिन्त्या देकर ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिये और ब्राठवें दिन पृथ्वी मुक्त तथा गी के दान ब्राह्मणों को देने चाहिये, तव यह पाप शान्त होता है । ॥१-१ र॥ श्री मास्स्य महापुराण में अद्भुत शान्ति के प्रसंग में पूजाधिकार नामक दो सौ तीतवाँ व्यध्याय समाधा। २ ३ ०॥

# दो सौ इकतीसवाँ अध्याय

गर्म ने कहा - जिस देश में बिना अप्रिका ईंधन जल उठता है, या बिना ईंधन के ही श्रम्भ जलती रहती है श्रथवा ईंधन लगाने पर भी श्रम्भ प्रज्वलित नहीं होती वह देश राजाश्रों से पीडित होता है । जल में मांस जलने लगता है, श्रथवा फोई भाग जल जाता है, किले की चहारदीवारी, प्रवेशद्वार, तीरण, राजभवन एवं देवालय श्रकस्मात् जल उठते है वहाँ पर राजा को भय होता है । यदि ये उपयुक्त वस्तुएँ विजली गिरने से जल जाती हैं तब भी राजा को भय होता है। विना रात्रि के ही त्र्याकाश तथा भूमगृडल में जब श्रंधनार हा उठता है, विना धूलि उड़े ही श्राकाश धूमरित हो जाता है, विना श्रीम के घूएँ दिखाई पड़ने लगते हैं, उस स्थान पर भी महाभय की उपस्थित जानना चाहिये। विना वादलों के ही त्राकारा में विजली का प्रकारा हो, रात को त्राकारा में विना बादलों के भी तारात्रों का त्राभाव हो, दिन में गगनमग्रहल तारायुक्त हो, इस प्रकार के उत्पातों से भी भय की त्रारांका होती है। यहाँ एवं नक्तत्रों में विकार का हो जाना, ताराओं में विषमता का दिलाई पड़ना, ग्राम, वाहन, रथ, चौपाये, मृग, पत्ती तथा शकास्त्रों का अपने ही पद्मितत हो उठना अपना धूमित हो जाना, कोश से खादि का निकलना तुसल संप्राम का सूचक है। विना अप्री की चिनगारियाँ कहीं यदि दिलाई पड़ने लगें, यिना खींचे स्वामाविक ढंग से घनुष को डोरियाँ यदि चढ़ जायँ या विक्रा हो जायँ, राखाओं में विकार हो जाय, तो वहाँ भी संजाम की त्राशंका होती है । ऐमे उत्पात जहाँ दिखाई पड़ते हों वहाँ का पुरोहित तीन रात्रि का उपवास कर सन्तप्र चित्त से दूधवाले बृद्धों की लकड़ियों से, सरसों तथा थी से श्रव्य के मत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजन करनाये श्रीर दिल्ला रूप में उन्हें सुवर्ण, गौए, वस्र तथा पृथ्वी श्रादि

का दान दे । हे द्विजेन्द्र ! ऐसा करने से वह अग्नि विकार सम्बन्धी पाप नष्ट हो जावगा । ॥१--११॥ श्री मास्त्य महापुराण् में अद्भुत ग्रान्ति के प्रसर्ग में अभिनविज्ञार नामक दो सी इकतीसवाँ अध्याय सनास॥२३१।

### दो सौ बत्तोसवाँ अध्याय

गर्ग ने कहा-जिन प्रार्वों में देवतायों द्वारा भेरित वृत्त रोते हुए, हाँसते हुए, प्रसुर परिमाण में रस बहाते हुए विना किसी रोग के तथा विना वायु के वेग के डालियां गिराते हैं व्यववा विना समय के तथा तीन वर्ष के पुराने वृत्तों में फल और फूल दिखाई पड़ते हैं और बुत्तों के बगीचे में से कोई कोई पूर्ववत् ऋतु काल की माँति श्रपने को एलों तथा पुर्णों से लदे हुए दिलाते हैं, दुग्य, तेल, रक्त, मधु, तथा जल वहाते हैं, विना किसी रोग के ही शीघ सूख जाते हैं या सूखने पर पुनः अकुरित होने लगते हैं, गिर कर भी उठहर खड़े हो जाते है तथा खड़े रहने पर भी अहस्मात् गिर पड़ते हैं तो उस स्थान पर इन उपदवीं से जो परिणाम श्रथवा विनाग होता है, हे ब्रक्षन् ! उसे में तुग्हे बतला रहा हूं, छन । बृन्तों के रूदन करने पर व्याधियाँ फैलती हैं, हँ सने पर देश में संकट पव सन्देह की वृद्धि होती है, शालाओं के गिरने से संशाम में बोद्धाओं का विनास होता है, विना समय के पृलने से वालकों की श्रिविक संख्या में मृत्यु होती है। वृत्त समूतों में से किसी किसी के फलते फूलने पर अपने राष्ट्र में भिनता होती है । गाय के दूध गिरने से चारों त्रोर विनाश उपस्थित होता है, तेल गिरने से महादुर्भित्त पड़ता है, मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश होता है, रक्त से संग्राम की सम्मावना बढ़ती है, मधु चूने से व्याधियां फैलती हैं, जल गिरने से वृष्टि नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! दिना किसी रोग के दुनों के सूख जाने को दुर्भिन्न का लक्ष कहा जाता है, सूखे हुए बृक्ष में से हरियाली फूटने पर बीर्य (पराक्रम) एव श्रन्न की हीनना बढ़नी है । गिरे हुए बृक्षों के उठने से भेदकारी भय देश में फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभग होता है, वृत्तों के अकरमात् जलने से तथा रुद्दन करने से सम्पत्ति का विनाश होता है, ये उपद्रव यदि पूजित वृक्तों में होते हैं तो श्रवस्य ही राजा पर विपत्तियाँ थाती हैं। बृक्षों के फलों तथा फूलों में विकार हो जाने से राजा की मृत्यु को सूचना मिलती है, इसी प्रकार अन्यान्य धृत्तों में भी उपद्रव के लक्त्ग्यों के दिखाई पड़ने पर उत्साही त्राक्षण उस वृक्ष को उपर से टॅक्कर सुगन्धित दृष्यों तथा पुष्प एव मालाओं से विम्पित करे श्रीर पाप की शान्ति के लिए बुध के उत्पर खाता लगाये । तदनन्तर शिव की पूजा करे और परा को 'हरेक्यः' इस सकल्प से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन कर शिव का अप करें । मधु तथा वृक्ष से युक्त पायस से (दूध श्रीर चावल से पदायी गई सीर) त्राझण को सन्तुष्ट कर पृथ्वी का दान दे, श्रीर उन पाप की शान्ति के लिए गीत तथा नृत्व का आयोजन केराइर भगवान्-शंकर मी आराधना करे । ॥१--१५॥

श्री मास्य महापुराण् के श्रव्यूषुत-शान्ति प्रकरण् में युत्तीपनाप प्रश्नम नामक दो भी वक्तीसवीं . श्राप्तम समास १ ॥२३२॥

### दो सौ तैंतोसवाँ अध्याय

गर्म ने कहा - अतिवृधि का होना एवं अनावृधि का होना इन दोनों से दुर्भिनादि के पड़ने का भय माना जाता है। विना वर्षाऋतु के दिन में अनन्त वृष्टिका होना अति भयानक है। विना वादलों के ही त्राकार में उदासी एवं विकारों का दिखाई पड़ना राजमृत्यु का चोतक है । रीलकाल में गर्नी एवं प्रीष्म में सरदी इससे राजाश्रों पर रात्रुपत्त से भय होता है, जिस स्थान पर श्राकारा से रक्त की वर्षा होती है वहाँ राखभय मानना चाहिये । श्रंगार एवं धूलि ही की वृष्टि नगर का विनास करती है । मज्जा, हर्ड़ी, तेल एवं मांस की वृष्टि से प्रनावर्ग में मृत्यु का भय उपस्थित होता है । श्राकाश से फल, पुष्प तथा अन की गृष्टि रात्रुपत्त से भग का चोतन करती है । धूलि, जन्तु एवं त्रोला गिरने से रोग का भय होता है। अन की बुब्दि अन्त को ही भय पहुँचानेवाली है। आकाश, मगडल में घूलि के न रहने पर भी यदि सूर्य के रहने पर परछाईं नहीं दिखाई पड़ती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है तो सारे देश को भय समभाना चाहिये । विना बादल के रात्रि में दिल्ला दिशा में अथवा उत्तर दिशा में 'यदि सफेद रंग का इन्द्रधनुष उदित दिलाई पड़ता है, अथवा उल्हापात होता है, दिशाओं का दाह होता है, सूर्य तथा चन्द्रमा में मएडल दिलाई पड़ते हैं, गन्धर्वनगर दिलाई पड़ते हैं तो उस समय देश पर शत्रुपत्त की सेना से भय मानना चाहिये एवं देश में विविध उपदर्श के संघटित होने की सम्मावना जाननी चाहिये। हे हिजेन्द्र ! ऐसे श्रवसर पर सूर्य, चन्द्रमा, मेच, एवं वायु इनके उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिये ! एवं इस महोत्पात के कारणरूप पाप के विनाश के लिए त्राक्षणों को धन, गौएँ तथा सुवर्णीदि की दिवाणा देनी चाहिये। ॥ १---१२ ॥

श्रीमात्स्यमहापुराण में अद्भुत शान्ति प्रसंग में वृष्टिविकारशमननामक दो सौ तैतीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२३३॥

# दो सौ चौतीसवाँ अध्याय

गर्म ने व हा — यदि निद्धों, सरोबर या मतरने नगर से दूर हट जाते हैं, या दूर होने पर भी समीप बले आते हैं, अथवा स्ल जाते हैं, मिलन हो जाते हैं, कलुपित हो जाते हैं, जल जलने लगता है, उनके फेन के समान जंलुओं का आधिक्य हो जाता है, तेल, दूध, मिदरा या रक्त उनमें नहते दिलाई पड़ने लगते हैं, जल विद्धञ्च हो उठता है, तो उत समय से छः महीने के भीतर ही उत देश पर रात्रुपल की सेना से भय होने की सम्भावना होती है। यदि किसी प्रकार वे जलायय राज्य करने लगते हैं, या जलने लगते हैं, या जनमें से आगा की लपरें, घूआं एव धूलि निकलने लगती है, विना खने ही मूमि पर जल निकलने लगता है, जलारायों में बड़े-बड़े जलजीव हो जाते हैं, या उनमें से संगीत की घनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं तो सर्व साधारण-प्रजावर्ग के मरण का मुग्न मानना चाहिये। ऐसे अवसर पर

धी, मधु, तेल से उन जलारायों का श्रमिपेबन कर बरुए के मंत्रों का जप करना चाहिये श्रीर उन्हीं मत्रों का उच्चारए। कर जल में हवन करना चाहिये। तदनन्तर प्राक्षणों को भोजनार्थ मधु तथा पृत मिला कर श्रेप्ट श्रात्र का दान देना चाहिये एव जल के उस उत्पात सूचक महापाप की शान्ति के लिए सफेर वलों से युक्त गीएँ श्रीर जल रखने के घड़े दान देने चाहिये। ॥१—७॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रद्भुत शान्ति प्रकरण में जलाश्य विकार शान्ति नामक दो सी चीतीसर्वो श्रष्याय समाष्ठ । ॥२३४॥

### दो सौ पैंतीसवाँ ऋध्याय

मर्म ने कहा—जिन समय पूरा हुए ही खियों से सन्तियाँ उसक होने लगनी हैं, या समय पूरा हो बाने पर भी नहीं उसक होती, उनमें विकार उसक होने लगता है अथवा जुड़में लड़के पेदा होने लगते हैं, बियों से बच्चों को छोड़कर राज्यसादि पैटा होने लगते हैं, विना कथे के बच्चे उसन होने लगते हैं, सियों से बच्चों को छोड़कर राज्यसादि पैटा होने लगते हैं, विना कथे के बच्चे उसन होने लगते हैं अथवा किसी अप से होन या किसी से अधिक अगवाले बच्चे अधिक सहया में पैटा होने लगते हैं, पटा पटा से पटा होने लगते हैं तब यह समम लेगा चाहिये कि उस देश का विनाध उपस्थित हो गया है। ऐसे उपद्रमों के घटित होने पर राजा अपने राष्ट्र से उन पैटा होनेवालो सन्त्रामों को निर्वासित कर दे और हिन्नयों नी विरोप पूजा करे। तदनन्तर ब्राक्षयों को विधिवत सन्तर्ष कर दे प्राप्त की उपनित होती है। ॥१–४॥

्रश्री मास्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुपार्थ वर्णन नामक दो सी पैंतीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२३५॥

#### दो सौ इत्तोसवां अध्याय

्मर्म ने कहा— जिस देश में स्थादि धोड़ों के विना जोते ही चलने लगते हैं श्रयमा घोडों के जीतने पर तथा उन्हें हॉकने पर भी नहीं चलते हैं, वहां पर भी यह जान लेना चाहिये कि कोई महान् मय ट्यस्थित हो गया है। जिना बजाये ही जब बाजन बजने लगते हैं अयमा बजाने पर भी उनसे ध्विनयाँ नहीं निकलतीं, अचल बस्तुएँ चलने लगती हैं तथा जो चल बस्तुएँ हैं वे अचल हो जाती हैं, शाकाश में तुल्ही की घ्यिन तथा गान-वाधादि का स्वर सुनाई पड़ने लगता है, साफ, रुखल एव फावड़े शादि में विकार उलल हो जाते हैं। गीएँ पूछ से एक दूसरे को मारने लगती हैं, लियाँ एक दूसरे भी हत्या करने लगतो हैं एव घरेल् बस्तुओं में भी विकार उलन हो जाते हैं, उस समय देश में ग्रहाखों से घीर भम जानना चाहिये। ऐसे उत्यातों के घटित होने पर सन्तु से बादु देन सी पूजा करके उनके मनों का जब

करना चाहिये एवं तदनन्तर दिन्ए।। समेत श्रन्न को प्रचुर परिमाण में दान देना चाहिये। इस प्रकार शान्ति करने पर इस उस्पात के कारण स्वरूप उस महापाप का विनाश होता है। ॥१-१५॥

श्री मास्य महापुराण के अदमुतराान्ति पकरण में उपस्कर शान्ति नामक दो सो अचीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२३६॥

#### दो सौ सैंतीसवां ऋध्याय

गर्ग ने कहा-जब मार्नो में जंगली पशु एवं पत्ती भवेश करने लगते हैं या भान में रहनेवाले पशु पत्ती जंगलों में चले जाते हैं अथवा जल में रहनेवाले जीव भूमि पर डोलने लगते हैं, या भूमि के जीव जल में चले जाते हैं। राजपासाद के मुख्य द्वार पर तथा गोपुर पर श्रमंगल की सूचना देनेवाली शुगालियाँ निर्मय होकर रुदन करती हैं। दिन में चलनेवाले प्राणी सित्र में तथा सित्र में चलनेवाले प्राणी दिन में इधर-उधर घूमने लगते हैं, शाम में रहनेवाले जीव शाम छोड़ देते हैं, तो उन शामों के सूनेपन की सम्भावना समभानी चाहिये । जब पशु ऋादि जीवगरा आमीं में एकदम कोघोन्मच होकर मराइल बनाकर रूखे स्वर में चिल्लाने लगते हैं तब भी यह भय सममता चाहिये। श्राधीरात के समय मुर्गे चिल्लाने लगें, हेमन्त ऋतु में कोकिल बोले, सर्वोदय के समय सूर्याभिमुख होकर श्वगालिनी चिल्लाने लगे तो भय का आगमन कहना चाहिये । घर में कब्तर चुंत आये, मस्तक पर एद्ध बैठ जाये, घर के भीतर मध की मिक्सियाँ मधु संचित करने लगे तब यह जान लेना चाहिये कि उस घर के स्वामी की मृत्यु होनेवाली है। रक्ता दीवाल, पवेराद्वार, राजभवन, तोरण, वाजार, गली, पताका, ध्वमा तथा ऋख-शस्त्रादि पर गृद्ध पत्ती बैठ जाय, श्रथवा घर में बिल हो जाय, मधु छत्ते से गिरने लगे तव उस देश का विनाश होनेवाला है श्रथवा राजा की मृत्यु होनेवाली है । मृषक श्रीर पतिंगे यदि श्राधिक परिमाण में दिलाई पड़ते हैं तो चुपा का भय होनेवाला है अर्थात दुर्भिन्त पड़ने की सम्भावना है । लकड़ी के लुवाठे, हड़ियाँ, सींगवाले जानवर, कुत्ते एव बन्दरों की श्रधिकता होनेपर देश में व्याधियों के फैलने का भय रहता है। यदि कीश्रा चींच में अल लेकर इधर-उधर निर्भय होकर घूमता है तो दुभिन्त की सूचना जाननी चाहिये और उस समय रए बिड़ने की भी सम्भावना रहती है। यदि श्वेत कीन्ना मैथुन करते हुए दिखलाई पड़ें तो समम्प्रना चाहिये कि उस देश का राजा मरेगा श्रीर वह देश विनष्ट होगा। जब राजा के द्वार पर श्रथवा घर में उदल् बोलते हैं तो उस घर के स्वामी अर्थात् राजा की मृत्यु तथा उसकी सम्पत्ति का विनाश समभ्रता चाहिये। इस प्रकार पशुष्यों एवं पित्रयों में उत्पात के लक्षणों को देखकर दिल्ला समेत यजी का श्रानुष्ठान करना चाहिये । श्रथवा पाँच त्राहाणों को 'देवाः कपोताः....' इस मन्त्र का जप करना चाहिये । तदनन्तर त्राहाणों को विधिपूर्वक सुवर्ण समेत गौझों का दान करना चाहियें। इस प्रकार के व्यनुष्ठान करने से पराश्रों एवं

पत्तियों द्वारा स्वित उत्पातों के कारण स्वरूप पाप ती शान्ति होती है। ॥१–१९॥ श्रीमात्त्व महापुराण के श्रद्धुत प्रकरणमें पट्टा पत्ति विकार शान्ति नामक दो सी सैतीसवीं श्रध्याय समाव।॥२३७॥

### दे। से। ग्रड़तीसवां ग्रध्याय

गर्ग ने कहा--इद पने हुए राजभवन, तोरण, श्रष्टालिका, श्रवेश द्वार, रक्ता दीवाल, एव श्रन्यान्य भवन यदि विना किमी कारण के गिर पड़ते हैं तो राजा की मृत्यु की सुचना समभानी चाहिये। जिस देश में दिशाएँ पुलि से तथा घूण से मरी दिवाई पडती हैं, एव सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराएँ घूमिल रंग की दिलाई पडती है तो ये भी भय बृद्धि की सूचना देती है। जहाँ राज्ञ्म दिलाई पडते हैं तथा बाक्सण विधर्मी हो जाते हैं, ऋतुओं का विषर्वय होता हे, लोग अपूर्णों की पूजा करते हें, नत्त्व गण श्राकाश से नीचे गिरने लगते हैं. तो वहाँ ये महान भय की सूचना देते हैं। केतु का उदय, महरा, चन्द्रमा एव सूर्य के विश्व में छिटों का दिखाई पटना, यह एव नक्त्रों में निकार, ये सन भी जहाँ घटित हों वहाँ मय दी सम्भावना सममानी चाहिये ! तियाँ वहाँ आपस में भागड़ने लगे . बालक एक दूसरे को मारने लगे. उचित नार्यो का बिनारा हो, यज्ञादि कार्यो में श्राहति देने पर भी श्रानि उद्दीस न हो. पिपीलिका और गृद्धों का उत्तर दिशा में होकर जाना, भरे हुए पड़े में रखी हुई वस्तुओं का चूना. धी का अमाव हो बाना, चारों श्रोर से मागलिक वाणियों के सुनने का श्रमाव एव लोगों में कास रोग की पीडा. जनता में अकारण हँसी और गाने की विशेष अभिरुचि, देवता श्रोर नाझणों की समुचित पूजा का श्रमाव, वाजनों में स्वरों की मदना एव उर्क्यता, लोगों में गुरु एवं नित्रों से द्वेष तथा शत्रु की पूजा में विशेष श्रमिरुचि के मान, प्राक्षण, मित्र, एव, माननीय लोगों के अपमान, शान्तिपाठ, मागलिक यज्ञादि के अनुस्रान, हवनादि में नास्किता का प्रभाव--ये सब उत्पात जहाँ दिखाई पहें वहाँ यह जान लेना चाहिये कि या तो राजा की मृत्य होनेवाली है श्रथवा उस देश का विनास होनेवाला है । सजा के विनास की सूचना के जो लक्षण हैं. उन्हें सुफाने खुनो। वह राजा सर्वत्राम त्राक्षणों से द्वेष करने लगता है, त्राह्मणों से विरोध करता है. ब्राह्मणों की सम्पत्ति अपने अधीन कर लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, सत्कार्यों में . उनका स्मरण नहीं करता, याचना करने पर क्रुद्ध होना हे, ब्राह्मणों की निन्दा में विशेष रुचि रखता हे. प्रशास का श्रमिनन्दन नहीं करता, लोम के कारण लोगों पर नवे-नने कर लगाता है-पेने उत्पात जब सवा में दिलाई पढ़े तो यह मनम लेग चाहिने कि उसके निनारा की घड़ी आगई है । ऐसे अवसर पर हे द्विजोचम ! राची के सनेत इन्द्र श्री पूचा करनी चाहिये एव श्रान्यान्य देवतात्र्यां के टहेश्य से भक्ष्य विल देनी चाहिए । ससुन्यों एव जासणों भी प्जा वर उन्हें दान देन चाहिये । श्रेष्ठ श्राक्षणों को गोएँ, सुवर्ण, पृथ्वी, बस्तादि का दान करना चाहिय, श्रीर देवताश्रों की पूजा कर हवन करना चाहिये । ऐसा करने से

उपर्युक्त उत्पातों का मूल कारण पाप शान्त होता है । ॥१---१६॥ श्रीमात्स्य महापुराण के श्रद्भुतरान्ति प्रकरणमें उत्पात्मरामननामक दो सौ श्रव्हतीसवौँ श्रम्याय समास॥२३८॥

### दो सौ उन्तालीसवां ऋध्याय

मनु ने पूछा—हे देव ! जनार्दन ! राजाओं को शहयज किस प्रकार करना चाहिये ? एवं सभी पापों को नष्ट करनेवाले लक्त होम तथा कोटिहोम के करने की क्या विधि है ? इस यज्ञ का ऋनुष्ठान जिस जिस विधि से किया जाता है तथा शान्ति की चिन्ता करनेवाले जिस विधि से इसे सम्पन्न होते देखते हैं— उन सब को विस्तारपूर्वक मुझे बताइये । ॥१ — २॥

मतस्य भगवान ने कहा--हे राजन् । तुःहारे पूछने पर श्रव मै बतला रहा हूँ । धर्म परायण एवं प्रजा के कल्यामा के लिए तत्पर राजान्त्रों को यह प्रहयज्ञ सर्वदा लत्त होन के साथ करना चाहिये. इस प्रहयज्ञ को नदियों के संगम पर तथा देवताच्यों के ऋागे. सन्दर चारों खोर समतल मूमि भाग में ज्यौतिपियों से भलीभाँति सम्मति लेकर कराना चाहिये । सर्वप्रथम गुरु तथा परोहितों को साथ ले मूमि की परीचा करे । तदनन्तर वहाँ एक हाथ गहरा चारों श्रोर से समान सुन्दर दुगड खने, लक्षहोम के लिए इससे द्विगृणित तथा कोटि होन के लिए इससे चतु गुणित परिमाण में कुएड लने । इस महयज्ञ के लिए दो पुरोहित वत-लाये गये हैं श्रथवा वेदपारगानी श्राठ पुरोहित रहें. जो सब के सब कन्द, मूल एव फल के श्राहार करते-वाले तथा दही श्रीर दूध से निर्वाह करनेवाले हों। यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रख उन परोहितों द्वारा स्थान-स्थान पर स्थापित करनाये । तदनन्तर बालु ह्वारा वेदी के चारों स्त्रोर मएडल बनाकर स्राप्ति प्रज्वित कराये । फिर गायत्री मन्त्र द्वाराष्ट्रस दहस्र, 'मानस्तोकेन...' इस मन्त्र द्वारा छ सहस्र, नवप्रहों के मन्त्रों से तीस सहस्र, विप्णु देवता के मन्त्रों से चार सहस्र, कुष्माग्ड द्वारा पाँच सहस्र, पुष्प श्रादि द्वारा सोलह. तथा थेर के फर्लो द्वारा दस सहस्र श्राहुति श्राग्ति में देनी चाहिये । इसी पकार लक्ष्मी के मन्त्रों से चौदत सहस्र आहुतियाँ करनी चाहिये श्रीर शेष पाँच सहस्र आहुतियाँ इन्द्र देवता के मन्त्रों से देनी चाहिये । एक लाख त्राहुनियों की समाधि हो जाने के बाद सुवर्ण तथा मांगलिक द्रव्यों से युक्त सोलह कलशों द्वारा पुरुष स्त्रान करे । इस प्रकार पुरोहित जब यजमान को स्तान कराता है तब शान्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा करके तथा अन्त में दिक्तिणा भदान कर ग्रहों आदि के कारण जो पीड़ा होती है उन सब को . राजा विनष्ट कर देता है। यही कारण है कि यज्ञ के सभी कार्यों में दिवाणा का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। उस समय राजा त्रापनी राक्ति के त्रानुकूल हाथी, रथ, घोड़े, भूमि, वस्त्र के जोड़े, सी वैल तथा गीएँ श्रादि दिच्छा के साथ पुरोहितों को दे, इसमें क्रुपणता न करे । हे नराधिप ! इस प्रकार की विधि से एक मास में लत्त्रहोम समाप्त होता है । हे राजेन्द्र ! यह लत्त्रहोम का विधान में श्रापको बता चुका. श्रव कोटिहोन का विधान सुनो, मैं वतला रहा हूँ । है नरेश्वर ! गंगा के तट पर यमुना तथा सरस्वती

के तट पर नर्मदा श्रीर देविका के तट पर यह इवन हिया जाता है । हे रविनन्दन ! इस कोटि होन में सोलह पुरोहित बनाने चाहिये । हे राजर्षे । इस प्रकार सभी हयन कार्यो में ब्राह्मणों को दिनिए। प्रदान फरनी चाहिये । तदनन्तर राजा पुरोहित तथा ध्याचार्य के साथ दीचा महत्त्व करे, यह विधि एक साल की है । है नृप ! चेत्र के महीने में खबबा कार्ति क के महीने में इस यज्ञ की पारम्भ करना चाहिये श्रीर इसी प्रकार पतिवर्ष इसका अनुष्ठान करना चाहिये । हे अनय ! अनुष्ठान के समय यनमान की दुग्ध का अथवा फल मा श्राहार करना चाहिये । जब श्रादि श्रन, उड़द तिल श्रोर सरसों, एव पलाग की लकडी ये सन होम में प्रशसित हैं । इसके ऊपर वस् की धारा छोड़नी चाहिये । पहिले महीने में पुरोहितों को दुग्य का भीजन कराना चाहिये, दूसरे महीन में खिचड़ी, जो कि धर्म काम एव अर्थ सम की साधक है, देनी चाहिये। है रविनन्दन ! तीसरे महीने में भी से गेहूं का चूर्ण बनाकर यवाग् बनवाये और पुरोहितों को दे, चीथे महीने में जाइएएँ। को सन्तुष्ट रस्ते हुए उन्हें भोननार्य छड्डू देना चाहिये । पाचने महीने में दही श्रोर भात तथा छठवे महोने में सत्त का भोजन देना चाहिये। सातवें महीने में पूप तथा श्राठवें में घी का पुत्रा देना चाहिये ! नवें महीने में साटी का भात नथा दसवें में जब श्रीर साटी का भी नन दे । हे रविनन्दन ! म्यारहव महीने में पुगेहितों को उड़द युक्त मोजन देना चाहिये। इसी प्रनार हे सूर्य उल्लोकन ! बारहवें महीने के त्राने पर उन्हें खहों रसों से युक्त सभी मनोरयों की पूर्वि करनेवाला युन्दर भोजन देना चाहिये । हे राजेन्द्र ! उन ब्राह्मणों को प्रतिमास दिचाणा भी देनी चाहित्र श्रीर मध्याह के समय पवित्र वस्त्र घारण वर हवन करना चाहिये । इस कार्य के लिए यचमान को सर्वदा पुरोहिनों के साथ प्रात काल ही उठना चाहिये और इन्द्र आदि देवनाओं की पूना करनी चाहिये, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करनेपाली हैं । हे राजेन्द्र ! फिर देवताओं के उहेरय से पशु की बिल देकर सभी पकार के दान क्मों को सम्पादित करें और फिर श्रानिष्ठोम का श्रनुष्ठान करे । इस प्रकार विधिपूर्वक ए गाहित करें। रात होन में दो सी, सहस्र होन में उसका दुगुता, तथा लत्त्हान तक इसी प्रकार पूर्व की सल्या से दुशना करते हुए पृश्रोहुति करनी चाहिये । तदनन्तर देवताओं के लिए पुरोहितां द्वारा पुरोडाग्र का दान कराना चाहिय श्रीर उन्हें उन्हीं श्रागत मनुष्यों में ही उपस्थित समभ्क्तना चाहिये । फिर पुनित बाह्यणों को सन्तुप्ट करके पितरों की तृष्टि के लिए शालोक्त विधि से पिएडदान करना चाहिये । इस होम के समाध हो जाने पर प्राह्मणों को दिच्छिए। देनी चाहिये। तदनन्तर राजा को चाहिय कि कृपणता को छोड़कर तसानू में दो पलड़े गाँध कर श्रपने आप को तथा श्रपनी पत्नी को तीले । उसे श्रपने को सवर्श से तथा पत्नी को चादी द्वारा तीलना चाहिय श्रीर तीलने के बाद ब्राझण को दान करना चाहिए । तदनन्तर चादी तथा सुवर्ण की बनी हुई एक लक्त मुद्रा का दान करना चाहिय अथवा अपने सर्वस्व का दान कर दना चाहिये। इस प्रकार उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधिए वैक यज्ञ की समाधि कर तब ब्राइएएँ को विसर्तित करे खोर कहे 'कमलनब भगवान विप्या जो सभी यज्ञां के स्वामी है, प्रसन्न हों, उनक सतुष्ट होने पर समस्त बगत सन्तुष्ट होता है ।' सभी प्रकार मी व्याधिदैविक

तथा मनुष्य द्वारा उपस्थित होनेवाली बाधार्थों के श्राने पर इस शान्ति को करना चाहियें, जिसे में तुम्हें बता जुका, इस शान्ति के श्रमुन्टान को करके मनुष्य सुकृती होता है श्रीर जन्म तथा मृत्यु के विषय में उसे फिर कोई सोच नहीं रहती श्रीर न उचित एवं श्रमुचित कार्यों के विचार में ही वह मोहित होता है। सभी तीर्थों के स्नान करने से तथा सभी यजों के श्रमुन्टान करने से जा पुषय कल प्राप्त होता है, हे नृष ! उस पुष्य को इन तीर्गों यज्ञों को करनेवाला मनुष्य प्राप्त करता है। ॥३-४०॥

श्री मास्त्य महापुराण् में ग्रहयज्ञ विधानं नामक दो सौ उन्तालीसवाँ श्रध्याय समास । ॥२३१॥

## दो सौ चालोसवाँ ऋध्याय

मनु ने ऋहा—हे सभी धर्मों के तत्त्वों को जाननेवाले ! सभी शाखों के विशारद ! भगवन् ! श्रव मुफ्ते राजाओं की यात्रा के सम्बन्ध में श्रावहयक विधानों को वतलाइये । ॥१॥

मस्त्य भगवान ने कहा - जब राजा अपने को किसी भयंकर युद्ध से धिरा हुआ समक्ते श्रीर वह जान ले कि पड़ोस की सीमा का रात्रु पराजित हो चुका है, उस समय श्रपनी विजय यात्रा करे। श्रीर उस समय भी वह यात्रा करे जब यह समक्त ले कि हमारे प्राप्त श्रिधिक संख्या में योद्धा गए मौजूद हैं, हमारी सेना श्रित बलवान तथा बहुसंस्थक है, श्रीर मैं श्रपने दुर्ग की रहा करने में समर्थ हूं। जिस राजा की सीमा रात्रु के कारण शान्त नहीं है, अर्थात् पड़ोसी राजा बलवान है तथा अपने राज्य पर दृष्टि लगाये हुए है, उस समय वह यात्रा न करे । उस समय वह जितने सामन्त शत्र श्रधिक संख्या में सेना को राजधानी में नियुक्त करने के बाद विजय के लिए यात्रा करें। राजा को चैत्र की श्रथवा मार्गशीर्ष की पृश्णिमा तिथि को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । चैत्र की पृश्णिमा को यात्रा करने वाला निदाय का दर्शन करेगा तथा शरद् काल के शीत के भय से उन्मुक्त रहेगा क्योंकि निदाय से शीत का विनाश हो चुका रहेगा। ठीक इसी के समान मार्गशीर्थ की पूर्णिमा के श्रवसर पर यात्रा करने से राजा को सुविधा पास होती है । अथवा राज के आपत्ति में फाँसने पर राजा विजययात्रा करे. यह समय सो यात्रा के लिए ऋति दुर्लभ है । दिव्य, अन्तरिक्त एवं पृथ्वी के उत्पातों से ऋतिग्रय पीडित, हाथ पैर आदि छ: प्रकार की इन्द्रियों के भंग होने के कारण द्यति संतप्त एव प्रहों द्वारा पीड़ित रात्र पर राजा को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । जिस दिशा में त्राकाश मण्डल से जलती हुई उल्का गिरती है तथा मुक्रम्य एवं उल्का पतन त्रादि जिस दिशा में ऋषिक होते हैं, तथा जिस दिशा में पुच्छल तारा उदित होता है, राजा को उसी दिशा में विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । जिस स्थान पर वज्जपात होता हो वहाँ भी राजा यात्रा करें। जो राजा ऋपनी सेना के निद्रोह के कारण विपन्न हो, जिस राजा का देश दुर्भिन्त से पीड़ित हो जिस राजा के प्रजावर्ग में श्रान्तरिक विद्रोह की प्रवतता हो रही हो, ऐसे राष्ट्र राजा के देरा पर राजा तुरन्त यात्रा

कर दे। जिस देश में दोल, यूक, मधुमनसी की श्रधिकता हो, श्रधिक कीनड़ हो, देश मलिन एवं अपनित्र हो, जहाँ का राजा नास्तिक हो, श्रपनी मर्यादाश्रों को भन्न करनेवाले हो, फूहड़ एव श्रमांगलिक वार्ते कहनेवाला हो, दुरचरित्र तथा पराकमहीन हो - ऐसे छन् को राजा शीघ हो स्ववण करें । किस राजा के सेनानी उमते द्वेप रखते हों, सेनायों में परस्पर बिद्वेप फैला हो, पेक्नस्य न हो, राजा किसी श्राफत अथवा दुर्व्यसन में फँसा हो, जिसकी सेना बलवान न हो, ऐसे शत्रु के ऊपर राजा उसी सक्य शीघ्र ही आक्रमण कर दे। जिस देश के राजा के सैनिकों के श्रक्ष एव श्रग युद्धमृमि में श्राकर शस्क्रीत न हाते हीं, तथा रात में बुरे स्वप्न देखते हों उनके ऊपर राजा श्रपनी सेना का धावा बील दे। उत्साह एव पराकम से सयुक्त अपने ऊपर अनुसाग करनेवाली विशाल सेना से धुस िजत होकर सन्तुष्ट चित्र हो राजा शृतुर्थों के ज्यर शाकमण करे । श्रच्ये श्रंगों के स्फुरण है। रहे हों, दुःख्य्मों के विनाशक शुभ मांगलिक लज्ञण श्रामे दिसाई पड़ रहे हों, मांगलिक रायुन थांगे पड़ रहे हों ऐसे हाम समय में राजा को रात्र पर यात्रा करनी चाहिये । जन्म श्रादि छहीं नचत्र शुभ योग में हों, यहां की स्थित चनुरूल दशा में हों. परन करने पर राभदायक उत्तर मिला हो, ऐसे व्यवसर पर राजा राजुओं पर ब्राकमण करे । इस प्रकार दैवनल तथा अपने पराक्रम से संयुक्त होकर राजा देश एवं समय के अनुहूर राजु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे । स्थल भाग में मगर हाथी के वरा में होता है किन्तु जल में जाकर हाथी भी मगर के वरा में हो जाता है, इसी प्रकार गत्रि में काक उल्लू के व्यथीन हो जाता है किन्तु दिन में उलूक ही नाक के वरा में रहता है, इसी प्रकार राजा देश एवं समय दोनों की हिथति में चलावल का विचार कर राज्र पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें । यदि वर्षा ऋतु में उसे आक्रमण करना है तो पैदल और हाथी इन दोनों की सेना में अधिकता होनी चाहिये । हेमन्त और शिशिर ऋतु में अधिक स्थ श्रीर घोड़े से युक्त सेना को विजयार्थ साथ ले जाना चाहिये । इसी प्रकार ग्रीव्म ऋतु में राजा गधे ग्रोर ऊँटों की सल्या में वृद्धि करके शत्रु पर त्राक्रमण करे । वसन्त और रारत् इन दोनों ऋतुत्रों में चतुरिंगनी सेना से युक्त होकर त्राक्रमण करना चाहिये । जिस राजा की सेना में पैदल की अधिक सक्त्या हो वह दुर्गन प्रदेश में स्थित राज्य पर आक्रमण करे । अधिक वृत्तों से दुक्त देश में जाने के लिए अथवा ऐसे देश में अवस्थित शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अथवा कछ भीचड़वाले देश में आक्रमण करने के लिए राजा अधिक सल्या में हाथियों को अपने साथ ले जाय । ु समतल मूर्मिम अवस्थित रात्रु पर श्राकमण के लिए राजा रथ श्रीर पोड़ों को अधिक संख्या में साथ ले जाय । जो सैनिक युद्ध मूर्नि में राजा नी सहायता अथना अदरत्ता के लिए नियुक्त हों, उन्हें राजा दान सम्मान आदि से खुव सम्मानित करे। वर्षा ऋतु में यदि अधिक संख्या में गन्ने और ऊँट की सेना रखनेवाला राजा राज पत् से बांध भी उठता है वन भी उसे युद्ध करते रहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विजय की सम्मावना रहती है । जिस देश में वरफ गिरता हो वहाँ पर पर राजा बीधन ऋतु में आक्रमण करें । काष्ठ तथा घास श्रादि साधनों से युक्त होकर हेमन्त काल में राजा को श्राक्रमण करना चाहिरे । धर्म के मर्म की जानने वाले ! इसलिए रास्त् श्रीर वसन्त ये दोनों समय श्राक्तमण के लिए साधारण रूप से उपयोगी होते

हैं। राजा देराएवं काल श्रर्थात् भूतः भविष्यत् तथा वर्तमान की परिस्थिति पर भली भांति विचार विमर्रा करने के बाद ज्योतिषियों की सम्मति से तथा मन्त्रः जाननेवाले ब्राक्मणों के साथ राजु पर विजयार्थ प्रस्थान करें।॥२-२७॥

श्री मास्य महापुराण में यात्रा निभित्तकाल स्नादि चिन्ता नामक दो सौ चालीसवाँ श्रद्याय समात ॥२.४.०॥

# दो सौ इकतालीसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—सभी धर्मजों में श्रेष्ठ ! श्रव मुक्ते शुभ तथा श्रशुभस्च र शकुनों को वताइये । श्राप सब कुछ जाननेवाले कहे जाते हैं ।

मतस्य ने कहा—मनुष्य के शरीर के दाहिने भाग का स्कुरण प्रशसनीय तथा वाएं भाग, पीठ श्रीर हृदय का स्कुरण श्रशुभस्तक माना गया है। ॥२॥

मनु ने कहा — हे भगवन् ! सभी श्रंगों के स्फरण, जो शुभाशुम की स्चना देनेवाले कहे गये हैं. सुक्ते विस्तार से बतलाइये. जिससे में पृथ्वी तल पर उनका जाननेवाला वन जाऊँ ! ॥३॥

मतस्य ने कहा--हे रविनन्दन ! मूर्धा के स्करण होने से पृथ्वी का लाभ होता है, ललाट के स्फुरण से स्थान की वृद्धि होती है, मैंह श्रीर नासिका के स्फुरण से प्रियननों का समागम होता ं है, प्राँखों के स्फुरण से सेवक की प्राप्ति होती है, प्राँखों के समीप स्फुरण होने से घन की प्राप्ति होती. है । श्रांख के मध्य भाग में स्फ़रण होने से उत्करठा बढ़ती है, हे राजन् ! विचदार्गों ने ऐसा देखा है । श्राँखों की पलकों के फड़कने से संप्राम में शीव ही विजय है।ती है, श्रपांग के एकरण से स्त्री के साथ सम्भोग एवं कान के फड़कने से नियवार्ता सुनाई पड़ती है। नासिका के एफ़रण से प्रीति एवं ,सीख्य की प्राप्ति होती है, नीचे के होंठ के फड़कने से सन्तान-प्राप्ति होती है, करठ के स्फुरण से भीग लाभ पवं दोनों कंधों के स्फुरण के भोग की वृद्धि होती है। वाहुओं के स्फुरण से मित्र-स्नेह की प्राप्ति तथा हाथ के स्फुरण से धन की प्राप्ति होती है। पीठ के फड़कने से शीघ ही युद्ध में पराजय एवं व्याती के फड़कने से शीघ ' ही विजय-प्राप्ति होती है। दोनों कुच्चियों के स्फुरण से प्रीति की वृद्धि कही गई है तथा स्तन के स्फुरण से स्त्री से सन्तानोत्पत्ति होती है। नाभि के स्कुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता है तथा ऋाँत के फड़फ़नें से धन की प्राप्ति होती है। जानु के सिंध भाग के स्फ़रण से बलवान् शत्रुओं से भी संधि की बातचीत . चलने लगती है । हे स्विनन्दन ! जाँघों के स्फरण होने से अपने देश के किसी भाग का विनाश होता है । इसी प्रकार हे नृप ! दोनों पैरों के स्फुरण से उत्तम स्थान की प्राप्त होती है । हे राजन् ! पैरों के तलुओं के स्फ़रगा से लाभयुक्त यात्रा होती है । स्फ़ुरगा के सभान ही चिन्ह एवं पिटकी (वे लक्त्रण तथा मांस पिएडादि जो जन्म के समय से ही बालकों के ऋगों में उत्पन्न हो जाते हैं।) के भी फलाफल कहे गये हैं।

ये जपर जो फल कहे गये है, वे पुरुषों के लिए है, लियों के लिए इनके विपरीत फल घटित होते है, अर्थात पुरुषों के जिन अर्थों के स्कृरण होने से ग्रुम फल मिलता है, लियों के उन्हीं अर्थों के स्कृरण से अग्रुम फल मिलता है। वाएँ अर्थों के स्कृरण, जो कि अग्रुमफल की स्वना देनेवाले कहे गये हैं, यदि यानाकाल में होते हैं तो उनसे विग्रेप अग्रुम होने की सम्मार्वना होती है, इसी प्रकार शुमस्चन दाहिने अग के स्कृरण यात्रा में विशेष शुमदायक होते हैं। ये शुमाग्रुम के स्वक जो अर्थों के स्कृरण गहे गये हैं उनका शुम तथा अशुम फल निश्चय ही बटित होता है, अनिष्ट स्वक अर्झों में स्पुरण होने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण दान देकर सन्द्राप्ट करना चाहिये। ॥४-९४॥

्रं श्री मास्त्य महापुराण में यात्रा प्रसग में रारीर स्फुरण नामक दो सौ इकतालीसवाँ श्रध्याय संनास । ॥२४१॥

### दो सौ वयालोसवाँ ऋध्याय

मतु ने कहा—देव! यात्रा के समय एव स्वप्न में विविध प्रकार के दृश्य दिलाई पड़ते हैं, उनका क्या फल घटित होता है, कृपया उन्हें कहिये ॥१॥

मत्स्य भगवान् ने कहा--हे मनु । अन में तुन्हें स्वप्नों के फलों को बतला रहा हूं । नाभि के विना अन्य अर्गो में तृण कृत आदि का उगना, सूर्घा पर कॉसे के चूर्णों का गिरना, मुख्डन, नगा होना, मिलन वर्कों को पहिनना, वेल लगाना, कीचड़ में गिरना, ऊँचे स्थान से गिरना, मूले पर चड़ना, कीचड़ श्रीर लोहे को इकटा करना, घोड़ों को मारना, लाल पुष्पवाले वृत्तों की श्रेणी, शुरूर, रीख, गधे श्रीर ऊँटों पर चढ़ना, पत्ती श्रीर मळलियों का मोजन करना, तैलयुक्त भोजन करना, खिचड़ी खाना, नाचना, हॅसना, विवाह होते देखना, गायन, बीए। को छोड़कर अन्य बाजनों का स्वागत करना, जल के सोते में स्नान करना, गोनर से युक्त जल में स्नान करना, इसी प्रसार कीचड़युक्त जल में तथा पृथ्वी के थोड़े जल में नहाना, माता के उदर में धवेश करना, चिंता पर चढ़ना, इन्द्र की (धनुष) ध्वजा का गिरना, चन्द्रमा श्रीर सूर्य का पतन, दिव्य श्रान्तरित्त तथा भीन उत्पातों का दर्शन, देवता, द्विजाति, राजा श्रीर गुरु हा कोधित होना, कुमारी स्त्री का आलिगन, पुरुषों का सम्भोग, अपने ही शरीर की हानि, दिरेचन, यमन, दक्तिए दिशा की यात्रा, रिसी व्याधि से पीड़ित होना, फलों की हानि, पुष्पों की हानि, परों का गिरना, परों की सफाई होना, लिपाई पुताई करते हुए घरों को देखना, रातु से पराजित होना या उसकी श्रीर से किसी मकार की उद्धिगतता होना, कापाय बस्रधारी होना, उसी प्रकार को के साथ कीड़ा करना, तेल का पान करना या उसी में स्नान करना, लाल पुष्प एव लाल चन्दन की धारण करना, ये उपर्वक तथा इनके श्रतिरिक्त श्रन्यान्य बहुतरे दु स्वप्न कहे गये हैं । इन्हें देखन के ब द साथिया से कह देना तथा पन श्रयन फरना शुभदायक कहा गया है। ॥२-१५॥

कहक' द्वारा स्नान, तिल से हवन, बापाणीं का पूजन, भगवान वासुदेव की स्तुति प्रथवा उनकी पूजा, गजेन्द्रमोत्त की कथा का श्रवण-ये सब उपाय दु:स्वप्न के नाराक बताये गये हैं। वे स्वप्न जो सित्र के पहले पहर में दिखाई पड़ते हैं. एक वर्ष में फल देते हैं। दूसरे पहर में छः महीने में फल देते हैं. तीसरे में तीन महीने में तथा चतुर्थ पहर में देखने पर एक ही महीने में फल देते हैं. इसमें कोई सन्देह नहीं है। सुर्योदय के समय देखा गया स्वध्न दस दिन में फल देता है। यदि एक ही रात में शुभ तथा श्रहाम दो प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं तो उनमें से पीछे का स्वप्न फलित होता है। इसलिये शुभ ह्वपन के देखने पर मनुष्य को फिर से सोना नहीं चाहिये। पर्वत, राजनहल, हाथी, घोड़ा, वृपभ-इन पर श्चारोहरा करना शुभदायक है । हे द्विज ! उसी प्रकार गमनकाल में रवेत पुष्पवाले वृद्धों पर श्रासहेरा करना शुभवद है। उसी प्रकार नामि से वृत्ता एवं तृए। की उत्पत्ति होना तथा श्रानेक बाहुर्यों का होना. अनेक शिरों का होना, फलवाले उद्भिजों का दर्शन, सुन्दर सफेद माला धारण करना, सफेद वस्त्र पहिनना, चन्द्रमा सूर्य एवं तारात्रों को हाथों से पकड़ना या उन्हें स्वच्छ करना, इन्द्रधनुप का श्रालिगन करना, था उसे ऊपर उठाना, पृथ्वी एवं समुद्रों को निगलना, शत्रु का संहार करना, हे द्विज ! संप्राम, विवाद एवं जुए में जीतना, कच्चे मांस का खाना, मळलियों का खाना, दूध की वनी हुई खीर की खाना, रक्त का दर्शन, श्रथवा रक्त से स्नान करना, मदिरा, रक्त तथा दुग्ध का पीना, अपनी आँतीं से पृथ्वी को बाँधना, निर्मल श्राकाश को देखना, भैंस तथा गायों को मुँह द्वारा दुहना, उसी प्रकार सिंहनी, हथिनी तथा घोड़ियों को भी मुँह से दुहना, देवता गुरु तथा ब्राक्सणों की प्रसन्नता—ये सभी स्पम शुभदायक होते हैं। जल द्वारा श्रमिषेचन होना, श्रथवा गाय की सींग से चूने वाले जल द्वारा श्रमिषेक होते श्रपने को देखना, श्रथवा चन्द्रमा के समीप से श्रपने को गिरते हुए देखना—हे राजन ! यह सब राज्य देने वाले स्वप्न कहे गये हैं । अपना राज्याभिषेक होते देखना, शिरों को काटने देखना, मृत्यु, अग्नि दाह, घर में आग लगना, राज्यविद्धों की प्राप्ति, बीखा का स्वर धुनाई पड़ना, उसी प्रकार जल में तैरना दुर्गम स्थानों को पार करना, घर में हथिनी घोड़ी तथा गायों का वित्राना, घोड़े पर सवार होना तथा रोना, ये सब स्वम भी शुभदायक होते हैं । सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति, उसका छालिंगन, श्रपने को जजीरों से बाँधते हुए देखना, तथा मल का लेपन होते हुए देखना, जीवित राजाओं तथा मित्रों का दर्शन, देवताओं तथा निर्मल जल का दर्शन -ये सभी प्रकार के स्वम मनुष्य को शुभ देनेवाले कहे गये हैं, इनके देखने से विना परिश्रम के ही निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। हे धर्मज्ञों में श्रेप्ठ ! इन स्वप्नों को देखनेवाला त्रातर व्यक्ति भी सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त होता है। ॥१६-३५॥

श्री मास्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में स्वप्न विवेक नामक दो सौ वयालीसवाँ प्राध्याय समाप्त ॥२४२॥

<sup>ै</sup>तथारुपित परित्र शास्त्रीय श्रीविधियों को भियोक्तर किर पीसकर श्रीर में लगाने के बाद स्तान करने को कह्य-स्तान करते हैं।

## दो सी तैंतालीसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा-राजा की विजय-यात्रा के व्यवसर पर किन-किन वस्तुव्यों का दर्शन शुप्त माना गया है, उन सभी को भुक्ते वतलाइये । ॥१॥

मरस्य ने फहा-हे राजन् ! श्रनुवयुक्त श्रीपिधयाँ, काले श्रन , कपाम, तृश, सूखा गीवर, इन्धन, श्रंगार, गुरू, तेल-ये सब श्रह्मभ बस्तुएँ हैं । तेल लगावे हुए मनुष्य, मुग्डन कराये हुए मनुष्य, नगे मनुष्य, वाल छोड़े हुए मनुष्य, रोगपीडित, कापाय बस्त्रधारी, पागल, दीन तथा नवुं सक व्यक्ति लोहा, कीचड़, चमड़ा, केरा का यन्थन, खली आदि ये वस्तुएँ जिनसे सारमाग सींच लिया गया है, चापडाल, कुत्ते लानेवाली जातियों के लोग, वन्धन में डालनेवाले राजा के कर्मचारी, फाँसी देनेवाले जल्लाद. पाप करनेवाले, गर्भिणी स्त्री, भूमी, राख, खपड़ोई, हिंडुयाँ, ट्रटे हुए पात्र, खुँ स्त्रे पात्र, मरा हुए, सीगाँवाले जीव-ये सब राजा के यात्राकाल में यदि दिखाई पड़े तो अमंगलकारी कहे गए हैं। वाजनों के वे गुठद, जो एक दम भयानक तथा विना ताल त्रादि के रूखे ढंग से वज रहे हों. भी अग्राम सुचक कहे गये हैं। सामने से यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि 'त्रास्त्रो' तो शुभ है हिन्तु पीद्ये से यदि कोई बुलाता है तो वह अगुम है। इसी तरह है धर्मज । पीछे से यदि कोई कहे कि 'जाओ' तो वह - शुभस्चक है किन्तु आगे से यदि कोई ऐसा कहे तो वह अशुभ है। 'कहाँ जा रहे हो, रुक्रो, वैठों, मत जास्रो, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या लाभ ?' इसी प्रकार वे शब्द जो श्रनिष्ट के सूचक हों, यदि यात्राकाल में सुनाई पड़ते हैं तो सभी विषिध करनेवाले होते हैं। ध्वजा, पवाका श्रादि पर मांसमत्ती पित्त्यों का बैठना भी निन्दित माना गया है, बाहनों पर से गिरना अथवा बस्त्र का अँटक जाना भी अमं-गल स्वक माना गया है। द्वार त्रादि से निकलते समय यदि शिर में बोट लगती है त्रायवा छाता, ध्यजा एवं बसादि नीचे गिर पड़ते हैं तो वे भी श्रशुभकारक है। प्रथम बार श्रमंगलस्चक रावृन के सामने घटित होने पर विद्वान राजा को चाहिये कि अमगल के विनारार्थ केराव की पूजा करे तथा मधु देख के शत्रु उन । भगवान् विप्तु की प्रार्थना करे जो श्रमी श्रमंगलों के विनाशक हैं । किन्तु यदि दूसरी बार भी श्रशुम-सूचक शकुन सम्मुल दिलाई पड़ता है तो अपने घर में भवेश करे और यात्रा स्वगित रखे। श्रव शुभ-सूचक शक्तों का वर्शन कर रहा हूं जो मगल कार्यों को करनेवाले कहे गये हैं । हे राजन ! सफेद फूल, भरे हुए कलश, जलजीव, पची, मांस, मछलियाँ, गीएँ, घोड़े, हाथी, वैंघे हुए पशुक्रों में केवल बकरा, देवता, मित्र, ब्राह्मण, जलती हुई श्रामि, वेश्या, दूर्वी, गीला गोवर, सुवर्ण, चाँदी ताँवा, सभी प्रकार के रस्त, हे धर्मछ ! श्रच्छी श्रीपिधयाँ, जब, पीली सरसों, मनुष्यों को ढोते जाता हुश्रा वाहन, सुन्दर सिहासन, तलवार, छत्र, पताका, मिट्टी, हथियार, सभी प्रकार के राजियह, रुदनवर्जित शब, घी, दही, दूप, विविध प्रकार के फल, स्वस्तिक के चिन्ह से युक्त मज्यमर, नदी की मँबरे, कौस्तुम मण्णि विविध

प्रकार के बाजाों के सुखदायी शब्द, जो गमीर खौर मनोहारी हों, गान्धार, धड्ज, जरपम के स्वर जो प्रशंसनीय हैं शुभवायक माने गये हैं । हे द्विज ! बालू के कर्यों से युक्त यदि रुखी वायु सामने से वह रही हो तो वह भयकारी है । इसी प्रकार अनुकूल दिशा में वहनेवाली मुद्द, शीतल, मंद एवं सुगन्धित वायु सुस देनेवाली होती है । एवं मांस खानेवाले रुखे स्वर में बोलनेवाले जीव भी जो देखने में भद्र मालून पड़े सुखदायी होते हैं । श्रित सघन जलयुक्त मेघों के दर्शन भी शुभदायी माने गए हैं, जो हाथियों के समान गमीर शब्द कर रहे हों । पीछे से चमकनेवाली विज्ञली का प्रकार एवं इन्द्रभनुष भी यात्राकाल में प्रश्तितीय हैं । यात्रा में सूर्य एवं चन्द्रमा के मण्डल यदि दिखाई पड़े लो श्रश्तम स्वन्त समक्षती चाहिये । श्रनुकूल दिशा में उदित हुए गहों को शुभ-सूचक वहा गया है, विशेषकर बृहस्पति का उदय । हे धर्मज ! इसी प्रकार यात्राकाल में श्रास्तिकता, श्रह्म के भाव, पूर्वों के प्रति पूर्व-भाव के प्रदर्शन, एवं वे मनोभाव, जिनमें श्रपनी विशेष श्रमितिकता, श्रह्म के भाव, पूर्वों के प्रति पूर्व-भाव के प्रदर्शन, एवं वे मनोभाव, जिनमें श्रपनी विशेष श्रमितिकता, श्रह्म सोग मने परि हैं । सारांश्र यह कि यात्राकाल में मन का सन्तोप ही विजय का लक्षण है । तुलना में एक श्रोर सभी प्रकार के शुभ शुक्त हैं श्रीर एक श्रोर श्रपने मन का सन्तोप । हे राजन ! वाहनों की उत्सुकता श्रीर मन में ध्यानन्द का श्रतिक—ये भी शुभ का लाम एवं विजय की वार्त भाव करानेवाले हैं । इन उपर्युक्त मांगलिक वस्तुओं का दर्शन श्रयचा इनके नामों का श्रवण, इन सन की निस्य विजय की सुचना देनेवाला जानना चाहिये । ॥२—१८॥

श्री मात्स्य महापुराया में यात्रा प्रसंग में मङ्गलाध्याय नामक दो सौ तैतालीसवौँ व्यध्याय समाग्र ॥२४३॥

#### . दो सौ चौवालोसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा — हे सूत ! तुम सुक्ते विस्तारपूर्वक राजधर्म का वर्णन सुना सुके, श्रद्धुत मंगल दायी राकुनों को तथा स्वभों के विषय में भी कुछ बातें बता सुके । श्रव पुनः भगवान् विष्णु के माहास्य को सुनाहये । किस प्रकार भगवान् ने वायन का स्वरूप धारण कर दानवराज विल को बाँधा था श्रीर किस प्रकार कमशः धीरे-धीरे भगवान् का वह शरीर बद्धकर तीनों लोकों में ज्याप्त हो गया था ?।॥१—२॥

सत ने कहा — हे मुनिगए ! इसी बृतांन्त को प्राचीनशल में कुरुत्तेत्र के वामनायतन में अर्जु न ने उस समय तपत्वी ग्रीनिक जी से पूछा था जिस समय द्रीपदी के साथ सहवास नियम का उलंपन कर उन्होंने ग्रुपिन्टिर के प्रति पापाचरण किया या और पाप को ग्रान्ति के लिए तीर्थयात्रा की थी । उस .समय धर्मस्तेत्र कुरुत्तेत्र के वामनायतन में अवस्थित छर्जु न ने वामन सगवान को देखकर इस म्कार पूछा था। ॥२-५॥

अर्जुन ने कहा –हे अरिष ! किस प्रयोजन से इन भगवान् की इस वामनाहाति , मूर्ति में पूजा की जाती है और प्रचीन काल में वाराह रूपधारी मगवान की पूजा किस कारख से हुई थी और किस लिए यह चीत्र वामन भगतानु का मिय चेत्र हुआ है ? ॥६॥

दीनक ने कहा—हे कुरुनन्दन! भगवान् वामन एव वाराह के माहास्य को सन्तेष में फिर तुमसे वतला रहा हूं, सुनी। प्राचीन काल में दानवों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इन्द्र के अपने पद से निर्वासित कर दिये जाने पर देवताओं की माता व्यदिति ने अपने पुत्रों की पुनः उन्निति के विषय में चिन्ता की। श्रीर यही सोचकर उसने व्यतिपार तपस्या की। हे राजन्! पुरु सहस्र वर्षों तक उसने इसी के लिए घोर तपस्या की।इन्द्रियों को स्ववर कर वायु पान करती हुई श्रदिति ने देवों द्वारा निष्कासित तथा अपमानित अपने पुत्रों को देवकर यह सोचा कि सुक्त पुत्रवती का जीयन व्यर्थ है।इस प्रकार की मलानि से युक्त होकर उसने भगवान् की वन्दना की। श्रीर परमार्थ की चिन्ता करती हुई थिय वाण्यायों से उनकी वन्दना की श्रीर देवाधिदेव सर्वीन्तरवामी भगवान् हुपीकेश को नमस्कार कर इस प्रकार कहा। ॥७—११॥

श्रदिति ने फड़ा —सभी प्रकार की श्रापित्रों के विनास करनेवाले. कम्लधारी परमकल्यास को भी कल्याग्यदायक हरि को हमारा नमस्कार है। - श्रादिकर्ला, कमलनेत्र, पद्मनाम, ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान, स्वयम्म, राख, खब्ग को धारण करने गले हरि को हमारा नमस्कार है। श्री के स्वामी, परम उप-कारक, चक्र धारण करनेवाले भगवान् को हम नमस्कार करती हैं। हे भगवन् ! तुम सुवर्णरेता हो, श्रारम-ज्ञानी हो, परम विज्ञानमय हो, योग द्वारा चिन्तन करने योग्य हो, आसमयोगी हो, निर्मु स हो, आविशेष हो. हिर हो, बसंख्पी हो, तुम्हें हम नमस्त्रार करती हैं । जिसमें समस्त जगत् स्थित है, जगत् जिसे नहीं देल सकता, जो व्यक्तिस्थूल तथा परम सूक्ष्म है, जो राख धारण करनेवाला है – ऐसे तुम्हें हम नमस्त्रार करती हैं। जिस परवस को सभी मनुष्य समस्त चराचर ससार को देखते हुए भी नहीं देख पाते, हृदय में स्थित रहकर भी जो जगत् की टिप्पिथ में नहीं श्राता, जिसमें इस समस्त चराचर जगत् का श्रवसान होता है, जिसका यह समस्त जगत् है, उस समस्त जगत् के त्राधार रूप भगवान् तुमको हमारा नगरकार है। जो सभी प्रजापतियों में अप्रगएय है, सभी प्रमुखों का भी प्रमु है, जगत में सब से परे हे, सभी देवताओं का स्वामी है, उस त्रादिकर्चा कृष्ण को हम नमंस्कार करती हैं। जो प्रशृचि एवं निवृचि विषयों में मनुष्यों से अपने-अपने कर्में द्वारा उपासित होता है, उस स्वर्ग अपवर्ग के प्रदाता गदाघर भगवान् को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्यों द्वारा मन से भी चिन्तित होने पर शीघ्र ही पापों को दूर करनेव ला है, उस श्रादिक्र जी विशाद्ध परत्रक्ष विप्ता को हमारा नमस्कार स्वीकार हो । जिस देवाधिदेव अविनाशी परत्रक्ष को जानकर प्राया पुनः जन्म मरस्य के सकट को नहीं पांच करता उसे हम नमस्कार करती हैं। जो परम यज्ञकर्वा ऋषियों द्वारा यज्ञ नामधारी होकर पूजित होता है, उस यज्ञपुरुष परमप्रभु विष्णु को हमारा नमस्कार है । सभी वेदों के जाननेवाले जिसे वेदों में विद्वानों का शिरोमिश मान कर बजोगान करते हैं, उस वेदों द्वारा जानने योग्य विजयरील विप्तुा को हमारा नमस्कार है । जिससे इस चराचर जगत् की उत्पत्ति हुई हे तथा जिसमें इस जगत् का श्रवसाम होता है उस विश्वाधार वेदों की मर्यादा के रक्षक महारमा विप्णु को हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा से लेक्टर छोटे तृषा तक को बनाकर जिसने इस चराचर निखिल जगत् का विस्तार किया है उस

उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे. भाई) को इस मायाजाल से उबरने के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। जो वसु जल स्वरूप हो कर सभी जमन् का मरण पोपण करता है, उस विद्रव स्वरूप, विश्व के स्वानी ब्राद्रि प्रजापित विद्णु को हमारा नमस्कार है। जिस भगवान् की मनुष्य विद्युद्ध मन, ववन एवं कर्म से श्राराधना कर सभी श्रविद्याशों के सबुद्र को पर करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जो सभी चराचर शीवों में विद्यमान होकर विपाद, सन्तोप, रीप, श्रादि भावों से सभी को नवाता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। मीह रात्रि में उद्युक्त श्रवुर रूप मूर्तमान श्रोषकार का जो सूर्य रूप होकर विनादा करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। किपल श्रादि महिपेयों में श्रवस्थित होकर जो भगवान श्रयने ज्ञान-दान द्वारा श्रज्ञानान्यकार को दूर करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस परव्रद्ध के नेत्र स्वरूप चृन्द्रमा तथा सूर्य संसार के सुभाद्यम कभी को बराबर देखते रहते हैं उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस सर्वेश्वर के लिए मैन इन उपर्युक्त सभी विरोपणों को सत्य ही वर्णन किया है, मिध्या नहीं, उस श्रजन्म समस्त जगत् के कर्जा को हमारा नमस्कार है। है देव जनीदन । यदि मैंने ये बार्ते तुम्हारे लिए सत्य रूप में कही हैं तो उस सत्य से मेरे सभी मनोरय पूर्ण हों। ॥१२-३ श।

श्रीनक ने कहा--श्रदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान वासुदेव, जो सभी चरा चर जीवों के दर्शन-पथ में नहीं त्राते उस समय दिखाई पढ़े त्रीर उससे इस प्रकार वोले । ॥३५॥

श्री भगवान् ने कहा --श्रविति ! तुम जिन मनोर्श्यों की सुमाने श्रमितापा करती हो, हे धर्मने ! उन सभी को तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें सन्देह नहीं ! हे महाभाग्यशालिनी ! तुम्हारे हृद्य में सुमाने जिस चरदान को माँगने की इच्छा है उसे तुम शीव ही माँगकर श्रपनी इच्छिद्धि करी ! - तुम्हारा निश्चय ही कल्याया होगा । मेरा दर्शन कभी विकल नहीं होता । ॥३६-३७॥ •

श्रदिति ने कहा— भक्तवत्सल देंग ! यद सुन मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मेरा पुत्र इन्द्र फिर से तीनों लोकों का स्वामी वने । महान् राच्सों द्वारा छीना गया उसका राज्य तथा उसके यज्ञमाग सुम्हारे जैसे वरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पुत्र पुतः शास करे । हे केरात्र ! छोना हुया मेरे पुत्र का राज्य मुक्ते उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना सीतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का छीना गया श्रधिकार मेरे हुद्य में जुम रहा है । ॥३८-४०॥

श्री भगवान् ने कहा—हे देवि ! में तुम्हारे मन की बार्ते पूरी करूँगा श्रीर करथ्य के वीर्य सयोग से में श्रपने श्रग्र द्वारा गर्भ से उत्पन्न होऊँगा श्रीर तुम्हारे गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर देवताश्रों के जितने भी रात्रुगण हैं उन सभी को विनष्ट करूँगा, हे नन्दिनि ! तुम सन्तोष धारण करो ! ॥४१--४२॥

अदिति ने कहा —देवाधिदेव ! समस्त जगत के कर्चा ! केग्रव ! मेरे उत्पर कृपा करो । में तुम्हें गर्भ में धारण करने में अपने को समर्थ नहीं पा रही हूँ, जिस तुम्हारे ग्रारीर में यह समस्त चराचर जगत् प्रतिस्टित है, जो तुम स्वयं विश्वस्वरूप हो, उस अतिर्दुधर तुमको में अपने उदर में धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ । ॥१३–४४॥

श्री भनवान् ने कहा — हे महाभाग्यशालिती ! तुम सच कह रही हो, सच बात है कि मुम्में समस्त चराचर जात् की स्थिति हे, मेरा मार वहन करने में इन्द्र समेत सभी देवयण भी समर्थ नहीं हो सकते । किन्तु में तो सभी लोकों को, देवता, रास्त्र एव मनुष्यों को — सभी चर श्रचर जीव एव करवप समेत तुमको — सबको बहन कर सकता हूं, यतः तुम्हें किक्त नहीं होना चाहिये । गर्म में मेरे श्रवस्थित होने पर तुम्हें किसी प्रकार की म्लानि या सेद नहीं होगा, हे दान्तायिण ! तुम्होरे लिये मेरी वह प्रसन्तता सुलभ हे जो दूसरों के लिए श्रात दुन्हों है । मेरे गर्मकाल में तुम्हारे पुत्रों से जो शत्रुवा करेगा, उसके भी तेजोवल को में विनष्ट कर दूँगा, तुम किसी प्रकार का दुःख गत करों । ॥४४-४८॥

शीनक ने कहा—भगवान ऐसा कहने के बाद तुरत वहीं पर अन्तिह त होगये। हे कुरतका ! देवनाओं नी माता अदिति भी थोड़े दिनों बाद गर्भवती हुई । भगवान कृष्ण (विष्णु) के गर्भिश्यत होने पर सारी पृथ्मी चलायमान होगई, बड़े-पड़े पर्वन कॉपने लगे, सभी समुद्र बिच्च कर हो उठे। हे बमुधाधिप ! जिधर-जिधर से होक़र इ्रादिति जाती थीं तथा अपने मनोहर पेरों को पृथ्वी पर रखती थीं उधर-अधर भार के कारण पृथ्वी विनम्न हो जाती थी। मधुसुदन भगवान विष्णु के गर्भस्थ होने पर सभी दैत्यों के वैच विद्युल मन्द हो गये जैसा कि परमेन्द्री मगवान ने स्वय अदिति से कहा था। ॥११ ८ – ५ २॥

श्री मास्त्य महापुराया में वानन प्रादुर्भाव नानक दोसी चीवालीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२४४॥

### दो सौ पैंतालीसवाँ ऋध्याय

शीनक ने कहा—दैस्यों के निस्तेज हो जाने पर बलि ने उन्हें इस प्रकार तेजोहीन देखकर श्रपने पितानह शहाद से पूछा । ॥१॥

बिल ने कहा—हे तात ! वया ऐसी बात है कि सभी देख गए श्रांम से बले हुए की भाँति निस्तेज से होगबे हैं, श्रीर क्या ऐसा कारण है कि वे इतने शीव ही ब्रवाइयड से मारे हुए की भाँति दिखाई पड़ने तमे हैं। यह दैत्यों के जगर कोई श्रास्टि तो नहीं आ गया है श्रिष्टम पैरियों द्वारा कोई कृत्या तो इन पर विनाश के लिए नहीं छोड़ी गई है, जो श्राकर पढ़ी है, जिससे सभी तेजोहीन होगये हैं। ॥२—३॥

होनिक ने कहा —है राजन् ! तब इस प्रकार बलि के पूछने पर धैर्यवान् देत्याधिपति प्रद्वाद ने

बड़ी देर तक ध्यान कर के अधुरनायक बलि से पूजा । ॥४॥ प्रकार के जहां — बानवपति | बलि ! इस समय र

प्रहाद ने दहा—बानवपति बित । इस समय सभी पर्वत हिलने लगे हैं, मूमि भी घपनी स्वामानिक समया छोड़ रही है, समस्त समुद्र नित्तु क्य हो रहे हैं, देख तथा दानन गए तेनोहीन हो गने हैं, प्रहम्मच जिस नकार पहले सूर्य का यनुगमन करते थे उस प्रनार उदित होने पर भी अनु-गमन नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से यनुगमन लगता है कि देवताओं की विरोप अध्युक्ति प्राप्त ेहोने वाली है । हे महाबाहुवाले । यह महान् कारण दिखाई पड़ रहा है । हे देवतात्रों के शत्रु !इसे तुम तुच्च कारण मत समम्तो । ॥४-७॥

शीनक ने दहा — दानवराज बिल से इस प्रकार की वात कर अवसं के बीच में महारता प्रहाद ने, जो भगवान के परम्भक थे, मन से हरि का चिन्तन किया और योगभल से ध्यान करके उन्होंने भगवान जनाईन का अन्वेषण किया कि वे इस समय कहाँ है ? ध्यान करने पर प्रहाद ने अदिति के उदर में वामन रूप में विराजमान उन आदि प्रजापति भगवान विन्णु को देखा, जिनके अन्दर सातों लोक विराजमान थे । उस समय प्रहाद ने भगवान के अन्दर आठों वसु, ग्यारहों रुद्र,दोनों अदिवनीकुनार, उनचास मुख्त गण, साध्य देव गण, विरवेदेव गण, आदित्य गण, गम्धर्य गण, उरगगण, रात्तस समुद्र, अपने पुत्र विरोचन, असुरह्मामी बिल, जम्म, कुजम्म, नरक, वाण तथा अन्यान्य असुरपति, ह्यां अपने आप, सारी पृथ्वी, विशाल आकारा, नायु, जल, अम्म, तसक, वाण तथा अन्यान्य असुरपति, ह्यां अपने आप, सारी पृथ्वी, विशाल आकारा, नायु, जल, अम्म, सभी समुद्र गण, वृत्त, नदियाँ, सरीवर, पशु, मृग गण, पित्त गण, संसार के सभी मनुष्य, सर्गाद रेगनवाले सभी जीव, सभी लोकों की सृष्टि करनेवाले भगवान ब्रह्मा, शिवजो, सभी प्रहों, नत्त्रों नागों, एवं दल आदि सभी प्रजापतियों को अति विस्तय से व्याकुल होकर देखा। और तब लाण भर बाद पुत्त स्वस्थ होकर अपने पुत्र विरोचन के पुत्र विल से कहा।। ।८—१५॥

प्रह्लाद ने कहा—हे बत्स ! मैं उस कारण को भली भाँति जान जुका जिस लिए श्राप लोगों के तेज की हानि हुई है, उसे विस्तारपूर्वक सुनो । देवाधिदेव ! सभी जगत् के उत्पन्न करनेवाले, सृष्टि के त्रादिकर्चा, विश्व भर में जिनसे पूर्व कोई नहीं था, जो एक मात्र सब से प्रथम हैं, ऐसे पूज्य बरंदायक भगवान विप्या पर से भी परम (परात्पर), प्रमाणों के भी प्रमाण, सातों लोकों के गुरु के भी गुरु हैं। प्रभु के भी प्रभु हैं, पर से भी परे हैं, अनादि हैं, अमध्य हैं, अनन्त हैं। वे भगवान अपने अंश द्वारा इस त्रे लोक्य को सनाथ करने के लिए ऋदिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं. । हे दैत्यपति ! जिनके स्वरूप को भग वान रुद्र, पद्भयोनि ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, मरीचि प्रभृति महर्षिगण भी नहीं जान पाते वे भगवान् वासु-देव अपनी कला से उत्पन्न हो रहे हैं । जिन भगवान् ने पूर्व काल में अपनी एक फला द्वारा नृसिंह रूप में अबतीए होकर मेरे पिता का वध किया था तथा जो सभी योगिराजों के मन में निवास करनेवाले हैं वे ही भगवान् वासुरेव अपनी कला से अवतीर्ण हो रहे हैं । वेदों के जाननेवाले विद्वान् लोग जिन अव्यय भगवान् को भली माँति जानकर प्रवेश करते हैं तथा सभी पापों से निर्मुक्त होकर प्रवेश करके पुनः इस मृत्युलोक में जन्म नहीं धारण करते उन भगवान् वासुदेव को में नित्य प्रणाम करता हूँ । जिन भगवान् वासुदेव से सभी जीव गण समुद्र से लहरों की भाँति निरन्तर उत्पन्न होते हैं श्रीर प्रलय काल में पुनः <sup>-</sup>उसी में सन्निविष्ट हो जाते हैं, उन श्रविन्स्य महिमाशाली को हमारा नमस्कार है। जिस परम पुरुष के स्वरूप की, बल की, प्रभाव को एवं भाव की शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगए। भी नहीं समभ पाते उन भगवान् वासुदेव को में सर्वदा नमर्रकार करता हूँ । जिन भगवान् वासुदेव ने मनुष्यों को स्वरूप देखने के लिए नेत्र, स्पर्श के लिए चमड़ा, रसास्वादन के लिए जिह्ना, शब्द धनने के लिथे कान तथा सुगन्ध प्रहरा

करने के लिए नासिका दी है, उन्हें हमारात्मास्तार है। जिसने अपने एक दांत के अप्र भाग से इस अनन्व प्रज्यी मराटल का उद्वार किया है, जो इन सभी पर्वनों को धारण करता है, निममें यह समस्त चराचर जगत् अपन करता है उस सर्वप्रथम भगवान् विप्तु को हमारा नमस्त्रार है। जो सर्वेश्वर अच्चरसा नासिका, नेत्र एव बान आदि इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता, केतल मन द्वाग जिमे अहण किया जा सकता है, उस प्रथ परमारमा विप्तु के सम्प्रख हम विनत हैं। अपने अग्र मात्र से अववीर्ण होकर जिसन गर्मस्थ होते हुए भी वहे-बड़े दैर्चों के तेजों बा हरण कर लिया, जो समस्त भव भयरूप वृत्त के लिए कुठार रूप है उस अनन्त परमारमा को नमस्कार करता हूं। हे महाद्वरेन्द्र ! वह महान प्रात्मा समस्त जगत् का उत्पित्वकों भगवान् विप्तु अपने सोलह अग्रों से देवताओं की माता अदिति के उद्दर में प्रविष्ट हुआ है, उसी ने अपने तेज से तुम लोगों के रारीर को निस्तेज कर दिया है। ॥१६—२६॥

निल ने महा—हे तात ! यह हरि नामक कोन-सा देश्ता हे ? जिमसे हम लोगों को इतनी विपत्ति श्रा गई है। मेरे पास तो उस वासुदेव से भी अधिक बनवान सेकड़ों टेल्ब हैं। विप्रवित्ति, गिवि गुज़, श्रय गुज़, श्रय शिरा, शर्वशिरा, महकारी, महाहनु, प्रताप, प्रप्त, शुग्भ, श्रित कटिनाई से जीतने योग्य छुदुर,—ये महावल्यान देत्य हमारी सेना में हैं। इनके श्रितिरक्त श्रन्य सेकड़ा दैरन तथा दानव भी हैं, जो महावल्यान, महान् प्राक्रभी तथा समस्त पृथ्वी के मार को उद्योग में समर्थ हैं, इन सम्म में से एक एक के भी श्राधे प्राक्रम से इच्छा की समानता नहीं है। ॥३०-३३॥

श्रीन के ने कहा-देखपु गव प्रह्माद श्रपने पीत्र की दर्भोक्ति सुन कर भगवान की निन्दा

करनेवाले उस विल को 'धिकार है, धिकार है। ऐसा कहने लगा । ॥३४॥

प्रहाद ने रहा— मुक्ते मालूम हो रहा है कि ने सभी देत्य तथा दानव गण विनास के सुल में जाने वाले हैं क्योंकि जिनको तुम जेमा प्रविनेकी एव दुई दि राग मिला है। देवाधिदेन, महान तेनस्वी एव भाग्यशाली अजन्मा वासुदेव मगवान हो तुम्क जेमे पायक्री को लोडकर मला ऐसा फोन कह सकता है। तुमने इन जितने देखों तथा दाननों के नाम ज्यर गिनाये हैं, मम्मी मिलकर, नक्षा के समत सभी देवगण, स्थानर जगन मभी जगत, तुम, में, वर्वत, बृह्म, निर्द्धां स्थीर सभी नरों के समेत यह सारा समार, सभी समुद्र, द्वीप एव सभी लोक—जे सब मगनान स्थव ही समानता नहीं कुर सरन। जिम जगन व्यापी अति वन्दनीयों का भी वन्दनीय परमारना का यह समस्त चरानर जगन केम एक अप है, उनके नरे में मना कीन ऐसा है जो तुम्हारी तरह बातें करेगा। तुम्क जैन विनियंत्र की निर्दाश त्यांत्र हुम, विभागोन्त्र नु तुद्धांत्र प्रविन त्यांत्र हमान कीन माननवाले के सिवा ऐसी अविवेकपूर्ण बात नना कीन कर सकता है ? तुमक स्थागों की स्थित अब सामतीय है नितक पर में तुम्हारा गीव पिना उत्पन हुया, निमक तुम्क जेमा देवाधिदेव विप्णु मानान का निन्दक पुत्र पेरा हुसा। समार में एकत घोर पार्थों के सन्दर्ध को नष्ट करनाली मगवान रूपण क वरणों में हमागी भीन स्थल पुत्र वनी रहे में मन ही तुमने मयनानित क्यों न होक । पन हान स्थानता रूपण से वरकर मेरा इस समार में किन निवय नहीं है। सम्पर्ध माना स्थान नहीं है। हे मूर्य

देख ! इस वात को सारा संसार जानता है किन्तु तुम श्रकेले नहीं जानते । मेरे इतने प्राणों से भी प्रिय भगवान् कृष्णा की जानते हुए भी जो तुम निन्दा कर रहे हो सो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो । हे बिल । वुम्हारा पूज्य विरोचन है श्रीर में उसका भी पूज्य हूँ, श्रीर मेरे भी क्या समस्त संसार के पूज्य भगवान् विष्णु हैं । इस कारण जो तुम श्रपने पूज्य के पूज्य मेरे भी गुरु की निन्दा कर रहे हो सो श्रवश्य ही शीम तुम इस ऐरवर्य के पद से नीचे गिरोगे । हे बिल ! मेरे सर्वस्व, जगत् के स्वामी, भगवान् वासुदेव में हमारी भीति श्रवस्य एवं ने तहीं जोना की श्रप्त पत्ता के महिमा को जो तुमने नहीं जाना श्रीर इस प्रकार का जनका श्रपमान किया है इसीलिए में तुम्हें शाप दे रहा हूँ । हे श्रवस्त की निन्दा करनेवालो ! जिस प्रकार श्रिर काट लेने से सुम्हे दुःख होता उसी प्रकार तुम्हारों इस कठोर एवं गभीर वाणी से सुम्हे दुःख हुआ है, श्रतः तू श्रपने राज्य से श्रप्ट हो जा श्रीर तुम्हारा पतन हो जाय । जिस प्रकार यह निरवय है कि इस ससार सागर में भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई श्रम्य श्राराह्म करने हैं है सी प्रकार शीघ तुम्हों में राज्य पद से च्युत हुआ वें हुँ । ॥३५-५ ०।।

ंशानक ने कहा — दैत्यपति बलि ने खपने पितामह महाद की ऐसी शाप की अपिय वार्ते सनकर बारग्नार प्रणाम करते हुए उन्हें पसन्न किया । ॥५१॥

यिन ने कहा—हे तात ! तुम्म अज्ञान से मोहित के उत्पर तुम कृपा करो, कोध मत करो । वल के गर्व से उन्मत होकर मैने वैसी द्योंकि तुम को सुनाई है । हे दैत्यग्रेष्ठ ! श्रज्ञान एवं मोह से मेरी सारी बुद्धि चौपट हो गई है, मैं बड़ा पापकर्मी हूँ। श्रतः तुम्म जैसे दुराचारी को जो आप ने यह शाप दिया है सो श्रच्छा ही किया है । हे तात! में राज्य से च्युत हो जाऊँगा, मेरी सारी सम्पत्ति विनन्द हो जायगी—इन वातों से में तिनक भी दुःखी नहीं हूँ किन्तु तुम्मे इस वात से श्रिषक दुःख है कि मैंने श्राप के साथ श्रविनयपूर्ण व्यवहार किया है । तोनों लोकों पर साम्राज्य हो जाना, एव श्रात ऐरवर्यमान हो जाना—ये दोनों वातें इस पृथ्वी तल पर उतनी दुर्लम नहीं हैं, जिननी श्राप जैसे परम भागवत् गुरुवर्मों की प्रीति दुर्लम है । हे दैत्यों के पालक ! यह समम्म कर कि में श्रापकी कोधपूर्ण दृष्टि से श्राति दुःखी हूँ शाप से नहीं, आप मेरे उपर प्रसन्न हो आयं, कीप न करें । ॥२५-२६॥

प्रह्वाद् ने कहा — 'हे बत्स ! श्रांत कोप के कारण में मोहित हो गया, जिससे श्रामिम्त होकर मेंने तुम्हें जाप दे दिया श्रीर श्रज्ञान ने मेरी विवेकशक्ति का विच्छल हरण कर लिया । हे महाश्रमुर ! यदि श्रज्ञान के कारण मेरी विवेकशक्ति नष्ट न हुई होती तो सर्वान्तर्थामी भगवान विष्णु को जानता हुत्रा भी में ग्राप देने को क्यों उधत होता । हे श्रप्तमुग्राव! यह जो शाप मैंने तुम्हें दिया है, यह तो श्रवश्य ही पटित होगा श्रतः इसके लिए तुम विषाद मत करो । श्राज्ञ से तुम्हारी मिक्त देवेश श्रच्युत मगवान में होगी श्रीर वही तुम्हारी रह्मा करनेवाला होगा। हे बीर ! इस शाप के पटित होने पर जब तुम मेरा स्वरण करोंगे, तब में वैसा प्रयत्न करूँ गा जिससे तुम्हारा फल्याण हो। । ऐसी वार्ते कह कर महा मितमान प्रह्वाद जुप हो गया। इसी श्रवसर पर श्रविति के गर्भ से भगवान गोविन्द वामन स्वरूप में मृतल पर श्रवतीर्ण हुए।

उन सभी देवताओं के स्वामी जगलाथ विद्या के व्यवतरित होने पर मभी देवगण दु ल से विद्युक्त हो गए। विशेषकर देवमाता व्यदिति को वड़ी प्रसन्नता हुई, सुन्न-स्पर्यकारी वाय बेहने लगी, व्याकार घूनिरहिन हो गया, सभी जीवों की पर्म में व्यक्तिक्ष हो गई, मनुष्यों और राज्ञसों के मन में भी तिनक विहुत्यता नहीं हुई, ताल्पर्य यह कि पृथ्वी, व्याक्तार और राज्य होती लो को बीवों में तिनक भी ट्रद्रेम नहीं हुआ। हे राज्य ! भगवान के टर्पन होते ही लो किप्तिमहं ब्रह्म ने जातसंस्कार व्यक्ति कराकर उनका दर्शन किया और सभी ब्रह्मियों के सुनते हुए देवाधिदेव मगवान की स्तुति की ! ॥५७-६६॥

त्रसा ने कहा—हे सब के व्यादि में होनेवाले ! परमातनन् ! तुम्हारी जब हो । हे व्याजेव ! सब की आत्मा में विचरण करनेवाले ! जन्म एव बृद्धता के कटों से विमुक्त भगवन् ! तुम्हारी जब हो । तुम श्रवन्त हो, कभी नारा को प्राप्त होनेवाले नहीं हो । हे श्रवित ! श्रमेय ! श्रव्यक्त स्थितिवाले ! परमात्मन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम परमार्थ के मयोजन के सर्वत हो, ज्ञान द्वारा जानने योग्य हो, स्वय श्रपनी महिमा से प्रकट होनेवाले हो । हे सम्पूर्ण जगत् के साझी ! जगत् के कर्जा, जगत् के गुरु ! इस जगन् के विनाशक देव ! तुम्ही इसको बनानेवाले तथा पालतेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय हो । मोल की इच्छा रखनेवालों को तुम्हारा पठा नहीं लगता । तुम्ही ग्रेप हो, अग्रेप हो, अस्तित प्राणियों के हृदय में स्थित हो, तुम जगन के श्रादि हो, मंध्य हो, श्रन्त हो ! सर्वज्ञाननिये ! तुम्हारी जय हो, जय हो। मोन्हार्थी जन तुम्हारा पता नहीं पाते, तुम स्वय दृष्ट हो, ईरवर हो, योगी जनीं को मुक्ति देनेवाले हो, दम आदि गुणों से निमूपित हो, तुम्हारी जर हो, जर हो । तुम जगत् में सब से स्यूत हो, सब से सूक्ष्म हो, दुर्जेय हो, जगन्मय हो, इन्द्रियबान् हो, अतीन्द्रिय हो, तुम्हारी वय हो, जय हो । तुम अपनी यौगनाया में सर्ददा स्थित रहनेवाले हो, शेषनाम के फर्या पर शयन करनेवाले हो, श्रव्यय हो, एक दात के अप्रभाग से बसुन्यस का उद्धार करनेशाले हो, तुम्हारी अब हो, अब हो । तुम मृति ह हो, हिर्चयक्षिपु के वन्तस्थल का विदारण करनेवाले हो । है विश्वालय । इस समय भी सुम्हारी जय हो । हे बामन ! तुम्हारी जय हो । हे केस्रत ! तुम्हारी जय हो । तुम श्रयमी ही माया से बने हुए श्रावरस से बिपे रहते हो । हे जगन्मुर्ते, जनार्दन, श्रविन्त्य, श्रनेक स्वरूप धारण करनेवाले, प्रमोर्! तुग्हारी जय हो, जय हो । हे हरे ! तुम सभी प्रकृति के विकारों से युक्त हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हा जैमे परमात्मा में ही इस अगत के धर्म शीमबीटा मर्यादित हुई है। हे हरे ! न में, न भगवान शंकर, न ब्रह्मा जी, न इन्डादि देवगण, न सनकादि मुनिगरा, न योगी जन-अर्थात् कोई भी तुरहारी महिमा को यथार्थतया जानन में समर्थ नहीं है । है जगत्मते ! हे सर्वेरा ! जगत् में तुम्हारी माया रूपी बस्त्र से लिपय हुआ कीन प्राणी विना तुम्हारी इपा के हुए तुमाही जानने में समर्थ हो सकता है । हे देव ! प्रसन्ता से हिएत मुखवाते रे भगवन ! जिस व्यक्ति ने तुम्हारी भर्ती भाँति सेना कर ली है नहीं तुम्हें जानता है, ऋन्य लोग भला तुम्हें क्या जानेंगे | हे विश्वासन् | दीर्घनेत्रींवाले | वामव भगवन् | नन्दाश्वरेश्वर देखात । स्म निवत सी जनित के लिए तुम्हारी जय हो । ॥६७---८०॥

द्मीनक ने कहा —हे राजन् ! इस प्रकार त्रक्षा के स्तुति करने पर वामन स्वरूपवारी भगवान . हपीकेश ने हेंसकर कमलयोनि ब्रह्मा जी से भावां से युक्त यह गम्भीर वाणी कही। 'हे ब्रह्मन् 1 प्राचीनकाल में इन्दादि देवताओं के साथ करवप ने तथा आपने मेरी स्तृति की थी उसी सनय मेंने आप लोगों से यह प्रतिज्ञा की थी कि यह त्रिमुवन इन्द्र का होगा, फिर अदिति ने भी मेरी तपस्या की थी और उससे भी मैंने यह प्रतिज्ञाकी थी कि शत्रुष्ट्रों को बिनष्ट करके मैं इन्द्रको यह त्रैलोक्य समर्पित करूँ गा। सी मैं श्चपने उस वर्षन का पालन करने के लिए ऐसा उपाय कहाँगा जिससे सहस्रान् इन्द्र जगत् के पुनः अधिपति वर्नेमे, में यह आप लोगों से सत्य वात कह रहा हूँ । भगवान् के ऐसा कहने के उपरान्त ज्ञहाा ने उन्हें कृष्णा मृग का चर्म दिया, भगवान् बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपबीत दिया । ब्रह्मा के पुत्र महिष् मरीचि ने पलारा दराड, विसप्ट ने कमराङल, श्रांगिरा ने कुरासन तथा वेद, पुलह ने श्रासस्त्र तथा पुलस्त्य ने रवेत वस्त्र कि जोड़े समर्पित किये । फिर प्रण्य 'ऊँकार' के स्वरीं से विभूपित वेदों ने भगवान की स्तृति की त्रीर उसी समय सांख्य-योग त्रादि बहाँ शास्त्रों ने भी भगवान् की स्तुनि की । हे राजन् ! इस प्रकार वामन स्वरूप धारी भगवान ने जटा, दराड, अत्र, कमराडलु से तिभूपित एवं समस्त देवताओं के तेज से सम्पन्न हो बल्ति के यह भूमि की श्रोर प्रस्थान किया । उस समय जहाँ-जहाँ पृथ्वीवल पर वामन ने श्रवने चरगों को रखा बहाँ-वहाँ श्रिति पीड़ित होने के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ गईं। इस प्रकार धीरे-धीरे मृद् गति से चलते हुए भगवान् वामन ने उस समय अपनी गति से सभी पर्वतों, समुद्रों तथा द्वीपों समेत समस्त प्रथ्वी को चलायमान कर दिया । ॥८१-६०॥

श्री मात्स्य महापुराए में वामन शदुर्भाव प्रसंग में वामन जन्म नामक दो सी पैतानीसवाँ श्रध्याय समासा।२ ४५॥

## दो सौ छियालीसवाँ अध्याय

श्रीनक ने कहा— भगवान् वामन के चलने पर पर्वतां एवं वर्गो समेत समस्त पृथ्वी को विद्युच्य होते देख विल ने हाथ जोड़कर विद्युद्धारमा शुक्राचार्य से पूछा— 'त्राचार्य ! किस कारण से समुद्रों, पर्वतों एवं वर्गो समेत यह पृथ्वी वित्तु ज्य हो रही हैं। यिल के ऐसा पूछाने पर वेदज्ञानियों में श्रेन्ठ महाचुद्धिमान् शुक्राचार्य ने वड़ी देर तक घ्यान करने के बाद दैस्या विपत्ति महाद से कहा— 'कश्यप के घर जगत्- के उत्पिक्त सामात्त जगदात्मा विप्णु भगवान् वामन के रूप घर्षाति महाद से कहा— 'कश्यप के घर जगत्- के उत्पिक्त सामात्त जगदात्मा विप्णु भगवान् वामन के रूप में श्रवतीर्या हुए हैं, हे दानवपित ! वे भगवान तुम्हारे यज्ञ में सम्पितत होने के लिए आ रहे हैं उन्हीं के मिर्स के भार के कारण पृथ्वी वित्तु त्य हो कर हिल रही है, पर्वत काँग रहे हैं, सभी समुद्र त्यु त्य हो रहे हैं। इन सभी जोवों के स्वामी परमारमा को देवता, असुर, गन्धर्व, यत्त, रात्त्व और किलरों समेत यह पृथ्वी वहन करने में सम्प्रति समर्थ नहीं है। हे महान श्रसुर! इन्हीं परमारमा ने इस पृथ्वी को भारण किया है,

अल, श्राम्न, पवन, श्रीर श्रामादा को भी ये ही घारण करनेवाले हैं, सभी मनु श्रादि युग पुरुषों के सन्द्रा ये ही है। जगत् के लिए भगवान कृष्ण की वह धनीमून माया यही है, जो धार्य-धारक भाव से सारे जगत् को पीड़ित फरती रहती है। है श्रमुरोधम ! उन्हीं भगवान के सांगेषहव होने के कारण श्रम श्रमुराण यज्ञ में भागों के श्रषिकारी नहीं हैं। यही कारण है कि ये श्राम्न श्रमुरों को दिये हुए भागों को श्रव नहीं महण कर रही हैं।॥१–८॥

यशि ने कहा— है ब्रह्मन् । में श्राप्त भन्य है, पुरायवान, हो कर मुक्तने बढ़ कर श्रान्य कोई भी पुरुष श्राय नहीं रहा, जिसके यह में सालात यज्ञपित भगवान उपस्थित हो रहे हैं । जिन प्रच्युन देवाधिदेव परमारमा को योगी जन योगद्दिद द्वारा देखने की लालसा करते हैं वे ही भगवान स्वयमेव हमारे यह में श्रा रहे हैं । जिन परमारमा का भागनदान करने बाला—होना तथा उद्गाता गान करते हैं उन सभी यज्ञों के स्वामी विष्णु को मेरे सिवा श्रान्य कीन प्राप्त कर सकता है । श्रान्य है श्राचार्यचरण । उन सर्वे इंचरेस्वर भगवान कृष्ट्य के मेरे यह में उपस्थित होने के बाद जो कर्तव्य हों उन्हें तुम्मे नताइये । ॥१०-१३॥

शुक्त ने कहा—हे अनुस 1 वेदों के प्रभाणानुवार यहाँ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी केवल देवगण कहें गये हैं किन्तु तू ने तो दैस्वों तथा दातवों को यह भाग का अधिकारी वनाया है । ये भगवान् सभी सांवारिक वीवों में रिधव रह कर उनकी रिश्वित तथा पालन करते हैं और प्रलयकाल में स्थायन उनकी प्राप्त वना कर आदनसन्त कर लेते हैं । हे महाभाग ! वे भगवान् विष्णु जो सर्वदा अपनी मर्यादा पर रहने वाले हैं तुम्हारे ही लिये यहाँ उपरियत हो रहे हे, अत इस बात को भलीभाँति जान कर भविष्य में जो दुख करना हो, उसकी चिन्ता कीजिये । हे दैर्स्यपित ! इसलिये भेरी यह सम्पत्ति है कि थोड़ी-सी वस्तु के लिये भी इन्हें देने की शिवज्ञा न करना; प्रसुत मूठी-मूठी खुशामदी की वार्त बनाकर अपना काम चलाना और कहना कि—'है देव ! में हाई कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ ।' हे महान् अपना । बन्तीक विकास अपना काम चलाना कुष्पा भगवान् देवताओं की मलाई और अभिन्नदित के लिये ही इस कार्य में मुद्द हुए हैं । ॥११ कि

बल्ति ने कहा—हे ब्रह्मन् । अन्य साधारण याचकों के भी अर्थना करने पर मैंने उन्हें कभी नका-रात्मक उत्तर नहीं दिया, वहीं में समार के पार्चों को दूर करनेवाले परमारमा की याचना ने कैसे इनकार कर सकता हूँ । विविध प्रकार के उपवास ख्यादि को कर के लीग जिस मगवान् गोविन्द की खाराधना करते हैं वे खाकर मुक्तसे जन याचना कर लेंगे तो फिर उससे बढ़ कर ससार में ख्रम्य मन कामना क्या रह जायगी ? जिन भगवान् को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के उपहारों द्वारा पविजना से यहाँ का खानुन्छान किया जाता है, वही भगवान् हमयमेन खाकर मुक्कने 'दीग ऐसी याचना करेंगे । निरचय ही नेरा सब मुक्कत फलीभृत हो गया,मेरी मुचरित्रता सफल ही गई, जो मेरे हाथों से दिव गोर्थ दान को स्वयम् भगवान् विव्या

्करेंगे। यदि में उन मगवान् के स्वयम् उपस्थित हो जाने पर 'मेरे पास उच्य नहीं है, मैं आपको में असमर्थ हूं' ऐसा कहकर धोखें में डाल्ँगा तो फिर मेरे जीवन का क्या फल होगा ? अतः बज्ज में बज्जपित मगवान जनार्दन आकर मुमसे याचना करेंगे तो मैं विना विचार किये ही अपने

शिर को काटकर दे सकता हूँ । यन्य साधारण यानकों को यानना करने पर मेंने केभी 'नहीं है। ऐसा नहीं कहा तो भला अब भगवान के उपस्थित होने पर उस अनभ्यस्त राबर को क्यों कर कह सक्ताँगा ? दान देने से श्राने वाली विपत्तियाँ वीर पुरुषों के लिये होभनीय हैं। जो दान दे देने के वाद किसी प्रकार की ं विपत्ति नहीं लाता यह मंगल न देने वाले के समान ही है अर्थात् उसके देने न्त्रीर न देने से कोई विशेष लाभ नहीं । मेरे राज्य में कोई प्राणी सल्विदीन, दरिदी, प्रातुर, प्रशोभन, उद्विस प्रथवा प्रलंकार तथा पुष्पमाला त्रादि से विवर्जित नहीं है प्रत्युत सभी लोग हुन्छ-पुष्ट सुगन्धित द्रश्यों से विभूपित सभी सुसों से समन्वित हैं । हे महाभाग्यशालिन् । में श्रपने विषय में क्या कहूँ कि सदा सुखरूर्व क रहता हूँ । हे भूगवंग्र में सिंह । मेरे दान रूपी बीज का ही यह फल है, जो इस प्रकार विशिष्टदान का पात्र (दान देने योग्य व्यक्ति) मुंस्ते शप्त हुआ, स्पष्ट है कि यह सब कुछ मैंने आपही की कृपा से पाप्त किया है। अतः हे श्राचार्य । यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान बीज जनार्दन रूप श्रति उपयुक्त पात्र में पड़ जाता है ती फिर मैंने जीवन में क्या नहीं पान्त कर लिया श्रार्थात् तब मेरे जीवन की सारी श्रामिजापाएँ पूर्ण हो जायँगी । यदि मेरे दान द्वारा देवताओं का पालन होता है तो उनके उपयोग से मेरा दान दस गुना श्रविक प्रशंसनीय होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि मेरे यज्ञ से उपासित भगवान मेरे ही कल्याया के लिए अपने साल्चात् दर्शन द्वारा उपकृत करने वाले मुभाको मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं । अथना मुद्ध होकर देव माग की अवहरण करने वाले मुमको मारने के लिए था रहें हैं तो फिर श्रच्युत भगवान् के हाथों से होनेवाली वह मेरी मृत्यू भी प्रशंसनीय है । यह समस्त जगत् उस परमात्मा से ही युक्त है, सभी वस्तुओं में उसी की सत्ता है, उसके लिए जगत् में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वे भगवान् सिवा अनुप्रह के किसी अन्य कारए वरा मेरे पास याचनार्थ नहीं त्या रहें हैं । जो स्वयम्मू परमातमा इस निखिल जगत की सिप्टि करते हैं, त्यीर केवल इच्छा से ही जो उस सब का बिनाश कर देते हैं वह हृधीकेश भला मुफ्ते मारने के लिए क्यों इतना यह करेंगे ? श्राचार्यचरण । यह सब बातें भली भौति सोच विचार का मेरे यज्ञ में गोविन्द भगवान् जगन्नाथ के उपस्थित होने पर त्राप किसी प्रकार का विश्व न उपस्थित करेंगे-यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है । ॥१६-३६॥

शौनक ने कहा—विल शुक्र वार्य से उपयुक्त वार्य कह ही रहे थे कि माया से वामन रूप धारण करनेवाले सर्वेदेवमय भगवान् जगत्पित, जिन्हें कोई नहीं जान सकता, तब तक वहाँ पहुँच गये। यज मण्डव में उपस्थित उन प्रश्नु को देखकर सभी सभासद श्राप्तुरमण उनके तेज से निष्प्रभ होकर श्राति ज्ञाभित हुये। उस विद्याल यज्ञ में श्राये हुये मुनिगण मगवान् का नाम जपने लगे, विल ने तो श्रापता समस्त जीवन सफल मान लिया। सारी सभा ज्ञाव्य हो गई, कोई किसी से छुछ भी नहीं योल रहा। सभी लोग हृदय में देवाधिदेव की प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात् विनीतभाव में उपस्थित विल को तथा उन मुनिवरों को देखकर देवाधिदेव जी प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात् विनीतभाव में उपस्थित विल को तथा उन मुनिवरों को देखकर देवाधिदेव जाननरुपधारी भगवान् विच्लु ने यज्ञानिन की भूरि-मूरि प्रशंसा की, तत्पश्चात् यज्ञमान बिल, उसके प्रशिहितों, यज्ञ कर्म में उपस्थित श्राधकारी सदस्यों एवं द्रव्य सम्पत्तियों की प्रशंसा की। वामन भगवान् को श्राति प्रसन्तमुख यज्ञमण्डव में उपस्थित देख वारों श्रारे से सदस्य गण साधु साधु की ध्वनि

उच्नारित करने लगे । श्रद्यं के लिए हाथों में जल पात्र लेकर पुलकायमान ग्रहीर हो महाश्रप्रा बिल ने गोविन्द से यह कहा । ॥३७-४४॥

यति ने महा—सुवर्ण पव रतों के समूह, असंख्य हाथी श्रीर घोड़ां के समूह, स्विगं, विविधि प्रकार के वस्न तथा श्रलकार, असस्य आम, अथवा मेरा सर्वस्व, अथवा सारा मुगरडल—जिस किसी वस्तु की आपको अभिलापा हो, उसे कहीं, जिसके लिए मेरे अति निय वामन रूप में तुम मेरे यहाँ श्राये हुए हो। ॥४५-४६॥

श्रीतक ने कहा---देश्यपति वित्त के इस मकार प्रेममरी वार्ते कहने पर कुछ मुस्कराते हुए वामनरूपधारी भगवान् गम्भीर वाणी में बोले । ॥४७॥

वामन ने कहा—साजन् । अपनी अपिन की रक्ता के लिए मुक्ते तीन पर्ग पृथ्वी चाहिये, सुवर्ण, आम, रल श्रादि किन्हीं श्रान्य याचकों को दीजिए । ॥४८॥

वित्त ने कहा--हे पदधारियों में श्रेष्ठ ! श्रापका तीन पग पृथ्वी से भला क्या काम चलेगा ? सी श्रथवा लाख पर्गों के लिए श्रापको याचना करनी चाहिये । ॥४१॥

यामन ने कहा - दैत्यपति! मैं धर्म बुद्धि से उन्हों तीन पर्गो में ही छतार्थ हो जाऊँगा, अपनी इच्छा के अनुकूल अन्य याचकों को आप धन दे दें । ॥५०॥

द्योतक ने कहा-महारमा वामन की. ऐसी वातें सुन महावाहु विल ने वामन को तीन पेग मूमि देने की स्थीकृति दे दी । श्रीर उधर हाथ में जल के गिरते ही वामन भगवान् विराट रूप में परिएत हो गये न्त्रीर त्रापने सर्वदेवमय स्वरूप को तत्काल उन्होंने पदिर्धित किया । चन्द्रमा तथा तूर्य उनके नेत्रों में थे. श्चाकारा मुर्द्धा पर श्रोर पृथ्वी दोनों चरण पर थी, पैरों की उनलियों में पिशाचनण, हाथों की उनलियों में गुहक्क थे। विश्वेदेव गए। धुटने में, देवताओं में उत्तम देवता साध्यगण दोनों जवीं में, नलों में यदा गण तथा अप्सराएँ रेलाओं में अवस्थित थीं। सभी नत्तत्र गण नेत्रों में, सूर्य की किरणें केशों में. ताराएँ रोमकूरों में तथा रोमावितयों में महर्षिगण थे। उनकी वाहुएँ ही दिशाओं के कोए थे तथा उन विराट के श्रोत्रों में दिशाएँ थीं। कार्नों में दोनों श्रश्विनीकुमार तथा नासिका में वायु का निवास था। प्रसन्नता में चन्द्रमा, मन में धर्म, बाणी में सत्य तथा जिह्वा में सरस्वती का निवास था। श्रीवा में देवमाता श्रादिति तथा बलय में विद्याएँ थीं, स्वर्गद्वार में मैत्री, स्वष्टा श्रीर पूपा दोनों मीह थे। उनके मुख में वैश्वानर त्रामि तथा त्रागडेकोरा में प्रजापति, हृदय में परनहा तथा पु स्तव में कश्यप सुनि थे। उनके पीठभाग में वसु देवगण, सब सिवभागों में मरूत् गए। दाँतों में सभी सुक, उनको विभल कान्तियों, में सभी ज्योतिर्गण थे। वद्यस्थल में महादेव, धेर्य में सारे समुद्र, उदर में महायलवान गन्धर्व अवस्थित हुए । लक्ष्मी, बुद्धि, धृति, कान्ति, एवं सभी विद्याएँ उनके कटि प्रदेश में थी । अन्य जो ज्योतिष चक्र बे उन्हें उनके तेज में स्थित जानिये । इस शकार देवाधिदेव भगवान का उस यह मराइप में अनुपम तेज भासमान् हो रहा था। उस यज पुरुष के स्तनों तथा कुत्तियों में वेदों का निवास था, उदर में ' निवास था, उदर में महायज्ञ, इस्टियां, पशुत्रों के बिलदान, ब्राह्मणों की चेप्टाएँ थीं । महावलवान् दैस्य-गण भगवान् के उस सर्वदेवमय राशिर को देखकर व्यक्ति में पितगों की भौति उतर फट पड़े तब परमारमा ने उन सभी व्यक्तिं दों के तलुवे तथा हाथों की हथेलियों से मसल डाला श्रीर उससे भी श्राति विग्राल काय हो सारी प्रद्यी को शीम ही उनमें हरण कर लिया । म्लोक में बढ़ते हुए भगवान् के श्रारे में चन्द्रमा श्रीर स्व स्तवों के मध्यभाग में श्रा गये, उससे भी श्राधिक विग्रह रूप धारण करते समय वे दोनों नामि प्रदेश में तथा उठमान में श्रा गये । उससे भी श्राधिक उत्तर बढ़ते हुए भगवान् के घुटनों के मूल भाग में चंद्रमा तथा सूर्य स्थित हुए । हे महीवाल ! देवतायों के पालनार्थ भगवान् ने इस प्रकार तीनों लोकों को जीतकर तथा श्रासुरपितयों को मार कर पुरन्दर को तोनों लोकों का राज्य सोंप दिया श्रीर वसुयातल से नीचे सुठल नामक पाताल लोक को विजयशील विद्या ने बिल को दिया । तदनन्तर सर्वे इवरे रेखर ने दैस्यपित से कहा । ॥ ५०००।॥

श्री भगवान ने कहा- बले ! जो तुमने मुम्ते जल का दान दिया है श्रीर उसे मैंने श्रपनी हथेली पर स्वीकार कर लिया है इस कारण एक करुप तक तुम दोर्घजीवन प्राप्त करोगे, श्रीर इस वैवस्वत मन्वन्तर के व्यतीत हो जाने पर सार्वाणक मन्वन्तर में इन्द्र तुम होगे। इस समय तो मैंने सारे त्रे लोक्य की देवराज्य इन्द्र को दे दिया है, श्रीर चारों युगों की जब तक इकहत्तर श्रावृत्ति नहीं हो जाती तब तक उनके जितने भी शत्रु उत्पन्न होंगे उन सबको वरा में कहाँगा। बले ! क्योंकि उसने पूर्व काल में घोर तपस्या करके मेरी उपासना की है । श्रपुर ! सुवलं नीमक मनोहर पाताल लोक को तुम पात कर मेरी श्राज्ञा का उचित ढड़ से पालन करते हुए निवास करो । उस दिव्य वर्नो से युक्त सैकड़ों राजमवनों से सुशोभित, खिले हुए फूर्ली से सुमनोहर सरीवरों वाले सुन्दर निर्देशों के प्रवाहों से रमणीय, सुन्दर गान एव नृत्यों से मनोहर उस हत्तत लोक में सुगधित पदार्थों, धूप, माला, श्रादि विविध सौख्य साधनों से सुसज्जित अनेक सुन्दर बन्त्रों तथा श्राम्पर्यों से विम्पित हो तथा पुष्प चन्दनादि से असल मन हो तुम निवास करो श्रीर ्र विविध प्रकार के अन्न पान की सामिप्रयों का उपमोग करो । मेरी श्राज्ञा से उपर्युक्त अप्रविध तक तुम सी हित्रयों से युक्त होकर वहाँ निवास करो । इस प्रकार जब तक देवताओं तथा ब्राह्मणों से तुम विरोध नहीं करते हो, हे महात्रप्रसुर तब तक तुम इन सभी श्रमुख्य भोगों का उपभोग करते रहोगे। जब देवताश्चों तथा नाझाएों से विरोध करोगे तब निश्चय है कि वरुए के पारा तुम्हें बन्धन में डालेंगे। इस बात को भली भाँति समभा बूभा कर आप मेरी समस्त ब्याजाओं का पालन करते रहेंगे। हे दैत्यपति ! कभी मल कर भी देवतात्रों तथा ब्राह्मणों से श्राप विरोध नहीं करेंगे । ॥७१-८१॥

श्चीनक ने कहा—विजयशील वामन स्वरूपधारी भगवान् विप्सु के ऐसा कहने पर खित प्रमुदित चिरुही बिल ने प्रसाम करते हुए कहा । ॥८२॥

विन ने कहा— हे भगवन् ! श्रापके श्रादेश से पाताल लोक में निवास करते समय मुझे किन उपभोग्य वस्तुओं के प्रहण करने का श्रविकार होगा । ॥८३॥ श्रीभगवान् ने कहा--विना निधान के दिया हुआ दान, विना श्रीत्रिय ज्ञाक्षण के कराया हुआ श्राद्ध, विना श्रद्धा के की गई आहुति, ये सन वस्तुएँ जितनी भी होंगी सभी तुम्हें फन देंगी। विना दिन्त्या के किया हुआ यज्ञ, विना विधि के की गई सारी कियाएँ, वर्नो का परिस्थाग करके किया गया ग्रांध्ययन्--इन सब का भी फल तुम्हें प्राप्त होगा।॥८४-८५॥

शीनक ने कहा—इस प्रभार चिल को वरदान तथा इन्द्र को हमा का राज्य देकर भगवान् अपने उस जिलोकव्यापी विराट शरीर से अहण्ट हो गये। तीनों लोकों से पूजित इन्द्र अब पूर्ववत् अपना शासन-कार्य चलाने लगे। पाताल में अवस्थित दानवपति चिल अपने परम मनोरधों का सेवन करने लगे। हे महाभाग ! देवाधिदेव भगवान् से बाँधा गया दानवराज बिल यहाँ पर स्थित हे। और देवताओं के वार्य के लिए भगवान् फिर इस प्रथ्वीतल पर अवसीर्य हुए हैं, जो द्वारकों में दानों के विनाशार्थ एव प्रथ्वी के भार आहरपार्थ तुम्हारे सन्वन्धी ( कुण्या ) के रूप के विराजधान हैं और शत्रु को वश्च में करने में लगे हुए आपकी सहायता के लिए यदुकुल उत्पन्न हो वे भगवान् बलरान के अनुज के रूप में आपके सारधी होंगे। हे महावीर ! अर्जुन यह सब कथा महात्मा वामन के अवतार के विषय में तुम्हें सुना चुका! हा।६-र १॥

अर्जुन ने कहा—महाराज! आपके मुख से भगवान् विद्या के माहात्म्य को ती में पूछ कर सुन चुका, अब यहां से गगाद्वार जाने की मेरी अभिलापा है, अतः आजा प्रदान कीजिये। ॥१२॥

सत ने कहा—च्छिपिया । ऐसी वार्ते करने के उपरान्त महावीर श्रार्जुन गगाद्वार की प्रस्थित हुए श्रीर शैनक मुनि भी वहाँ जाने को प्रस्थित हुए । देवाधिदेव भगवान् वामन का वह माहात्म्य में श्राप्त लोगों को हुना चुका, जो कोई इसकी पड़ता है, सभी पापों से छुट गरा पाता है । बिल श्रीर प्रहाद का सम्वाद, विल श्रीर शुक्त की सम्मतियां, विल श्रीर विम्णु का कश्चीपकथन, इन सब को जो मनुष्य समरण करता है उस को किसी प्रकार की श्रापि-त्याधि नहीं होती श्रीर न उसे कभी आकुलता ना श्रमुमव ही होता है । राज्य से विहीन राजा श्रपना राज्य एवं वियोगी श्रपने इप्ट की प्राप्ति इस पुरवपप्रदायिनी कथा को सन कर प्राप्त करता है । ॥६२-१६॥

श्री मात्स्य महापुराण में वामन प्रार्द्धभावो नामक वो सी व्वियातीसर्वा ऋष्याय समाप्त ॥२४६॥

# दो सौ सै तालीसवाँ ऋध्याय

श्चर्जुन ने कहा— हे बित्र ! श्रानुषम तेजस्थी भगानान विन्यु के श्रावतारों को कहनेवाले महानुभावों से पुरायों में हमने बाराह श्रावतार की कथा सुनी है, किन्तु उस श्रावतार के चरित्र को में नहीं जानता, न उसकी कोई विधि हमें मालूम है न विस्तार ही मालूम है। उसके कमें, गुख, श्रावि, ध्यन्त के विषय में भी हमें कुछ नहीं मालूम है। न यही मालूम है कि वे बाराह रूपभारी भगवान् किस अकार के हें? उनकी मूर्ति कैसी है ? उनके देवता कीन-से हें ? उनका प्रमाय उथा प्रभाव कैसा है ? प्राचीन काल में उन्होंने अवतार धाराय कर क्या कार्य किये हें ? इसलिये बाराह अवतार के विषय में जो वार्ते पुगायों में. सुनी जाती हों विरोपतः द्विज जातियों में इस कथा का जैसा प्रचार हो, हमें विस्तारपूर्वक सुनाइये। ॥१-४॥

शीनक ने कहा— अर्जुन ! अद्भुत कर्मी भगवान कृष्ण के ब्रह्मसिमत महावाराह चरित को, जैसा कि पुराणों में विष्ठ है, में आपको सुना रहा हूँ । हे राजन ! जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया, समुद्र स्थित पृथ्वी का उन शत्रुपर्दन ने जिस प्रकार अपने एक दाह से उद्धार किया, सुक्रोमल एवं लितत वेद की उक्तियों से खन्दों में जिस प्रकार उनका अभिनन्दन किया गया—वह सब में अब आप से बतला रहा हूँ प्रसत्तिच हो सुने । किन्तु इस परम पुरातन, परम पुरीत, वेदों तथा शाखों से सम्मित अनेक ध्रुतियों से अनुभीदित महावाराह चरित को गास्तिक व्यक्तियों के सम्मुल नहीं कहना चाहिये । जो सभी पुराणों, वेदों, सांस्य योगादि शाखों को विभिष्वंक जानता है वही इसके तास्वयं को जान किया, समक्त सकेगा, उसी से इसकी कथा मी कहनी चाहिये ।।॥५-१॥

विरवेदेवगण्, साध्यगण्, रुद्रगण्, ग्रादित्यगण्, दोनीं श्रश्विनीकुमार, प्रजापतिगण्, सातीं महिं , ब्रह्मा के मानसिक सकरप से होनेवाले सनकादि ब्रह्मिं, जो ऋपियों के पूर्वज नाम से विख्यात हैं, वसुगरा, मस्त्गरा, गन्धर्व, यत्त, रात्तस, दैत्य, पिराच, नाग, विविध प्रकार के जीव, ब्राह्मरा, स्त्रिय, वैश्य, शुद्ध म्लेच्छ श्रादि जिलनी जातियाँ पृथ्वी पर हैं, सभी चतुष्पद (चौपाये), सैकड़ों तिर्यक योनि में जन्म लेने वाले, (पद्मी आदि) जंगम जीवगए, स्थावर जीवगए इन सभी को एक सहस्र युगों के व्यतीत हो जाने पर, जब कि ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है श्रीर सभी जीवों का विनाश होने लगता है एवं सृष्टि में सभी प्रकार के उपद्रव होने प्रारम्भ हो जाते हैं, तब हिरएयरेता भगवान , जो वृपाकपि नाम से विख्यात हैं, तीन शिसाओं (ज्वालाओं) से युक्त होकर अपनी उम ज्वालाओं से सभी लोकों का विनाश करते हुए दम्ध कर देते हैं । उस अवसर पर निकलते हुए तेज की राशियों से जलते हुए एवं तेजस्वी तथा ज्वालाङ्ख उनके मुखों की कान्ति से फीके रंग वाले तथा जले हुए श्रंगोंवाले होकर छहीं श्रंगों तथा उपनिपदों के साथ वेद, इतिहास पुराणादि, सभी विद्याएँ, सभी धार्मिक कियाएँ तैंतीस करोड़ देवताओं के साथ ब्रह्मा को त्रागुवा बनाकर सभी के उत्पचिकती भगवान् के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गईं। उस ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने के अवसर पर उन हंस, महान् , अच्युत, महात्मा, हरि, नारायण, प्रभु में समस्त चराचर जगत् प्रविष्ट हो गया । जिस प्रकार सर्वदा सूर्य का उदय और ऋस्त निश्चित रूप से हुआ करता है उसी प्रकार पुनः-पुनः उत्पन्न होने वाले इस लोक में भी सब की उत्पत्ति चौर विनाश होते रहते हैं । सहस्र युग जिस समय समाध हो जाते हैं उस समय एक कल्प की समाधि हो जाती है, जिसमें सभी जीवों के कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। उस समय देवता, ऋसुर, मानव आदि के समेत, सभी लोकों का सहार कर अपने में समाविष्ट करके एक भात्र जगद्गुरु मगवान् विराजमान् होते हैं। प्रत्येक कल्पों की

समाप्ति पर वे ही भगवान्, जो प्राज्यय तथा शादात कहे जाते हैं, एकमात्र जिन्होंने इस विशाल जगत का विस्तार किया है, सभी जीनों की पुन: सुप्टि करते है । जन सभी लोकों में सूर्य किरणों के विनष्ट हो जाने तथा चन्द्रमा एव अन्य अहीं के न रह जाने पर, जर कि धूम, अग्नि, पवन भी इस ससार में नहीं रह जाते, यज्ञों में वपट्कार की ध्वनि श्वस्त हो जाती है, पत्तीगणों का इधर-उधर फुदकना उन्द ही जाता है, अर्थात् सभी प्राश्चियों का अस्तित्व ही लोप हो जाता है, सभी मार्ग शून्य में विलीन हो जाते हैं, भयानक भीपणता की मर्यादा श्रपनी सीमा के बाहर पहुंच जाती है, चारों श्रोर घोर निविड खन्धकार में जगत् श्राच्छन्न हो जाता है, तात्पर्य यह कि सभी लोक श्रदृश्य हो जाते हैं, सभी कर्मों का श्रत्यन्त श्रभाव हो जाता हे, विशाल जगत् में पहीं कोई भी व्यापार नहीं चलता, परस्पर के वैरभाव सर्वदा के लिए शान्त हो जाते हैं, चारों श्रोर घोर निस्तन्थता था जाती है, सभी लोफ़ नारायण के स्वरूप में सहित होकर श्रपने स्वभाव में विलीन हो जाते हैं, उस समय हपीकेश भगवान् , जो परमेछी वहे जाते है, त्रपने रायन का समारम्भ करते हैं । उस समय पीताम्बरघारी लालनेत्र, धनश्याम कृष्णा भगनान् सहस्रों शिलाओं से युक्त जटा का भार शिर पर धारण किये, श्रीवत्स पद से चिद्धित लाल चन्दन से श्रनुलिष्ठ वच्चस्थल से सुशोभित हो विजली से उक्त बादल की भौति शोभायमान होते हैं । उस समय उनके वच्चस्थल में सहस्र कमलों से गुथा हुई मनोहारिया। माला शोभायमान होती है, उस समय उनकी स्त्री लक्ष्मी स्वय उनके शरीर को घेरे हुए विराजमान रहती हैं । वदनुसार शान्तात्मा सभी लोकों के क्ल्याणकारी योगात्मा भगवान् निदा में निमम्त हुए और एक सहस्र युग व्यतीत होने पर देवताओं के स्वामी परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयमेव जामत होते हैं और फिर से वे लोक्स्नष्टा लोक की सिष्ट का विचार करते हैं तथा अपने परमेष्टी कर्म (बिरचन शक्ति) द्वारा मनुष्यों श्रीर देवताश्रों की सृष्टि करते हैं। तदनन्तर सत्पुरुपों को सङ्गति भदान . करनेवाले समितिजय हार सभी लोकों के उत्पन्न करने का विधान करते हैं । वे ही भगवान इस समस्त सृष्टि के कर्ची हैं, विकर्चा अर्थात् विगाडने वाले हैं, सहार करने वाले हैं, प्रजापति हैं. नारायण हैं. परम सत्य हैं। वे नारायण ही परम पद तथा सर्व श्रेष्ठ यज्ञ हैं । वे ही परम गति, स्वयन्म, सभी सुप्रनों के स्वामी तथा बनानेवाले हैं। यज्ञ स्वरूप प्रजापति भगवान ही जगत् के सर्वस्व हैं, देशतागण् जिनकी 'जानते योग्य' कहते रहते हैं ये भगवान् यही है । भगवान् की दृषा द्वारा जो जाना जा सकता है उसे देवगण भी नहीं जानते । सभी प्रजापति, देवतागण, पव सभी ऋषिगण उन भगवान का श्रन्त नहीं पा सके- ऐसा वेदों में सुना जाता है । इन परमात्मा का जी परम स्वरूप है, उसे देवता लोग भी देखने में श्रसमर्थ ू हैं । उन भग गन के प्रादुर्भाव काल में जिस स्वरूप का दर्शन होता है, देवगण उसी स्वरूप की पूजा उरते हैं । ये भगवान स्वय अपने जिस रूप को दिखा चुके हैं, देवगरा उसी को देखते रहते हैं, श्रीर अपने जिस स्वरूप का दर्शन उन्होंने नहीं दिया है, उसे भीन दूँढ़ सकता है १वे परमारना ही सभी जीवों के स्वामी हैं. श्रान्त श्रीर वायु को गति देने वाले हैं, तेन, तपस्या एन श्रमृत के निधान हैं, चारों श्राश्रमी तथा धर्मों के स्वामी हैं, सभी यजों के फलों का भत्तरा करनेवाले हैं। बारों समुद्रों तक उनकी मर्यादा स्थित है, वे ही चारों युगी

की निवृत्ति करनेवाले हैं। ये भगवान् इस समस्त जगत् का संहार कर तथा सन को श्रपने भीतर समेट कर श्रवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की समस्त घटनाओं के घटित होने पर सहस्र वर्षे तक उक्त स्वरूप में श्रवन करनेवाले योगिराट् भगवान ने एक सहस्र वर्ष से सुरक्तित एक श्रप्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उन प्रजापित भगवान ने श्रपनी श्राहमा से, सुर, श्रसुर, द्विज, सर्प, श्रप्तराश्चों के समृह, समस्त श्रोपपि, पर्वत, गक्त एवं गुद्यक से युक्त इस जगत् की उत्पत्ति की।॥१०-४४॥

श्री मत्स्य महापुराण में बराह प्रार्दु माव नामक दो सौ सैंतालीसवाँ श्रव्याय समाप्त ॥२ ४७॥

## दो सौ ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा — अर्जुन ! यह चराचर जगत् सर्वप्रथम हिरएयभय दिव्य अरुड के रूप में प्राहुर्म्त हुआ । यही अरुड ही प्रजापित की मृति है—ऐसा वेदों में रूना गया है । एक सहस्र वर्ष व्यत्नीत होने पर यह अरुड परमाहमा की परिएा से उद्धा सुख में विभिन्न हुआ और पुनः लोक सृष्टि के लिए विमु ने उसे अधोमुख से भी विभिन्न किया । फिर लोकों की सृष्टि एवं जगत् के विभाग करने वाले उस परमाहमा विप्णु भगवान ने उस अरुड को आठ और से विभिन्न किया, और उससे समस्त जगत् का विभाग किया । जो बिद्र सर्व प्रथम उपर की और हुआ था वह विवर (पोल) के आकार में परिएात होकर आकार हुआ इसी प्रकार विश्वयोग परमाहमा ने नीचे की और होने वाले बिद्र को रसातल रूप में परिएात किया । लोक सृष्टि की कामना से जिस अरुड को भगवान ने पूर्काल में उत्पन्न किया था, उससे कोचन या सुमेरु गिरि हुआ और उस प्रकार के सहलों पर्वों के विस्तृत हो जाने के कारण पृथ्वी विषम अर्थात उन्हें अपार मार से पृथ्वी व्यथित हो गई । हे महामते ! अति पराकमग्राली नारायण से उत्पन्न हुए उस तेज को, जो सुवर्णमय था, पृथ्वी धारण करने में असमर्थ होकर नीचे की और खिसकते लगी । इस मकार उस मगवचेज से पीडित होकर नीचे को खिसकती हुई पृथ्वी को देखकर मधुसूदन भगवान ने कल्याण की भावना से उसके उद्धार की इच्छा की ।॥१२०॥

श्री भगवाम् ने कहा--मेरे तेज को प्राप्त कर यह तर्पाहरती पृथ्वी वेचारी उसे धारण करने की असम्थता से कीचड़ में फैंसी हुई दुवली गौ की मौति रसातल को चली जा रही है। ॥११॥

पृथ्वी ने कहा — श्रमित पराक्रमशाली, त्रिविकम (वामन रूपधारी) ! सुरोचम महावराह स्व ह्रप-धारी, लक्ष्मी, धनुष, चक, खड्ग एव गदाधारण करनेवाले सभी देवताश्चों में श्रेप्ट ! श्रापको मेरा नमस्कार है, भगवन् ! मुक्त पर कृषा की दृष्टि कीजिशे । परमास्मन् ! तुम्हारे ही सरीर से समस्त जगत् की

उत्पति हुई है, तुग्हारे ही शरीर से पुष्कर द्वीप की उत्पचिहुई है, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होकर ब्रह्म ने इस लोक में एव सभी प्राणियों में सनातन की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तुग्हारे व्यनुवह से देवराज इन्द्र स्वर्ग का उपभोग कर रहे हैं, हे जनार्दन ! तुम्हारे ही कोध से बलवान् बिल जीता गया है । तुम्हीं इस निखिल ब्रह्माग्ड के धाता हो, विधाता हो, एव सहर्चा हो, तुम्हीं में समस्त जगत स्थित है । मनु श्रिधिपत्ति कुतान्त, त्रनल, पवन, मेथ, ब्राह्माणांदि जातियाँ, ब्रह्मचर्यादि त्राध्रमधर्म, सारे समुद्र वृत्तुगण, पर्वतगण, निदयों, धर्म, कान, यज्ञ, यज्ञों की फियाएँ, विद्या, जानने योग्य श्रम्य वातें, जीवगण, लज्जा, श्री. सीतिं, धैर्य, समा, पुराण, वेद, वेदांग, सांरूप योग, जन्म, मरण, जन्नम, स्थावर भून, भविष्यत् —ये तीनों लोकों में तुम्हारे ही प्रभाव से विद्यमान हैं। तुम ही देवतायों को उत्तम फल देनेवाले हो, एव स्वर्ग की स्मिणियों के हृदय को जीवनेवाले हो, सभी लोकों के मन को निय लगनेवाले हो, सभी जीवों के मन को हरण करने गले हो, तुम महान् हो, विशाल 'श्राकाशमय महावन हो, मधुर जल की वृष्टि करनेवाले बादलों से युक्त दिव्य लोक महान् स्कन्य है, सत्यलोक ग्रासा है. सागरगण नस समूह हैं, रसातल थाल्हा है, पेरावत वृक्त है, निलिल जीव जन्तुगण पत्नी हैं, श्रीर तुम शील, सदाबार प्रभृति श्रेष्ठ गरारूप गन्धपुक्त सर्वलोक मय महाद्रम हो । तुम त्रेलोक्य रूप महान उद्धि हो, बारह आदिस्यगरा उसमें द्वीप हैं. ग्यारह रुद्रमण मान एवं नगर है, आठों बसुगण पर्वन हैं, सिद्ध श्रीर साध्यगण उस महा समुद्र की तरगें है, पश्चिगाञ गरुड़ के पखों की वायु उसमें चला करती है । दैस्यों के समूह घड़ियाल है, रात्त्तस और सर्पगण मछलियाँ हैं । ब्रह्मा महान् धैर्य है, स्वर्ग की अप्तराएँ रख समृह हैं । बुद्धि, लक्ष्मी, लज्जा तथा कान्ति-ये निदयाँ उसमें जाकर गिरती है, काल, श्रीर योग ये उसके महापर्व हैं, उत्तम यज्ञीं के समूह उसमें गति हैं । हे नारायण ! तुम श्रापने योगवल द्वारा महा बलवान हो, विग्रान समुद्र हो श्रीर तम्हीं काल वनकर स्वच्छ जल के द्वारा पुनः सम्ब्रि को श्राह्मादित करनेवाले हो । तुम्हीं से तीनों े लोकों की सृष्टि हुई है, त्रीर तुम्हीं से इसका सहार होता है, योगीवन तुम्हारी ही प्रेरणा से तुम्हीं प्रविद्य होते हैं। प्रत्येक युगों में तुम पुलवागिन का स्वरूप धारण करते हो और प्रति युगों में प्रतयकालीन मेघ भी तुग्हीं बनते हो, हे भगवान ! मेरे भारों को उतारने के लिए तुग्हीं प्रत्येक युगों में अवृतीया होते हो । तुरहीं सतयग में श्वेत वर्ण जेता में चम्पा के पुष्प के समान पीतवर्ण, द्वापर में रक्त के समान, एवं कित्यग में स्थानवर्ण होते हो। युग की सधियों के श्राने पर तुग्ही एक वर्ण से दूसरे वर्ण के विकार में लिए होने की वार्ते कहा करते हो, है वेदरा ! उस समय सभी धर्मों में भी तुम विकार उत्पन्न कर देते हो, तुम्हीं मकारा करते हो, विचरण करते हो, ताप उत्पन्न करते हो, रचा करते हो, यत करते हो, कोघ करते हो, रान्ति उत्पन्न करते हो, जलाते हो, वृष्टि करते हो, तुम हॅसते हो, स्थाग करते हो, स्थिर होते हो, मारते हो, जागते हो, प्रतयकाल में काल होकर सभी जीवों को नि:रोप करते हो, फिर शेप बचे हुए व्यक्त को ब्राहेला देख कर उत्पन्न करते हो, युगान्त की ब्रागिन में सभी सूनों के दाय हो जाने पर एक मात्र तुम्हीं शेष रहते हो अतः लोग तुम्हें शेष नाम से पुकारते हैं । ब्रह्मा, इन्द्र, वरणादि--देवताओं की

उत्पत्ति होती है, उन्हें श्रपने पदों से च्युत होना पड़ता है; फिन्तु तुम श्रपने पद से कभी च्युत नहीं होते हो अतः लोग तुम्हें अच्युत कहते हैं। ब्रह्मा इन्द्र, यम, रुद्र, एवं वरुण को,-- इन सब का निष्रह करके बतः तम हरण करते हो श्रतः लोग तुम्हें हरि कहते हैं । श्रपने विशाल शरीर, यश, श्रीर श्री द्वारा सभी . जीवों का सम्मान करते हो अतः तुम सनातन कहे जाते हो । ब्रह्मादि देवगण्, अति तेजस्वी सुनिगरण तुन्हारा अन्त नहीं पाते श्रतः श्रनन्त नाम से तुम भसिद्ध हो । सैकड़ों करोड़ों करमें तक कभी तुम नष्ट नहीं होते, श्रपने पद से विचलित नहीं होते, श्रतः श्रविचलित होने के कारण तुम श्रदार नाम से प्रसिद्ध हो । सभी स्थावर 'जगमात्मक जगत् को तुम श्रवरुद्ध रखते हो, श्रतः जगत् को श्रवरुद्ध करने के कारण तम विद्या कहे जाते हो । नित्य सचराचर त्रैलोक्य को नियमबद्ध करते हुए तुन विराजमान हो, यन्त्रों एवं गन्धर्वी के नगर, महान् सर्वे के निवास स्थान, तात्पर्य यह कि समस्त चराचर त्रैलोवय तुम्हारे ही आश्रय से परिज्याप्त है, श्रतः स्वयं विप्णु मगवान् तुम्हें विप्णु नाम से पुकारते हैं । तत्त्ववेचा ऋपिगण जल का 'नारा' नाम कहते हैं और वही पूर्वकाल में तुम्हारा निवास स्थान था, श्रतः लोग तुम्हें नारायण (नारा-अयन) कहते हैं । हे विष्णो । प्रत्येक युगों में नष्ट हुई पृथ्वी तत्वतः तुग्हीं से वचाई जाती है अतः ऋषिगण तुन्हें गीविन्द नाम से पुकारते हैं। तत्वज्ञान के विशारद लोग इन्द्रियों को ह्यीक कहते हैं, श्रीर तुम उन सभी इन्द्रियों के ईश हो स्रतः ह्रपिकेश नाम से प्रसिद्ध हो । युगान्त के समय ब्रह्मादि देवता तथा जीवगण तुम्हीं में निवास करते हैं, अथवा तुम्हीं स्वयं सभी जीवों में निवास करते हो अतः लोग तुम्हें वासुदेव नाम से पकारते हैं । पत्येक करवों में तुम फिर फिर से सभी जीवों को आकर्षण कर अपने में घारण करते हो अतः तत्व ज्ञानी लोग तुम्हें संकर्षण नाम से पुकारते हैं । तुम्हारे ही द्वारा देवता, असुर एवं राज्यसगण अपने अपने न्यूहों में अवस्थित रहते हैं, अथवा तुम सभी धर्मों के विरोप ज्ञाता हो अतः प्रयुक्त नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है । सभी जीवों से तुम्हारी सत्ता का कोई निरोध (निवारण) करनेवाला नहीं है, श्रतः श्रनिरुद्धनाम से पूर्व काल से महर्षिगरा पुकारते श्राये हैं। तुम इस विशाल जगत को धारण करने वाले हो, तुम्हीं इसका संहार भी करते हो, तुर्ग्हों सब जीवों को धारण करते हो, तुर्ग्ही सब का पालन करने वाले भी हो, श्रपने तेज तथा बल से जो कुछ तुम धारण करते हो, उसी को तुम्हारे पीछे में धारण करती हूँ, कोई ऐसी वस्तु में नहीं धारण करती जिसे आपने धारण न किया हो, कोई ऐसी वस्तु या जीव नहीं है, जिसे तुमने धारण न किया हो । हे नारायण देव ! तुम्हीं प्रत्येक युगों में संसार की कल्याणभावना से मेरे कपर पड़ने वाले असहनीय महाभारों को उतारते हो । श्रतः तुन्हारे ही तेज से भयभीत होकर रसातल की जाती हुई मुम्मको तुम बचा लो, हे सुर श्रेन्ड ! मैं तुम्हारी शरण में हूँ मुम्मे बचा लो । कूर दानवों से, तथा दुष्ट राद्यसों से श्रति पीड़ित होकर मैं तुम सनातन् की शरण में श्रायी हुई हूँ, तुम निस्य कहे जाते ही हे देव । मेरे लिए मय का कारण तभी तक रहता है, जब तक तुम्म करुद्धी ( डिल वाले ) की शरण को मन से भी चिन्तन नहीं करती, चिना तुम्हारी शरण में आये में सेकड़ों संकटों में पड़ी रहती हूं। इन्द्रादि देवगण तुम्हारी समानता करने में श्रासमर्थ हैं, इस तत्व के बेचा एक मात्र तुम्हीं हो, इसके बाद में

अधिक द्रख नहीं कहूँगी। १२-५६।

दीनिक ने कहा — पृथ्मी के इन प्रकार पार्थना करने के उपरान्त पनुष चक्रधारी मगगन् विन्धु व्यक्ति प्रसन्न हुए बीर यभेव्य रूप में उसके ब्यमीव्यं को पूर्ण किया बोर बोले — हे महादेवि । तुम्हारे इस नाधनीय ( परम मधुर ) उठम स्तोत्र को जो मनुष्य धारण करेगा उसे कभी पराभन नहीं देखना पड़िया । बोर चह पाप रहित वैष्णाव लोकों को प्राप्त करेगा । बह तुम्हारा किया हुआ परम माधुर्व्यनय स्तोत्र ब्यास्वर्ध अनक फल देने वाला है । इसको जाननेशाला पुरुष वेदों का पड़ने वाला तथा मुनिजनों का स्नेहमाजन होता है । हे कहवािण । धरणि ! तुम तनिक भी मत बरो, मेरे सामने ही शान्ति धारण करो, ब्रार देखी में तुम्हें सुम्हारे श्रमिलपित स्थान पर पहुँचा रहा हूं । ५०-६१ ।

शीनक ने कहा-पेसी बार्ते पृथ्वी से कह कर महात्मा भगतान् विष्णु ने 'में कीन सा रूप धारण कर इस पृथ्वी का उद्धार कलँ -- ऐसा सोचते हुए मन में दिव्यस्तरूप का चिन्तन किया श्रीर जल कीड़ा की श्रमिलापा से शुकर का शरीर धारण किया, जो सभी जीव समृहों से श्रपनानित नहीं हो सकता था, बाङ्मय ब्रह्म ( वेद ) उनमें श्रवस्थित था । भगवान् का वह श्रृहर श्रीर सो योजनों में विस्तृत तथा इससे द्विगुणित परिमाण में ऊँचा था, काले बादल समान उसकी कान्ति थी, मेचों की गड़गड़ाहट की भानि उसका पुर शुराना था । पर्वत के समान भयानक एव सुदद उसके श्रम समूह थे, खेत वर्ण के दांत थे जिनके श्रमभाग श्रतितीक्ष्ण थे उस समय उन दाँतों की शोभा विजली एव श्रामिन की माँति हो रही थी । सूर्य के समान् अनुवन तेज शरीर से भासित हो रहा था, कथा अति पुष्टि तथा चीड़ा था, बल से उन्नच सिह की भौति गति थी । कटिदेश श्रति पुष्ठ तथा ऊँचा था, देखने में वृपम के लचलों से युक्त दिखाई पड़ता था । इस प्रकार विशाल एव भयानक स्वरूप की भारण कर श्रवित भगवान् विप्णा के पृथ्वी के उद्धार के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया। उन ब्रह्म शीर्ष महातपस्वी मगवान् विद्या के चारों चेद पैर थे, यज्ञों के स्तम्भ दाद थे, यज्ञ दाँत थे, यज्ञ का छुगड मुख था, श्रमिन जीम थी, छुरा रीम थे, दिन और रात नेत्र थे, वेदों के छ अग कर्ण के आन्यस्य थे, आज्य नासिका थी, सुवा सुख का थ्यड़ था, सामवेद का उच्चस्वर ध्नतियाँ थी, वे भगवान सस्य तथा धर्म से मुक्त थे, श्री सम्पन्न थे. कर्म एव विक्रम उनका संस्कार कर रहे थे। प्रायश्चित उनके विद्याल एव भयानक नल थे, पशुगण उनके जानु भाग थे, यज्ञ ही उनकी त्राकृति थी । उद्गीथ (सामवेद का एक भाग) द्वारा हवन उनना लिग था, यज्ञ का महाफन बीज और श्रीपधियाँ थी वेदी श्रन्तरात्मा, श्रथवा वायु श्रन्तरात्मा श्रह्थियों के समृह सोमस्स रक्त, वेद कथे, तथा हवि ही सुमन्धि थी, वे भगवान् हब्य तथा कव्य के विभाग करने वाले थे। अनेक दीहाओं से दीहित परम कान्तिमान् वे भगवान् ही सनस्त वर्शों के आदि पुरुष थे। दिशाणां उनका हृदय था, वे परम योगी थे, महान् यहाँ से ये मुक्त थे, स्वय महान् थे। उपाकर्म उनके होठों के फलक थे, प्रवर्ग्य सम्पूर्ण आभूपण, समस्त वेद उसके गमन के मार्ग, गोपनीय उपनिषद उनके आसन थे। जाया ही उनकी पत्नी थी, मिए के शक्त की भाँति के ऊँचे उठे हुए दिख रहे थे । स्सातल में गई, पाताल-

तल में मान उस पृथ्वी का उन भागान् ने लोक की हितकामना से दाइ के अप्रभाग से उद्घार किया ! श्रीर तत्परचात् पृथ्वी के धारण करनेवाले बाराह भगवान् ने अपने स्थान पर लाकर प्राचीनकाल में मन से धारण की हुई वहुन्थरा को छोड़ा और तब पृथ्वी देवी प्रभु से धारण किये जाने के कारण परम शान्ति को शाह्य हुई । उस करण्याणकारी भगवान् को उसने नमस्कार किया । प्राचीनकाल में इस प्रकार समुद्र के जल में निमन्न हुई पृथ्वी का जीवों के करण्याण करनेवाले भगवान् ने बज्वाराह रूप धारण कर उद्धार किया था । तत्परचात् पृथ्वी का उद्धार कर कमललोचन भगवान् विष्णु ने जगत् की स्थापना के लिए तथा पृथ्वी को विभक्त करने के लिए इच्छा की । अतुलित पराक्रमी, अचिन्त्व विक्रम शाली, ह्यरोचम, घृपाकिप भगवान् ने महान् वासाह का स्वरूप धारण कर रसातल को गई हुई पृथ्वी का इस प्रकार अपनी दाही के अप्र भाग हारा उद्धार किया था ।। ६२-०२ ।।

श्री मात्स्य महापुराण में वाराह प्रादुर्भाव नामक दो सौ श्रव्हतालीसवाँ व्यध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥

## दो सौ उनचासवाँ ऋध्याय

म्हिपियों ने कहा—सूत जी ! कमानुसार भगवान् नारायण के माहात्य की छुनते हुए भी हमें तृष्ठि नहीं मिलती व्यतः पुनः यह कथा वतलाइये कि प्राचीनकाल में किस प्रकार के कर्म, तपस्या व्यथवा किस देवता की कृषा के प्रमान से विचल्ला देवताओं को अमस्तव की प्राप्ति हुई थी ? ॥१-२॥

स्त ने कहा — उस श्रमरस्व प्राप्ति के कार्य में मगावान् विच्या एवं त्रिश्तधारी शंकर जी सभी देवताश्रों की सहायता में तस्तर थे, तब उन्हें श्रमरसा की प्राप्ति हुई थी। उनके इस कार्य में ये ही सहायक कहे जाते हैं। प्राचीनकाल में देवासुर-संप्राप्त में देवताश्रों हारा मारे गये सैकड़ों राज्ञसों को मुगुनन्दन शुक्ताषार्य संजीवनी विचा के प्रमाव से पुनः जीवित कर देते थे और वे इस प्रकार फिर उठकर लड़ने लगते थे मानो सोकर उठ पड़े हों। उम शुक्ताषार्य को यह विचा भगवान् राकर ने श्रति सन्तुष्ट होकर वर्ताई थी। यह माहेरवरी संजीवनी विचा श्रित भगवकारी थी। महेश्वर के सुख से बताई गई उक्त संजीवनी विचा को शुक्तावार्य में स्थित देख सभी दानवगया श्रित प्रश्चित हुए। श्रीर उक्त विचा के प्रमाव से ही शुक्तावार्य श्रमरस्व की प्राप्ति करा देते थे। यह संजीवनी विचा किसी श्रम्य यत्त, रात्तस, देवताएँ श्रथवा नागनी, नद्दिपर्यों, मुनियों यहाँ तक कि ब्रह्मा श्रीर विच्या को भी नहीं मालून थी। ऐसी परम गोपनीय एवं उपयोगी विचा को राकर जी से प्राप्त कर शुक्ताचार्य को परम प्रसन्तता थी। संयोगवश्य कभी एक बार देवताश्रों श्रीर रात्तसों में महान्-युद्ध खिड़ गया, उत्तमें देवताश्रों हारा मारे गये बड़े-बड़े देखों को विचल्ला शुक्ताचार्य श्रमनी विचा के से बल के लीलापूर्वक फिर जीवित कर उठा देते थे। ऐसा देख इन्द्र तथा उदारचेता वृहस्पित ने सैकड़ों-सहरों की सख्या में देवताश्रों को मारा गया देख श्रित विपादयुक्त.

ुए फ्रांस सभी देशगण भी भिन्ता से पिकता हो गर्ये। इस प्रकार चिन्तित होने पर जगरपति इस्लोद्धव जवा जी ने सुमेरु पर्यन के पृष्ठ भाग पर प्रवस्थित बड़े-बड़े देवताक्यों से पेमा कहा । ॥ ३-१२ ॥

हामा ने कहा-देवगण । मेरी बार्वे मुनिये और उनके अनुकृत उपायों की चिन्तम कीजिये । इस कार्य में थाप लोग दानवों के साथ निप्तरा का सम्मन्ध जोड़ सीजिये. ध्रीर श्रमन प्राप्ति का उद्योग करते जाइये. तथा चीरसमुद्र का मन्थन करिये । बहुग की सहायता प्राप्त कर भगवान चक्रपारिंग को उद्रोधित करते जाइवे । इस मन्थन कार्य में मन्दराचल को मन्थन दगढ बनाइर रोपनाग को उसहा बेप्टन (बरेत) बनाइये. थोड़े समय के लिए इस मन्यन के कार्य में दानवेन्द्र विल को श्राध्यन रूप में शामिल कराइये तथा पाताल लोक में विराजमान व्यव्यव कुर्मेरूप धारी भगवान् बिच्मा की प्रार्थना कीजिये और मन्द्रराचल की भी पार्चना कीजिये । इस सब साधनों के पांधे हो जाने के बाद समुद्र मन्यन का कार्य प्रारम्भ कर बीजिये । ब्रह्म की वार्ते पुन देवगण दानवीं के निवास स्थान की.गये और कहा कि-'हे बन्ने ! अब हमें श्राप से विरीष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रव से हम सब लोग आपके सेवक हैं, कृपा करके अमृत प्राप्ति के लिए उद्योग फीनिये श्रीर इस कार्य में रोपनाग को हमें दीजिये । हे देख ! तुम्हारी सहायता से ससुद मन्यन करके उत्पन्न किये गये ध्यमृत से हम सभी लोग ध्यमर हो जायेंगे । तुरहारी कृपा से हम लोगों की यह ग्रमिलापा पूर्ण हो जायगी, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है ।' इस प्रकार देवताओं के विनीत स्वर में कहने पर विता व्यक्ति सन्तुष्ट हुव्या और बोला—'देवगण ! बताइये, में व्याप लोगों की कोन-सी इस समय सहायता कहाँ १ में तो शकेता ही चीर-सागर का मन्थन करने में समर्थ है। श्राप लोगों को श्रमरान की प्राप्ति कराने के उद्देश से में श्राकेला ही चीर-समुद से मय कर दिव्य श्रमृत को निकाल सकता हूँ । दूर से श्राश्रय के लिए व्याये हुए विनत वैरियों को जो व्यक्ति सम्मानित नहीं करता, सन्तुष्ट नहीं करता, वह इस लोक तथा पर लोक दोनों में नष्ट होता है। श्रव मे श्रति स्तेहपूर्वक तुम सभी लोगों की रचा कहरूँगा। ऐना कह कर दैरपेन्द्र बील देवताचों के साथ गया.चीर मन्धन-पार्य में सहायता के लिए मन्दराचल से प्रार्थना करते हुए बोला--'मन्दर ! इस अमृत-मन्थन के कार्य में, जो कि देवताओं तथा राज्यसों सभी के लिए विरोप महत्त्वपूर्ण हैं, तुम मन्धन-दयह बनो । मन्दराचल ने फहा कि-'मुफ्ते अभीकार है, यदि हमारा त्राधार कोई मिले तेन, जिस पर स्थित होकर में मन्थन कर सक्टें। ऐसा होने पर में बरुगालय का मंथन कब गा किन्तु इस कार्य में बरेत के कार्य के लिए भी, जो कि मेरे धुमाने की चमता रखता हो. निश्चित कर लीजिये।' मन्दर के ऐसा कहने पर महाबलवान कूर्व तथा रोपनाग पाताल लोक से ऊपर आये, जो कि भगवान् विष्णा के चतुर्थ अशु रूप में पृथ्वी के भार को थामने के लिए नियुक्त थे । उन शेष तथा क्ष्यां ने व्याकर भगवान से गर्वीले स्वर में कहा-॥१३-२७॥

कूर्म ने कहा — इस समस्त त्रैलोक्य को धारण करने पर भी मुक्ते थकावट नहीं मालूग पड़ता तो भला इस उपकार के कार्य में छोटी गुड़िया के समान मन्दर को धामने में मुक्ते क्या कठिनाई पड़ेगी ? ॥२८॥ - शेप ने कहा — इस निखिल जकायड के वेन्टन होने से तथा उसके मन्धन करने से जब हमारे ग्रीर में कोई थकावट नहीं मालूम पड़ती वो मन्दर के धुमाने से हमें कोई कष्ट नहीं होगा । ऐसा कह कर जब नाग ने लीलापूर्वक उसी स्रण मन्दराचल को उपार फर स्वीर सागर में फॅक दिया, तब कूर्व अधःभाग में आकर प्रविश्वत हुए । किन्तु समुद्र-मन्थन प्रारम्भ होने पर जब देवता श्रीर दानव मिलकर भी निराधार होने के कारण मन्दराचल को स्वीर-सागर में धुमा नहीं सके तो यिल को साथ लेकर सभी भगवान नारायण के निवास स्थान को वहाँ गये, जहाँ पर देवाधिदेव भगवान जनार्दन स्थयं विराजमान हो रहे थे । देवताश्रों तथा बिल प्रभृति अपुरों ने वहाँ जाकर इत्रेत कुमल के समान कान्तिमान करयाणुदायी उन अच्युत भगवान स्थे पीताम्मर धारण किए हुए योगनिदा में निमम्न देखा। उस समय उनके श्रंगों में हार श्रीर केन्द्र विराजमान थे, सर्पों की रीय्या पर भगवान ग्रयन कर रहे थे श्रीर अपने सरण-कमल से लक्ष्मी केन्त्र विराजमान थे, सर्पों की रीय्या पर भगवान ग्रयन कर रहे थे श्रीर अपने सरण-कमल से लक्ष्मी केन्त्र विराजमान थे, सर्पों की रीय्या पर भगवान ग्रयन कर रहे थे श्रीर अपने सरण-कमल से लक्ष्मी केन्त्र विराजमान थे, सर्पों कर रहे थे । उस समय गठड अपने पंले की वायु से भगवान को हवा कर रहा था । सार्पों श्रोर से सिद्ध, सारण एवं किन्नर गण उनकी स्तृति में मन्त थे । सभी दिशाश्रों से मूर्तिमान श्राम्नाथ (वेद) स्तृति कर रहे थे । वार्यों हाथ श्रिर के नीचे ग्रोमायमान था, ऐसे उन ग्रेपशायी मगवान की देवेताश्रों तथा दानवों ने हाथ जोड़ विनव हो सार्थ दिवाश्रों से स्तृति करनी प्रारम्भाकी । ॥२२-३६॥

देवताओं तथा दैरयों ने कहा—हे तीनों लोकों के स्वामी ! तेज से सूर्य को पराजित करने वाले । विजयशील विष्णों ! कैटम के शत्रु ! तुम्हें हमारा नमस्कार हैं । सृष्टि के उत्पिक्तची ब्रह्मा हमारा नमस्कार हैं । स्वित विष्णों हमारा नमस्कार हैं । स्वत्र नमस्कार करते हैं, रुद्ध रूपधारी जगत् के सहारकर्षा आप को हमारा नमस्कार है । तुम अपने विद्याल से भी धर्षित नहीं हो सकते । हे तानवों के विषात करनेवाले ! तीन पग में तीनों लोकों के उल्लंषित करनेवाले ! अजनमा ! तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं । हे प्रवर्ण देत्येन्द्र कुल के काल रूप महा अनता ! तुम्होरे नामिरूप सरोवर से पद्म की उत्पित हुई है, तुम महावलपान हो तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम पद्म के उत्पित्तकर्ता हो, महामूत हो जगत् के हरण करनेवाले, उत्पिक करनेवाले तथा विषय हो, सभी के जनक हो, सभी लोकों के स्वामी हो, कार्य और कारण—दोनों के निर्माण करनेवाले हो । अगरों के राजुओं का विनाश करनेवाले हो । तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं । हम लोगों की अमस्त्व प्राप्त हो , यह में निवास करनेवाले हो ! तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं । हम लोगों की अमस्त्व प्राप्त हो । ते देव । तुम्हारे भुजवल का अन्त नहीं है, अपने उन दोनों बाहुओं से उठा एक हाथ द्वारा इसे पकड़ कर स्वाहा स्वधा के अभिजापी देवताओं के उपकारार्थ अमृत का मंथन करो ।' देवताओं तथा दैर्सों द्वारा स्तुतिपूर्वक कही गई इस वात को सुन कर मधुस्तन मगावान ने अपनी योगनिदा को छोड़ कर उनसे कहा । ॥ २०-४५ । ॥

श्री भगवान् ने कहा—देवगण ! श्राप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ, श्राप लोगों के वहाँ श्रागमन का क्या कारण है ? जिस कार्य के लिए श्राप लोगों ने यहाँ श्राने का कष्ट किया है उसे विन्तारहित होकर बतलाइये । नारायण के ऐसा कह्ने पर स्वर्गवासी देवताओं ने कहा —देवेग ! अमरस्य प्राप्ति के लिए हम लोग महोद्धि का मन्थन, कर रहे हैं, हे देवाधिदेव ! हमें जिस प्रकार व्यगस्य की प्राप्ति हो सके वैसा ज्याय व्याप करें । हे कैटम के शतू ! माधव ! तुम्हारे विना हम लोगों से वह कार्य-नहीं हो सनता । हे नाथ ! उस अमृत-प्राप्ति के कार्य में तुम हमारे अमृता वनो । देवताओं के ऐसा कहने पर रायुनायक परम पेरवर्वशाली मगवान विष्णु देवतायों के साथ वहाँ वले, जहाँ पर मन्दरा-चल था, उस समय यह मन्दराचल रोपनाग की फणों से लिपटा हुआ। या तथा देशता और दानवगण उसे थामे हुए थे । यिप के भव से भीत होकर देवगण तो रोपनाग की पृक्ष की स्रोर परुदे हुए थे श्रीर मुख की फीर राहु की प्रमुखा बना कर देखगण परुदे हुवे थे। रोपनाम के सहस्र मुखनाले जिर की बाएँ हाथ से, तथा देह को दाहिने हाथ से पकड़ कर 'देखेन्द्र विल सीच रहा था। सुन्दर कन्दराओं से सरोभित व्यस्त के मन्यन-दर्गड मन्दराचल को उन भगवान विष्णु ने श्रवने दोनों हाथों से पहड़ा था । इस प्रकार जय जय कार करते हुए सभी देवताओं तथा देखों ने मिलकर देवताओं के की वर्षों तक जीर सागर का मन्यन किया किन्तु इसके उपरान्त वे सभी देव दाववगण बहुत थक गरे । उन लोगों के थक जाने पर देवराज इन्द्र ने मेप रूप धारण कर बल-कर्णों की पृष्टि की, जो श्रमृत के समान शीतल लगे। शीतल बाय बहने लगी । किन्तु इतने पर भी जब देवगण बिट्उल थक कर शान्त-से होने लगे तब ब्रह्मा जी ने बारम्बार यह कहना प्रारम्भ किया कि 'घरे समुद्र को मंथो, मथो । उद्योगी पुरुषों को सर्वज लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे. उन्हें कोई वस्तु दुर्लंग नहीं होती ।' ब्रक्षा के इस प्रकार उत्साहित करने पर देवानुर गए पुनः दत्त चित्र हो समुद्र का मन्थन करने लगे । तदुपसन्त दस सहस्र योजन विस्तृत मन्दराचल-द्वारा मन्थन किये जाने पर उसके शिखरों पर से हाथियों के समूह समुद्र में गिर पड़े, शुक्र तथा शरभादि जीवगण गिर पड़े, लाखों कुत्ते तथा पुष्पों श्रीर फलों से लदे हुए बृत्त गिर पड़े । तम उन फलोंके सारभाग तथा पुष्पों श्रीप-िषयों के रस से चीरसागर का जल दही के रूप में परिगात हो गया। और तदुपरान्त उन गिरं हुए सहस्रों बीवों के चूर्ण हो जाने पर उनके रक्त तथा चर्बी श्रादि के संबोग से वह जल मदिस के समान हो गया। उस बारुए। की गन्ध से देवता तथा दानव प्रमुद्धित हुए, श्रीर उसके श्रास्मादन से वे देवता दानवगण फिर बलवान् होगये ध्यर्थात् उनकी थकावट बीत गई । तब अधुरों ने रोपनाग को चारों श्रीर से श्रुति वेग से पनः पकडा. जिससे मन्धनदर्द मन्दराचल एक स्थान पर श्रचल हो गया। भगवान् विष्णु ने श्रवसर होकर प्रपनी भुजायों के बन्धन से मन्दराचल को बाँध लिया, जिससे वायुक्ति के फर्यों से सिन्निहित होने के कारण वे श्यामल वर्ण के शोभिन होने लगे । उस समय उनकी शोभा नीले कमलों से युक्त श्राति विस्तत ब्रह्म-दएड की भाति दिख रही था । तदनन्तर समुद्र से सेकड़ों मेची नी ध्यनियाँ सुनाई पड़ने लगी । श्रेषनाग के दूसरे भाग में सर्वेषथम इन्द्र थे, तदनन्तर आदित्य गए। थे, उसके बाद श्रीताउत्साहयुक्त रुद्रगएा, वसुगए तथा गुखनों के समूह थे। दूसरी श्रोर सर्वेत्रथम विश्वचित्तं, नमुचि, वृत्र, शम्बर, द्विमुधी, बज्रदस्टू, सह तथा वर्ति थे। ये तथा श्रन्य बहुतेरे रात्त्रस एवं दानवगण शेप के मुख-भाग की श्रोर थे। इस प्रकार बल तथा तेज से विभूपित सभी देव दानवगण समुद्र का मन्थन करने लगे । देवताओं तथा दानवीं द्वारा मन्थन

करते समय समुद्र से महान् मेघगर्जन के समान भीपण स्वर निकलने लगा । उस विशाल मन्द्राचल की चोट से सेकड़ों सहसों की संख्या में विविध प्रकार के जलचर विनष्ट होगये । पर्वत ने बरुणलोक में निवास करनेवाले पाताल लोक के विविध पकार के निवासियों को विनाश के पथ पर पहुँचा दिया 1ूमन्थन करते समय उस मन्दराचल के ऊपर उमे हुए महान् वृक्तों के समृह परस्पर के संपर्पण से टूट-फूटकर ऊपर से पित्रयों के साथ ही समुद्र में गिरने लगे। उनके संघर्षण से श्रीक्ष उत्पन्न हुई, जिसकी चिनगारियों से मन्दराचल विजली से युक्त काले बादल की मांति आच्छल होगया । अप्ति के भय से पर्वेत से निकलकर भागते हुए सिंहों तथा हाथियों को उस श्राम ने मस्मसात् कर दिया तथा बिविध प्रकृत् के मरे हुए जोवों को भी उसने जलाकर राख कर दिया। जीवों को जलानेवाली उस श्राप्त को देवताश्रों में श्रेष्ठ इन्द्र ने बादलों की वृष्टि द्वारा चारों श्रीर से शान्त कर दिया, जिसके कारण ऊपर विविध प्रकार के रस समुद्र के जल में आकर [गरने लगे । बड़े-बड़े बुलों के गोंद तथा श्रीपियों के रस जल की धारा के साथ समुद्र में श्राकर मिल गये। उन श्रमृत के समान गुणकारी रसों तथा समुद्र के दुम्थवत् वल से सुवर्ण की भाँति दमकते हुए देवगण अमरत्यं को शप्त हुए । वह समुद्र का जल दुग्ध रूप में परिएत हो गया था, फिर से श्चनेक प्रकार के रहीं के मिश्रण से वह दुख्य से घृत के रूप में बदल गया । तब बैठे हुए ब्रह्मा से देवताओं . ने कहा-- त्रहान ! हम लोग तो अब बहुत ही थकं चुके है; किन्तु अमृत नहीं निकला । हम समभाते हैं कि भगवान् विप्णु को छोड़कर हम सभी देवगण तथा दैत्यगण ऋतिराय श्रान्त हो गये हैं, श्रीर समुद्र का मन्थन भी बहुत दिनों, तक कर चुके ।' देवताओं तथा दैत्यों की ऐसी बात सुन बसा ने भगवान विष्णा से कहा--भगवान् । इन सर्वो को वल पदान कीनिये । ऐसी दशा में आप ही इनकी शरण हैं । ॥ १६-८१॥

चिष्णु ने कहा-इस मन्थन के कार्य में जितने लीग समिलित है, उन सब की मैं बल प्रदान कर रहा हूं, श्रव इस कार्य के लिए क्रम से सभी लोग मिलकर मन्दर को परिचालित करें । ॥८२॥ श्रीमात्स्य महापुराए। में श्रमृतमंथन नामक दो सौ उनचासवाँ श्रम्याय समाप्त ॥२४१॥

### दो सौ पचासवाँ अध्याय

सत ने कहा-भगवान् विप्णु की ऐसी वार्ते सुन वे बलवान् देव-दानवगण् उस महासमुद्र में सम्मिलित होकर उसकी जलराशि को श्रात्यन्त लुभित करने लगे। तदनन्तर समुद्र से सौ सूर्य की भाँति तेजोमय, प्रशस्त कान्तिवाला, शीतरिय उज्ज्वल चन्द्रमा उद्मृत हुत्रा । उसके बाद एत समुद्र से पीले वर्ण के वस्त्रों से शोभित लक्ष्मी उत्पन्न हुई , फिर सुरादेवी, तदनन्तर पीला वोड़ा, फिर . त्रमृत से उत्पन्न होनेवाली दिव्य कौस्तुम मिण, जो श्रपनी किरणों से सुशोमित होकर भगवान् नारायण के वचस्थल में विग्राजमान है । तदनन्तर विकसित पुष्पों के गुच्छों से सुशोभित। पारिजात की उत्पत्ति हुई । स्तदुपरान्त उन देवताओं तथा दैत्यों ने वादल की भाँति धूम को समुद्र से ऊपर उठते। हुए देखा, जिससे सभी दिशाएँ

व्यात होगई थी। उस पून को सभी पकार के देहचारी सहन करने में श्रसमर्थ थे, उसे सूंबते ही देवगण मुच्छित होकर गिरने लगे और कुर्वेक हाथ से शिर को पकड़ कर समुद्र के तट पर पेठ गये। तदनकार कम से यह दुःसह श्रामिन्सी वस्तु समुद्र से बाहर निकलती हुई दिसाई पड़ी। उसके चारें श्रोर विकराल ज्ञालाओं का जाल फेला हुआ था, चारें श्रोर भीपण चिनगारियों छिटक रही थी, उस भीपण श्रामि से प्रायः सम देवता श्रोर दानगण विचित्त हो गये। कुद्र विकर्त ले हुए सथा दुध श्रथजले हुए, सभी दिशाओं में भगने लगे। प्रधान देन तथा देव गण भी उस श्रीम से भगभीत हो गये। कुद्र देर परचात् उस भीपण श्रामि से उपाइभ जाति वाले सर्ष उद्यत्त हुए, उसी प्रकार काले सर्प, जिनकी दाइ बड़ी भगानक होती है, लाल सर्प, वायु पीकर रहने गले सर्प, रनेन वया के पीले वर्षा के तथा श्रन्यान्य गीनस जाति वाले सर्प उस श्रमण से उत्यत्त हुए, तदुपान्त वराक, अनर, उसा, निक्तगी, कर्णा शब्द, गिरियट शादि जीव हुपर-उपर पूमने लगे। इनके श्रतिरक्त श्रीत भीपण दाइंगाले श्रमेक जीवगण तथा श्रमेक विगों के भेरीवभेद भी उससे उत्यत्त हुए, जिनकी सुगन्यिमात्र से सीम ही पर्यतों के श्रित सभी जल उटते हैं।।।१-१३॥ वरनन्तर शरीरथारियों को श्रतियम भय देनेवाली एक मृति दिखाई पड़ी, जिसके शरीर की कान्ति

त्रनन्तर श्रार्त्यार्था का अविषय नेन प्रावाद पुर्व गृत विश्व पुर्व , जिसके श्रार का कान्त नीलरस के समूह, अमर श्रयंवा कंजन के पर्वत के समान थी, जोर जोर से विषय स्वार्ध ले रही थी, उसके श्रंग प्रत्यंग समस्त लोकों में फैल रहे थे, केशों के समूह जलती हुई श्रानि की भौति दिखाई पड़ रहे थे, सुवर्ण एवं मोतियों के श्रलंकारों से उसके श्रंग विभूषित थे, किरीट धारण किये हुए थी, रारीर पर पीता-ग्वर था, देह की कान्ति नीलेकमल के समान थी, विविध मकार के पुष्प रारीर पर शोमीयमान हो रहे थे, गम्भीर गर्जते हुए वादल के समान राज्य कर रही थी। इस प्रकार समुद्र के मध्य में श्रवस्थित श्रीराधारी विप को उन देवताओं तथा देखों ने देखा। उस भीषण नेत्रवाले भयदायी विप को देखकर सभी लोग श्रविराय भयभीत हो गये। फितने तो देखते ही चला बसे, श्रीर कितने देखते ही वेहोश हो गये, कुछ लोगों के मुल से फेन गिरने लगे श्रीर दुछ लोगों की श्रवि चिन्तनीय दशा हो गई। उस विकारल विप की श्रवस से विप्णु इन्द्रादि देवता भी, बुछ जल गये श्रीर थोड़ी देर पहिले जो जीवनण दिव्य रूपवाले थे ये श्रव जले हुए श्रगार (कोयले) के समान काले वर्ण के हो गये। तदनन्तर श्रवि स्वभीत होकर विप्णु सम्वान ने उस सुरात्मक (?) से देवताश्रों की हितकमनता से पूछा। ॥१९४-१८॥

श्री भगवान् ने कहा— 'आप महाकाल की तरह मालून पड़नेवाले कीन हे ? क्या चाहते हैं ? श्रीर कहाँ से था रहे हैं ? क्या करने से थापनी श्रिभिलामा पूर्ण होगी ? इन सब वार्तों को छुमी न बताइये।' भगवान् विच्णु की ऐसी वार्ते सुन भल्यामि के समान विकराल उस कालकूट ने दुन्दुभि के समान भीवण स्वर में कहा। ॥११-२०॥.

कालकूट ने फहा—'विष्णो ! समुद्र से उत्पन्न होनेवाले गुम्म को लोग कालकूट नाम से पुकारते हैं । जब परस्पर एक दूसरे के संहार के श्रमिलापी देवता तथा दैत्यगया श्रति उन्न श्रमर्प से इस अद्भुत तीरतागर का मन्यन करने लगे तब में उन सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। संतार में जितने भी रारीरधारी हैं उन सबं को में एक च्ला में विनन्द कर दूँगा। या तो ये लोग सभी निगल जाय अथवा रांकर की रारण में हो जायें। कालकूट की ऐसी वार्त सुन भयभीत देवताओं तथा असुरों ने काकर तथा विद्या को अगुआ बनाकर रांकर के सभीप प्रस्थान किया। वहाँ पर नियुक्त गयेरों ने जाकर उन लोगों की वार्त रिव से कहीं। तदुपरान्त आज्ञा प्राप्त कर वे लोग शिव के सभीप गये। वहाँ मन्दराचल की सुन्ध मय गुक्त में, जो सुक्ता तथा मिल्यों से विन्धित थी, स्वच्छ भिणजटित सीड़ियों लगी हुई थी, वेद्र्य मिण के सम्भों से सञ्जीमित हो रही थी, शिव जी विराजमान थे। वहाँ जाकर सभी देवता तथा असुरगण युटनों के वल प्रव्यी पर लेट गये और ब्रह्म को अप्रसर बनाकर निम्बलिखित स्तोत्र का पाठ करने लगे।।।११-२०।।

देवताओं तथा दानवों ने कहा--'हे विख्याचा । तुन्हें हम लोगों का नमस्कार है । तुम दिज्य आँखोंबाले हो, हाथ में पिनाक धारण करनेवाले हो, वज्र धारण करनेवाले हो, धनुप धारण करने वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्त्रार है । तुम्हारे हाथ में त्रिशल विराजमान है, तुम दएड धारण करनेवाले हो. जरा के रूप में त्रेलोक्य की चिन्ता धारण करने के कारण तुम धूर्जटि नाम से विख्यात हो, तुम्हीं त्रह्मा, विच्या और रुद्र रूप हो, तुम्हे हमारा वारम्बार नमस्कार है, तुम वेद रूप हो, बक्ष हो, देव रूप हो, सांख्य योग स्वरूप हो, जीवों का कल्यास करनेवाले हो । हे महाकाल के चय करनेवाले ! तुम कामदेव के शरीर को भाम करनेवाले हो, वेगवान हो, एक थीर हो, बसुरेता हो । पिङ्गल वर्गा वाले हो, सुराडमाला से विभू-पित ! तुन्हें हुगारा नमस्कार है । हे उमापते ! दक्त के यज्ञ एवं त्रिपुर के विध्वंसक तुम्हें हम सब नमस्कार कर रहे हैं। तुम शुद्ध बुद्ध एवं प्रबुद्ध हो, निर्वाण एवं मुक्ति के स्वरूप हो, तीनों लोकों की सृष्टि करने वोली हो, वरुए, इन्द्र एवं श्रानि रूप हो, तुन्हें हम सब का नगरकार है। तुम ऋक, यज़, श्रीर सामवेद स्वरूप हो, पुरुप हो, पुरुप रूप हो, परमेश्वर-रूप हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उम हो, नाक्षण रूप हो, वेद तुम्हारी श्राँखें हैं, तुम्हें हमारा वारम्बार ननस्कार है । तुम सरवगुण, रजीगुण एवं तमीगुण स्वरूप हो, श्रन्धकार भी तुम्हारा एक स्वरूप है, अनित्य पवं नित्य-उभय रूप हो, नित्य चरात्मा हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, व्यक्ताव्यक्त-दोनों एकं ही साथ हो, भक्तों की आपित्यों को नष्ट करनेवाले हो, नारायण भगवान् विष्णु के वित्र हो श्रथवा भगवान् विष्णु तुग्हारे वित्र हैं, तुम्हें हमारा श्रानेकराः नमस्कार है। उमात्रिय, शर्व, नन्दीश्वर के मुख से प्रशोमित, तुम ही ऋतु, मन्वन्तर, कहप, पद्म, मास, एवं दिन रूप में वर्त मान हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है ! तुम विविध प्रकार के रूपों को धारण करनेवाले हो, मुख्डी हो, स्थूल दराड तथा वरुथ को धारण करनेवाले हो, तुःहारे हाथों में कपाल रहता है, दिशाएँ ही तुम्हारा वस्त्र हैं, शिखगड रखनेवाले हो, तुम्हें हमारा नमेस्कार है । तुम धनुषवारी हो, रथी हो, यति हो, बसचारी हो, --इस पकार के उत्तम चिरत्रोंबाले तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है। देवतात्रों तथा रात्तर्सों द्वारा इस प्रकार की स्तुति किये जाने पर सुष्टि के स्थागु स्वरूप भगवान् शंकर परम

सन्तुष्ट हुए एव उन. भगभीत लोगों से मुहब्दाते हुए यह बात कहने लगे । ॥२८-४६॥

श्राकर ने कहा —'हे देन तथा दानन गए। तुम लोगों के सुन्यक्रमल सुरमाये हुए हैं, तुम त्योग किस लिये यहाँ त्राये हुए हो ? कन चाहते हो ? जल्दी कही, त्राज ही में उसे पृरित कर्दोंगा।' देश पिदेव रामर के ऐसा कहने पर सभी देवता तथा राज्स गए। योलों।॥४२॥

देवताच्यो तथा राचसों ने कहा-'गहादेव जी। अमृत के प्रयोजन से महासमुद्र को मथते समय ऋति उम्र एव ऋद्भुत विष उत्पन्न हुन्ना हे, जो सभी लोगों का विनाश करनेपाला है । सभी देवताओं को भयभीत उरनेवाले उस विष ने स्वय कहा है कि तुम सभी को मै ला जाउगा श्रम्यया धुभो पी जायो। उस उत्तरट एव विकराल विष को पान करने में हम लोग सर्वया श्रममर्थ हे, यह भीपण विष हम सभी को मार सकता है । उस विकराल विष के निःश्वास मात्र से सी चन्द्रमा के समान कान्त्रिमान भगवान विष्णु क्रप्णवर्ण के हो गये । यमराज की उसने विषय स्थिति कर दी । श्रम्य देवता श्रों में से उछ तो मुस्टिंदत हो गये श्रोर दुद्ध नष्ट हो गये। हे सगयन ! जिस प्रकार श्रमाग्यशाली पुरुषों के श्रर्थ भी श्रमर्थ के कारण बन जाते है तथा आपिचकाल में दुर्बलात्मा पुरुषों के सक्चप विपरीत फल देनिवाले हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रमत की व्यभिलापा से मये गये समुद्र से हम लोगों को इस विकराल विष की प्राप्ति हुई है। इस भय से श्रव हम लोगों की रहा कीजिये, श्राप ही एक मात्र हम सत्रों के शरणदाता है, श्रीर हम सब ऋष ही की शुरुश में ऋषि हैं । मक्तीं पर अनुक्रमा करनेवाले, मन के भावों को जाननेवाले सभी भवनों के आदि ईर्गर ! भगमन् । यहाँ में सर्वप्रथम भाग भहण करनेताले आप ही है, निखिल हवनीय द्रव्य भी श्राप ही है, सौम्य है, सोम हैं, कामदेव की विनष्ट करनेवाले हैं। देव ! एक मात्र तुम्हीं हम समें की शरण हो, देवताओं का क्ल्याण करनेवाले हो, इस महाकाल सदरा कालकूट के ज्वर से है विह-पात् ! हम सर्ने की रत्ता की लियें।' देवताओं तथा देखों की इस आर्चवाशी की सुन भग के नेत्रों के हरण करनेवाले भगवान शहर ने कहा । ॥४३-५१॥

देनदेव ने पहा—देवासुर गए। भे उस कालकूट महाविष को सा आजगा, इसके श्राविरिक श्रान्य जो कष्टसाध्य कार्य हों उन्हें बताइये, उसे भी हम करने को तैयार हैं। श्राप्त श्राप्त लोग विन्ता खोड़ कर रियत होइये। भगवान राजर के ऐसा कहने पर देवता तथा श्राप्त सभी रोगाचित हो गये। उन समें के क्यंठ गढ़गढ़ हो गये। श्रानन्द के ऑस् वह चले श्रीर उस समय वे ध्यपने को सनाथ श्राप्तभव करने लगे। इस प्रकार श्रारक्त चिक्त से प्रसंद्र मन वाले हसादि सभी देवगण् श्राति प्रसन्त हुए। तदनन्तर जगत्यित राजरंजी पवन के समान द्रुत गति से क्रद्रम्थारी रीप्रगामी निन्दिकेश्वर पर श्रारक्त होकर श्रान्य मार्ग से चले। उस समय उनके धारो-श्रापे श्राप्त तथा हुरों के श्राप्तित गए। भी श्रपन-श्रपने वाहनों पर श्रारक्त हो, सुन्दर चमर द्रुताते हुए चल रहे थे। मगल के धाधार उन देवताशों के श्रापे श्रापे चलने से जितेन्द्रिय मगवान श्रति श्रीमासुक्त हो रहे थे। उनके सूतीय नेत्र की प्रमि-ज्ञाला से उनकी चटाएँ पिजल वर्ण की हो रही थी। तदनन्तर महादेवजी उस चीरसागर पर पहुँचे, जिससे उस कालकूट विष की उत्पत्ति हुई थी।

वहां पहुँचकर उन्होंने उस विषम कालकूट विष को देखा श्रीर एक लायायुक्त स्थान में लाकर श्रमने वाएँ हाथ से उसको भी लिया। विष के भी लेने पर इन्द्र ममृति देव तथा हिरएयाल ममृति श्रमुर खुरी से नायने गीने लगे श्रीर श्रमेक वार सिंहीं की भाँति दहाइने लगे, श्रित प्रसत चित्त हो देवेश की स्वृति करने लगे। भगवान् शंकर के गले में जब विष पहुँचा, तब प्रशा प्रमृति देवता तथा बिल श्रादि प्रमुख श्रमुसी ने उनने कहा— 'महाराज! कुन्द के समान भीत वर्षा श्रापक श्रीर के करठ देरा में भृ गावली की गांति काले वर्षा का यह विष श्रीत श्रीमा दे रहा है। श्रमः उसे वहीं रहने वीजिये। विवत्ताश्रों तथा श्रमुसी के ऐसा कहने पर त्रिपुराश्र श्रिय जी ने उनका प्रस्ताव स्थीकार कर लिया। विष पान कर लेने के उपरान्त रांकर जी देवताश्रों को वहीं छोड़ पुनः श्रमेन श्राश्रम मन्दराचल को चले गये, श्रीर उनके चले जाने पर देवगण समुद्र की विविध प्रकार से पुनः गथने श्राश्रम एक्टराचल को चले गये, श्रीर उनके चले जाने पर देवगण समुद्र की विविध प्रकार से पुनः गथने लगे। ॥ ५२—६१ ॥ श्री मास्स्य महापुराण में श्रमृतमन्थन प्रसंग में कालकूटोलिंच नामक दो सी प्रवासवाँ श्रम्यायसगात ॥ २५०॥

## दो सो इक्यावनवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—पुनः समुद्र के नये जाने पर उसमें से श्रामुर्वेद के प्रजापित (श्रादि सप्टिकती) परमेरवर्यशाली घन्वन्तिर दिखाई पड़े । फिर लोगों के चित को धुर्मो देनेवाली विशाल नेत्रोंवाली मदिरा दिखाई पड़ी । तदनन्तर अमृत । फिर सभी जीवों के भय को दूर करनेवाली कामधेनु दिखाई पड़ी । भगवान् विप्ता ने लक्ष्मी को तथा महामिण कीस्तुभ को मह्या किया । सहस्र नेत्रोंवाले इन्द्र ने गजराज को तथा अस उत्तम श्रव्य उच्चेन्ध्रत्रा को मह्या किया । सूर्य ने लोक में श्रारोग्य के श्रव्यंक घन्वन्तिर को प्रह्मा किया । बत्र को करण ने तथा पुरवर्लों को श्रव्यापित इन्द्र ने मह्या किया । परिजात वृत्त को मुदित होकर वायु ने ग्रह्मा किया । तत्वरचात् श्रीराशि घन्वन्तिर उठकर खड़े हुए, उस समय वे एक क्वेतवर्गा का कमण्डल धारण किये थे, जिसमें श्रम्त भरा था । इस श्रद्भुत कार्य को करते हुए देखकर दानवों के दल में उस श्रम्त के लिए 'यह मेरा है, यह मेरा है', इस प्रकार का महान कोलाहल मन गया । तब मगवान् विप्ता ने मोहिनी माथा का श्राध्र्य लिया श्रीर श्रित सुन्दरी की का रूप धारण कर दानवों के सभीप श्रविद्या हुए । उन मुद्दों ने उस श्रम्त को मोहिनी के हाथों में सींप दिया । श्रीर उस सुन्दरी की के लिए सभी दानव तथा देखगण श्रमुर्तक को मोहिनी के हाथों में सींप दिया । श्रीर उस सुन्दरी की के लिए सभी दानव तथा देखगण श्रमुर्तक विच हो, विविद्य प्रकार के प्रमुल श्रमुत को नर के साथ जन दानवेन्त्रों से श्रीन लिया श्रीर लेकर श्रपने पास स्व लिया । उधर सभी देवताओं ने उस सुन्त को नर के साथ उन दानवेन्त्रों से श्रीन लिया श्रीर लेकर श्रपने पास स्व लिया । उपर सभी देवताओं ने उस सुन्त को पीते समय ही विव्या मार्यान्त से ले-लेकर उस अमृत का पान कर लिया । चिर श्रमिलपित उस श्रमृत को पीते समय ही विव्या मार्यान्त से ले-लेकर उस अमृत का पान कर लिया । चिर श्रमिलपित उस श्रमृत को पीते समय

देवताओं के मध्य में देवरूपधारी राहु नामक दानव भी श्रमृत का पान कर रहा था । उसके क्रउदेश तक ही अमृत पहुँचा था कि इतने ही में देनताओं की कल्याण भावना से प्रेरित हीकर चन्द्रमा तथा सूर्य ने उसके इस भेद को प्रकट कर दिया । भगवान् ने अपने चक्र से उस दानव के शिर को पेड से अलग कर दिया । श्रमृत पान करते हुए उस दानद का शिर श्रति तीक्ष्ण चक्र द्वारा कट कर पृथ्नीतल पर शोभित होने लगा। चक्रद्वारा कटे हुए उस दानव के विशाल शिर ने पर्वत के शिवर की भाति वसुधानल की गिरते ही विचलित कर दिया । तभी से राह का चन्द्रमा श्रोर सूर्य के साथ वैर सम्बन्ध चला श्रा रहा है, श्रीर वह श्राञ भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। सदनन्तर विप्णु भगवान, ने श्रपना सुन्दरी स्त्री का रूप बोडकर अपने अति विकराल विविध प्रकार के राखाओं से दानवों को प्रकृष्यित कर दिया । अति विस्तृत एव तीक्षण भाले सहस्रों की सरूपा में चारों श्रीर से दैत्यों की सेना पर पडने लगे । भगवान के चक्र से जिल-भिन्न व्यगोंवाले राज्ञसगण सुँह से श्रद्यधिक रक्त बहाने लगे । तलवार, शक्ति एव गदा की श्रसहतीय चोटों के कारण पृथ्वीतल पर वे गिर गये। उस युद्ध में श्रति दारुण पट्टिगों से उनके शिर काट ढाले गये । तपाये हुए सुवर्ण के समान पुष्पों से सुरोभित राच्नसों के शिर प्रचर परिमाण में निरन्तर कट-कटकर भूतल पर गिरने लगे । रक्त से भीगे हुए श्रंगों वाले, मारे गये, बडे-बड़े विशाल राह्तसों के शरीर यद्धमूमि में पहाड़ों के गेरु से रेंगे हुए शिखरों की भाति सोये हुए दिखाई पड़ रहे थे। तदनन्तर सम्राममूमि में चारों श्रोर से 'हल, हला' यब्द गूँजने लगा । एक दूसरे को शखों से मारते हुए उस समाम-मूमि में सूर्य लोहित वर्षों के दिलाई पड़ने लगे, अर्थात् सायकाल आ'गया । लोहे के बने हुए परिषों से कुछ लोग एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे के श्रविशय समीप होने के कारण दुख मुष्टियुद्ध करने लगे । इस प्रकार एक दूसरे को मारते हुए उन लोगों के शब्द श्राकाशमगडल को छूना रहे थे । 'काटो, मारो. दौड़ो, गिरात्रो, बढ़ों' इस पकार के श्रतिघोर एव दारुण शब्द चारों श्रोर से छुनाई पड़ रहे थे । इस श्रातितुम्र ल तथा परम मनायक महायुद्ध के छिड़ जाने पर युद्ध मूमि में नर नारायण देन उपस्थित हुए । देत्यसूदन भगवान् नारायण ने नर के हाथों में दिव्य धनुष को देख अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया।॥१-२ धा

तदन्तर स्मरण करते ही व्याकाय मार्ग से मगवान् का वह मुदर्शन चक, जो व्यमित्रों सानाग्र करने-वाला, परम तेजीमय, महाभवानक, व्यस्य पराक्रमवाला था, भीचे उत्तरा। उसका मण्डल सूर्व के समान तेज से देद्वीप्यमान था। जलती हुई व्यन्ति के समान विकराल व्यति मयकर उस मुदर्शन चक को व्याकारामण्डल से उत्तरते ही हाथी के ग्रुगड के समान विग्राल बाहुवाले व्यच्युत मगवान् ने व्यप्ने हाथ में धारण किया क्षोर उस व्यति प्रभावाले, दानव उन्न एव देत्यों के सहारक, जलनी हुई व्यग्ति के समान देदीप्यमान, स्पिके नगरों का विच्यस करनेवाले, सर्वत्व नामकं प्रलयानि के समान तेजहवी सुदर्शन चक्र को व्यति उप माद से वेग पूर्वक स्त्रुवों पर छोड़ दिया। वह भीषण चक्र वारम्यार सनुव्यों पर प्रहार करने लगा। युद्धभूभि में पुरुषी-चम के हाथ से छोड़े गये उस सुदर्शन चक्र ने सहलों को सख्या में दैत्यों को विदारित कर दिया, कहीं पर उसने वासु से उद्दीप्त श्रामि की भीति राजुवाहिनी की पकदम भस्मसात् कर दिया ती कहीं पर उन क्रमर समुहों को बलपूर्वक काट डाला । भगवान के हावों से पेरित उस सुदर्शन ने बारग्वार आकाश में तथा पृथ्वी तल पर पिराच की भीति रक्तपान किया । तदनन्तर निर्भय चिच श्रमरों ने पर्वतों द्वारा वागवार देवतार्कों की सेना की विनष्ट किया। सहसों की संख्या में वे महावलवान श्रप्तर समूह मेघों के समान कान्तियक दिखाई पड़ रहे थे । उस समय वे श्राकारा मण्डल की भौति विगाल हो रहे थे । श्रानेक प्रकार के विचित्र बादलों की भौति रूप धारण करनेवाले वे राज्ञस गण श्रति भयंकर हो गये । राज्ञसी से छोड़े गये, वृत्तीं समेत अनेक शकार के मेघीं के समान दिखाई पड़नेवाले वे विद्याल पर्वत जिनकी चोटियाँ छिन्न-भिन्न हो गई थीं, शब्द करते हुए एक दूसरे पर शीव्रता से गिरने लगे । उन पर्वतों के किरने से पर्वतों एवं वनों समेत सारी पृथ्वी कम्पायमान हो गई. श्रीर चारों श्रीर से चोटों के पड़ने के कारण छित्र-भिन्न हो गई। इस पकार उन दोनों वाहिनियों का जब युद्धस्थल में एक दूसरे पर भीपण गर्जन करते हुए बारम्बार घात शतिघात होने लगा श्रीर देवताश्रों की सेना में श्रीति श्रातंक छा गया तब नर ने सन्दर सुवर्णजटित भूपणों से श्रामपित श्रमभाग वाले श्रपने तीक्ष्ण वाणों से वाय का मार्ग छैंक लिया न्त्रीर छोटे वार्यों से पर्वतों के शिखरों को विदारित कर दिया । देवतात्र्यों द्वारा ताडित किये गये बडे-बडे असर योद्धागत भय के मारे पृथ्वी में, समुद्र के खारे जल में जहाँ, कहीं ठौर पाया प्रविष्ट हो गये। जलती हुई अग्नि के समान भीपण अति कृपित होकर आकारा में प्रहार करनेवाला सुदर्शन चक्र यान्त हो गया और देवताओं ने विजय की प्राप्ति की । तदनन्तर भली भाँति पूजाकर मन्दराचल को श्रपने स्थान पर स्थापित किया गया ग्रीर सभी दिशार्थी तथा श्राकाश में फैले हुए जलधर भी जहाँ से श्राये थे वहाँ चेले गये । देवता गए। इस प्रकार प्रमुव की रत्ताकर परम प्रानंनिदत हुए श्रीर उसकी संचित निधि को वलवान् देवसार्श्रों के साथ किरीटी (भगवान्) को सुरत्ता के लिए सौंप दिया गया । ॥२ ६-३६॥

श्री मात्त्य महापुराण में श्रमृत मन्थन नामक दो सौ इक्यावनवाँ श्रध्याय समाछ ॥२५१॥

## दो सौ वावनवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा—श्रय हम लोगों को राजपासाद तथा भवन श्रादि के निर्माण की विधि को ि विस्तारपूर्वक बतलाइये श्रीर यह बतलाइये कि उन्हें किस प्रकार बनाया जाना चाहिये! बास्तु क्या है १ इसे भी हम लोग जानना चाहते हैं । ॥१॥

सूत ने कहा—भूगु, श्रित्र, विश्वकर्मा, मय, नारद, नम्बित, विशालाच, पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीय, श्रीनक, गर्म, वासुदेव, श्रिनिह, शुक्त तथा बृहस्पति—ये श्रद्वारह वास्तुशास्त्र के उपदेशक श्रथना प्रऐता माने गये है । मस्य रूप धारी भगवान् ने संचीप में मनु के लिए जिस उत्तम वास्तु विज्ञान का उपदेश किया था उसे ही मै थाप लोगों से बतला रहा हूँ । प्राचीन काल में यन्यक के वध के भीपण श्रवसर पर जन शिव जी ने विकराल रूप धारण किया था तन उनके ललाट प्रदेश से स्वेद का एक भीपण विन्दु पृथ्वीतल पर गिरा था श्रीर गिरते ही उससे एक कराल मुखगला श्रद्धन शाणी प्रार्ट् भून हुआ था, उत्पन्न होते ही वह सातों द्वीपों समेत समस्त वसुधरा तथा स्राकाश को लीलने री भाँति उद्या हुस्रा श्रीर पृथ्वी पर गिरे हुए श्रन्थक के रक्त विन्दुसों का पान कर गया । उस निकाल प्राणी न श्रन्थक के युद्ध में पृथ्वीतल गिरे हुए समस्त रक्त का पान किया और जन पान करने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका तो सदाशिव भगवान् के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा । तीनों लोकों का त्राहार करने में समर्थ वह विचित्र शासी ऋति ज्ञाया सेध्याकुल होकर तपश्चर्या करता रहा । उच्च दिनों बाद भेरव ने सन्तुष्ट होकर उसमे कहा-'हे निष्पाप ! तुम्हारी जो अभिजापा हो उसे माँग लो ।' उसने ऋहा--'देवदेवेग् ! मै यह चाहता हूँ कि तीनों लोकों को श्रस लेने की सामध्ये मुफ्तमें त्रा जाय । त्रिश्लाधारी शिव जी ने वहा कि 'ऐसा ही होगा' ऐसा कहने के उपरान्त वह विचिन्न प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, सम्पूर्ण मूनग्रहन एव आक्राश को छोंकते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब भयभीत चित्त देवतायों, ब्रह्मा, शिव, तथा समस्त दानव: देत्य एव रात्तसों ने ऊपर चढ़कर चारों श्रोर से उसे रोक लिया । जो लोग उसे जहाँ पर याकान्त किये बेठे थे वे वहीं वने रह गए । सभी देवताओं का निवास होने के कारण वह वास्तु नाम से पुकारा गया । इस प्रकार रोके गये उस विचित्र प्राणी ने सभी देवताओं से निनेदन किया--'हे समस्त देवगण ! मेरे कपर श्राप लोग प्रसंत्र हों । त्राप लोगों से निश्चलित किया गया मै भला नीचे मुख किये हुए देर तक किस प्रकार त्रवस्थित रह सक्ँगा ।' उसके इस निवेदन पर ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि 'वास्तु के प्रसग में जो विल दी जायगी, वैरवदेव के श्रन्त में जो श्राहार चढ़ाया जायगा वह निरुवय ही तुम्हारा होगा । वास्तु की शान्ति के लिए जी यज होगा वह भी तुम्हें श्राहार रूप में प्राप्त होगा । यज्ञोत्सन के प्रारम्भ में दी गई बिल भी तुम्हें श्राहार रूप में प्राप्त होगी। बास्तु पूजा के न करनेवाले सुम्हारे श्राहार होंगे। अज्ञान से किया गया यज्ञ भी तुन्हें व्याहार रूप में शप्त होगा ।' ब्रह्मादि देवतात्रों के ऐसा कहने पर उह नास्त नामक प्राची परम सन्तुष्ट एव हर्षित हुआ। तभी से लोक में शाहित के लिए वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ है । ॥१-१ ह॥

श्री मास्त्य महापुराण् में चास्तु प्रादुर्भाव नामक दो सी वावनवाँ प्राव्याय समाप्त ॥२५२॥

## दो सौ तिरपनवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा — यब इसके उपरान्त में उस गृहनिर्माण के समय ना निर्णय कहने चल रहा हूँ, जिस शुभ समय को जानकर लोगों को सर्वदा भवन वा खारम्म करना चाहिये। जो मनुष्य चैत्र के महीने में पर का बनवाना खारम्म करता है वह ज्याधिशस्त होता है। वैद्याख में प्रारम्म करने मले को धेन एवं रक्ष की समृद्धि होती है। श्रावण में नौकरों की प्राप्ति तथा भाद्रपद में हानि मिलती है। श्राश्विन के महीने

में गृहनिर्माण करानेवाले की पत्नी का नाँग होता है, कार्तिक में धन्नःधान्यादि की प्राप्ति होती है। मार्ग शीर्प मास में अन की पाप्ति तथा पूस में चोरों से भय होता है । माघ मास में अनेकपकार के लाभ होते हुए भी श्रम्नि का भय रहता है श्रीर फारंपुन में सुवर्ण तथा श्रनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है-यह समय के बल का विवरण है । महारम्भ में अश्विनी, रोहिस्पी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, इस्त श्रीर अनुसधा--ये नत्त्व प्रस्त माने गये हैं । स्वियार तथा मंगलवार को छोड़कर रोप दिन भी मंगलकारी हैं । इस मुहारम्भ के कार्य में न्यापात, शूल, न्यतीपात, श्रातगण्ड, विष्क्रम्म, गण्ड, परिघ, एवं वज्र---इन योगों को भरसक बजित रखना चाहिये। स्वाती, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, गान्धर्व, श्रमिजित, रोहिग्री, वैराज श्रीर सावित्र—इन मुहुतों में गृहारम्म करना चाहिये। चन्द्रमा तथा सूर्य-इनके बलवान् होने के साथ ही साथ शुभ लम्न का निरीच्छा भी करना चाहिये । सर्वप्रथम अन्यान्य कार्यो को छोड़कर स्तम्भारोपण करना चाहिये । श्रीर यही विधि प्रासाद कृप एवं वावलियों के लिए भी मानी गई है। पहिलें मूमि की परीत्ता कर परचात् वास्तु की कल्पना करनी चाहिये। खेत वर्ण, लाल वर्ण, पीले वर्ण एव काले वर्ण-इन चार वर्णों की पृथ्वी कमशः बाह्यणादि चारों जातियों के लोगों के लिए प्रशंसित मानी गई है । इसके देख लेने के बाद फिर परीक्त्रण करना चाहिये। ब्राह्मणों के लिए. मधुर स्वादवाली, चत्रिय के लिए कड़वे स्वादवाली, वैश्य के लिए तिक्त स्वादवाली तथा शूटों के लिए कसैले स्वादवाली पृथ्वी की प्रशंसा की गई है । इस प्रकार भूमि की परीचा हो जाने के बाद एक हाथ विस्तृत एक गड्ढा खोदकर, उसे चारों स्त्रोर से मली भाँति लीप पोतकर स्वच्छ कर दे। द्यनन्तुर एक कच्चे पुरवे में घी रखकर चार बीत्त्याँ उसमें जलाकर रखे, जो चारों दिशायों की त्रीर हों। यदि पूर्व दिशा की बची श्रिधिक काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उसका फल शुमावह होता है, इसी प्रकार ऋगशः दिल्ला, पश्चिम श्रीर उत्तर दिशाश्री में क्तिय, वैश्य पर्वे शूरों के लिए कल्याणुकारक समम्प्रता चाहिये। यदि सामृहिक रूप से वह वास्तु दीपक चारों खोर वरावर समय तक प्रज्वित रहते हैं तो प्रासाद एवं साधारण गृह—दोनों के निर्माण के लिए वहाँ की भूमि चारों वर्णों के लिए शुभावह है। एक हाथ गहरे गड्दे का निर्माण कर उसे उसकी मिट्टी से पूर्ण कर दे श्रीर इस प्रकार पृथ्वी की परीचा करें। यदि मिट्टी ऋषिक मात्रा में शेप रह जाती है तो श्री की प्राप्ति होती है, न्यून हो जाने से हानि होती है तथा सम रहने से न तो हानि ही होती है और न लान ही होता है । श्रथवा हल द्वारा जुतवाई गई पृथ्वी में सभी प्रकार के बीजों को भूमि परीत्ता के लिए वो दे। यदि वे बीज तीन पाँच तथा सात दिनों में उम आते है तो उनके फल इस प्रकार घटित होते हैं, तीन सत में जिस मूमि में बीज उम आते हैं वह भूमि उत्तमा है, पाँच रातवाली मध्यमा तथा सातः रातवाली कनिष्ठा है। कनिष्ठा मूमि को इन कार्यों में सर्वदा वर्जित रखना चाहिये। पञ्चगेत्र्य एवं श्रीपिषयों द्वारा भली भाँति परीन्ता करने के उपरान्त भृति को सीच दे और सुवर्ष द्वारा रेखा बनाकर इक्यासी पद का चिह्न निर्मित करे। उसके बाद सभी

स्थान को चारों स्रोर से सूत्र द्वारा जो चूर्ण से रगा हुत्रा हो चिह्निन कर दस रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा दस रेलाए उत्तर दक्तिए। भी श्रोर सींचे । सभी प्रकार के बास्तु विभागों में ये नव-नव (१×१) श्रार्थात् इवयासी पद का वास्तु जानना चाहिये । वास्तु-शास्त्र का निज्ञाता सभी प्रकार के वास्तु सम्बन्धी कार्यों में इसका उपयोग करे । फिर पदस्थ पेंतालीस देवताश्रों की पूजा करे । उनमें वचीस तो बाहर से तथा तेरह भीतर की श्रोर से पूजने चाहिये । उनका नाम बतला रहा हूँ तथा उनके स्थानों को भी सुभ्क से सीख लीजिए । मक्त मनुष्य उन देवताओं की पूजा ईशान आदि नोगों में हिव द्वारा करे । शिसी, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध सूर्य, सत्य, मृश, त्राक्षाश वायु, पूपा, वितथ, गृहत्त्तत, दोनों यम, गन्धर्व, मृगराज, मृग, वितृगण, दीवारिक, सुप्रीव, श्रावदन्त, जलाधिप, श्रासुर, शोप, पाप, रोग, श्राहिस्ल्य, मल्लाट, साम, सर्व, श्रादिति श्रीर दिति, इन बचीस देवताओं की बाहरी श्रोर से पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर ईशान श्रादि चारों कोएां में श्रवस्थित इन देवतार्थों की ृद्धिमान पुरुष पूंजा करें । श्राप, सावित्र, जय तथा रह, ये चार चारों श्रीर से तथा मध्य में ६वें स्थान पर ब्रह्मा तथा उनके समीप में श्रवस्थित श्रन्य श्राठ देवताओं की भी पूजा करनी , चाहिये — ये ही मिलकर मध्य के तेरह देवता होते हैं । जहां के चारों छोर अवस्थित वे आठ देवता जो कमरा पूर्वीद दिशाश्रों में दो-दो के कम से रहते हं, साध्य देवगए। के नाम से विख्यात हैं, ऐसा जानना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हे. सुनिये---श्रयमा, सबिता, विवस्त्वान, विवृधाधिप, मित्र, राजयङ्मा, पृथ्वीधर-ये सात तथा त्राठवे व्यापवस्स । ये त्राठ देवता ब्रह्म के चारों त्रोर श्रवस्थित माने गये हैं । त्राप, व्यापवस्स, पर्जन्य, ऋमिन, तथा दिति ये पाँच देवताधों के वर्ग हैं, जिनकी पूजा ऋमिनकोएा में करनी चाहिये । उनके बाहर बीस देवता है, वे सभी तीन पदों में रहते हैं । अर्थमा, विवस्तान्, भित्र तथा पृथ्वीधर ये चार प्रका के चारों घोर रहनेवाले देवता हैं वो समी ठीन तीन पदों में घनस्थित रहते हैं । ग्रान में उन्हीं देवताओं के वर्शों को जो सरल (१) हैं, प्रथम् पृथक् उतला रहा हूं । वायु से लेकर रोग पर्यन्त, पितृगण से शिली पर्यन्त, मुख्य से भूरा पर्यन्त, रोप से वितथ पर्यन्त, सुमीव से श्रदिति पर्यन्त तथा मृग से पर्जन्य पर्यन्त-यही वश कहे जाते हैं। कही-कहीं मृग से लेकर जय पूर्वन्त वरा कहा जाता है। पद के मध्य में इनमा जो सपात है वह पद, मध्य तथा सम नाम से भी असिद्ध हे पत्र त्रिशूल श्रीर कोएगामी जो हैं वे मर्मस्थल कहे जाते हैं । सर्वदा स्तम्भन्यास एव तुलादि विधि में इन सर को वचाना चाहिये । मनुष्य को यलपूर्वक देवता के पदों पर कींलें गाड़ना, उच्छिट मोजनादि छोड़ना तथा चोटें पहुंचाना ऐसे कार्यों की विजन रखना चाहिये । यह वास्तु का चक्र सभी स्थला में पितृवर्ग एव वैश्वानर के श्राधीन माना गया है । उसके सख में श्रीन का निवास माना गया है, मुख में ही जल का निवास भी है, दोनों स्क्रमों पर पृथ्वीयर तथा श्रवीम का निवास है ! उसके बन्तस्थल पर श्रापवत्स की बुद्धिमानों को पूजा करनी चाहिये। डोनों नत्रों में दिति और पर्जन्य तथा दोनों कानों में अदिति श्रीर जान्तक तथा दोनों क्यों पर श्रवस्थित सर्प श्रीर इन्द्र की प्रयत्नपूर्वक पूत्रा करनी चाहिये । उसी प्रशार दोनों बाहुओं में सूर्य श्रीर चन्द्रमा से लेकर पांच पाँच देवता श्रवस्थित हैं। रुद्र श्रीर राजयदमा-ये दोनों देनता वाएँ हाथ पर श्रवस्थित हैं, उसी मकार सावित्र श्रीर

सविता दाहिने हाथ पर स्थित रहते हैं । विवस्तान् श्रीर भित्र ये दो उदर में तथा पूपा श्रीर पापगक्ष्मा ये दोनों हाथों के मिण्यनधीं पर अवस्थित हैं । उसी प्रकार असुर और शोप ये दो बाएँ पार्श्व में अवस्थित हैं। दाहिने पार्क में वितथ श्रीर गृहक्तत हैं। दोनों उरु भागों में यम श्रीर जलाधिप, घुटनों में गन्धर्व श्रीर पुष्पक को जानना चाहिये, जंधों में भुङ्ग श्रीर सुप्रीय तथा दोनों नितम्बों पर दौवारिक श्रीर मृग हैं । लिंग स्थान पर जब तथा शक और दोनों पैरों पर पितृगए। अवस्थित हैं, मध्य के नी पदों में ब्रह्मा हैं जिनकी पूजा वास्तु के हृदय में करनी चाहिये। ब्रह्मा से प्रासाद के निर्माण में चौसठ पदी वाले वास्तु के पूजने की विधि सुनी गई है, उसमें ब्रह्मा का निवास चार पदों में रहता है, कीएों में आधे पद में देवगण अवस्थित रहते हैं. वास्तु के बाहरवाले कोणों में डेढ़ पद में देवतार्त्री का निवास रहता है, तथा बीस देवता दो पदों में निवास करते हैं, यह चौसठ पदवाले वास्तु के निर्माण को विधि सुनी गई है। गृहारम्भ के श्रवसर पर गृहपति के जिस ग्रंग में खुजली उठे वास्तु के उसी ग्रंग के स्थान पर गड़ी हुई राल्य श्रथवा कील आदि को निकाल देना चाहिये। ऐसी विधि प्रासाद एवं गृह-दोनों के निर्माण के समय की है। वर्योंकि श्रह्य समेत वास्तु की पूजा भयदायिनी मानी गई है और श्रश्राल्य वास्तु की पूजा कल्याएकारिएी है। वास्तु निर्माण में ऋधिक श्रंग एवं हीन श्रंग न होने पांचे इनको सर्वथा वर्जित रखना चाहिये । नगर, शाम पवं देश सभी स्थलों पर इनका वर्जन करना चाहिये । हे ऋषिगए । श्रव मैं चतु, जाल त्रिशाल तथा एक शाल वाले भवनों के निर्माण की विधि, नाम तथा म्बरूप का संकेत करते हुए, बतला रहा हूँ." सुनिये । ।।१-५१॥ ी

श्री मास्स्य महापुराण् में इक्यासी पद निर्णुय नामक दो सौ तिरपनवाँ श्रप्याय समाप्त ॥२५३॥

## दो सौ चौवनवाँ अध्याय

सत् ने कहा — अब में चारग्रेाला वाले भवनों को, उनके स्वरूप एवं नाम का संक्रेत करते हुए बतला रहा हूँ। वह चतुःशाल भवन चारों त्रोर द्वार तथा चौलटों समेत यदि हो, और चारों त्रोर से एक ही प्रकार से बना हुआ हो तो वह सर्वतोभद्र नामक चतुःशाल है, ऐसा चतुःशाल भवन देवताओं तथा राजा के निवास के लिए मंगलकारक कहा गया है। जिस चतुःशाल भवन में पश्चिम दिशा में द्वार न हो वह नन्यावर्त नामक कहा जाता है, दिला में जिसमें द्वार न हो, वह वर्षमान कहा जाता है, पूर्व दिशा में जिसमें द्वार न हो वह स्वस्ति मामक चतुःशाल है। तीन द्वाला वाले भवन में यदि उत्तर दिशा में जिसमें द्वार न हो तो उसे धान्यक कहते हैं, ऐसा भवन सर्वताथारण मनुष्यों के लिए कल्याण एवं वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्रादि का देने वाला कहा गया है। पूर्व दिशा की शाला न वनी हो तो उसे धान्यक कहते हैं, ऐसा भवन सर्वताथारण मनुष्यों के लिए कल्याण एवं वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्रादि का देने वाला कहा गया है। पूर्व दिशा की शाला जिस त्रिशाल भवन में न हो उसे सुत्रेत कहते हैं, ऐसा

विगाल भवन धन, यग्न, दीर्घायु का देनेवाला तथा शोक एवं मोह का विनाग्रक कहा गया है। दक्तिए दिशा की शाला से निहीन जो त्रिशाल भवन होता है उसे निशाल कहते हैं, ऐसा भवन मन्व्यों के कल का स्तय करनेवाला तथा सभी प्रकार की व्याधि एवं भयों की देनेवाला कहा गया है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा की शाला से हीन जो भवन होता है उसका नाम दत्त्रप्त कहा गया है, वह मित्र, वन्यु एव पूर्वों का विनाश करता है तथा सभी प्रकार के भय को उत्पन्न करनेवाला है । जिस भवन में दक्तिण एव पश्चिम-इन्हीं दो दिसाओं की साला बनी हो वह धन धान्यादि का देनेत्राला कहा गया हे, ऐसा भरन सर्वसायारण के लिए फल्यासा एवं वृद्धि का देनेवाला है तथा पुत्रपद कहा गया है। परिचन और उत्तर की दिशाओं में जिस भवन में शाला बनी हुई हो वह बमसूर्य नाम से विख्यात है, जिसका फल सर्वसाधारण के लिए राजा प्व स्प्रिस से भय पहुचाने वाला तथा कुल की च्य करनेपाला कहा गया है। पूर्व स्रोर उत्तर की द्याला से युक्त भवन को द्वरहशाला कहते हैं जो अकाल मृत्यु का भय देनेवाला तथा शत्रपद्ध से हानि पहुँचानेवाला कहा गया है। जो पूर्व तथा दिल्ला की रालाओं से युक्त विशाल भनन है उसे घानक्य कहते हैं, वह सर्वसाधारण को ग्रस्न से भय पहुँचानेवाला तथा ग्रन्तु से पराजित करानेवाला कहा गया है। भवन में पूर्व तथा पश्चिम की और बनी हुई चुल्ली (चूल्हा) गृहपति के मृत्यु की सूचना देनेवाली है। उसे खियों को विषया करनेवाली तथा श्रानेक प्रकार का भय पहुंचानेवाली कहा गया है । उत्तर एवं दक्तिए की शालाओं से युक्त भवन को सर्वसाधारण को भय पहुँचानेवाला कहा गया है, अतः ऐसे भवन को नहीं बनवाना चाहिए । सिद्धार्थ (१) एवं वज्र (१) से विजित एव शाला से रहित भवनों को बुद्धिमानों को कभी नहीं वनवाना चाहिए । अब इसके उपरान्त में पृथ्वीपति (राजा) के भवन के विषय में आपको वतला रहा हूं । राजा के भवन पाँच अकार के उत्तम श्रादि नामों से कहे गये हैं। एक सी श्राठ हाथ की चौड़ाईबाले भवन को उत्तम माना गया है, श्रन्य चार भवनों में चौड़ाई कमशः श्राठ-श्राठ हाथ कम हो जाती है. इन पाँची सबतों में चौड़ाई से सबाया अधिक लग्नाई कही गई है। युवरान के पाँच प्रकार के भवनों को वतला रहा हूं, उसमें सबसे उत्तम भवन की चौड़ाई श्रस्ती हाथ की होती है, श्रन्य चार की चौड़ाई क्रमशः छः छः हाथ कम होती जाती है । इन पाँचों भवनों की चौड़ाई से तिहाई अधिक लग्नाई कही गई है। क्षेतापति के पांच प्रकार के भवतों को बतला रहा हूँ। उसके सबसे उत्तम भवन की चोड़ाई चौंसठ हाथ की मानी गई है, अन्य चार भवनों की चौड़ाई बः बः हाथ कम हो जाती है। पाँचों की लग्नाई चौडाई से छठ भाग जितनी अधिक होनी चाहिये । अब मन्त्रियों के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हैं, उनमें सबसे उत्तम मधन साठ हाथ का तथा श्रम्य चार इससे चार चार हाथ कम चीड़े होते हैं । इन ", पाँचों की चौड़ाई से श्राठवें भाग जितनी श्राधिक लम्बाई कही गई है । अब सामन्त एव श्रमास्य लोगों के पाँच प्रकार के भवतों को बतला रहा हूँ । इनमें सर्बोचन भवत की चौड़ाई खड़तालीन हाथ ही कही गई है, श्रन्य बारों की बाहाई उससे बार बार हाथ कन कही गई है, इन पांची भवनी की समाई चीड़ाई र, अपेता सर्वाई अधिक कही गई है। शिल्पकार, कञ्जुकी एव वेरयाओं के पांच प्रकार के मवनों

को सुनिये, इन सभी लोगों के भवनों की चौड़ाई अष्टाइस हाथ की कही गई है, चौड़ाई में दोन्दों हाय की न्यूनता श्रन्य चार भवनों में हो जाती है । चौड़ाई की श्रिपेक्ता इन भवनों की लग्नाई दुगुनी कही गई है । मध्यम भवर्नों के लिए भी यही नियम है । दूती एवं कर्म चारियों तथा परिवार के अन्य लोगों के पाँच प्रकार के भवनों को खन बतला रहा हूँ । उनकी चौड़ाई बारह हाथ की तथा लम्बाई उसकी सवाई होती है । श्रेप चार गृहों की चौड़ाई कम से आधे-आधे हाथ न्यून होती जाती है । ज्योतिषी, गुरु, वैच, सभापति और पुरोहित--इन. सर्वों के भी पाँच प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ । उनके उत्तम भवन की चौड़ाई चालीस हाथ की होती है, रोप की चौड़ाई कम से चार-चार हाथ कम होती जाती है। इन पाँचों भवनों की लग्नाई चोडाई से छठें भाग जितनी अधिक होती है। अब साधारणतया चारी वर्णों के लिए पाँच प्रकार के गृहीं का वर्णन कर रहा हूँ । उनमें से ब्राह्मण के घर की चौड़ाई वत्तीस हाथ की होनी चाहिये, अन्य जातियों के लिए क्रमशः चार-चार हाथ की कमी होनी चाहिये, अर्थात् ब्राह्मण के उत्तम गृह की चौड़ाई वचीस हाथ की हो, मध्यमादि के लिए चार-चार हाथ कम चौड़ाई हो । च्त्रिय के उत्तम गृह की २८ हाथ चौड़ाई हो । मध्यमादि की चार-चार हाथ कम हो, इसी प्रकार वैश्य के घर की २० हाथ चौड़ाई हो तथा शद्र के घर की १६ हाथ चौड़ाई हो । किन्तु सोलह हाथ से कम चौड़ाई अस्पनों के लिए है, इन उपर्यक्त चारों जातियों के लिए नहीं । लग्बाई के लिए बाह्मण के गृह की चौड़ाई से लग्बाई दसर्वे भाग अतनी अधिक, स्त्रिय की आठवें भाग, वैश्य के तीसरे भाग एवं शुद्र के चौथाई भाग जितनी अधिक होनी चाहिये । ऐसी विधि ब्राह्मणादि के गृहों के लिए है । सेनापति तथा राजा के अन्यान्य गृहों के भीतर राजा के रहने का गृह बनना चाहिये, उसी स्थान पर भागडागार भी रहना चाहिये। सेनापित के तथा चारों ब्राह्मणादि वर्णों के गृहों के मध्य भाग में सर्वदा राजा के पूज्य लोगों के निवासार्थ गृह वनवाना चाहिये । व्यन्तरजातिवालों (१) के लिए उनके पिता का घर मिलना चाहिये । वनवासियों के लिए पचास हाथ का गृह बनाना चाहिये ! सेनापित श्रीर राजा के गृह के परिनाण में सत्तर का योग करने से चौदह का भाग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा गया है । उसमें पैंतीस हाथ पर वरामदे का स्थान कहा गया है. इतीस हाथ सात श्रंगुल लम्बी बाह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिये, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिये ! उसी प्रकार दस अगुल ऋषिक च्रत्रिय की शाला होनी चाहिये। वैश्य के लिए पैंतीस हाथ तेरह अंगुल लम्बी शाला होनी चाहिये । उतने ही हाथ तथा पन्देह श्रंगुल शुद्ध की शाला का परिमाण है । शाला की लम्बाई में तीन भाग करके यदि सामने की खोर गली बनी हो तो, वह सोप्णीप नामक वास्तु है। पीछे की ख्रोर हो तो श्रेयोच्छ्य नाम पड़ता है, दोनों पारवें में यदि वीधिका हो तो वह सावष्टम्भ, तथा चारों ग्रोर वीथिका हो तो सुस्थित नामक वास्तु कहा जाता है। ये चारों प्रकार की वीथियाँ चारों वर्णी के लिए शुभग्रायी हैं। शाला के विस्तार का सोलहवाँ भाग तथा चार हाथ और, यह पहले खरह की ऊँचाई का मान है, श्रिपिक ऊँचा करने से हानि होती है । उसके बाद श्रान्य सभी खएडों की बारहवें भाग जितनी कुँचाई रखनी चाहिये, यदि पकी ईंटों की भीत वन रही है तो एह की चौड़ाई के सोलहवें भाग जितनी

मोटाई होनी चाहिये । वह भीत करूड़ो तथा मिट्टी से भी नगई वा तरुती है । सभी वास्तुर्यों में भीतर के मान से लम्माई चीड़ाई रा मान स्वता चाहिये । यह के व्याम से पचाम श्रमुल विस्तार श्रोर श्रठारह श्रमुल वेघ से युक्त द्वार री चोड़ाई रखनी चाहिये । यह के व्याम से पचाम श्रमुल विस्तार श्रोर श्रठारह श्रमुल वेघ से युक्त द्वार री चोड़ाई रखनी चाहिये । जितनी कैंचाई हार की हो टवनी ही दरवाले में लगी हुई यासाओं (याजुओं) की भी होनी चाहिये । कैंचाई जितने हार्यों की होनी चाहिये । कैंचाई जितने हार्यों की उतने ही श्रमुल उन यासाओं की मोटाई होनी चाहिये — ऐसा सभी वास्तुओं में विद्वानों न वनलाया है । द्वार के कमर का उत्तमांग तथा नीचे का चोलट (देहली)— ये टोनों गालाओं से श्राधे श्रिक मोटे हों श्रथीत् इन्हें शालाओं से ब्योड़े मोटे होने चाहियें । ॥१-४४॥ श्री मास्व महापुराण में वास्तु प्रकरण में यह-मान निर्णय नावक दो सो चोवनवां श्रम्थाय समाग्र ॥१५४॥

# दो सौ पचपनवाँ ऋध्याय

स्त ने यहा-अव इसके उपरान्त में स्तम्भ के मान के विषय में आप लोगों को उठला रहा हूँ । बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिये कि वे सर्वदा श्रापने गृह की ऊँचाई को सात से गुणित करके उसके श्रस्सीवें भाग जितनी न्वम्भे की मोटाई रखें, उसके मृलमाग में नवगुणित से अस्तीवें माग जितनी मोटाई रखनी चाहिये । चार कोण्याला स्तम्भ रुचक नाम से विख्यात है, श्राठ कोनेवाले को वज्र कहते हें, सोलह कोण्याला द्वियज के नाम से विख्यात हे तथा बचीस कोणोंवाला प्रचीनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो बृचाकार (गोला) स्तम्म रहता है उसे वृत्त नाम से पुत्रारते हैं । ये पाँच प्रकार के महास्तम्भ समी प्रकार के वास्तु प्रयोगों में प्रशसनीय हैं। ये सभी स्तम्भ पद्म, लता, बख्ली, कुम्भ, पत्र एव दर्पणादि से चित्रित रहने चाहियें। इन पद्म तथा दुर्गों में स्तम्भ के नवें अग्र जितना अन्तर रहना चाहिये। स्तम्भ के वरावर ऊँचाई को तुला तथा न्यून ऊँचाई वाली को उपतुला ऋहते हैं । तृतीय श्रधवा चतुर्य श्रश से हीन जो तुला रहती हैं वह उपतुला कहाती हैं । सभी मुभियों में चतुर्थ ऋग से हीन उपनुला रहनी है । सभी के निवास गृहों में दिस्य (दाहिनी श्रोर) श्रोर से प्रदेश करना चाहिये। श्रम गृह के उन हारों को जैसे बताया गम हे वतता रहा हू । पूर्व दिशा से इन्द्र श्रीर जयन्त नामक देवतायों के पदों पर बना हुत्रा द्वार सभी गृहीं में परासित माने गये हैं । बुद्धिमान् लोग दिल्ला दिशा से याग्य श्रोर विनय नामक देवताश्रों के पदों पर द्वार को जानते हैं, पश्चिम दिशा में पुष्पदन्त और वरुण के स्थानों पर द्वार भशसित हे श्रोर उत्तर में भल्लाट तथा सीभ्य इन दोनों पर शुभदायक द्वार होते हैं । सभी वास्तुओं में द्वार के वेप को वर्षित रखना चाहिये । गली. सडक या भार्ग द्वारा द्वार के वेष होने पर सभी कुल का चय होता है । वृत्त द्वारा वेष होन पर द्वेप की अधिकता होती है, और कीचड़ से वेघ होने पर रोक की प्राप्ति होती है। निरचन है कि सर्वदा कूप इत्ता वेच होन पर गृहपति को सृगी का रोग होता है। नामदान या जलमवाह से वेच होने पर व्यथा

होती है, तथा फील से वेध होने पर श्रप्ति भय होता है । देवता से विद्ध होने पर विनाग्र तथा स्तम्भ से वेध होने पर स्त्री द्वारा क्लेश-प्राप्ति होती है । एक घर से दूसरे घर में वेध पड़ने पर गृहपति। का विनाश होता है । श्रपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेष होने पर स्त्री वन्ध्या होती है, श्रन्त्यज के घर से वेष होने पर हथियार से भय होता है। गृह की ऊँचाई से दुगुनी मृमि के बाद यदि वेध पड़े तो उससे वेघ का दोप नहीं होता । जिस घर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, उसके दुप्परिणान से गृहवालों को उन्माद का रोग होता है, इसी प्रकार स्वयं वन्द हो जाने पर मी बुद्धिमान लोग कुलनाश की सूचना बतलाते हैं। गृह के द्वार यदि त्र्यपने मान से त्र्राधिक ऊँचे हैं तो राजभय तथा यदि नीचे हैं तो चोरों का भय जानना चाहिये। एक द्वार के ऊपर जी दूसरे द्वार पड़ते हैं, वे यमराज के मुख कहे जाते हैं। मार्ग के बीच में बने हुए जिस अति दुर्गम गृह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, वह यज्ञ के समान है, और बीघ ही गृहपति के विनाश का कारण है । त्रान्य द्वारों से पीड़ित जो मुख्यद्वार होता है वह बहुत दोगें को करनेवाला है । इसी प्रकार मुख्यद्वार की अपेता अन्य द्वारों को अधिक रोभित नहीं करना चाहिये । घड़े, श्रीपर्णी लता ्यं विल्लियों से मूलद्वार को सुजोभित रखना चाहिये श्रीर उसकी नित्य विल, श्रन्त एवं जन्न से पूजा करनी चाहिये । गृहं की पूर्व दिशा में वस्पद वृत्त सभी प्रकार की कामनात्र्यों की पूर्ण करनेवाला कहा गया है। दत्तिण भाग में गूलर का पेड़ तथा पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ करनेवाला होता है। इसी प्रकार उत्तर की दिशा में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी होता है इससे विपरीत दिशा में वे विपरीत फल देनेवाले होते हैं । घर के समीप यदि कार्येवाला, दूधवाला श्रासनादि का वृक्ष हो, जिनमें फत्त हों तो वे कम से स्री श्रीर सन्तान की हानि करनेवाले होते हैं, यदि कोई उन्हें नहीं काटता है, तो उसे चाहिये कि उनके समीप में श्रान्य शुभदायक वृक्तों को भी लगा दें। वे शुभ वृक्षा ये हें — नागकेरार, श्रश्लोक, मौलसिरी, जाँट, तिलकपुष्पी, चम्पा, त्रानार, पीपलो, बाल, व्यर्जुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, नारियल, केला एवं पाटल । इन वृत्तीं से संयुक्त गृह श्रवि शुभकारी होता है । ॥१-३॥। श्री मात्स्य महापुराख में वास्तु विद्या प्रसंग में वेध परिमार्जन नामक दो सौ पवपनवाँ ऋध्याय समाप्त ॥२५५<sub>॥</sub>

### दो सौ छप्पनवाँ अध्याय

इस प्रकार के उत्तम प्रदेश को प्रयत्नपूर्वक देख भाल कर गृह निर्माण कराना चाहिये । सर्वे प्रथम

प्योतिषी के कथनानुकूल शुभ मुहूर्त में सभी बीजों से युक्त शिला को रत्न के ऊपर रख कर चार प्राविणों द्वारा सुकृतित स्तम्भ का निर्माण करा कर वेदों का पारगामी विद्वान कारीगरों को साथ ले दोन वन्त्र धारण कर सभी श्रीपियों से युक्त स्नान कराये हुए उस स्नम्म का न्यास करें । निनिध प्रकार के श्रव्हत से युक्त, वस्त्र एव चालँकारों से सुरोमित उस स्तम्म को प्राह्मणों की सुमधुर पदध्यिन, विविध प्रकार के पापन नृत्य एव मगल ध्विन के साथ स्थापित करें । बाह्मणां को सीर का भोजन कराये, मधु एव घी से 'वास्तोध्यते प्रति जानीहिं इस मत्र के द्वारा सर्वदा हवन करें। सूत्र पात करते समय एवं स्तम्भ के उठाने समय भी यह सन ्वियान पुन करना चाहिये, इसी प्रभार द्वार का चीखट बेठाते समय तथा गृह प्रदेश के समय भी वह समारोह करना चाहिये । वास्त की शान्ति के समय भी यही निधान है । ये पाँच प्रकार के वास्त यज्ञ कहे गये है। ईशान कीए में सूत्र पात होता है, आग्नेय कीए में स्तम्भ का आरोपए होता है, यास्तु नी प्रदक्तिणा करके उनके पदों का चिह्न निर्मित किया जाता है । दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एव अगूठे से मुँगा, रत एव सुवर्श के चूर्ण से मिश्रित जल द्वारा सभी वास्तु के विभागों में उन के पद की रेखा जनानी चाहिये. ऐसा विधान कहा गया हे । राख, श्रमार, काष्ठ, नख, जस्त्र, चर्म, सींग, हड्डियां, कपाल—इन सब बस्तव्यों से कभी भी वास्तु. भी रेखाएँ नहीं खींचनी चाहिये। इनके द्वारा लिखे जाने पर दु ल शीक भयादि की प्राप्ति होती है । जिस समय गृहप्रवेश होता रहे उस समय भी कारीगर गृह के सभी व्यर्गी का निरीक्तण करता रहे । स्तम्भ एव सूत्रादि के निर्माण के श्रवसर पर भी होनवाले शकुनापशकुन शुभ एव श्रशुभ फल के देने वाले होते हैं । यदि ऐसे श्रवसरों पर कोई पत्ती सूर्य की श्रोर सुख कर कठोर शब्दों में स्दन करता है अथवा यदि उस समय गृहपति अपने शरीर के किभी अग पर हाथ रखता है तो यह समम्द्र लेना चाहिये कि वास्तु के उसी प्राग पर मनुष्य की हड्डी पडी हुई है, जो भय देनेवाली है। सूत्र के श्राकित कर देने के बाद यदि गृहपति त्रापने किसी श्राग को स्पर्श करता है तो वास्त के उसी श्रम पर हाथी श्रप्त तथा करों की हड़िड़वों है, बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान ले । सूत्र के फैलाये जाते समय यदि उसे शूगाल श्रयवा कुत्ता लॉप जाता है, तो ठीक उस स्थान पर भी हराडी जाननी चाहिये। यति भयानक गदहे के राज्द होने पर भी ऐसा ही श्रपशर्न सनमाना चाहिये। यदि सचपात के समय ईशान कोएा में कीच्या भीठे स्वर से बोलता है तो वास्तु के उस भाग में जहां पर गृहपति खडा है, धन जानना चाहिये । सूत्रपात के समय यदि सूत्र हुट जाता है तो गृहपिन की मृत्य समभ्यती चाहिये, कील के भीचे की त्योर सुक जाने से व्याधि की शका समभ्यती चाहिये। उस समय यदि त्रागार दिखाई पडता हे तो उन्माद का भय तथा कपाल दिखाई पडता हे तो भयागम सममाना चाहिये । वास्तु का विज्ञाता यदि शख अथना वोंघे की इड्डी का दर्शन करता है तो कुलागनाओं में व्यभिचार की सम्भावना जाने। यदि भवन निर्माण के समय कारीगर को सम्भ्रम हो जाता है तो समक्त लेना चाहिये कि गृहपति के इस गृह का निरचय ही विनाश हो जायगा । यदि स्थापित किया हुआ ् स्तम्म कथे पर गिर पडता हे अथवा उम्म गिर पडता है तो गृहपति के शिर में रोग होता है। यदि

कलरा टूट जाता है तो सनभाना चाहिये कि सभी परिवार का विनाश होने वाला है । कुम्भ श्रपने स्थान से यदि गिर पड़ता है तो गृहस्वामी की मृत्यु तथा भग्न हो जाने पर वह वन्धन में पड़ता है; ऐसा पिडत लोग जानते हैं । गृहारम्भ के समय यदि उसके परिमाण के हाथों की संख्या नष्ट हो जाती है तो गृहपति का ही नारा समस्तना चाहिये । वीज एवं श्रीपिषयों से विहीन होने पर मूर्गों से भय की प्राप्ति होती है । स्तम्भ को पूर्व तथा दित्तग दिशा की श्रीर सर्वप्रथम स्थापित कर उसके ऊपर छत्र डाल देना च्हिए। तदनन्तर विचारवान् पुरुष व्यन्य स्तम्भी की स्थापना करे । प्रदक्तिका के कम के विना स्तम्भ की स्थापना भय देने वाली कही गई है अर्थात दाहिनी श्रोर से पहले स्थापना करानी चाहिए श्रतः स्तम्भ के उपद्रवीं की नाराक सभी प्रकार की रत्तात्र्यों, की श्रोर विशेष घ्यान रखना चाहिये। इस प्रकार के उपद्रवों के विनाशार्थ स्तम्म के जपर फर्लो से युक्त वृत्त की शाला डाल देनी चाहिये, स्तम्म को उत्तर प्रथम पूर्व की श्रीर होता चाहिये, ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि वह किसी भी दिशा में टीक तरह से न कहा जा सके. अर्थात् वह दिष्ठम् उरपत्न करनेवाला न हो । इस वात का ध्यान भवन, स्तम्भ, निवास गृह,<sup>ट्</sup>तथा द्वार संग के लिए रखना च हिये क्योंकि इस दिशा की श्रज्ञानता से कुल का नाश होता है। किसी एक दिशा में घर को श्रिषिक बढ़ाना भी नहीं चाहिये, यदि बढ़ाना है तो चारों श्रीर से बढ़ाना चाहिये । पूर्व दिशा से बदाया गया वास्तु सर्वदा वैर पैदा करनेवाला होता है, दिल्ए की श्रोर बढ़ाने से निश्चय ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा की श्रोर बड़ी हुई जो बास्तु है वह धनत्वय करनेवाला है, इसी प्रकार उत्तर दिशा के बढ़ाने से बहुत दुःख एवं सन्ताप की प्राप्ति होती है। श्रीम्न कोण में जिस बास्तु में बृद्धि की बाती है उसमें श्रीन का भय होता है । नैत्रर्धत कोण में बढ़ाने पर शिशु की हःनि होती है, बायञ्य कोए में बढ़ाने पर बातञ्याघि का प्रक्षोप होता है, ईशान में श्रीमन से हानि होती है, सर्वदा इस बात का विचार करना चाहिये । गृह के ईशान शेख में देवता का स्थान तथा शान्ति-गृह होना चाहिये। व्यग्ति कोर्ग में रसोई का घर तथा उसी के पार्श्व में उत्तर दिशा में जल का स्थान रखनो चाहिये । बुद्धिमान पुरुप नैर्झात्य कोएा में घरेलू सामियों के रखने का स्थान बनाये । पशुर्खों, त्यादि के बॉधने का स्थान तथा स्नानागार गृह के वाहर बनवाना चाहिये। वायव्य कोगा में श्रत्नादि के रखने का स्थान वनवाना चाहिये । कार्य करने की शाला भी निवास स्थान से वाहर वृनानी चाहिये, इस ढंग से बना हुआ भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होता है। श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु विद्या प्रसंग में गृर्ह्यानर्ग्य नामक दो सौ ब्रप्पनवाँ ऋष्याय समाप्त ॥२५६॥

# दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय

. सूत ने कहा---श्रव इसके उपरान्त में उत्तम काष्ठ को काटने की विधि बतला रहा हूँ। धनिष्ठा ग्रादि पाँच नस्त्रों को, जो पंचक नाम से विख्यात हैं, छोड़कर भेद्रा ग्रादि का विचार करके ज्योतिषी द्वारा वताये गये शुभ दिन में बुद्धिमान् पुरुष काष्ठ काटने के लिए मस्थान करे । सर्वया मर्वप्रथम उसे माटे जानेवाले पूच ही बलिपूजा करनी चाहिये । पूर्व तथा उत्तर दिया की श्रीर श्रमिमुख होतर गिरमे वाले वृत्त या राष्ट्र गृह निर्माण में मगलकारी होता है, दिनाण की श्रीर गिरे हुए वृत्त शुभदायी नहीं होते । दूधवाले वृत्तों का कान्ठ पर में नहीं लगाना चाहिये। पत्तियों के घोमते जिसमे हों, वायु तथा ऋषिन से जिसका कुछ श्रंग टूट या जल गया हो, हाथी ने जिसती बाली तोड़ दी हो, निजली गिरने से जो किसी श्रश में भग हो गया हो, जिसका श्राधा भाग सूच गया हो, श्रथता दुख श्रश किन्ही नारण वरा टूट पूट गये हों, जो देवालय के पास हों, अध्या जिसमें किसी देवता का निवास माना जाता हो, या आम मर में जिसरी प्रसिद्धि हो, जो नदी के सगम पर व्यवस्थित हो, रमज्ञानमूमि या कूप पर हो, तालान ब्राद्धि जना-श्रम क किनारे हो, ऐसे वृत्तों को श्रमनी विषुल समृद्धि एव उन्नति ती त्रामना करनेपाले को सर्वया वर्जित रखना चाहिये। इसी प्रशास महकार्य के लिए शर्टोबाले बुलों को, कदम्य हो, निम्म हो, बहेड़ा हो, देस को तथा श्राम के वृत्तों हो भी वर्जित करना चाहिये । श्रसन, श्रशोक, महुत्रा, सर्ज , एव हाल के काफ मगलकारी होते हैं । इसी प्रतार चन्दन, कटहल, देवदारु तथा हरिद्र- इनके भी काफ शुभनागे होते है। दो प्रकार के, एक प्रसार के व्यथवा तीन प्रकार के कान्छों से शुभ भगन का निर्माण कराना चाहिने, वर्गीकि अनेक प्रशार के कार्प्टों से बंना हुआ भवन अनेक प्रकार का भय देनेवाला होता है। केवल एक प्रकार के कान्ड में शीक्षम का कान्ड शेन्ड है, श्रीपर्णी तथा तिन्दुकी सीभी अप्रेले ही लगाना चाहिये। ये काष्ठ अन्य किसी प्रकार के कार्ष्टों के साथ लगाने से कभी मगलकारी नहीं होते। इसी प्रकार स्यन्दन (?), क्टहल, सरल, श्रर्जुन एव पर्माक के श्र्मों के लिए भी विशेषता जाननी चाहिये, ये भी प्रवेक्त रीति से श्चम्य काष्ठों के साथ सयुक्त होने से वास्तु नार्य में शुभ फल देनेवाले नहीं होते ॥१-१२॥

वृत्त रटते समय विचल्लय पुरप को यदि अत्यन्न पीले अर्थ का कोई चिह मिलना हे तो भारी गृह में गोषा (गोह) का भय जानना चाहिये । मँजीठ के रग का मिलने पर मेंगों (में के) वा मय जानना चाहिये । मँजीठ के रग का मिलने पर मेंगों (में के) वा मय जानना चाहिये , मोती के समान रनेन चिह मिलन पर शुक का भय सम्भन्ना चाहिये । कपिल चर्ण के चिह पर मृपिका वा मय तथा तलनार की भांति चिह मिलने पर जल का मय जानना चाहिये । बास्तु उमें में नाष्ट्रों के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह मिलने पर जल का मय जानना चाहिये । बास्तु उमें में नाष्ट्रों के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह मिलने पर जल का मय जानना चाहिये । बास्तु उमें में नाष्ट्रों के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह मिलने तो उन्हें बर्धत रखना चाहिये । बाद पहिले ही से कटा हुआ कोई वृत्त हो/तो गुमदार्थी शक्तों से जांच पड़ताल वर लेने पर गृहकार्य के लिए लिया जा सकता है। वृत्त जी मोटाई तथा लगाई के मान से गुया कर ग्राठ का भाग दे, जितने हाथ रोप बच्चे उसके आठ भेद बरला रहा हू । उनकी कमश पत्र मुम, सिंह, लर, रवा, वृष्म, हस्ती एव बाक सजा जाननी चाहिये । ध्यत्र वा चारों श्रीर सुख है, श्रोर वह गुमकारी है, विरोपतया वास्तु के पश्चित दिशा की श्रोर लगाने से श्रिषिक फल होता है । सिंह का उत्तर सुख रमना चाहिये, वृपम का पूर्व सुख एव हस्ती वा दिल्या गुल रहना हे, इस प्रकार सात (?) विमार्गो द्वारा इसे बता चुना। एक हाथ से प्रव वा को, तीन हाथ से सिंह को, गाँच हाथ से वृपम को

तो कह चुफा श्रव इनके श्रतिरिक्त जो विश्तेणस्य हों उन्हें वर्जित करना चाहिये। उक्त कर राशि श्रंक को श्राठ से गुणित कर विचल्ला पुरुष सत्ताईत का भाग दे कर रोप को नक्तत्र माने श्रेर उस रोप में फिर श्राठ का भाग करें। जो रोप बचता है वह व्यय माना गया है, जिस वृत्त में व्यय श्रिषक निकलो उसे न लगावे, क्योंफि वह श्रनेक दोगों का करनेवाला है। श्राय श्रिषक होने पर शान्ति होती है—ऐसा भगवान् हिर ने वतलाया है।।१३—रेसा

गृह वनकर पूर्ग हो जाने पर त्यागे श्रेष्ठ त्राक्षणों को कर के दही श्रन्तत, त्याम के पल्लव, पुष्प तथा फलादि से भुशोभित जलपूर्ण कलक्ष को देकर तथा श्रन्य त्राव्याणों को सुर्गण एवं सुवस्त्रादि देकर मांगलिक, रागितदायक निवास भवन में गृहपति को प्रवेश करना चाहिये। उस समय वेदोक्त एवं गृह्य शास्त्रोक्त विधि से विलिक्ष्म करके प्रासाद एवं वास्तु की शान्ति के लिए शाखों में जो विधियाँ कही गई हैं, उनके श्रमुकृत हवन करे। सुन्दर भोजनादि द्वारा त्राव्याणों को सन्तुष्ट कर धूपादि सुगन्धित द्रव्यों के साथ श्रेत वस्त्र धारण कर गृह प्रवेश करना चाहिये। ॥२२—२३॥

श्री मास्त्य महापुराया में वास्तुं विद्यानुकीर्तन नामक दो सो सत्तावनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२५०॥

# दे। सौ ऋहावनवाँ ऋध्याय

चरपियों ने कहा — गृहस्थाश्रमवालों में कर्मेयोग की सिद्धि किस प्रकार सम्पन्न होती है, क्योंकि ज्ञानयोग की श्रपेत्ता सहलों गुर्णों से कर्मेयोग विशिष्ट माना गया है । ॥१॥

स्त ने कहा— ऋिपाण ! महस्थाश्रिमयों के कर्मयोग, देवार्चन एवं नाम संकीर्तन को में बतला रहा हूँ, जो भोग एवं मोल दोनों का देनेवाला है स्त्रीर पृथ्यी तल को छोड़कर श्रम्य लोकों में जिसकी सचा नहीं है । देववाओं की मृतियों की प्रतिष्ठा, मृतिपूजा, नामसंकीर्तन, देवयज्ञोत्सव ये ही जुस्स्यों के कर्मयोग हैं, इनके द्वारा गृहस्याश्रमी भव-वन्यन से मुक्त होते हैं । सर्वन्रथम तब तक भगवान् विन्यु के स्वरूप को बतला रहा हूँ, जैसा कि कहा गया है । रांख, चक, गदा तथा पदा को हाथों में धारा किये हुए, शान्त विन्यु भगवान् की प्रतिमा कही गई है । उस का शिर व्यत्र के शाकार का होना चाहिये, गंख के समान कंचे तथा मनोहर नेत्र होने चाहिये, नासिका उठी हुई, मुडौल, कान मुतुही के शाकार केतया हाथ खोर वचस्यल विस्तृत मग्रान्त तथा चढ़ाव-उतार वाले होने चाहिये । इन विन्यु भगवान् की प्रतिमा कहीं तो श्राठ भुजाव्यों की भगवान् की प्रतिमा कहीं तो श्राठ भुजाव्यों की होनी चोहिये । श्राच्युक भगवान् की निम्निलिखत वस्तुएँ इसनकार प्रतिमा पुरोहित द्वारा भवन में स्थापित करानी चाहिये । श्राच्युक भगवान् की निम्निलिखत वस्तुएँ इसनकार रहंगी । विन्यु भगवान् के दाहिनी श्रोर के चार हाथों में लहुग, गदा, वाया श्रोर कमल रखने चाहिये स्वीरी । विन्यु भगवान् के दाहिनी श्रोर के चार हाथों में लहुग, गदा, वाया श्रीर कमल रखने चाहिये और वार हाथों में घनुष्ठी में प्रकारों की स्थित

बता रहा हूं। उन बामुदेव भगनान् की प्रतिमानि दाहिनी श्रीर के दो हार्थों में गदा श्रीर पद्म रखने चाहिये । समृद्धि की इच्छा रखनेपाले को वार्थी श्रीर शंख श्रीर चक्र रखने चाहिये । कृष्णावतार की प्रतिमा में बायों त्रोर गदा रहनी चाहिये। प्रतिमा में त्रपनी इच्छा के त्रानुरूप शंख श्रीर चक्र की उपर ें उठा हुआ निर्मित करावे, उनके दोनों पादों के मध्य में नीचे की श्रोर पृथ्वी की मृति रहनी चाहिये श्रीर उसी प्रकार विनम्न भाव में गरुड की मुर्जि, भी रहनी चाहिये । वार्यी श्रीर से ु हाथों में कमल लिये हए सन्दर सखवाली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिये । कल्यामा की कामना करने गले गहड़ को भगवान के श्रागे भी स्थापित करा सकते हैं। प्रतिमा के दोनों श्रोर श्री श्रीर पुष्टि की मूर्ति रहेंगी जो हाश्रों में कमल धारणं किये रहेंगी । प्रतिमा के ऊपर विद्याघरों के साथ तोरण का निर्माण होना चाहिये । देवताओं की दन्द्रभी तथा गन्धवों के दप्पति की प्रतिमा भी रहनी चाहिये। पत्तों स्त्रीर लतास्रों से युक्त रहना चाहिये, सिंह श्रीर व्यात्र की भी प्रतिमा साथ में बनानी चाहिये। स्तुति करते हुए बड़े-बड़े देवगण सामने खड़े हों. कल्पलता भी निर्मित हो। इस प्रकार विप्सा की प्रतिमा होगी, उसकी पीठिका विस्तार में तिहाई भाग जितनी होगी श्रथवा तीन श्रोर से होगी। देवता, दानव तथा किन्नरों की प्रतिमा नव ताल (अंगूठे से लेकर मध्यमा अगुली तक फैलाने पर जितनी लम्बाई होती है, उसे ताल कहते हैं।) की होनी चाहिये। श्रव इसके बाद में प्रतिमात्रों के मान एव उन्मान की विशेषता बतला रहा हैं. श्रयीत कितनी ऊँची, कितनी नीची, कितनी मोटी, कितनी लग्बी प्रतिमा होनी चाहिये । जाल के भीतर से सर्य की किरणों के प्रविष्ट होने पर जो धूलिकण दिलाई पड़ते हैं उसे त्रसरेण कहते हैं, उस आठ त्रसरेख के बंराबर एक वालाम होता है। उसके त्राठ गुने जितनी एक लिख्या धीर त्राठ लिख्या की एक युका होती है। आठ युका का एक जन होता है, उन आठ जनों से एक अंगुत्त होता है। श्रपनी श्रमुली के परिमाण से बारह श्रमुल का मुख होता है, इसी मुख के मान के परिमाण से समी श्रवयाँ की कल्पना करनी चाहिये। सुवर्ण की, चाँदी की, साँवे की, पत्थर की, लकड़ी की. लोहे की. सीसा की, पीतल की, तांवें श्रीर कासे से मिश्रित पात की, श्रथमा अन्य शुभ काष्ठों की बनी हुई देव-ताओं की प्रतिमा प्रशस्त मानी गयी है । श्रंगूठे की गांठ से लेकर बीते भर तक की लग्बी प्रतिमा की स्था-पना व्यवने घरों में करनी चाहिये, इससे बड़ी प्रतिमा बुद्धिमानों ने घर के लिए नहीं पसन्द की है। बड़े भवन में सोलह श्रमुल की प्रतिमा रखनी चाहिये, किन्तु इसते वड़ी तो क्रमी नहीं स्थापित करनी चाहिये। इन प्रतिभाशों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकृत मध्यम, उत्तम एव किए कीट की बनानी चाहिये। प्रवेश द्वार की जो कँचाई हो, उसे प्याठ भागों में विभक्त कर दे, उसमें का एक भाग छोड़ कर जो शेष बचे, उसके दो मारा जितनी लग्बाई में प्रतिमा बनवाये। बचे हुए भाग में तीन भाग करके एक भाग में वीठिका (देवजाओं की मूर्तियों के नोचे का बना हुआ श्रासन।) बनाना चाहिये। यह पीठिका न तो बहुत नीची हो श्रीर न बहुत ऊँची हो । प्रतिमा के गुस के मान यो नव भागों में विमक्त करें । उसमें चार आगुल में भीवा तथा एक भाग में हृदय होगा। उसके नीचे के एक भाग में सुन्दर नाभि बनानी

चाहिये। उसकी गहराई तथा विस्तार भी एक ही अंगुल का कहा गया है। नाभि के नीचे एक भाग में लिंग बनाये, दो भागों में र्जवों का बिस्तार रखे । घुटनो को चार छंगूल में बनाये, जंबे दो भागों में प्रसिद्ध हैं, पेर चार श्रंगल के हों, उसी प्रकार ऐसी मूर्ति का शिर चौदह श्रंगुल का बनाना चाहिये, ऐसा विधान वताया गया है । यह तो मृति की ऊँचाई वताई गई श्रव उसकी मोटाई या विस्तार सुनिये । हे ऋपिगरा ! मुर्तियों के सभी श्रवयवीं का विस्तार सुनिये। ललाट की मोटाई चार श्रंगुल की होनी चाहिये, नासिका भी उतने ही श्रंपुल की ऊँची होनी चाहिये। दादी दो श्रपुल में होनी चाहिये। श्रोंठ भी दो ही श्चंगल के विस्तार में माने गये हैं। मूर्ति के ललाट का विस्तार श्राट श्रंगुलों का होना चाहिए, उतने ही विस्तार में दोनों भीहें भी बननी चाहिये। भीहों की रेखा आपे अंगुल की मोटाई में हो, जो बीच में धन्य की भाँति वैक हो । दोनों छोरों पर उसके अप्रभाग उठे हुए हों, उसकी बनावट चिकनी तथा सुन्दर होनी चाहिये । यासों की लम्बाई दो श्रंगुल की हो, चौड़ाई एक श्रंगुल में हो । उसके मध्य भाग में ऊँचाई होनी चाहिये, छोरां पर शुभ नेत्रों में लालिमा होनी चाहिये। तारा के आधेभाग से वाँचगनी हिन्द्र बनानी चाहिये । दोनों भौहों के मध्य में दो श्रांगुल का अन्तर रहना चाहिये, नासिका ्का मुलभाग एक ऋंगुल में रहे । इसी प्रकार नासिका के अप्रभाग एवं दोनों पुटों को बनावे, जो नीचे की स्रोर सके हुए हों। नासिक के पुटों के बिद्र स्राधे अंगुल के हों, दोनों कपोल दो संगुल के हों जो कानों के मूलभाग से निकले हों । दाड़ी का श्रमभाग एक श्रंगुल में तथा विस्तार दो श्रंगुल में होना चाहिये । श्राधे श्रंगुल में भौहों की रेखा हो, जो काली घटा के समान श्याम बनी हुई हो । नीचे का श्रोंठ तथा ऊपर का श्रीठ श्रापे-श्रापे श्रमुल के बराबर हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पट निप्पाव समान बनाने चाहिये । दोनों श्रोठों के समीपवर्तीमानों को ज्योति (?) के श्राकार का बनावे श्रीर उन्हें कान के मल से छ: श्रंगल दूर पर बनावे । दोनों कानों की बनावट भीहों के समान रहेगी और उनकी ऊँचाई चार श्रंगल की रहेगी। कानों की वगल में दो श्रंगुल रिक्त छोड़े उनका विस्तार एक मात्रा का हो। दोनों कानों के ऊपर मस्तक का.विस्तार बारह श्रंगुल का होना चाहिये। ललाट प्रदेश से पीछे की श्रोर श्चाघे भाग का विस्तार श्रठारह श्रंगुल का बताया गया, इस प्रकार सारे मस्तक का विस्तार अतीस श्रंगुल का होता है। श्रीर केश समेत उसका विस्तार वयालीस श्रंगुल का होता है। केशों के श्रन्त पदेश से ्दादी तक का विस्तार सोलह अंगुल का होता है। दोनों कन्धों के विस्तार का मान चीवीस अंगुल का है, ग्रीवा की मोटाई श्राठ श्रंगुल की मानी गई है। ब्रह्मा ने स्तन श्रीर भीवा के श्रन्तर में एक ताल का मान वसाया है, इसी प्रकार दोनों स्तनों में वारह ऋंगुल का अन्तर रहता है। दोनों स्तनों के मएडल दो श्चंगल में कहे गये हैं, दोनों चूचक उन मएडलों में जब जितने विस्तार में बताये जाते हैं। बद्ध स्थल की चौडाई दो ताल की कही गई है, दोनों कच प्रदेश छ: श्रंगुल के होते हैं, जिन्हें बाहुओं के मूल भाग तथा स्तर्नों के बीच में बनाना चाहिये । दोनों पैर चीदह अगुल तथा उनके दोनों अंगूठे दो या तीन श्चंगल के हों। श्रंगूठे का श्रमभाग उन्नत होना चाहिये तथा उसका विस्तार पांच श्रंगुल में रहे। उसी

प्रकार अगूठे के समान ही प्रदेशिनी अगुली को भी लगी जनाना चाहिये, उससे सोलहवें अश में अधिक मध्यमा अगुली होगी, अनामिका अगुली मध्यमा अगुली की अपेत्रा आठवें भाग जितनी न्यून रहेगी । उसी अकार अनामिका से आटवें माग में न्यून कनिष्टिकों अगुली रहेगी। इन दोनों अगुलियों में तीन पोर बनाने चाहिये। पेरों की गाँठ दो अगुल में मानी गयी है। दोनों ऍड़ियाँ दो-दो अगुल में रहें किन्तु गाठ की अपेता इसमें एक क्ला श्रविक ही रहे । श्रम्हे में दो पोर बनने चाहिये, उसका विस्तार दो श्रमुल का हे, प्रदेशिनी थमुली का विस्तार तीन श्रमुल का होना चाहिये । हे ऋषिगण ! कनिष्टिका संमुली ऋषश: इससे श्राटवें भाग में हीन रहेगी । विशेषतया श्रमृठे की मोटाई एक श्रमुल की रत्वनी चाहिये, उसके आधे भाग जिननी त्रान्य रोप श्रमालियों की मोटाई रखनी चाहिये। जबे के श्रम भाग का विस्तार चौदह समुल का रहे. मध्यभाग में यठारह अगुल का विस्तार रहे, जानु के मध्यभाग में इनतीस अगुल का विस्तार हो, जानु भाग की ऊंचाई एक अगुल में तथा मएडल तीन अगुल में हो। उरुओं के मध्यभाग ना विस्तार अहाईस अंगुन का हो. इसके उत्पर इकतीस श्रगुल, श्रग्डकोश वीन श्रगुल, लिंग दो श्रंगुल का हो। उसका विस्तार छ श्रगुल ें का हो. मिर्याबन्य व्यादि, केंगों की रेखा, मिर्याकील इन सन का विस्तार चार व्यागुल का हो । क्रटिबंदेरा का विस्तार अठारह अगुल में हो । स्त्रियों की मूर्ति में कटि का विस्तार वाईस अगुल का तथा स्तन का विस्तार वारक अगुल का होना चाहिये । नाभि के मध्यभाग का विस्तार बतालीस अगुल का होना चाहिये । परुष के कटि प्रदेश में पचपन श्रमुल का विस्तार तथा दोनों कहों के उसर छ. श्रमुल विस्तार में स्कर्यों के -बनने की विधि है। आठ अगुल के विस्तार में श्रीया का निर्माण कहा गया है, इसकी लग्गाई बारह फला की होनी चाहिये। दोनों भुजाञ्चों की लग्नाई बयालीस श्रमुल में हो, बाहु के मूलभाग को सोलह श्रमलं के प्रमाण में बनावे। बाहु के ऊपरी श्रश तक बारह श्रमुल का बिस्तार जानना चाहिये। द्वितीय पर्व इसकी श्रपेचा एक श्रमुल न्यून वहा गया है, बाहु के मध्यभाग का बिस्तार श्रम्हारह श्रमुल का होना चाहिये । प्रमाह सोलह प्रमुख की होनी चाहिये । हाथ के ग्रप्रभाग ना मान छ कना में कहा गया है. हथेली का मिलार सात अगुल का है, उसमें पांच अगुलियां मानी गई है। अनामिका अगुली मध्यमा भी अपेन्ता सातवें भाग जिननी हीन रहती है। उससे भी पाँचवें भाग जिननी न्यून फनिप्टा अगली है । मध्यमा से पाँचवें माग जिननी न्यून तर्जनी है, अग्रा तर्जनी के उद्गम से नीचे होना चाहिये किन्त लम्बाई में उतना ही होना चाहिये । श्रम्ठे का विस्तार चार श्रमुल का जानना चाहिये । श्रेप त्रग्रालियों के विस्तार कमश्र. एक एक नाम से न्यून होते. जाते हैं । मध्यमा के पोरों के मध्यमाय में दो श्रमुल का श्रन्तर रहना चाहिये । इसी प्रकार श्रन्य श्रमुलियों हे पोरी में एड-एड जब ही हमी होती जाती है । श्रम्प्रेट के पोर्स का मध्यमान तर्जनी के समान ही रहना चाहिये । श्रमला पोर दो जब से श्रीधक फहा गया है, अगुलियों ने पूर्वार्द्ध में नलों को जानना चाहिये। उन नलों को निकना, सुन्दर तथा आगे री ग्रोर दुख लालिभायुक्त बनाना चाहिये । मध्यभाग में पीछे की ग्रोर हुन भीचा तथा नगल में श्रशमात्र ऊँचा बनाये। उसी प्रकार करवीं के ऊपर दस यगुल में केशीं की लवा का निर्माण करना चाहिये

स्री प्रतिमार्थों को दुर्वलाद्विनी वनाना चाहिये । स्तन, उठ प्रदेश एवं जींघों को स्थूल वनाना चाहिये । उनके उदर प्रदेश की लम्माई चीत्ह अंगुल की होनी चाहिये। प्रतिमा की अनेक प्रकार के आमूपाएँ। से विन्पित तथा उसरी भुजायों को कुळ मृदु एवं मनोहारि वनाना चाहिये। मुखाकृति कुछ श्रपेन्ताकृत लम्बी हो, श्रलेका-वली उत्तम दङ्ग से बनी हुई हो, उसकी नासिका, मीवा एवं ललाट साढ़े तीन श्रंगुल के होने चाहिये। अधर पल्लवों का विस्तार आपे अंगुल का प्रशस्त माना गया है। दोनों नेत्र आधर पल्लवों से चार गुने श्रधिक विस्तृत होने चाहिये एवं भीवा की विल स्राधे श्रंगुल की ऊँची बनानी चाहिये। इस-प्रकार सभी देवतात्रों की प्रेतिगत्रों एवं सी देवतात्रों की प्रतिमात्रों के निर्माण में उपर्युक्त नियम का पालन करना चाहिये । यह नव ताल के परिमाण की प्रतिमात्रों का वर्णन पापों को नेप्ट करनेवाला कहा गया है।॥ १-७५॥

श्री मास्त्य नहापुराण में देवपूजा प्रसंग में प्रतिमा प्रमाण कीर्चन नामक दो सी श्रष्टावनजों श्रध्याय समाप्त ॥२५८॥

# दो सौ उनसठवाँ अध्याय

स्त ने फहा---श्रव इसके उपरान्त देवताश्रों की मूर्ति के विषय में विरोपरूपेण वतला रहा हूं। इस विपय में ब्रह्मा ची ने वताया है कि राम, विरोचन पुत्र बलि, बाराह एवं नृसिंह, इनकी मूर्तियों का परिमास दस ताल का होता है। वामन का परिमास सात ताल का, तथा मत्स्य एवं सूर्य का भी सात ताल का कहा गया है। श्रव इसके उपरान्त रुदादि की त्याकृति का वर्णन कर रहा हूँ। रुद्र की पुष्ट-भुजाओं, उन्नत एवं पुष्ट स्कन्धों तथा तपाये हुए सुवर्षों की भाँति गीरवर्षों का बनाना चाहिये,। स्वेतवर्षों, सूर्य की किरगों के समान देदीप्यमान, परमतेजीमय तथा जटा में चन्द्रमा से विभूपित बनाना चाहिये। जटा एवं मुफुटघारी तथा सोलह वर्ष की इनकी आकृति होनी चाहिये। दोनों बाहु हाथी के शुगढादगढ़ की भाँति होने चाहिये, जंघा एवं उसके मगडल गोले हों। केरों को ऊपर की श्रोर उठा हुआ तथा नेत्रों को दीर्घ एवं विस्तृत बनाना चाहिये । ब्याव्रचर्मधारी तथा कटि भाग में तीन सूत्रों से विमृषित बनाना चाहिये । हार, केयूर से सरोभित तथा सर्वों के श्राभूषण् से इन्हें श्राम्पित बनाना चाहिये । शिव की मुजाओं को विविधि प्रकार के द्याभूषणों से विभ्ित, ऋषोल एवं उरु भाग को पुष्ट तथा भरा हुआ और दोनों ओर दो कुपडलों से विभूषित बनाना चाहिये । बाहुएँ जानु तक लग्यायनान, सौम्य मूर्ति, सुन्दर सुख, वार्ये हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, दाहिनी छोर शक्ति, दराड छौर त्रिशूल का निवेश करना चाहिये। वार्ये पाइवे में कपाल, सट्यांग एवं नागों को रखना चाहिये, त्रिव जी का एक हाथ वर देने वाला है और दूसरा रुद्रान्त की माला धारण किये हुए रहता है, नन्दीस्वर पर अवस्थित हो उस समय वे नृत्य एवं अभिनय की दशा में ग्हते हैं । नाचते हुए शिव की प्रतिमा दस भुजार्त्र्योवात्ती वनानी चाहिये, उस समय गज चर्म धारण कराना चाहिये । त्रिपुरदाह के अवसर पर सोलह बाहु बनानी चाहिये । उस समय राख, चक, गदा, ٤Ę

।।इर् धनुष, घरटा, धनुष, पिनाऋ, विप्णुमय शर ये वस्तुएँ श्रधिक धारण करानी च.हित्रे । शिव बी की ार्तुभुज तथा च्यप्टभूज मूर्ति जानयोगेश्वर मानी जाती है । तीक्ष्म दातीं तथा नुकीले नायिका के श्रवमाग । ली पन श्रति कराल मुखनाली मूर्वि को लोक में भेरब नाम से कहते हैं श्रोर ऐसी मूर्ति प्रत्येक देव मिदरी में स्थापित की जाती है। किन्तु मुख्य मन्दिर में भैरव की स्थापना नहीं करनी चाहिये. क्योंकि ये ारम भय देनेवाले देवता हे, इसी प्रकार नृष्टिंह पव बाराह प्यादिभी भयकर देवता हैं। कभी देव प्रतिमायों हो हीन धर्मोबाली ध्रथपा ध्रधिक धर्मोबाली नहीं बनाना चाहिये । न्यून धर्मोबाली तथा भवानक मुख-ाली प्रतिमा निश्चय ही ह्यामी का विनाश कर देनी है, याधिक व्यानी चाली प्रतिमा शिल्पकार का हनन हरती है, दुर्वल प्रतिमा धेन हा विवाश करनेवाली कही गई है । ऋष्णांदरी प्रतिमा दुर्भिन्त डालवेवाली नथा मासरहित दिसाई पडनेवाली धनना**शिनी है । टे**ड़ी नासिकावाली प्रतिमा स्प्रामी को कष्ट देनेवाली तथा सदसाही प्रतिमा भय पहुंचाने वाली मानी गयी है । चिपटी।प्रतिमा दुं ल एव ग्रोक पहुँचानेपाली तथा निना नेत्र की प्रतिमा नेत्र विनाशिनी कही गई है । मुखबिहीन प्रतिमा दु खदायिनी तथा दुर्बल हाय और रेरवाली अन्य किन्हीं अर्गों से हीन, तथा विशेषकर जुधे से हीन प्रतिमा मनुष्यों की अम एवं उन्माद देनेवाली कही गई हैं । सखे हुए सखवाली तथा किंट भाग से हीन प्रतिमा राजा को कट देनेवाली कही गई है । हाय एव पाद से विहीन प्रतिमा महामारी का भय देनेवाली है, जघा एव पुरने से विहीन प्रतिमा शत्र को क्ल्यास पहुंचानेवाली कही गई है। बन्तर-अल से बिहीन प्रतिमा पुत्र एव भित्रों का विनास करने-वाली है। सभी अर्गों से परिपूर्ण जो प्रतिमा होती है, वह सर्वदा श्रायु एव लक्ष्मी-टोनों की देनेपाली कही गई है। इस प्रकार उपर्युक्त लजागों से युक्त भगवान् शकर की प्रतिवा निर्मित करानी चाहिये। उनकी प्रतिमा के चारों जोर सभी देवगणों को स्तुति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये--विशेषतया इन्द्र, नन्दीर वर एव महाकाल से युक्त शहर को बनाना चाहिये । चारों श्रोर विनव्रभाव से लोकपाल एव गरापति गर्णों को बनाना चाहिये । नचाते एव भृद्धी बजाते हुए भृतों तथा बेताला की मुर्तिया भी बनानी चाहिये, जो सभी हुण्ट-पुष्ट तथा परमेश्वर शित की स्तुति में लीन हों । यन्धर्व, तिधाधर, किवर, अप्सरा एव गुखकों के पति तथा महेन्द्र प्रभृति सैफडों देवतायों एव श्रेन्ट मुनिवरों से नगरकार किये जाते हुए, श्रन्त माला धारण किये हुए, सेकड़ों बूलों के पुष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करते हुए सेकड़ों गएों। द्वारा पूजित, श्रमरी एव मनुष्यों के पूजनीय जिनेत्रधारी भगजान् शकर की प्रतिमा बनाती चाहिये । ॥१-२६॥

श्री मात्स्य महापुराण में प्रतिमा लच्चण नामक दो सो उनसठवा ऋध्याय समाप्त ॥२५.१॥

#### दो सौ साठवाँ ऋध्याय

सूत ने पहा —श्वय इंछके उपरान्त में श्वर्धनारीश्वर शिव की सुन्दर प्रतिमा के निर्माख का प्रकार बनला रहा हु। देवदेव शकर जी के आधे भाग में अति सुन्दर स्त्री कारूप निर्मित होता है। अर्ध भाग में जटा तथा वाल चन्द्रमा को कला से युक्त शिव की प्रतिमा वनानी चाहिये, उमा के ऋर्ष भाग में सीमन्त (केशकलाप) एवं तिलक निर्मित करनी चाहिये । इस मूर्ति में दाहिने कान के समीप नागराज वासुिक तथा वाएँ कान के समीप कुपडल बनाना चाहिये । उसके उत्पर की श्रीर केंग्रों का श्राम्पण तथा वालिका (बाली) बनानी चाहिये । दाहिने हाथ में कपाल भी बनाना चाहिये, शुल धारी देवदेव शंकर के दाहिने हाथ में त्रिशुल भी बनाना चाहिये। वायीं स्त्रोर दर्पण विशेषतया कमल देना चाहिये, वाये वाहु को कैयर तथा वलय से युक्त वनाना चाहिये। मिर्ण एव मोतियों से संयुक्त यहोपवीत की रचना करनी चाहिये। प्रतिमा के वार्ये भाग की स्प्रोर स्तन का भार निर्मित करना चाहिये, जो पीले वर्श का हो। हार का स्प्राधा भाग उज्ज्वल वर्गों का हो, नितम्ब का स्त्राधा भाग भी उसी प्रकार रवेतवर्ग्ग का होना चाहिये । लिंग से ऊपर का भाग सिंह के चर्म से परिवृत्त बनाना चाहिये। बार्ये माग को किट में पहिने हुए तीन सुत्रों से युक्त विविध प्रकार के रहीं से विभृषित एवं लभ्वे वस्त्र से सुरोभित बनाना चाहिये । दाहिने भाग को सर्पें से विस हुआ बनाना चाहिये । देव का दाहिना पैर कमल के ऊपर विराजमान रहता है, उससे कुछ ऊपर की चोर वायों पेर नृपुर से विमृषित रहना चाहिए, अगुलियों में विविध प्रकार के रलों से विमृषित अंग्ठी रहनी चहिये। सर्वेदा पार्वती के चरणों को महावर के रंग से रँगा हुआ शदर्शित करना चाहिये। इस प्रसंग में ने ऋर्षनारीरवर के रूप का यह पकार आप लोगों की वता चुका । ऋषिगण ! श्रव उमा-महेश्वर की मृति के लक्त्या मुनिये। उक्त उनामहेश्वर की प्रतिमा मनोहर लीलाश्रों से युक्त होती है। उसे जटात्र्यों के भार तथा चन्द्रमा से विभृषित दो व्यथवा चार बाहुव्यों से युक्त बनाना चाहिये। तीन नेत्र से यक्त शिव का एक हाथ उमा केस्कृत्य पर विराजमान वनाना चाहिये । दाहिने हाथ में कमल तथा श्रूज हो, तथा बाएँ हाथ को उमा के स्तन पर न्यस्त बनाना चाहिये। इस मूर्ति को बिविष प्रकार के रहीँ से विमृपित तथा न्याघ्र के चर्म से परिवृत्त करना चाहिये । इस मूर्ति को मती भाँति प्रतिप्ठित सुन्दर वेशों से धुसिज्जित तथा मुखमाग को श्रापे चन्द्रमा की माँति मनोहर वनाना चाहियेँ। इस मूर्ति के बार्ये भाग में देवी की मूर्ति होगी, जिसके दोनों वक्त भाग बाहुआं में निगृद रहेंगे । शिर के विविध आभूपणों से आभू-पित श्रतकावित द्वारा पार्वती की प्रतिमा का सुख भाग श्रीत लिलत वनाना चाहिये, जिसमें वालिका (बार्ती) से विम्पित कान एवं तिलक से विम्पित उज्ज्यन ललाट शोमायमान हो रहा हो। कहीं-कहीं मिण्यों से जटित कुगड़लों से कानों के आभरण बनते हैं। पार्वती की उक्त प्रतिमा में हार एवं केयूर शोभायमान हों तथा उस का ध्यान शिव के मुल की श्रोर हो। देवदेव शंकर के बार्य भाग को लीला पूर्वक स्पर्श कर रही हों तथा उसका दाहिना हाथ दाहिने भाग से वाहर की ओर बना हुआ हो। श्रथवा किसी किसी प्रतिमा में रांकर के दाहिने कंधे पर रहना है श्रीर श्रंगुतियों के नखों से कुन्ति प्रदेश में स्पर्श करता रहता है। बाएँ हाथ में दर्पण तथा श्राति सुन्दर कमल देना चाहिये, नितम्ब में लम्बे तीन कटि-सूत्र बते रहते चाहिये । पार्वती के दोनों खोर जया, विजया, स्वामिकार्तिकेय तथा गर्गोरा को बनाना चाहिये, श्रीर तोरण द्वार पर शिव के गर्णों तथा यत्तों को बनाना चाहिये। उसी प्रकार माला, विद्याधरीं

एव बीका से मुशोभित अन्तराओं के समूह बनाने चाहिते । समृद्धि के चाहर्नवाली को उमेरा शिर बी की इस मकार की प्रतिमा चनवानी चाहिये। यस सभी पापों है बिनासक सिवनासम्भा ही प्रतिमा का प्रशास बतला रहा हूँ । इस प्रतिना के बाई श्रीर के बाथे भाग ने विष्णु नगतान तथा दाहिनी श्रीर के श्राये भाग में सूनपाणि को बनाना चाहिये । रूप्ण की दोनां भुजाएँ । खिनदित देव्र के विभूषित होनी चाहिये । दोनों मुजायों में शहा एव चक्र भारण किये हों, तथा मनोहर प्रमुलियां लालवर्ण की बनी हुई हों। चक्र के स्थान में गदा भी दें दी जानी चाहिये, जो नीचे की घोर हो। उत्तर मोर शरा दना चाहिये इटि में प्राप्ते भाग में उज्जान प्रामुण्या हो । पीले राग पहिनाये गये हो तथा चरण में मण्डिवटिन श्रामुपण हो । उक्त मृति ना दाहिना भाग जरा के भार तथा श्रापे चन्द्रमा रूप श्रामुपण से निभूपित बनाना चाहिये । वर दनभाने दाहिने हाथ की भुजगों के हार रूप यनप्र से विभूगित करना चाहिये । दुसरे हाब को सुन्दर जिश्रूल से जिश्रूपित बनाना चाहिये। मूर्ति में बज़ोपबीत के स्थान पर सर्प बने हों, क्रांट के अक्षे भाग में गजर्चर्न परिवृत्त हो । नाग में विभूपित चरण मशियों तथा रहीं से व्यतहत हो । शिव-नारायण के उत्तन स्वरूप का निर्माण इस प्रशार करना चाहिये । त्राप में पन्न घारण क्रिये हुए गदाधारी महाबाराह री अतिमा का प्रकार जनना रहा हूँ, उनके दांतों के अर्पमाग अतिनीक्शा रां, धूयन बना हुआ हो. सम्य हा. वार्यी केंद्रनी पर पृथ्नी हो, दस्या के अमभाग पर कमनयुक्त मयभीत उत्रारी हुई पृथ्वी ही श्रतिमा हो. जिसका मुख श्रति विस्तय से सुनसन हो, ऐसी प्रध्नी को मूर्ति के जगर की श्रीर बनाना चाहिये ! उस पृथ्वी का दाहिना हाथ कटि प्रदेश पर हो, नागेन्द्र के मस्तक पर तथा पूर्व पर नहाबाराह के एक एक चरण श्रवलियत हो । सभी लोक्याल गण स्तुनि करते हुए चारों श्रोर बनावे गव हाँ । नृसिंह की प्रतिमा श्राठ भुगाओं से युक्त बनानी चाहिये। उन्हीं के श्रमुद्धप श्राति भवानक सिद्धासन का निर्माण करना चाहिये. उनमा मुख श्रीर श्राखें फैली हुई होनी चाहिये । कानी तक विक्रसल जटाएँ विक्री होनी चाहियें. तथा दिति के पत्र हिरएयरिएए को फाड रहे हों-ऐसा बनाना चाहिये । उस देख के पेट से उसरी आते बाहर गिर पड़ी हों. मुख से रिपर गिर रहा हो, भुतुनी, बदन पब आंखें ऋति विकराल हों । नहीं उहीं पर नुसिंह की प्रतिमा नो युद्ध साविष्यों से युक्त देखों से युद्ध करती हुई बनानी चाहिये, श्रार श्रितशय अके हुए दैत्य से नारम्वार तर्जित भिये जाते हुए दिखाना चाहिये । उस प्रतिमा में देत्य को तलवार एव दाल धारण किये हुए प्रदर्शित करना चाहिये एवं विद्शा भगभान् की श्रेष्ठ देवगणीं द्वारा प्रार्थना की आ रही हो - यह भी दिखाना चाहिये। त्रिवितम की प्रतिमा को बता रहा है, जो निखिल त्रबाएड को उल्लंघित परने के लिए मयानक श्राकृति से युक्त रहते हैं। उनक चरणों क समीप में ऊपर की श्रार बाहु का निर्माण करना चाहिये। नीचे की श्रोर उन्हीं की मांति वामन को कमएडलु के साथ बनाना चाहिये। दाहिनी श्रोर बोटी-सी खतरी देनी चाहिये, मुख को दीनता व्यक्त फरने ग्रांसा बनाना चाहिये। उन्हीं की बगत में जल के गेड़ने को लिये हुए बिल का निर्माण होना चाहिये, श्रोर उसी स्थल पर निल को वॉधते हुए गरुड को दिखाना चाहिने । इसी प्रकार मतस्य (मछली) के श्राकार में मतस्य भगनान् की तथा कच्छप

की आकृति के समान कूर्म भगवान् की प्रतिमा बनानी चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त नियमों के साथ मगवान् निद्यु की विविध प्रतिमात्रों का निर्माण वरना चाहिये। ब्रह्म को कमगडलु लिये हुए चार मुखोंवाला बनाना चाहिये, कहीं पर हंस पर बैठा हुआ तथा कहीं परे कमल पर विराजमान बनाना चाहिये। उनकी प्रतिमा का रंग कमल के भीतरी भाग के समान हो, चार बाहुएँ हों, सुन्दर नेत्र हों, कमएडलु बाएँ हाथ् में हो, दाहिन हाथ में सुदा हो। वाएँ हाथ में भी दएड तथा सुवा धारण किये हुए प्रतिमा बनाई जाती है। उन के चार्गे श्रोर देव, गन्धर्य एवं मुनिगण स्तुति कर रहे हों-ऐसा दिखाया जाना चाहिये। ऐसा उपक्रम विखाया जाना चाहिये मानों वे तीनों लोकों की रचना में प्रवृत्त हो रहे हैं। खेत वस्न धारण किये हुए ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्मा की ऐसी प्रतिमा बनानी चाहिये । मृग चर्मधारी तथा दिव्य यज्ञोपबीतपारी भी उन्हें बनाना चाहिये । उनकी बगल में त्र्याज्यस्थाली (घृत की थाली), रखी गई हो तथा चारों वेदों की मूर्तियाँ हों। उनके वाएँ बगल में सावित्री तथा दाहिने बगल में सरस्वती भी प्रतिमा बनी हुई हो । पितामह के चरणों के अप्रमाग के पास मुनियों के समूह वने हुए हों । श्रव मध्याह के सूर्य की भौति परम तेजोमय कार्चिकेय की प्रतिमा का प्रकार वता रहा हूँ । उन सुकुमार कार्तिकेय को कमल के मध्यभाग के समान रंग में, उनके सुन्दर बाहन मयूर से युक्त, दग्रह एवं चीर से सुरोभित बनाना चाहिये । घ्रपने इप्ट नगर में उनशी वारह सुजाओं वाली प्रतिमा वनानी चाहिये, तुच्छ नगर में चार भुवात्रों से तथा वन श्रीर साधारए गाम में दो बाहुवाली प्रतिमा स्थापित करानी चाहिये । शक्ति, पाश, खड्ग, शर श्रीर शूल उनके हाथों में शोभायमान हों । एक हाथ श्रमयदान तथा वरदान देनेवाला बनाना चाहिये ---ये छ: हाथ केयूर तथा कटक से विम्पित उज्ज्वल वर्ण के दाहिनी भ्रोर बनाने चाहिये । धनुप, पताका, मुस्टि, फैली हुई तर्जनी, ढाल, तथा ताम्रचुड़ (मुर्गा)-इन बस्तुओं तथा (वश्चेपताओं से युक्त वार्थी श्रोर के हार्थों को उसी वर्ण का बनाना चाहिये। दो भुजाओं वाली कार्चिकेय की प्रतिमा के वाएँ हाथ में शक्ति तथा दाहिने हाथ को कुनकुट के ऊपर न्यस्त बनाना चाहिये। चतुर्भुज कार्चिकेय की प्रतिमा के बाईं छोर के दो हार्थों में शक्ति और पाश रहने चाहिये, दाहिनी श्रोर के तीसरे हाथ में तलवार हो और चौथा हाथ यरदान तथा अभय दान देनेवाला होना चाहिये। अब हाथी के मुखबाले त्रिलोचन गर्ऐाश की प्रतिमा का प्रकार वतला रहा हूँ, उन्हें लम्बे उदरवाला, चार बाहुयुक्त, सर्प का यज्ञोपबीतधारी बनाना चाहिये । तथा विस्तृत कर्ण, विशाल तुराड, एक दाँत वाला तथा फूले हुए उदरवाला बनाना चाहिये । उनके दाहिने हाथ में ऋपना दाँत तथा श्रन्य हाथ में कमल होना चाहिये । प्रतिमा की बाई श्रीर मीदक तथा परशु बनाने चाहिये, यृहत् होने के कारण मुख नीचे की श्रीर बिस्तृत, स्कन्य, पाद ए दे हाथ पुष्ट होने चाहिये । ऋदि तथा सिद्धि उनकी दोनों श्रोर से युक्त हों, नीचे की श्रोर मूफक बना हुशा हो । अब दस भुजाओं वाली कात्यायनी के रूप का वर्णन कर रहा हूँ । तीनों देवताओं की श्राकृतियों की श्चनुकरण करनेवाली, जटा जूट से विम्पित, श्वर्धचन्द्र से परिलक्तित, तीन नेत्रोंवाली, पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मुखवाली, अल्लासी के पुष्प के समान नील वर्शवाली, तेजोमय सुन्दर नेत्रों से विम्पित, नव वीवन सम्पन्न, सभी प्रकार के व्यानपूष्णों से विभूषित, सुन्दर मनोहारि दांतों से युक्त, पीन एवं उन्नत स्तनोंवाली

जिननी उक्त, मिरपानुग्नारिनी की प्रतिमा बनानी नाहिरे। जिस्त को उसके दाहिने राथ में देना चाहिये तथा सब्द्रम और चक्र कमशः उसके मीचे होने चाहिये, तीरण चाण तथा शक्ति की भी चावी श्रोर से जानवा चाहिये। डाल, पूर्व धनुष, पाद्य, श्रांकृत, पर्वेट तथा प्रश्नु-इन सब डी भी बाबी ज्यार से सबिबिज्य फरना चाहिये। प्रतिना के नीचे की ज्यार विसीविहीन महिणाझ की श्रीतमा बनानी चाहिये । फिर बिर के हटने पर ग्रीर से निक्रमता हुया दानत दिसाना चाहिये । जिसके हान में राउम हो, एदय शुल-से भिल हो, बाहर निक्लती हुई जिनकी खातें दिसाई पह रही हीं, गिरते हुए रक्त से सारे श्रम लान हो रहे हीं, फैने हुए लाल नेत्र दिखाई पड़ रहे हीं, नागवारा से चारी श्रोर पिस हुआ हो, मुनुटी तथा भीषण सुन बने हों, दुर्गा द्वारा पाशयुक्त आएँ टाय से पहड़ा गया हो। देवी के सिंह को शुक्ष से रक्त वमन करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये । देवी का दाहिना पेर समान रूप से सिंह के उपर स्थित हो तथा वायाँ पैर कुद उपर की श्रोर हो । उसका श्रमूटा महिप के उपर लगा हुआ हो, देवतागण चारी घोर से स्तुति कर रहे हों--यह भी दिलाना नाहिये। धार मुस्सान इन्द्र ही प्रतिश प्हा प्रधार विरोधक्रपेण बतला रहा हूं । सहस्र नेत्रींवाले देवेन्द्र की मचगवन्द्र पर विराजमान बनाना जाहिये, वन्नस्थल एव मुल थियाल हों, स्कन्ध सिंह के समान हो, भुजाएँ निगाल हों, क्रिगेट एव कुरहत्त धारण किये हों, अपन स्थल भुजाएँ तथा व्यक्तिं विस्तृत तथा पीवर हों, यज एवं कवल घारण क्रिये हों, तथा विविध प्रकार के आन्वाहीं से विमृषित हों, देवता तथा गन्धर्माण पूत्रा कर रहे हों, अपसराओं का समूह सेवा में लगा हो, पार्स्व में छत्र चमर धारण किये हुए स्त्रियों खड़ी हों, ऐसा दिखाना चाहिय । सिहासन पर भी स्थित देवराज की प्रतिमा गन्थवों के गर्मों से दुक्त बनानी चाहिये, उसकी वाई खोर इन्द्राची की प्रतिमा हो, जो कमल धारण किये हुए विराजमान हो । ॥१-७०॥

थी मास्य महापुराख में प्रतिमा लक्षण नामक दो सी साठवाँ अप्याय समात ॥२६-॥

# दों सौ इकसठवाँ अध्याय

स्त ने कहा— चर्मिगण । अन प्रमाहर सूर्व हो प्रतिमा को सुनिये । उन सूर्य देव को सुन्दर नेत्रों से सुरोमित, हाथ में कमल पारण किये हुए, रथ पर विराजमान बनाना चाहिये । उस रथ में सात अरच हों, एक चक्का हो । सूर्व देव विचित्र सुद्ध धारण किये हों, उनकी कान्ति कमल के मध्यवर्धी भाग के समान हो, विविध प्रकार के धामुएगों से आमृषिन दोनों मुखाओं में वे कमल धारण किये हुए हों, वे कमल उनके स्कन्य देश पर लीलापूर्वक सदैव धारण किये गये बनाने चाहियें । उनका शरीर पैर तक फेले हुए वस्त्र में खिया हुआ हो । कहीं पर चित्रों में नी उनकी प्रतिमा प्रदार्शित थी जानी चाहिये । उस समय उनकी मूर्वि दो बन्तों में डेंडी हुई हो । दोनों चरण तेजीमय हों, मूर्वि के दोनों श्रोर दगदी श्रीर

· Fry

पिगल नामक दो प्रतिहास्यों को रखना चाहिये, उन दोनों पार्श्ववर्ती पुरुषों के हाथों में खड्ग हो। एकं पार्व में हाथ में लेखनी लिये हुए अविनाशी घाता की मूर्ति हो श्रीर चारों श्रीर विभिन्न विभिन्न देवमए। निर्भित किये गये हों । इस प्रकार दिवाकर की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये । इन सूर्य का सारथी श्चरुण है, जिसकी कान्ति पश्चिमी के पत्नों के समान है, उसके दोनों श्चमल बगल के दो श्वरव, जो श्वन्त में स्थित हें लम्बी श्रीवावाले तथा श्राति सुन्दर बनाने चाहिये । मुजङ्गों की रस्सी से वँवे हुए उन सातों श्रश्वों को लगाम युक्त रहना चाहिये । इस मूर्ति को पदा पर प्रथया बाहन पर प्रथित बनाना चाहिये, उसके हाथों में पद्म रहने चाहिये । श्रव सभी प्रकार के मनोरथों एवं फर्ली को देनेवाले श्रमिन के स्वरूप का लक्त्सा वतला रहा हूँ । अर्धचन्द्राक्षार आसन पर सुवर्ण के समान कान्तिवाले प्रज्वलित अग्नि की प्रतिमा बनानी चाहिये, उदयकालीन सूर्य की भाँति मुख दिखाना चाहिये, यज्ञीपवीत घारी तथा लंबी दाढ़ीवाला बनाना चाहिये । उनके बाएँ हाथ में कमएडलु तथा दाहिने में अन्तसूत्र रहना चाहिये । ज्वालाओं के मएडल से विभूपित इनका उज्ज्वल बाहन अज बंनाना चाहिये । श्रथवा मस्तर्क में सात ज्वालाओं से वुक्त इनकी प्रतिपा को कुएंड के मध्य में स्थापित करना चाहिये । अब दराख-पाशधारी ऐरवर्यशाली यमराज की प्रतिमा के निर्माण का प्रकार बतला रहा हूँ । महान् महिप पर समारूढ काले श्रांजन समृह के समान दिखाई पड़नेवाले सिंहासन पर बैठे हुए भी प्रदीष व्यन्ति के समान विकराल नेत्रोंबाले यम की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये । उनके समीप महिप, चित्रगुष्ठ के विकराल त्रानुचर वर्ग, मनोहर त्राकृतिवाले देवतात्रों तथा त्रापुन्दर त्राकृत तिवाले श्रापुरा की श्राकृतियों का भी निर्माण होना चाहिये। लोकपित राक्त्सेन्द्र नैऋत की प्रतिमा का बकार बतला रहा हूँ । मनुष्य पर ऋारूढ महान् आकारवाती चारी छोर राज्यप्रपृत्ती से बिहा हुआ, खड्म ्रहाथ में लिये हुए, श्रति नीलवर्श, काले कज्जलिंगिर के समान दिखाई पड़नेवाले, नर समूहीं से संयुक्त विमान-पर समारूढ़ पीलेरंग के व्याभुषणों से निनुषित बनाना चाहिये । महाबलवान् हाथ में पारा धारण करनेवाले बरुए की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ । उनकी कान्ति शंख अथवा स्फटिक के वर्ण की होती हैं, इवेत हार तथा वस्त्र से विस्पित रहते हैं, मीन के आसन पर विराजनान, शाना मुहायुक्त सुवावस्था एवं तिरही भीहोंबाले हैं । मृग पर श्रिधिकड बरदायक पताका एवं ध्वजा से विस्वित दोनों श्रीर कुएडलों से अलंकृत कुवेर को बतला रहा हूँ, वे महान् उदरवाते, विगालकाय एव आठ निविशं से युक्त हैं, बहुतैरे मुखक गण उन्हें घेरे रहते हैं, जिनके हाथ धन सम्पत्ति से युक्त रहते हैं । ये कुनेर सर्वरा केपूर तथा हार् से विभूपित तथा श्वेत वहनवारी रहते हैं, गदाबारी मो कुनेर की प्रतिमा बनाई जानी चाहिये। उस समय उन्हें बरदान देने में तत्वर मुक्ट से विमूपित तथा नर युक्त विमान पर विराजमान, इस प्रकार से निर्मित करना चाहिये। इसी प्रकार ईंग, घवल नेत्रोंवाले, खेव कान्तिवाले, हाथों में त्रशत लिये हुए, त्रिनेत्र वृपभारूढ देवाथिदेव जांकर की प्रतिमा का प्रकार भी बताया जाता है। अब कमानुसार मातृकार्थ्यों की प्रतिमार्थ्यों का लक्तुण बतला रहा हूँ । ब्रह्माणी की प्रतिमा अग्न के समान चार मुखोंबाली तथा चार मुञात्रों वाली बनानी चाहिये । उन्हें हंस पर समासीन श्रचसूत्र एव कमगडलु

से विभूषित करना चाहिये । इसी प्रकार महेदयर की प्रतिभा के अनुहरूप माहेरनरी की प्रतिमा ी पींव चाहिये । इन्हें जटा एवं गुकुट से विभूपित, युपमासीन, मस्तक में चन्त्रमा से विभूपित, तीन हाथों में राल, एवं सट्वांग से युक्त तथा चोधे हाथ की वस्तान होने हे लिए फेलाया हुआ बनाना चाहिये। क काचिकेय के समान कीमारी की भविमा निर्मित करनी चाहिए, जी श्रेष्ठ मयुर के आसन पर ज एक लाल बस्न तथा सूल खीर राक्तिभारण किये हुए हीं, हार एव केयूर से युक्त, तथा हार्यों में क्रुजवाऊ र्र धारम्य किये हों । वैष्याची चिष्णु के समान गरुड के ऊपर विराजमान हों, चार बाहुवाली हों । एक उ वरदार देने के लिए उधत-सी दिराई पड़ती हो, तीन भुजाओं में शल, चक श्रीर गदा हो, बालक ने सिद्धासन पर बैठी हुई भी भतिमा निर्मित भी जाती है। याब महिप के ऊपर बैठी हुई वाराही की 🕬 का प्रकार बनला रहा है, ये येथी बाराह के समान रहती हैं तथा शिर पर चामर धारण किये हुए हाँ हैं। हाथों में गदा श्रीर जन धारण किये पुप बड़ेन्बड़े दानवीं के विनास में तत्पर रहती हैं। इन्ह्याओं इन्द्र के समान बज, शूल श्रीर गदा धारमा किये हुए हाथी पर विराजमान चनाना चाहिये। वे हैंने बहुतन्से नेत्रों से युक्त, तपात्रे हुए युत्रमी के समान क्रान्तिवाली, दिज्य अमूपखों से विभूपित रहती हैं तीक्ष्ण सड्ग उनके हाथों में रदता है। उन योगेश्वरी की मितिमा का मकार बतला रहा हूँ, जिनकी वि लानी, केश उत्पर की श्रीर उठे हुए तथा हिंदुयों के दुहड़ों से जी विभूषित रहती है। उनके वांत हर् धरा श्रति विकराल रहते हैं। उदर की श्रति दुर्धल बनाना चाहिये, क्रपालों की मालाएँ तथा उ मालाओं से विभूषित बनाना चाहिये। चाएँ हाय में स्क से भीगा हुआ कपाल रहेगा, जो मं सभा रक्त से पूर्व रहता है। बाहिने हाय में राक्ति रहेगी। उस योगेश्यरी को प्रतिमा गृद्ध र अथवा फाक पर भी बिटी बनायी जानी चाहिये। स्वीर में मांस न हो, तथा उदर स्रति कुद्र हो, उर्व श्रति कराल हो। उसी के श्रमुक्तप तीन नेत्र भी नगाने चाहिये। चामुखा को ष्यदा धारण कि ही तथा बाप के चर्म से मुशोभिन चनाना चाहिये, उभी भकार फारिका की नम रूप से कपाल धारण कि हुए गधे पर अवस्थित बनाना चारिये तथा सुन्तर लाल वर्गा फें पुत्यों के आभरण तथा काल का निम्न रूप स कथाल कार स्वी से पुजा भर्तारीत करना चाहिये। इन मातृकार्यों के समीव सर्वता गामिश की मितिमा भी रखनी चाहिये। से बुंधा मनावात प्राप्ताहडू जड़ा धारमा किने हुए, हाथ में बीमा धारमा किने हुए जिसून से सुर्वार्थित ये बारश्वर राममार है। नहींन अवस्था माली सिंद्धी वेनी की मिलिमा का प्रकार वहली माएकामा क आव विकास के देश हैं। उस सुन्दर सबयोबनावस्था बाली लक्ष्मी की उत्तत कथा, ज्ञाल श्रीष्ठ, तिरही भीहें, उठे हुँ र रहा है। उन धन्यर विद्याल उरोजवाली सथा गरिज्ञाटित इत्यहल से विम्पित नमाना चाहिये। उनका मुख्यमण्डल याति स्त्री विशाल उराभवाल कर । सथा शिर फेज विश्वास से विम्पित रहेना चाहिये । अन्या पम, स्वितिक तथा शैलां से युक्त कुर्वल एवं सथा शिर कम विन्यात अस्ति । वाधी के मारहा किये हुए तथा होनें । स्वानें पर हार की लरें स्वीमित के कुरहल १९ भत्तकावित स पुशासन न-3-रही हों — पैसा निर्मित फरना चाहिये । हाथा के सुरक्ष दरह की भाँति स्थून तका विस्ताल दोनों भुजाएँ रही हों— पैसा लामत करन का किया हों, बाएँ हाथ में कमल तथा चाहिने हाव में श्रीफल देना चाहिने । उसी

प्रकार मेखला का श्रामुषर्ण भी पहिनाना चाहिये, शरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गौर वर्ण की होनी चाहिये । विविध प्रकार के श्राभूषणों से विभूषित तथा सुन्दर मनोहारी वर्खों से सुशोभित करना चाहिये । उन लक्ष्मी के पार्श्व में चामर धारण किये हुए अन्य स्त्रियों की प्रतिमाएँ भी निर्मित करनी चाहिये: वे लक्ष्मी पर्म के सिंहासन पर बने हुए पर्म के श्रासन पर ही समासीन हों 1 ऊपर से भाजभार को शाएडा दग्ड में लिये हुए दो हाथी स्नान करा रहे हों, उन दोनों हाथियों के न्त्रतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन हाथियों पर जल को मज्यमर द्वारा छोड़ रहे हों । गन्धर्व, यत्त तथा लोकेशगण स्तुति पाठ कर रहे हों । इसी प्रकार यद्मिणी की प्रतिमा सिद्धों एवं त्रप्तसुरों से सेवा की जाती हुई वनानी चाहिये ! उसके त्र्याल बगल में दो कलश रहें तथा बोरण में देवताओं और दानवों की प्रतिमा रहे । नागों की भी प्रतिमा वहाँ रहे, जो खड्ग तथा डाल धारए किये हों, नीचे की श्रोर उनका शरीर बनाना चाहिये, नामि से ऊपर मनुष्य की श्राकृति रहनी चाहिये । शिर में बरावरी से दिखाई पड़नेत्राले दो जिह्ना युक्त फरा बनाने चाहिये। पिशाच, राल्छ, मूल, बेताल श्रादि जातियों के लोगों को भी बनाना चाहिये जो कि देखने में श्रति विकृत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई हैं। दोत्रपाल को जटाश्रों से युक्त, विकृत सुखवाला, नस, ्रश्वगाल तथा कुचों से सेनित बनाना चाहिये, कपाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से िया हुआ हो । दाहिने हाथ में अप्तरों का विंनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये । अब इसके बाद दो भुजाओंबाले कुसमायुध कामदेव की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ । उनके एक पार्स्व में मकर की ध्वजा के समेत चारवमुख का निर्माण करना चाहिये । दाहिने हाथ में पुष्प का वाण तथा वार्ये हाथ में पुष्पमय धन्य होना चाहिए, दाहिनी त्रोर मोजन की सामित्रयों के साथ शीति की प्रतिमा होनी चाहिये। उनकी बाईं श्रीर रति की प्रतिमा तथा सारस से युक्त शच्या हो । उसी के बगल में वस्न, नगाड़ा तथा कामलोलप खर होना चाहिये । प्रतिमा के एक बगल में जल की बाबली तथा नन्दनवन हो । इस प्रकार भगवान कुसुमायुध को प्रयत्नपूर्वक श्रति सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की सुद्रा कुळ वंकिम हो, सुख विस्मय युक्त कुछ कुछ मुस्कराता हुआ हो । है ऋषिगए ! मेंने संदोष में प्रतिमाओं का यह लद्माए वतलाया है, इन्हें विस्तारपूर्वक बतलाने की चमता तो वृहस्पति भी नहीं रखते । ॥१-५७॥

श्री मात्स्य महापुराण् में देवताचीनुकीर्तन प्रसंग में प्रतिमा लच्चण नामक दो सी इकसठवाँ अध्याय समात । ।१२६१।।

#### दो सो बासठवाँ अध्याय

सूत ने कहा—यन कमशः पीठिका के लक्त्यों को में व्याप लोगों को नतला रहा हूँ, धुनिये। पीठिका की जँनाई को सोलह भागों में विभक्त करे। उसमें एक भाग तो पृथ्वी में धुता हुआ हो। उसके उत्पर के नार भाग जगती माने गये हैं। उनके उत्पर का एक भाग पूर्व कहलाता है, उसके उत्पर पटलं भाग से लेकर एक भाग वृत्त, किर तीन भागों में कर्युट्य, उसके

से विभूपित करना चाहिये । इसी प्रकार महेरवर की प्रतिमा के श्रानुरूप माहेश्वरी की प्रतिमा निर्मिति करनी चाहिये । इन्हें जटा एव मुकुट से विम्पित, वृषमासीन, मस्तक्षमें चन्द्रमा से विम्पित, तीन हाथों में कपाल. शूल, एव सट्वॉग से युक्त तथा चौथे हाथ को वरदान देने के लिए फैनाया हुआ बनाना चाहिये। स्वाम-कार्तिकेय के समान कीमारी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ मयूर के त्र्यासन पर समारूड़ हाँ, लाल वस्न तथा शूल श्रीर राक्तिघारण किये हुए हीं, हार एव केयूर से युक्त, तथा हाथों में कृकवाक़ (मृगी) धारण किये हों । वैष्णवी विष्णु के समान गरुड के ऊपर विराजमान हों, चार वाहवाली हों । एक भुजा वरदार देने के लिए उद्यत सी दिखाई पडती हो, तीन मुजाओं में राल, चक्र श्रीर गदा हो, नालक से युक्त सिहासन पर बेठी हुई भी प्रतिमा निर्मित की जाती है। स्थान महिए के ऊपर बेठी हुई वाराही की प्रतिमा का प्रभार यतला रहा हूँ, वे देवी वाराह के समान रहती ह तथा दिश पर चामर धारण तिये हुए रहती हैं। हार्थों में गदा श्रोर चक धारण किये हुए बड़े बड़े दाननों के विनाश में तत्पर रहती हैं। इन्द्राणी की इन्द्र के समान कज, शुल श्रीर गदा धारण किये हुए हाथी पर विराजधान बनाना चाहिये। वे देवी -बहत-से नेत्रों से युक्त, तपाये हुए सुवर्श के समान कान्तिवाली, दिव्य अमूपर्शों से विभापित रहती है, तीक्ष्ण खड्ग उनके हाथों में रहता है । उन योगेश्वरी की प्रतिमा का प्रकार नतला रहा है, जिनकी जिड़ा लम्बी, केरा कपर की त्रोर उठे हुए तथा हड़ियों के दुकड़ों से जो विभूपित रहती हैं । उनके दॉल तथा मुख श्रुति विकराल रहते ह । उदर को श्रुति दुर्बल वनाना चाहिये, कपालों की मालाएँ तथा सुएड मालार्श्वों से विभृपित वनाना चाहिये। बाएँ हाथ में रक्त से भीगा हुआ कपाल रहेगा, जो मास तथा रक्त से पूर्ण रहता है। दाहिने हाथ में शक्ति रहेगी। उस योगेश्वरी को प्रतिमा गृद्ध पर श्रथवा काक पर भी बेठी बनायी जानी चाहिये। रारीर में मास न हो, तथा उदर श्रति कृदा हो, मुख श्रति कराल हो । उसी के श्रनुरूप तीन नेत्र भी बनाने चाहिये । चामुग्डा को घरटा धारण किये हुए तथा बाप के चर्म से सुराभित बनाना चाहिये, उसी प्रकार कालिश को नश्र रूप से कपाल धारण किये हुए गधे पर अवस्थित बनाना चाहिये तथा सुन्दर लाल वर्षा के पुष्पा के आभरण तथा भाडू की ध्वजा से अक्त प्रदर्शित करना चाहिये। इन मातृकार्यों के समीप सर्वदा गरोश की प्रतिमा भी रखनी चाहिये, वे वीरेक्स भगवान बुपमारुङ जटा धारण किये हुए, हाय म वीग्रा धारण किये हुए त्रिशून से सुरोभित मातृकाओं के आगे विराजमान रहते हैं। नवीन अवस्था गली लक्ष्मी देशी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूं । उन सुन्दर नवयीयनायस्या वाली लक्ष्मी की उन्नत कपोल, लाल श्रीष्ठ, तिरछी भीहें, उठे हुए विग्राल उरोजवाली तथा मण्जिटित कुण्डल से विमृपित जनाना चाहिये । उनका मुखमण्डल अति सुन्दर तथा शिर फेडा विन्यास से विम्पित रहना चाहिये । अथवा पदा, स्वस्तिक तथा शंखों से युक्त अगडल एव श्रलकाविल से मुशोमिन कञ्चुक गरीर म धारण किये हुए तथा दोनों स्तनों पर हार भी लरें शौमित ही रही हों-ऐसा निर्मित करना चाहिये। हाथी के शुगड़ा दगड़ नी भांति स्यूल तथा विचाल दोनों भुनाएँ केयर तथा करक से विभाषत हों, वार्य हाय में कमल तथा दाहिन हाथ में श्रीफल देना चाहिये ! उसी

प्रकार मेखला का श्राभूपर्ण भी पहिनाना चाहिये, अरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गीर वर्ण की होनी चाहिये । विविध प्रकार के श्रामूपणों से विभूपित तथा सुन्दर मनोहारी वस्त्रों से सुरोभित करना चाहिये । उन लक्ष्मी के पारर्व में चामर धारण किये हुए श्रान्य स्वियों की प्रतिमाएँ भी निर्मित करनी चाहिये; वे लक्ष्मी पदम के सिंहासन पर बने हुए पद्म के श्रासन पर ही समासीन हों । उपर से फाउमार को शुपडा दगड में लिये हुए दो हाथी स्नान करा रहे हों, उन दोनों हाथियों के श्रतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन हाथियों पर जल को भाग्मार द्वारा छोड़ रहे हों । गन्धर्व, यस तथा लोकेशगण स्तुति पाठ कर रहे हों । इसी प्रकार यित्यी की प्रतिमा सिद्धों एवं श्रमुरों से सेवा की जाती हुई वनानी चाहिये । उसके श्रमल बगल में दो कलदा रहें तथा तोरण में देवताओं श्रीर दानवों की प्रतिमा रहे । नागों की भी प्रतिमा वहाँ रहे, जो खड्ग तथा ढाल धारण किये हों, नीचे की स्त्रोर उनका शरीर बनाना चाहिये, नामि से जपर मनुष्य की त्र्याकृति रहनी चाहिये । शिर में बराबरी से दिखाई पड़नेवाले दो जिह्या युक्त फण बनाने चाहिये । पिशाच, रात्तस, भूत, वेताल त्र्यादि जातियों के लोगों को भी वनाना चाहिये जो कि देखने में श्रति विकृत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई इं । चेत्रपाल को जटात्रों से युक्त, विकृत सुखवाला, नम, . श्रुगाल तथा छुतों से सेवित बनाना चाहिये, कपाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से घिरा हुआ हो । दाहिने हाथ में श्रहरों का विंनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये । श्रव इसके बाद दो भुजार्ध्योवाले कुसमायुध कामदेव की प्रतिमा का प्रकार वतला रहा हूं । उनके एक पार्स्व में मकर की ध्वजा के समेत अश्वमुख का निर्माण करना नुहिये। दाहिने हाथ में पुष्प का वाण तथा वार्ये हाथ में पुष्पमय धनुष होना चाहिए, दाहिनी श्रोर मोज़न की सामप्रियों के साथ श्रीत की प्रतिमा होनी चाहिये। उनकी बाई श्रीर रित की प्रतिमा तथा सारस से युक्त राज्या हो। उसी के बगल में वस्न, नगाड़ा तथा कामलोत्तप खर होना चाहिये । प्रतिमा के एक वगल में जल की वावली तथा नन्दनवन हो । इस प्रकार भगवान् कुसुमायुध को प्रयत्नपूर्वक त्राति सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की मुद्रा कुछ वंकिम हो, मुख विस्मय युक्त कुछ कुछ सुस्कराता हुआ हो। हे ऋषिगण । मैंने संचेष में प्रतिमाओं का यह लच्चण वतलाया है, इन्हें विस्तारपूर्वक बतलाने की चमता तो वृहस्पति भी नहीं रखते । ॥१-५०॥

श्री मास्त्य महापुराया में देवतार्चानुक्वीर्तन प्रसंग में प्रतिमा लच्चया नामक दो सौ इकसठवाँ न्याध्याय समाप्त । ॥२६१॥

#### दो सौ वासठवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा—अन कमझः पीटिकां के लच्चणों को ने श्राप लोगों को यतला रहा हूँ, सुनिये। पीटिका की ऊँचाई को सोलह भागों में विभक्त करे। उसमें एक भाग तो पृथ्वी में धुसा हुश्रा हो। उसके उत्तर के चार भाग जगती माने गये हैं। उनके उत्तर का एक भाग वृत्त कहलाता है, उसके उत्तर पटल भाग से लेकर एक भाग वृत्त, फिर तीन भागों में कराठ, उसके उत्तर तीन भागों में कराठपट, उसके

क्यर टी भागों में र्कन्यपट्ट तथा रोप भाग को पटिका कहा जाता है । एउन्यक्त भाग जगनी पर्यन्त दूसरे से मियप रहते हैं। फिर श्रेप पट्टिका पर्यन्त सब का निर्गम होता है। पट्टिका में बल के निरुलने के लिए प्रणाली बना दनी चाहिये । यह सामान्य रूप से सभी पीटिकायों का लक्षण है । हे ऋषिगण ! अप विरोप रूप से देवतायों के भेद से पीठिकाणों की विरोपना मुनिने ! स्वगिडला, वापी, यज्ञी, वेडी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, बजा, पदमा, अर्थरासी तथा त्रिकोण् वे पाठिकाओं के भेट हैं। अन इनकी अभिस्थित सुनिये। स्थिपडला पीठिरा के चार कोने होते हैं और मेलला श्रादि इसमें लुख नहीं हानी । वापी पीठिरा नह है जिसमें दो नेखलाएँ उनी हों, यद्मी को तीन मेखलायुक्त जानना चाहिये । चार पहलवाली आयतारार पीठिका बेदी वही जाती है. उने लिंग भी स्थापना में नहीं प्रयुक्त करना चाहिये । जो गोलाभार मगडल से युक्त तथा मेखनायां से युक्तपीठिना है नह गर्णों की प्रिय नहीं वाती है। लाल वर्णवानी, दा मेख-लाखों से युक्त पीटिश का नाम पूर्णचन्टा है । तीन नेखलाओं से युक्त छ कोनेवाली पीटिका को यजिक कहते हैं । मूल भाग में उन दोटी, सोलह पहलवाली पोठिका पदना वही जाती है । उसी प्रकार धनुष के त्राकारवाली पीरिका को व्यवस्था वहते हैं। ज्यर ही ब्योर से त्रियूल के समान दिलाई पड़नेसानी पूर्व तम उत्तर की प्रोर दुख ढालू उत्तम लक्त्यों से युक्त पीठिका को बिक्षीय कहते हैं, इसके तीन न ग यरिधि के बाहर रहेंगे श्रीर मूल, श्रम तथा ऊपर-इन तीन मागों के विस्तार श्रविक रहेंगे। त्रिमाग में सन्दर जल निरुत्तने की प्रणाली पनी होनी चाहिये । पीठिका की लिंग के श्रापे भाग की मोटाई से युक्त वनाना चाहिये एव लिंग के टीन भाग जितने प्रभाण में मेलला का लात ननाना चाहिये। अथवा चोधाई होन बनाना चाहिये किन्तु सर्वेक खन्दर बनाने का ध्यान रखना चाहिये । उत्तर की स्रोर स्थित जल निक्रतने की प्रणाली प्रमाण से दुःच अधिक ही बनानी चाहिये । स्थिएडला पीठिका के स्थापिन करने से आरोग तथा विपुत्त धन धान्यादि की शांधि होती है । यही गो देने बाली वहीं गई है, बदी सम्पत्ति देने वाली कही गई है, मएडला में कीर्ति-नाधि होती है, पूर्ण चन्त्रिका बरदान देन पाली कही गई है। े बजा दीर्घाय प्रवान करने वाली तथा पद्मा सीमान्यदायिनी कही गई है, अर्धचन्द्रा पीठिका पुत्र प्रदान करने बाली तथा त्रिकीए। शृतुनाशिनी है । देवना की पूना के लिये ये दस पीठिकाएँ कही गई हैं । पत्थर की मूर्ति में पत्थर की पीठिका स्थापित रस्ती चाहिये । मिट्टी की प्रतिमा में मिट्टी की पीठिका देनी चाहिये । काष्ठ नी प्रतिमा में काष्ठ की पीठिका तथा मित्रित चातुओं को प्रतिमा में मिश्रित चातुओं की पीठिका रखनी चाहिये । मगल फल की कामना करनजालों को दूसरे प्रकार की पीठिका नहीं देनी चाहिये । इस पीठिश की लम्बाई मूर्ति में क्रावर नहीं रखी जाती इसी प्रशार लिग भी पीठिश में भी लम्बाई में समानता नहीं रखी जाती है । जिस देवता की जो पत्नी हो उस भी पीठ में निमित करना चाहिये । यह सत्तेष में मैंन श्राप लोगों को पीठिका का लक्षण नतलाया है। ॥१ २१॥

थ्री मास्य महापुराण में देवतार्चानुहीर्चन प्रसग में पीठिका वर्णन नामक दो सी वासट्या व्यव्याव समाव ॥२६२॥

# दो सौ तिरसठवाँ अध्याय

सत ने कहा - अब इसके बाद उत्तम लिंग के लक्त्या में आप लोगों को बता रहा हूँ । विचक्त्या पुरुष श्रति चिकता सुवर्ण का (लिंग निर्मित करें। मन्दिर के प्रमाण के श्रनुरूप लिंग का प्रमाण किया जाता है अथवा लिंग के प्रमाणानुरूप प्रासाद का शुभ लक्त्रण जानना चाहिये । सर्वप्रथम चार कोने वाले समान गर्त में ब्रह्मसूत्र गिराना चाहिये । उस ब्रह्म के वाई खोर मूर्ति ख्रथवा लिंग की स्थापना करनी चाहिये । वत् पूर्व तथा उद्दर दिशा की छोर तो लीन (१) तथा दिल्पा और पिर्चिम दिशा की छोर आशित (१) रहे । पुर के परिचम् दिशा की स्त्रोर पूर्व द्वार की कल्पना करनी चाहिये स्त्रोर पूर्व दिशा की स्त्रोर परिचन द्वार तथा दिन्ए श्रीर उत्तर की श्रीर माहेन्द्र द्वार का निर्माण करना चाहिये। प्रथमतः पूर्व द्वार की इनकीस भागों में विभक्त कर मध्य भाग ब्रह्मसूत्र की कल्पना करनी चाहिये । इसके ब्रह्मभाग की तीन भागों में विभक्त कर उत्तर की ओर एक भाग को छोड़ दे। इसी प्रकार दिल्ला की ओर एक भाग छोड़कर ब्रख स्थान की कल्पना करे । उस छार्घ भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है । पाँच भागों में विभक्त करके उसमें से तीन मार्गों को ज्येष्ठ कहा जाता है, भीतरी मान को नव भागों में विभक्त करके उसके पंचम भाग को मध्यम कहते हैं । गर्भ के एक भाग में ही नव माग विभक्त करके लिंगों को स्थापित करे । इसी प्रकार गर्भ भाग को समस्त्र में विभक्त करके ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम इन तीन स्वल भागों में विभक्त करें । इस प्रकार गर्भ को तीन भागों में विभक्त करना चाहिये, फिर उनमें तीन प्रकार के ज्येष्ठ, तीन प्रकार के मध्यम श्रीर तीन प्रकार के कनीय ये मेद होते हैं, जिससे लिहाँ के कुल नव प्रकार के मेद हुए । बुद्धिमान पुरुषों को चाहिये कि नाभि के खाधे माग में समान खाठ भाग करके तीन भागों को ब्रोड़कर चार कोणुवाला विष्कम्भ वनाये । लिङ्ग के मध्य भाग में आठ कोण हो, तदनन्तर बचे हुए भाग को दो को जों से बुद्धिमानों को लांबित करना चाहिये। उसके ऊपर आठ की खोंबाला बनाये। सोलह कोर्गोवाले भाग को गोलाकार में परिखत करें । इन देवता की नाभि में लम्बाई कुराडलीकृत होगी, एवं माहेरवर का विभाग कर्ष्ववृत्त भाव से अवस्थित होगा । नीचे की और ब्रह्मभाग वह होगा जो चार कोगाँ-वाला होगा । मध्य भाग जो च्याठ कोर्योवाला होगा वह वैद्युव भाग कहा जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणों से निर्भित हुज्या लिङ्ग समृद्धिमद दोता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों द्वारा गर्भमान को बतला रहा हूँ । गर्भमान के प्रमाया द्वारा जो उचित लिक्ष निर्मित होता है, उसे चार मार्गो में विभक्त फरके विष्कम्भ की करपना करे एवं देवायतन को सूत्र द्वारा नाप करके तीन भागों में विभक्त करे । जिसमें नीचे का माग चार कोर्खोवाला तथा मध्य का आग त्र्याठ कोर्खोवाला हो, इसके ऊपर पूच्य माग त्रीर नामि माग कहा जाता है। लम्बाई श्रीर विस्तार के चौकोने भाग का जो प्रमाण हो, चौकोने भाग को छोड़कर ष्याठ कोने वाले भाग का जो भाग हो, उसके ष्यापे भाग को छोड़कर बचाकार बनावे। व्यनन्तर शिरीभाग का प्रदित्तिषाकार तथा मूलदेरा को संन्तित रूप में न्यास करे, जिस लिङ्ग के नीचे का भाग विस्तृत होता है

उसकी पूजा नष्टं हो जाती है, अर्थात् वह पूजनीय नहीं रह जाता । शिर की खोर में सदा निम्न, मनोहर, उत्तम लक्तां से युक्त तथा सीम्य जो लिक्ष दिसाई पड़ता है, वह समृद्धि का देनेवाला होता है। मूल माग में तथा मध्य भाग में जो लिक्ष पुरु समान रहता है वह सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाला है। इन उपर्युक्त लक्तां के खातिरित्त जो लिक्ष नहीं होते वे खातत् कहें जाते हैं, खूर्यात् वे खानुनीय लिक्ष है। इस प्रसार उत्तर जनाये गये प्रमाणों से स्लम्य, स्कटिक्मय, मिट्टी का, ग्रुभ काष्ट्र मा भी—जिस प्रसार की रित्त हो—लिक्ष स्थापित करना काहिये। ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुरागा में देवताचीनुरीर्तन नामक दो सी तिरसठमाँ व्यभ्याय समाप्त । ॥२६३॥

#### दो सो चौसठवां ऋध्याय

ऋषियों ने कहा-स्त जी ! श्रव इन सभी देवताओं की प्रतिमा के स्थापन करने की प्रचलित विधि वतनाइये ! !११॥

सत ने कहा--महपिरन्द ! अन में आप लोगों से दैवनितमा की मतिष्ठा की उत्तम विधि वतला रहा हूं, साथ ही कुराइ, मराइप एव वेदी इन सर्वे के प्रमार्शों को भी कमानुरूप वता रहा हूँ। चेत्र. फाल्गुन, ज्येष्ठ, वेशास व्यवना माप इन महीनों में सभी देवतात्र्यों की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने से मगलदायी होती है। शुभनारी शुक्त पत्त में, जैन कि दित्तिणायन नीत चला हो, श्रर्थात् उत्तत्वयण में, पञ्चमी, द्वितीया, तृतीया, सप्तभी, दशमी, पूर्णमासी तथा त्रयोदशी तिथियाँ कटयाण देनेवाली कही गई हैं। इनमें की गई विधिर्विक प्रतिष्ठा पहुत फन देनेवाली होती है। दोनों ऋापाढ़ नक्तर अर्थात् पूर्वापाड़, उत्तरापाइ, गूल, दोनों उत्तरा, उत्तर भादपद, उत्तराफाल्गुनी, ज्येन्छा, श्रवण, रोहिणी, पूर्वभादपद, हस्त. श्रदिवनी, रेवती, पुष्य, मुगशिसा, श्रनुसाधा, स्वाती-ये नत्तत्र प्रतिष्ठा श्रादि मे प्रशस्त माने गये हैं। बुध, वृहस्पति तथा शुक्र - ये तीनों यह शुभकारी हैं। इन तीनों पहों से शुभ दृष्टि में देखी गई लग्न तथा नत्त्र प्रसनीय हैं। वह श्रोर तारा—इन दोनों का वल प्राप्त कर श्रव्यीत् जब वहीं एव ताराओं की शुभ दृष्टि हो, तथा . महीं भी पूजा करके, शुभ निमित्त शहनादि को प्राप्तकर श्रद्भुत श्रादि बुरे योगी को वर्जित रख, शुभ योग में शुभ स्थान पर कूर महीं को वर्जित रख शुभ लान एवं शुभ नजत्रों में प्रतिष्ठा व्यादि उत्तम कार्यों को करना चाहिये । अयन, विषव भ्रोर पडशीति (१) मुख इनमें विधिए वैक अनुष्ठान द्वारा स्थापना कार्य प्रशस्त माना गया है । निचत्त्ग मनुष्य की चाहिये कि वह पाजापत्य मुहूर्त में शयन, श्वेत में उत्थापन तथा बाह्य में स्थापन करें । त्रावने प्रासाद के पूर्व त्राथवा उत्तर दिशा की छोर मएडप का निर्माण कराना चाहिये । मएडप सोलह हाथ का बनाना चाहिये श्रथवा बारह हाथ का ही बनवाये, उसके मध्यभाग में वेदी हो, जो चारों श्चीर से समान तथा पांच, सात श्रथवा चार हाथ विस्तृत हो । चुर्छल मग्रडप के चारों श्रीर चार होरण वने हों, पूर्वदशा में पाकड़ का द्वार हो, वित्तिण में गूलर का हो, पश्चिम की खोर पीपल का तथा उत्तर

का द्वार बरगद का बना हुन्ना हो । तोरण भूमि में एक हाथ प्रविष्ट हों तथा ऊँचाई में चार हाथ ऊँचे हों । मृतत भली भांति लिपा हुत्रा, चिकना तथा सुन्दर होना चाहिये । विविध प्रकार के वस्त्रों से तथा पुष्प श्चीर पल्लवों से उसे सुशोभित करें । इस प्रकार मगडप निर्माण करने के उपसन्त चारीं द्वारों पर छिद्रादि रहित श्राठ कलागों की स्थापना करनी चाहिये जो देदीप्यमान सुवर्ग की भांति कान्ति युक्त, श्राम के पल्लवों से आच्छादित, दो ब्वेत वस्त्र से युक्त, सभी श्रीपधियों एवं फर्लों से युक्त तथा चन्दन मिश्रितजल से वृरित हों। इस प्रकार कलक को सुपाज्जित कर मगड़प के मध्य में स्थापित कर सुगन्धित द्रन्यादि द्वारा मगडप के चारों श्रोर ध्वजा श्रादि की स्थापना करनी चाहिये। प्रथमतः सभी दिशाश्रों में लोकपालों के लिए ध्यज्ञा की स्थापना करनी चाहिए। मराडप के मध्य भाग में बादल के व्याकार की ऊँची पतांका स्थापित करनी चाहिये, लोकपालों की पताका स्थापित करने के बाद उनके मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें गन्ध-घूपादि समर्पित करे तथा उन्हीं भन्त्रों द्वारा बिल भी दे। ब्रह्मा के लिए ऊपर तथा शेप वासुकि के लिए नीचे पूजा का विधान कहा गया है । संहिताओं में इन देवताओं के लिए जो मन्त्र आये हैं वे मंगलकारी माने गये हैं, उन्हीं मन्त्रों द्वारा लोकपालों की चारों स्त्रोर पूजा करनी चाहिये। तीन रात, एक रात, पाँच रात अथवा सातरात का श्रधिवासन करना चाहिये । इस प्रकार तोरण तथा श्रधिवासन करके उक्त मएडव की ्र उत्तर दिशा की श्रोर उत्तम स्नानमग्रडप का निर्माग्। करना चाहिये। इसका मान उक्त मग्रडप के श्राघे भाग तिहाई अथवा चौथाई भाग में होता चाहिये । सर्वत्रथम बुद्धिमान पुरुप लिंग अथवा मूर्ति को लाकर वस्त्र आनुपणादि द्वारा कारीगरों की अथवा उनकी, जो उसके परिचारक हैं पूजा करे और तदनन्तर यज-मान उनसे यह कहे कि मेरे श्रपराघों को त्तमा करिये । तत्पश्चात् देवता को विञ्ञीन पर लिटा कर उनकी नेत्र ज्योति सम्पादित करे। त्यागे में नेत्रों तथा लिग के उद्धार का प्रकार संलेप में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम चारों श्रीर पीली सरसों घृत तथा सीर द्वारा बलिनदान करें, इवेत पुष्पों से श्रलंकृत कर घृत एवं गुगगुल से धूव कर त्राक्षणों का आवाहन करना चाहिये स्रोर उन्हें अवनी शक्ति के अनुकूल दिनाणा देनी चाहिये। गो, पृथ्वी, तथा सुवर्श ये वस्तुएँ स्थापना करानेवाले को देनी चाहिये। ब्राह्मण भक्तिपूर्वक इस मन्त्र द्वारा लक्त्या करवाय । यह मन्त्र यह है, 'श्रों नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने । हिरस्वरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः।' त्रर्थात् ''हे मगवन् ! विष्णो ! त्रापही शिव, परमारमा, हिरययरेता एवं विश्वरूप हैं, एंश्वर्यरात्ती हैं, त्रापको हम नमस्कार करते हैं।" उपर्युक्त मन्त्र सभी देवतात्र्यों की प्रतिमा के नेत्र-ज्योति सस्कार में उपयोगी माना गया है। इस प्रकार देवेरा को स्नामन्त्रित कर सुवर्श द्वारा उनको चिहित करे । तदुपरान्त मागलिक वाद्य, गीत एवं ब्राह्मणों की वेद ध्वनियों का समारोह करे । विद्वान् पुरुष अपनी समृद्धि के लिए इस श्रमङ्गल के विनाशक विधान का ऐसा उपक्रम करें। श्रव लिंग के लक्ष्मणोद्धरण का प्रकार बता रहा हूँ। खूब स्वस्थ चित होकर लिंग के तीन भाग कर विभक्त करना चाहिये, और आठ जब का अन्तर रखते हुए तीन रेखा चिह्नित करे, वे न तो बहुत मोटी हों, न सूक्ष्म हों, न टेड़ी हों और न उनमें बिद हुआ हो। ज्येष्ठ लिंग में जब के प्रमाण की निन्न रेला श्रकित करनी चाहिये, उसके जपर

उससे कुछ सुर्व रेला बनी हो। फिर बुद्धिमान पुरुष घाठ भाग कर के तीन मार्गो को छोड़ दे श्रीर होनों पार्शो में समान श्रन्तर रखते हुए तात लम्बी रेलाएँ बिहिन करें। बिहान पुरुष चार भागों तक रेलाएँ चिहिन करें, पांचवें भाग के ऊपर रेला धुमानी चाहिये श्रीर तदनन्तर मिला देना चाहिये। यहीं पृष्ठ भाग में रेलाओं का सगम होगा। इन दो रेलाओं के सगमस्थल पर प्रष्ठदेश में दो भाग हो जायँगे। सन्तेष में में यह लन्नाए भी श्राप लोगों को बता चुका। ॥१–४०॥

श्री मात्स्य महापुरास में प्रतिष्ठानुकोर्तन नामक दो सी चौसठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६॥।

#### दो सो पैंसठवाँ अध्याय

सत ने कहा-ऋषिगए ! अब सूर्तियों की रत्ता करनेवाले तथा प्रतिष्टा करानेवालों का मै सत्तेप में वर्शन कर रहा हूं, आप लोग सुनिये । यह शारीरिक सभी अवयवों से सम्पूर्ण, वेद मन्त्रों का विशारद, पराखीं का जाननेवाला, तरनदर्शी, दम्म एव लोभ से रहित, ऋष्णसार मृग के देश में उत्पन्न हुया हो, मनोहर आर्क्सी का हो । नित्य गीच (पवित्रता) तथा घाचार में तत्पर रहता हो, पालरडों से रहित तथा नि:स्पृह हो,मित्र श्रीर दात्र में समता का व्यवहार करनेवाला हो, ब्रह्मा, विप्णु तथा महेरा का नियहो, तर्क, वितर्क एव तस्त्रीं का जाननेवाला हो, वास्तुरास का पारगामी विद्वान हो । ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा कराने के लिए उपयुक्त होता है । धाचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिये जो सर्वदा सभी प्रकार के दोगों से दूर रहता हो, मूर्ति की रहा करनेवाले ब्राक्कर्णों को सन्दुलोत्पन्न तथा सरल स्वमाव का होना चाहिये। वत्तीस. सीलह श्रथवा श्राठ ब्राह्मण इस कर्म में त्रावश्यक होते हैं, वे सभी वेदों के पारगानी विद्वान हों, ज्येष्ट, मध्य तथा कनिष्ठ---इन तीन प्रकार के भेदों से इनकी तीन श्रेणियों रखी गई हैं । लिज्ञ अथवा मूर्ति — जिसकी स्थापना करनी हो. स्नानागार में लाकर गीत तथा मांगलिक शब्दों से उसे स्नान करावे, पचगव्य, पच कपाय, मृतिका. भस्म जल-इन सामप्रियों द्वार चार वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें पवित्रता से स्नान करावे। वे चार मन्त्र इस प्रकार श्वारम्म होते हे, "समुद्र च्येष्ठ ....." "श्रापी दिव्य .... " "यास्म राजा तथा 'त्रापी हिष्ठा'''''' इत्यादि । इस प्रकार देवता की प्रतिमा को स्नान कराकर सुगन्धिन द्रन्य तथा चन्दनादि से पूजा कर दो वस्त्रों से देंककर शयन करावे, यह यस्त्र से देंकने की विधि है । तदनन्तर 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणाच र दूरा प्रतिमा को उठावे श्रीर 'श्रामुरजा, 'रथेतिष्ठ' इन दो मन्त्रों से रथ प्रसंयात्रवा इत पत्र का उन्हार प्रसाद विद्वान पुरुष 'श्राक्षच्योन''''''' इत्यादि मन्त्र द्वारा सूर्ति को मन्दिर में प्रदेश करावे च्रोर शच्या पर छुरा तथा पुर्णों को बिछाकर बुद्धिमान पूर्वामिमुल कर धीरे से का भान्तर म नवर जार जार जार करता है। स्वाप्त समेत निदाकलय की देवता के शिरोमाम की त्रोर इस मन्त्र ह्यापित कर । तदनगर चच आर ७.५ का विकास करा है। इते बपते हुए स्वापित करावे । वे मत्र ये हैं, "आपो देवी ..." "आपोऽस्थान मातरो. .."इत्यादि। तदनन्तर

रेशमी वस द्वारा नेत्रोवधाम (१) को देंक दे श्रथवा विचल्ला पुरुष को चाहिये कि वह रेशमी वस्त्र को ही देवता की शतिमा के शिर के नीचे रख दे । फिर मधु और घृत द्वारा स्नान करा कर पीली सरसों से पुजा करा कर 'त्राप्यायस्व', इस मंत्र से तथा 'या ते रुद्रे शिवा' इस मंत्र से ध्यनन्य भाव से चारों श्रोर से सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्पादि से पृञा करे । फिर 'बाईस्पत्य' मंत्र द्वारा इवेत वर्ण का सूत का बना हुन्ना हाथ का कंगन धर्मित करे । तदनन्तर रेशनी स्ती धर्मक प्रकार के चित्र-विचित्र वस्त्रों द्वारा प्रतिमा को भली भाँति ढेंफकर व्यंगल-नगल में बन, चानर, दर्पण व्यादि सामित्रवाँ रखे श्रीर पुष्प युक्त चंदीना स्थापित करें। विविध प्रकार के रल, श्रीपिध्यां श्रन्य परेलू वस्तुएँ, विचित्र प्रहार के पात्र, राज्या त्रासनादि सामग्रियाँ धपनी खार्थिक रुक्ति के अनुरूप 'अभिरवा शूर्' इस मन्त्र का जप करते हुए रखे । दुग्ध, मधु, घृत स्त्रादि खाद्य सामियों को वहाँ प्रकार के रहीं से संयुक्त श्रन्नादि एवं दुग्ध की बनी हुई श्रन्य वस्तुश्रों को भी चारों श्रोर रख कर पूजा करे, फिर इस मन्त्र- का जब करते हुए प्रचुर विरिमाण में बिल दे। वह मन्त्र यह है 'श्रम्बकं यजानहे', इत्यादि, इस मन्त्र का 'धीरे-धीरे जाप'हो । तदनन्तर विचत्तरा पुरुष सभी दिशाओं में मृति की रत्ता करनेवालों को नियुक्त करें। चारों द्वारों पर चार द्वारपालों को नियुक्त करे । श्रीसूक्तं, पावमान, सुमंगलदायी सोमस्क्तं, शान्तिकाध्याय, इन्द्रसूक्तं, रत्तीप्र-इन ऋचाश्रों को पूर्व दिशा से बहबून् जर करें । रोद्र, पुरुष सूक्त, सर्गुकिय रलोकाध्याय तथा मगडलध्याय को श्रध्वर्यु दिल्ला दिशा में जब करे । बामदेच्य, बृहत्साम, ज्येष्ठसाम, रथन्तर, पुरुपस्क, शान्ति समेत रुद्रस्क तथा मारुगढ साम को छन्दोग पश्चिम दिशा में जप करे । इसी प्रकार श्रथवीजिस्स, नील, रीद, रीदक समेत श्रपराजिता देवी के सप्त सूक्त तथां शान्तिकाध्याय को श्रयवी उत्तर दिशा से जप करे। देव प्रतिमा के शिरीभाग की श्रीर स्थापक व्याहतिपूर्वक शान्तिक तथा पीष्ठिक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे । पलारा, गूलर, पीपल, ऋपामार्ग ( चिरचिस ) तथा रामी-इन सब की एक सहस्र लकड़ियों में से एक-एक को छोड़ते हुए देवता के पैर का स्पर्श करे। इसी मकार मत्येक बार एक-एक सहस्र हवन कर लेने के उपरान्त नाभि, मध्य, वन्तस्थल और शिरोभाग का स्पर्ध करता जाय । 'इस प्रकार एक हाथ के बने हुए मेखलायक्त योनिवृत्व कुण्ड के जपर सभी दिशाओं में बैठे हुए मुनिस्थापकगण् श्रादरपूर्वक हवन करें। वह योनि एक वित्ते की हो, श्रीर हाथी के श्रोठ के समान हो । श्रायताकार हो, ब्रिद्युक्त हो, इचर उधर दोनों श्रोर से कलायुक्त तथा कँची बनी हो । यह योनि कुएड से चारों श्रोर चार श्रंगुल कँची तथा उतनी ही विस्तृत और समान रूप में वर्तनी चाहिये तथा चतुरस और कलापूर्ण भी होनी चाहिए। वेदी की भित्ति से तेरह श्रंगुल छोड़कर नव कुराड दूसरे बनाने चाहिये, उन सर्वों के भी लक्षण यही हैं, जी कपर वाले कुराड के हैं रिश्रमिक्रोण, पूर्व दिशा तथा दिल्ए दिशा में उत्तर की ओर मुख कर हवन करना चाहिये । शान्ति के लिए होता सावधान चित्त हो लोकपालों के लिए, मूर्नियों के लिए तथा मूर्तियों के श्रापदेवतात्रों के लिए क्रमशः हवत करे । वसुधा, वसुरेता, यजमान, दिवाकर, जल, वायु, सोम तथा ध्राकाश-ये ब्राठ देवताओं की मृतियाँ हैं, जिनका कुएड में स्मरण करे। अब इनके श्रिषियों की मृतियों के नामों को कह रहा हूँ, जो

श्रति पवित्र है । सूर्व सर्वेदा पृथ्वी का पालन करते हैं, इसी प्रकार पशुप श्रवित की, उम्र यंजनान की, रूट श्रादित्य की, भव जल की, ईशान यायु की, महादेव चन्द्रमा की श्रीर भीम श्राकारा की रहा करते हैं। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में ये ही मूर्तिय माने गये हैं। इनके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुकूल वैदिक मन्त्रों द्वारा इवन करे, तथा प्रस्पेक कुएडों के लिए सभी खोर से शान्ति घटों की स्थापना करे । सी आह्रति श्रथवा सहस्र श्राहुति कर लेने के बाद सम्पूर्णोहुति करनी चाहिये, उस समय पृथ्वी में समान मान से पर रसे हुए होता ग्रान्त चित्त से सम्पूर्णाहुति को छोड़े । श्रीर इन सभी श्राहुतियों के सपात को प्रयो कुम्मों के ऊपर छोड़े. मूल. मध्य एव शिर. इन अंगों में प्रतिमा के उसी के जल द्वारा सेचन करे, और इसी आहुति के जल द्वारा वहाँ के कल्पित देवतागर्यों को स्नान कराये । शत्येक शहर के श्रन्त में पुन: पुन: पुन: धूप, दीप, नैवेदा, चन्दनादि द्वारा पूजा किया करे तथा उसी प्रकार पुनः-पुनः हवन भी प्रारम्भ किया नरे । इसी प्रकार यज्ञमान को पुन:-पुन: दक्षिए। भी भदान करनी चाहिये। उन सन को श्वेत वस्त्र द्वारा पुजित करना चाहिये, विचित्र प्रकार के बने हुए सुनर्श के कटक, सुवर्श की जुंजीर तथा श्रंगुठी श्रादि विविध बलादि. शस्यासन आदि को भी परवेक प्रहर में अपनी सामध्ये के अनुसार देते रहना चाहिये । जब तक अधिवासन म हो जाय तब तक भोजन दान भी देना चाहिये। सामान्य जीवों के लिए सभी दिशायों में तीनों सन्व्यात्र्यों के श्रवसर पर बलिदान भी देना चाहिये । पहले ब्राह्मणों को भोजन कराये फिर श्रम्य वर्णवालों को भी श्रपनी इच्छातुरूप मोजन कगये। रात्रि के समय गीत वाद्यादि को कराते हुए महान् उत्सव मनाना चाहिये, इस प्रकार जब तक चतुर्थी कर्मन हो जाय तब तक प्रयत पूर्वक पूजा करते रहना चाहिये । तीन सत, एक रात, श्रथवा यदि हो सके तो पाँच रात या सात रात तक श्रधिवासन करे, कहीं-कहीं सर्वेदा श्रिषवासन किया जाता है, क्योंकि यह श्रिषवासन विधि सर्वेदा सभी यज्ञों के फलों को देनेबाली है। ॥ १-५२॥

श्री मात्स्य महापुराया में श्रविवासन विधि नामक दो सौ पेंसठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६५॥

# ु दो सौ बाबठवां अध्याय

सूत ने कहा —इस पकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा के शुमकारी अधिवासन कर्म को करने के उपरान्त एकामिनत से यजमान प्रासाद के अनुरूप लिंग का अथवा लिंग के अनुरूप प्रासाद के मान का निरूपण करें । उप्पत्तिश्वत जल से मन्दिर को वो कर मन्त्रोठचारण करते हुए पदासूत तथा द्वारस्त्र को गिराये अर्थात् नापे । बुद्धिमान् पुरुप को मध्य मूमि जानकर दुख ईशानकोण का आश्रय लेना चाहिये, क्यों कि ईशानी दिशा में अवस्थित भगवान् श्रद्धर की पूजा देवतागण करते हैं । उत्तर दिशा में अधिप्ठित देवता आधु तथा आरोग्य का कल देनेवाले कहे गये हैं, और कल्याणकारी हैं । बुद्धिमानों ने इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं की स्थापना को अशुमकारी बताया है । जिङ्क के नीचे कुर्म जिला की

स्थापना करनी चाहिये, यह प्रकाशिला की अपेदाा बड़ी तथा गम्भीर होती है। उस कूर्मशिला के उत्पर ब्रह्मभाग से व्यपिक ब्रह्मग्रिला स्थापित होती है । उसके उत्पर पहले बताये गये परिमाणों के श्रमुसार विशिद्धः की स्थापना करनी चाहिये । सर्वप्रथम पञ्चगच्य द्वारा पिगिटका को विधियत् धोकर पुनः पञ्च कपाय के जल से मन्त्रोच्चारण पूर्वक उत्तन रीति से प्रशालन करें श्रीर देव प्रतिमा के त्राध्यवाले मन्त्र से पिरिडका को श्रभिमंत्रित करें । तद्रपरान्त 'उत्तिष्ठ त्रवाया....' इत्यादि मन्त्र से उसे उक्त स्थान से उठाकर मएडप के मध्य भवन में जहाँ पीठिका रहती है, उसे स्थापित करें । श्रव्यं, पाद्य, एवं मधुपर्क समर्पित करें, फिर एक पुहर्त तक विद्याम करके रत्नों का न्यास करे। वज, मुक्ता, वैतृर्य, शंख, स्फटिक, पुखराज, इन्द्रनीलं श्रीर नील — इन रत्नों को पूर्व दिशा के कम से स्थापित करें। फिर तालक ( हरताल ), शिलावज्र ? ( शिलाजतु ), श्रञ्जन, स्थाम, कान्ती, ( मुल्तानी मिट्टी ) कारी, (.......) मान्तीक ( मधु ) श्रीर े गेह--इन सब को प्रादि के कम से पूर्वीद दिशार्थों में रखे। गेहूँ, जब, तिल, मूँग, नीवार (तीनी) सावों, सरसों श्रीर चावल इन सब को भी पूर्वादि दिशा के कम से रखकर चन्दन, लाल चन्दन, श्रमुरु, श्रञ्जन, उशोर, विष्णुकान्ता, सहदेवी, लक्ष्मणा ( रवेत कटहली ) इन्हें पूर्वीदे दिशाओं में कम से स्थापित करे । प्रत्येक दिशाश्रों में उस दिशा के लोकपाल का नाम ऊँकारोच्चारण के साथ ले लेना चाहिये । फिर सभी प्रकार के बीज, सभी धातु, सभी प्रकार के रत्न, श्रीपिधर्यां, सुवर्गां, पत्राग. पारव. पदा. कुर्म, पृथ्वी तथा पृपम—इन सत्र को भी पूर्वीदि दिशाओं के कम से स्थापित करना चाहिये। ब्रह्मा के स्थान पर सभी वस्तुएँ परस्पर समुदित रूप में रखनी चाहियें । मुवर्गी, विद्रुम, ताँवा, काँसा, पीतल. वाँदी, निर्गत पुष्प श्रीर लोह - इन सब को भी कम से रखे । इन सभी वस्तुश्रों के श्रभाव में सुवर्शा श्रीर हरिताल को रखा जा सकता है। यदि कोई बीज श्रीर श्रीपधि नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर सहदेवी श्रीर जब रखा जा सकता है। श्रव न्यास करने के लिए प्रत्येक लोकपालों के कम से मन्त्रों को बतला रहा हूँ । पूर्व दिशा का स्वामी ऋति तेज से देदीप्यमान सभी देवताओं का अधिपति इन्द्र है, उसके हाथ में वज शोभित है, महा पराक्रमी है, उसे नित्य वारम्वार नमस्कार है। सर्वदेवमय ज्वाला विमृपित श्रानिय पुरुष का वर्षा लाल है, घूम उसका केतु है, सभी शक्तियों से वह श्रनाधृष्य है, उसे नित्य के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। दिल्ला दिया का स्वामी यमराज कमल के वर्गा के समान है, किरीट धारण करनेवाला है, सर्वदा दराड धारण किये रहता है, धर्म का साची है, विशुद्धातमा है, उसे नित्य वारम्बार नमस्कार है, निऋंति पुरुष छृटण्यवर्षा का है, सभी राल्सों का ऋधिपति है, खड्गहस्त है, महा पराक्रमी है, उसे नित्य का नमस्कार है, नमस्कार है। पश्चिम का स्वामी वरुण पुरुष श्वेत वर्ण का है, विप्ताु-स्वरूप है, नदियों का स्वामी है, उसके हाथ में पाश विराजमान है, वह विशाल बाहुयोंबाला है, उसे हमारा नित्य का नमस्कार है। बायु पुरुष सर्व वर्षा है, सभी प्रकार के गन्य का धारण करनेवाला है, उसके हाथों में ध्वजा विराजमान है, उसे हमारा निस्य का नमस्कार है। जो सोम पुरुप गीरवर्श का, सौम्य श्राकृति का तथा सभी श्रीपियों से समन्यित है तथा नज़र्ज़ों का श्राधिपति है उसे नित्य का नमस्कार है।

ईशान पुरुष शुक्त वर्ण का, सभी विद्यार्थी का श्राधिपति तथा महान है, उनके हाथ में अपून विराजभान है, विरूपाक्ष है, उसे नित्य नमस्त्रार है। जो पद्मयोनि है, चार मूर्तियों वाला है, वेद जिसके वस्न स्वरूप हैं, पेसे पिनामह, यज्ञाध्यदा, चर्जुमेल ब्रह्मा को हमारा वारम्पार नमस्कार है। वो अपने अनन्न स्वरूप द्वारा निवित्त चराचर बहायुड को पूप्प की भाति मस्तक पर धारण किये रहता है. उसे हम नित्य नमस्कार करते हैं। वे उपर्युक्त मन्त्र न्यास तथा विल देते समय ऊँकार समेत कहने चाहिये। सभी कार्यों में ये मन्त्र समृद्धि तथा पुत्र का फल देनेवाले उन्हें गये हूं । इन सम्पूर्ण मन्त्रो द्वारा न्यास करके घृत में लेवन की हुई गुक्र प्रतिमा को दर्वेत बहुत द्वारा यत्नपूर्वक उपर से श्राच्यादित कर दे । तदनन्तर देवेश को उटाकर श्रम इप्ट देश में श्रथीत जहाँ स्थापिन करना है वहाँ "भूम चौ: .." इस मन्त्र का उच्चारण भरते हुए छिद पर स्थापित करें। श्रीर स्थिर करके हाथ की मस्तक से संयुक्त कर श्रपने की परव्रवा का प्रश मानकर जिस देवता का बेसा स्वत्वप हो वेसा ही उसका घ्यान करें । अलसी के पुष्प के समान नीले वर्ण के, शह चक श्रीर गदाधारी देवेस बनार्दन भगवान् विप्णु हो मै देवरूप होकर स्थापिन कर रहा हूं । इसी प्रकार कभी नन्द न होनेवाले दस बाहु से सुरोभित अर्द्धचन्द्र द्वारा शिर पर अलक्षत गर्छो के स्वामी बुपमारूढ़ त्रिलोचन को स्थापन कर रहा हूं । ऋषिगण जिसकी स्तुति किया करते है, ऐमे चार सुलों वाले, जटाधारी, महाबाह, कमलोदभन ज्ञाम की स्थापना करता हूं । सहस्र किरणों से मुग्रोभित, चान्त, अपसराध्यों के सन्हों से सयुक्त पद्महरूत, महा बाहुवाले दिवाकर की स्थापना कर रहा हूं। रुद्र की स्थापना करते संभव रीद्र मन्त्री का उच्चारण करना चाहिये । इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को विष्णु की स्थापना के समय वैष्णुय मन्त्रों का तथा तथा की स्थापना के समय त्राह्म मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । सूर्य की स्थापना के समय सौर मत्त्रों का जब करना चाहिये। इसी प्रमार ऋन्य देवताओं की स्थापना के समय उन्हीं के मन्त्रों का जब करना चाहिये। क्योंकि नेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए जो प्रतिमा तो प्रतिष्ठा होती है, वह श्रानन्द-दायिनी है । जिस देवतारा की प्रतिमा प्रमुख रूप से प्रतिन्छापिन की जाती है, वही प्रधान देवता माने जाते हैं, उनके अगल-वगल में स्थित जो अन्य देवता प्रतिष्टापिन हीते हैं, उन्हें सामृहिक रूप से स्मरण रहना चाहिये । गण, नन्दि- फेरवर, महानात, वृषभ, भृद्धिरिटि, गुह, (स्वामिज्ञाचिक्रेय) देवी, जिनावक (गर्गाश), विप्णु, ज्ञा, हड, इन्ड, जवन्त्र, लोकपाल, श्रप्ससन्त्रों के ममूह, गनावी के समूह, यत्त्वगण, इनमें ने सभी को उस जगत् श्रमल-बगल में स्थापित करता चाहिये जहाँ प्रमुख देवता की प्रतिमा प्रविष्ठापित जी गई हो । फिर इस मन्त्र द्वारा बत्तर्विक रुद्र का व्यावाहन करना चाहिये । "जिस भगवान् शकर के स्थ में सिह तथा व्याप्र जुड़े हुए हैं, तथा उरग, ऋषिगण, लोकनाल वृन्द, देव, स्कन्द, वृप, थिय गण, मातृ झएँ, चन्द्रमा, दिप्ता, वितामह प्रसाबी, नाम, यस, गन्धर्व, दिव्य नमचर गण विभन्ने पार्पद है, उंत तीन नेप्री वाले. ईग्रान, पूपमध्यव, रह, उमापति हो गाणों समेन तथा पत्री पार्वती समेन में साबाहन कर रहा हूं । हे भगवन् 1 यहाँ भार्ये, मेर उपर् भ्रानुप्रह कीजिये, एव प्रच्याणुकारी होइए, आरवन फल देवेबाले होइये पुब मेरी दी हुई पूजा को महरा छीजिये, तुम्हें हमारा वारम्पार नमस्कार है । मन्त्र, "श्र नमः स्थापत

भगवते तमः, श्रों नमः सोमाय, समग्राय, सपरिवासय, प्रतिगृह् गातु, भगवन् ! मन्त्रवृतिमदं सर्वनर्ध्यपाद्य-गाचननीयमसिन ब्रह्मणामिहितं नमी नमः स्वाहा ।'' श्रर्थ—हे भगवन् ! श्रापका शुभागमन हो, हे सोम ! ग्राप गर्गों तथा अपने परिवारवर्ग के साथ मन्त्र द्वारा पवित्र तथा त्रक द्वारा श्रमिनन्दित इस सकत अर्ध्य. ंपादा, श्राचननीय श्रीर श्रासन को महरा करें। श्रापको में ननस्कार करता हूं। तदनन्तर पुरव दिन का उच्चारण क्राते हुए एवं त्राक्षणों द्वारा वेदध्वनि कराते हुए प्रतिन्ठाप्य मूर्ति को दही, सीर, पृत, मधु, शुरुहर, पुष्प एवं सुगन्धित जल द्वारा एकाप्रचित्त से शिव का ध्यान करते हुए श्वमिसिंचित करना चाहिए । उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये। वह मन्त्र इस प्रकार प्रारम्भ होते हैं। 'यज्जायती वरमदेति....', 'ततो विराडवायन....', 'सहस्रशीर्पापुरुप....', 'श्रमित्वा शूर नोनुम....', 'पुरुप एवेदं सर्व ....', 'त्रिवाहर्ष्वम्....', 'येनद भूतम्....', 'नत्वा वॉ' श्रन्य....', इत्यादि । इन उपर्युक्त मन्त्रों को बारम्बार अपते हुए चार बार प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग, तथा शिरोभाग में स्पर्श करे । इस प्रकार स्थापित हो जाने पर यजभान मूर्ति की प्रतिष्ठा करानेवाले विद्वान पुरुष की, तथा आचार्य की वस्न ध्यलंकार एवं धासूपणों से पृजा करें । दीन, धन्ध, ऋषण तथा धन्य लोग जो वहाँ उपस्थित हों, उन सब को भी सन्तष्ट करे । तदनन्तर प्रथम दिन प्रतिमा का मधु द्वारा लेपन करे । इसी प्रकार दूसरे दिन हल्दी तथा सरसों से, तीसरे दिन चन्दन श्रीर जब से, चीथे दिन मैनिशिल तथा त्रियंगु से लेपन करे, क्योंकि यह लेपन सौभाग्य तथा मङ्गल का देनेवाला, ज्याधियों का विनाशक एवं मनुष्यों को परम श्रीति का देनेवाला है. ऐसा वेदों के जाननेवाले जानते हैं। इसी प्रकार पाँचवें दिन काले श्रंजन तथा तिल से, छठें दिन घृत समेत चन्दन व पद्मकेसर से, सातन दिन रोचना, अगरु तथा पुष्प से लेपन करना चाहिये। जिस मूर्ति की स्थापना में. शीध्र ही व्यधिवासन हो जाय वहाँ इन सब को एक साथ ही लेपन में देना चाहिये । श्रवस्थित हो जाने पर प्रतिमा को श्रपने स्थान से विवलित नहीं करना चाहिये । विचलित करनेवाला दोपमागी होता है । बहाँ कहीं छिद हो, वहाँ वालू लेकर मूँद देना चाहिये और प्रयत्नपूर्वक बिद्धरहित कर देना चाहिये । स्थापना के बाद यदि किसी लोकपाल की दिशा की व्योर देव की प्रतिमा श्रापने श्राप विचलित हो जाती है तो उस लोकपाल की सान्ति करानी चाहिये तथा निम्नलिखित नियम के श्रमुसार उनको प्रसन्न करने के लिए दिन्सिए देनी चाहिये। इन्द्र की शान्ति के लिए हाथी देना चाहिये. निर्धन मनुष्य सुवर्ण दे । श्रव्रि के लिए तो सुवर्ण का ही दान करना चाहिये, यमराज के लिए महिए का दान करना चाहिये । नैपर्धात राच्तस की शान्ति के लिए वक्ररा तथा सुवर्ष्य का दान करना चाहिये । वरुश के लिए सुतुहियों समेत मोतियों का दान करना चाहिये । वायु के लिए दो वस्त्रों समेत पीतल का दान करना चाहिये। चन्द्रमा के लिए गौ का दान तथा रिय के लिए चौंदी तथा वृषम देना चाहिये। जिस-जिस दिशा में सचलन हो, उस-उस दिशा की शान्ति करानी चाहिये । शान्ति न कराने से कुल के विनाश का घोर भय उपस्थित होता है । श्रतः भालृ से प्रतिमा को ऐसा वकड़कर स्थापित करना चाहिये कि वह इभर-उधर विचलित न हो सके। उक्त पुराय दिन में श्रात, तथा बल का दान करना चाहिये, पुराय- प्रद जय-जयकार एव मागलिक शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिये। तीन, पाँच, सात अथवा दस दिनों तक महान् उत्सव समारोह मनाना चाहिये। प्रतिष्ठा के चोथे दिन महास्तान तथा चतुर्थी कर्म कराना चाहिये, उक्त अवसर पर भी भक्तिपूर्वक भूरि दिन्तिणा देनी चाहिये। ऋषिवृन्द ! पाप के विनायार्थ तुम लोगों को में देवप्रतिमा की प्रतिष्ठा की विधि बतला चुका, परिदर्तों ने इस विषय को पूर्वकाल में ही अनेक विद्यापर तथा देवताओं से पूज्य एव अनन्त फलदायी वतलाया है। ॥ १ –६२॥

श्री मास्त्य महापुराण में मुर्तिवतिष्ठा वर्णन नामक दो सौ।बाब्रठवाँ त्रध्याय समाप्त ॥२६६॥

#### दो सौ सङ्सठवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-चार में देवप्रतिमा के उत्तम स्नानकी विधि का वर्णन कर रहा हूं, एव अर्ध्यदान की उत्तन विधि भी सत्तेन में छुना रहा हूँ, सुनी । दही, श्रत्तत, दुरा के श्रप्रभाग, दुख, दूर्वा, मधु, यव, सरतों तथा फल, ये आठ पदार्थ अर्घ के अंग माने गये हैं। हाथी और घोडा के नीने की. सड़क और विल की, शुक्तर द्वारा गोड़े गये मण्डल की, अधि कुण्ड के सभीप की, तीर्यस्थान एव गौओं के रुक्ते के सभीप की मिट्टी के मन्त्रों का जाननेवाला विद्वान पुरुष कुम्भ में 'उद्घुताऽसि ं इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए डाले । तस्परचात् 'शत्रो देवी ' तथा 'त्रापोहिन्टा ' इन दो मन्त्रों का उच्चारण कर जल को, गायत्री 'ऊँ भूर्मुव स्व तरसंवितुर्वेरेएय भगी देवस्य धीमहि घियो यो न प्रचोदयात्' मन्त्र का उच्चारण करते हुए, गोमूत्र को, 'गन्धद्वार ' मन्त्र द्वारा गोवर को, 'श्राप्यायहर .' मन्त्र द्वारा दुश्य को, 'द्विधरा-व्या ' मन्त्र द्वारा दही को, 'तेजोऽसि ' मन्त्र द्वारा धृत को, 'देवस्यत्व ' इस मन्त्र द्वारा जल को, गुद्ध करके सन को भिन्नित करके कुश द्वारा विडके। तब वह पचगन्य होता है, इस प्रकार पचगव्य द्वारा स्नान कराने के उपरान्त श्रीर फिर दही द्वारा शुद्ध कर लेने पर, 'दधिशव्या .' इस मन्त्र से अभिनन्त्रण करे । फिर 'व्याप्यायस्त्र ' इस मन्त्र का उच्चारण कर दुग्त से, 'तेजोऽसि ' इस मन्त्र हारा वृत से, भयुवात 'इस मन्त्र हारा मधु से तथा पुष्पमिश्रित जल से श्रीर 'सरस्वरंथे 'इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रीपधियों से उसना पुन श्रमिमन्त्रण करना चाहिये। 'हिरएयाच्च ा इस मन्त्र से स्ल मिश्रिन जल से स्नान करावे । फिर 'देवस्य हमा ा इस मन्त्र का उच्चारण कर क्रुस के जल से स्नान फरावे । तत्परचात् फलमिश्रित जल् द्वारा 'खम्न व्यायाहि ' इस मन्त्र का उच्चारण कर स्नान करावे । तदनन्तर गायत्री मन्त्र द्वारा सुगन्धित द्रव्यों से मिश्रित जल द्वारा श्राभमतिन करे श्रीर फिर सहस्र कुनर्शी द्वारा श्रवचा पाँच सी फलरोों हारा या उसके भी श्रापे श्रवीत् दाई सी कलरों द्वारा या एक सी पचीस कलागी द्वारा या चींसठ कलागी द्वारा या उसके आधे चलीस कलागी द्वारा अथवा उसके आधे सोलह अवन आठ या चार कलर्सी द्वारा अटप विचवाला पुरुष स्नान-किया सम्पत करे। यदि दो ही कनश हों तो वह सुप्तर्ण के, चाँदी के, ताँचे के, पीतल के, काँसे के या मिट्टी के हों, अर्थात् अपनी

शक्ति के श्रमुकूल परों द्वारा ही स्नान कराये । सहदेवी, वच, व्याघी; वला, श्रतिवला, शखपुष्पी, सिंही तथा सुवर्चला--ये त्राठ महीपधियाँ हैं, इन्हें महास्तान के समय व्यवहार में लाना चाहिये। जब, गेहूँ, नीवार, तिल, साँवा, शालि, पियंगु तथा चावल —ये श्रन्न भी स्नान कार्य में उपयोगी कहे गये हैं । स्वस्तिक, पदाक, शंल, उत्पल, कमल, श्रीवत्स, दर्पण श्रीर तगर — ये श्राठ वस्तुएँ, गोवर, बिट्टी, पाँच अकार के वर्षा, पाँच प्रकार के रज, दूर्वा ख्रीर काला तिल-इन सब वस्तुर्ख्यों को नीराजन करते समय व्यवहार में लाये । इस प्रकार नीराजन करने के उपरान्त बुद्धिमान् पुरुष श्राचमन करे । मन्दाकिनी का जल इस कार्य में सभी पापों का विनाश करनेवाला तथा मङ्गलकारी है, तत्परवात् इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जोड़े वस्त्र को समर्पित करें। 'हे देव । श्रापके लिए बने हुए ये युगल बल देव निर्मित सूत्र द्वारा वने हुए, यूज तथा दान से समन्वित, विविध वर्णोवाले एवं परम रमणीय हैं, इसे त्राप महण करें । तत्पश्चात् कपूर और केसर के साथ चन्दन लगावे और हाथ में कुश प्रहरण किये हुए प्रयत्नपूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करे। 'हे देव ! श्रापके गरीर श्रीर चेप्टा ( चेहरा ) को मै नहीं जानता, मेरे द्वारा समर्पित किये जाते हुए इन सुगंधित द्रव्यों को त्राप ही ब्रहरा कर व्यनुलेपन कर लें । तदनंतर चालीस दीप प्रदान करना चाहिये श्रीर प्रदक्षिणा भी करनी चाहिये। हे देव ! तुम्हीं चन्द्रमा श्रीर सूर्य-दोनों के ज्योतिः स्वरूप हो, तुम्हीं विवृत् में प्रकाश करनेवाले अभिरूप हो, तुम्हीं सनस्त ज्योति पुज स्वरूप हो, मेरे इस दीप को महण करो । तदनन्तर इस मंत्र का उच्चारण कर विचत्तरा पुरुष पूपदान करें । 'हे देव ! वह वनस्वतियों का ऋति उत्तम रस, दिव्य गन्धयुक्त , सुगंधित द्वव्यों में श्रेष्ठ घूप में श्राति भक्तिपूर्वक श्रापको श्रापित कर रहा हूं, श्राप इसे ब्रह्मा करें।' तदनन्तर 'हे ंमहान् श्रामूपणों से विम्पित देव ! में तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । इस मंत्र द्वारा श्रामूपण श्रपित करे । इस प्रकार उपर्युक्त विधियों से सात रात तक महोरसंब करने के बाद देवकुम्मों द्वारा यजमान श्रमिपेचन करे, उनकी संख्या चार हो, श्राठ हो, श्रथना दो हो या एक ही हो। खेत वर्कों से देंके हुए, पश्चरत युक्त कलशों द्वारा 'देवस्य त्वा....' इस मंत्र श्रथवा साम या श्राथवेण मंत्र द्वारा, श्रथवा नवप्रह के यहीं में अभिषेक के जो मंत्र कहे गये हैं, उन मन्त्रों द्वारा स्नान कर यज्ञमान श्येत वस्त्र धारण करे एवं यत्त-पूर्वक देवताओं की पूजा कर स्थापना करानेवाले की वस्त, अलंकार एवं आभूपर्णो द्वारा पूजा करे । और यज्ञ कार्य में त्रानेवाले त्रान्य सभी पात्रादि तथा मगडपस्य सामप्रियों को, तथा जो कुछ भी वस्तुएँ वहाँ पड़ी हुई हों, उन सब को भी त्याचार्य को दे दे; क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने पर सभी देवगण प्रसन्न होते हैं। इस देवप्रतिमा के स्थापन के कार्य को दुःशील, दम्भी एवं संन्यासी आदि विरोप विद्व भारण करने वाली द्वारा नहीं कराना चाहिये, बत्युत श्रुतियों के पारगामी गृहस्थाश्रम में रहनेवाले बाह्मए द्वारा कराना चाहिये । जो व्यक्ति केवत भक्ति के कारण वैदिक धर्मों में परायण विद्वान पिंडतों को छोड़कर श्रापने पापएडी गुरु की इस कार्य में नियुक्त कर लेता है, उसका छुल बीघ ही नष्ट हो जाता है तथ वह ग्रीव ही अपूज्य हो जाता है। उस स्थान पर पिशाचों का आधिपत्य हो जाता है, प्रतिमा को लोग् थोड़े

ही दिनों बाद ऋपूर्य समभने लगते हैं । ब्राक्षणों द्वारा करायी गई स्थापना से देव प्रतिमा कल्याणकारिणी होती है, श्रीर चिरकाल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं । ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण में देवपतिमा स्नान नामक दो सी सड़सठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥६६०॥

#### दो सो अड़सठवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा—सूत जी ! समृद्धि के इच्छु क लोगों को मासादों की रचना किस प्रकार करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या हे ? उनका क्या है ? इस विषय को अब विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइये ॥१॥

सत ने कहा-ऋषिवृन्द! अब मै प्रासादों की विधि को बता रहा हूं, सुनिये। बास्तु के रारीर को जाननेवाला विचल्राण पुरुप बास्तु की परीक्षा कर लेने के बाद बलिकर्म तथा समिधाओं द्वारा वास्त की शान्ति करें ! जीशा प्रासाद के उद्धार, वाटिका के त्रारोपण, नृतन गृह में प्रवेश. नवीन शासाद श्रथवा भवन के निर्माण, एक पासाद से दूसरे पासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा गृहों में दूसरे द्वार की रचना. इन सभी श्रवसरों पर पूर्व कथित रीति से विचत्तरण पुरुष सर्वप्रथम वास्तु की शान्ति कराये। तदमन्दर वास्त के मध्ये भाग में पृष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चौड़े कुगढ़ में, जो तीन मेखलास्त्रों से युक्त बना हुन्ना हो, जब, काले तिल तथा दुम्बवाले बुक्तों की समिधान्त्रों द्वारा हवन करना चाहिये। मधु एव छुत से संयुक्त पलारा अथवा खदिर की समिधाओं का, अथवा मधु तथा घृत से सबक्त दुश और दर्बी का हवन करना चाहिये ! होम के अन्त में पॉच बेल के फ्लों द्वारा अधवा पाँच बेल के बीजों द्वारा तथा विविध प्रकार की भक्ष्य एव भोज्य सामधियों द्वांस वास्तु प्रदेश में विश्व देनी चाहिये। तथा विशेष नैवेद्य भी तथोक्त कम से देना चाहिये । वह कम इस प्रकार है । ईग्रान कोए में पुन से समुक्त नेवेद्य श्रम्नि के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा वृत संयुक्त श्रोदन पर्जन्य के लिए, जय के लिए पीली ध्वजाएँ तथा आँटे से बना हुआ कूर्म देना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रत्न तथा आँटे का कुलिश देना चाहिये, सूर्य के लिए पूम वर्षों का विवान तथा सन्, सत्य के लिए पी श्रीर गेहूं, मृश को महस्य, श्रम्तरिच् को राष्ट्राची (पूड़ी), बायु को सचू , पूपा को लावा, वितथ को चना श्रीर श्रोदन, गृहक्तत्र को मधु ख्रीर छल, यम को मांस ख्रीर ख्रोदन गन्धर्व को सुगन्धिन ख्रोदन, मृहराज को मृहिसा, मृग को महावर, पितरों को खिचड़ी, दौबारिक को दन्तकाष्ठ तथा आटे की कृष्ण विल, सुमीत को पूजा, पुष्पदन्त को सीर, बारुण की कुरा समूह से संयुक्त पद्म अनुरगणों को मुवर्णपुक्त पिष्ठक तथा मिद्रा, कीप को घृत समेत खोदन, पापयक्ष्मा को जब का थल, रोग को घी का बना हुआ लडु, नाग को पुष्प खीर फल, मुख्य की घी तथा मूँग श्रीर श्रीदन, सीन के लिए मल्लाट के स्थान पर घुन श्रीर सीर. भग के लिए साठी का चावल तथा ऋदिति के लिए विष्टक, पिष्टक और पोलिक तथा दिति के

लिए पूरी की विलि दे दे --- वह वास्तु के वाहरी भाग की बलिप्टा प्रकार है। यम को चीर, श्रापवस्स को दही, सावित्र को लड्डू तथा मरिच के साथ कुशमिश्रित जल, सविता को गुड़ श्रीर श्रयूप, जय को यत ग्रीर चन्दन तथा विवस्वान के लिए पुर्नवार लाल चन्दन तथा स्वीर दे। इन्द्र की पत समेत हरिताल श्रीर श्रोदन दे, भित्र को घठ मिश्रित श्रोदन तथा हद की घत श्रीर लीर दे। राजयङ्मा को पका हुत्या तथा कच्चा मांस दे, प्रथ्वीधर को मांस खगड तथा कुम्हड़े दें। अर्यमा के लिए पर्नवार शुनकर स्त्रीर खीर, पञ्चगव्य, जब, तिल, श्रन्तत तथा चरु दे। विविध प्रकार के मध्य तथा भीज्य पदार्थ ब्रह्मा के लिए दे । इस प्रकार से विविध्वक पूजित देवगण सर्वदा शान्ति करते हैं । श्रन्य उपस्थित लोगों के लिए सुवर्ण का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गी का दान करना चाहिये। राज्ञिसयों के लिए जिस पकार की बील दी जानी चाहिये, उसे सुनो । मांसयुक्त स्रोदन, पृत्र, तथा रक्त समेत पद्मकेसर— इन सब वस्तुओं को ईशानकोण की थोर चरकी नामक रात्त्तरी को निवेदित करना चाहिये। मांस भिश्रित . श्रोदन, रुघिर तथा हरिदायुक्त श्रोदन – इन सब वस्तुओं को श्राग्नेयकोश की श्रोर विदारी नामक राज्यसी के लिए नियेदित करना चाहिये । रक्त समेत दही, स्रोदन, हिंदुव्यों के दुकड़े तथा पीतरक्त की बलि रास्त्रस समेत पूतना नामक रास्त्रसी के लिए नैऋस्यकोण में देनी चाहिये। वायव्यकोण में पापा नामक राज्यसी के लिए, मदिरा, त्रासव, मञ्जली मांस तथा खीर-को देना चाहिये । कमानुरूप इन बस्तुत्रों को देते समय अपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये । श्रीर मन्त्र के श्रादि में भएव का उच्चारण करते हुए श्चन्त में नमस्कार भी करना चाहिये । तदनन्तर यजमान को सभी श्रीपिधर्यों से युक्त जल के द्वारा -स्नान कराना चाहिये । यजमान को भक्तिपूर्वक अपने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिकर्म में नियक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर्म प्रारम्भ करना चाहिये। पासाद, भवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय श्रथवा उनके उद्धार के समय या पुर श्रथवा गृह में प्रवेश करते समय सभी दोपों के विनाशार्थ रह्मोन्न श्रीर पावमान स्कों के पाठ कराने के बाद तथा नृत्य श्रीर मांगलिक गीत वाद्यों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो बुद्धिमान पुरुष प्रतिवर्ष गृह श्रथवा मन्दिर त्यादि के प्रारम्भ श्रथवा प्रवेश त्यादि के श्रवसरों पर करते हैं, वे दःख -नहीं फोलते. उन्हें न तो किसी व्यापि का भय होता है, न वन्युजनों का तथा सम्पत्ति का विनाश ही होता है. प्रत्युत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वर्ष तक जीवित रहता है श्रीर स्वर्ग में एक करूप पर्यन्त निवास करता है। ॥ १-३६॥

श्री मातस्य महापुराणा में वास्तु दोप रामन नामक दो सी श्राइसठगाँ अध्याय समात ॥२६८॥

ही दिनों बाद त्रपुष्य समफ्रने लगते हैं । त्राह्मणों द्वारा करायों गई स्थापना से देन प्रतिमा कल्यासकारिसी होती है, श्रीर चिरकाल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं । ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण में देवप्रतिमा स्नान नामक दो सौ सड़सठवाँ श्रद्याय समाप्त । !!६६७!!

#### दो सो अड़सठवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा—स्त जी! समृद्धि के इच्छुक लोगों को प्रासादों की रचना किस प्रकार करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या है ? लंक्सण क्या है ? इस विषय की अब विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइये ॥१॥

सत ने कहा--ऋषिवृत्द । अब में प्रासादों की विधि को बता रहा हूं, सुनिये । यास्तु के शरीर को जाननेवाला विचल्राण पुरुष वास्तु की परीत्ता कर लेने के बाद बलिकर्म तथा समिधाओं द्वारा वास्त की शान्ति करें ! जीए प्रासाद के उद्धार, बाटिका के त्यारीपण, नृतन गृह में प्रवेश, नवीन प्रासाद अथवा भवन के निर्माण, एक पासाद से दूसरे शासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा गृहों में दूसरे द्वार की रचता. इन सभी व्यवसरों पर पूर्व कथित रीति से विचदाया पुरुष सर्वनथम वास्तु की शान्ति कराये। तदनन्दर वास्तु के मध्ये भाग में पृष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चौड़े कुएड में, जो तीन मेखलाओं से युक्त बना हुन्ना हो, जब, काले तिल तथा दुभ्यगले वृत्तों की समिधात्रों द्वारा हदन करना चाहिये। मुत्र एव वृत्त से सुकुत पलारा श्रथवा खदिर की समिधात्रों का, श्रथवा मधु तथा पृत से सबक्त कुछ श्रीर दर्वी का हवन करना चाहिये । होम के श्रन्त में पाँच बेल के फलों द्वारा श्रथवा पाँच वेल के बीजों द्वारा तथा विविध प्रकार की सक्ष्य एव मोज्य सामिप्रयों द्वारा वास्तु प्रदेश में विल देनी चाहिये। तथा विशेष नैवेद्य भी तथोक्त क्रम से देना चाहिये। वह क्रम इस प्रकार है। ईग्रान को ए में यून से सयुक्त नेवेद श्रानि के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा घृत संयुक्त श्रोदन पर्जन्य के लिए, जय के लिए, पीली ध्वजाएँ तथा आटे से बना हुआ कूर्म देना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रत्न तथा आँटे का कुलिश देना चाहिये, सूर्य के लिए घूम वर्ण का वितान तथा सन्, सत्य के लिए घी श्रीर गेहूं, मृश को नतस्य, अन्तरिक्त को राष्क्रती (पूड़ी), बायु को सत् , पूपा को लोबा, वितथ को चना और श्रोदन, गृहक्तव को मध और अन्न, यम को मांस और स्रोदन गन्धर्व की सुगन्धित स्रोदन, मृङ्गराज की भृङ्गिता, मृग की महावर, पितरों को खिचड़ी, दौनारिक को दन्तकाष्ठ तथा आटे की छुण्ए बिल, मुन्नीय को पृत्रा, पुण्यदन्त को सीर, वारुस को कुछ ममूह से संयुक्त पदम अमुरगसों को सुवर्श्युक्त पिष्ठक तथा मदिरा, कोप को घृत समेत श्रीदन, पापयक्ष्मा को जब का श्रम्भ, रोग को घी का बना हुत्रा लडु, नाम को पुष्प श्रीर फल, मुख्य को यी तथा मूँग श्रीर श्रीदन, सोन के लिए मल्लाट के स्थान पर घृत श्रीर सीर. भग के लिए साठी का चावल तथा श्रदिति के लिए पिष्टक, पिष्टक श्रीर- पीलिक तथा दिति के

लिए पूरी की बलि दे दे—यह वास्तु के वाहरी भाग की विलय्डा प्रकार है। यम को चीर, आपवत्स को दही, सावित्र को लड्डू तथा मरिच के साथ कुरामिश्रित जल, सविता को गुड़ श्रीर श्रयूप, जय को धृत और चन्दन तथा विवस्तान के लिए पुर्नवार लाल चन्दन तथा स्वीर दे। इन्द्र की धृत समेत हरिताल श्रीर श्रोदन दे, भित्र को पत मिश्रित श्रोदन तथा रुद्र को पत श्रीर खीर दे। राजयहमा को पका हुआ तथा कच्चा मांस दे, पृथ्वीधर को मांस खरड तथा कुम्हड़े दे। अर्यमा के लिए पुर्नेवार शवकर श्रीर सीर, पञ्चगव्य, जब, तिल, श्राह्मत तथा चरु दे। विविध प्रकार के भक्ष्य तथा भीज्य पदार्थ त्रामा के लिए दे । इस प्रकार से विभिन्निक पुजित देवगण सर्वदा शान्ति करते हैं । श्रन्य उपस्थित लोगों के लिए सुवर्ण का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गी का दान करना चाहिये। राच्तियों के लिए जिस शकार की यांत दी जानी चाहिये, उसे सुनो । मांतयुक्त ग्रोदन, घृत, तथा रक्त समेत पद्मकेसर— इन सब वस्तुत्रों को ईशानकोएा की त्रोर चरकी नामक राज्ञसी को निवेदित करना चाहिये। मांस मिश्रित श्रोदन, रुधिर तथा हरिद्रायुक्त श्रोदन – इन सब वस्तुश्रों को श्रानेयकोण की श्रोर विदारी नामक राज्ञसी के लिए निवेदित करना चाहिये । रक्त समेत दही, श्रोदन, हिंड्यों के टुकड़े तथा पीतरक्त की बलि राज्ञस समेत पूतना नामक राज्ञसी के लिए नैऋत्यकोए में देनी चाहिये। वायव्यकोए में पापा नामक राज्ञसी के लिए, मदिरा, श्रासव, मछली मांस तथा खीर—को देना चाहिये। कमानुरूप इन वस्तुर्श्नों को देते समय श्रपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये । और मन्त्र के श्रादि में भएव का उच्चारण करते हुए च्यन्त में नमस्कार भी करना चाहिये । तदनन्तर यजमान को सभी खीपधियों से युक्त जल के द्वारा स्तान कराना चाहिये । यजनान को भक्तिपूर्वक श्रापने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर्म प्रारम्भ करना चाहिये। प्रासाद, भवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय श्रथवा उनके उद्धार के समय या पुर श्रथवा गृह में प्रवेश करते समय सभी दोपों के विनाशार्थ रह्मोन्न ऋौर पावमान सूक्तों के पाठ कराने के बाद तथा नृत्य और मांगलिक गीत वाचों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जी बुद्धिमान पुरुष प्रतिवर्ष गृह खथवा मन्दिर श्रादि के प्रारम्भ खथवा प्रवेश खादि के खवसरों पर करते हैं, वे दुःख नहीं फोलते. उन्हें न तो किसी व्याधि का भय होता है, न वन्धुजनों का तथा सम्पत्ति का विनाश ही होता है, प्रत्युत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वर्ष तक जीवित रहता है श्रीर स्वर्ग में एक कल्य पर्यन्त निवास करता है।॥ १-३६॥

श्री मास्त्य महापुराण में वास्तु दोप शमन नामक दो सौ श्राइसटवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६८॥

#### दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

यत ने कहा—इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार के वास्तु विल करने के उपरान्त वास्तु को सोलह भागों में विभक्त करे. जिनमें से चार भागों में मध्य भाग की कल्पना करे। श्रीर तदनन्तर वारह भागों में प्रासाद की कल्पना करे। बुद्धिमानों को चारी दिशाशों में बाहर निकलने का मार्ग भी जानना चाहिये । प्रमाण के चीयाई भाग जिउनी भीत की केंबाई होनी चाहिये छीर भीत की ऊँचाई के प्रमाण से द्विगुणित शिखर (गुम्पद) की ऊँचाई होनी चाहिये। शिखर की ऊँचाई के चीथे भाग जितनी पदिल्ला बनानी चाहिये। गर्भ (मध्य भाग) के माप का हिमुखित मगडप के श्रममाग का विस्तार होना चाहिये. श्रीर तीन भागों से युक्त लग्नाई होगी. जो भद्रयुक्त रहेगी। विचत्रमा पुरुष को गर्भमान को पाँच भागों में विभक्त कर एक भाग में शामी र की कल्पना करनी चाहिये। गर्भमूत्र के समान त्यांगे मुखनग्डप की रचना करनी चाहिये । यह सामान्यतः प्रासाद का लक्त्गा है, जिसे में बतला चुका । श्रय श्रन्य प्रासाद की रचना का प्रकार बता रहा हूं, जो लिंग मान के श्राधार पर निर्मित होता है। बद्धिमान पुरुषों को लिय पूजा की उपयोगी पीठिका बनानी चाहिये। विविडका के श्रर्घ भाग को विभक्त कर उक्त श्रायांग्र मान में भित्ति की रचना करनी चाहिये। एवं बाहरी भीत के प्रमाण के श्रानुख्य ही ऊँचाई भी करनी चाहिये। भीत की ऊँचाई से द्विगुणित शिखर की ऊँचाई होनी चाहिये। शिखर के चतर्थ भाग परिमित प्रदक्तिए। करनी चाहिये । प्रदक्तिए। के बराबर ही आगे का मग्डप निर्मित करना चाहिये । उसके आधे भाग में आगे की और मुख मएडप बनाना चाहिये । प्रसाद से गर्भमान के अनुसार दो कपोल निकालने चाहिये । उसके ऊपर भीत की ऊँचाई से मजरी की फल्पना करनी चाहिये । मंजरी के अर्ध भाग में शुक्र नासा की रचना करनी चाहिए, और ऊपर वाले आंधे भाग में वेदी वंध की रचना करानी चाहिये । वेदी के ऊपर जो शेप भाग रह जाता है, वह कराठ और अमलसारक है । इस प्रकार विभाग करके मनोहर प्रासाद की रचना बुद्धिमानों को करनी चाहिये। श्रव श्रान्य प्रकार के प्रासाद के लक्षणों को बतला रहा हूँ । हे बर्रापेगण ! मध्य भाग के मान के ब्यनुसार प्रासाद की रचना का प्रकार आप लोग सुनें। मध्यभाग को नव भागों में विभक्त कर मध्य में लिग की पीठिका स्थापित करे। स्रगल-बगल में पादाप्टक को श्राति रुचिर तथा कल्पित करें, उन्हीं के मान के श्रनुसार भीत का विस्तार करना चाहिए । उस पाद को पाँच गुण्ति करने पर जो गुण्तफत्त हो; वही भीत को ऊँचाई है, श्रीर उसकी द्विमाणित ऊँचाई शिखर की होगी । शिखर की चार भागों में विभक्त कर श्राधे दो भागों में शुक्रनासा की ु करपना करनी चाहिये, तीसरे में वेदिश मानी गई है, चतुर्थ में कराठ और त्रमलसार की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रासाद में कपाल का मान द्विगुणित माना गया है । मनोहर पित्रयों तथा लाजायों से तथा अगुटकों से विभूपित बनाना चाहिये। यह दीसरे दक्ष के प्रासाद का प्रकार में तुग्हें बता चुका । हे ऋपि-वृन्द ! श्रव साधारण रीति से एक श्रन्य प्रकार के पासाद का वर्णन सुनिये । जहाँ पर देवता स्थित होते

हैं, उस च्रेत्र को तीन भागों में विभक्त कर उसी परिमाण में वाहर की श्रोर निकला हुआ। रथाङ्क बनाना ्र चाहिये । प्रासाद के चारों क्षोर चतुर्थ भाग में विस्तृत नेशी दैनानी चाहिये । मध्य भाग को उससे हिग्रु-िं एत करना चाहिये, वही उसका मान है, श्रीर वही मीत की ऊँचाई भी है, शिखर की ऊँचाई उससे द्विस्पित्त मानी गयी है। उस प्रासाद का प्राग्मीय पाँच भाग में होगा, उसका निष्कास बतला रहा हूँ. उसे प्राकार के तीन भाग में बिद्ध युक्त बनाना चाहिये, प्राध्मीय को पाँच भागों में — विशेषतया निष्काप से — बताना चाहिये ! अथवा कर्णमूल से पाँच भाग में प्राग्मीय की कल्पना करनी चाहिये । द्वारमूल के मध्य गाग में सुवर्श की स्थापना करनी चाहिये। इस प्रकार इसे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ--इन तीन प्रकारी वाला बनाना चाहिये । वे चाहे लिंग के परिमाण भेद से हीं श्रथवा रूप भेद से हीं । इन शसादी के निर्माण की विधि में संत्रेप में वतला चुका, श्रव उनके नांम सुनिये। मेरु, मन्दर, कैलास, कुम्म, सिंह, मृग, विमान, छन्दक, चतुरस, अष्टास, पोटरास, वर्तुन, सर्वभद्रक, सिंहास, नन्दन, नन्दिवर्धनक, हंस, वप. सुवर्णे श. पदाफ और समुदाक —ये प्रासादों के नाम हैं, ऋषिगण ! श्रय इनके विभागों को सुनिये ! सी शृङ्गोंवाले, चार द्वार वाले तथा सोलह खगड़ों में ऊँचे विविध प्रकार के विचित्र शिखरों से युक्त प्रासाद को मेरु कहते हैं। मन्दर बारह खरडों वाला कहा गया है तथा कैलास नव खरड का होता है। विमान श्रीर छन्दक भी उन्हीं की भाँति ग्रनेक शिखरां श्रीर मुखाँ से युक्त होते हैं श्रीर श्राठ खपड़ों वाले होते हैं । नन्दिवर्धन सात सवर्डों वाला होता है । नन्दन विपायक से संयुक्त रहता है । सोलह पहलों वाले विविध प्रकार के रूपों से सुरोभित अनेक शिखरों से संबंखित प्रासाद को सर्वतोगद कहते हैं। इसे चित्रशाला से संयुक्त तथा पाँच लग्डों वाला जानना चाहिये। यत्तभी तथा धन्दक को भी उसी प्रकार श्रनेक शिखरों श्रीर मुखों से युक्त जानना चाहिये । ऊँचाई में यूपभ के समान तथा मयडल में विना पहल के सिंह प्रासाद को सिंह की त्राकृति का जानना चाहिये,गज को गज के समानही जानना चाहिये। उसी प्रकार कुरम को आरुति में कुम्म की भाँति तथा ऊँचाई में नव खरडवाला बनाना चाहिये। ऋगुली के पुट की भाँति उपस्थित पाँच श्रर्यडकों से विम्पित चारों श्रीर से सोलह पहल वाले प्रासाद को सुङ्गक जाना चाहिये इसके दोनों पारवों में चन्द्रशालाएँ होंगी तथा ऊँचाई दो खराडों से युक्त होगी । उसी प्रकार को बनावट पद्मक की भी होगी केवल ऊँचाई में यह तीन खरडों वाला होगा । इसके शिखर विचित्र तथा सुन्दर दिखनेवाले होते हैं, श्रीर यह भी सोलह पहलों वाला होता है । मृगराज पासाद वह है, जो चन्द्रगाला से विमृपित तथा प्राम्पीव से युक्त श्रीर वः खरडों में स्वा गया हो । गज शासाद श्रनेक चन्द्रशालाश्री से युक्तहोगा । गरुड़ नामक प्रासाद गृहस्यज को भी व्यपमानित करने वाला, तीन चन्द्रशालाश्रों से विभूषित तथा सात खरडों में उच्च होता है । उसके बाहर की खोर सब वियासी खएड होंगे । एक अन्य प्रकार का भी गरुड़ प्रासाद है जो ऊँचाई में दस सराडों से युक्त है। पशक सोलह पहलों वाला तथा पूर्व कथित गरुड़ से दो सराड अधिक ऊँचा होता । पद्म के समान ही श्री बृत्तक मासाद का परिमाण सुना जाता है । उसमें पाँच 

सभी मनोरथों को पूर्ण करनेपाला है । मैने पांच सात प्रासादों के प्रशार वरिएत किए हैं, यत व्यन्यान्य वे प्राप्ताद, जिनका वर्णन नहीं किया गथा उन्हें सिंहास्य के प्रमाखानुरूप जान लेना चाहिए । सभी चन्द्रशाला-श्रों से संयुक्त तथा पागुशीय से सविलत रहेंगे । इन्हें ई टों से, लकड़ी श्रथवा पत्थर से बनाना चाहिये श्रोर ठोरण समेत बनवाना चाहिये । मेरु प्रासाद पचास हाथ के परिमाण में रहता है, मन्दर उससे पाच हाथ न्यन श्रर्थात् पेंतालीस हाथ के परिमाण में 1 नेलास का विस्तार चालीस हाय तमा विमान चीतीस हाथ का होता है । उसी प्रकार निन्द्वर्घनक का परिमाण बचीन हाथ का, नन्दन का तथा सबनो भद्र का तीस हार्थे का जानना चाहिये । वर्तुल श्रीर पद्मक का परिमाण बीम हार्थी का, गज, सिंह, दुरम, वलभी, तथा छन्दक को सोलह हाथों का जानना चाहिये-ये चारों देउताओं को व्यति निय हें केनास, मृगराज तथा विमानच्छन्दक - ये भारह हाथ के माने गये हैं । गरह श्राठ हा में का तथा हस दस हाथों का नहा गया है, इस प्रकार उपर्युक्त लक्ताणों से युक्त शुभ लक्ताण सम्पन्न इन प्रासादों की रचना करनी चाहिये दत्त, राज्यस श्रोर नागों के प्रासाद मानुहम्न से प्रशस्त माने गये हैं। श्री बृज्ज श्रादि श्राठ मध्यम लिंग के िलये कहे गये हैं । इसी प्रकार हसादि पांच कनिष्ठ लिंग के लिए शुभरायक माने गए । उन भी श्रीर छन्दक प्राप्ताद में गौरवर्ण, जटा मुऱ्ट घारण करने वाली, वरदान देनवाली, श्रमयदान देने वाली श्रमुक्तव श्रीर कमग्रहल घारण करनेवाली एव शुभदायिनी है । गह में लाल मुक्ट घारण करने वाली. कमल एव श्रकुरा विमृपित बरदान देने वाली श्रभयदायिनी पति समेत मातृका का पूजन करना चाहिये । तपीवन में भ्रवस्थित उसे बद्धिमान पुरुष इस प्रकार प्रित करें । देवी के निष् श्रीर विनायक के लिए नलभी श्रीर बन्दक ये दोनों शुभदायी हैं । १५६॥

श्री मास्य महापुराण में प्रासादानुनीर्वन नामक दो सी उनहत्त्तरवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२६१॥

#### • दो सो सत्तरवाँ ऋध्याय

सूत ने उद्दा — उपि बुन्द ! अन में मण्डपों का लत्नण वतला रहा हूँ, और प्रासाद के अनुरूप श्रेष्ठ मण्डपों को भी वतला रहा हूँ, धुनिये । ज्येष्ठ, मध्यम, और किनिष्ठ—इन मेदा से विविध प्रसार के मण्डपों की रचना करनी चाहिये । उन सभी का नाम में बना रहा हूं । पुष्पक, पुष्पमट, सुन्त, अमृतनन्दन कीश्चल, बुद्धिसरीणे गजमट, जयावह, श्रीवस्स, विचय, बास्तुकीर्ति, श्रुतिखय, यजमट, विशाल, सुरिलब्द, शुन्द्र्यन, भागपछ, नन्द्र्यन, मानव, मानभद्रक, सुप्रीव, हरिल, क्षिकार, एतिषक, सिंह, स्थानभट, तथा सुमद — ये सचाईस प्रनार के मण्डप है । हे द्विजगण ! इनके लत्त्णों को सुनिये । जिस मण्डप में चेंसठ स्तम्म लगे हों, उसे पुष्पक करते हैं । बाठ स्तमों वाले को पुष्पभद्र करते हैं । साठ स्तमों वाले को सुन्त करते हैं । आद्रावन स्तम्भ निसमें सोलह अमृतनन्द्र्यन नामक मण्डप है, कीशस्य खप्पन स्तमों वाले मण्डप को कहते हैं । चीवन स्तम्भ जिस मण्डप में हो उसना नाम सक्रीयों है, उससे दो स्तम्म कम जिसमें हो

वह गजभदक है। जयावह पचास स्तम्भों वाले मएडप को कहते हैं, श्राइतालीस स्तम्भों वाले मएडप को श्रीवत्स, ब्रियालीस स्तम्भों वाले की विजय, होता है उसी प्रकार वास्तुकीर्ति भी व्रियालीस स्तम्भों वाला मगुडप है, श्रुतिज्य चौवालीस स्तम्भों का है। यज्ञभद्र मगुडप में चालीस स्तम्म होते हैं, विशालक में उससे दो स्तम्भ न्यून रहता है अर्थात् उसमें अड़तीस स्तम्भ लगते हैं । सुदिलप्ट में अर्चीस स्तम्भ होते हैं, राज़-मर्जन में उससे दो स्तम्भ न्यून रहते हैं । अर्थात् वह चौंतीस स्तम्भों वाला है, माग पंच में वितीस स्तम्भ लगते हैं, तीस स्तम्भों वाले को नन्दन कहते हैं, अट्टाईन स्तम्भों वाले मगडप को मानव, तथा छव्यीस स्तम्मों बाले को मानभद्र मग्डप कहते हैं। इसी प्रकार धुमीव चौबीस स्तम्मों बाला, हरित बीस स्तम्मों वाला, क्षिकार बीस स्तम्भी वाला; शतिर्धिक श्रद्धारह स्तम्भी वाला, सिंह सीलह स्तम्भी वाला, श्यानभद्र चौदह स्तम्भों वाला, सुमद्र वारह स्तम्भों वाला कहा गया है । लन्त्यों समेत मण्डपों के नाम तुम्हें वतला चुका। इन मग्डपा की, तीन कोनवाला, गोलाकार, अर्घचन्द्राकार, आठ कोनवाला, दस कोनवाला, न्न न्या नार कोन वाला स्थापित करना चाहिये। ऐसे मएडपों के स्थापन से राज्य की प्राप्ति होती है, विजय मिलती है, और आयु की बृद्धि होती है पुत्र लाम होता है लक्ष्मी की पुष्टि होती है—ये फल त्रिकोए। के कम से जानने चाहिये। इस प्रकार के बनाये हुए मएडप मङ्गलकारी होते हैं अन्य प्रकार के मगडप श्रशुभकर हैं। गृह के मध्य में चींसठ पदों की कल्पना कर मध्य में द्वार बनाये, चीड़ाई से ऊँचाई रुगुनी होनी चाहिये और उसके कटि भाग को तृतीयाँश परिमित बनाना चाहिये । चौड़ाई का खाधा मध्य भाग होना चाहिये, ख्रीर उसके चारों ख्रीर खन्य भीतें रहेंगी । मध्य भाग का चतुर्थींश जितना हो उसका त्रिगुर्खित लम्बा श्रीर, द्विगुर्खितविस्तृत, द्वार होना चाहिये जो गूलर का बना हुश्रा हो । दोनों शासाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थींश हो। तीन, पाँच, सात, अथवा नव शासाओं द्वारा द्वार बनता है । वे कमशः कनिप्ठ, मध्यम श्रीर ज्येष्ठ कहलाते हैं । एक सौ साढ़े चालीस श्रंगुल ऊँचे द्वार को उत्तम द्वार कहते हैं, श्रम्य दो प्रकार के द्वार एक सीतीस तथा एक सी वीस श्रंगुल के होते हैं। वायु के निकलने के लिये एक सो अस्सी अँगुल ऊँचा द्वार होना चाहिये। उसी प्रकार एक सो दस, एक सो सीलह ं एक सी, नब्बे तथा साठ अंगुल के ऊँचे द्वार होने चाहिये। सर्वना उपर्युक्त दस प्रकार के द्वार कहे गये हैं। , इनके ऋतिरिक्त अन्य प्रकार के द्वारों को वर्जित रखना चाहिये क्योंकि वे चित्त को उद्विग्न करने वाले कहे . गये हैं । सभी वास्तुओं में द्वार के सामने वेच को विजत रखना चाहिये । सामने की श्रोर वृत्त, कोणअभि-हार, स्तम्भ, कूप, घ्वजा, भीत और श्वत्र इन सर्वे से विद्ध हुआ द्वार मंगलकारी नहीं होता । चय, दुर्गित प्रवास, द्धापा का भय, दुर्भीग्य, बन्धन भय, रोग, दारिह्म, फलह, विरोध, धनहानि, — ये सब दुपरिखाम कमदाः द्वार वेध से होते हैं, । पूर्व दिशा में फल वाले बृत्त, दिलिया दिशा में दुम्पवाले बृत्त, परिचन दिशा में विविध भाँति के कमलों से सुशोभित जल तथा उत्तर दिशा में साल श्रीर ताल के बुसों से पुक्त पुष्पवार्टिका मंगलदायिनी है। जल सभी दिराश्चों में श्रेष्ठ है, वह चाहे चल हो, अथवा व्यचल हो । मुख्य भवन के दोनों पाइवों में परिवार वर्ग का निवास होना चाहिये, दक्तिए। की श्रोर तपोवन श्रथवा

त्रस्या का स्थान, उत्तर में मातृकाश्चों का भवन, श्वानेय कीय में पाकरगाला, नैन्द्रित्य वोण में गणेश का निवास, पित्त्वन श्वीर लक्ष्मी का निवास, वायञ्य में गृहगालिका, उत्तर में यज्ञशाला, निर्भाल्य का स्थान, पित्त्वन की श्वीर चन्द्रादि देवता का बिलदान देने का स्थान, सामने की श्वीर ग्रुपम का स्थान श्वीर शेष भाग में व्रमुमायुप कामदेव का स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये। ईशान कोण में जलवुक्त वाजली रहेगो तथा वहीं जल में जयन करनेवाले विष्णु भगवान का भी स्थान रहेगा। इस प्रकार उत्तर श्वीर मड़प से सयुक्त श्वायतन का निर्माण करना चाहिये। घरटा, वितान, तोरण तथा चित्र से सुशोभिन, नित्व महोस्तर से प्रमुद्धित जनसमूह के साथ विविध ध्वाश्चों से विम्पित देव मन्दिर को जो पुरुष बनजाता है, उसे कभी लक्ष्मी नहीं छोड़ती श्वोर स्वर्ग में उसकी पूजा होती है। इसी प्रकार सभी मन्त्रों श्वीर निधानों से युक्त स्थापन की विधि को श्वपनी शक्ति के श्वादस्य गृहण्यून के श्ववसर पर भी करना चाहिये। उस समय स्थापना करनेवाले को गुरु तथा आक्षाओं को गी, वश्च, सुगर्ध के श्वाम्पण, सुवर्ध तजा प्रवर्श का दान देना चाहिये श्वीर श्वन्न दान भी करना चाहिये।। १–३६॥

श्री मात्स्य महापुराण में प्रासाद श्रनुक्रीतेन नामक दो सो सत्तरवाँ श्रध्याय सनाध ॥२७०॥

### दो सौ इकहत्तरवाँ अध्याय

ऋषियां ने नहा—सून जी ! पिछली कथा के प्रसम में त्राप पुरुवशी राजाओं के वरा का सियत समित वर्णन तो हम लोगों को छुना चुके है, अब सूर्यवरा में जो राजा लोग होंगे क्रमया उन्हें हमें वनाइये ? इसी प्रनार यादव वरा में कलिछुन में जो कीर्तिशाली राजा पृथ्वी पर होंगे, उन्हें भी हमें वताइये ? तथा इन वरों के त्रात हो जान पर जो त्रम्य शुभ बन-परायण जातियां भविष्य में राज्य करेंगी। उन्हें भी हमें वताइये ? नमश्र हमारी इन जिजासाओं को आप सहोप में बताइये तथा इसी के साथ-साथ यह भी बनाइये कि मिविष्य में वीन-सी विशेष घटनाएँ घटिन होंगी ? ॥ १ — ३॥

मृत ने फ्र-—राजा बृहबूल का उत्तराधिनारी राजा उरुत्तय तथा उरुत्तय का पुत्र महायरास्वी बस्सडोह होगा । वस्सडोह का पुत्र राज्य वित्रत्योम तथा उसना पुत्र दिवानर होगा । उसी के राज्य के मध्य देश में सुन्दर अयोध्या नामक नगरी होगी । दिवानर का पुत्र महायरास्वी सहदेव होगा तथा सहदेव का पुत्र महान्वेता भुवादव नामक राजा होगा । उस भुवादव का पुत्र महामाग मान्य तथा भाव्य का पुत्र प्रतीपादव होगा । उस प्रतीपादव होगा । राजा सुनत्तत्र का पुत्र परम तपस्वी राजा कितरादव होगा । नित्ररादव ना पुत्र महामाग व्यन्तरित्त नामक राजा होगा । व्यन्तरित्त का पुत्र सुरुवा को पुत्र परम वलवान् तथा धार्मिक कृतत्वय नामक पुत्र होगा । उनमें सुनित्र का पुत्र वहाज कोर इहडाज का पुत्र परम बलवान् तथा धार्मिक कृतत्वय

नामक पुत्र होगा । कृतञ्जय का पुत्र विद्वान् रखेजय नामक राजा होगा । उस रखेजय से संजय नामक राजा की उत्पत्ति होगी । संजय का पुत्र शास्य तथा शास्य का पुत्र शुद्धोदन होगा । शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ का पुत्र पुष्कल होगा । उससे प्रसेनजित की उत्पत्ति होगी, उससे खुदक की उत्पत्ति होगी । जुद्रक से अलक श्रीर कुलक से राजा सुरथ होगा । राजा सुरथ से सुमित्र की उत्पत्ति होगी, जो श्रपने वंश का व्यन्तिम राज। होगा । ये इस्त्वाकुवंशी राजा हैं, जो कलियुग में उत्पन्न होंगे श्रीर राजा बृहद्वल के वंश में होनेवाले कहे जावंगे । ये उल की बृद्धि करनेवाले राजागरा हैं । प्राचीन गाथात्र्यों के जाननेवाले प्रावस्त्रों ने इस वंशपरपरा की सूचना देनेवाला एक इलोक इस प्रकार कहा है । "इक्ष्वाकूणामयं वंग्रः सुमित्रान्तो भविष्यति । मुभित्र प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वे कलो ।' त्र्यशेत् 'इस्वाकुवंशीय राजात्रों का यह वंश राजा सुभित्र की त्राविध के बाद समाप्त हो जायगा । कलियुम में यह वंस राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा ।' इस प्रकार यह मानववरा आचीनकाल से ही वरिंगत हो रहा है। अब इसके बाद पृहद्दथ के वंग्रवाले मागर्भों का में वर्णन कर रहा है । सहदेव के वंश में होनेवाले उन भून, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन राजाओं का वर्णन कर रहा हु, सुनिये, जो जासथ से उत्पन्न होंगे। महाभारत के सम्राम के समाप्त हो जाने पर सहदेव की मृत्यु के पहचात् उसका पुत्र सोमाधि उत्तराधिकारी नियुक्त हुत्रा, जो गिरिवन में ऋपना राज्य करता था, उसने श्रद्धावन वर्षो तक राज्य किया । उसी के वंत में श्रुतश्रवा नामक राजा हुआ, जो चींसठ वर्षों तक राज्य करता रहा । उसके बाद व्यक्तीपी नामक राजा हुया, जो छत्तीस वर्षों तक राज्य करता रहा । उसका प्रत्र निरमित्र था, जो चालीस वर्गों तक राज्य कर स्वर्गवासी हुत्रा । उसके बाद राजा सुरथ हुत्रा, जिसने छप्पन वर्षों तक राज्य किया । तदनन्तर वृहत्कर्मा ने तेईस वर्षों तक राज्य किया । उसके बाद राजा सेनाजित ने पचास वर्षे तक पृथ्वी का पालन कर स्वर्मयात्रा की । तदनन्तर श्रुतिञ्जय नामक राजा होगा, जो चालीस वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद विसु श्रद्धाईस वर्षों के लिए पृथ्वी पर श्रवतीर्ण होगा । तदनन्तर राजा शुचि चौंसठ वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद त्तेम नामक राजा होगा, जो श्रद्धाईस वर्षों तक पृथ्वी का उपमोग करेगा । तद्वनन्तर पराक्रमी राजा श्रमुजन होगा, जो चौंसठ वर्ष तक राज्य करेगा । उसके उपरान्त राजा मुतेत्र पच्चीस वर्षो तक पृथ्वी का उपभोग करेगा । तदनन्तर राजा निवृति होगा जो अद्वावन वर्षो तक राज्य -फरेगा । उसके बाद राजा त्रिनेत्र श्रद्वाईस वर्ष धरातल पर राज्य करेगा । तदनन्तर राजा बु.मत्सेन होगा, जो अबुतालीस वर्ष तक राज्य का कार्य करेगा । उसके बाद राजा महीनेत्र का पृथ्वी पर प्रकाश होगा, जो तेंतीस वर्षे तक रहेगा । तदुपरान्त राजा अचल का बत्तीस वर्षीय राज्यकाल प्रारम्भ होगा । उसके बाद रिपुञ्जव होगा, जो पचास वर्गे तक पृथ्वी पर रहेगा । इस प्रकार ये वर्तीस बृहद्रथ के वंशज राजा होंगे । उनका राज्यकाल कुल मिलाकर एक सहस्र वर्ष का होगा । विजयशील चत्रिय राजाश्रों में पुलक नामक वालक उत्पन्न होगा । ॥४-३०॥

श्रीमात्स्य महापुरास्य में राजवंश का कीर्तन नामक दो सो इकहत्तरवाँ त्राध्याय समाप्त ॥२७१॥

#### दो सो वहत्तरवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-पृद्द्ध एवं श्रवन्ति देशीय वीतिहोत्र राजाश्री के बाद पुलक श्रपन स्वामी राजा की मारकर राजगढ़ी पर त्रपने पुत्र का व्यभिषेक करेगा । संश्रान्त चुनियों के देखते-देखते ही वह पुलक का वालक सामनों से बन्दनीय तो होगा; किन्तु धर्मनः नहीं, केवल शक्ति के भगेरो । यह नरोत्तम पृथ्वीतल पर नेईस वर्षों तक राज्य करेगा । श्रष्टाईस वर्षों तक पालक नामक राजा होगा, उसके बाद विशाखयूप नामक राजा होगा, जो तिरवन वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सूर्यंक नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र नित्वद्धेन राजा होगा, जो तीस वर्षो तक राज्य करेगा--इस प्रकार वावन (१) वर्षों तक ये पाँच राजा राज्य का उपमोग कर नष्ट हो जायेंगे । (वस्तत: इन पाँचों के राज्य-काल का बीग एक सी पचपन वर्ष होता है।) इन राजाओं के समस्त यरा को श्रपहत कर शिशनक नामक राजा होगा. जो वारागासी नगरी में अपने पत्र को राज्यासन पर प्रतिष्टापित कराकर गिरियन का आध्य लेगा । यह शिरानाक चालीस वर्ष तक राजी होगा । उसका पुत्र काकवर्ण होगा, जो अञ्जीस वर्षों तक प्रव्यी का राजा रहेगा. उसके बाद छुठीस वर्षों तक च्लेत्रधर्मा नामक राजा होगा । लदनन्तर चौबीस वर्षों तक च्लेमजित् नामक राजा राज्य करेगा, उसके बाद फिर अट्टाईस वर्षे तक राजा विन्ध्यतेन का राज्य होगा। फिर्नव वर्ष तक काम्बायन नामक राजा होगा, तदनन्तर उसका पुत्र मूर्गिमित्र होगा जो चीदह वर्षों तक राज्य करेगा । फिर सचाईस वर्षों तक राजा व्यजातरात्र, रहेगा, उसके बाद चौबीस वर्ष तक वराक नामक राजा होगा । ददनन्तर तेंजीस वर्षों तक उदासी नामक राजा होगा, उसके बाद चालीस वर्षों तक राजा नन्दिवर्द्धन का शासनकाल होगा । फिर वैंसालीस वर्ष तक महानन्दी राजा होगा—ये सब राजा शिरानाक के उपरान्त पृथ्वीतल के राजा होंगे । इस प्रसार क्ल मिलाकर तीन सी साठ वर्षों तक शिशुनाफ वरीय राजा राज्य करेंगे, जो चत्रियों पे निवकोटि के चत्रिय होंगे । इन्हीं राजाओं के साथ इतने ही समय में कलियुग में अन्य राजागरा भी राज्यधिकारी होंगे, जो सभी समसामयिक होंगे। उनका विवरण इस प्रकार है- चौबीस इक्ष्वायवशीय. सताईस पाञ्चाल के, चौथीस काशी के, ब्यहाईस हैहयवशीय, वतीस विलंग देशीय, पच्चीस ब्रह्मक छतीस उरुदेश के, अट्टाईस मेथिल देश के, तेईस शूरसेन देश के तथा बीस बीतिहोत्र के-ये सभी एक समय में ही राज्य करनेवाले होंगे। महानन्दि का पुत्र कलियुग के त्रारखप से उत्पन्न महापद्म नामक राजा होगा, जो शुद्धा के गर्भ से समुत्पन्न होकर सभी चनित्रयों का विनासक होगा । उसके उपरान्त सभी राजा लोग रादा के गर्भ से समुत्पन्न होंगे । वह महापद्म नामक राजा एकच्छत्र सम्राट् होगा, जो ब्यहासी वर्षी तक पृथ्वी का उपभोग करेगा, और भावीवश अन्य सभी चत्रिय राजाओं का विनाश कर निष्कर्टक राज्य करेगा । तदनन्तर उस महापद्म के वंग्र में सुकल्प त्रादि त्राठ पुत्र राजा होंगे, जो क्रमग्रः केवल वारह वर्षो तक राज्य करेंगे । बारह वर्षों तक उन महापन्नवशीय श्राठ राजाओं के राज्य के बाद क्रीटिस्य राज्य का उद्घार करेगा, तदनन्तर सौवर्षों तक उक्त नव नन्द राजाओं के पृथ्वी का राज्य करने के बाद मार्थ वंग के अधिकार में राज्य

जायगा । इसके परचात् उसका पुत्र शतथभ्या होगा, जी घः वर्षी तक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र बृहद्रथ होगा, जो सचर वर्षी तक राज्य करेगा। तदनन्तर छचीस वर्ष तकराजा ग्रक होगा । ग्रक के बाद उसका नाती सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा । उसका पुत्र राजा दशरथ होगा, जो छाठ वर्षों तक राज्य करेगा । तदनन्तर उसका पुत्र सप्तित नव वर्ष राज्य करेगा । ये दस मीर्य वंशीय राजा होंगे, जो एक सो सेंतीस वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करेंगे । तदनन्तर उनके हाथ से शुंग वंश में श्रथिकार जायगा । सेनापति पुष्यमित्र बृहद्रथ वंशज राजात्रों का विनाश कर स्वयं राजा हो, छत्तीस वर्षों तक राज्य करायेगा । उसके बाद वसुज्येष्ठ नामक राजा होगा, जो सात वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर वसुमित्र नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर प्रान्तक नामक राजा दो वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिन्दक तीन वर्ष तक राज्य करेगा । पुलिन्दक के बाद बज़िमत्र नामक (१४ वर्षतक) राजा होगा, उसके बाद समाभाग (भागवत) नामक राजा होगा, जो वचीस वर्षे तक राज्य करेगा । समाभाग के बाद देवमूमि नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा । ये दस छोटे छोटे राजा इस वसुंधरा का क्षीन सौ वर्ष तक उपभोग करेंगे । इसके बाद राज्य शुद्धविश्विं के हाथ से चला जायगा । राजा देवभूमि का श्रमात्य बसुदेव राजा को मारकर पृथ्वी का शासक होगा, जो शीक्ष नाम से विख्यात होगा, जो कागवायन अर्थात् कखववंशी नाम से नय वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, जो चौदह वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र नारायण होगा, जो बारह वर्ष तक राज्य करेगा । उसका पुत्र सुरामी दस वर्ष तक राज्य करेगा । ये शुक्रभृत्य राजा कार्यायन नाम से कहे गये हैं । ये कार्व नामक चालीस (चार) द्विज राजागर्या पैतालीस वर्ष तक राज्य करेंगे । सामन्तों से प्रणाम किए जानेवाले राजागरा परमधार्मिक होंगे । इनके बाद पृथ्वी धान्त्र वंशीय राजार्थ्यों के हाथ जावगी। ॥१-६७॥ श्रीमात्त्य महापुराण में राज्यवंग-कीर्तन नामक दो सी वहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२७२॥

## दो सौ तिहत्तरवाँ श्रध्याय

सृत ने कहा—तदनन्तर सुरार्म नामक सुनसिद्ध काण्यायन राजा को, जो कि शुंग भृत्यों का श्रतिम राजा था, शुक्रवंशीय रोप राजाश्रों को पराजित्र कर उन्हीं का सजातीय शिशुक्त नामक श्रान्त्र राजा इस वसुन्धरा को प्राप्त करेगा। वह राजा रिशुक्त तेईस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर उसका छोटा भाई कृष्ण श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। वहनन्तर पूर्णोत्सक्त वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद उमका होगा, जो श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद श्रान्तकर्रिण का पुत्र लान्योदर श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर श्रान्तकर्रिण का पुत्र लान्योदर श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद श्रापीतक नामक उसका पुत्र बारह वर्ष तक राज्य करेगा। वदनन्तर मेघस्वाति नामक राजा होगा जो श्रष्टारह श्रप तक राज्य करेगा। उसके बाद स्वाति नामक राजा होगा। असके बाद स्वाति नामक राज्य करेगा। उसके बाद स्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद मृगेन्द्र स्वाति-त्यनन्तर स्वन्तस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद मृगेन्द्र स्वाति-त्यनन्तर स्वन्तस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद मृगेन्द्र स्वाति-

कर्ण नामक राजा तीन वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर उन्तल स्वानिक्रण राजा होगा, जो ब्राठ वर्ष तक राचा होगा । उसके बाद स्वातिवर्श नामक राजा एक वर्ष तक राज्य करेगा । तदन तर पच्चीस वर्ष तक रिक्तवर्ण नामक राजा होगा । उसके भाद पांच वर्ष तक हाल नामक राजा राज्य करेगा । तदनन्तर मन्दलक नामक राजा होगा जो पाच वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद पुरी इसेन, नदनन्तर सोम्य स्वमाव सुदर शांतिकर्ण नामक राजा होंगे जो एक वर्ष तक राज्य करेंगे । 'हिर चहोर स्वातिक्रण' नामक राजा होगा, जो छ महीन तक राज्य करगा । तदनन्तर श्रद्धाईस वर्ष तक शिवरपानि नामक राजा राज्य करेगा । उसके जाट गोतमीपुत्र नामक राजा होगा. जो इक्कीस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर गोतमीपुत्र का पुत्र प्रलोमा (पुलोमा)ग्रहाईस वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शिवश्री पुलोमा नामक राजा होगा, जो सात वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर यनश्री शान्तिक्सिक नामक सना होगा, जो उन्तीस सात वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद छ वर्ष तक विजय नामक राजा होगा । तदनन्तर उसका पुत्र चएडश्री शान्तिसर्गा राजा होगा. जो दस वर्ष तरु राज्य करेगा। उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो सात वर्ष तक राज्य करेगा । इस प्रकार ये उत्तीस व्याप्त रानागरण पृथ्वी का उपभोग करेंग । उनके राज्य के वर्ष योग करने पर चार सो साठ वर्ष होंगे । तदनन्तर उन आध्यवशीय राजाओं के सेवकों के वशन राज्य के ऋषिरारी होंगे। निनमें सात ऋान्ध्र वशीय होंगे, दस ऋाभी( (ऋहीर) वरा क होंगे, सात गर्दभिरत तथा श्रद्वारह राफ वरीय होंगे । त्राठ यवन, चोदह तुपार, तेरह गुरुएड तथा उन्नीस हुगा वरीय राजा होंगे । त्राठ ययन राजागण सतासी वर्ष राज्य करेंगे । सात गर्दभिलवशीय राजा इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे । सात सहस्र वर्षों तक तपारों के अधीन यह वसुधरा नहीं गई है। फिर सा वर्ष, अस्सी वर्ष तथा तीन वर्ष श्चर्यात् १८३ वर्ष, एक सो श्राहारह वर्ष तथा चार सी पचास वर्ष तक तरह गुरुएड जातीय म्लेच्छ वशान राजागण शुद्धों के साथ पृथ्वी का उपभोग करेंगे। तीन सो ग्यारह वर्ष तक त्रान्य वशीय राजा राज्य करेंगे, श्री पार्वतीय वावन वर्ष राज्य करेंगे । दस त्राभीर राजा सडसठ वर्ष राज्य करेंग । कालवरा उनके विनष्ट हो जाने पर फिलिकिला नामक राजा होंगे, जो यदन जाति के होंगे । धर्म, काम, व्यर्थ--तीनीं दृष्टियों सं सभी प्रान्तों म आर्य लोग उनकी सस्ट्रति से निर्माश्रत हो जायेंगे, सभी लोग आश्रम धम जा विषयेंय जरून लगेंगे. परिणामन प्रचा नष्ट होन लगगी,राजा लोग लोभी तथा मूळ बोलनवाले होजायम। फलियुग क्रयभाव से सभी त्रार्य तथा ग्लेच्छ लोग प्रमावहत हो जायेंगे । त्रधार्मिरों की वृद्धि होगी, पापएड पढ़ जायगा। इस प्रमार संध्या मात्र शेष रह जान पर कलियुगम जन सभी राजवरा नष्ट हा जायगा, तत्र ओड ह्रूप में प्रचा शेप रह जायगी. जो धर्म के विनष्ट हो जान से विश्वालित रहेगी । असरकम परायण, निर्मल, व्याधि और शोक से जारित. मनार्शिष्ट से पीड़ित, एर दूसरे के सहार भी इच्छुक वे सारी प्रजाए जिना किसी की शरण आह रिय. श्रति सकट में शस्त हो भयभीत भाव से निर्देशों तथा पर्वती म श्राश्रय लेगी । राजवशों के समूल नष्ट हो जान पर सारी प्रनाए घर द्वार से विहीन हो, स्नह रहित, लज्जा रहित, भाई मित्रादि का छोड़, वर्णाश्रम धम से विद्युल हा, बार पाप कम करनी हुई, वृत्तों क पर्छ, मूल श्रीर पत्ता का श्राहार करन लगगी श्रीर

वृत्ती के पर्वी का यन्न धारण करेंगी श्रीर जीविका के लिए सारी पृथ्वी का चकर लगाएगी। कलियुग के श्रवसान के समय इस प्रकार के घोर संकट में प्रजाएं पड़ेंगी श्रीर कलियुग के साथ ही समूल नष्ट हो जायगी । देवनाच्यां के एक सहस वर्षात्मक कलियुग के सन्ध्या समेत बीत जाने पर सतयुग की प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार कमानुसार भून, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन राजवंश का वर्णन में तुम से कर चुका संत्तेष में इसे इस प्रकार समिभिये कि महापम के राज्याभिषेक से लेकर परीन्तित के जन्म तक एक सहस्र पंचास वर्ष का ़ समय होता है । पुनः पेंालोम श्रान्त्र से लेकर महापद्म के राजत्य काल तक का समय श्राठ सें। व्यचीस वर्ष . का होता है । परीक्षित के समय से लेकर श्रान्त्र वंशीय राजाश्रों के श्रम्त समय तक का श्रमाण वेदी एवं पुरागों के जाननेवाले ऋषियों ने भविष्य पुरागा में इस प्रकार परिगणित किया है। जब पुनः सत्ताईस श्राभ वंशीय राजाओं का उदय होगा उस समय सप्तिपेगए। प्रदीप्त श्रान्निमय एवं उन्नत स्थिति में होंगे। वे सप्तिमाण प्रत्येक नन्तत्र मण्डल में एक सी वर्ष तक निवास करते हैं । उन सातों ऋषियों के वर्ष प्रमाण उनके वर्ष के प्रमाणों के श्रमुरूप ही होते हैं। सप्तिपियों के वारे में यह वात स्मरणकी जाती है कि देवताओं का साठ वर्ष सक्षियों का एक वर्ष होता है। इसी परिमाण के अनुसार सप्तर्पिगण का दिव्यकाल में अन्तर वताया जाता है । रात्रि के समय सप्तर्भियों से पूर्व दिशा में जो दो नत्त्रज्ञ उदित होते हैं सौ वर्ष बाद उनके साथ सप्तर्पि मग्डल का मिलन श्राकार में होता है । नन्तत्रों श्रीर उन सप्तर्पियों के संयोग का यही निदर्शन वताया जाता है । वह सर्वार्ष राजा परीव्हित के समय में मधा नव्हत्र में स्थित थे । उनके चौवीसर्वे नत्तन्त्र में त्राने पर सौ वर्ष राज्य करनेवाले ब्राह्मण्र राजा होंगे । तभी से लेकर यह लोक श्रत्यन्त विपत्ति में पड़ जायगे। उस समय मिथ्या ब्यवहार में लीन, लोभी, धर्म, ऋर्य एवं काम सभी श्रोर से पापाचारी वैदिक एवं स्मृतियों के कहे गये नियमों के पालन में श्रातत्पर, वर्णाश्रम धर्म एव मर्यादा से विहीन सारी योनि में हो जायंगे, शह मन्त्रों के जाननेवाले हो जायगे, उन्हीं मन्त्रों के जानने के लोभवरा बाह्मण शहों की उपासना करेंगे । क्रमराः सभी जातियों के लोग श्रपने श्रपने श्राथम धर्मों को छोड़कर श्रन्य श्राश्रम के लोगों का धर्म अपनार्ण्गे । इस पकार नाममात्र से रोप वे सारी प्रजाएं युग की समाप्ति होने पर विनष्ट हो जायंगी । जिस दिन कृष्ण स्वर्गगाभी हुए उसी दिन कलियुग का प्रारम्भ हुत्रा इसका प्रमाण मुफसे मुनिये । बुद्धिमान लोग उस कलियुग का प्रमाण चार लाख बचीत सहस्र मानव वर्ष मानते हैं, एक सहस्र दिव्य वर्ष उसकी संध्या होती है । उस कलियुग के समाप्त होने पर सन्धुग का प्रारम्भ होता है । ऐल श्रीर इक्ष्वाकु वंशीय दो राजा सहदेव नाम से कहे गये हैं। इक्ष्याकु का राजवंश राज सुमित्र के अन्त तक होगा सोमवरा के जाननेवाले ऐलवंशीय चित्रयों को चंद्रवंश में सकांत जानते हैं। ये विवस्वान् के कीर्तिशाली पुत्र कहे गये हैं, जो भूतकाल में, वर्तमानकाल में तथा मिन्यत्काल में होनेवाले हैं । ब्राह्मण चित्रय, वैश्य तथा शह-ये सभी जातियां वेयस्वत मन्वन्तर में विवस्वान मनु की सन्तान है। इस प्रकार वंग् कीर्तन समाप्त किया जाता है। पुरुवंशीय राजा देवापि श्रीर ऐक्ष्वाफ (इक्ष्वाकु वंशीय राजा) ये दोनों श्रपने महान् योगवल द्वारा कलाप श्राम में निवास करते थे । उत्तीसवे चतुर्वृगों में ये दोना गजा चित्रय जाति के नेता होंगे, मनु का पुत्र सुबची इक्ष्या, रचरीय राजाओं में सर्वेनयम राजा होगा । उन्तीसने चतुर्वम के प्रारम्भ में वह ग्रापन वरा का मृलपुरुष होगा । देवापि मा पुत्र सत्य ऐलजरीय राजाओं मे प्रमुख होगा । भविष्यत्यालीन चतुर्जुग मे ये दोनों चात्रधर्म के प्रवर्तक होंग । इसी प्रकार सभी वर्शों में सन्ति के लन्तर्शा को जानना चाहिये । क्लिया के चीए। हो जाने पर सन्वर्ग में साते। ऋषिगए। उन तात्मालिक राजात्रों के साथ स्थित रहते हैं तथा नेता के मध्य भाग तक रहते हैं । वे पुन जावाण स्त्रार चित्रय जाति के बीजार्य उत्पत्र होग--इसी प्रकार सभी विलयम एवं यान्य यमों में सन्तान के लिए वे विचमान रहते हैं । व्यर्थात परवेक युगों में सजाओं के साथ सातों ऋषिगण प्रजार्कों की उत्पत्ति के लिए श्रवस्थित रहते हैं । इसी प्रशार प्राप्तणों द्वारा स्वित्रों की उत्पत्ति का सम्बन्ध कहा जाता है। प्रत्येक मन्वन्तरों में स्टप्टि के विषय में ऋतिकान्त युगधर्म ब्राह्मण क्रिय गुणा की सन्तान कही जाकर श्रविया से वीर्तित होते हैं। उन सन्तितयों की जिस प्रमार प्रशानित होती है, जिस प्रकार क्षय होता है जिस प्रकार दीर्घायु प्राप्ति होती है, जिस प्रकार उदय एवं हास होता है, उसे सप्तार्प गण जानते हैं । इस प्रसार के जन योग से ऐल श्रीर ऐक्ष्याकवशीय राजागण जेता में उत्पत्र होका किल युग में विनाश को प्राप्त होते हैं, एक मन्वन्तर के विनाश तक युग सज्ञा कही जा है । जमद्रीन के पुत्र परमाराम द्वारा चत्रियों के विनष्ट कर देने पर यह सारी प्रथ्नी राजार्थों से विहीन होकर रिक्त हो गई थी। त्र्यव राजात्रों के दो वरा की सप उत्पत्ति बता रहा हूं, मुक्त से सुनी । ऐल ब्योर ऐक्ष्वाकवरीय राजा प्रकृति कहे गये हैं. इन राजाओं के वराज तथा श्रान्य स्तिय गए। पृथ्वी पर प्रचर परिमाए। में श्रवस्थित है । ऐल बशीय राजाकों का विस्तार वहत श्रधिक है, उतना ऐक्ष्याक विश्वों का नहीं है, इनकी वरा सख्या में तो एक सो राजा परिगणित ह । इसी प्रकार मोजवशीय राजाच्यों का निस्तार इनसे कमरा द्विगुणित है। भोजवशीय राजार्खा से परिमाण में द्विगुणित श्रन्य क्त्रियगण है। वे सभी श्रपने प्राप्ते नामों के साथ व्यतीत हो चुके ह मैं बतला रहा हूं सुनो । उनमें प्रतिविन्ध्य नामवालो की सख्या १०० है, नागों की सख्या १०० हे, हय की सख्या १०० है, धार्तराष्ट्र की सख्या १०० हे जनमेजय की सच्या ८० है,१००नवादचीं की सख्या हे, कुरुवीरों की सख्या १०० हे । तदनन्तर पञ्चालों की सख्या १०० है। काशिक्र्यादि की सख्या १०० है। इनके श्राविरिक्त जो श्रान्य नीप श्रार शशिविन्द नामक है उनकी सरुपा दो सहस्र है । वे सभी यज्ञ करनेवाले तथा भृति दक्षिणा पदान करनेवाले थे । इस प्रकार सैकडों सहस्रों को सख्या में राजिंपगण इस पृथ्वीतल पर न्यतीत हो चुके है, जो प्रमावरााली वेवस्वत मन के वर्तमान व्यन्तर (यवधि) में जनमग्रहण कर चुके हैं । उनके मरण योर उत्पत्ति में त्रान लोक की स्थिति ही प्रमाण मृत है । उनके सन्तान का विस्तार कीन पहले हुआ क्षीन बाद में हुआ — इस प्रकार समय विभागकर ... सेकडों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता । वर्तमान वैवस्वत मन्यन्तर में श्रष्टाइस की सख्या में इन नृपति गर्णों के वरा देवतार्थ्यों के साथ व्यतीत हो चुक है । जो रोप हे, उन्हें सुनिये, वे वैश्वधर महिमानव राजागण सख्या मं ततालीस हे, जो भविष्यत्काल में होनेवाले हैं । उन श्रवशिष्ट वेवस्वत महात्मार्थ्यों की संज्ञा उनके

युगों के साथ है । इस मकार में कुछ वंशों को विस्तार श्रीर कुछ को संचेप में तुम लोगों को सुना चुका । उनकी संख्या बहुत प्रिधिक होने के कारण में विस्तारपूर्वक वतलाने में श्रासमर्थ हूँ । हे सजन्! मैंने जिन ययातिवंशीय राजायों के वंगभर राजर्षियों की चर्चा की है वे सभी युगों के साथ समाप्त हो चुके हैं, वे सभी कान्तिमान् एवं यगुस्वी थे। जो मनुष्य उनके नामों को याद रखता है वह इस लोक के निम्न पांच दुर्लभ वरदानों को प्राप्त करता है, अर्थात् उसे श्रायु, कीर्ति, धन, स्वर्ग एवं पुत्र की प्राप्ति होती है तथा इनके समत्या एवं अवसा करने से युद्धिमान को परमस्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥१-८२॥ ,

श्री मास्त्य महापुरासा में भविष्यकालिक राजाव्यों का वर्षान नामक दो सी तिहत्तरवाँ

ऋध्याय समाप्त ॥२७३॥

## दो सौ चौहत्तरवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा--स्तजी ! श्रर्थ के विषय में सभी शास्त्रों में उसे न्यायपूर्वक एकत्र करना, एकत्र फिये गये को बढ़ाना सथा उसकी रत्ता करना एवं सत्यात्र में दान करना इन सबीं का नियम पढ़ा जाता है । किन्तु मनस्वी बुद्धिमान् धनी पुरुष किस महादान के करने से ऋतार्थ होता है, इसे विस्तारपूर्वक हमें वताइये । ॥१-२॥

सत ने कहा-अव इसके बाद में तुम लोगों को उस महादान की विधि बतला रहा हूँ, जिसे महा तेजस्वी विप्ता भगवान ने दान-धर्म को वउलाने के श्रवसर पर भी नहीं वतलाया है। उस सर्वश्रेष्ठ महादान को में तुम्हें बतला रहा हूँ, वह मनुष्यों के सभी पापों को विनष्ट करनेवाला तथा दुःस्वमी का विनाशक है । उस दान को प्रध्वीतल पर भगवान् वासुदेव ने सोलह प्रकार का वदलाया है, वे सभी श्रति पुग्वप्रद, दीर्घ श्रायु प्रदान करनेवाले, सभी पापों को नष्ट करनेवाले तथा मंगलकारी है । ब्रह्मा, विष्णु, महेरा श्रादि देवतागण उनकी पूजा करते हैं । उन सभी दानों में सर्वप्रथम दान तुला पुरुप का दान है, तत्पश्चात् हिरएयगर्भ दान, त्रह्माग्ड दान, कल्पवृद्ध दान, एक सहस्र गौ-दान, सुवर्ण कामधेनु दान, हिरएयाश्व दान, हिरायारवाथ दान, हेम-हिस्त-रथ दान, पंचलांगलक दान, धरादान, विश्वचक्र दान, कल्पलता दान, सप्त-सागर दान, रलघेनु दान, तथा महाभून घटदान—ये सोलह दान कहे गये हैं । प्राचीन काल में इन उपर्युक्त सभो दानों को शम्बरामुर के शत्रु भगवान वासुदेव ने किया था, तदनन्तर अम्बरीप, भार्गव, कार्तवीर्यार्जुन, प्रह्लाद, पृथु तथा श्रन्यान्य भरत त्र्यादि राजात्रों ने किया था। इस पृथ्वीतल पर इन सब दानों में से एक-एक दान की सर्वदा सभी देवना सहस्रों विब्नों से सर्वदा रक्ता करते हैं। इनमें से भृतल पर यदि एक दान भी वासुरेव भगवान् की ऋषा से विध्नाहित सम्पन्न हो जाय तो उसके सत्फल को देवराजइन्द्र भी व्यन्वया करने में समर्थ नहीं है । ऋतः मनुष्य को भगवान् वासुदेव, रांकर एवं विनायक की श्रासधना कर विभाका श्रनुमीदन प्राप्त कर यह महादान यज्ञ काना चाहिये । हे ऋषिवर्यगया । इसी बात की मनु के पूछने पर भगवान् पनार्वन ने उन्हें बतलाई थी, उसी को यथार्थ रूप में तुम लोगों को में ननला रहा हू, सुनो । ॥३-१६॥ मतु ने कहा —हे श्रन्थत ! इस पृथ्नीतल पर जिनने परम पुनीन मङ्गलदायी श्रति गोपनीय दान कहें गये हैं, उन्हें सुम्के ननलाइये । ॥ १७ ॥

मतस्य भगान् ने प्रहा—हे मतु ! जिन सोलह महीदानों को आज तक मैने अति गोपनीय समम्बद्ध किसी से नहीं बालाया है, उन्हीं की यथार्थ रूप में कमरा तुम्हें बनला रहा हू। इन समी दानों में तुला पुरुष का दान सर्वध्यम कहा गया है। अयन के प्रारम्भ होने के अवसर पर, वियुव के अवसर पर, पुग्य दिन को, व्यतीपात, दिनन्तय, युगादि दिवसा को, सूर्य-चन्द्र के ग्रहरण के व्यवसर पर, म बन्तर के प्रारम्म होने के दिन, सकान्ति के दिन, वेष्टति योग के श्रवसर पर, चतुर्रशी, स्रष्टमी, पृश्चिमा, पर्व के दिन, हादशी तथा ग्रष्टमा तिथि पर, यज्ञोत्सव त्राथवा विवाह के त्रावसर पर व्यथवा दुस्वम के देखने प(या क्सिं। सद्मुन घटना कंघटित होने पर, जिनकी चर्चा पूर्व के सन्यायों में आ चुदी है, यथेष्ट द्रव्य या प्राह्म सा के मिल जाने पर, या जन जहा श्रद्धा हो जाय, किसी तीर्थ या मन्दिर में, गार्थों के टहरन के स्थान पर, कृप, बगीचा, या नदी के तट पर स्रथवा स्थान घर या समीपवर्ता मन्दिर में, त्रथवा पवित्र तालान के किनारे इन उपर्युक्त महादानों को संसार के भन से सबसीत मानव को देना चाहिये। क्योंकि यह जीवन श्रस्थायी है, सम्पत्ति चजल है, मृत्यु सर्वेश केश पकड़ कर श्रपने पास सीच रही हे—इस भावना से श्रानुगाणित होकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिये। श्रात उक्त पुरवितिथियों के भान पर जाक्षरणें द्वारा स्वरित वाचन कराकर सोलह ध्रारति परिमित या दस अथना वारह हाथ का मण्डप निर्मित करवाये, विद्वान् पुरुष को उस मण्डप को चार सुन्दर प्रवेश द्वारों से युक्त धनवाना चाहिये । उसके भीतर सात हाथ परिमित वडी बनाकर मध्य में पाच हाथ परिमित एक श्रम्य वेदी की रचना कानी चाहिए । उसके मध्य भाग में बुद्धिमान पुरुष साल काष्ठ की पनी हुई तोरण लगपाये । विचलाण पुरुष चारीं दिशाओं मे चार कुएडों की रचना करें । उस दुगड को मखला आर योनि से युक्त बनाना चाहिये, उसके समीप भरे हुए फलरों की स्थापना कानी चाहिये, तथा उन्हें बड़े-बड़े ग्रासन, सुन्दर ताबे के पने हुए दो पात्र, यज्ञ के उपयोगम त्र्यानवाले सभी पात्र, सुन्दर विष्टर त्र्यादि से सुधोभित करना चाहिये । वे कुगड एक हाथ परिमित हो, तथा तिल, घृत, पूष, पुष्प तथा अन्य शुभ उपहारा से मुग्रोमित हा । पूर्व तथा उत्तर दिशा के कोख में एक हाथ परिमिन जो वेदी होगी वह महादि तथा देवेस्यर क एजन के लिए होगी। उस स्थान पर ब्रह्मा, शिव एव विष्णु की पूजा विविध पनार के पत्ता, मालाओं तथा पुष्पांसे करनी चाहिये। चारीं श्रोर लोम्पालों के वर्षा के श्रमुरूप वर्षा वाली पत्रामाए हो, ध्वताए मध्य मागम घगिटवीं से युक्त हा, चारों द्वारों पर तूथ वाले वनस्पतियों के उन हुए तीरण सुशाभित हा । द्वारों पर दोनों वाजुर्यों के पास माला, सुर्गान्य, पूप, सुन्दर वस एव रहीं से सुरोमित दो कलश रख हा । तडनन्तर शाल, इहुदी, चन्द्रन, देवदास, श्रीवर्षा, विल्व, अथमा प्रियमञ्चन—इन कार्षों में से निसी एक के बने हुए वो स्तम्भी को दो हाथ पृथ्वी में गाड़ नर विधिवत श्रवल करे श्रांर उन्हें पाच हाथ ऊँचा रखे । उन डोनो स्तर्मों के

भीतर चार हाथ का श्रान्तर रहे श्रीर फिर उन दोनों से मिला हुश्रा एक सजाजीय काष्ठ लगावे, फिर उसी से सजातीय काछ की बनी हुई तुला मध्यभागमें सुवर्श निर्मित पुरुष से युक्त त्रवलिंगत करें, वह तुला लम्बाई में चार हाथ लम्बी तथा दस श्रंगुल मोटी हो, उसमें लोहे की बनी हुई श्रंखलाओं को युक्त करें तथा सुवर्ण निर्मित वस्त्र से विकृषित करें । यह तुलादगड सुवर्ण सचिन रलमाला द्वारा विकृषित तथा विविध स्कार के पुष्प एवं चन्दनादि से श्रालंकृत हो । फिर पृथ्वी पर विविध रंग के रखों से पदा के मध्य के श्राकार का चक्र खिले श्रीर उसे पुष्पों द्वारा विकीरित करे, उसके उत्पर पांच वर्ण वाले पुष्प श्रीर फर्लों से सुगोभित वितान तनवाये । तदनन्तर वेदाँ को भली-भांति जानने वाले, सुन्दर ऋाकृति वाले, सहंश में उत्पन्न, शीलवान पुरोहिनों को नियुक्त करना चाहिये, वे पुरोहितगण प्रत्येक विधियों में दत्त्व, पटु, श्रपने श्रमुकुल, श्राय देशोत्पन तथा द्विजेन्द्र होने चाहिये । गुरु वेदान्त विद्या जाननेवाला, त्र्यार्थवंशतमुद्रमूत, शीलवान् , सत्कुलात्पन्न , सुन्दर श्राकृति वाला, पुताण एवं ग्राह्मों में नित्त रहने वाला, श्रित पट्ट, सरल एवं गम्भीर वास्ती बोलने वाला, इवेत वलवारी, कुराडल, सुवर्स सूत्र, केयूर तथा करटाभरस से शोभाय-. मान हो । मएडप में पूर्व दिशा से दो च्छम्बेद जाननेवाले बैठें, दो यजुर्वेद जाननेवाले दिशा में बैठें । दो सामनेद के जानने वाले विद्वानों को पश्चिम दिशा में दो श्रथवेद के जाननेवालों को उत्तर दिशा में नियुक्त करना चाहिये । विनायकादि मह, लोकपाल, त्राठां वसुगण त्रादित्यगण मस्त्गण, बसा, विष्ण श्चि, सूर्य एवं वनस्पतियों के अपने मंत्रों द्वारा चार हवन करने चाहिये । तथा इनके सूक्तों का क्रमानुखप शुद्ध -शुद्ध जप करवाना चाहिये । हवन हो जाने के उपरान्त तुरुही त्रादि वार्थों का शब्द करते हुए गुरु विल, पुप्प एवं धूप को लेकर क्रमग्रः सभी लोकपालों का प्रावाहन यजमान समेत इन मंत्रों द्वारा करें। देवतात्रों के स्वामी, बज्जधारण करनेवाले, सभी श्रमर, सिद्ध एवं साध्यों से स्तुति किये जाते हुए, श्रम्ससन्त्रीं के समूहों द्वारा पङ्खा डुलाए जाते हुए भगवन् इन्द्र ! यहां श्राइये, यहां ऋइये, हमारे यज्ञ की रक्ता कीजिये त्राप को हमारा नमस्कार है", ऐसा कह कर 'ॐ इन्द्राय नम' इन्द्र को हमारा नमस्कार है— ऐसा कहे । "हे सभी देवताओं के हवनीय द्रश्यों को प्राप्त करानेवाले, त्राप यहां त्रावे, यहा त्रावें, त्राप की चारों श्रोर से श्रेष्ठ मनिगण सेवा कर रहे हैं, तेजस्वी लोकपालगण श्राप के साथ विराजमान हैं, श्राप कवि हैं हमारे यज्ञ की त्राप रज्ञा फरें आप को हमारा नभस्कार है।" ऐसा कह "ॐ त्र्रानेय नमः श्राम्न को हमारा नमस्कार है— ऐसा कहे । "हे सूर्य के पुत्र धर्मराज, सभी देवताओं सेपूजित, दिव्यस्वरूप भगवान ! श्राप यहां श्रावें . यहां आहे, हे सभी शुभ ऋशुभ श्रानन्द एवं शोक के स्वामी श्रधीश्वर कल्याण के लिए हमारी रत्ता कर, हमारे यज्ञ की रह्मा करं, आपको हमारा नमस्कार है। ऐसा कह 'ॐ यमायनमः' यमराज को हमारा नमस्कार है' ऐसा कहें । हे राजुनों के समूहों के नायक, विशाल वेनाल तथा पिशाचों के समूहों को साथ ते ज्याप यहाँ प्राचे , श्रीर हमारे इस यज्ञ की ग्ह्मा करे । हे मंगल कार्यों के सर्वप्रथम स्वामी, तुम लोकेश्वर हो, हे मगवन न्नापको हमारा नमस्कार है, ऐसा कह 'ॐ निर्म्धतये नमः' निर्म्धत को हमारा नमस्कार है, ऐसा कहें। हे भगवान वरुण आप ममन्त जलचर गण एवं समुद्रों के समुद्रों के साथ बादलों एवं अपसराओं के

विराद् समहों को साथ लेकर हमारे वह में सम्मिलित होदये, यहा श्राहये । हे निवाधरी एव श्रमरी द्वारा गीयमान भगवान श्रापत्रो हमारा नमस्तार है । ऐसा कह 🕉 वस्णाय नम ' वन्ता को हमारा नमस्तार है-ऐसा वहें । हे वालर्रात्र के सहायक श्रांस शासों के स्वामी वायुदेत्र ! यम पर श्राधिकद होसर सिद्धों के नमुहों के साथ आप हमारे यज में रजार्थ उपस्थित होइये आर हमारी दी गई पूजा प्रहराए कीजिये, भगवत् । श्रापको हमारा नमस्त्रार है । ऐसा कह ॐ वायवेनम ' ( वाय को हमारा नमस्त्रार हे—ऐसा वहें । हे वने। के स्वामी भगवन सोमदेव ! नज्जवाणीं, सभी श्रीपिधीं तथा पितरमणी के साथ श्राप हमारे यज्ञ में समुपस्थित हो, उसनी रच्चा तरे श्रीर हमारे द्वारा दी गई पूजा महत्त्व तर, श्रापनी हमारा नमस्तार है।' ऐसा कह 'ॐ सोमायनम' भगवान सोमदेव की हमारा नमस्तार है-ऐसा कहै। है विरोदवर ! लोहेरा ! वर्जों के स्वामी ईशान देव ! त्रिशृन, कपाल, खद्वाग धारण करनेवाले अपने गर्णों के साथ हमारे यज में सिद्धि पदानार्थ उपरियत होइये श्रीर हमारी दी गई पूजा अहगा कीजिये---श्रापकी हमारा नमस्वार हे-ऐमा यह 🗫 ईशानायनम —ईग्रानदेव हो हम नमस्वार वरते हैं । हे पाताल एव प्रथ्वी धारण करनवाली के स्वामी ! नागाञ्जनायों तथा विकरीं द्वारा गीममान । ध्वनन्त भगवन ! वल. उरापति एव देवगणों के साथ यहा श्राइये श्रोर हमारे यज्ञ की रह्मा करिये, ऐसा कहे 'ॐ श्राननायनम' श्चनन्त को हमारा नमस्नार है-ऐसा कहे । हे विश्वाधिपति ! मुनीन्द्र ! पितर, देवता प्व लोउपालों के साय त्राप यहा त्राहवे । हे त्रमित प्रभावशाली ! त्राप समस्त जमन् के विधाता है, हे भगवन् ! त्राप हमार इस यज में प्रविष्ट हो, श्रापनी हमारा नमस्यार है-ऐसा यह 'ॐ प्रहारों नम ' प्रसा की हमारा नमस्कार है-पेसा कहे । इस जैलोक्य में जितने स्थावर जगमात्मक जीवगण ह-जन्मा, विष्णु एव शिव के साथ वे सभी हमारी रत्ता करें । देवना, दानन, गन्धर्व, यक्त राह्मस सर्प वर्षापगण, नामदेव, गोएँ, देव माताएँ-ये सभी हमारे इस यज्ञ में प्रमुद्धित होरर रहा। करे । ्रस प्रशार देवनात्र्यों का त्रावाहन कर पुरोहितों को सुवर्ण का त्रामुप्ता दे । सुवर्ण निर्मित कुराइल, सून, अगठी, पवित्र, सुन्दर वस तथा शेच्या का दान करे । गुरु क लिए ये उपर्नृक वस्तुएँ द्विगुणित रूप में द. भूपण, त्र्याच्छादनादि बस सभी को । उस समय सभी दिशाओं में जब करनेवालों को शान्तिशाध्याय का जब कात रहना चाहिये । वे सभी जब करनेवाले. प्रतिहित तथा ज्याचार्य उसी मग्डप में निवास कर उपर्यक्त प्रसार से अधिवासन कर प्रत्येक कार्यों के प्रारम्भ में मध्य में तथा श्रान्त में स्वरितवाचन कर । तद-नन्तर मार्गालक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेदजानियों द्वारा रनान कराया हुआ यजमान तीन प्रदक्तिणा कर श्रद्धांल में पुष्प ले दवेत वल धारण कर उस चुला को अभिमत्रित करें । हे सभी देवलाओं की शक्ति स्वरूप तुम्हे हमारा नमस्कार हे, तुम सत्य की आश्रमभूत हो, समन्त जगत् को धारण करनवाली हो. विश्वयानि न तुन्हें सान्ती रूप में निर्मित किया है, तुन्हारी एक तुना पर सभी सत्य हैं, दूमरी पर सो श्रस य है, हे जगत् की क्ल्याणकारियी ! धर्म एव श्रधर्म के करनवालों के मध्य में तुम्हारी स्थापना हुई है, इस प्रकार हे तुने ! तुम सभी जीवों के कार्यद्रलापों में प्रमाणहरूप से उपस्थित बही गई हो, सुन्ने तोलते

ुए तुम इस संसार से उवार लो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। जो तस्वों में पच्चीसर्वे माने जानेवाले पुरुष संजुक सभी तत्त्वों के स्वामी भगवान् हैं, वे एकमात्र तुम्हीं में श्राधिष्ठित हैं । हे देवि ! तुम्हें हमारा नम-स्कार है । हे तुला पुरुष कहे जानेवाले भगवन् गोविन्द ! तुम्हें हमारा वारम्वार नमस्कार है । हे हिर ! इस संसार रूप कीचड़ से तुम हमें उबार लो । इस प्रकार पुगयकाल में श्रिषिवासन कर पुनः प्रदिच्छा कर तला पर बुद्धिमान पुरुष त्र्यारोहण करे उस समय वह खड्ग, चर्म, कवच एवं सभी श्रामरणों से त्र्यलंकत हो । फिर सुवर्ण निर्मित सूर्य समेत धर्मराज को वँधी हुई सुट्टीवाले दोनों हाथों से पकड़कर रखे श्रीर विष्णु के मुख की त्रोर ताकता हुत्रा स्थित रहे । तदनन्तर त्राखणों को चाहिये कि तुला की दूसरी त्रोर यजमान की तोल से कुछ श्रथिक शुभ निर्मल चमकता हुआ सुवर्ण रखे। पुष्टि की कामना करनेवाला श्रेष्ठ मनुष्य वय तंक सुवर्ण की तुला मूमि पर स्पर्श न कर ले तव तक सुवर्ण रखता वाय । फिर क्रणमात्र चुप रहकर इस प्रकार निवेदन करे । 'हे सभी जीवों की सान्ती रूप, सर्वदा वर्तमान रहनेवाली देवि ! तुम परमेप्टी . पितामह द्वारा निर्मित हुई हो, हे तुले ! तुम सभी स्थावर जंगमात्मक जगत् के धारण करनेवाली हो, हे सभी जीवों सा श्रात्मभूत करनेवाली विश्वधारिणि ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । इस प्रकार निवेदन कर तुला से उत्तर कर सुवर्ण का आधा भाग गुरु को निवेदित करे, एवं वचे हुए आधे भाग को आचमन कर पुरोहितों में बॉट देना चाहिये । फिर गुरु को तथा पुरोहितों को इसके श्रातिरिक्त माम एवं रतादि का दान देना चाहिये, श्रीर उनकी त्याज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणादि को भी दान करे, विरोपतः दीन एवं ध्वनायों को भी व्राक्षणों के साथ दान दे । बुद्धिमान् पुरुष उस तीले गये सुवर्ण को अधिक देर तक अपने घर न रखे, क्योंकि यदि वह यजमान के घर में रह जाता है तो उसे भय देनेवाला, शोक एवं व्याधि का बढ़ानेवाला होता है, स्त्रीर शीघ़ ही दूसरे को दे देने पर श्रेय की माप्त करता है। इस मकार की विधि से जो पुरुष तुला पुरुष को दान देता है, यह प्रत्येक मन्वन्तरों में प्रतिलोकों के स्वामित्व पद पर निवास करता है। किंकिणी के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर श्रप्सराश्रों से सुरूजित हो विप्णुपुर को जाता है, एवं सी कोटि करवाँ तक उस लोक में पूजित होता है। फिर पुरायकर्म त्त्रय होने पर इस पृथ्वी लीक में राजसजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के मुख्य की मणियों से उसके पेर का आसन ग्रोभायमान होना है, श्रीर इस जन्म में भी उसी दान के माहात्म्य से वह श्रद्धा समेत सहस्र यज्ञों का श्रमुन्डान करना है, श्रीर प्रचराड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजित करता है। जो पुरुष इस तुला पुरुष के दान को दिये जाते हुए देखता है, दूसरे श्रवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पड़कर उसकी विधि को सुनाता है, जो इसकी विधियों को सुनता है, या पड़ता है, वह भी इन्द्र के समान स्वरूप घारण कर पुरन्दर प्रभृति देवगर्णों से सेवित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है । ॥ १-७८ ॥

श्रीमात्स्य महापुराया में महादान अनुक्षीर्तन प्रसंग में शुलापुरुप दान नामक दो सी चौहत्तरमें अध्याय समाप्त ॥२७१॥

## दो सौ पचहत्तरवाँ ऋध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा----श्रय इसके उपरान्त में हिरवयगर्भ नामक सर्वश्रेष्ट महादान की विधि बतला रहा हूं, जो महापातक का विनाश करनेवाला है । इस हिरएयगर्भ दान में भी तुला पुरुष के दान की मौंति पुराय दिन को पुरोहितों द्वारा मगडप को यज्ञ सामप्रियों तथा याभूषरा च्याच्छादनादि से सुरो-भिन कर बुद्धिमान् पुरुष उपवास कर लोकपालों का आवाहन करे। तुला पुरुष की माति पुण्याहवाचन एव अधिवासन करके ब्राक्षणों द्वारा सुवर्णमय मांगलिक कलग को मगडप में मॅगवाये, यह क्लश बहुत्तर श्रमुल ऊँचा सुवर्ण कमल के गर्म की मांति हो तथा घृत एव दुग्ध श्रादि से दो भागों में भरा हुआ हो एक तिहाई भाग रिक्त हो । दस श्रष्ठ, रल, छूरिका श्रीर सूची समीप प हो, तथा मुवर्ण का नाल पिटारी समेत रखा हो । कलरा के वाहर ग्रावित्य की प्रतिमा बनी हुई हो । उसकी नाभि पर ग्रावरण हो, तथा सुवर्ण का यज्ञोपनीत पहिनाया गया हो । उसी प्रशार कलाश के समीप में सुवर्ण का दराड तथा कमराडलु उन्तर मा नकारमात मार्याचा वार्याचा कार्याचा से प्राप्ति पद्म के खारार का उसका हकता बना हो। रखा गया हो, कलरा के चारों स्रोर से एक अगुल से स्राप्ति पद्म के खारार का उसका हकता बना हो। वह सुन्दर कलरा मोतियों की लिड़बों से सुरोमित तथा पद्मराग मिरा से युक्त, वेदिका के मध्य माग में १९ ४१-१६ १०८१० नावना का २११५ में हो । तदनन्तर मागलिक शुट्टों एव त्राव्यां द्वारा वेदस्विन किये द्रीया परिमित तिल के ऊपर स्थापित हो । तदनन्तर मागलिक शुट्टों एव त्राव्यां द्वारा वेदस्विन किये ताच नारामण ताच च जार राजा होता सभी प्रकार की श्रीपधियों से स्नान कराया हुया यजमान स्थेत कल धारण जाते समय वेदल ब्राह्मणी द्वारा सभी प्रकार की श्रीपधियों से स्नान कराया हुया यजमान स्थेत कल धारण भाव समय वदन आराया अप .... कर सभी प्रकार के श्राम्पणों से अल्छन हो पुष्पाञ्चलि अहण किये इस मन्त्र का उच्चारण करें। हे कर सभी प्रकार के श्राम्पणों से अल्छन हो कर तथा अभार के आर्था का सार्वा लोकों तथा देवनाओं के स्वामी, जगत् के विभाता, तुम्हें हमारा भगवन् हिरएयगर्म, हिरएयकवच, सार्वा लोकों तथा देवनाओं के स्वामी, जगत् के विभाता, तुम्हें हमारा मनाबन् । हरप्यमन् । हरप्यमन् । करनेवात्ते परमात्मन् ! तुम्हारं गर्भ में मू-लोक स्त्रादि सभी वारम्बार नमस्कार है । हे विश्व के धारण करनेवात्ते परमात्मन् ! तुम्हारं गर्भ में मू-लोक स्त्रादि सभी वारम्बार नमस्कार ए । प्राप्त ज्ञाप तथा वार्य वार्य प्राप्त । हे भुवनों के आधार ! भुवनों के लोक तथा ब्रह्मा स्मादि देवगण विराजमान है तुम्हें हमारा नमस्कार है । हे भुवनों के आधार ! भुवनों के लाक तथा श्रक्षा लगा ना ना में में पिनामह का आश्रव है, तुन्हें हम नमस्कार करते हैं । हे देव ! जिस श्राव्य । १६१०वर्गा कहे गये हे, तथा प्रतिमूत्तों में श्राप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस श्रशेप दु.स-कारण आप भृतात्मा कहे गये हे, तथा प्रतिमूत्तों में श्राप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस श्रशेप दु.स-कारण आप क्षाप उद्धार करें।' इस प्रकार आमाजित कर उन सामित्रयों के समीप वेदी के मध्य साग संसार सागर से मेरा उद्धार करें।' इस प्रकार आमाजित कर उन सामित्रयों के समीप वेदी के मध्य साग संसार सागर पार्य विकास वेठार अपनी मुट्टियों से धर्मराज तथा चतुर्मुख ब्रह्म को भलीभौति पकड़कर, म प्रावध हा अला का मलामात पकड़कर, भूपने बुटनों के बीच में शिर कर पाँच श्वास खींचने के समय तक उसी प्रकार स्थित रहे। तदन तर श्रेष्ठ न्नपुत्र थुडण हिरस्यगर्म का गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त तथा उन्नयन सस्कार कराये, तम गीत एव मांगलिक भावत्याप्य प्राचार्य यज्ञमान को उत्पर उठाये श्रीर जातक्रमें यादि, श्रन्य सोलहीं क्रियार्यों का सस्तार स्वरा गर्ने । इरावे । फिर यजमान उन सूची श्रादि सामित्रयों को गुरु को इस मन्त्र को पढ़ते हुए दान करें । हिरस्य-नगल्झार है, हे सुरोजम ! जिस भक्तर मरागुधर्मा (मरनेवाला) आग्री में सुख दिन पूर्व जन्म ले चुका हूँ तमी नम्हारे गर्म से उत्पन होने के पारण यह में पुनः दिव्य गरीरवाला होऊँ ! इसके बाद सभी श्राभूषणों से विभूषित प्रसन्न रारीर वाले वे त्राव्यणगण चार कलहों द्वारा वजमान का स्नान करवायें। उस समय यजमान सुवर्शमव त्रासन पर त्यासीन हो । त्राक्षणगरण स्नान करवाते समय 'देवस्य त्या' इस मन्त्र का पाठ करें श्रीर कहें कि श्राज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन श्रंगी का हम लीग श्रमिपेक करवा रहे हैं। इस दिन्य शीर से अब तुम चिरकाल तक जीवित रही और आतन्द का उपभोग करो । तदनन्तर विचन्तरा यजनान को उस हिरएयगर्भ को उन ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिये । उन ब्राह्मणों की सर्वतोभावेन पूजा करनी चाहिये, तथा उनकी त्याज्ञा से श्रान्यान्य बहुत से त्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिये। वहाँ की अन्य सभी सामिम्यों को गुरु को दान दे देना चाहिये। पादुका, जूना, छाता, चमर, यासन एवं पात्रादि विविध सामग्रियों, ग्राम, श्रन्य पदार्थ तथा सम्पत्ति, तथा श्रन्यान्य जिन किन्हीं वस्तुओं के दान करने की श्रमिलापा हो गुरु को समर्पित करे । इस प्रकार की विधि से पुगयदिन को जो इस हिरगयगर्भ नामक महादान को करता है वह ब्रह्मलोक में पृज्ति होता है। प्रत्येक मन्यन्तर में लोकपालों के पुरों में वह निवास करता है तथा सो कोटि करूप पर्यन्त बसलोक में पृजित होता है। कलियुग के पापों से बिनिर्मुक्त वह प्राणी सिद्धां तथा साध्यां द्वारा पृत्तित होकर अप्सरात्रां द्वारा देवतायां के योग्य चमरों से बीजित ( हवा किया जाता हुआ) होकर नाफ में गिरे हुए सैकड़ों पितरों, बन्धुखों, पुत्रों, पीत्रों तथा प्रपीत्रों तक को खकेला तार देता है । इस प्रकार मर्त्यलोक में इस हिरययगर्भ दान की विधि को जो मनुष्य पड़ता है तथा सुनता है वह भी विष्णु भगवान् की भाँति भली प्रकार से सिद्धगणीं द्वारा पृजित होता है, तथा हितैपिता की दृष्टि से इस दान को करने की जो सूक्त देना है, वह देवपतियों का नायक होता है श्रीर उस पद से कभी च्युत नहीं होता ॥ १-२६ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान।नुकीर्तन में हिरएयगर्भभदानविधि नामक दो सी पचहत्तरवों श्रध्याय समाष्ठ ॥२७५॥

### दो सौ बिहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — अव इसके उपरान्त में सभी दानों में श्रेष्ठ महापायों का विनाश करने वाले ब्रह्मायुट-दान की विधि को बतला रहा हूँ। तुला पुरुष दान के समान पुर्य दिन को भार कर पुरोहित का निश्चय, मर्वडप की रचना, यत्त की सामग्री भूपणा तथा आच्छादनादि सामग्री को एकप्रकर हो। तथा लोकपालों का आवाहन कर अधिवासनादि विधि सम्पन्न करे। तदनन्तर चुद्धिमान् पुरुष अपनी अस्ति के अनुकूल बीस पल\* से ऊपर एक सहस्र पल तक का दो कलशों से संयुक्त सुवर्ण का ब्रह्माएड बनवाये। वह ब्रह्मार्ड आठों दिगाजों तथा छहीं अगों समेत वेदों से युक्त हो, आठों लोकपालगया भी

अध्यक्ष पल की तील बरावर है चार कर्पके इ और एक कर्पबरावर है सोल हमासे के ।

साथ हों, मध्य भाग में चतुर्मुख त्रक्षा स्थित हों, शिव, विष्णु तथा सूर्य शिखर पर श्रवस्थित हों, उमा तथा लक्ष्मी भी वही बनी हों । बसुगस्, श्रादित्यगस्य तथा मरुद्गस्य गर्म में हों. महारहों से सुरोमित हीं । वह ब्रह्मागृड एक बीते से लेकर सी श्रमुख तक मीटा तथा ऊँचा हो सकता है। उस ब्रह्मागृड को सन्दर रेशमी वस्त्र से चारों श्रोर परिवेष्टित कर एक द्रोण तिल पर स्थापित करे, उसके चारों श्रोर श्रन्य अठारह प्रकार के अन्तों को लाकर सुरोमित करे। पूर्व दिशा से अनन्तरायी की, दिल्ए। और पूर्व के कोए पर प्रश्नुग्न की, दक्षिण दिशा में प्रकृति की, दक्षिण पश्चिम के कीए पर सक्ष्य की. परिचम दिशा में चारों वेदों की. उसके बाद श्रानिरुद्ध की, उत्तर दिशा में श्रानि की, ईशान कीए में सुवर्ण निर्मित वासुदेव की परिकल्पना करनी चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष इन सभी देवतात्रों की प्रतिमा सुवर्ण निर्मित कराके गुढ़ के श्रासन पर स्थित कर पूजा करें । तथा श्रन्य दस पूर्ण कुग्मों को वस्न से परिवेष्टिन कर स्थापित करें । इसी के साथ सुवर्षा वस्त्र एवं दोहन पात्र के साथ दस गौएँ दान करनी चाहिएँ, उनके साथ पा का, जता. छत्र, चमर, त्रासन, दर्पण, मध्य, भोज्य, सामित्रवाँ, ग्रन्न, दोप, ईख, फल, पुष्प एवं चन्दनादि भी हों । इदन एव ऋधिवासन के समाध होने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मएों द्वारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान तीन बार पदिस्था कर इस मन्त्र का उच्चारण करे । हे विश्वेश्वर ! विश्वधाम ! साती ऋषि, लोक अमर एवं मूतल के स्वामी, जगत् के असवकर्षी भगवन् ! तुम अपने गर्भ के साथ हमारी रचा करो । जो दःखो हैं वे मुखी हों, चराचर सभी जीवों के पापपुत्र नष्ट हो जायें, तुम्हारे दान रूप शस्त्र से ताडितः पापों एवं दोपों का विनाश हो जाय ।' इस प्रकार उस अपराग्यों एव विश्व को गर्भ में धारण करनेवाले भगवान् रूप उस ब्रह्माएड को प्रणाम कर उसे दल भागों में विभक्त कर ब्राह्मणों की दान कर दे. उसमें-से दो भाग गुरु को दे श्रीर शेप भागों में से समान भाग ब्राह्मणों को दे। स्वला हवन में एक गुरु को ही एक श्रमिन का विधान कर निर्क्त करना चाहिये और श्रलप नित्त में यथोक्त वस्त्र श्रामू-पगादि से उसी की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार की विधि से इस लोक में जो मनुष्य इस ब्रह्माग्रह दान की किया को सम्पन्न करता है, वह महान् विमान में ब्यारूड़ हो, सभी क्लुपों के नष्ट हो जाने के कारगा ्श्रति शुद्ध शरीर हो श्रप्सराश्चों के साथ शुरारि के त्र्यानन्ददायक पद' की प्राप्ति करता है। इस ब्रह्माग्रड , रूप परिध के द्वारा जिस पुरुष ने व्यपने पाप समूहों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया है उसने व्यपने ..... पिता. पितामह, पुत्र, पीत्र, बन्धु, प्रियजन, श्रातिथि, स्त्री को तथा श्ररीप मातृकुत को तार ंदिया तथा त्र्यानन्द किया । इस ब्रह्माएड दान की विधि को दैवताओं के मन्दिरों तथा धार्मिकों के गृहों में जो पढ़ता है श्रथना सुनता है, मित ही देता है वह श्रमरपित के भवन में श्रप्तराश्रों के साथ श्रानम्द का श्रमुभव करता है । ॥१-१६॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में ब्रह्माएड प्रदान विधि नामक दो सौ जिहत्तर्वों स्वध्याय समाप्त ॥२७६॥

## दो सौ सतहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा--श्रव इसके बाद में सभी पातकों के विनाश करनेवाले श्रद्युत्तम कल्पपादप दान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । तुला पुरुष दान की भाँति उत्तम पुगय दिन प्राप्त कर तथा ब्राक्षणों द्वारा पुरावाहवाचन तथा लोकपालों का श्रावाहन कर पुरोहित वरण, मरदप रचना, यह सामग्री त्रामुपण श्राच्छादनादि का समारम्भ करे । तथा विविध प्रकार के फर्तों से सुरोभित सुवर्ण का वृत्त बनवाये, ु. उस पर विविध प्रकार के पत्ती, वस्न तथा श्रामुपर्णों की रचना करें । इस वृत्त को श्रपनी शक्ति के श्रनुरूप कम से कम तीन पल से लेकर एक सहस्र पल तक का बनवाना चाहिये। इस सुवर्ण में से त्राघे का कल्प पादप बनवाना चाहिये, श्रीर एक शस्थ परिमास गुड़ के उत्पर उसे दो स्वेत क्लों से संयुक्त कर स्थापित करे, वह कल्पवृत्त ब्रह्मा-विष्णु एव शिव से संयुक्त हो, सूर्य समेत पाँच शालात्रों वाला हो, उसके निम्नभाग में स्त्री समेत कामदेव की कल्पना करे। उस कल्पपादप की पूर्व दिशा में चतुर्थीय से संतान बृत्त की कल्पना करे, दिल्ला दिला की खोर श्री के साथ मन्दार को घृत के ऊपर कल्पित करे, पश्चिम दिशा में जीरा के ऊपर सावित्री के साथ पारिभद्र की कल्पना करे, उसी श्रकार तिलों के ऊपर गी के साथ हरिचन्दन वृत्त को चतुर्थीरा द्वारा उत्तर दिशा में फलसंयुक्त करिपत करे । तथा रेशमी वस्त्र से वेप्टिन, ईल, पुष्पमाला एवं फलों से संयुक्त ब्राठ पूर्ण कलगों को स्थापित करे, तथा पाटुका, ब्यासन, पात्र, दीप, जूता, चामर एवं श्चासन से संयुक्त फलों एवं पुष्पों से सुरोभित वितान को ऊपर ताने । उन वृत्तों के चारों त्रोर त्राठारह प्रकार के धान्यों को रखे । इस न्कार हवन एवं ऋधिवासन की समाप्ति हो जाने पर वेदज्ञ त्राक्षर्यों द्वारा स्तान कराये जाने पर यजमान तीन प्रदक्तिणा कर के इस मंत्र का उच्चारण करे । हे कल्पपादप, चिन्तत प्रयोजनों को पूर्ण करनेवाले, विश्वमृतिं, विश्वममर देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे सनातन ! जिस कारण से तुम्ही विश्वारमा हो, प्रक्षा हो, स्थासा (रियव) हो, दिवाकर हो, एवं स्रमूर्त हो, इस चराचर विश्व के परम कारण रूप ही श्रतः मेरी रत्ता कीजिये। तुर्ग्ही श्रमृत सर्वहव हो, श्रनन्त हो, श्रव्यय पुरुष रूप हो सन्तान ऋ।दि दिव्य वृत्तों से संयुक्त त्राप इस ससार सागर से मेरी रह्मा कीजिये । इस प्रकार त्रामंत्रित कर उस कलपहुल, को गुरु को समर्पित करें श्रीर श्रन्य चार पुरोहितों को उन श्रन्य सन्तानादि वृत्तों को दे। स्वल्प सामियों के होने पर एकांग्रि पूजन की भांति एक गुरु की ही पूजा करनी चाहिये, इस दान में न तो क्रुपखाता करनी चाहिये और न विस्मय ही करना चाहिये । इस उपयुक्त विधि से जो मनुष्य कल्पपादप का दान करता है. वह सभी पायों से विनिर्मुक्त होकर अश्यमेघ का फल प्राप्त करता है। सिद्ध, चारण, किलर एवं श्रप्सराओं से विरा हुआ वह मानव श्रपने मूत तथा भविष्यकाल में होनेवाले सगोत्रीय पूर्व पर पुरुषों को तारता है, स्वर्ग के प्रष्ट पर पुत्र पीत्र एवं प्रपीत्रों के समूहों से स्तुति किया जाता हुआ वह प्रायी सूर्य के समान तेजस्वी विसान से विप्ताुलोक को जाता है स्त्रीर वहाँ सौ कल्पों तक निवास करता है तदनन्तर पुनः राजाधिराज होकर जन्म महरा करता है श्रीर भगवान् नारायण के पराक्रम से संयुक्त होकर उन्हीं की भीकि में निरत रहता है, उन्हीं की कथाओं में उसकी श्रासिक होती है, श्रीर पुनः इस पुरव के अभाव से नारावर्ण के पुर की शास करता है। श्रथमा जो मनुष्य इस करवपादण की दान विधि को समप्र पड़ता है, मृतता है या जो श्रवण विचराली पुरुप केवल स्वरण करता है, वह भी इन्ह्यनोक को शास होकर पाप निर्मुक्त रहीर से श्रप्यसार्थों के साथ मन्यन्तर पर्यन्त निवास करता है। ॥१ —२२।

श्री मात्स्य महापुराराम् महादान श्रमुक्रीर्तन शसग में कल्पपादन श्रदान विधि नामक दो सी सतहत्तरवी । श्रम्याय समाध ॥२००॥

## दो सौ अठइत्तरवाँ अध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा-श्वन इसके बाद में सभी पापों को दूर करने वाले श्राति उत्तम गो सहस्र प्रदान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । युग एव मन्वन्तर के प्रारम्भ होने की उत्तम तिथि की प्राप्त कर अपनी शारीरिक शक्ति के अनुरूप तीन रात दुग्ध का वत रखे अथवा एक रात का ही रखे. तथा तुला पुरुष के दान की भांति लोकपालों का आवाहन, पुरायाहवाचन, हवन तथा अन्यान्य कार्यों को विधिवर्वक सम्पन्न करे और उसी प्रकार पुरोहित वर्रण, मगडप निर्माण, यज्ञ सामग्रियों, श्रामुषण तथा श्राच्छादनादि को यथास्थान रखे एव निर्दिष्ट लन्तगों से संयुक्त वृपभ को वेदी के मध्य भाग में बैठावे । श्रीर वेदी के बाहर एक सहस्र गीयों को वस्न पुष्पादि से विम्पित कर सींगां को सुवर्ण बहित तथा पेरों को चाँदी से श्चलंकत करे । फिर उन सहस्र गीश्रों में से दस गीश्रों को श्रलग कर भीतर येदी में प्रदेश करा कर पुनः वस्तों एवं पुष्पों से पूजा करे, उन्हें सुवर्ण की घरटी से सुशोमित तथा काँसे के बने दोहन पात्र से सबुक्त करे, सुवर्ण की तिलक लगावे, सुनहले वस्र से श्रलकृत करे, रेशमी वस्र से परिवेष्टित कर मालाओं एव सुगन्धित वस्तुक्षां से पूजित करे । सुवर्षा पव रहानव सींगों तथा चमरों से सुशोभित कर, पादुका, जूता, छन्न, भाजन एव श्रासन से सयक्त करें । उन दहीं गौओं के मध्य में सुवर्ण के नन्दिकेश्वर को रखे, जो रेशमी बस्न से परिवेष्टित तथा विविध ऋलकारों से विभूषित हों। त्रोण परिमित नमक के शिखर पर पुष्प माला ईख तथा फलों से संयुक्त उस निन्दिकेश्वर को स्थापित करे । इन सब सामित्रयों का समारम्म सौ पल सुवर्ण से ऊपर तीन सहस्र पल तक अपनी आर्थिक शक्ति के अनुकूल करे । इन सन दशम अंश सी गौओं के दान में व्यय करें । फिर पुरायकाल को प्राप्त कर गीत एव गांगलिक शब्दों के होते हुए वेदन्न बान्नएों द्वारा सभी श्रीप-घियों के जल से स्तान कराया गया यजमान कुलुमयुक्त श्रजित बाधकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे रोहिए। रूप, विश्वपूर्ति, विश्व की मातात्रो ! तुन्हें हमारा नमस्कार है, तुम सभी लोकों को धारण करने वाली हो, हे मातान्त्रो ! तुम गीन्नों के व्यगों में इकीसीं भुवनों का निवास हे । ब्रह्मादि देवगण तम्हीं में निवास करते है, हे रोहिस्पीस्वरूपा तुम सब को हमारा नमस्कार है तुम सभी हमारी रत्ना करो। हे गी मातुगण ! तुम मेरे अप्रभाग में रहो, पुष्ठभाग में रहो, नित्य मेरे शिर पर रहो, में गीओं के मध्य में ही

निवास कहराँ। हे सनातन ! नन्दिकेश्वर देव जिस कारण तुम सर्वदा विद्यमान रहनेवाले वृपम स्वरूप से भगवान् श्रप्टमृति (शिव) के श्रिषिण्ठान माने गये हो श्रदाः मेरी रत्ता करो । इस प्रकार श्रामंत्रित कर सभी सानिभियों के साथ गी श्रीर उक्त निन्दिकेश्वर को गुरु की दान करना चाहिये तथा उन दनों गीओं में से एक-एक गाय को तथा इन गौओं में से एक-एक सौ, पचास-पचास, श्रथवा वीस, बीस, गौओं की पुरोहितों को देना चाहिये श्रीर उनकी श्राज्ञा से श्रन्य को दस, दस, श्रथवा पाँच पाँच गौएँ देनी चाहिये ! एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिये; क्योंिक ऐसी शिति दोषपूर्ण है प्रत्युत बुद्धिमान यजमान को आरोग्यहुद्धि के खिए एक एक को अनेक गीएँ देनी चाहिये । तदनन्तर इस प्रकार एक सहस्र गोदान करनेवाला यजमान एक दिन के लिये पुनः दुभ्य का व्रत रखे श्रीर इस महादान का श्रानुकीर्तन म्वय सुनाये श्रथवा सुने । यदि विपुल समृद्धि का वह इच्छुक है तो उस दिन ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्यक्त विधि से जो मनुष्य एक सहस्र गीओं का दान करता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर सिद्धों एवं चारणों से सेवित होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान से, जिसमें घिएटयों की माला शोभायमान रहती है. सभी लोकपालों के लोकों में अमरों द्वारा पूजित होता है एवं वहाँ पुत्र पौत्रादि समेत प्रत्येक मन्यन्तरों में निवास करता है तथा सात लोकों का श्रांतिकमण कर शिवपुर को जाता है । बुद्धिमान दाता श्रापने इस महरपुरवकर्म के प्रभाव से अपने पूर्ववर्ती एक सौ एक पितरों को तथा नाना पत्त के पुत्र पौत्रादि युक्त पितरों को साथ ले जब तक सौ कल्प नहीं बीतता तब तक भोग करता है तथा पुनः राजाधिराज होता है। इस नवीन जन्म में भी वह शिव के ध्वान में परायण हो सी अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा बैज्याव योग की उपासना कर पुनः बन्धन से मुक्त होता है । सहस्र गी दान करनेवाले पुत्र का पितरगरा श्रमिनन्दन करते हैं, श्रीर सर्वदा श्रपने हृदय में वे यह श्रमिकांचा करते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई पुत्र, नाती ऐसा होगा वो सहस्र भी दान करके हम सर्वे को नरक से उवारेगा श्रथवा इस सहस्र गौ के महादान में किसी कार्य में नियुक्त होगा, या देखने के लिए जायगा, जिससे इस ससार सागर में ड्वते हुए हम लोगों को उबार लेगा। इस प्रकार इस सहस्र मौ के प्रश्न की यिथि को जो पड़ता है. स्मरण करता है अथवा देखता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है, तथा भववन्धन से मुक्ति प्राप्त कर निरन्तर श्रानन्द का श्रमुभव करते हुए सभी पापों से विनिर्मुक्त शरीर हो इन्द्रतोक को प्राप्त करता है। ॥१-२१॥ श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्ण न असंग में सहस्र गौ प्रदान विधि नामक दो सौ श्रवहत्तरवाँ

श्रध्याय समाप्त ॥२७८॥

#### दो सौ उन्यासोवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने ऋहाः— श्रव इसके उपरान्त मनुष्यों को सभी मनोरथों के देनेवाले, महापातकनाशी कामधेनु के दान की विधि में बतला रहा हूँ। पूर्व कथित प्रणाली के श्रनुद्धए लोकपालां का श्रावाहन तथा श्रधिवासन कर तुलापुरुपदान की तरह इसमें भी उण्ड भएडप एव वेदी की स्वना करनी चाहित । स्वरूप विच में एकांकि की भाति सुस्थिर चिच एक मात्र गुरु को ही एतदर्थ नियुक्त करें । श्रोर श्रवि विरुद्ध सुवर्ण की धेनु श्रीर वस्त बनवाये । इसमें उत्तमा गी एक सहस्रवल की होती है, उससे घाषे की मध्यमा तथा उससे भी घाषे की उनीयसी कही गई है । यदि घासमर्थ है तो वह भी तीन पल से ऊपर की ही बनवाये ! तदनन्तर वेदी में राले मृगचर्म का एक प्रस्थ परिभित गुड़ के साथ निद्यावे और उसके ऊपर अति मुख्यवान रत्नों से अलकुत उस धेनु को स्थापित करे। उस गो के साथ ऋाठ रम्म हों तथा विविध प्रकार के फल हों। वेदी के चारों ऋोर ऋठारह प्रकार के ऋहों को रखे तथा उसी प्रकार श्राठ ईख का दगह, एव विविध प्रकार के फनों को रखे । श्रोर उसी के पास पाच, त्र्यासन. तथा तामे के बने हुए बोहन पान भी रखे । तदनन्तर दो रेग्रमी वस्त्रों से स्रशोभित. घटी से युक्त. सवर्ण जटित सींगों श्रीर चाँदी जटित पेरों वाली भी को, जो चारों श्रीर से सभी प्रकार के रसों से. हल्दी से जीरा से धनिया से तथा शकर से लेपन की गई हो, ऊपर पाँच वर्षी के तने हुए वितान के नीचे मागलिक देद ध्वनि के बीच स्नान पर यज्ञमान मुन्दर पुष्प हाथों में लिये हुए गुरु द्वारा उच्चा-रित मत्रों से श्रावाहित करे श्रीर हाथ में कुछ लेक्र ब्राक्षण को दे। श्रीर प्रार्थना करे है विश्वेरवर ! तम सभी देवताओं की मन्दिर स्वरूपा हो, एवं त्रिपथमा ( गमा ) समुद्र एवं पर्वत सभी की ऋग स्वरूपा हो. तुम्हारे दान रूप शक्त से विचुर्णित हो गये हैं पाप समूह जिसके-ऐसा मै परम सन्तोप का लाभ कर रहा हं. तुम्हें हमारा नमस्कार है । हे जनि ! इस ससार में यथाभिन्तपित फन एव श्रर्थ को देनेवाली तम्हें प्राप्त कर भला कीन मर्त्य ऐसा है जो ससार के दुर्खा में पड़े, हे मात ! ससार के दुर्खों को शान्त करने के लिए तुम निश्चय ही यन्नशील हो इसीलिये देवगण तुम्हें कामधेनु कहते हैं । इस प्रकार सत्कली-त्पल. शीलवान, रूपपान, गुणवान, बासए को व्यामित कर जो व्यक्ति इस खुवर्श निर्मित कामधेन का दान बरता है वह पुरन्दर प्रभृति देवताओं से सुसेवित तथा कन्या समृहों से बिरा हुआ शकर के लोक की ब्राप्त करता है । १---१३।

श्री भात्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसग में हिरयय कामवेनु दान विधि नामक दो सी उन्यासीनां व्यध्याय समाप्त ॥२७१॥

#### दो सो अस्सीवाँ अध्याय

मरस्य भगवान् ने रह—या इसक उपरान्त मैं परम श्रेष्ठ हिरायाश्य के दान की विधि वता रहा हूं, जिसके देन से मनुष्य अवन में श्रनन्त फल नी प्राधि करता है। तुला पुरुष दान की भांति पुरुष विधि को प्राध कर जाक्षणों द्वारा स्वस्त्ययनादि का पाठ करा लोकपालों का श्राजाहन करें। तथा पूर्व-कथित रीति से ही मरदप निर्माण, पुरोहित वरण, मूपण, भाच्छादन एव यज्ञ सामन्त्रियों को पुक्रन करें। वद्भिमान यजमान यदि स्वल्यवित्त है तो एकामि की भांति केवल गुरु द्वारा ही इस सुवर्णास्य का यज्ञ सपादित करे । उस मुवर्ण निर्मित श्रश्य को येदी के मध्य भाग में कृष्ण मृगचर्म एवं तिल के उपर स्थापित करे, -तथा रेदामी वस्त्र से परिवेधित करे । बुद्धिमान पुरुष इस सुवर्णास्य को श्रपनी राक्ति के श्रनुरूप तीन पल से ऊपर एक सहस पल तक का वनवाये तथा पादुका, जूता, छाता, चामर, श्रासन एवं पात्रों से संयुक्त कर परिवर्ण भाठ कलागों से युक्त माला, पुष्प, ईख पवं फल से भी संयुक्त करें । उसी प्रकार सभी सामग्रियों समेत मन्दर शेय्या भी सुवर्ण निर्मित मार्तगढ़ के समेत वहाँ रखे । फिर वेदज्ञानी ब्राह्मणां द्वारा सभी श्रीपिध्यों से विभिन्नित जल से स्नान कराया गया यजनान क्रममाञ्चलि अहरा कर इस मंत्र का उच्चारण करे । 'हे सभी देवों के स्वामी ! वेदों के लाने वाले देव ! अरवरूपधारी ! तुम इस संसार सागर से मेरी रत्ता करो । हे भारकर ! तुर्ही सात भागों में विभक्त होकर खन्दोहर धारण कर सभी लोकों को भासित करते हो. है सनातन ! इसलिए मेरी भी रज्ञा करो ।' इस प्रकार कह कर उस अश्य को गुरु को दान करे । दान देकर पाप के नष्ट हो जाने के कारण वह मनुष्य सूर्य के श्रद्धायलोक को प्राप्त करता है। श्रपनी शार्थिक शक्ति के अनुकृत गौत्रों द्वारा श्रन्य पुरोहितों की भी पूजा करे, तथा सभी प्रकार के श्रन एवं सामियों को गृह को निवेदित करे। एवं सभी शैया आदि वस्तुओं को निवेदित कर तैल को छोड़ कर भोजन करे, श्रीर भोजन के परचात पराणों का अवण करे । हे नरेन्द्र ! इस प्रकार पुरुष दिन को प्राप्त कर इस सुवर्णास्व दान को विधि के अनुकल जो मनुष्य करता है वह पापों से विश्वक्त होकर सिद्धों द्वारा पूजित होकर सुरारि के पद को प्राप्त करता है। इस सुवर्णाश्व के दान की विधि को जो मनुष्य पड़ता है तथा देखता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर श्राश्वमेध यज्ञ का पुरुष शावकर मुनर्गीनय विनान द्वारा सूर्य के लोक की प्राप्त करता है तथा देवपतियों की वधुत्रों द्वारा पुनित होता है । अथवा जो अलपविच पुरुष इसकी विधि को सुनता है, स्नरण करता है तथा सुवर्णाश्व दान की विधि का लोक में अभिनन्दन करता है, वह भी सभी पार्षे के नष्ट हो जाने से विशुद्ध शरीर वाला हो पुरन्दर महेश्वर प्रभृति देवेशों से सेवित पर्म पुनीत स्थान को प्राप्त करता है। ॥१-१५॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्षान श्रसंग में हिश्ययाश्व प्रदान विधि नामक दो सौ त्रास्तीवाँ श्रस्थाय समाप्त ॥ २८० ॥

#### दो सौ इक्यासोवां अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त सर्वश्रेष्ठ पुण्यनद अश्वरथ नामक महादान की बिधि बतला रहा हूँ जो महापापों को नष्ट करने धाला है। इस दान में भो पूर्व कथित तुला पुरुष दान की भाँति पुष्य दिन को पात कर यजमान ब्राह्मणों हारा स्वस्त्वन आदि मांगलिक ध्वनि कराकर लोकपाल आदि का आबाहन करें। तथा पूर्व कथित रीति से पुरोहित वरण, मण्डप निर्वाण, यज्ञ सामग्री, आस्पण् तथा

श्राच्छादनादि को एकत्र करें । फिर छुण्एा मृगचर्म पर तिलों के ऊपर सुवर्शामय रथ की स्थापना करें । - रथ सात श्रश्वों से युक्त श्रथवा पाँच श्रश्वों से युक्त हो । चार चनके हों, जुया वना हो, इन्द्रनील मणि कलश तथा घ्वजात्रों से सुशोमित हो, त्राठों लोकपालों से युक्त हो । पद्मसग मिए। के दल वने हीं, मरे हुए मंगल कलग तथा श्रठारह प्रकार के धान्य भी रखे हों । सुन्दर रेसभी बख से मुशोमित हो, क चैंदोबा तना हो, पुष्पं, माला, ईख तथा फल से संयुक्तं एवं पुरुष से समन्वित हो। वो पुरुष जिम देव का विरोप मक्त हो उसी के नाम का उच्चारण कर उसमें श्राधवासन कराये । क्षत्र, चमर, रेशमी वस्त्र, जू पादुका एवं गौर्क्यों के साथ श्रपनी श्राधिक शक्ति के श्रनुसार शैय्या श्रादि का दान करें । बुद्धिमान पुरु श्रमाव में तीन पत्त सुवर्ग से श्रमिक तील का रथ वनवाये । श्राठ चार श्रयवा दो ही श्रश्वों से युक्त रथ हो, उसी प्रकार रथ के अनुकूल सुनर्गों की घ्वना एवं सिंह भी उसके साथ हों । उस रथ एवं अदन के त्रारोही दोनों त्रारिवनीकुमार हैं, जो उन्हीं श्रश्वों पर त्रावस्थित रहकर चर्कों की रत्ना का कार्य करते हैं। इस प्रकार पुरुवकाल प्राप्तकर ब्राह्मणों द्वारा पूर्वक्षित मत्रादि एवं श्रीपधियों के जल से स्नान कर यजमान हार्यों में पुष्पाजनि लिये हुए तीन प्रदक्तिया कर, रवेत वल पारण कर इम निम्नलिखित मत्र का उच्चारण करते हुए दान करे । 'हे विस्तारमन् 1 वेद तुरंगम, पाप विनायम, तेजोधिपति पापीय के दाया-नत्त ! दिवाकर ! तुम हमें शान्ति प्रदान करो, हमारा तुम्हें नमस्कार है। तुम आठों वसुगण, श्रादित्यगण पर्व मस्त् गर्कों के घाता हो, परम निघान हो, श्रवः तुम्हारी क्रमा से पाप पुत्र के विनास हो जाने से नेर हृदय धर्म की एक्स्वरूपवा को प्राप्त करे।' इस प्रकार विधिवूर्वक इस लोक में जो मनुष्य भवमयनायक इस तुरगरय प्रदान नामक महादान को देता है वह कलिकलुप के परदों के विनष्ट हो जाने से विमुक्त ग्रसीर हो पिनाक्रपास्ति के परम पुनीत पद की प्राप्ति करता है, तथा इसके श्रमोय प्रमाव से देदीप्यमान ग्ररीर ह्यस थलरिडत चर्रहमानु के निखिल मरहल को श्राकान्त करता है एवं समस्त देहमारियों को विवित्त कर सिद्धों की लियों के अमर रूप नेत्रों से पीत कमलग्रल हो निरकाल पर्यन्त जला के साथ निवास करता है । इस मर्त्यलोक में जो प्रायी इस सुवर्यो तुरग रथ नामक महादान ही विधि को पड़ता है, सुनता है वह कभी नरक लोक को नहीं जाता श्रीर वारवार नरकासर के रात्रु मगवान् छन्ए (विन्णु ) के लोक प्रमास करता है। ॥१—१६॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्णान प्रस्ता में हिरग्यास्वरथ प्रदान विधि नामक दो सी इस्यासीयाँ व्यध्याय समाप्त ॥ २८१ ॥

#### \_\_\_ दे। सें। वयासीवाँ त्रध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—श्वय इसके बाद में मंगलकारी तुक्ती के हस्ती रथ नामक महादान का बर्गान कर रहा हूं, जिसके देने से मनुष्य विष्णु के लोक की प्राप्त करता है। पृत्र कविन तुला पुरुप दान का भौत पुरुषपद विधि प्राप्त कर बुद्धिमान यजनान ब्राह्मणों द्वारा स्वस्यानादि मांगलिक वाचन कराकर लोक पालों का आवाहन करे तथा उसी प्रकार पुरोहित वरण, मएडप रचना, यज्ञ सामग्री, श्राम्पण तथा ध्याच्छादनादि का प्रवन्ध करे । इस महादान में भी उपवास रखकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे । मणियों से संयोभित पुष्परथ के चाकार के समान सुवर्ण का रथ बनवाये, जिसमें विचित्र बलिभयाँ (छण्डे) बनी हों तथा चार चक्के हों। उस रथ को कृष्ण मृगचर्म के ऊपर रखे गये एक द्रोगा परिमित तिल पर स्थापित करें । उस रथ पर त्राठों लोकपालों तथा ब्रह्मा, सूर्य एवं शिव की प्रतिभाएँ भी बनी हों । मध्यभाग में लक्ष्मी के समेत विष्णु भगवान् कीभी मृतिं हो । उसमें पात्र, त्रासन, चन्दनादि सामग्रियाँ, श्रठारह प्रकार के अन्न, दीपिका, जूता, छत्र, दर्पण एवं पादुकाएँ भी हों। ध्वज पर गरुड को तथा जूआ के अप्रभाग पर विनायक की कल्पना करे । रथ विविध प्रकार के फलों से युक्त हो तथा उसके उत्तर चँदोवा तना हुआ हो । उसके ऊपर चारों श्रोर से पाँच वर्णों के रेशमी वस्त्र शोभित हो रहे हों तथा सुन्दर विकसित पुप्पों से भी वह सुरोभित किया गया हो । चार मांगलिक कलरा तथा त्राठ गौएँ भी साथ हों । मोतियों की मालार्थ्यों से सुरोभित चार सुवर्षा के हाथी हों। स्वरूपतः इन हाथियों की रथ में संयुक्त कर दान करना चाहिये । अपनी राक्ति के अनुकूल इस दान में पाँच पल सुवर्ण की तील से एक भार तक सुवर्ण लगाना चाहिये । इस प्रकार वेदज्ञ प्राक्षणों द्वारा मांगलिक शब्दों के बीच स्तान कराया गया यजमान कुसुमाञ्जलि शहरण कर तीन प्रदक्तिणा करे तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर बाह्मणों को दान करे । 'हे तेजीमय स्यन्दन ! तुम शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, लोकपाल, विद्याधर एवं वासुदेव से सेवित हो, वेद, पुराण एवं सभी यज्ञ तुम्हारी सेवा में निरत हैं, श्रतः हमारी रक्ता करो । हे रथाघिरूढ स्वामिन् ! जिस श्रानन्द के कारण गरण. रूपविमुक्त, परम गोपनीय मुसारि के पद को एकमात्र योगद्दण्टि द्वासा मुनिगण समाधिकाल में देखते हैं, वह तुम्हीं हो । हे माधव ! तुम्हीं भवसागर में डूबने वालों को त्यानन्द देने वाले, श्रमृत स्वरूप, तथा यहाँ में पान के पात्र हो, अतः तुन इस सुवर्णाग्य हस्तीयुक्त रथ के दान से हमारे पाप पुझों को नष्ट कर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रणाम करके जो पुरुष कनक हस्तीयुक्त रथ का दान करता है वह सभी पापों के नष्ट हो जाने से विशुद्ध देह हो. विद्याधर, देवगण, सुनीन्द्रगण द्वारा सेवित, शंकर के श्चरुष्ट लोक को प्राप्त करता है श्रीर पूर्व जन्म के किये गये दुष्कर्मों के समूह रूप प्रचएड श्रमिन की ज्यालाओं में सुलसते हुए, दुःख भोगने वाले अपने समस्त बन्धुओं, पितरों, पुत्रों, परिवार वर्गी को इस हस्तिरथ के दान से विष्णु भगवान् के शाखत लोक में पहुँचाता है। ॥१-१६॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णान प्रसग में हैम हस्तिरथ भदान विधि नामक दो सौ वयासीवाँ अध्याय, समाव । ॥२८२॥ .

### दो सौ तिरासोवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—अब इसके बाद में महापातकनारी। अतिश्रेष्ठ पञ्चलाङ्गलक नामक महा-दान की विधि वतला रहा हूँ । युगादि की तथा श्रहण आदि की पुरय विधियों को प्राप्तकर मनुष्य पाँच हुलों से युक्त सूमि का दान करे । पर्वत तथा नदी के तटवर्ती माम को, कृपि कर्म के योग्य माम को, जो अन्नादि से युक्त हो, एक सो निवर्तन (नीचे मुल में निवर्तन का परिमाण दिया गया है) श्रथवा उसके श्राधे को, श्रपनी शक्ति के श्रमुकूल दान करे । विचलाया यजमान पाँच काष्ट्रमय हर्लों की सभी सामियों से युक्त कर तथा अन्य पाँच सुवर्श के यने हुए हलों को कम से कम पाँच पल तील से कपर एक सहस्र पल तक बनवाये । दस वृपमीं को, जो उत्तम ललाएों से युक्त हों, उनकी सींगें मुबर्गा से जटित हों, पूँछों पर मोती की लड़ियों का श्राम्पण हो, पेरों में चॉदी मड़ी हो, शिर पर विलक लगे हीं, लाल रेशभी बस्त्र से सुरोभित हों, माला तथा चन्दन से उक्त हों, शाला में अविवासित कराये । तथा पर्जन्य श्रादित्य एव रुद्र को सीर की चरु निवेदित करे। एक ही अगुरु में गुरु तथा इन सर्वों को निवेदित करे। इस दान के हवन कार्य में पत्तादा की समिधाएँ, घृत तथा काले तिल को रखना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष तुला परुप दान की भाँति लोकपालों का आयाहन करें। तदनन्तर मागलिक शब्दों के मध्य शुक्त वन्त्र एव पुष्प धारण कर बुद्धिमान् पुरुष द्विज दग्पति का आवाहन कर सुवर्धामय सूत्र, अगूठी, रेशमी वस्त्र. सुवर्श के कटक, एव मिएयों द्वारा पूजा करें । सभी सामियों समेत शैय्या तथा एक दूध देनेवाली गाय का दान करना चाहिये। चारों श्रोर श्रठारह प्रकार के श्रानों की रखना चाहिये। तब हाथा में दुसमा-. इति प्रहर्ण कर प्रदक्षिणा कर इस मन्त्र का उच्चारण कर निनेदन करें । यत सभी देवगण, स्थावर एव चर जीव भारवाही बुपमों के अप में निवास करते है, अतः शिव में हमारी भक्ति हो । यत अन्य सभी दान भूमिपान की सोलहवीं क्ला की भी समानता नहीं करते थात इस दान से मेरी भक्ति धर्म में . इडतर हो । सात हाथ के दगड से तीस दगड नापने पर एक निवर्तन होता है श्रोर इसके तिहाई श्रग्र से न्यन को गोचर्म कहते है-यह मान प्रजापति ने कहा है । जो बुद्धिमान् पुरुष इस मान के अनुसार एक सी निवर्तन भूमि को इस विधि से दान करता है उसके पापपुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाते है अथवा उसका श्चर्त भाग या गोर्चर्म मात्र श्रथवा एक भवन बनने योग्य स्थान मात्र मृमि का जो दान करता है, वह भी समों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष इस मध्ये लोक में मूमि प्रदान करता है। उस मूमि में जितने भी लाइलक के मुख मार्ग होते हैं तथा सूर्यपुत्री के श्रञ्ज में जितनी रोमार्वाल हे, उतने ही वर्षो तक वह राकस्पर में निवास करता हे तथा मन्धर्व, किन्नर, खर, श्रप्तर एव सिद्धों के समूहों द्वारा चैंबर इलाये जाते हुए महान् विभान को प्राप्त कर पिता, पितामह एवं वन्ध्रवर्गों से दुक्त चामर नायक होकर शम्भु के पद को प्राप्त होकर पूजित होता है। मनुष्य इस गो, भूमि, लाइल व्य पृथमों के प्रवान करने से इन्द्रत्न श्रादि श्रविनागुजील पदों को पाप करता है । श्रत पापपुत्र के परदे जो नप्ट करने नाले मृप्ति के बान को भृति एव समृद्धि के लिए मनुष्य को श्रवश्यमेव देना चाहिये । ॥१-१ र॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादानानुवीर्तन प्रसग में पञ्चलाङ्गलप्रदान विधि नामक दो सो तिरासीयाँ श्राप्याय समाप्त ॥२८३॥

## दो सौ चौरासीवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा - अव इसके उपरान्त मैं मनुष्यों के अनक्षल का विनाश करनेवाले सर्व-श्रेष्ठ धरादान नामक दान की विधि को बतला रहा हूँ। इस दान में जम्बूद्वीप के श्राकार की भाँति सुवर्णामधी पृथ्वी की रचना करवाये, उसके मध्य माग में सुमेरु हो, पर्वतों की मर्थादा वनी हो, व्याठो लोकपाल एवं नवीं वर्षों से युक्त हो, नदी एवं नदीं से समन्वित तथा सातों समुद्रों से परिवेष्टित हो । उसे महारतों से जटित, वसु, रुद्र तथा आदित्यों से सयुक्त वनवाये । इस पृथ्वी को एक सहस्र पल सुवर्धी के तौल की बनानी चाहिये अथवा अपनी राक्ति के अनुकूल उसके आधे भाग द्वारा । अथवा तीन सौ पल, दो सी पल, या एक सी पल का बनवाये। विचत्तरा पुरुष अपनी श्रासमर्थता में पाँच पल से ऊपर की वनवाये । युद्धिमान् पुरुष तुला पुरुष दान की भाँति लोकपाली का आवाहन करे । श्रीर उसी प्रकार पुरोहित वरण, मरुडप निर्माण, यज्ञ सामग्री, त्राम्पण तथा श्राच्छादनादि समिग्रियों को यथास्थान रखे। वेदी पर कृष्णा मृगचर्म के ऊपर तिल रालकर उस पर पृथ्वी की प्रतिमा रखे तथा व्यठारह प्रकार के अहाँ, रसीं तथा लवगादि को रखे। सभी और से मरे हुए आठ मांगलिक कलगों को स्थापित करे चँदोवा, रेशमी वस्त, तथा विविध प्रकार के फलों से सुगोमित करें। तथा मनोहर रेशमी वस्त्रों, चन्दनों के पुरुड़ों से अलंक़त कर अधिवासन करने के बाद शुक्त वस्त्र तथा पुष्पमाला धारण कर, इवेत वर्ण के आभूपर्यों से विम्पित हो कुसुमाञ्जलि शहरा कर पदित्तिगा करे तथा पुरायकाल में इस मन्त्र का उच्चारण करे । 'हे बसुम्परे ! तुम्हीं सभी देवताओं की भवनरूपा हो, सभी जीवों की पात्री हो, व्यतः मेरी रचा करों। यतः तुम सभी प्रकार के त्रांति निर्मल पुष्टिकारक श्रान्नादि को धारण करनेवाली हो अतः वसुन्धरा तुम्हारा नाम है अतः मेरी संसार के भय से रत्ता करो । हे श्रवते ! यतः चतुर्मुख ब्रह्मा भी तुम्हारे श्रन्त को नहीं शास कर सकते खतः तुम खनन्ता हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस संसार रूप कीचड़ से मेरी रत्ता करो । तुम्हीं ने विष्णु में लक्ष्मी, दिव में गौरी नाम से प्रसिद्धि भाग्न की है, ब्रह्मा के समीप तुम्हीं गायत्री हो, चन्द्रमा में तुन्हीं ज्योत्स्वा तथा रिव में तुन्हीं प्रमा हो, बृहस्पति में तुन्हीं बृद्धि नाम से प्रसिद्ध हो, मुनियों में तुम्हीं मेधा नाम से विस्त्यात हो । यतः तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो अतः विश्वन्भरा नाम . से तुःहारी प्रसिद्धि है, तुम्हें ही घृति, ह्यिति, स्त्रमा, स्त्रोगी, पृथ्वी, बसुमती तथा रसा नाम से लोग पुकारते हैं, हे देवि ! ऋपनी इन बिमल विमृतियों से⊧तुम इस संसार सागर से मेरी रत्ता करों । इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी की मृति को त्राक्षणों को निवेदित करे । धरा के श्रापे माग को श्रयथवा चौथाई भाग को गुरु को समिपत करें। रोप को बरावर भागों में पुरोहितों को प्रगातिपूर्वक समिपत करें। इस प्रकार उपर्युक्त विधि समेत पुरायकाल में जो मनुष्य सुवर्गीनिर्मित कल्यासी वसुन्धा का दान करता है वह वैद्याव पद को प्राप्त करता है। तथा किकियी के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा नारायण के पूर्व में प्राप्त होकर तीन कल्प पर्यन्त निवास करता है एन संख्या में इकीस पितरों, पुत्रों तथा पोत्रों का उद्धार करता है । इस प्रकार इस सुवर्णीनिर्मित धरा दान की विधि को जो मनुष्य किसी प्रसग से पढ़ता है, ऋथवा श्रवण करता है वह ऋपने सभी पाप के वितानों से मुक्त गरीर होकर अपशाक्ष्माओं द्वारा प्रार्थित होकर सहसों देवताओं द्वारा सेवित शकर के निर्मल लोक को प्राप्त करता है । ॥१ –२१॥

श्री मात्स्य महापुराखा में महादान प्रसग में हेम पृथ्वीदान माहास्य नामक दो सो चीरासी में श्रम्याय समाप्त ॥२८२॥

## दो सी पचासोवाँ अध्याय

मत्स्य भगनान् ने कहा--श्रय इसके उपरान्त विश्वचक नामक महापातकनाशी श्राति श्रेष्ठ महादान की विधि वतला रहा हूं। श्रति शुद्ध सुवर्श का विश्वचक निर्मित करवाये, यह विश्वचक एक सहस्र पल सवर्श की तौल का उत्तम होता है, उससे अर्थभाग में मध्यम होता है, उससे भी श्रापे का किन्छ बताया गया है । अशक्त पुरुष एक अन्य शहार के बीस पत तील के विश्वतंत्र को निवेदित करें। यह चक्र सीलह ग्रारों वाला, घूमता हुआ तथा श्राठ नेमिनाला ही, नामि के पट्म में योगारू इ चतुर्भन विप्या स्थित रहे । उनके पार्श्व में राख एव चक हो, आठों देवियाँ चारों श्रोर से घेरे हुए हो । दसरे श्रावरण में उसी प्रकार जनशायी, श्रत्रि, सुगु, बसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्त्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, रामचन्द्र, परशाराम, ब्रुप्ता, ब्रुद्ध, तथा किलक - इन सन को कम से स्थापित करें । तीसरे श्रावरण में मातृकाश्री तथा वसुश्रों से युक्त गीरी हों, चतुर्थ में बारहों श्रादित्य तथा चारों वेद हों, पाचवें में पाचों महामृत तथा भारहों रुद्रगण हों, बठें बावरण में बाठों लोक्पाल तथा दिशाओं के दिगान हों, सप्तम में सभी प्रकार के मागलिक श्रह्मों को तथा श्रप्टम में थोड़े-घोडे अन्तर पर देवताओं को स्थापित करे। शेष भागों के तुला पुरुष दान नी भाति अन्य देवताओं को कल्पित नरे ! तथा पुरोहितवरण, मण्डप निर्माण यज्ञ सामग्री, भूपण, श्राच्यादनादि को भी उसी शक्तर रखे । तर उक्त निरवचक को कृष्ण मृगचर्म पर रखे गये तिल के उत्पर स्थापित करें । तथा अठारह प्रकार के अल, रस, लव्या आदि, बाठ भरें हुए मागलिक कलाए, विविध प्रशार के बस्त्र, पुष्प, माला श्रादि, ईख, फल, रत्न, विनान —इन सब को भी ययास्थान रखे। तदनन्तर मागलिक शब्दों के होते हुए यनमान श्रेत वस्त्र धारण कर हवन एव श्रिधियासन के उपरान्त कुमुमालांति महत्य कर बीन मदिलाया कर इस मत्र का उच्चारण करे। 'हे विश्वमय, विश्वचकातमन् । तुम्हें हमारा नगस्कार है । तुम परम आन-दस्वरूप हो, पाप रूप की इड से हमारी रत्ता कीजिये, यत इस तेनीमय विशासक की, जिसके गुणों की कोई सीमा नहीं है, योगीयण सदा देखते हैं. हुदय में तत्व रूप से धारण वरते हैं, श्रतः उसे हमारा नमस्कार है, यह विदवनक बासदेव में व्यवस्थित है और इस चक के मध्यभाग में माधव स्थित हैं, यदः एक दूसरे के बाधार पर वहाँ ब्रवस्थित दोना को एमारा नमस्कार है। यत यह विश्वचक सभी वड़े पातकों का विनास करने वाला कहा गया है. भन् का यातुभ स्वरूप है तथा उनका निवास रूप भी है, अत इस भव से वह मेरी रत्ता करें

इस प्रकार त्यामंत्रित कर बोश्मनुष्य मत्तर रहित हो इस विश्वचक्र का दान करता है वह सभी पापों से विम्रुल होफर विप्णुलोक में पूजित होता है तथा वैकुण्ठ लोक को प्राप्त कर चतुर्वाहुत्व एवं समातनत्व को प्राप्त करता है। वहाँ त्र्यस्तात्र्यों के समुदों द्वारा सेवित होकर वह तीन सो करण पर्यन्त निवास करता है। व्यथवा को व्यक्ति इस विश्वचक्र का निर्माण कर प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी प्राप्त बढ़ती है तथा निव्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो व्यक्ति सुवर्गिनिर्मित सोलह त्र्यरों से युक्त समस्त जगत ए देवतात्र्यों के व्यधिष्ठान रूप इस चक्र को वितरित करता है वह विष्णु भवन को प्राप्त होता है तथा उसको सिद्ध गण विरास सुकाकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुप सुवर्गिनिर्मित सुरर्गन के दान से निप्पाप होकर राजुर्यों को विकराल रूप में तथा कामिनित्र्यों को मदन को भीति सुन्दर कमनीय रूप में दिलाई पड़ता है तथा ग्राभवर्गन केशव की भौति मनोरम स्वरूप घारण करता है। इस सोलह त्र्यरों वाले सुवर्ण निर्मित चक्र के दान करने से किये गये महाधाप शीव्र हो नष्ट हो जाते हैं और कर्णा सुरारि की श्रेष्ठ व्यक्ति पात करता है तथा मय भय का मेदन कर वारम्वार जन्म मरण के भय को भी दूर करता है। ॥१—२३॥

श्री मोत्स्य महापुराण में महादान वर्ग्यन प्रसंग में विश्वचक प्रदान विधि नामक दो सौ पचासीवाँ श्रघ्याय समाप्त ॥२८५॥

### दो सौ छियासीवाँ अध्याय

मस्स्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त में महापापों को नष्ट करनेवाले श्रति उत्तम महाकरपतता नामक महादान की विधि वतला रहा हूँ । पुण्य तिथि को श्रात कर प्राक्षणों द्वारा स्वस्त्ययनादि
मांगलिक पाठ करवा कर पूर्वकथित जुलापुरुष दान की विधि के समान पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ
सामग्री,आभूषण प्यं श्राच्छादनादि का प्रकन्य करे तथा उसी प्रकार दुद्धिमान् यजमान लोकपालों का श्रावाहन भी करे । युवर्णीनिर्मित वरावर परिमाण की दस करवस्ताएँ वनवाये, जो विविध प्रकार के फलों से युक्त
तथा विविध प्रकार के रंगमी वस्त्रों से विम्पित हों । वे लताएँ विद्यावरों तथा गरुड के दम्पति से सुरोमित
हों । उन करवस्ताओं को पुष्प जुनने के इच्छुक सिद्धों, फल जुनने के इच्छुक पत्तियों तथा लोकपालों के
समान श्राक्ष्रांतवाली वन देवताओं से युक्त वनाना चाहिये। फिर लगण राश्चि के कपर ब्रह्मा एवं श्रनन्त (विप्णु)
की शक्ति (पत्नी)को स्थापित करे । दो लताओं के निम्नमाग में उन दोनों मंगलदात्री देवियों को पश्च एवं शंस
से सुदोमित हाथों वाली बनावे । पूर्व दिशा में गुड के उत्तर दुलिश का श्रास्त्र पारण किये हुए हाथी पर
विराजमान इन्द्राणी को स्थापित करे । तत्यरचात् श्रान कोण में श्रम्नायी को हरिद्रा से सुदोमित श्रम पर श्रवस्थित
हाथ में सु वा लिये हुए स्थापित करे । दिल्लाण दिशा में तगडुल एर महिपाल्ड गदा भारण किये हुए
स्थापित करे । नेवर्षत कोण में पृत के उत्तर सह्त समेत नैवर्षत की स्थापना करे । परिचम दिशा में दुरुय

पर नाग पाश धारण क्ये हुए मत्स्य पर आरूढ़ वारुणी को, वायुकोण में शर्करा के उपर मृगास्ट्र पता-किनी की स्थापना करे। उत्तर दिशा में तिल पर निधि पर समारूढ़ शिलनी की स्थापना करे। वृपमारुढ़ माहेरनरी को नवनीत पर त्रिशूल धारण किये हुए स्थापित करें । श्रम्य मुक्ट धारण करने वाली वरदायिनी देवियों को भी वालकों के साथ स्थापित करना चाहिये। इस महाकल्पलता दान में अपनी शक्ति के अनुकूल पाँच पल के ऊपर एक सहस्र पल तक को तील में सुवर्ण रहना चाहिये । इन सभी के ऊपर पाँच रगों में रगे हुए विवान को तानना चाहिये. फिर धेनु, दक्ष कलग्रतथा दो वस्त्र का दान देना चाहिये । इनमें से दो मध्यम लताओं को गुरु को तथा अन्य पुरोहितों को देना चाहिये। तत्वरचात् बुद्धिमान् पुरुष बाह्मणों द्वारा मागलिक शब्दों के होते हुए स्तान कर रवेन वस्त्र धारण कर तीन प्रदक्षिणा कर इस मत्र का उच्चारण करे । 'हे पाप विनाशिनी मातृ गगा ! निखिल ब्रह्मागड एव लोकेश्वरों की पालना करने वाली ! याचकों को खारासा से खिषक फल प्रदान करने वाली ! तुम करपलता वधुक्यों को तथा दिसार्खी की बधुओं को हमारा जारप्यार नमस्वार है । इस प्रकार सभी दिगगनाओं के दान की, जो भयभयहारी है, जो पुरप करता है वह श्रमिनत फलदायी नागलोक में पितामह के तील वर्ष तक निवास करना है। तथा सैकड़ों पितरों को मधसागर से तारता है. ससार के घोर पापों के निनष्ट हो जाने के कारण विशुद्ध शरीर हो सहस्रों देवागनात्रों से विस हुआ पद्मयोनि ब्रह्मा की सभा में अभिनन्दनीय होता है । इस प्रकार दिगगनाओं के तथा कनक कल्पलता के दान की विधि को जो पढ़ता है, स्मरण करता है तथा देखता है, वह पुरन्दर प्रभृति देवपतियों द्वारा सेवित पद की प्राप्त करता है । ॥१-१७॥

श्री मात्स्य महाधुराखाँमें महादान वर्खन प्रसग में कनक-फल्पलना प्रदान विधि नामक दो सौ छियासीवाँ

अध्याय समाप्त ॥२८६॥

### दो सौ सतासोवाँ अध्याय

मतस्य भगवान् ने कहा— अन इसके उपरान अति उसम सभी पापों के निनायक सप्तसागर नामक महादान की विधि उता रहा हूँ । तुलापुरुष दान की भाति पुष्य दिन की आप्नकर प्राप्तणीं द्वारा स्वस्त्ययमादि मागलिक पठ करवा कर बुद्धिमान् पुरुष लोकपालों का व्यापाइन करें तथा मएडप निर्माण्, पुरोहित वरण, यक्त सामग्री, मूपण, याच्यादनाहि का प्रयत्य भी उसी माति से करे । विवत्त्यण पुरुष सुवर्ष निर्मित सात सुवर्धों का निमाण करें । ये सातों कुवड पक्त पादेश (वर्ष नी समेन फेले हुए प्रमुठे की दूरी को प्रादेश कहते हैं। ) मात्र तथा श्ररिक (वंधी हुई सुद्धी समेत हाथ की लम्बाई को व्यादित सहते हैं) मात्र के होने चाहिए और इनकी तोल सात पत्त से लैकर व्यपनी आर्थिक शक्ति के व्यनुसार एक सहस्र पल तक की हो। इन सभी उपरां के रूप्य मुगवर्ष पर रखे गये निल के उत्तर स्थापिन करें। विचल्त्यण पुरुष प्रथम वुषड को लग्या द्वारा पूर्ण करें, दितीय दुरड को दुरा से, तृतीय को रत से, चुर्च को गुड से, प्रवत को

दही से, छठे की शक्तर से तथा सातवें को तीथों के जल से पूर्ण करें। लक्षण पर सुन्दर सुवर्ण निर्मित त्रक्ता की स्थापना करें। दुश्च छुराइ के मध्य में भगवान विप्णु की, वृत में महेरवर की, गुड़ में भास्कर की, दहीं में चन्द्रमा की, शक्तर में लक्ष्मी की तथा जल में पार्वती को स्थापित करें। तभी कुण्डों को सभी श्रोर से सभी रहीं तथा अर्जो द्वारा अ्वल्वत करें। तुलापुरुप दान की भीति अन्य विधानों को सम्पन्न करें। तदनन्तर चरुण के मंत्र द्वारा कराये गये।हवन के उपरान्त वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा विधान्नक स्तान कराया हुआ यजमान तीन प्रदात्त्रणा कर इस मंत्र का उच्चारण करें। 'हे सनातन सागरगण ! आप सब सभी जीवों के प्राण्यदायक सभी निर्देशों के आधारस्वरूप हैं, आप की हमारा वारम्पर नमस्कार है। आप लोग अपने दुम्ब, जल्म पृत, वही, मधु, लवण, इज्जासर (शक्तर) भमृति अमृत द्वारा तथा रहादि सम्पत्तियों द्वारा तीनों लोकों के जीव-समृहों को आनन्द देने वाले हैं अतः हमारे पाप पुत्रों का भी विनाश करें। आप ही लोग ससार के तीथों, देवताओं तथा असुरगर्णों को पवित्रता एवं सुन्दर मिणीयों के पदान करनेवाले हैं तथा लोक के पापल्य, अमृत विलेपन एवं मुपण के लिए उन्हें धारण करते हैं अतः सेर एह में भी आपको उस लक्ष्मी का निवात हो। इस प्रकार उपर्युक्त विधियों से जो मनुष्य पवित्र तथा अधिस्मत होकर रस पव अमृतों से संयुक्त हो। इस प्रकार उपर्युक्त विधियों से जो मनुष्य पवित्र तथा अधिस्मत होकर रस पव अमृतों से संयुक्त निर्मल सुनरों हे वह स्था वारों के युक्त जीने सुनर्य स्था है। एक्लों के में न्याकृत होते प्राप्त है एवं सभी वारों के युक्त जाने से सुन्दर निर्मल रीर हो। नरकलोक में न्याकृत होते सुर्प पता, पिता, पता है । ॥१-१५॥

थी मात्स्य महापुरास्य में महादान वर्षान प्रसंग में सब सागर दान विधि नामक दो सौ सचासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२८७॥

# दो सौ अठासीवाँ अध्यायः

मत्स्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त में अस्य तम मनुष्यों को गोलोक का फल देने वाले रलपेनु नामक महादान की विधि चतला रहा हूँ। इस दान में भी तुलापुरुष दान की भाँति। पुण्य दिन प्राप्त कर लोकपालों का आवाहन कर धेनु की करवना करे। एथ्वी पर द्रोग्ण पिरिम्त पुण्य दिन प्राप्त कर लोकपालों का आवाहन कर धेनु की करवना करे। एथ्वी पर द्रोग्ण पिरिम्त लक्ष्ण समेत रूप्णा गुगवर्म विद्याकर विधिपूर्वक संकल्प के साथ रलमयी धेनु का निर्माण करे। लक्षण समेत रूप्णा गुगवर्म विद्याकर विधिपूर्वक संकल्प के साथ रलमयी धेनु का निर्माण करे। लक्षण समेत रूप्णा गुगवर्म विद्यान गिण्यों को मुख में स्थापित करे, उसी प्रकार नासिका में एक सी पुष्पराग, ललाट में मुनर्ण का तिलक, दोनों आंखों में सी गुक्ताएँ, दोनों भोंहों में सी विद्वम, दोनों पुष्पराग, ललाट में मुनर्ण का तिलक, दोनों आंखों में सी गुक्ताएँ, उसी प्रकार सी वेदुर्य गिण्यों का निर्माण करे। खुरों को सुनर्णानय तथा पूंछ को मुक्ता सा गोनदक, एष्टमाग में सी इन्द्रनील, दोनों वार्यस्थानों में सी वेदुर्य, उसी प्रकार सी वेदुर्य गिण्यों पलकों में सी गोनदक, एष्टमाग में सी इन्द्रनील, दोनों वार्यस्थानों से बनाकर कर्ष्र श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान्त गिण्यों से बनाकर कर्ष्र श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान्त गिण्यों से बनाकर कर्ष्र श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान्त गिण्यों से बनाकर कर्ष्र श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान्त गिण्यों से बनाकर कर्ष् श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान्त गिण्यों से बनाकर कर्ष्य श्रीर चन्दन से श्रवित की लिख्यों से, दोनों नथुनों को सुर्वकान्त तथा चन्द्रकान निर्म करना स्राप्त स्राप्त करना स्राप्त करना स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त करना स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्राप्त स्रा

करें । रोमों के स्थान पर केसर तथा नामि को चाँदी का बनवाये । गुदाभाग में सी गारुक्त (लाल) मिण्यों को लगावे. श्रन्य रत्नों को संधिमाग पर लगावे । जीम को राक्तर से तथा गोवर को गुड़ से बनवाये । छूत का गोमूत्र तथा दही ग्रीर दूध के स्थान पर दही ग्रीर दूध ही रखे। पूछ के त्रप्रभाग पर चनर दे तथा गौ के समीप में ही तामे की बनी हुई दोहनी रख दे। अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार सवर्शनिर्मित श्राभूषण पहिनावे तथा भी के चतुर्थ त्रंश से उसी पकार उसका बळड़ा बनावे । इस प्रकार भी एवं बळड़े की रचना के बाद सभी प्रकार के अन्न, ईस के दएड, विविध प्रकार के फल, पौच प्रकार के विभिन्न रगी वाला वितान—ंइन सब को भी यथास्थान सजावे । तदनन्तर हवन एव ऋधिवास करे और तब पुरोहितों को दिल्ला देने के उपरान्त धेनु का आमंत्रण करे और पूर्वीक गुड़धेनु दान की भाँति आवाहन कर यह कहे---'हे देवि ! यतः रुद्र, सूर्य, ब्रह्म, एवं विप्तु ये सभी देवगण तुम में सभी देवताओं का अवस्थान मानते हैं, समस्त त्रिभुवन बुम्हारे शरीर में ज्याप्त है, श्रवः भवसागर से पीड़ित होने वाले सुरुप्तको तुम वचात्रो ।' इस प्रकार त्रामन्त्रंण कर मिक्तपूर्वक उस गौ को हाथ में जल लेकर ब्राह्मण गुरु को दान करे । वो व्यक्ति इस प्रकार उपवास कर पुरस्य रद दिन को प्राप्त कर इस दान को करता है। वह पापों से रहित शरीर बाला होकर मुसारे के परम पुनीत पद को प्राप्त करता है । इस प्रकार सभी विधियों का जाननेवाला जो पुरुष इस रलधेनु नामक दान का वितरण करता है वह अति तेजोमय विमान प्राप्त कर सभी पार्पी से विमुक्त हो, वन्धुत्रों, पुत्री तथा पौत्रों समेत कामदेव के समान मुन्दर स्वरूप धारण कर शिव का स्थान प्राप्त करता है। ॥१-१०॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्ण न शसग में रहनधेनु दान नामक दो सी श्रठासीवों श्रध्याय समाप्त ॥२८८॥

#### दो सो नवासीवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा— श्रव इसके उपरान्त में श्रवि उत्तम, महा पाषों को नष्ट करनेवाले महामृत घट नामक दान की विधि बता रहा हूँ। इस दान में भी तुलापुरुप दान की भौति पुरपपद दिन को प्राप्त कर ब्राक्षणों द्वारा स्वस्त्वयनादि मांगलिक पाठ करा कर पुरीहित वरण, मरहव निर्माण, यञ्च सामग्री, श्रामृपण एवं श्राच्यादनपिद का भवन्य करना चाहिये तथा लोकपालादि का श्रावाहन भी उसी तरह करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुप इस दान में बहुमृत्य रस्तों द्वारा जहित सुवर्ण का कलरा निर्मित करवाये। वसका प्रमाण एक प्रदेश से से श्रंगुल तक का होना चाहिये। उसे दुग्य एव मृत से पूर्ण कर कल्पवृत्त से युक्त करे। वहीं पर पद्मासन पर श्रवस्थित ब्रह्मा, विद्मा, महेरवर, लोकपालगण, देवराज इन्द्रादि देवगणों को भी ध्यपने-श्रवने वाहनों पर श्रारुव वनाये। उसी प्रधार चाराह द्वारा उदारी गर्द कमल समेत प्रध्वों को भी स्वना करनी चाहिए। मक्त के अनर श्रासन लगाये हुए सुवर्णीनार्भित परणा, मेंप पर श्रारुव श्रीन, इन्त्यानु पर श्रारुव वाह तथा होशियन क्रंप मृत्यक पर श्रवस्थित

विनायक-इन सब की पाँची बेदी समेत उक्त घट में स्थापित करें । वेदों में ऋग्वेद का प्रनीक श्रदासूत्र, यजुर्वेद का कमल, सामवेद की वीणा है। वेगु को दित्तगा स्थापित करना चाहिये। स्थववेद का प्रतीक, खुक, खुवा तथा कमल है - इन्हें हाथों में रखे । वरदायक पंचम चेद पुराण का प्रतीक अन्तसूत्र एवं कमएडलु है । उस कलरा के चारों स्रोर सभी प्रकार के श्रव, चमर, श्रासन, दर्पेण, पादुका, जूता, क्षत्र, दीपक, एवं श्राम्पणादि को श्रलकृत करे तथा सुन्दर शैय्या, जलपूर्वी कनश तथा वींच प्रकार के रंगों वाला विभान ताने । स्नान करने के उपरान्त यजनान श्रविवासन हो चुकने के बाद इस मन्त्र का उच्चारण करे । 'हे सभी महामूर्तों के अधिदेवगण । इस चराचर जगत् में आप लोग सभी देवताओं के आधार स्वरूप हैं, श्राप लोगों को हमारा नमस्कार है, हमें शान्ति एवं कल्याण दीजिये। यतः इस निखिल ब्रह्मायुड के सभी जीवों में इन महामूनों के श्रविरिक्त श्रन्य कोई पदार्थ नहीं है, श्रवः इनकी कृपा से मेरी लक्ष्मी श्रत्त्व हो ।' इस प्रकार उच्चारण कर जो व्यक्ति महामूत घट का दान करता है वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। तथा पिनरों एवं यन्धु वर्गों के साथ सूर्य के समान तेजस्यी विमान पर त्रारुड़ होक्त सुन्दरी स्त्रियों द्वारा प्रार्थित होकर वैप्ण्य लोक को प्राप्त करता है। जो मानव इस जगत् में इन उपर्युक्त सोलहों दानों का अनुष्ठान करता है, उसको इस लोक में पुनर्वार नहीं श्राना पड़ता। इन दानों की विधियों की वासुदेव के समीप जो पढ़ता है तथा भली मांति पुत्र, पिता एवं स्त्री के साथ अवण करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी होकर निरचय ही देवाजनात्रों के साथ मुसारि (विष्णु) के लोक में करुप पर्यन्त श्रानन्द का श्रनुभव करता है । ॥१-१७॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णान नामक दो सौ नवासीवाँ ऋष्याय समाप्त ॥२८१॥

#### दो सौ नव्वेवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—हे अन्धुत ! मन्यन्तर एवं युगों का वर्णन करते समय श्रापने करूप का प्रमास तो बनाया था, अब करुपों के नामों को संत्रेष में मुक्ते बताइये। ॥१॥

मतस्य भगवान् ने कहा—व्यव में तुम्हारे श्रनुरोध पर कर्लों का वर्णन कर रहा हूं, जो महान् पातकों को नष्ट करनेवाला है तथा जिसके श्रनुकीर्तन से वेद के श्रप्टयमन का पुराय प्राप्त होता है। सभी कर्लों में प्रथम द्वेन करण है, दूसरा नीत्तलोहित करण है, तीसरा करण वामदेव वथा चीथा रथन्तर नामक है। पीचव करण का नाम रीरव कहा गया है, इसी प्रकार पष्ट देव, सप्तम वृहत्करूप, श्रष्टम कन्दर्प करण, नवम स्वाकरूप, दराम ईशान करण, भारहर्वा तमाकरूप, वारहर्वा सारस्यत करण, तेरहर्वा उदान, वीदहर्वा गारुड तथा पश्रहर्वा कीम नामक करण है, जो पृथ्यिमा को उत्पन्न हुत्रा था। सोलहर्वा नारसिंह, सत्रहर्वो समान करण, श्रारहर्वो शानेय, उन्हीसर्वो सोमकरूप, वीसर्वा मानवकरण, इक्कीसर्वो तत्पुमानकरण, वाईसर्वा वेदुग्ठ, तेईसर्वा लक्ष्मी करण, चीवीसर्वो सावित्रिकरूप, पञ्चीसर्वो वोर, खब्बीसर्वो वारहि,

सत्ताईसवाँ वैराज, श्रष्टाईसवाँ गौरी करूप, उन्तीसवाँ माहेरवर हे, जिसमें त्रिपुर की हत्या हुई थी। तीसवाँ पितृकल्प है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मा की श्रमावस्था थी । इस प्रकार ये सभी तीसों कल्प ब्रह्मा के महीने हैं, जो सभी पातकों के नष्ट करनेवाले हैं । प्रारम्भ में ही जिस करूप में जिसका माहात्म्य वर्शित किया गया है, उसी के नाम पर उस करूप या नाम रखा गया है। ये सभी करूप संकीर्ण, तामस्, राजस्, सान्यिक तथा . रजस्तमोमय—इन भेदों से युक्त तीस कहे गये हैं । सकीर्य (सयुक्त)कल्पों में सरस्वती तथा पितरा का, तामस् में अप्ति का तथा शिव का, राजस् (दिवाकर) में ब्रह्म का अधिक माहास्य कहा गया है। प्राचीन कार्ज में ब्रह्मा ने जिस करूप में जिस पुराया को कहा है उसी करूप का माहारम्य उस पुराया में वर्शित है। उसी प्रकार सान्विक कर्लों में विष्णु भगवान् का माहाल्य उत्तम रूप से वर्णित हे, योग से सिद्धि प्राप्त करनेवाले लोग उनके पाठ से परम गति को प्राप्त होते हैं । जो व्यक्ति इन ब्रह्म तथा पद्म नामक पुरायों का पाठ करता है, भगवान् ब्रह्मा धर्म में उसकी बृद्धि कर देते हैं तथा विपुल सम्पत्ति भवान करते हैं । जो व्यक्ति पर्व तिथियों पर सुवर्ग्गनिर्मत कल्पों का दान करता है, वह ब्रह्मा तथा विद्गु के पुर में निवास करते हुए स्वर्ग में मुनियों द्वारा पृजित होता है । क्योंकि ये कृद्यों के दान समी पापों के नष्ट करनेवाले है। विचक्तमा पुरुप सुनि के समान स्वरूप बनाकर इन कर्ल्यों का दान करे। हे राजन् ! पुराग की यह सहिता में तुन्हें बता चुका, यह सभी पापों को दूर करनेवाली तथा नित्य श्वारोम्य एव श्री पदान करनेवाली है। ह्रह्या के सी वर्ष का शिव का एक दिन होता है, तथा शिव के सी वर्ष का विष्णु का एक निमेप (एक दृष्टि वित्तेप करने का समय) होता है —ऐसा लोग जानते हैं । अब वे विष्णु जागते हैं तभी यह जगत् भी चेप्रावान् होता है, श्रीर जन वे शान्तात्मा होकर शयन करते हे तय सभी जगत् शान्त हो जाता हे। ॥ २-२२ ॥

सूत ने कहा—मनु से ऐसी बातें करने के बाद मत्स्य रूपभारी भगवान जनाईन सभी जीवों के देखदे-देखते वहीं पर अन्तिहित होगये। श्रीर विवस्तान के पुत्र मार्तरह उत्तवद्धंन भगवान मनु ने विविध प्रजाशों की सप्टि कर अपनी अविध तक पालन किया, जो मन्वन्तर श्रामी तक चल रहा है। इस मत्स्य भगवान द्वारा कहें गये पुण्यश्रद पवित्र पुराख को तुम लोगों को सुना जुका, यह मत्स्य पुराख सभी शाखों में शिरोन्पूष्ण रूप से व्यवस्थित है।॥ २३—२५॥

श्री मात्स्य महापुरास्य में कल्पानुनीर्तन नामक दो सी नज्वेनौं श्रध्याय समाप्त ॥२१०॥

## दो सौ एकानवेवाँ अध्याय

सूत ने कहा — विश्वस्वरूप मत्स्य भगवान् के कहे हुए सम्पूर्ण मत्स्य पुराण को, जो धर्म, काम . ग्रार्थ की सिद्धि देनेवाला है, तुम लोगों को वता जुका । जिसके प्रारम्भ में मनु का सवाद, ब्रह्माएड का कीर्बन, तया चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से कहे गये शारीरिक साख्य का वर्णन है । तदनन्तर देवताओं एव

श्रसुरों की उत्पत्ति, मरुन की उत्पत्ति, मदन द्वादशी वृत्तान्त, लोक्यालों की पूजा, मन्वन्तरों का उद्देश्य, वेन-राज का वर्णन, सूर्य श्रीर वेवस्व । की उत्पत्ति, बुध का संगम, पित्रों का वंश वर्णन, श्राद्धकाल का निर्शय, पितृ तीर्थों में प्रवास, सोम की उत्पत्ति, सोमयंश का कीर्तन, ययाति का चरित, कार्यवीर्य का माहात्म्य, वृत्पावंश का कीर्नन, भृगुशाप, विद्यु का दैल्यादि के शति शाप, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन का वंश वर्गान, पुराणों का कीर्तन, कियायांग का कीर्तन, नत्त्रसंज्ञक अत, मार्तगृंड रायन, कृष्णाष्टमी अत, रोहिसी चन्द्र अत, नड़ाग विधि माहास्म्य, पादपोत्सर्ग विधि, सोभाग्य शयन व्रत, त्र्यगस्त्य व्रत,श्रमन्त तृतीया व्रत, रसकल्यासिनी व्रत, चार्द्रानन्दकरी वत, सारस्वन वन, उपरामाभिषेक वत, सप्तमीस्नपन वत, भीम द्वादशी वत, श्रनङ्गशयन वत, अशून्यरायन वा, त्राङ्गारक वन, सात सप्तमियों का वत, विशोकद्वादशी वत, दस प्रकार के मेरुवों के दान की विधि, यह शान्ति, महों के स्वरूप का कथन, शिव चतुर्दशी, सभी प्रकार के फलों के त्याग का वत, सूर्यवार व्रत, संक्रान्ति स्नपन, विभृति द्वादशी व्रत, साठ व्रती का माहात्म्य, स्नान विधि का क्रम, प्रयाग का माहातम्य, समस्त मुवर्नों का कीर्तन, ऐलाधन वर्णन, द्वीपों एवं लोकों की चर्चा, तूर्य और चन्द्रमा की गति, त्रादित्य के स्थ का वर्गान, त्रान्ति में उसका गमन, ध्रुव का माहाल्य, सुरेन्द्रों का भवन, त्रिपुर के प्रति घोषगा, पितरों के पिग्डदान का माहात्म्य, मन्त्रन्तरों का निर्माय, बज्ञाङ्ग की उत्पत्ति, तारकाशुर की उत्पत्ति, तारमासुः का महस्य वर्शन, त्रह्मा के साथ देवों की मन्त्रगा, पार्वेती की उत्पत्ति, ेशिव का तपोचन गमन, कामदेव के शरीर का दाह, रतिशोक, गौरी का तपोचन गमन, विश्वनाथ की प्रसन्तता, पार्वती श्रीर सप्तऋषियों का संवाद, पार्वती के विवाह श्रवसर पर मंगलादि का वर्गन, कुमार की उत्पचि , कुमार की विवय, तारक का घोर संहार, नरसिंह का वर्षान, पञ्चोद्भव का विसर्ग, अन्यकासुर का संहार, चाराणसी का माहात्म्य, नर्मदा का माहात्म्य, प्रवर्ते की श्रनुक्रमणिका, पितरों की गाथा, उभयमुखी दान, कृप्या मृगचर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म, यात्रा के निमित्त कथन, स्वम एवं मांगलिक शुभ शकुनों एवं श्रपराकुनों का निरूपण, वामन का माहात्म्य, वराह का माहात्म्य, चीरसागर का मध्यन, काल-क्रुट की उत्पत्ति, देवासुर संप्राम, वास्तुविद्या का वर्णन, प्रतिमा के लत्त्त्र्या, देवाराधन की सरिण, शसादों के लत्तरा, मरहर्षों के लक्तरा, भविष्यत्कालीन राजार्ख्यों की चर्ची, महादानों के देने की विधि तथा माहास्य, करुपों का वर्णन---यहीं संत्रेप में इस महान् श्रन्थ की क्रमिक सूची है। मत्त्वपुरारा की यह सब कथाएँ परम पुनीत, दीर्घायु प्रदान करनेवाली, यश की वृद्धिकरनेवाली, कल्यारादायिनी,तथा घोर से घोर पापों की नष्ट करनेवाली तथा शुभ हैं । मनुष्यों को इस पुराया से सभी तीर्थसम्हों में स्नान करने से, सभी धर्मों के विधियत् श्राचरया करने से जो महान पुषय फल पात होते हैं, वे सभी प्राप्त होते हैं। इस परम पनित्र, सभी दोगों को नष्ट करनेवाले तथा परम श्रेष्ठ मत्स्यपुराण को समुद्र में स्थित मनु के लिए मतस्य स्वरूपधारी भगवान् श्रीहरि ने स्वय कहा था। इस पवित्र मत्स्यपुराग्र के एक चर्रागात्र को जो पढ़ता है वह भी पापरहित हो निश्चय ही इसके पुरुष के अभाव से कामदेव के समान सुन्दर शरीर धारण कर नारावण के पद को प्राप्त करता है तथा सुखी होता है । इस गोपनीय पुगयमद समस्त मतस्य पुराया को जो मनुष्य सनता है. कर

जिवजी की असतता से श्रवनंष यज्ञ की समाप्ति के बाद किये गये श्रामुध स्तान के समान प्रभावशाली फल की प्राप्त करता है। है द्विजगणा इस मस्त्य पुराण के एक क्लोक को श्रवमा श्राधे क्लोक को भी जो पुरुष श्रद्धा से सुनना है श्रवमा दूसरे को सुनात है। उसना फल सुनिये। वह पुरुषशाली शिव, विप्णु, त्रह्मा एव सूर्य भी विधिवत पूजा करने का जो फल शाव होता है, वह सन प्राप्त करता है। इस समस्त मत्स्य पुराण को सुनकर निष्ठा विद्या गांत करता है, जिविय को प्रध्यों की प्राप्ति होती है, वेश्य धन प्राप्त करता है, श्रद्ध को सुख की प्राप्ति होती है तथा दीर्घ यायुवाले, पुत्रवाले, लक्ष्मीवान, एव पापरहित होक्स राजुओं द्वारा पराजित भी नहीं होते । ॥१--२६॥

थी मात्स्य महापुराण में श्रनुत्रमणिका नामक दो सी नव्येवां श्रध्याय समाप्त ॥२६०॥

[ग्रव इसके बाद पुराणों के सुनने के समय कैसा श्राचरण करना चाहिये, इसकी विधि पतला रहे हें ।] श्रद्धा श्रीर भक्ति से युक्त श्रन्य किसी भी कार्य में श्रीभिलापान रख, वाणी को वश में रख, पवित्र गुरीर त्रीर हृद्य से निविच त मन हो पुरायमांगी त्रोतार्थों को पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो स्रायम मनुष्य विना भक्ति के पुराय क्या को सुनते हैं, उन्हें पुरायफ्त तो कुछ होने का नहीं, जन्म-जन्म दू ल के भागी होते ह । जो मनुष्य ताम्बूल श्रादि पूजा की सामित्रयाँ द्वारा पुराख की पूजा कर कथा श्रवख करते है वे निश्चय ही दरिद्रता से सदा हीन रहते हैं। जो मनुष्य कथा के कहते समय उठकर कार्यान्तर से अन्यत्र चले जाते हैं उनकी स्त्री तथा सम्पति दूसरे की भोग्य हो जाती है। जो श्रयम मनुष्य पवित्र कथा को पगड़ी वाधरूर सुनते हैं वे पापी वगुले होते हैं । जो नीच मनुष्य पान खाते हुए पवित्र कथा को सुनते हैं उन्हें यम के दूत गए। कुत्ते का मल लिलाते हुए त्रपने लोक को ले जाते हैं । जो दम्भी मनुष्य उच्च श्रासनादि पर वेठनर कथा अवस्य करते हैं वे अन्तय नरक का भीग करने के बाद भी कीया होते ह । इसी प्रकार जो त्यास की अपेना श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्यम आसन पर बैठनर कथा सुनत है वे अर्जुन नामक बृत्त होते हैं। जो व्यक्ति विना प्रसाम हिये कथा सुनते हैं वे विष सानवाले होते हैं तथा सोते हुए क्या सुनतेवाले मनुष्य श्रजगर योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य क्था क्हनेवाले व्यास के समान श्रासन पर बेटहर कथा सुनत है ने गुरु ही रीय्या पर गमन वरने के समान घोर व्यवसाध के भागी बनहर नरक को जाते हैं। जो मनुष्य पुगर्शों क जानने वालों तथा पवित्र कथात्रों की निन्दा करते है वे सो जन्मों में सूकर योनि में जन्म धारण करते हैं । कथा क कहते समय जो मनुष्य वक्ता को बुर उत्तर देते है ये गदम तथा गिरगिट योनि में जन्म लते हैं। जो मनुष्य श्रपने जीवन में क्भी भी पुष्य क्था का श्रवस नहीं करते वे घोर नरक का भोग करने कं बाद वनस्वर होते हैं। जो उत्तम मनुष्य कथा के समय विना सुने भी अनुमीदित करते हैं वे परम शाइवत पद को प्राप्त करते हैं। जो शठ मनुष्य स्था के समय विम्न पहुँचाते हैं, वे कोटि वर्षों तक नरक का भीग कर फिर प्रामस्कर होते ह । जो मनुष्य दूसरे लागों को पाराणिक कथाएँ सुनाते हैं वे सेक्डॉ

कोटि दर्गों तक ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुरागों के जानने वाले पुरुषों को श्रासन के लिए क्रम्बल, मृगचर्म या वस्त्रादि श्रथवा मंच तथा श्रम्य चर्मादि देते हैं, वे स्वर्गलोक पात कर यथेप्सित भोगों का उपभोग कर ब्रह्मादि देवों के बीच श्रवस्थित रह निरामय पद की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य पुराण के लिये सन्दर श्रासन प्रदान करते है ये प्रत्येक जनमों में उत्तम भोगों को भोग कर ज्ञानवान भी होते हैं 1 जो व्यक्ति महाघोर पातकी तथा मध्यम पाप कर्म करनेवाले हैं वें पुराखों के सुनते ही परम पद की प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की विधि से जो लोग पुराण का श्रवण करते हैं वे यथेप्सित भोग करके विप्णुलोक को प्राप्त करते हैं । कथा की समाप्ति के बाद वल एवं श्रालंकार श्रादि से पुस्तक की पूजा करनी चाहिये तथा प्रयत्न पूर्वक श्रन्यान्य ब्रासाणों के साथ वाचक की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार वाचक को गी, मूमि एवं वस्तादि देना चाहिये । तत्परचात् मएड, लड्डू तथा सीर प्रादि से त्राझर्फों को भोजन करवाना चाहिये । 'हे -बाचक १ श्राप हमारे लिए ब्यास, बसिष्ट, भागव, श्रिव, श्रिव, श्रित मुनियों की मांति पूजनीय हैं, पुरुय-बान् हैं, शीलवान् हें, सत्यवादी हैं, जितेन्द्रिय हैं ।' इस प्रकार निवेदन कर पवित्र भावना एवं प्रसन्न मन से श्रद्धा एवं भक्ति समेत व्यास की पूजा करे तथा यह कहै कि 'हे महानुभाव ! श्रापकी कृपा से भैंने इन सब धार्मिक चर्चार्क्यों को सुना है।' इस प्रकार प्रार्थना कर जो भगवान के सुख कमल से चिनिःसत इस पुरुषकथा का श्रवण करने हैं एवं श्रादरपूर्वक उपर्युक्त व्यवहार करते हैं वे नित्य यशस्वी होते हैं। नारद द्वारा कहे गये इन पुराणों के सुनने के नियमों का जो मनुष्य इन्द्रियों को यश में रखकर पालन करते हैं वे प्रताम अवस के अविकल फल को प्राप्त करते हैं । ॥१--२० ॥

श्री द्वैपायन मुनि रचित मत्स्य महापुराग्य समाप्त ।

श्रीरस्तु